GOVERNMENT OF INDIA

DEPARTMENT OF ARCHAEOLOGY

## CENTRAL ARCHAEOLOGICAL LIBRARY

16627

CALL NO. 181.404

Suk

D.G A. 79.

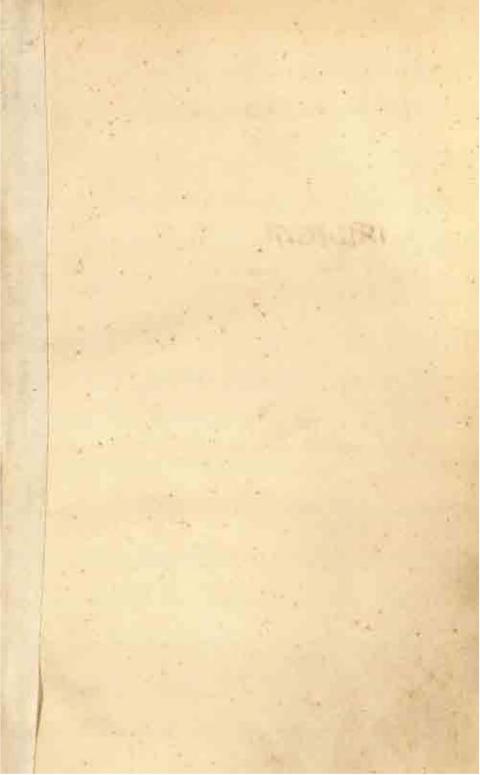

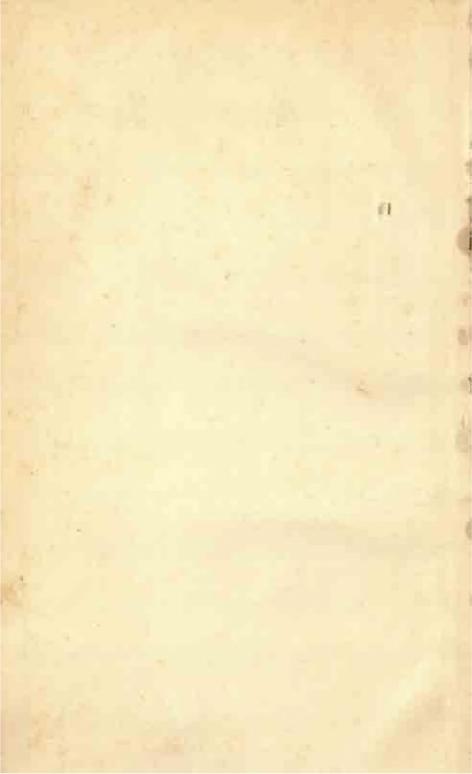





पंडित सुखलालजी (ता. ८-१२-१९५५)

# दर्शन और चिन्तन

पण्डित सुखलालजीके हिन्दी लेखोंका संग्रह

खण्ड-१, २

16627



181.404

Suk



: प्रकाशक :

पण्डित सुखलालजी सन्मान समिति

गुजरात विषासमा, भद्र

अहमदाबाद-१

MUNSHI RAM MANOHAR LAL

P.B. 1165; Nai Sarak, DELHI-6



थी. दब्रमुखमाई माठवणिया (मुख्य सम्पादक श्री. पं. बेबरदास जीवराज दोशी

श्री. रसिकलाल छोटालाल परीख

थी. चुनीठाल वर्धमान शह

श्री. बालाभाई बोरचन्द देसाई ' जयसिस्ख

[अन्य अकाशनके सर्वाधिकार जैन संस्कृति संशोधन मण्डल-बनारस-द्वारा सुरक्षित] वि. से. २०१३ : बीर निर्वाण सं. २४८३ : है. स. १९५७

भूस्य । स्रात, वपये

#### प्रनथ-प्राप्ति-स्थान

- (१) जैन संस्कृति संशोधन मण्डल, ग/३, B. H. U. बनारस-५ (उत्तर प्रदेश)
- (२) गूर्जर ब्रन्थरत्न कार्योखय, गोधीमार्ग, बहमदाकाद (गुजरात)
- (३) थी. बम्बई जैन युवक संघ, ४५-४७, धनवी स्ट्रीट, बम्बई-३

प्रकाशकः श्री. दलसुखमाई मालयणिया, मंत्री, पण्डित सुखलालजी सन्मान समिति, सुजरात विशासमा, मह, अस्मदाबाद-१ (गुजरात)

मुद्रक : प्रथम सण्डके पृ. २८० पर्यन्त, श्री. परेशनाय भोष, सरला प्रेस, गरोलिया, बनारस ।

> दोष सम्पूर्ण अन्य, श्री. राजेन्द्रप्रसाद ग्रुप्त, श्री. शंकर सुद्रगाङ्य, द्वादीगळी, बनारस ।

# संपादकीय निवेदन

विद्वरनं च रूपमनं च, नैन तुरमं कदाचन । स्वदेशे प्राथते राजा, विद्वान सर्वत्र प्राथते ॥

विभृतिपूजा संसारके प्रत्येक देशके छिये एक आवश्यक कार्य है। समय समय पर देशकी महान् विभृतियोंका आदर-सत्कार होता ही रहता है, और यह प्रजाकी जागरूकता और जीवनविकासका चिह्न है।

जिस विभूतिका सन्मान करनेके जरेश्यसे हम यह प्रन्थररन प्रकट कर रहे हैं वह केवल जैनोंके लिए आदरणीय है, या सिर्फ गुजरातकी श्रद्धेय व्यक्ति है, वैसा नहीं हैं; वह तो सारे भारतवर्षको विद्याविभूति है। और उसका सन्मान भारतकी भारतीदेवीका सन्मान है।

पण्डित श्री सुखलालजी संघवी ता. ८-१२-५५ को अपने जीवनके ७५ वर्ष पूर्ण करनेवाले थे। अतएव सारे देशकी ओरसे उनका सन्मान करनेके विचारसे अहमदाबाद में ता. ४-९-५५ के दिन 'पाण्डत सुखलालजी सन्मान समिति 'का संगठन किया गया, और निम्न प्रकार सन्मानकी योजना की गई:—

- (१) पण्डित श्री. सुखलालजीके सन्मानार्थ वाखिल भारतीय पैमाने पर एक सन्माननिधि एकत्रित करना ।
- (२) उस निधिमेंसे पण्डित सुखळाळजीके छेखोंका संग्रह प्रका-शित करना।
- (३) उस निषिमेंसे आगामी दिसम्बर मासके बाद, बम्बईमें, उचित समय पर, पण्डित मुखलालजीका एक सन्मान-समारोह करना ।
- (४) उपर्युक्त सन्मान-समारोहके समय, अवशिष्ट सन्माननिधि पण्डित-जीको अपैग करना ।

- (५) उपर्युक्त कार्यको सम्पन करनेके लिये, अहमदाबादमें, एक 'पण्डित सुखळाळशो मध्यस्थ सन्मान समिति' की स्थापना करना व उसका मुख्य कार्याळय अहमदाबादमें रखना।
- (६) इसी उदेश्यको पूर्तिके लिये बम्बई, कलकत्ता व नहीं महाँ आवश्यक माञ्चम हो वहाँ वहाँ स्थानिक समिति कायम करना; और इन स्थानिक समितिओंके सर्व सदस्योंको मध्यस्य समितिके सदस्य समझना।
- (७) जहाँ ऐसी स्थानिक समिति कायम न की गई हो वहाँकी विशिष्ट व्यक्तिओंको भी मन्यस्थ समितिमें शामिल करना।

इस समितिका अन्यक्षपद माननीय श्री गणेश बासुदेव मावलंकर, अन्यक्ष, लोकसभाको दिया गया। श्री मावलंकरके निधनके बाद मारत सरकारके व्यापार उद्योग मन्त्री माननीय श्री मोरारजीभाई देसाई उस समितिक अध्यक्ष बने हैं।

सन्मानकी इस योजनाकी दूसरी कलमको मूर्तेहर देनेके हेतुसे समितिको कार्यकारिणी समितिने ता. १४-१०-५५ को निम्न प्रस्ताव किया:—

- (१) पण्डितजीके को छेख हिन्दीमें हो वे हिन्दी भाषामें और को छेख गुजरातीमें हो वे गुजराती भाषामें—इस प्रकार दो सलग अलग प्रन्थ सुदित किए जायें।
- (२) इन प्रन्थोंके सम्पादनके लिए निम्न पांच सदस्योंका सम्पादकमण्डल नियुक्त किया जाता है। श्री दलसुखभाई मालवणिया सुख्य सम्पादक रहेंगे:—
  - (१) श्री दलपुलभाई मालवणिया [ मुख्य संपादक ]
  - (२) श्री पं. वेचरदास जीवराज दोशी
  - (३) ओ रसिक्छाल छोटालाल परीख
  - (४) श्री चुनीलाल वर्धमान शाह
  - (५) व्या बालामाई बीरचंद देसाई 'जयमिछ्खु'

- (३) प्रन्थोंको कहाँ मुद्धित कराना इस बातका निर्णय सम्पादकमण्डल करेगा, व इन प्रन्थोंको तैयार करनेमें जो भो आवश्यक खर्च करना होगा बह सब सम्पादकमण्डलको सूचना अनुसार किया जायगा।
  - (४) प्रन्थ डिमाई ८ पेजी साईझमें मुद्रित किया जाय।
  - (५) हिन्दी व गुजराती दोनों पन्थींकी दो-दो हजार नकलें रहें।
- (६) सन्माननिधिमें कम-से-कम रू. २५) (प॰वीस) का चन्दा देने-बालोंको हिन्दी तथा गुजराती दोनों मन्थ भेंट दिये जाँय।

इस प्रस्तावके अनुसार 'दर्शन और चिन्तन 'के नामसे प्रस्तुत पुस्तकमें पंडितजीके हिन्दी छेखोंका संप्रह प्रकाशित किया जाता है।

प्रथम खण्डमें वर्म, समाज तथा दार्शनिक मोमांसा विषयक छेखोंका संग्रह है और दूसरे खण्डमें जैन धर्म और दर्शनमें संबद्ध छेख संगृहीत हैं। ये छेख पत्र-पत्रिकाओं, पुस्तकोंको प्रस्तावनाओं, प्रन्थगत टिप्पणों और व्याह्यानोंके रूपमें छिखे गये थे। ई० १९१८ में मुद्धित कर्मप्रन्थकी प्रस्तावनामे छेकर ई० १९५६ के अक्तूबरमें गांधीपारितोपिककी प्राप्तिक अवसर पर दिये गये ज्याख्यान तककी पंडितजीको हिन्दी साहित्यकी साधनाको साकार करनेका यहाँ प्रयस्न है।

वाचक यह न समझें कि पंडितजीको साहित्यसाधना इतनेमें हो मयांदित है। इसी पुस्तकके साथ उनके गुजराती छेखोंका संग्रह मी प्रकाशित हो रहा है, जो विषयवैविश्यको दृष्टिसे, हिन्दी संग्रहकी अपेक्षा, अधिक समृद्ध है। उनके संस्कृत छेखोंका संग्रह किया ही नहीं गया। और कुछ छेखोंका संग्रह होना अभी बाकी है। विशाल पत्रराशिको और बाचनके समय की गई नोधोंको भी छोड़ दिया गया है। संस्कृत और प्राकृत प्रन्थोंके सम्पादनकी शैलो उनकी अपनी ही है। इन सबका परिशोलन किया जाय तब ही पंडितजीको साहित्य साधनाका प्रा परिचय प्राप्त हो सकता है। पंडितजीके सामाजिक और धार्मिक ऐसोंका प्रधान तस्त है-बुद्धि-छुद्ध श्रद्धासे समन्त्रित सुसंवादी धार्मिक समाजका निर्माण। व्यक्तिके वैयक्तिक और सामाजिक दोनों प्रकारके कर्तव्योमें सामझस्य होना आवश्यक है। केवछ प्रवर्तक या केवछ निवर्तक, सचा धर्म नहीं हो सकता; किन्तु प्रवृत्ति और निवृत्तिका समन्त्र्य हो सचा धर्म हो सकता है। बाह्य आचारोकी आवश्यकता, आन्तरशुद्धिमें यदि वे उपयोगी हैं, तब ही है, अन्यथा नहीं; कोरा बाह्याचार निर्धक है। जीवनमें प्राथमिकता आन्तरशुद्धिकी है, बाह्याचारकी नहीं। इन्हीं वातोंका शास्त्र और बुद्धिके बछसे पंडितजीने अपने छेखोंमें विशद ऋपसे निरूपण किया है।

पंडितजीन दर्शनके क्षेत्रमें भारतीय दर्शनोंके प्रमाण-प्रमेयके विषयमें जो लिखा है उसका संग्रह ' दार्शनिक मीमांखा ' नामक विमागमें किया गया है। उससे उनका बहुश्रुत्तव तो प्रकट होता हो है, किरत साथ हो दार्शनिकों में अपने अभिमत दर्शनके प्रति जो कदाग्रह होता है उसके स्थानमें पंडितजी में समन्वय और माध्यस्थ्य देखा जाता है। यह समन्वय और माध्यस्थ्य केवल जैनदर्शनके अन्यासंखे हो आया हो, ऐसी बात नहीं, किन्तु गांधीजी के संसर्ग से, उनके जीवनदर्शनके जीवित अनेकान्तके जो पाठ पंडितजीने पढे हैं, उसका भी यह फल है। यहां कारण है कि निराग्रहों हो कर दार्शनिक विविध मन्तव्यों की तुलना करके उनका सारसर्वस्व तटस्थ की तरह वे ग्रहण कर सकते हैं।

यह सच है कि पंडितजीका कार्यक्षेत्र जनवर्ग और जैनदर्शन विशेषतः रहा है, किन्तु इसका यह तापर्य नहीं है कि उनका जैनवर्ग और दर्शनमें कदाग्रह है। इस बातकी प्रतीति प्रस्तुत संग्रहगत प्रत्येक छेख करा सकेगा। किसी भी विषयका प्रतिपादन करना हो, तब दो बिशेषताएँ पंडितजीकी कपनी है, जो उनके छेखोंमें प्रायः सर्वय ज्यक्त होती है—एक है, ऐतिहासिक हिंछकों और दूसरी है, तुछनात्मक दिंछकों। इन दो दिछ्ओंसे विषयका प्रतिगादन करके वे वाचकके समक्ष वस्तुरियति रख देते हैं। निर्णय कभी वे दे

देते हैं और कभी स्वयं वाचकके अपर छोड देते हैं।

यह तो निर्विवादरूपंस कहा जा सकता है कि हिन्दी या अंग्रेजीमें एक एक दर्शनके विषयमें बहुत कुछ लिला गया है, किन्तु दार्शनिक एक एक प्रमेयको छेकर उसका पेतिहासिक दृष्टिस कमिक तुलनात्मक विवेचन प्रायः नहीं हुआ है। इस दिशामें पंडितजीने दार्शनिक छेसकोंका मार्गदर्शन किया है— ऐसा कहा जाय तो अखुक्ति न होगी। 'दार्शनिक मीमांसा' विभागमें जिन छेखोंका संग्रह प्रस्तुत संग्रहमें है, उनमेंसे किसी एकका भी पठन वाचकको इस तथ्यकी प्रतीति करा देगा।

'जैनवर्ग और दर्शन 'विभागमें उन विविध छेखोंका संग्रह है, जो उन्होंने कैनवर्ग और दर्शनको केन्द्रमें रसकर छिखे हैं। ये छेख वस्तुतः जैनवर्गके मर्मको तो प्रकट करते ही हैं, साथ हो जैन मन्तव्योंकी अन्य दार्शनिक मन्तव्योंके तुछना भी करते हैं—यह इन छेखोंकी विशेषता है। पूर्वोक्त 'दार्शनिक मोमांसा 'विभागकी विशेषताएँ इन छेखोंके विशेषता है। पूर्वोक्त 'वार्शनिक मोमांसा 'विभागकी विशेषताएँ इन छेखोंमें भी प्रकट हैं। जैनवर्भ और दर्शनके विषयमें हिन्दीमें अत्यत्प ही छिखा गया है। और जो छिखा भी गया है वह प्रायः सांप्रदायिक दृष्टिकोणसे। ऐसी स्थितिमें प्रस्तुत छेख-संग्रह नावकको मई दृष्टि देगा, इसमें सन्देह नही।

इस मन्यमें पण्डितजीका संक्षित परिचय दिया गया है। इससे ज्ञान-साधना व जीवनसाधनाके छिये उन्होंने जो पुरुषार्थ किया है, उसका कुछ परिचय मिल संकेगा। ऐसी आशा है।

प्रस्तुत संपादनको अत्याज्य समयमें पूरा करना था। अनेक मित्रोंकां सहायता न होती तो हमारे छिये यह कार्य कठिन हो जाता। श्री महेन्द्र 'राजा ने इस टेखसंप्रहके प्रूफ देखनेमें और श्री भोगीभाई पटेल शास्त्री B, A. ने सूची बनानेमें सहायता की; बनारसके सरला प्रेसके व्यवस्थापक श्रीयुत परेशनाश घोष व शंकर मुद्रणालयके व्यवस्थापक श्रीयुत राजेन्द्रप्रसाद गृप्तने इस प्रत्यको समय पर मुद्रित कर विया है; अहमदाबादके एल. ही, आर्स

काछिजके अध्यापक श्री रणधीर उपाध्वायते पण्डितजीके संसित परिचयका हिन्दी भाषान्तर कर दिया है— हम इन सबका आभार मानते हैं।

श्री भैवरमल जी सिंधीका तो हम खास आभार मानते हैं कि उन्होंने आजसे १५ वर्ष पूर्व प्रेरणा की थी कि यदि पंडितजीके छेखोंका संग्रह किया जाय तो प्रकाशनका प्रबन्ध वे कर देंगे। फल्स्वरूप पंडितजीके बिखरे हुए छेखोंका इतना भी संग्रह हो सका। श्री नाधुराम प्रेमीजीने पंडितजीके छेखोंका एक संग्रह—'समाज और धर्म' नामसे और जैन संस्कृति संशोधन मंडलने 'चार तीर्थंकर 'के नामसे प्रकाशित किया है—यह भी उसी प्रेरणाका फल है।

इस प्रन्थमें संगृहीत ' सर्वज्ञत्व और उसका भर्ध ' इस एक छेखको छोडकर बाको सभी छेख पूर्वप्रकशित हैं । यहाँ हम उन सभी प्रकाशकोंका हार्दिक आभार मानते हैं, जिनके प्रकाशनोंसे यह संग्रह तैयार किया गया है।

कीन छेख कर और कहाँ प्रकाशित हुआ है, इसकी सूचना विषयानु-क्रममें दो गई है। संकेतोंकी संपूर्ति अंतमें दी गई सूचीमें की गई है।

अन्तर्में सन्मान समितिका भी हम आभार मानते हैं कि उसने पंडित-जीके टेखोंका संकलित रूपमें पुनर्मुद्रण करके उन्हें बन्धरूपमें जनताके समञ्ज उपस्थित करनेका अवसर दिया।

बुद्धजयम्ती वि. सं. २०१३

— सम्पादकमण्डल

# पंडित सुखलालजी

[संक्षिप्त परिचय]



## सचस्स आणाप उवद्विप से मेहावी मारं तरह।

-सत्यकी आज्ञा पर खड़ा हुआ बुद्धिमान मृत्युको पार कर जाता है।

—श्री आचारांगस्त्र ।

0

## पंडित सुखलालजी

[संक्षित परिचय]



### सचस्स आणाप उवद्विप से मेहाबी मारं तरइ।

—सत्यकी आज्ञा पर सवा हुआ बुदिमान मृत्युको पार कर जाता है।

-श्री आचारांगसूत्र ।

0



पश्चिया महाद्वीप सदा ही धर्मप्रवर्तकों, तस्वित्तकों और साधकोंकी जन्मभूमि रहा है। इस महागीरवको निभाय रखनेका श्रेय विशेषतः भारत-वर्षको है। पुराणयुगमें भगवान रामचंद्र और कर्मयोगी श्रीकृष्ण, इतिहासकालमें भगवान महावीर तथा भगवान बुद्ध और अर्वाचीन युगमें महात्मा गांधी, योगी श्री. अर्वाचन्द्र एवं सेत विनोवा कैसे युगपुरुषोंको जन्म देकर भारतवर्षने धर्मिचतनके क्षेत्रमें गुरुषद प्राप्त किया है। युगोंसे भारतवर्षने इस प्रकारके अनेक तस्वित्तकों, शास्त्रप्रणेताओं, साधकों, योगियों और विद्वानोंको जगती-तल पर सादर समर्पित किया है।

प्रज्ञानश्च पंडित मुखलालजी उन्होंमेंसे एक हैं। वे सदा ही सखशोधक, जीवनसाधक, पुरुषाधंपरायण तथा ज्ञान-पिपामु रहे हैं। इस पंडित पुरुषने ज्ञान-मागे पर अपने अंतलोंकको प्रकाशित कर उज्ञ्चल निरंत हारा जीवनको निर्मेल और दर्ज्यगामी बनानेका निरंतर प्रयत्न किया है। इनकी साधना सामंजस्वपूर्ण है, इनकी प्रज्ञा सत्यमुलक तथा समन्वयगामी है और इनका जीवन त्याग, तितिहा एवं संयमयुक्त है।

#### जन्म, कुटुम्ब और बाल्यावस्था

पंडितजीकी जन्मभूमि वहीं सौराष्ट्र है जहां कई संतों, बीरों और साहांसेकीने जन्म लिया है। झालाबाड विलेके सुरेन्द्रनगरसे छ भीलके फासले पर लीमको नामक एक छोटेसे गाँवमें संवत् १९३७ के मार्गकीर्पकी शुक्रा पंचमी, तदनुसार ता० ८-१२-१८८० के दिन पंडितजीका जन्म हुआ था। इनके पिताजीका नाम संघवीभाई था। वे विसाधीमाली झातिके जन थे। उनका उपनाम संघवी और गोज धाकड (घकंट) था। जब पंडितजी चार ही सालके थे, तब उनकी माताजीका स्वगंवास हो गया । घरमें विमाताका आगमन हुआ । उनका नाम था नवीवाहे । वे जितनी मुंदर थीं, अतनी ही प्रसंबदना भी थीं। स्तेह और सीजन्य तो उनमें कूट कूटकर भरा हुआ था। वे मानो मातृत्वकी भाक्षात मृति ही थीं। पंडितजीका कहना है कि वह वयी बाद उनहें यह ज्ञात हुआ कि वे उनकी विमाता थीं । इतना उनका छुटु व्यवहार था !

पारिवारिक व्यवस्था और वशांकी देखभाठका सारा काम मूटजी काका करते थे। वे थे तो घर के भौकर, पर कुटुम्बके एक सदस्य हो वन गये थे। उनमें वशा वफ़ादारी और ईमानदारी थी। वाठक मुखलाठको तो वे अपने बैटेसे भी ज़्यादा बाहते थे। उन्हें पंडितजी आज भी 'पुरुषमाता' के स्नेहमरे नामसे स्मरण करते हैं।

बन्धमने ही सुबलालको खेल-कृदका बढ़ा शौक था। वे बढ़े निर्मीक और साहसी थे। एक बार तरना सीखनेका जीमें आया तो बिना किसीकी मदद मांगे जाकर कुएँमें कूद पढ़े और अपने तह तरना सीख लिखा। खुडसवारी भी उन्हें बहुत पसंद थी। सरकसके सवारकी तरह घोड़ेकी पीठ पर खड़े होकर उसे बौबाने में उन्हें बढ़ा मजा आता था। कई बार वे इसमें मुँहके बल गिरे भी थे।

एक बार सुखळाळ अपने दो मित्रोंके साथ तालाव पर नहाने बले। बाते करते करते तीनों मित्रोंमें यह होइ लगी कि उल्टे पाँच चळकर कौन सबसे पहले तालाव पर पहुँचता है। बस! अब क्या था! लगे सुखळाळ तो उल्टे पाँव चळने। थोड़ी ही देरमें वे युहरके क्टिंगें जा गिरे। सारे शरीरमें बुरी तरह कांटे चुन गये। वे वहीं बेहोश हो गये। उन्हें घर ळे जाया गया। ववी मुश्किळले चार-छः घंटोंके बाद जब वे होशमें आये, तो क्या देखते हैं कि सारा बदन कांटोंसे विध गया है। तेल लगाया जा रहा है और नाई एक-एक कर कांटे निकाल रहा है। पर उन्होंने इसकी जरा भी परवाह नहीं की। लगे वह वडकर अपनी शीर्य-गाया गाने। ऐसे साहसांप्रय और कींडाप्रिय मुखळाळ परिश्रमी, आजाबारी तथा स्वावलंडों भी कम नहीं थे। विवेक और व्यवस्था उनके प्रत्येक कार्यमें दीस पडतां थी। दूसरोंका काम करनेको वे सदा तत्यर रहते थे। पड़ाईमें वे कमी लापरवाही नहीं करते थे। उनमें आलस्य नामको न था। बुद्धि इतनी तोश्य थी कि डो भी वे पढ़ते, दुरत कंडस्थ सरळ-मा था। स्मरणशक्ति इतनी तोश्य थी कि डो भी वे पढ़ते, दुरत कंडस्थ

हो जाता। पुस्तकोंकी देखमाल इतनी अधिक करते थे कि सालगरके दस्योगके बाद भी वे बिलकुल महें-सी रहती थीं।

गुजराता सातवी श्रेणी पास करनेके बाद सुखलालकी इच्छा अंग्रेजी पढ़नेकी हुआ, पर उनके अभिभावकोंने तो यह सोचा कि इस होशियार लड़केको पड़ाअकि बदले व्यापारमें लगा दिया जाय तो थोडे ही अरसेमें दुकानका बोझ उठानेमें यह अच्छा साझीदार बनेगा। अतः उन्हें दुकान पर बैठना पड़ा।

धीरे धीरे मुखलाल सफल व्यापारी वनने लगे। व्यापारमें उन दिनों वदी तेखी थीं। परिवारके व्यवहार भी ढंगसे चल रहे थे। सगाहे, बादी, भीत और जन्मके भीकों पर पैसा पानीकी तरह बहाया जाता था। अतिथि-सकार और तिथि-स्वीहार पर कुछ भी बाजी न रखा जाता था। पंडितजों कहते हैं — इन सबको में देखा करता। यह सब पसंद भी बहुत आता था। पर न जाने क्यों मनके किसी कोनेसे हल्की-सी आवाज उठती थी कि यह मंद ठीक तो नहीं हो रहा है। पढ़ना-लिखना छोड़कर इस प्रकारके खर्चील रिवाजोंमें लगे रहनेसे कोई मला नहीं होगा। शायद यह किसी जगम्य भावीका इंगित था।

चौदह वर्षकी आयुमें विमाताका भी अवसान हो गया। मुखलालकी समाई तो बचपन ही में हो गई थी। वि॰ सं॰ १९५२में पंद्रह वर्षकी अवस्थामें विवाहकी तैयारियां होने लगी, पर समुरालकी किसी कठिनाईके कारण उस वर्ष विवाह स्थिगित करना पढ़ा। उस समय किसीको यह ज्ञात नहीं या कि वह विवाह सदाके लिये स्थिगत रहेगा।

#### चेचककी शीमारी

व्यापारमें हाथ बैटानेवाले सुखलाल सारे परिवारको आधा वन गये थे, किन्तु मधुर लगनेवाली आशा कई बार ठिंगेनी बनकर थोखा दे जाती हैं। पंडितजीके परिवारको भी यही अनुसन हुआ। वि. सं. १९५३ में १६ वर्षके किशोर सुखलाल चेनकक मयंकर रोगके शिकार हुए। शरीरके रोम रोममें यह ब्याधि परिव्याम हो गई। क्षण क्षणमें मृत्युका लाक्षात्कार होने लगा। जीवन-मरणका भीषण इन्द्र-युद्ध छिना। अंतमें सुखलाल निजयी हुए, पर इसमें वे अपनी आंखोंका प्रकाश को बैठ। अपनी विजय उन्हें पराजयसे भी विशेष असला हो गई, और जीवन मृत्युके भी अधिक कष्ट्रवाबी प्रतीत हुआ। निजीक अंबकारने उनकी जीतरात्माको निराशा एवं श्रान्यतामें निमम कर दिया।

पर दुःसकी सची औपपि समय है । कुछ दिन बीतने पर मुखलाल स्तस्य हुए । खोवा हुआ अतिका बाह्य प्रकाश भीरे भीरे अंतर्लोकने प्रवेश करने लगा । और फिर तो उनकी विकलता, निराझा तथा श्रून्यता विनष्ट हो गई । उनके स्थान पर स्थस्थता गुर्व भांतिका सुर्योदय हुआ । अब युवक सुखलाल का जीवन-मंत्र बना— 'न दैग्यं, न पलायमम् ।' महारथी कर्णका भांति 'मदायसं तु पौरुपं' के अमीच अबसे भाग्यके साथ लडनेका इड संकल्प कर लिया । अपनी विपदाओंको उन्होंने विकासका साधन बनाया । 'विपदः सन्तु नः शुश्चात्'—माता कुन्ती द्वारा व्यक्त महा-भारतकारके ये शब्द आज भी उन्हें उतने ही प्रिय और श्रन्क हैं । सुखलालने चेचककी बीमारीसे कुक्त होकर अपना जीवन-प्रवाह बदल दिया । सफल ब्यापारी होनेवाले सुखलाल विद्योपाजनके प्रति उन्मुख हुए, और जन्मसे जो वैश्य थे वे कमेंसे अब बाह्मण (सरस्वती-पुत्र) बनने लगे । १६ वर्षको वयमें दिजलके ये नवीन संस्कार । लीलाधरकी सीला ही तो हैं ।

#### विद्या-साधनाके मार्ग पर

मुखलालका अंतर्मुखी मन आत्माके प्रति गमन करने लगा । उन्होंने विद्या-साधनाका मार्ग अपनादा । अपनी जिज्ञासा-चुष्टिके लिये वे साधु-मार्च्या और संत-साधकोंका सत्संग करने लगे । इस सत्संगके दो छुभ परिणाम आये । एक और धर्मशाकोंके अध्ययनसे मुखलालकी प्रज्ञाने अभिवृद्धि होने लगी और दूसरी और वत, तप और नियमपालन द्वारा उनका जीवन संयमी एवं संपन्न बनने लगा ।

वि॰ सं॰ १९५३ से १९६० तबका ६-० वर्षका काल सुसलासके जीवनमें संकांति-काल था। उस अवधिमें एक बार एक सुनिराजके संसगसे मुखलास मन-अवधानके प्रवोगकों ओर मुद्दे। एक साथ ही सी-पवास बातें बाद रखकर उनका अवधियत उत्तर देना कितना आध्यकनक है। किन्तु अल्प समयमें ही सुखलासने अनुभव किया कि यह प्रयोग न केतल विद्योपाजनमें ही बाधक है, अपितु उत्तमें युद्धिमें वंध्यत्व तथा जिज्ञासाइतिमें शिथिलता आ जाती है। कलतः वत्काल ही इस प्रयोगको छोषकर वे विद्या-साधनामें संलग्न हो गये। आज भी यदि कोई अवधान सीखनेकी बात छेदता है तो पंडितजी स्पष्टतः कहते हैं कि बुद्धिको वंध्या और जिज्ञासाको कुंठित बनानेका यह मार्ग है।

इसी प्रकार एक बार मुखलालको मंत्र-तंत्र सीखनेकी इच्छा हो आई। अवकाश तो या ही: बौद्धिक प्रयोग करनेका साहस भी था। सोचा — सांपका बंहर उतार सके या अभीप्सित दस्तु प्राप्त कर सके तो क्या ही अच्छा र लगे मंत्र-तंत्र सीखने, किन्तु अल्पानुभवसे ही उन्हें यह प्रतीति हो गई कि इन सबमें सखांश तो कचित् ही है, विशेषतः दंभ और मिष्यात्व है। उसमें अज्ञान, अंधथदा तथा बहमको विशेष बल मिलता है। उनका परित्यान कर बे फिर जीवन-साधनामें लग गर्वे ज्ञानमार्गकी और प्रवृत्त हुए।

वि० सं० १९६० तक वे लामला गांवमें यथासंगव ज्ञानोपार्वन करते रहें। अध्यागधी के आगम तथा अन्य धार्मिक प्रत्योंका पठन-मनन कर उन्हें कठस्थ कर लिया। साथ ही अनेक संस्कृत पुस्तकों तथा रासों, स्तवनों और तज्ज्ञायों कैसी असंस्थ्य गुजराती कृतियोंकों भी ज्ञानी याद कर लिया। पूज्य लाखाजी स्वामी और उनके विद्वान शिष्य पूज्य उत्तमचंदजी स्वामीने उन्हें सारस्वत-व्याकरण पढ़ाया, पर इससे उन्हें संतोष नहीं हुआ। लीमलीमें नये अभ्यासको सुविधा नहीं भी। उन्हें इन दिनों यह भी अनुमव होने लगा कि अपने समस्त साल-ज्ञानको व्यवस्थित करनेके लिये संस्थान भाषाका सम्यक् ज्ञान अनिवाय है। संस्थानके विद्याह अध्यापनको सुविधा लीमलीमें भी ही नहीं। सुखलात इस अभावसे वेचन रहने लगे। प्रश्न यह था कि अब किया क्या ज्ञाय!

#### काशीमें विद्याध्ययन

दैक्योगसे उसी समय उन्हें ज्ञात हुआ कि पूज्य मुनि महाराज थी. धर्मीवज्यजी (शाखविशारद जैनाचाय थी. विजयधर्मस्रीधरजी) ने जैन विद्याधियोंको संस्कृत-प्राञ्चत सापाके पंडित बनानके दिये काक्षीमें थी. यशोविजय जैन संस्कृत पाठ्याला स्थापित की है। इससे मुखलाल अत्यंत प्रसन्न हो गये। उन्होंने अपने कुटुम्बी-जनोंसे गुप्त पत्रव्यवहार करके बनारसमें अव्ययन करनेकी महाराजजीसे अनुमति प्राप्त कर ली, पर दृष्टिविहीन इस मुक्कि बनारस तक मेजनेको कुटुम्बी-जन राजी हो बैसे? मगर मुखलालका मन तो अपने सकत्य पर दृद्ध था। ज्ञान-पिपासा इतनी अधिक तीन थी कि उसे कोओ द्वा नहीं सकता था। साहस करनेकी वृत्ति तो जन्मजात थी हो। फलतः वे पुरुषार्थ करनेको उचत हुए। एक दिन उन्होंने अपने अभिमायकोंसे कहा—"अब मुझे आपनेसे कोई रोक नहीं सकता। में बनारस जरूर जाऊँगा। अगर आप लोगोंने स्वीकृति नहीं दी तो बदा अनिष्ट होगा।" धरके सभी लोग जुप थे।

एक दिन पंडितजी अपने साथी नानालालके साथ बनारसके लिये रवाना हों हो गये । बिलकुल अनजाना प्रदेश, बहुत लम्बी यात्रा और भला-भोला साथी—इन सबके कारण उन्हें यात्रामें बड़ी परेशानी उठानी पड़ी। एक बार धौनादिके लिये एक स्टेशन पर उतरे, तो गाडी ही छूट गई । पर उयो-स्थी कर वे अंतर्ने काशी पहुँचे ।

पंडितजीके जीवनके दो प्रेरक वल हैं — जायत जिज्ञासा और अविरत प्रयत्न । इन दोनों गुणों के कारण उनका जीवन सदा नवीन एवं जज्ञासपूर्ण रहा है । अपनी जिज्ञासा-तुष्टिके लिये वे किसी भी प्रकारका पुरुषार्थ करनेसे नहीं हिचकि-चाते ।

भूषा उद्यों भोजनमें उन जाता है, काशी पहुँचकर मुसलाव त्यों अध्ययनमें संलग्न हो गये। वि॰ सं॰ १९६३ तक, मात्र तीन ही वर्षमें, उन्होंने अठारह हजार कोक-परिमाण सिंब्हेमच्याकरण इंटस्थ कर लिया। (पंडितजीको आब भी समग्र व्याकरण टीकाके साथ स्वरण है।) व्याकरणके साथ साथ न्याय और साहित्यका भी अध्ययन आरंभ कर दिया। इससे पंडितजीकी जिल्लासा और बड्ने लगी। वे तमे नये पुरुषार्थं करनेको उद्यत हुए। जब पाठशालाका वातावरण उन्हें अध्ययनके अधिक अनुकृत नहीं वैंचा, तो वे उससे मुक्त होकर स्वतंत्र रूपसे गंगाजीके तटपर भदैना चाट पर रहने छगे। उनके साथ उनके मित्र जनलालजी भी थे। बनारस जैसे मुद्द प्रदेशमें पंडितजीका कोई सम्बन्धी नहीं था, सर्चकी पूरी स्यवस्था भी नहीं बी। जिज्ञामा-इति अदम्ब श्री, अतः आये दिन उन्हें विकट परिस्थितिका मामना करना पड़ता था । आर्थिक संकट तो इस स्वप्नदर्शी नवयुवकको बेहद तंग करता था । अंतमें सोचा-यदि भारतमें व्ययकी व्यवस्था नहीं हुई तो अमरिकाके मि॰ रोकफेलरसे, जो अनेक युवकोंको छान्नवृत्तियाँ दिया करते हैं, आर्थिक सहायता प्राप्त कर अमरिका पहुँचेंगे । पर देवयोगसे आवश्यक धन प्राप्त हो गया और अमरिका जानेका विचार सदाके लिये छूट गया ।

मुन्तवाल अब विद्योगार्जनमें विद्येष कटियद्ध हुए। उन दिनों किसी वैदय विद्यार्थींके लिये ब्राह्मण पंडितसे संस्कृत साहित्यका ज्ञान प्राप्त करना अत्यन्त किन कार्य था, पर सुखलाल इतास होनेवाले व्यक्ति नहीं थे। चिलचिताती हुई भूपमें या कहाके की सदीने वे रोच आठन्यस मील पैदल चलकर पंडितोंके घर पहुँचते, सेवा-शुभुषा कर उन्हें संदुष्ट करते और ज्यों-त्यों कर अपना हेतु निद्ध करते । इस प्रकार अविरत परिक्षमसे छात्र मुखलाल पंडित सुन्तालवी वनने लगे।

नेना-नाटके इस निवास-कालके बीच क्सी क्सी पहितजी अपने एक हाथसे रस्सीके एक सिरेको बाँचकर और बुसरा सिरा किसी बुसरेको सौंपकर गंगा-



पश्चिया महाद्वीप सदा ही धर्मप्रवर्तकों, तस्वितकों और साधकोंकी जन्मभूमि रहा है। इस महागौरवको निभावे रखनेका श्रेव विशेषतः भारत-वर्षकों है। पुराणवृगमें भगवान रामचंद्र और कर्मयोगी श्रीकृष्ण, इतिहासकालमें भगवान महावीर तथा भगवान बुद्ध और अर्वाचीन युगमें महारमा गांधी, योगी श्री. अर्रावन्द एवं संत विनोवा वैसे युगपुरुषोंको जन्म देकर भारतवर्षने धर्मित्तनके क्षेत्रमें गुरुपद प्राप्त किया है। बुगोंसे भारतवर्षने इस प्रकारके अनेक तस्वितकों, शासप्रणेताओं, साधकों, योगियों और विद्वानोंको जगती—तल पर साहर समर्पित किया है।

प्रज्ञावश्च पंडित सुखळाळजी उन्होंमेंसे एक हैं। वे सदा ही सख्याधिक, जोवनसाधक, पुरुषार्थपरायण तथा ज्ञान-पिपासु रहे हैं। इस पंडित पुरुपने ज्ञान-माग पर अपने अंतर्लोकको प्रकाशित कर उज्ज्ञळ चरित्र द्वारा जीवनको निमेळ और उज्ज्ञेगामी बनानेका निरंतर प्रयत्न किया है। इनकी साधना सामंजस्यपूर्ण है, इनकी प्रज्ञा सत्यमूळक तथा समन्वबनामी है और इनका जीवन त्याम, तितिक्षा एवं संबमसुक्त है।

#### जन्म, कुटुम्ब और बाल्यावस्था

पंडितजीकी जन्मभूमि वहीं सौराष्ट्र हैं जहां कई संतों, बीरों और साहसिकोंने जन्म लिया है। झालाबाड जिलेके सुरेन्द्रनगरसे छ मीलके फासले पर लीमली नामक एक छोटेसे गांवने संवत् १९३७ के मार्गजीपकी शुक्रा पंचमी, तदसुसार ता० ८-१२-१८८० के दिन पंडितजीका जन्म हुआ था। इनके पिताजीका नाम संघजीभाई था। वे विसाधीमाली शांतिके जन थे। उनका उपनाम संघजी और गोज धाकड (धकेट) था। जब पंडितजी चार ही

सालके थे, तब उनकी माताबीका स्वर्गवास हो गया। घरमें विमाताका आगमन हुआ। उनका नाम या जहीवाई। वे जितनी संदर थीं, अतनी ही प्रसक्षवदना भी थीं। स्नेह और सीजन्य तो उनमें कूट कूटकर भरा हुआ था। वे मानो मातृत्वकी साक्षात मूर्ति ही थीं। परित्रजीका बहना है कि कई वर्षी बाद उन्हें यह ज्ञात हुआ कि वे उनकी विमाता थीं। इतना उनका मुदु स्वयहार था!

पारिवारिक व्यवस्था और क्योंकी देखमालका सारा काम मूलजी काका करते थे। वे थे तो घर के नौकर, पर कुटुम्बके एक सदस्य ही बन गये थे। उनमें बड़ी वफादारी और ईमानदारी थी। बालक सुखलालको तो वे अपने बैटेसे भी ज्यादा चाहते थे। उन्हें पंडितजी आज भी 'पुरुषमाता' के स्लेहमरे नामसे समरण करते हैं।

वचपनसे ही मुखलालको क्षेत्र-कृदका बढ़ा शौक था। वे बढ़े निर्मीक और साहसी थे। एक बार तैरना सीखनेका जोमें आया तो बिना किसीकी मदद मांगे जाकर कुएँमें कूद एवं और अपने तह तैरना सीख लिखा। शुक्रसवारी भी उन्हें बहुत पसंद थी। सरकसके सवारकी तरह घोड़ेकी पीठ पर खड़े होकर उसे दीवाने में उन्हें बढ़ा मजा आता था। कई बार वे इसमें मुँहके बल गिरे भी थे।

एक बार मुखलाल अपने दो मिजोंके साथ तालाब पर नहाने चलें। बाते करते करते तीनों मिजोंके यह होड़ लगी कि उलटे पांच चलकर बीन सबसे पहले तालाब पर पहुँचता है। वन! अब क्या था! स्ने मुखलाल तो उलटे पांच चलने। थोड़ी ही देरमें वे यहराके कांटोंके जा मिरे। मारे शरीरमें युरी तरह कांटे जुन गये। वे वहीं बेहोबा हो गये। उन्हें घर ले जाया गया। वची मुक्तिलसे जार-छ: घंटोंके बाद जब वे होशभें आये, तो क्या देखते हैं कि सारा बदन कांटोंसे विध गया है। तेल लगाया जा रहा है और नाई एक-एक कर कांटे निकाल रहा है। पर उन्होंने इसकी जरा भी परवाह नहीं जी। लगे वद वदकर अपनी शीय-माचा गाने। ऐसे शाहसप्रिय और कीडाप्रिय सुखलाल परिकर्मा, आजाकारी तथा स्वावलंबी भी कम नहीं थे। विवेक और व्यवस्था उनके प्रत्येक कार्यमें दील पड़ती थी। दूसरोंका काम करनेकों वे सदा तथर रहते थे। पदाहमें वे कभी लगरवाही नहीं करते थे। उनमें आलस्य वामको न था। बुद्धि इतनी तोंक्य थी कि कठिनतम विषय भी उनके स्थिय वास्त-मा था। स्मरणवालि इतनी तोंक्य थी कि कठिनतम विषय भी उनके स्थिय वास्त-मा था। समरणवालि इतनी तोंक्य थी कि कठिनतम विषय भी उनके स्थिय वास्त-मा था। समरणवालि इतनी तोंक्य थी कि कठिनतम विषय भी उनके स्थिय वास्त-मा था। समरणवालि इतनी तोंक्य थी कि जी भी वे पड़ते, तुरत कंठस्थ

हो जाता । पुस्तकोंकी देखभाल इतनी अधिक करते थे कि सालभरके उपयोगके बाद भी वे विरुकुल नई-सी रहती थीं ।

गुजराती सातवी श्रेणी पास करनेके बाद मुखलालकी इच्छा अंग्रेजी पढ़नेकी हुआ, पर उनके अभिभावकोंने तो यह सोचा कि इस होशियार लक्ष्मेको पड़ाओंके बदले व्यापारमें लगा दिया जाय तो थोडे ही अरसेमें हुकानका बोझ उठानेमें यह अच्छा साझीदार बनेगा। अतः उन्हें दुकान पर बंदना पता।

भीरे भीरे मुखलाल सफल व्यापारी बनने छने। व्यापारमें उन दिनों मही तेवी भी। पनिवारके व्यवहार भी ढंगसे नल रहे थे। सगाई, सादी, भीत और जन्मके मौकों पर पैसा पानीकी तरह बहाया जाता था। अतिथि-सत्कार और तिथि-स्वीहार पर कुछ भी बाकों न रखा जाता था। पंडितजी कहते हैं — इन सबकों में देखा करता। यह सब पसंद भी बहुत आता था। पर न जाने क्यों मनके किसी कोनेसे हल्की-सी आवाज उठती थी कि यह सब ठीक तो नहीं हो रहा है। पदना-लिखना छोबकर इस प्रकारके खर्जीले रिवाजोंने लगे रहनेसे कोई भला नहीं होगा। शायद वह किसी अगम्य भावीका इंग्ति था।

चौरह वर्षकी आयुर्में विमाताका मी अवसान हो गया। सुकालालको समाई तो बचपन ही में हो। गई थी। वि॰ सं॰ १९५२में पंद्रह वर्षकी अवस्थामें विवाहकी तैयारियां होने लगी, पर ससुरालकी किसी किनाईक कारण उस वर्षे विवाह स्थिगित करना पढ़ा। उस समय किसीको यह ज्ञान नहीं था कि वह विवाह सदीके लिये स्थिगित रहेगा।

#### चेचककी बीमारी

व्यापारमें हाथ बैंटानेबाले मुखलाल सारे परिवारकी आशा बन गये थे, किन्तु मधुर लगनेवाली आशा कहें बार ठिंगेनी बनकर श्रीका दे जाती हैं। पंडितजीके परिवारकों भी यही अनुभव हुआ। वि. सं. १९५३ में १६ वर्षके विद्योर मुखलाल चेवकके मयंकर रोगके शिकार हुए। शरीरके रोम रोममें यह ब्याबि परिव्याप्त हो गई। क्षण क्षणमें मृत्युका माक्षात्कार होने बगा। जीवन-मरणका भीषण दन्द्र-युद्ध लिंदा। अंतमें मुखलाल विजयी हुए, पर इसमें वे अपनी आंखींका प्रकाश सो बैंटे। अपनी विजय उन्हें पराजयसे भी विद्याप असता हो गई, और जीवन मृत्युसे भी अधिक कप्रदायी प्रतीत हुआ। विद्याप असता हो गई, और जीवन मृत्युसे भी अधिक कप्रदायी प्रतीत हुआ।

पर दुःखकी सची औषधि समय है । कुछ दिन बीतने पर मुखलाछ स्वस्य हुए । खोया हुआ आंखोंका बाह्य प्रकाश धीरे धीरे अंतर्लोंकमें प्रवेश करने लगा । और किर तो उनकी विकलता, निराधा तथा ध्रूम्बता विनष्ट हो गई । उनके स्थान पर स्वस्थता एवं धांतिका स्थाँदय हुआ । अव युक्क स्वलाल का जीवन-मंत्र बना— 'न दैस्यं, न पलायनम् ।' महास्थी कर्णका भाँति 'मदायनं तु पौठपं' के अमीच अलसे भाम्यके साध लहनेका हड़ संकल्प कर लिया । अपनी विपदाओं को उन्होंने विकासका साधन बनाया । 'विपदः सन्तु नः शश्चत्'—माता कुन्तो द्वारा व्यक्त महा-भारतकारके ये अब्द आज भी उन्हें उतने ही प्रिय और प्रेरक हैं । सुबलालने चेवककी बोमारीसे कुक्त होकर अपना जीवन-प्रवाह बदल दिया । सफल ब्यापारी होनेवाले सुबलाल विवोधार्जनके प्रोत उन्मुख हुए, और जन्मसे जो बैस्य थे वे कमसे अब जाह्मण (सरस्वती-पुत्र) बनने लगे । १६ वर्षकी बसमें द्विजनके ये नवीन संस्कार! लीलाधरकी सीला हो तो है ।

#### विद्या साधनाके मार्ग पर

मुखलालका अंतर्मुली मन आत्माके प्रति गमन करने लगा । उन्होंने विद्या-साधनाका मार्ग अपनावा ) अपनो विद्यासा-तुष्टिके छिन्ने वे साधु-साच्या और मीत-पाधकाका सरसंग करने लगे । इस सरसंगके दो ग्रुम परिवास आवे । एक और बर्मशालींक अध्ययनसे सुखलालकी प्रज्ञामें अभिवृद्धि होने लगी और दूसरी और बत, तथ और नियमपालन द्वारा उनका जीवन संयमी एवं संपन्न बनने लगा ।

नि॰ सं॰ १९५३ से १९६० तकका ६-७ वर्षका काल मुखलालके जीवनमें संबंधित-काल था। उस अवधिमें एक बार एक मुनिराजके संसर्गने मुखलाल मन-अवधानके प्रयोगकी ओर मुद्दे । एक साथ ही सी-पनास बातें बाद रखकर उनका व्यवस्थित उत्तर देना कितना आध्यंजनक हैं ! किन्तु अल्प समयमें ही सखलालने अनुभव किया कि यह प्रयोग न केवल विद्योपाजनमें ही वाधक है, अपितु उत्तरे बुद्धिमें बच्चत तथा जिज्ञासावृत्तिमें विधिलता आ जाती हैं । पलतः तत्काल ही इस प्रयोगको छोबकर वे विद्या-साधनामें संलग्न हो गये। आज भी यदि कोई अवधान सीखनेकी बात छेवता है तो पहित्जी स्पष्टतः कहते हैं कि बुद्धिको बंधा और जिज्ञासाको बुद्धित बनानका यह मार्ग है।

इसी प्रकार एक बार मुखलालको मंत्र-तंत्र सीलनेकी इच्छा हो आई। अवकाश तो था ही; चौदिक प्रवोग करनेका साहस भी था। सोचा — सोपका बहर उतार सके वा अमीप्सित वस्तु प्राप्त कर सके तो क्या ही अच्छा। लगे मंत्र-तंत्र चीलने, किन्तु अल्पानुभवसे ही उन्हें वह प्रतीति हो गई कि इन सवमें सखांश तो कवित् ही है, विशेषतः दंभ और मिय्यात्व है। उसमें अज्ञान, अंध्रथदा तथा वहमको विशेष वल मिलता है। उनका परित्याग कर वे किर जीवन-साधनामें लग गये—ज्ञानमार्गकी और प्रकृत हुए।

विश् सं १९६० तक वे लीमली गांवमें यचासंभव ज्ञानोपार्जन करते रहे। अर्थमागधीके आगम तथा अन्य धार्मिक प्रत्योंका पठन-मनन कर उन्हें कठस्य कर लिया। साथ ही अनेक संस्कृत पुस्तकों तथा रासों, स्तवनों और मज्ज्ञायों कसी असंख्य गुजराती कृतियोंको भी जवानी याद कर लिया। पूज्य लाधाजी स्वामी और उनके विद्वान विषय पूज्य उत्तमचंदजी स्वामीन उन्हें सारस्वठ-व्याकरण पड़ाया, पर इससे उन्हें संतोष नहीं हुआ। लीमलीमें नये अभ्यासकी सुविधा नहीं थी। उन्हें इन दिनों यह भी अनुमन होने लगा कि अपने समस्त बाक्त-ज्ञानको व्यवस्थित करनेके लिये संस्कृत भाषाका सम्बक् ज्ञान अनिवार्य है। संस्कृतके विवाध अध्यापनकी सुविधा लीमलीमें भी ही नहीं। मुसलाल इस अभावसे वेचन रहने लगे। प्रक्ष यह था कि अब किया क्या जाय !

#### काशीमें विद्याष्ययन

दैवयोगसे उसी समय उन्दे ज्ञात हुआ कि पूज्य मुनि महाराज थी. धर्मविजयजी (शास्तिशारद जैनानाय थी. विजयधर्मस्रीश्वरजी) ने जैन विद्यार्थियोंको संस्कृत-प्राकृत भाषाके पंडित बनानेके लिये काशीमें थी. यशोविजय जैन संस्कृत पाठशाला स्थापित की है। इससे मुखलाल अत्यंत प्रसन्न हो गये। उन्होंने अपने कुदुम्बी-जनोंसे गुप्त पत्रन्यवहार करके बनारसमें अध्ययन करनेकी महाराजजीसे अनुमति प्राप्त कर ली, पर दृष्टिविहोन इस युवकको बनारस तक मेजनेको कुदुम्बी-जन राखी हो कैसे मगर मुखलालका मन तो अपने संकृत्य पर दृद था। ज्ञान-पिपासा इतनी अविक तीज थी कि उसे कोशी दृष्टा नहीं सकता था। साहस करनेकी चित्त तो जन्मजात थी हो। एलतः व पुरुषार्थं करनेको उद्यत हुए। एक दिन उन्होंने अपने अभिमावकोंसे कहा—" अब मुझे आपमेंसे कोई रोक नहीं सकता । में बनारस जरूर जाउँगा। अनार आप लोगोंने स्तीकृति नहीं दी तो बढ़ा अनिष्ट होगा।" थरके मभी लोग पुप थे।

एक दिन पंडितजी अपने साथी नानालालके साथ बनारसके लिये रवाना हों ही गयें । बिलकुल अनजाना प्रदेश, बहुत लम्बी यात्रा और भटा-भोला साथी—इन सबके कारण उन्हें बाजामें बड़ी परेशानी उठानी पड़ी। एक बार जीवादिके लिये एक स्टेशन पर उत्तरे, तो गाड़ी ही छूट गड़ें। पर ज्यों स्पों कर वे अंतमें काशों पहुँचे।

पहिल्जीके जीवनके दो प्रेरक कल हैं — जामत विज्ञासा और अविस्त प्रयत्न । इन दोनों गुणों के कारण उनका जीवन सदा नवीन एव उज्ञासपूर्ण रहा है । अपनी जिज्ञासा-तुष्टिके लिये वे किसी भी प्रकारका पुरुपार्थ करनेसे नहीं हिचकिवाते ।

भूखा ज्यों भोजनमें छम जाता है, काशी पहुँचकर मुखछाल त्यों क्रव्यवनमें संलग्न हो गये। वि० सं० १९६३ तक, मात्र तीन हो वर्षमें, उन्होंने अठारह हवार श्लोक-परिमाण सिद्धहेमव्याकरण कंठस्य कर लिया। (पंडितजीकी आज भी समग्र व्याकरण टीकाके साथ स्मरण है।) व्याकरणके साथ साथ न्याय और साहित्यका भी अध्ययन आरंग कर दिया। इससे पंडितजीकी जिज्ञामा और बदने लगी । ये नये नये पुरुषार्थ करनेको उदात हुए । जब पाठशालाका वातावरण उन्हें अध्ययनके अधिक अनुकृत नहीं जैंचा, तो वे उससे मुक्त होकर स्वतंत्र रूपसे गंगाजीके तटपर भदेनी बाट पर रहने छगे । उनके साथ उनके मित्र जनलालजी भी थे। धनारस जैसे सदूर प्रदेशमें पंडितजीका कोई सम्बन्धी नहीं था, सर्चकी पूरी व्यवस्था भी नहीं भी । जिज्ञामा-वृत्ति अदम्य भी, अतः आवे दिन उन्हें विकट परिस्थितिका सामना करना पडता था । आर्थिक संकट तो इस स्वप्नदर्शी नवसुवकको बेहद तंग करता था । अंतमें सोचा—यदि भारतमें व्ययकी व्यवस्था नहीं हुई तो अमरिकाके मि॰ रोक्फेलरसे, जो अनेक युवकोंको छात्रवृक्तियाँ दिया करते हैं. आर्थिक महायता प्राप्त कर अमरिका पहुँचेंगे । पर देवगोगसे आवस्थक धन प्राप्त हो तथा और अमरिका जानेका विचार सदाके छिये छट तथा ।

मुलागाल अब वियोपार्जनमें विशेष कटिबद्ध हुए। उन दिनों किसी वैद्रब वियापीके लिये बाद्मान पंडितसे संस्कृत साहित्यका ज्ञान प्राप्त करना अत्यन्त कठिन कार्य था, पर मुखलाल इताध होनेवाले व्यक्ति नहीं थे। चिलचिलाती हुई धूपमें या कवाके की सर्वोमें वे रोच आठ-दस मील पैदल चलकर पंडितीके घर पहुँचते, सेवा-शुश्रुषा कर उन्हें संतुष्ट करते और ज्यों-त्यों कर अपना हेतु शिद्ध करते। इस प्रकार अविशत परिश्रमसे छात्र स्मलाल पंडित मुसलालजी बनने लगे।

नंगा-तरके इन निवास-कालके बीच कभी कभी पंडितजी अपने एक हाथसे रस्तीके एक मिरेको बाँचकर और बूसरा निरा किसी दूसरेको साँगकर यंगा- स्थानका आनंद हेते थे। एक बार तो वे बिना रस्मी बांधे नदीमें कूद पड़े और लगे जुबने, बिन्तु सयोगसे उनके मिश्र बजलाठ वहाँ समय पर आ पहुँचे और उन्हें बचा लिया।

वि॰ सं॰ १९६६में सुखलालजी न्यायाचार्यकी परीक्षामें सीमिलित हुए, पर हुर्मायसे 'लेखक ' निकरमा मिला। सुखलालजी लिखाए कुछ, और यह निके छछ। अंतमें उन्होंने अपनी किल्नाई कालेजके प्रिन्मिपल श्री॰ वेनिस साहबसे कही। वे अंग्रेज विद्वान सहदय थे। विद्यार्थीकी वास्तिक स्थितिको समग्रकर उन्होंने तुरंत मौखिक परीक्षाकी व्यवस्था कर दो और स्वयं भी परीक्षकोंक साथ बटे। पंडितजीके उत्तर सुनकर श्री॰ वेनिस शाहब अत्यत सुन्ध हो कथे और उन परीक्षकोंनेंने एक श्री॰ बामानरण महाचार्य तो इतने अधिक प्रसुख हुए कि उन्होंने सुखलालजीने अपने यहाँ पढ़ने आनेको बहा। यह पंडितजीको प्रतिभाका एक उदाहरण है।

क्सां सुर्वलालजीने 'त्यायाचार्य' उपाधिके तीन खंडोंकी परीक्षा मी दे ही, परंतु वि० सं० १९६९ में अंतिम संडकी परीक्षाके समय परीक्षकोंके ऐसे कह अनुभव हुए कि परीक्षाके लिये उस कारेज-भवनमें किर कभी पर न रखनेका संकल्प कर पंडितजी बाहर निकल गये। इस प्रसंगक लगभग १२-१३ वर्ष पक्षात् वि० सं० १९९२ में पाउचकम-संशोधन समितिके एक सदस्य की हैंसियतसे उन्होंने उस मदनमें सम्मानपूर्वक पुनः प्रवेश हिया।

#### मिथिलाकी यात्रा

वि॰ सं॰ १९६६-६७ तक पडितजीने बनारसमें जो भी ज्ञान प्राप्त हो सकता था, प्राप्त कर लिया; किन्तु उनकी जिज्ञासा और ज्ञानपियासा तो दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी । उनका मन अब विहारके विद्याधाम मिथिलाकी ओर दौड़ने लगा ।

मिबिला प्रदेश यानी दरिइताकी भूमि; किन्तु वहाँके सरस्वती-उपासक, ज्ञान-तपस्वी पंडितगण विदाके ऐसे व्यासंगी हैं कि वे अध्ययनमें अपनी दरिइ-ताका दुःख ही भूल जाते हैं। 'नत्यन्याय 'का विशेष अध्ययन करतेके लिये पंडितजी बनारससे अब समय-समय पर मिधिला जाने लगे। मिखिलामें भी उन्होंने कम कष्ट नहीं झेला। वहाँ वे मोजनमें पाते थे-दाल, भात और साग। कमी अगर दहीं मिल गया तो बहुरस मोजन! मिथिलाकी सदीं और वरसातका मुकाबला करना लोहेके चने चवाना था। मृतकी झोंपढीमें घासके

विस्तर पर सोकर मुखलासजीने सब कुछ सहा और अपने अभीष्ट मार्ग पर डटे रहे ।

पंडितजीके पान एक गरम स्वीटर था । जीवनमें पहली बार उन्होंने उसे खरीदा था । कड़ाके की सर्दों थी । गुरुजीने स्वीटरकी बड़ी तारीक की । पंडितजी ताब गये । सर्दीसे खुदके टिवुरनेकी परवाह न कर उन्होंने वह स्वीटर गुरुजीकी सेवामें सादर समर्पित कर दिया, और खुदने थामके विस्तर और जजरित कंबल पर सद्दिक दिन काट दिये ।

शुरू-शुरूमें पंडितजी मिथिलाके तीन चार गाँवोंमें अध्ययन-स्वयस्थाके लिये थूमे। अंतमें उन्हें दरभंगामें महामहोपाध्याय और बाटकृष्ण मिश्र नामक गुरु मिल गर्व, जिनकी अपासे उनका परिश्रम सफल हुआ। मिश्रजी पंडितजीसे उसमें छोटे थे, पर न्यायशास्त्र और सभी दर्शनोंके प्रस्तर विद्वान थे। साथ ही वे किन भी थे; और सबसे बड़ी बात तो यह बी कि ने अन्यंत सहदय एवं सज्जन थे। पंडितजी उन्हें शाकर इंतकृत्य हुए और शुरुजी भी ऐसे पंडित-शिष्यको पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए।

तत्यक्षात् औ० बासकृष्ण मिश्र बनारसके ओरिएन्टल कार्टजके प्रिन्तिपल नियुक्त हुए। उनकी विकारिशसे महामना पाँडत मदनमोहन मालवीयजी और आचार आनंदशकर धुनने सन् १९३३ में पाँडतजीको जन-दशक्का अध्यापक नियुक्त किया। बनारसमें अध्यापक होते हुए भी पंडितजी श्री० बासकृष्ण मिश्रके बगेमें बदा कदा उपस्थित रहा करते थे। यह था पंडितजीका जीवंत विद्यार्थी-साव। आज भी पंडितजीके मन पर इन गुरुवर्यके पाँडिस एवं सौजन्यका वडा भारी प्रसाव है। उनके नामन्त्रसरणने ही पंडितजी मिक्त, श्रद्धा एवं आमारकी भावनासे गदगद हो जाते हैं।

इस प्रकार बि॰ संबद् १९६० से १९६९ तकके नौ वर्ष पंडिटजीने गंभीर अध्ययनमें क्यतात किये थे। उस समय उनकी अवस्था ३२ वर्षकी थी। उसके बाद अपने उपार्जित ज्ञानको विद्यार्थीवर्गमें वितरित करमेका पुष्प कार्य उन्होंने शुरू किया।

यहाँ एक वस्तु विशेष उहेम्बनीय है कि अपने अध्ययन कारूमें पहित्तजी भाज विद्योपार्वनमें ही नहीं छगे रहे । बंगभंगले प्रारंभ होकर विदिध हमोंमें विकसित होनेवाछे हमारे राष्ट्रीय आन्दोलनमें भी वे पूर्णतः अवगत रहे । तहुपरान्त देशको सामाजिक एवं धार्मिक समस्याओं पर भी उन्होंने जितन किया । इस प्रकार पैडितजीकी दृष्टि शुक्से ही स्थापक थी । निःसंदेह यह उनकी जामत जिज्ञासका ही फल था ।

#### अध्यापन, अंधरचना तथा अन्य प्रवृत्तियाँ

श्री॰ बाब दयालचंदजी जौहरी आदि उत्साही एवं भावनाझील नव्यव-कोंसे आकर्षित होकर अब पंडिटलीने बनारसके बदले आगराको अपना प्रवृत्ति-केन्द्र बनाया । वहाँने वे आसपासके शहरोंमें मनियोंको पड़ामेंके लिये चार-छः मास वा आते और फिर जागरा वापस आकर अध्ययन-अध्यापन करते । इस प्रकार तान-चार दर्प बीते । इतनेमें महात्मा गांधीके प्रसिद्ध सलायह संप्रामकी इंद्रिभ देशके कोने-कोनेमें बजने लगी। पंडितजी उससे अलिप्त वैसे रह सकते थे ! उन्हें भी बाएके कमेथोगने बेहद आकर्षित दिया । प्रारंगमें अहमदाबादके कोचरव आश्रममें और तत्पश्चात् सलामह-आश्रम, साबरमतीमें बाएके साथ रहने पहुँचे । वहाँ सबके साथ चक्की पीसते और अन्य अम-कार्य करते । गांधीजीके साथ चर्चा पीसते पीसते हाथमें एकोछ उठनंकी बात आब भी पण्डितजी आनन्दके साथ बाद करते हैं। किन्तु भी है ही समयके बाद उन्होंने यह अनुभव किया कि उनके जैसे पराधीन व्यक्तिके लिये वापुके कमेयोगका पूर्णतः अनुसरण संमव नहीं है। इस बास्ते विवश होकर फिर वे आगरा लौटे, पर उन पर बापुका स्थाबी प्रमान तो पदा ही। वे सादगी और स्वावलंबनके प्रजारी बने। पीसना वर्तन मलना, सफाई करना वरीरह स्वावलंबनके कामीकी करनेमें उन्हें आनंद आने लगा । यह वि॰ सं॰ १९७३ की बात है। इन दिनी जीवनकी विशेष संबंधी बनानेके सिवे पंडिर जीने पाँच वर्ष तक यो-इपना मी स्याम किया और काने-पीनेकी संसदमें सूदी पाने और एसादा क्षणेंसे क्वनेके सिये उन्होंने अपनी खुराबको विस्रकुल सादा बना स्था। इसका नतीया यह हुआ कि सन् १९२० में पेहिलजीको बबासीर के सर्वतर रोगने आ घेरा और वे मरते-मरते ज्यों-खोंकर बन्दे । तयसे पंडितजीने शरीर-सँमाछनेका पदार्थपाठ सीला ।

अवतक तो पंडितकी अध्यापन-कार्य ही करते थे, पर वि॰ सं॰ १९७४ में एक बार शांतमूर्ति सन्मिन्न मुनि श्री कर्प्रविजयजीने पंडितजीके सिन्न वक्तारजीसे कहा कि—"आप तो कुछ लिख सकते हैं, फिर आप लिखते क्यों नहीं! सुखलालकी सिक्ष नहीं सकते, इसल्यि वे पंडितोंको सैयार करनेका कार्य करें।" पंडितजीको बहु बात सम गई। उन्हें अपनी विकाला बहुत खटकी। उन्होंने सोचा—"मैं स्वयं लिख नहीं सकता तो क्या हुआ!

इसरेको लिखांकर तो अंध-रचना की जा सकती है! " तुरंत ही उन्होंने कमतत्त्वज्ञान सम्बन्धी प्राइत भाषाका 'कमेप्य' उठाया । धार परिश्रम कर उस कठिन अंधका अनुवाद, विवेचन और अभ्यासपूर्ण प्रस्तावना तैयार कर उपवाया । तब तो समी विद्वान दांतों तक उँगठा दवाने स्त्ये। इस प्रकार पंडितजीकी स्टेसन-प्रतिभाका पंडितकर्गको प्रथम परिचय प्राप्त हुआ । उसीके साथ पंडितजीके प्रन्य-निर्माण की परपरा प्रारंभ ही गई, जो अक्षुण्य हमसे आज तक कर रही हैं।

तीन वर्षके पश्चात् पंडितजीने 'सन्मतितके 'कैसे महान दार्बानिक प्रथका संपादन-कार्य आगरामें रहकर आरंभ किया, पर उसी समय गांधीजीने अहमदावादमें गुजरात विद्यापीठकी स्थापना की और पंडितजीके मिन्नोने उन्हें विद्यापीठके पुरातत्त्व मंदिरमें भारतीय दर्शनके अध्यापक-पदकी प्रहण करनेका अनुरीय किया । पंडितजीकी गांधीजीके प्रांत आवर्षण ती पहले से था ही, मनपसंद काम करते हुए गांधीजीके संस्कर्मे रहनेका यह कुबीग पाकर व अत्यंत प्रसन्न हुए और संवत् १९७८ में अहमदाबाद जाकर गुजरात विद्यापीठके अध्यापक वन गये।

दुजरात विद्यापीठ और साबरमती आध्या उन दिनों राष्ट्रीय तीर्थस्थान माने जाते थे। विद्यापीठमें अध्यापन-कार्यके ित्ये भारतभरके चौटीके विद्वान एकत्रित हुए थे। श्री॰ काका कालेलकर, आचार्य कुपालानी, आचार्य निहवानी, सुनि जिनकिक्यजी, अध्यापक धर्मानन्द कोसम्बी, श्री॰ विद्वारित्वालमाई महारूवाला, श्रो॰ रामनारायण पाठक, श्री॰ रिसकलाल परीख, पं॰ बेचरदासजी, श्री॰ नानामाई मह, श्री॰ नरहरिमाई परीका इलादि अनेक विद्वानीने अपनी बहुमान्य सेवाएँ, निस्सार्थमावसे विद्यापीठको समर्पित की श्री। पंडितजी भी उनमें सीमितित हुए। यह सुबोग उन्हें बहुत पसंद आवा।

विद्यापीठमें रहकर पंडितजोने अध्यापनके साध-साथ अध्यापक धर्मानन्द कोसम्बोसे पाठों भाषाका अध्ययन भी किया । तहुपरांत पं॰ वेक्स्दासजीके सहयोगसे ८-९ वर्षका अविरत परिश्रम कर 'सन्मतिनकं' के संपादनका भगीरथ काय सम्पन्न किया । विद्वानोंने उस प्रंथकों (मूळ पाँच माग और छठा नाग अनुवाद, विवेचन तथा विस्तृत प्रस्तावना आदिका) मुक्तकंठसे प्रशासा की । डें। इसँग जेकोबी, प्रो॰ लोसमन और प्रो॰ ल्यूडर्स वैसे प्रांसद पांक्षमों विद्वानोंने भी उसकी तारीक की । गांधीजीको भी उसके निर्माणसे बना ही संतोष हुआ, और उन्होंने कहा—''इतना भारी परिश्रम करनेके पश्चात् सुललालजीको एकाथ वर्षका विश्वाम लेना चाहिए।" इतनेमें सन् '३० का ऐतिहासिक वर्ष आ पहुँचा। सारे देशमें स्वतंत्रता-संप्रामके नहारे बजने लगे। राष्ट्रीय आदोलनमें संमितित होनेका सबको आहान हुआ। प्रसिद्ध दांडीकूच प्रारंभ हुई, और गांधीजीके सभी साथी इस अहिंसक संप्रामके सैनिक बने। पंडितजी भी उभमें संमितित होनेको अधीर हो उठे, पर उनके लिये तो यह संभव ही न था, जतः वे मन मसोसकर चुप रह गये। उन्होंने इस समयका सहुपयोग एक और सिद्धि प्राप्त करनेके लिये किया। अधितीमें निविध विषयके उनकोटिके संभीर साहित्यका प्रकाशन देलकर पंडितजीको अभिजीकी अपनी अज्ञानता यहुत सदकी। उन्होंने कटियद्ध होकर सन् ३०-३१ के वे दिन अधिती-अञ्चयनमें विताये। इसी सिलसिलमें वे तोन मासके लिये शांतिनिकेतन भी रह आये। अधितीको अन्छी सोम्बता पाकर ही उन्होंने दम लिया।

सन् १९३३ में पंडितजो बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटीमें जैन-दर्शनके अध्यापक नियुक्त हुए। इस वर्ष तक इस स्थान पर कार्य करनेके पक्षात् सन् १९४४ में वे नियुक्त हुए। इस दस वर्षकी अवधिमें पंडितजोने अनेक विदानोंकी, जिन्हें पंडितजो 'चेतनग्रंथ' कहते हैं, तियार किया और कई ग्रंथोका संपादन किया।

निवृत्तिके समय हिन्दू विश्वविद्यालय बनारसके तत्कालीन गाइस नान्सलर और वर्तमान उपराष्ट्रपति हो। राश्चाकृष्णने यूनिवर्सिटीमें हो प्रन्थ-संपादनका महत्त्वपूर्ण कार्य सीपने और एतदर्थ आदश्यक धनकी व्यवस्था कर देनेका पंडितजीके सामने प्रस्ताव रखा, पर पंडितजीका मन अब सुजरातकी और सीचा जा रहा था, अतः उसे वे स्वीकार न कर सके ।

इससे पूर्व भी कलकत्ता यूनिवर्सिटीके तत्कालीन बाइस नांसबर थाँ क स्थामाप्रसाद मुखर्जीन सर आञ्चतीय चेयरके कैन-दर्शनके अध्यापकका कार्य करनेकी पंडितकोसे प्रार्थना की थी, पर पंडितजीने उसमें भी सविनय अपनी असमर्थता प्रदर्शित की थी।

#### समन्बयसाधक पांडित्य

पंडितवीके अध्यापन एवं साहित्य-सर्वनकी मुख्य तीन विशेषताएँ हैं :-

(१) "वामूलं छिस्यते किचित्"—हो इन्छ मी पदाना या लिखना हो वह आधारमृत ही होना चाहिए और उत्तमें अल्पोक्ति, अतिक्षयोक्ति या कल्पित उक्तिका तनिक भी समावेश नहीं होना चाहिये।

- (२) ऐतिहासिक हाँ थानी सत्यशीधक हिंछ-किसी भी तथ्यका उपयोग अपने मान्य मतको सत्य सिद्ध करनेके हेतु नहीं, पर उस मतके सत्यस्वरूपका साक्षात्कार करनेके लिये ही होना चाहिये।
- (३) सुलनात्मक दृष्टि—िकसी भी अन्थके निर्माणमें कई प्रेरक बलोने कार्य किया होता है। इसीके साथ उस प्रन्थ पर पूर्वकालीन या समकालीन अन्योंका प्रभाव होता है तथा उसमें अनेक अन्य उदर्शोंके समाविष्ट होनेकी संभावना रहती है। इसके अतिरिक्त समान विषयके प्रन्थोंमें, भाषा-भेदके होते हुए भी, विषय-निरुपणकी कुछ समानता अवस्य रहती है। इसस्थि जिस स्यक्तिको संस्कृती सोज करनी है, उसे तुलनात्मक अध्ययनको अपनाना चाहिये।

पंडितजीने उपर्युक्त पदितसे अन्य-रचना कर कई सांप्रदायिक रूडियों और मान्यताओंको छिन-भिन्न कर दिया । कई नई स्थापनाएँ और मान्यताएँ अन्तुत की । इसकिये वे एक ओर समर्थ विद्वानोंके प्रीतिपान्न बने, तो इसरी ओर पुराने रूडिवादियोंके, कोपमानन भी बने ।

पहित्रजी संस्कृत, प्राकृत, पाली, गुजराती, हिन्दी, मराठी, अंग्रेजी आदि अनेक भाषाओंके ज्ञाता हैं। गुजराती, हिन्दी और संस्कृतमें उन्होंने प्रन्थ-रचना की है। प्रारंभमें पंडितजी प्रस्तावना, टिप्पणियां आदि संस्कृतमें ठिकावाते थे, किन्तु बादमें गुजराती और हिंदी देशी लोकसम्म भाषाओंमें ठिकावेका आप्रह रखा। जब किसी विषय पर लिखना होता है, तब पंडितजी तत्संबंधी कई प्रन्थ पड़वाते हैं, सुनते सुनते बढ़े महत्त्वके उदरण नोट करवाते हैं और इन्छ को बाद भी रख लेते हैं। उसके बाद एकाग्र होकर स्वस्थतापूर्वक धाराप्रवाही रूपसे प्रन्य लिखवाते हैं। उसके बाद एकाग्र होकर स्वस्थतापूर्वक धाराप्रवाही रूपसे प्रन्य लिखवाते हैं। उसके वाद एकाग्र होकर स्वस्थतापूर्वक धाराप्रवाही रूपसे प्रन्य लिखवाते हैं। उसके वाद एकाग्र होकर स्वस्थतापूर्वक धाराप्रवाही होता है।

पंडितजीका मुख्य विषय हैं: भारतीय दर्शनशास्त्र, और उसमें भी वे जैन-दर्शनके विशेषज्ञ हैं। उन्होंने सभी दर्शनोंके मूल तत्त्वोंका एक सखे अभ्यासीके रूपमें अभ्यास किया है। इसीलिए वे उनकी तात्त्विक मान्यताओंको जब-मूलसे पक्ष सकते हैं। आज जबकि इमारे सामान्य पंडितोंको भारतीय दर्शनोंने परस्पर विभेद नजर आता है, पंडितजीको उनमें समन्वय-साधक अभेव-तत्त्व दर्शिनोचर होता है। इस अकार सबे भारतीय दर्शनोंके मूचा समन्वयनावी राष्ट्रिकोणकी स्थापना ही दर्शनके क्षेत्रमें पंडितजीको मीलिक देन है। आज तो वे भारतीय दर्शन ही नहीं, संसारके सभी दर्शनोंसे समन्वय-

साधक तत्त्वोंके दर्शन कर रहे हैं । अब पंडितजी सही अधीमें 'सर्वदशन-समन्वयके समर्थ पंडित ' वन गये हैं ।

#### जीवनपद्धति

पंडितजी अधिकसे अधिक स्वावलंबनके पक्षपाती हैं। किसी पर अवलंबित रहना उन्हें रुचिका नहीं। दूसरोंकी सेवा देते समय उन्हें बड़ा क्षोभ होता है। परावलंबन उन्हें प्रिय नहीं है, अतः उन्होंने अपने जीवनको बहुत ही सादा और क्रम खर्चवाला बनाया है। अपरिग्रहके वे आग्रही हैं।

पहिराजीके मोजन, वाजन, देखन या मुलाकातका कार्यक्रम सदा निश्चित रहता है। वे अत्येक कार्यमें नियमित रहनेका अयत्न करते रहते हैं। निर्थक कालक्षेप तो उन्हें धनके दुर्व्ययसे भी विशेष असहा है।

भोजनकी परिमितता और टहलनेकी नियमितताके ही कारण पहित्यी तन और मनसे स्वस्थ रहते हैं। वे मानते हैं कि भोजनके प्रथात आलस्यका अनुमव होना कटापि उचित नहीं। शरीरका जितना पोषण हो उतना ही उससे काम भी लिया जाय। धन-संचयकी मांति शरीर-संचय भी मनुष्यके पतनका कारण होता है। इस मानवताके कारण वे शरीर-पृष्टिके लिये औषणि गा विश्रंप भोजन कभी नहीं लेते। जब स्वास्थ्य विगव जाता है, तब अनिधार लखें ही दवाका आश्रय लेते हैं। सन् १९३८ में पहितजीको एपेक्टिसाइटिसका ओपरेशन बम्बइंमें करवाना पड़ा था। तबसे उन्हें यह विश्वास हों गया कि तबीयतकी ओरसे लापरवाह रहने पर ही ऐसी बीमारियों आ घरती हैं। अब वे अपने खाने-पीनेमें ज्यादा चौकके हो गये हैं। कम-खर्जीको पंडितजी अपना मित्र मानते हैं, पर साथ ही अपने साथीके लिये खदा उदार रहते हैं। किसीका, किसी भी प्रकारका शोषण उन्हें पसंद नहीं। किसी जिज्ञास या तत्त्वचितकको मिलकर पंडितजीको बहुत खुशी होती है। अपनी या औरोकी जिज्ञासा संतुष्ट करना उनका प्रिय कार्य है।

पंडिजीका जीवनमंत्र हैं — 'औरोंकी ओर नहीं, अपनी ओर देखी। दूसरे क्या कहते हैं, इसकी बिंता न करें। अपने मनको स्वच्छ एवं स्वस्थ रखना हमारे हाथमें हैं।' एक बार प्रसंगवज्ञात उन्होंने कहा था, "यह बात हमें सदा याद रखनी चाहिये कि हम अपने मनको अपने वसमें रख सकते हैं। मन ही बंधन और मुक्तिका कारण है। मान की बंध मेंने किसीमें रसका प्याला मेंगवाजा। रसका वह मरा हुआ प्याला काले-काले रास्तेंमें गिर

पड़ा और फुट गया। सारा रस जमीन पर फैल गया। इस पर हमें मुस्सा आना स्वामाविक है। पर ऐसे मौकों पर हमें, जिन्हें आध्यात्मिक साधना इष्ट है, इतना ही सोचना चाहिये कि प्यालेको या रसको नीचे गिरनेसे बचाना भले ही हमारे हाथमें न हो, पर हमारे चित्तको कोष हारा पतित होनेसे बचाना तो हमारे वसकी बात है। हम उसे क्यों न करें ? "

#### व्यापक दृष्टि

पंडितजी मुलतः ज्ञानोपासक हैं, पर ज्ञानको ही सर्वेसवी माननेवाले वे पोंगापंथी नहीं। वे जीवनको व्यापक दृष्टिसे देखते हैं। संकृतिबतता उनमें नामको भी नहीं। वे दर्शनशास्त्र एवं संस्कृत-पार्श-आहत साहित्यके समय विद्वान होते हुए भी मनोविज्ञान, मानववंशशास, समावशास इसादि निविध ज्ञान-विज्ञानकी शास्ताओंके भी जानकार हैं। साथ ही जीवनीपयोगी विविध प्रज्ञतियोंका महत्त्व ये खब जानते हैं। इसीलिए तो उन्हें गंभीर अध्ययन तथा आस्त्रीय चितनमें जितनी रुचि है उतनी ही पशुपालन, बेता, सी-शिक्षा, हरि बनोदार, प्रामीचीग, सादी, क्ताई-बुनाई, शिक्षाका माध्यम इस्पादि राष्ट्रनिर्माण और क्रमसेशके विविध रचनात्मक कार्योमें गरिव है। वे इनमें रस नेते हैं और समग्र मानव-बीवनके साथ अपने व्यक्तिगत जी नका तादात्म्य स्थापित करनेका निरंतर प्रयत्न करते हैं। अज्ञानता, अंधबदा, वहम, रुदिपरायणता आदिके प्रति पहितातीको सकत नफरत है । सी-परुष या मानव-मानवके केंच-नीचके भेदभावको देवका उनकी आत्माको बड़ा मलेश होता है। जिस धर्मने एक दिन जनताको अज्ञानता, अंधअद्वा तथा लड़िने मुक्त करनेका पृष्पकार्य किया था उसी धर्म या मतक अनुवावियोंको आज प्रमतिरोधक द्वरागोको प्रथय देते देशकर पंडितजीका पुष्पप्रकोप प्रकट हो जाता है और वे कह उठते हैं—" द्वासाक्षेत्रे गर्दभाक्षरन्ति।"

हानका हेतु सत्य-शोधन और क्रियाका हेतु जीवन-शोधन अर्थात् अहिंसा-पाटन है। अतः यदि वही शासके नाम पर अंधधद्धा और अज्ञानताको तथा क्रियाके नाम पर विवेकहीनता और जहताकी पृष्टि होती हो, तो पंडितजी तसका उम्म विरोध किमे जिना रह नहीं सकते। इसीके परिणामस्वम्य वे परपरावादी और स्वेडवादी समावकी घोर निदाके पात्र बनते हैं। ज्ञान-साधनाको सफल बनानके छिये वे सत्यको संप्रदायसे वडकर मामते हैं। संप्रदायिक कदायह या अपने मतका मोह उन पर कमी नहीं छाया। बुद्धि और हरयके विकासको अवरोधक प्रवृत्तिका उनकी होडेमें कोई मूल्य नहीं। इस प्रकार पंडितजी सदा ही क्यंतिकारी एवं प्रगतिकील दृष्टिकोणका स्थानन करते रहे हैं, अन्यास और दमनका विरोध करते रहे हैं, सामाजिक दुव्यवहारसे पीडित महिलाओं एवं पददृष्टितोंके प्रति सहदय बने रहे हैं।

पिंतजी धार्मिक एवं सामाजिक रोगोंके सब परीक्षक और चिकित्सक हैं। निवृत्तिके नाम पर प्रवृत्तिके प्रति हमारे समाजकी उदासीनता उन्हें बेहद खटकती है। उनका धार्मिक आदर्श है: मित्ति में सट्यभूपसु — समस्त विश्वके साथ अहैतभाव यानी अहिंसाका पूर्ण साझात्कार। इसमें सांप्रदायिकता या पक्षापक्षीको तनिक भी अवकाश नहीं है। उनका सामाजिक प्रवृत्तिका आदर्श है — को-पुरुष या मानवमाजकी समानता।

पंडितजी प्रमके भूखे हैं, पर खुशामदसे कोसी दूर भागते हैं । व जितने विनम हैं, उतने ही इब भी हैं । अत्यंत शांतिपूर्वक सत्य वस्तु कहनेमें उन्हें कोई हिचकिचाहट नहीं । आवश्यकता पहने पर कटु सत्य कहना भी वे नहीं चूकते ।

पंडितकीकी व्यवहारक्यालता प्रसिद्ध है। पारिवारिक या ग्रहस्थीक विद्या प्रश्नोका वे व्यावहारिक हल सोच निकालते हैं। वे इतने निकाण हैं कि एक बार किसी व्यक्ति या स्थानकी मुलाकात के लेने पर उसे फिर कभी नहीं भूलते; और जब वे उसका वर्णन करना ग्रह करते हैं, तब मुननंबाला यह भाष नहीं सकता कि वर्णनकर्ता चक्षुहीन है। वे उदार, सरल एव सहदय हैं। कोई उन्हें अपना मित्र मानता है, कोई पिता और कोई मुरुवं ।

गाँधीजीके अति पंडितजीकी अहट अदा है। बाप्की रचनात्मक पश्चिम योंमें उन्हें वहीं रुचि है। अपनी विवशताके कारण वे उनमें सकिय सहयोग नहीं दे सकते, इसका उन्हें बड़ा दुःख है। इन दिनों गुजरातके म्दान कार्यकर्ताओंने तो उन्हें अपना बना दिया है। प्॰ रविशंकर महाराजके अति पंडितजीको चड़ा आदर है। तहुपरांत 'गुणाः पूजास्थानं गुणिषु न च दिस्म न च चयः '—इस सिद्धान्तानुसार औ॰ नारायण देसाई जैसे नव-धुनकोंकी सेवा-अंदिनके अति भी वे स्तेह व अद्यापुर्वक देखते हैं।

### प्रवृत्तिपरायण निवृत्ति

बनारससे निवृत्त होकर पहिताजी वस्वहें के भारतीय विधासवनमें अवैतानिक अध्यापकके स्पर्मे काम करने लगे, पर वस्वहेंका निवास उन्हें अनुकूल न हुआ । जतः वे वापस बनारस लौट गये। सन् १९४० में वे अहमदाबादमे आर्व और गुजरात विद्यासभाके थी॰ भी॰ ते॰ विद्यासकर्मे अवैतनिक अध्या-पकके रूपमें कार्य ग्रुह किया । यह कार्य आज भी जारी है और अब तो अहमदाबाद ही में पंडितजीका कायमी मुकाम हो गया है ।

वैसे देखा जाय तो पंडितजी अब निवृत्त गिने जाते हैं, पर उनका यह निवृत्ति काल प्रवृत्ति कालमे किसी तरह कम नहीं । दिशाके उपार्वन और पितरणका काय आज अप दर्पकी आयुमें भी वे अविरत गतिसे कर रहे हैं, और मानो विसी प्राचीन ऋषि आध्यसके कुलपति हो इस तरह दिशार्थियों, अध्यापकों और विहानोंको उनका अमुल्य माग्रेदर्शन सुलग हो रहा है ।

अपने निकट आनेवाले व्यक्तिको दुछ-न-कुछ देकर मानवताके ऋणसे मुक्त होनेकी पंडितजी सदा जिंता करते रहते हैं। हाल ही में ( ता॰ १६-२-५७ के दिन ) गुजरातके नद्युवक भूदान कार्यकर्ता औ॰ मूर्यकांत परीखको पत्र लिखते हुए आचार्य विनोवा भावेने पंडितजीके बारे में सत्य ही लिखा है—

"पंडित सुखलालजीको आपको विचार-शोधनमें मदद मिलती है, यह जानकर मुझे ख़शी हुई। मदद देनेको तो वे बैठे ही हैं। मदद लेनेवाला कोई मिल जाता है तो उसीका अभिनंदन करना चाहिये।"

### विद्वताका वहुमान

गत दस वर्षीमें पडितजीकी विद्वत्ताका निम्नविक्षित डंग्से बहुमान हुआ है—

सन् १९४७ में जैन साहित्यकी उल्लेखनीय सेश करनेके उपलक्ष्यमें मावनगरकी थी॰ यशोशिक्य जैन संबमालाकी ओरसे थी॰ विजयधर्मसुरि जैन साहित्य सुवर्ण-चंद्रक (प्रथम) अर्पित किया गया।

सन् १९५१ में आप ऑल इण्डिया ओरिएण्टल कान्फरन्सके १६वे लखनऊ अपिवेंगनके जैन और प्राइत विभागके आयल वर्ने ।

सन् १९५५ में अहमदाबादमें युजरात विद्यासमा द्वारा आयोजित श्री॰ पोपटलाल हेमचंद्र अध्यातम व्याख्यानमालामें 'अध्यातमविचारणा' संबंधी तीन व्याख्यान दिये।

सन् १९५६ में वर्षांकी राष्ट्रमाषा प्रचार समितिकी ओरसे दार्शनिक एउं आऱ्यात्मिक प्रवीकी हिन्दीमें रचना कर हिन्दी साषाकी सेवा करनेके उपलब्समें रु० ५५०१)का श्री० महात्मा गाँधी पुरस्कार (पंचम) आपको प्रदान किया गया। (चतुर्थ पुरस्कार पू० विनोबाजीको प्रदान किया गया था।)

सन् १९५० में महाराजा समाजीराव सूनिवर्सिटी, वहीदाके तत्त्वा-वधानमें महाराजा समाजीराव ओनरेरियम छेक्चसँकी क्षेणीमें 'भारतीय तत्त्वविद्या ' पर आपने पाँच व्याख्यान दिये।

सन् १९५७ में गुजरात यूनिवर्सिटीने आपको डॉक्टर ऑफ केटर्स (D. Litt.) की सम्मानित उपाधि प्रदान करनेका निर्णय किया।

सन् १९५० में अखिल भारतीय क्षमें संगठित 'पंडित सुबलालजी सन्मान समिति ' द्वारा बंबईमें आपका सार्वजितिक ढंगमें भव्य सन्मान किया गया। एक सन्मान-कोश भी अपित किया गया और आपके हेख-संग्रहीं ( दो गुजरातोंमें और एक हिन्दीमें कुल तीन मेथों )का प्रकाशन करनेकी घोषणा की गई।

#### साहित्य सजन

पडितजीके संपादित, संशोधित, अनुवादित और विवेचित प्रेयोंकी नामावली निम्नोकित है—

- (१) आत्मानुशास्तिकुळक—( पूर्वचाये इत ) मूळ प्रायतः गुजराती अनुवाद (सन् १९१८-१५ )।
- (२-५) **कर्मग्रंथ १ से ४**—देवेन्द्रस्ति इतः मूळ शाकृतः हिन्दी अनुवाद, विवेचन, प्रस्तावना, परिशिष्ट्युक्तः सन् १९१५ से १९२० तकः प्रकाशकः श्री आत्मानंद जैन पुस्तक प्रचारक मंडस्ट, आगरा ।
- (६) दंडक पूर्वाचार्य कृत आकृत जैन प्रकरण प्रथका हिन्दीसार; सन् १९२१; प्रकाशक उपर्युक्त ।
- (४) पंच प्रतिकामण—जैन आचार विषयक प्रस्थः मूल प्राकृतः हिन्द्। अनुवाद विवेचन, प्रस्तावना युक्तः सन् १९११: प्रकाशक उपर्युक्त ।
- (८) योगदर्शन मूल पातंत्रल योगसूत्र; इति उपाध्याय यज्ञोतिकयत्री इत तथा श्री हरिभद्रसूरि इत प्राइत योगिविशिका मूल, टीका (संस्कृत) उपाध्याय यशोवित्रयत्री इत; हिन्दी सार, विवेचनन तथा प्रस्तावना युक्त; सब १९२२; प्रकाशक उपर्युक्त ।
- (९) सन्मतितक मूल प्राकृत सिद्धसेन दिवाकर इत; टीका (संस्कृत) थी अमयदेवसूरि इत; पाँच भाग, छठा भाग मूल और मुजराती सार, विवेचन तथा प्रस्तावना सहित; पं. वैचरदासजीके सहयोगने। सन् १९२५ ने १९३२ तक;

प्रकाशक : गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद ।

( छठे भागका अंग्रेडी असुवाद सन् १९४० में जैन ध्वेतास्वर मूर्तिपूजक कान्फरन्सकी ओरसे प्रकट हुआ है । )

- (१०) जैन दृष्टिए ब्रह्मचर्यविचार गुजरातीमें, पंडित बेनरदास-जीके सहयोगमें, प्रकाशक उपयुक्त ।
- (१९) तस्यार्थस्त्र उमास्त्रति बाचक इत संस्कृतः सार, विवेचन, विस्तृत प्रस्तावना युक्तः गुजराती और हिन्दीमें। सन् १९३० में । गुजरातीके प्रकाशकः गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद, तीन आवृत्तियां।

हिन्दी प्रवम आवृत्तिके प्रकाशक: श्री० आत्मानंद जन्म शताब्दी स्मारक समिति, बम्बई: दूसरी आवृत्तिके प्रकाशक: जैन संस्कृति संशोधक संडस, बनारस ।

- (१२) न्यायावतार सिद्धसेन दिवाकर छतः मूल संस्कृतः अनुवादः, विवेचन, प्रस्तावता युक्तः सन् १९२५: जैन साहित्य संशोधक में प्रकट हुआ है।
- (१३) प्रमाणमीमांसा—हेमचंद्राचार्य इतः मूल संस्कृतः हिन्दी प्रस्तावना तथा टिप्पण युक्तः सन् १९३९ः प्रकाशकः सिंधी जैन प्रस्थमाला, बस्बद्रे ।
- (१४) जैनतकेभाषा टपाध्याय यशोधिनवजी कृतः मूल संस्कृतः संस्कृत टिप्पणयुक्तः, हिन्दी प्रस्तादनाः सन् १९४०: प्रकाशक उपर्युक्तः ।
- (१५) हेतुर्बिदु—बीद न्यायका संस्कृत प्रन्य; धर्मकीर्ति कृत; टीकाकार अर्चेट, अतुटीकाकार दुवेंक मिश्र; अंग्रेजी प्रस्तावना युक्त; सन्, १९४९; प्रकाशक : गायकश्व ओरिएण्डल सिरीज, बड़ौदा ।
- (१६) **ज्ञानविदु** द्रपाध्याय यशोविवयवी इतः मृत संस्कृतः हिन्दी प्रस्तावना तथा संस्कृत टिपण युक्तः सन् १९४९ः प्रकाशकः सिंधी जैन प्रस्थाना, वस्वद् ।
- (१०) **तस्तोपप्रवस्तिह** वयशीं इतः नार्वाक परम्पराका संस्कृत अन्तः अंग्रेजी प्रस्तावना युक्तः सन् १९४०: प्रकाशकः गायकवाड ओशिएण्डल सिरीज, क्वींश ।
- (१८) वेदबादहार्बिशिका—सिंबसेन दिवाकर इतः संस्कृतः शुकरातीमें सार, विवेचन, प्रतायनाः सन् १९४६ः प्रकाशकः भारतीय विद्यास्त्रम्, वस्त्रदे । (यह प्रस्थ दिन्दीमें सी प्रकाशित हुआ है।)

- (१९) आध्यात्मिक विकासकम गुणस्थातके तुलतात्मक अध्ययन सर्वेषी तीन लेख: सन् १९२५: प्रकाशक: शंभुलाल ज॰ शाह, अहमदाबाद ।
- (२०) निर्फ्रिय संप्रदाय—महत्त्वके प्राचीन तथ्योंका ऐतिहासिक निरूपण: हिन्दीमें: सन् १९४७; प्रकाशक: जैन संस्कृति संशोधक मंडल, सनारस ।
- (२९) **चार तीर्थकर**—सगवान ऋषमदेश, नेमिनाथ, पार्थनाथ तथा महाबीर संबंधी केखोंका संबद्धः दिन्दीमें; सन् १९५४: प्रकाशक उपयुक्त ।
- (२२) धर्म और समाज-केखेंका खंबहः हिन्दोमें, धन १९५१, प्रकाशकः हिन्दी प्रत्य-रत्नाकर कार्यालय, बम्बई ।
- (२१) अध्यातमिविचारणा गुजरात दिवासभावी श्री० पीषटलाल हेमचंद्र अश्यातम त्यास्थानमाठाके अंतर्गत आत्मा, परमात्मा और साधनाके समधमें दिये गये तीन त्यास्थान; गुजरातीमें; सन् १९५६; प्रकाशक: गुजरात विद्यासभा, अहमदाबाद ।
- (२४) भारतीय तस्वविद्या— महाराजा सवाजीराव सृतिवर्तिटी, बबीदाके तस्थानधानमें महाराजा सवाजीराव ओनरेरियम लेक्नसंके अंतर्गत जगत, जीव और ईश्वरके संबंधनें दिये नये पांच न्यास्थान: प्रकाशक: बबीदा सृतिवर्तिटी (प्रेशनें)।

इनके अतिरिक्त दार्शनिक, धार्मिक, साहित्यक, सामाजिक और राष्ट्रीय विषयोंसे सम्बद्ध अनेक लेख पंडितजोंने गुजराती और हिन्दीमें लिखे हैं। इनमेंसे अधिकांश लेख 'पंडित सुखलालजी सन्मान सामिति की ओरसे प्रकाशित ' दर्शन अने चितन ' नामक गुजरातीके दो धन्धोंने तथा 'दर्शन और चितन ' नामक हिन्दीके एक धन्यमें संगृहीत किये नामें हैं।



# विषयानुकमणिका

9

一日 日日日日日日日日

### प्रथम खण्ड

१. में हिन्दी जिसने की ओर क्यों मुका ?

| १. धर्म और समाज                                                          |        |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|
| १. धर्म का बीज और उसका विकास ( 'धर्म और समाज', ई० १६५१                   | 7 3    |
| २. धर्म श्रीर संस्कृति [ नपा समाज, ई॰ १९४८ ]                             | 3      |
| ३. वर्म ग्रीर बुद्धि [ श्रोसवात्त नवयुवक, ई० १६३६ ]                      | १३     |
| ४. विकास का मुख्य साधन   संपूर्णानन्द अभिनन्दन प्रंथ, ई० १६५०            | ] १=   |
| <ol> <li>जीवन दृष्टि में मौतिक परिवर्तन [ नया समाज, ई॰ १६४८ ]</li> </ol> | २६     |
| ६. समाज को बदलो [ तक्या, ई॰ १९५१ ]                                       | 30     |
| ७. बालदीवा [तदग, ई॰ १६४६]                                                | きこ     |
| <ul><li>पर्म और विद्या का तीर्थ—वैशाली [ई० १६५३]</li></ul>               | 28     |
| <ol> <li>एक पत्र [ श्रोसवाल नवयुवक, वर्ष ८, ग्रंक ११ ]</li> </ol>        | 45     |
| २- दार्शनिक मीमांसा                                                      |        |
|                                                                          | 6 d k  |
| रै. दर्शन श्रीर सम्प्रदाय [न्यायकुमुद्दचन्द्र का प्राक्तयन, ई० १६४१ ]    | 40     |
| २. दर्शन शब्द का विशेषार्थ [ प्रमाणमीमांसा, ई० १६३६ ]                    | 50     |
| रेः तत्त्वोपप्तवसिंह [भारतीय विद्या, दै॰ १६४१ ]                          | 15-8   |
| ४. ज्ञान की स्वपत्पकाराकता [ प्रमायामीमांता, ई० १६३६ ]                   | -55    |
| ५. ज्ञात्मा का स्वपरप्रकाश (१) [ , , , ]                                 | \$88   |
| ६- क्रात्मा का स्वयस्प्रकाश (२) [ ,, ,, ]                                | ११५    |
| ७. प्रमाग्तव्यों की तार्किक परंपरा [ ,, , , ]                            | * ? 15 |
| र्द. प्रामाएव—स्वतः या परतः [ , , , ]                                    | 199    |

## [ 7]

| विषय                                     |         |          |           |        | 5.8   |
|------------------------------------------|---------|----------|-----------|--------|-------|
| ह. सर्वज्ञाद [                           | प्रमाग  | मीमांसा, | ₹0 ₹E3    | [3     | 850   |
| १०. इन्द्रियविचार                        | [       | 71       | 22        | ]      | \$ 42 |
| ११. मनोविचारखा                           | Ī       | 22       | 23        | 1      | 355   |
| १२. प्रभाग का विषय                       | Ĩ       | 72       | *3        | 1      | 5.8.5 |
| १३. द्रव्य-गुग्य-ययाँय                   | 1       | 23       | 12        | 1      | 6.8.4 |
| १४. बल्तुल की कसौटी                      | Ĺ       | 33       | 71        | ī      | 688   |
| १५. प्रमायफल चर्चा                       | T       | 34       | 31        | ]      | 848   |
| १६, प्रत्यच्च विचार                      | ř       | 51       | 13        | i      | १५५   |
| १७. बीद प्रत्यश्चलक्षण                   | 1       | 17       | 35        |        | १६०   |
| १=. मीमांसक का प्रत्यवृत्वव्या           | Ì       | 29       | 21        |        | १६२   |
| १९. संख्यका प्रत्यचलच्य                  | ì       | 29       | 11        | i      | १६३   |
| २०. घारावाहिक शान                        | t       | 53       | 33        | į      | १६३   |
| २१. स्मृतिपामायय                         | ī       | 33       | 21        |        | १६७   |
| २२. प्रत्यभिज्ञा                         | i       | 23       | 37        | ]      | १७०   |
| २३. तर्कं प्रमाय                         | Ĺ       | 29       | 71        | j      | १७२   |
| २४. अनुमान                               | i       | 12       | 53        | i      | \$6X  |
| २५. व्यातिविचार                          | ì       | 22       | 31        | ]      | \$50  |
| २६. परार्थानुमान के अवयव                 | i       |          |           | 1      | ₹⊏₹   |
| २७. खि के रूप                            | ]       | 17       | 79        | ]      | \$58  |
| <b>२</b> द. हेतु के प्रकार               | [       | 77       | 72        | 5      | 300   |
| २६. बारण और कार्यक्रिक                   | i       | 53       | 53        | 1      | 039   |
| ३०. पद्मविचार                            | 1       | 13       | 77        | j      | 858   |
| ३१. इष्टान्तविचार                        | -       | 22       | 20        | j      | 138   |
| ३२. हेलाभास                              | - 1     | 3)       | 23        | 1      | १६७   |
| ३३. इप्रान्तामास                         | i       | 27       | 32        | i      | 200   |
|                                          | 1       | 23       | 13        | 1      | 283   |
| ३४. दूषच-दूषचामास<br>३४. वादविचार        | į       | 12       | "         | i      | २२१   |
|                                          | ľ       | 72       | 39        | 1      | 264   |
| ३६. निमहस्यान                            | fores 4 | 12 2 2 2 | in Tech   | 1      | 477   |
| ३७. योगविद्या [ योगदर्शन भू              | er I    | maalaa   | Francis - |        | 24=   |
| ३८. प्रतिमामूर्ति सिद्धसेन् दिवा<br>स्वी | ast I.  | HICOIN   | ानचा, द   | sear.] |       |
| d'at                                     | 14      |          | +         |        | रदर   |

# द्वितीय खण्ड

# १. जैन धर्म और दर्शन

| 4                                                                        |              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| १। मगवान् पार्श्वनाथ की विरासत [ श्रोरिपन्टल कोन्फरंस, ई० १६६            | 14]4         |
| २. दीर्थंतपस्वी महाबीर [ माखवमयूर, ६० १६३३ ]                             | २६           |
| ३. भगवान् महाबीर का जीवन [ जैन सं. शं॰ मं॰ पत्रिका, ई॰ १६४७              | ] 98         |
| ४. निर्मेन्य संप्रदाय [ ,, ,,                                            | ] 40         |
| ५. बैन वर्म का प्राया [ ई॰ १६४६ ]                                        | 226          |
| ६. बैन संस्कृति का हृदय [ विश्ववाणी, ई० १६४२ ]                           | १३२          |
| ७. अनेकान्तवाद की मर्यादा [अनेकान्त, ई० १६३०]                            | \$8₽         |
| <ul> <li>अनेकान्तवाद [ प्रमाणमीमांसा की प्रस्तावना, ई० १६३६ ]</li> </ul> | १६१          |
| <ol> <li>आवश्यक किया [पंचयतिकमण की मस्तावना, ई॰ १६२१]</li> </ol>         | ROK          |
| १०. कर्मतत्त्व [पंचम कर्मप्रत्य का 'पूर्व कथन' ई० १६४१ ]                 | २०५          |
| ११. कर्मवाद [ कर्मविपाक की प्रस्तावना, ई० १६१८]                          | २१२          |
| १२. कमस्तव [ द्वितीय कमेंग्रन्य की प्रस्तावना, दै० १९१८ ]                | 327          |
| १३ वन्यस्वामित्व [तीसरे कर्मग्रन्य की प्रस्तावना, ई० १९१८]               | २५२          |
| १४. घडरांतिक [ चीये कर्मग्रन्य की प्रस्तावना, ई० १६२२ ]                  | २५७          |
| १४. कुछ पारिमाधिक शब्द [ चौया कर्मग्रन्य, ई० १६२२ ]                      | 280          |
| लेश्या—२६७, पंचेन्द्रिय—३००, संज्ञा—३०१,                                 |              |
| अपर्यात-३०३, उपयोग का सहक्रममाव-३०६,                                     |              |
| एकेन्द्रिय में अुतशान—३०=, योगमार्गेशा—३०६,                              |              |
| सम्यक्त-३११, अचतुर्दर्शन-३१६, अनाद्यरक-३१८,                              |              |
| अविदर्शन-३२१, आहारक— ३२२, इष्टिवाद-३२३,                                  |              |
| चतुर्दर्शन के साथ योग-३२८, केवलीसमुदात-३२६,                              |              |
| काल-३३१, मूलबन्बहेतु-३३४, उपरामक ग्रीर                                   |              |
| च्यक का चारित—३३५, भाव—३३७                                               |              |
| १६. दिगम्बर-श्वेताम्बर के समान-श्रसमान मन्तव्य [ ,, ]                    | ₫K•          |
| १७. कार्मग्रन्थिको श्रीर सैद्धान्तिको के मतभेद [ ,, , , ]                | <b>SAR</b>   |
| १८ चीया क्रमंबन्य तथा पंचसंबद [ ,, ,,                                    | <b>\$</b> 88 |
| १६. चीये कर्मप्रन्य के कुछ विशेष स्थल [ , ,                              | \$ R.A.Y     |
| २०. 'श्रमायामीमोसा' [श्रत्तावना, १० १६३६]                                | 348          |
| २१. ज्ञानविन्दु परिचय [ ज्ञानविन्दु की प्रस्तावना, ईं० १६४० ]            | 104          |
|                                                                          |              |

| विषय                                                       | 22          |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| २२. 'जैनतर्कमाषा' [ प्रस्तावना, ई० १६६६ ]                  | XXX         |
| २३, 'न्यायकुमुदचन्द्र' का प्राक्कथन [ ई० १६३८ ]            | 861         |
| RY. " [ 20 8848 ]                                          | <b>SP</b> 8 |
| २५. 'क्रकलंकमन्यत्रय' [ का माक्कयन ई॰ १६३६ ]               | ¥94         |
| २६. बैन साहित्य की प्रगति [ श्रोरिपन्टल कोन्फरंस, १६५१ ]   | RES         |
| २७. विश्वशांतिवादी सम्मेलन श्रीर बैन परंपरा [ ई० १६४६ ]    | 400         |
| २८. जीव और पंचपरमेधी का स्वरूप [पंचप्रतिक्रमण ई० १६२१]     | 433         |
| २६. संयारा और ऋहिंसा [ई० १६४३]                             | ध्रव        |
| ३०, वेदसाम्य-वैषम्य [ई० १६४५]                              | प्र३७       |
| ३१. गांधीची की बैन धर्म की देन [ ई॰ १६४८ ]                 | 488         |
| ३२. सर्वज्ञत्व श्रीर उसका स्तर्थ [ई॰ १६४६]                 | 440         |
| ३३. 'त्यायावतारवार्तिकवृत्ति' [ का ब्यादिवाक्य, दै० १६४६ ] | प्रदर       |
| सूत्री                                                     | 450         |

# प्रथम खराड



### में हिन्दी लिखने की ओर क्यों अका ?

में नित्य की तरह एक दिन अपने काम में खगा ही था कि मेरे मित्र श्री रितमाई ने आकर मुक्त से इतना हो कहा कि आपको पुरस्कार के लिए श्री जेटा- लाल जोशी कहने आएंगे, तो उसका अस्वीकार नहीं करना, इत्यादि । यह मुनकर मैं एकदम आश्चर्य में पढ़ गया । आश्चर्य कई बातों का था । पुरस्कार मुक्ते किस बात के लिए १ फिर श्री जेटालाल जोशों से इसका क्या सम्बन्य १ अभी ऐसी कीन-सी बात है कि जिसके लिए मैं पसन्द किया गया १ फिर पुरस्कार क्या होगा १ क्या कोई पुरतक होगी या अन्य कुछ १ इत्यादि ।

आरचर्य कुछ असे तक रहा। मैंने अपने मानसिक प्रश्नों के बारे में पूछ-ताछ भी नहीं की—यह सोचकर कि श्री जोशीं को तो आने हो। जब वे मिले और उनसे पुरस्कार की भूमिका जान ली तब मैंने उसका स्वीकार तो किया, पर मन में तब से आज तक उत्तरीत्तर आश्चर्य की परम्परा अधिकाबिक बढ़ती

ही रही है।

कई प्रश्न उठे । कुछ ये हैं—मैंने जो कुछ हिन्दी में लिखा उसकी जानकारी वर्षा राष्ट्रभाषा प्रचार समिति को कैसे हुई ? क्या इस जानकारी के पीछे
मेरे किसी विशेष परिचित का हाथ तो नहीं है ! समिति ने मेरे लिखे सब हिन्दी
पुस्तक पुस्तका, लेख आदि देखे होंगे या कुछ ही ! उसे यह सब लेख-सामगी
कहाँ से कैसे मिली होगी जो मेरे पास ठक नहीं है ? अच्छा, यह सामगी मिली
भी हो तो यह पारितोषिक के पात्र है—इसका निर्णय किसने किया होगा !
निर्णय करने वालों में क्या ऐसे व्यक्ति भी होंगे किन्होंने मेरे सारे हिन्दी साहित्य
को ध्यान से अपेति देखा भी होगा और उसके मुख-दोषों पर स्वतन्त्र भाव से
विचार भी किया होगा ! ऐसा तो हुआ न होगा कि किसी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति
ने सिफारिश को हो और इतर सम्पों ने बैसा बहुषा अन्य समितियों में होता
है वैसे, एक या दूसरे कारण से उसे मान्य रखा हो ! अगर ऐसा हुआ हो तो
मेरे लिए क्या उचित होगा कि मैं मात्र आहिन्दी भाषा-भाषी होने के नाते इस
पुस्कार को स्वीकार कहाँ ! न जाने ऐसे कितने ही प्रश्न मन में उठते रहे ।

कुछ दिनों के बाद श्री जेठालाल जोशी मिले। फिर श्री मोहनलाल मट्ट के साथ भी वे मिले। मैंने उक्त प्रश्नों में से महत्त्व के थोड़े प्रश्न उनके सामने रखे। मैं अनजान या कि कार्यकारियी समिति के सदस्य कितने, कीन-कीन और किस कोटि के हैं! भी जोशीजी श्रीर श्री भट्टजी ने सदस्यों का कुछ परिचय कराया। फिर तो उनकी योग्यता के बारे में सन्देह को स्थान ही न रहा। फिर भी मन में एक सवाज तो बार-बार उठता ही रहा कि निःसन्देह सदस्य सुयोग्य हैं, पर क्या इतनी फ़ुरसत किसी को होगी कि वह मेरा जिला ध्यान से देख भी खें! श्रीर यह भी सवाज था कि मैंने दार्शानिक श्रीर जासकर साम्प्रदायिक माने जानेवाले कई विषयी पर ययाशकित जो कुछ जिला है उसमें उन सुयोग्य द्रष्टाओं को भी कैसे रस आया होगा? परन्तु जब मैंने सुना कि जोवपुर कॉलेज के भी. बॉ. सोमनाय गुप्त ने सूचना की श्रीर सब सदस्यों ने सर्वसम्भित से पारितोधिक देने का निर्णय किया तब सुके इतनी तसल्ली हुई कि अवस्य ही किसी-न-किसी सुयोग्य व्यक्ति ने पूरा नहीं तो महत्त्व का मेरा जिला अन्य जलर पदा है। इतना ही नहीं, बल्कि उसने मध्यस्य दृष्टि से गुण-दोष का विचार भी किया है। ऐसी तसल्ली होते ही मैंने श्री मह श्रीर श्री जोशी दोनों के सामने पारितोधिक स्वीकार करने की श्रनुमति दे दी।

पुरस्कार बोने न लोने की भूमिका इतनी विस्तृत रूप से खिखने के पीछे मेरा खास उद्देश्य है। मैं सतत यह मानता आया हूँ कि पुरस्कार केवल गुणवचा की कसीटी पर हो दिया जाना चाहिए, और चाहता या कि इस आन्तरिक मान्यता का मैं किसी तरह अपवाद न वन् ।

अन तो मैं आ हो गया हूँ और अपनी कहानी भी मैंने कह दी है। सिमिति पारितोषिक देकर अविकारी पाठकों को यह स्चित करती है कि वे इस साहित्य को पड़ें और सोचें कि सिमिति का निर्माय कहाँ तक ठीक है। मेरा चित्त कहता है कि अगर अधिकारी हिन्दीश मेरे बिल्वे विषयों को पड़ेंगे तो उनको समय व शक्ति बरबाद होने की शिकायत करनी न पड़ेगी।

अब मैं अपने असली विषय पर आता हूँ। यहाँ मेरा मुख्य बक्तव्य तो इसी
मुद्दे पर दोना चाहिए कि मैं एक गुजराती, गुजराती में भी भग्नलाबादी, तिस पर
भी परतन्त्र; फिर दिन्दी भाषा में लिखने की ओर क्यो, कब और किस कारण से
मुका ? संदोप में यों कहें कि दिन्दी में लिखने की पेरणा का बीज क्या रहा ?

मेरे सहचर और सहाध्यायी पं. बजताल शुक्स जो उत्तर-प्रदेश के निवासी कान्यकुक बाहास रहे, मेरे भित्र भी थे। इस दोनों ने बंगभंग की इलचल से, स्वासकर खोकभान्य को सजा मिलने के बाद की परिस्थित से, साथ ही काम करने का तब किया था। काठियाबाद के सुप्रसिख बैन-लोगे पालोताना में एक बैन सुनि ये, जिनका नाम था सन्मित्र कपूर विजयजी। इम दोनों मित्रों के वह अखामाजन भी रहे। एक बार उक्त मुनिजी ने बजलालजी से कहा कि दुम दृशा हो श्रीर स्वतन्त्र भी । अतएव उत्तन-उत्तम कैन प्रन्यों का अनुवाद करों या सार िल को श्रीर मुख्यां जर्बी देख सकने के कारण िखने में तो समर्थ हो नहीं सकते, अतएव वह उनके प्रिय अध्यापन कार्य को ही करते रहें । पीछे से मुक्ते उत्त मुनिजों को स्वाह शाव हुईं । उसी समय मुक्ते विचार आया कि क्या में सबमुच अपने मुझदीत और मुपिरिचित विषयों में भी विषयने का काम कर नहीं सकता ! अन्तमुंख मन ने जवाब दिया कि तुम जरूर कर सकते हो और तुम्हें करना भी चाहिए । यह जवाब संकर्ण में परिण्य तो हुआ, पर आगे प्रश्नथा कि कव और कैसे उसे असबी रूप दिया जाए ! मेरा हद संकर्ण तो दूसरा कोई जानता न या, पर वह मुक्ते चुप बैठे रहने भी न देता या । एक बार अचानक एक पड़े-खिसे गुजराती मित्र आ गए । मुक्त से कहा कि इन पच्चीस प्राकृत गायाओं का अनुवाद चाहिए । मैं बैठ गया और करीब सवा वर्षटे में विख बाला । दूसरा प्रसंग सम्भवतः बड़ीदे में आया । याद नहीं कि वह अनुवाद मेंने गुजराती में विखवाया या हिन्दी में, पर तब से वह संकर्ण का बीज अंकुरित होने लगा और मन में पक्का विश्वास पैदा हुआ कि अध्यापन के असावा में विखने का काम भी कर सकूँ गा ।

मेरे कुछ मित्र श्रीर सहायक आगरा के निवासी ये। अतएव में इ० १६१६ के अन्त में आगरा चला गया। उघर तो हिन्दी भाषा में ही लिखना पहता था, पर जब मैंने देखा कि काशी में दस साल विताने के बाद मी में हिन्दी को शुब रूप में जानता नहीं हुँ श्रीर लिखना तो है उसी माषा में, तब तुरन्त ही में काशी चला गया। वह समय था चम्पारन में गान्धीवी के सत्यामह करने का। गंगा-तट का एकान्त स्थान तो साधना की गुफा बैसा था, पर मेरे कार्य में कई बाबाएँ थी। में न शुब पढ़नेवाला, न सुक्ते हिन्दी साहित्व का विशाल परिचय और न मेरे लिए अपेखित अन्य साधनों की सुलमता। पर आखिर को बल तो संकल्प का था ही। जो और जैसे साधन मिले उन्हों से हिन्दी माषा का नए सिरे से अध्ययन शुरू किया। अध्ययन करते समय मैंने बहुत म्लानि महस्त की। म्लानि इसलिए कि मैं दस साख तक संक्तुत और तहत् अनेक विधयों को हिन्दी माषा में हो पढ़ता था; फिर भी मेरी हिन्दी माषा, अपने-अपने विधय में असा-धारण पर हिन्दी की हिन्दी से दरिद्र तथा पुराने दरें की हिन्दी बोलने वाले मेरे अनेक पूज्य अध्यापकों से कुछ भी आगे बढ़ न सकी थी। पर इस म्लानि ने और बल दिया।

भिर तो मैंने हिन्दी के कामतानसाद गुक, रामजीसास आदि के कई व्याकरण ज्यान से देखे। हिन्दी साहित्य के सन्ध्यतिष्ठ लेलकों के मन्ध, लेल, पत्र- पिकाएँ ब्रांदि माचा की दृष्टि से देखनें लगा। श्राचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के रहवंश, माच आदि के अनुवाद, ब्रांग्रेजी के स्वाधीनता, शिचा आदि अनुवाद वो सुने ही, पर तत्कालीन सरस्वती, मर्यादा, अम्युदय आदि अनेक सामयिक पत्रों को भी कई हृष्टि से सुनने लगा, पर उसमें मुख्य हृष्टि भाषा की रही।

रोजमर्रा केवल ग्रन्छे साहित्व को सन लेने से लिखने दोग्य ग्रावश्यक संस्कार पढ़ नहीं सकते-पह प्रतीति तो थी ही । अतएव साथ ही साथ हिन्दी में विखाने का भी प्रयोग करता रहा। याद है कि मैंने सबसे पहले संस्कृत ग्रन्थ 'शानसार' पसन्द किया जो प्रसिद्ध तार्किक और दार्शनिक बहुअत विद्वान उ. यशोधिजयओ की पदाबद मनोरम कृति है। मैं उस कृति के अध्को का भावा-नुवाद करता, फिर विवेचन भी । परन्तु मैं विशेष एकाव्रता व अम से अनवाद आदि जिलाकर जब उसे मेरे मित्र बजलाजजो को दिलाता या तब अक्सर वह उसमें कुछ-न-कुछ बृटि बतलाते थे। वह विश्वष्ट हिन्दी-भाषी थे और अच्छा बिलते भी ये। उनकी बतलाई जुटि अक्सर भाषा, शैली आदि के बारे में होती थी। निर्दिष्ट तुटि को सुनकर में कभी इतोत्साइ हुआ ऐसा याद नहीं श्राता । पुनः प्रयत्न, पुनर्खेलन, पुनरववान इस ऋम से उस बच्छ्राज बाट की गुना वैसी कोठरी में करारे जाड़े और सस्त गरमी में भी करीब आठ भास बीते । अन्त में बोड़ा सन्तोष हुआ । फिर तो मूल उद्दिष्ट कार्य में ही लगा । वह कार्य था कर्मविषयक जैन अन्यों का हिन्दी में अनुवाद तथा विवेचन करना। उस साज के आपाद मास में पूना गया । निर्धारित काम तो साथ था ही, पर पुना की राजकीय, सामाजिक और विद्या विषयक इलचलों ने भी मुक्ते अपने लेखन कार्व में प्रोत्साहित किया । तिलक का गीतारहस्य, केलकर के निवन्य, राजवाड़ के गीता-विवेचन आदि देखकर मन में हुआ कि किन कर्मग्रन्थों का मैं अनुवाद विवेचन करता हूँ उनकी प्रस्तावनाएँ मुक्ते तुलना एवं इतिहास की हाष्टि से जिलनी चाहिए। फिर मुक्ते जैंचा कि अब आगरा ही उपमुक्त स्थान है। वहाँ पहुँच कर योग्य साथियों को तजवीज में लगा और अन्त में थोड़ी सपलता भी मिलो । इष्ट पस्तावनाओं के खिए ययासम्म व विशास दृष्टि से आवश्यक दारांनिक संस्कृत-पाकृत-पालि आदि बाक्सव ती सुनता हो था, पर साथ में धुन यी दिन्दी भाषा के विशेष परिशीलन की।

इस धुन का चार साल का लम्बा इतिहास है, पर यहाँ तो मुक्ते इतना ही कहना है कि उन दिनों में सात छोटे-वहें संस्कृत प्रन्य दिन्दी अनुवाद-विवेचन के साथ तैबार हुए और उनकी प्रस्तावनाएँ मी, सवाँश में नहीं तो अल्पांश में, सन्तोपजनक लिखी गई व बहुत-सा माग छुपा भी। जो प्रन्य पूरे तैबार हुए के तो छुपे, पर बहुत सा ऐसा माग भी लिला गया जो मेरी राय में विषय व निरूपण की दृष्टि से गम्मीर था, पर पूरा हुआ नहीं था। मैं उस अधूरे मैटर को वहीं छोड़कर १६२१ की गरमी में अहमदाबाद चला आया।

गुजरात विद्यापीठ में इतर कार्यों के साथ बिखाता तो था, पर वहाँ मुख्य कार्य सम्पादन और अध्यापन का रहा । बीच-बीच में बिखता अवश्य था, पर गुजराती में अबिक और हिन्दी में केवल प्रसंगवश । यद्यपि गुजरात में गुजराती में ही काम करता रहा किर भी मुख तो हिन्दी मापा के संस्कारों की ओर ही रहा । इसी से मैंने तस्वार्थ आदि को हिन्दी में हो बिखना जारी रखा ।

गुजरात में, तिसमें भी गुजरात विद्यापीठ और गान्वीजी के सान्निष्य में रहना यह प्राचीन माणा में कहें तो पुर्वलम्ब प्रसंग या। वहीं जो विविच विषय के पारगामी विद्यानों का दल जमा या उससे मेरे लेखन-कार्य में मुक्ते बहुत-कुछ प्रेरणा मिली। एक संस्कार तो यह हद हुआ कि जो लिखना वह चालू बोल-चाल की माणा में, चाहे वह गुजराती हो या हिन्दी। संस्कृत जैसी शास्त्रीय भाषा में लिखना हो तो भी साथ ही उसका माव चालू भाषा में रखना चाहिये। इसका फल भी अच्छा अनुभृत हुआ।

श्रद्दमदावाद श्रीर गुजरात में बारह वर्ष बीते। फिर ई॰ १६३३ से काशी में रहने का प्रसंग आया। श्रुक्त में दो साल तो खास जिलाने में न वीते, पर १६३५ से नया सुग श्रुक्त हुआ। पं॰ श्री दलतुल मालविष्या, को अभी हिन्दू यूनिवर्सिटी के ओरिएसटल कालेज में जैनदर्शन के विशिष्ट श्रव्यापक हैं, १६३५ में काशी आये। पुनः हिन्दी में लेखन-यज्ञ की म्मिका तैयार होने लगी। प्रमाण-मीमांसा, आनविन्दू, जैनतर्क माणा, तस्तोपप्लवसिंह, हेतुबिन्दु जैसे संस्कृत प्रत्यों का सम्पादन कार्य तामने था, पर विचार हुआ कि इसके साथ दार्शनिक विविध मुद्दी पर तुल्लनात्मक व ऐतिहासिक हिन्द से टिप्पिश्वर्यों लिखी जाएँ। प्रस्तावना आदि भी उसी विशाल हिन्दी में।

यदापि मेरे बई मित्र तथा गुक्जन, जो मुख्यतया संस्कृत-मक्त थे, मुक्ते सलाह देते थे कि संस्कृत में ही लिखो। इससे विद्यत्तरिषद् में प्रतिष्ठा बहेगी। मैं चाइता तो अवस्य ही संस्कृत में श्लीर शायद मुचाक सरल संस्कृत किसता, पर मेरे भाषा में लिखने के संस्कार ने मुक्ते विलक्षक स्थिर रखा। तभी से सोचता हूँ तो लगता है कि हिन्दी भाषा में लिखा यह अच्छा हुआ। यदि संस्कृत में लिखता तो भी उससे आखिर को पढ़ने वाले अपनी-अपनी भाषा में ही सार प्रहण करते। ऐसी स्थिति में हिन्दी भाषा में लिखे विषय को पढ़नेवाले बहुत आसानी से समक सकते हैं। मैंने सोचा कि कुन्न बंगाली और कुन्न

दाविशात्य ऐसे हो सकते हैं जो हिन्दी को वरावर नहीं जानते, पर जब हिन्दी माथा राष्ट्रीय, व्यापक व सरख है तब वे लोग भी, अगर पुस्तक उपादेय है तो, अवश्य सोचेंगे और जिकासा हुई तो इस निमित्त हिन्दी समझने का प्रयस्न भी करेंगे व राष्ट्रभाषा के प्रचार की गति भी बहावेंगे। अस्तु,

काशी में या तो कभी-कभी मित्रों ने सलाइ दी थी कि मैं अपने अन्यों को मंगलायसाद पारितोधिक के लिए समिति के सम्मुख उपस्थित कहाँ, पर मैं कमी मन से मी इस प्रतोमन में न पड़ा। यह सोचकर कि जो लिखा है वह अगर उस-उस विषय के मुनिष्णातों को योग्य व उपयोगी जैंचेगा दी यह बस्तु पारि-तोषिक से भी खबिक मूल्यवान् है; फिर पारितोषिक की आशा में मन की विच-तित क्यों करना ? श्रीर भी जो कुछ प्राक्कथन श्रादि जिल्लना पड़ता था वह काशी में तो प्रायः हिन्दी में ही लिखता था, पर ई० १९४४ की जनवरी में बम्बई श्रीर उसके बाद १६७७ में श्रहमदाबाद श्राया तब से श्राय तक हिन्दी भाषा में तिसने के विचार का संस्कार शिवित नहीं हुआ है। यदापि गुजरात में अधिक-तर गुजराती में ही प्रवृत्ति चलती है, तो भी राष्ट्रीय-भाषा के नाते व पहले के इंद संस्कार के फारण हिन्दी भाषा में लिखता हूँ तब विशेष सन्तोष होता है। इसते गुजरात में रहते हुए भी जुदे-जुदे विषयो पर थोड़ा बहुत कुछ-न-कुछ हिन्दी में खिलता ही रहता हूँ। मैं इस रुचिकर या श्ररुचिकर रामकदानी को न लिखने में समय बिताला और न समा का समय उसे मुनाने में ही लेता, अगर इसके पीछे मेरा कोई लास आशय न होता । मेरा मुख्य और मौलिक श्रमियाय यह है कि मनुष्य जब कोई संकल्य कर लेता है और अगर वह संकल्प हब तथा विचारपूत हुआ तो उसके द्वारा वह अन्त में सफल अवश्य होता है। वृत्तरी बात जो मुक्ते स्फली है वह यह कि अध्ययन-मनन-लेखन आदि व्यवसाय का मुख्य प्रेरक वल केवल अन्तर्विकास और आत्म-सन्तोष ही होना चाहिये। ख्याति, श्चर्यंताम, दूसरों को मुघारना इत्यादि वातों का स्थान विद्योपासक के बिए गीय है। खेतों मुख्य रूप से अन्त के बिए है; तुप-मूना श्रादि अन्त के साय आनुपंगिक है।

में गुजरावीभाषों होने के नाते गुजरावी भाषा के साहित्य के प्रकर्ष का पद्मपावी रहा हूँ और हूँ, पर इसने राष्ट्र-भाषा के प्रति मेरे हिन्दकीण में कभी कोई अन्तर न पड़ा, न आज भी है। प्रत्युत मैंने देला है कि ये प्रान्तीय भाषाएँ परस्वर सहोदर भगिनियों हैं। कोई एक दूसरी के उत्कर्ष के स्विवाय अपना-अपना पूरा और सर्वोगीण उत्कर्ष साब ही नहीं सकती। प्रान्तीय भाषा-भगिनियों में भी राष्ट्र-भाषा का कई कारणों से विशिष्ट स्थान है। इस स्थान की प्रतिक्षा

कायम रखने और बढ़ाने के लिए हिन्दी के मुलेखकी और विचारकों के ऊपर गम्भीर जिम्मेदारी भी है।

मंकुचित और भीरू मनोवृत्तिवाले शान्तीय भाषा के पद्मपातियों के कारख कुछ गलतफहमी पैदा होती है तो दूसरी ख्रोर ख्रावेशयुक्त ख्रीर धमवडी हिन्दी के कुछ समर्थकों के कारण भी कुछ गत्तवफ़हमियाँ फैल जातो हैं। फलस्कर ऐसा बातावरण भी तैवार हो जाता है कि मानो प्रान्तीय माधाओं व राष्ट्र-भाषा में परस्पर प्रतिस्पद्धां हो । इसका ग्रसर सरकारी-तत्त्र में मी देखा जाता है । परन्त मैं निश्चित रूप से मानता हूँ कि प्रान्तीय भाषाओं और राष्ट्र-भाषा के बीच कोई विरोध नहीं और न होना चाहिये। प्रान्तीय भाषाओं की प्रवृति व कार्यक्रेत्र मुख्य रूप से प्रान्तीय सर्वा गीस शिद्धा, प्रान्तीय सामाजिक, आर्थिक व राजकीय-व्यवहार आदि तक सीमित है: जब कि राष्ट्र-भाषा का प्रवृत्तिक्षेत्र अन्तरपान्तीय यावत् व्यवहारो तक पैला है। इसलिये राष्ट्रीयता के नाते हरएक शिक्वित कहलाने वाले प्रान्तीय व्यक्ति को राष्ट्रभाषा का जानना उचित भी है और लाभटायक मी। इसी तरह जिनकी मातमाया हिन्दी है वे भी शिवित तथा संस्कारी कोटि में तमी गिने जा सकते हैं जब वे प्रान्तीय भाषाओं से अधिकाधिक परिचित हो। शिखा देना या लेना, विचार करना व उसे अभिन्यक करना इत्यादि सब काम मातुभाषा में विशेष खासानी से होता है और इस कारण उसमें भौलिकता भी सम्भव है। जब कोई प्रान्तीय भाषा-भाषी अपनी सहज मात्रमाया में भौलिक व विशिष्ट रूप से लिखेगा तब उसका लाभ राष्ट्र-भाषा को अवश्य मिलेगा। अनेक प्रान्तीय भाषाओं के ऐसे लेखकों के सर्जन अपने-अपने प्रान्त के अलावा राष्ट्रमर के लिए मेंट बन जाते हैं। कविवर टैगोर ने बंगाली में लिखा, पर राष्ट्र-भर के लिए वह अपंश साबित हुआ । गान्धीजी गुजराती में लिखते थे तो भी इतर भाषास्त्रों के उपरान्त राष्ट्र-भाषा में भी अवतीर्य होता था। सच्चा वत मित्रभाजनित मौलिक विचार व लेखन में है, फिर वह किसी भी भाषा में श्रमिञ्चक क्यों न हुन्ना हो । उसे विना श्रपनाए बुदिनीवी मनुष्य सन्तुष्ट रह ही नहीं सकता । ब्रतएव मेरी राय में प्रान्तीय भाषा-माषियों को हिन्दी माषा के प्रचार को श्राहमण समभने की या शंका-दृष्टि से देखने की कोई जरूरत नहीं। वे अपनी-अपनी मापा में अपनी शक्ति विशेष-रूप से दरसायेंगे तो उनका सर्वन अन्त में राष्ट्रभाषा को एक देन ही साबित होगा। इसी तरह राष्ट्र-भाषा के अति उत्साही पर अदीर्घदशीं लेखको व वकाओं से भी भेरा नम्र निवेदन है कि वे अपने लेखन व भाषण में ऐसी कोई बात न कहें जिससे अन्य पान्ती में हिन्दी के आक्रमण का भाव पैदा हो। उत्सादी व समस्तदार प्रचारकों का विनम्न कार्यं तो यह होना चाहिए कि वे राष्ट्रीय भाषा के साहित्य की गुखबत्ता बढ़ाने को श्रोर ही दत्तचित्त रहें और खुद यथाशक्ति मान्तीय भाषाओं का श्रव्य-यन भो करें, उनमें से सारबाही भाग हिन्दी में श्रवतीर्थं करें तथा प्रान्तीय भाषाओं के मुलेखकों के साथ ऐसे घुत्तभिल वाएँ जिससे सब को उनके प्रति श्रादणीय श्रातिथि का भाव पैदा हो।

श्रंप्रेंजी भाषा का वर्चस्व मते ही राजकीय सत्ता के कारण पहले यहत श्रुक्त हुआ, पर आज जो उसके प्रति अति-आकर्षण और आदर-ममता का भाव है यह तो उसकी अनेकांगी गुण्वता के कारण हो। आज भारत के ऊपर अंग्रेजी भाषा का बोक्त योपने वाली कोई परकीय सत्ता नहीं है, फिर भी हम उसके विशिष्ट सामर्थ्य ने उसके पेच्छिक मक्त वन जाते हैं, तब हमारा फर्ज हो जाता है कि हम राष्ट्रभाषा के पद्मपती और प्रचारक राष्ट्रभाषा में ऐसी गुण्यभयों मोहिनी जाने का प्रयस्न करें जिससे उसका आदर सहज भाव से सार्विक हो। हिन्दी भाषा के पचार के लिए जितने साधन-सुभीते आज प्राप्त हैं उतने पहले कभी न ये। अब जरूरत है तो इस बात की है कि हिन्दी भाषा के साहित्य का प्रत्येक अंग पूर्ण रूप से विकसित करने की ओर प्रवृत्ति की जाए।

जमेंन, फ्रेंच, श्रंबेंज, श्रादि श्रनेक पाधात्व विद्वानों ने मारतीय भाषाओं, दर्शनों, शाखों, परम्परान्नों और शिल्प-स्थापत्य श्रादि के बारे में विद्युत्ते सौ-सवा सी वर्ष में इतना श्रविक श्रीर गवेपणापूर्ण लिखा है कि इसके महस्वपूर्ण भाग को बिना जाने हम श्रपने उच्चतम साहित्य की भूमिका ही नहीं तैयार कर सकते। इस दृष्टि से कहना हो तो कहा जा सकता है कि राष्ट्र-भाषा के साहित्य विषयक सब श्रंग-प्रत्यंगों का अवतन विकास सिद्ध करने के लिए एक ऐसी श्रवादमी श्रावश्यक है कि जिसमें उस विषय के पारदर्शी विद्वान व लेखक समय-समय पर एकत्र हो और अन्य श्रविकारी व्यक्तियों को श्रपने-श्रपने विषय में मार्गदर्शन करें जिससे नई पीड़ी श्रीर भी समर्थंतर पैदा हो।

वेद, जाहारा, आरस्यक, उपनिषद्, पिटक, आगम, अवेस्ता आदि से छेकर आञ्चनिक भारतीय विविध विषयक कृतियों पर पाश्चात्व भाषाओं में इतना अविक और कमी कभी इतना सूक्ष्म व मीलिक लिखा गया है कि इम उसका पूरा उपयोग किए बिना हिन्दी वाङ्मय की राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिशा बंदा ही नहीं सकते।

में वहाँ कोई समालोचना करने या उपदेश देने के लिए उपस्थित नहीं हुआ हूँ, पर अपने काम को करते हुए मुक्ते जो अनुभव हुआ, जो विचार आया वह अगर नम्र-भाव से स्चित न करूँ तो मैं साहित्य का, खास कर हिन्दी साहित्य का उपासक ही कैसे कहता सकता हुँ !

जब मैं अंग्रेजी के अत्यल्प परिचय के द्वारा भी मेक्सम्जर, थीबो, गार्बे, जेकोबी, विन्तिनित्ज, शैरवात्सकी आदि की तपत्या को अल्पांश में भी जान सका और समान विषय के नवीनतम हिन्दी लेखकों की उन मनीवियों की साधना के साय तुलना की तो सुके लगा कि अगर मेरो उम्र व शक्ति होती या पहले हैं। से इस दिशा में सुके कुछ प्रयत्न करने का सुकता तो अवश्य ही मैं अपने विषय में कुछ और अधिक मीलिकता ला सकता। पर मैं थोड़ा भी निराश नहीं हूँ। मैं व्यक्तिमात्र में कार्य की हतिश्री माननेवाला नहीं। व्यक्ति तो समष्टि का एक अंग है। उसका सोचा-विचारा और किया काम अगर सरसंकल्य-मूलक है तो वह समष्टि के और नई पीढ़ी के द्वारा सिद्ध हुए बिना रह ही नहीं सकता।

भारत का माग्य बहुत आशापूर्ण है। वो भारत गान्धीजी, विनोबाजी और नेहरू को पैदाकर सत्य, अहिंसा की सच्ची प्रतिष्ठा स्थापित कर सकता है यह अवश्य ही अपनी निर्वेसताओं को साइमूड कर पॅक देगा। मैं आशा करूँगा कि आप मेरे इस कथन को अतिवादी न समकें।

मैं राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्या का आभारी हूँ जिसने एक ऐसे व्यक्ति की, जिसने कभी अपनी कृतियों की पुरस्कृत होने की स्वप्न में भी आशा न की थी, कोने में पड़ी कृतियों को दूँड निकाला। 'महात्मा गान्यी पुत्कार' की योजना इसलिए सराइनीय है कि उससे ऋहिन्दीभाषी होनहार लेखकों को उजतेन मिलता है। मुक्त वैसा व्यक्ति तो शायद बाहरी उत्तेजन के सिवाय भी भीतरी प्रेरणावश विना कुळुन-कुळु लिखे शान्त रह हो नहीं सकता, पर नई पीटो का प्रश्न निराला है। अवश्य हो इस पुरस्कार से वह पीटी प्रभावित होगी।'

राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के जयपुर ऋषिवेशन में 'महात्मागांवी पुरस्कार'
 की आप्ति के अवसर पर ता० १८-१०-५६ को दिया गया भाषण—सं०

-----

# धर्म और समाज

वर्म और समाज

## धर्मका वीज और उसका विकास

लॉर्ड मोलंने कहा है कि धर्मकी लगमग १०००० व्याख्याएँ की गई है. फिर भी उनमें सब धर्मोंका समावेश नहीं होता। आखिर बीड, जैन आदि धर्म उन व्याख्याओं के बाहर ही रह जाते हैं । विचार करनेसे जान पहता है कि समी व्याख्याकार किसी न किसी पंथका अवलम्बन करके व्याख्या करते हैं। जो व्याख्याकार कुरान और मुहमादको व्याख्यामें समावेश करना चाहेगा उसकी व्याख्या कितनी ही उदार क्यों न हो, श्रन्य धर्म-पंथ उससे वाहर रह जाएँगे। जो व्याल्याकार वादविल और काइस्टका समावेश करना चाहेगा, या जो वेद, पुराण ग्रादिको शामिल करेगा उसकी व्याख्याका भी यही हाल होगा । सेखरवादी निरीक्षर धर्मका समावेश नहीं कर सकता और निरीक्षरवादी सेक्षर धर्मका । ऐसी दशामें सारी व्यास्याएँ अधूरी सावित हों, तो कोई अचरज नहीं । तव प्रश्न यह है कि क्या शब्दोंके द्वारा धर्मका स्वरूप पहचानना संभव ही नहीं ! इसका उत्तर 'हाँ' ऋौर 'ना' दोनींमें है । 'ना' इस अर्थमें कि जीवनमें धर्मका स्वतः उदय हुए विना शब्दोंके द्वारा उसका स्पष्ट भान होना संभव नहीं और 'हाँ' इस अर्थमें कि शब्दोंसे प्रतीति अवश्व होगी, पर वह अनुमव जैसी स्वष्ट नहीं हो उनवीं। उसका स्थान अनुभवकी अपेसा गौगा ही रहेगा श्रतएव, यहाँ वर्मके स्वरूपके वारेमें जो कुछ कहना है वह किसी पान्धिक दृष्टिका अवलंबन करके नहीं कहा जाएगा जिससे अन्य धर्मपंथींका समावेश ही न हो सके। वहाँ जो कुछ कहा जाएगा वह प्रत्वेक समम्मदार व्यक्तिके अनुभवमें आनेवाली इसीकतके आधारपर ही कहा जाएगा विससे वह हर एक पंथकी परिभाषामें घट सके और किसीका बहिमांच न हो । जब वर्शन साब्दिक है तब यह दावा तो किया ही नहीं जा सकता कि वह अनुभव जैसा स्वष्ट भी होगा ।

पूर्व-मीमांग्रामें 'श्रयातो धर्मजिशाशा' स्त्रसे धर्मके स्वरूपका विचार प्रारंभ किया है कि धर्मका स्वरूप क्या है। तो उत्तर-मीमांग्रामें 'श्रयातो ब्रह्म-जिशासा' स्वसे जगत्के मूलतस्वके स्वरूपका विचार प्रारम्भ किया है। पहलेमें श्राचारका और दूसरेमें तस्वका विचार प्रस्तुत है। इसी तरह श्राधुनिक मध्य यह है कि धर्मका बीज क्या है, और उसका प्रारंभिक स्वरूप क्या है। स्म समी जन्म करते हैं कि हममें जिजीविया है। जिजीविया केवल मनुष्य,

पशु-पची तक ही सीमित नहीं है, वह तो स्हमातिस्हम कीट, पतंग और वेस्टेरिया जैसे जंतुओं में भी है। जिजीविषाके गर्ममें ही सुलकी शात, अशात अभिलापा अनिवार्वरूपसे मिहित है। जहाँ मुलकी अभिलापा है, वहाँ प्रति-क्ल वेदना या दु:लसे बचनेकी बृत्ति भी अवश्य रहती है। इस जिजीविषा, मुलाभिलापा और दु:सके प्रतिकारकी इच्छोमें ही धर्मका बीच निहित है।

कोई क्षोटा या वड़ा प्रागाघारी अनेले अपने आपमें जीना चाहे तो जी नहीं सकता और वैसा जीवन विता भी नहीं सकता। वह अपने छोटे-वहे सजातीय दलका आश्रय लिये विना चैन नहीं पाता । जैसे वह अपने दलमें रहकर उसके आअयसे नुसानुभव करता है वैसे ही यथावसर अपने दलकी ग्रन्य व्यक्तियोंको प्यासंगव भदद देकर भी सुलानुभव करता है। यह बस्तु-रिपति चीटी, भारि श्रीर दीमक जैसे सुद्र जन्तुओंके वैकानिक अन्वेपकाने विस्तारसे दरशाई है। इतने दूर न जानेवाले सामान्य निरीसक मी पिन्नियों बीर बन्दर जैसे पाणियों में देख सकते हैं हि तोता, मैना, कीन्रा आदि पदी केवल अपनी संवितके ही नहीं बल्कि अपने सजावीय दलके संकटके समय भी उसके निवारणार्थं मरणांत प्रयत्न करते हैं और अपने दलका आअय किस तरह पसंद करते हैं। आप किसी वन्दरके बच्चे को पकड़िए, फिर चेलिए कि केवल उसकी माँ ही नहीं, उस दलके छोटे-वह समी बन्दर उसे बचानेका प्रयत्न करते हैं। इसी तरह एकड़ा जानेवाला बच्चा केवल अपनी भाँकी ही नहीं अन्य बन्दरोंकी ओर भी ब बावके लिए देखता है। पशु-पिख्वोंकी यह रोजनरांकी घटना है तो अतिपरिचित और बहुत मामूली-सी, पर इसमें एक क्ल व्यक्तस्यमे निहित है।

वह सत्य यह है कि किसी प्राण्यारीकी जिबीविणा उसके जीवनसे अलग नहीं हो सकती और जिजीविणाकी तृप्ति तभी हो सकती है, जब प्राण्यारी अपने खोटे-वह दलमें रहकर उसकी मदद लें और मदद करें। जिजीविणाके साथ अनिवार्थ रूपसे संकलित इस सजातीय दलसे मदद लेनेके भावमें ही अमेंका बीज निहित है। अगर समुदायमें रहे दिना और उससे मदद लिए विना जीवनवारी प्राश्चीकी जीवनेच्छा तृप्त होती, तो वर्मका प्रादुर्माव संभव ही न था। इस दृष्टिसे देखनेपर कोई सन्देह नहीं रहता कि धर्मका बीज हमारी जिजीविणामें है और वह जीवन विकासकी प्राथमिकसे प्राथमिक स्थितिमें भी मौजूद है, चाहे यह अज्ञान या अञ्चल अवस्था ही क्यों न हो।

हरिया जैसे कोमल स्वधावके ही नहीं विलक्त लंगली मैंसी तथा गैरडों जैसे कठोर स्वभावके पश्चोंमें भी देखा जाता है कि वे सब अपना-अपना दल वीधवर रहते और जीते हैं। इसे इम चाहे आनुवंशिक संस्कार माने बाहे पूर्वजनमेशार्जित, पर विकसित मनुष्य-जातिमें मी यह सामुदायिक हति आनि-वार्य रूपली आवश्यामें या तब और जब आजका मनुष्य सम्य गिमा जाता है तब भी, यह सामुदायिक हति एक-सी अखरह देखी जाती है। हाँ, इतना पूर्व अवश्य है कि जीवन-विकासकी अमुक भूमिका तक सामुदायिक हत्ति उतनी समान नहीं होती जितनी कि विकसित बुद्धिशील गिमे जानेवाले मनुष्यमें है। इम अभान या अस्पष्ट मानवाली सामुदायिक हत्तिको प्रावाहिक या औषिक हत्ति कह सकते हैं। पर वहीं हत्ति धर्म-वीजका आअब है, इसमें कोई सन्देह नहीं। इस धर्म-वीजका सामान्य और संद्वित स्वरूप यही है कि वेयक्तिक और सामुदायिक जीवनके लिए जो अनुकूल हो उसे करना और जो प्रतिकृत हो उसे टालना या उससे बचना।

जब इम विकित मानव जातिके इतिहास-पटपर आते हैं तब देखते हैं कि
केवल माता-पिताके सहारे बद्ने और पलनेवाला तथा कुटुम्बके बाताबरण्से
पुष्ट होनेवाला बचा जैसे-जैसे बढ़ा होता जाता है और उसकी समक्ष जैसे-वैसे
बढ़ती जाता है बैसे-वैसे उसका ममत्व और आत्मीय भाव माता-पिता तथा
कुटुम्बके वर्तुलसे और भी आगे विस्तृत होता जाता है। वह शुक्रमें अपने
छोटे गाँवको ही देश मान लेता है। फिर कमशः अपने राष्ट्रको देश मानता
है और किसी-किसीकी समक इतनी अधिक व्यापक होती है कि उसका ममत्व
बा आत्मीयमाव किसी एक राष्ट्र या जातिकी सीमामें बद्ध न रहकर समझ
मानव-जाति ही नहीं विक्क समझ प्राची-वर्गतक केल जाता है। ममत्व बा
आत्मीय-मावका एक नाम मोह है और दूतरा प्रेम! जितने परिमाखमें ममत्व
सीमाबद अधिक, उतने परिमाखमें वह मोह है और जितने परिमाखमें ममत्व
सीमाबद अधिक, उतने परिमाखमें वह मोम है। धर्मका तत्त्व तो मोहमें भी है और
प्रेममें भी। अन्तर इतना ही है कि मोहकी दशामें विद्यमान वर्षका बीज तो
कमो-कमी विकृत होकर अध्वर्मका रूप घारण कर लेता है जब कि प्रेम की हशामें
बह धर्मके शुद्ध स्वरूपको ही प्रकट करता है।

मनुष्य-जातिमें ऐसी विकास शक्ति है कि वह प्रेम-धर्मकी और प्रगति कर सकती है। उसका यह विकास-बल एक ऐसी वस्तु है जो कभी-कभी विकृत होकर उसे यहाँ तक उलटी दिशाम स्तिचता है कि वह पशुसे भी निकृष मालूम होती है। यही कारण है कि मानव-जातिमें देवासुर-इतिका द्वन्द्व देखा जाता है। तो भी एक बात निश्चित है कि जब कभी धर्मकृतिका अधिकसे अधिक बा पूर्ण उदय देला गया है या संभव हुआ है तो वह मनुष्पकी आतमामें ही।

देश, काल, जाति, भाषा, वेश, आचार आदिकी सीमाओं में और सीमा-ओंसे परे भी सच्चे धर्मकी बुलि अपना काम करती है। वही काम धर्म-बीचका पूर्ण विकास है। इसी विकासकी लच्चमें रखकर एक अपिने कहा कि 'कुर्व-केंबेह कर्माणि जिजीवियेत् शतं समाः' अर्थात् जीना चाहते हो तो कर्तव्य कर्म करते ही करते जियो। वर्तव्य कर्मकी संचेपमें व्याख्या यह है कि ''तेन त्यक्तेन मुखीधाः मा ग्रधः कस्यचित् धनम्' अर्थात् तुम मीम करो पर बिना त्यागके नहीं और किसीके सुख या सुखके साधनको लुदनेकी चृति न रखी। सबका सारांश यही है कि वो सामुदायिक इत्ति जन्मित्व है उसका बुद्धि और विवेकपूर्वक अधिकाधिक ऐसा विकास किया जाप कि वह सबके हितमें परिखत हो। यही धर्म-बीजका मानव-जातिमें संभित्ति विकास है।

ऊपर जो वस्तु संदोपमें सूचित की गई है, उसीको हम दूसरे प्रकारने अर्थात् तस्वचिन्तमके ऐतिहासिक विकास-कमकी दृष्टिसे मी सीच सकते हैं। यह निर्विवाद तथ्य है कि सूद्मातिसूच्म जन्तुश्रीसे लेकर बढ़ेसे बड़े पशु-बच्ची बेसे प्राचियांतकमें जो जिलीविषामूलक अमरत्वकी इति है, वह दैहिक या गारीरिक जीवन तक हो सीमित है। मनुष्येतर प्रायाी सदा जीवित रहना चाहते हैं पर उनकी दृष्टि या चाह वर्तमान दृष्टिक जीवनके आगे नहीं जाती । वे आगे या पीक्षेके जीवनके बारेमें कुछ सीच ही नहीं सकते । पर वहाँ मनुष्यत्वका प्रारंभ हुआ वहाँ से इस बुतिमें सीमा-भेद हो जाता है। प्राथमिक मनुष्य-इष्टि चाहे जैसी रही हो या अब भी है, तो भी मनुष्य-जातिमें हजारों वर्षके पूर्व एक ऐसा समय आया जब उसने वर्तमान दैहिक जीवनसे आगे डिट दौबाई । मन्द्र्य वर्तमान देहिक अमस्त्वसे चंतुष्ट न रहा, उसने मरगोत्तर जिनोनियामलक अमरत्वकी भावनाको चिसमें स्थान दिया और उसीको विद्व करनेके लिए वह नाना प्रकारके उपायोका अनुष्ठान करने लगा । इसीमेंसे बलिदान, यहा, ज्ञत-नियम, तव, ब्वान, इंश्वर-मिक, तीर्य-सेवन, दान खादि विविध धर्म मार्गोका निर्माण तथा विकास हुआ । यहाँ हमें समकता चाहिए कि मनुष्यकी दृष्टि वर्तमान जन्मसे खागे भी सदा जीवित रहतेकी इच्छासे किसी न किसा उपायका आअम सेती रही है। पर उन उपायोंने पेसा कोई नहीं है जो सामदायिक इति या समुदायिक भावनाके सिवाय पूर्ण सिद्ध हो सके। यह और दानकी तो बात ही बना, एकांत सापेख माना जानेवाला व्यानमार्ग भी आखिरको किसी

अन्यकी मददके विना नहीं निम सकता या ध्यान-छिद्ध व्यक्ति किसी अन्यमें अपने एकत्र किये दुए संस्कार डाले विना तुसमी नहीं हो सकता। केवल दैहिक जीवनमें दैहिक सामुदायिक वृत्ति आवश्यक है, तो मानसिक जीवनमें भी दैहिकके अलावा मानसिक सामुदायिक वृत्ति अमेबित है।

जब मनुष्यकी दृष्टि पारलोकिक स्वर्गीय दीर्घ-जीवनसे तुस न हुई और उसने एक कदम आगे लोवा कि ऐला भी जीवन है जो बिदेह अमरत्व-पूर्ण है, तो उसने इस अमरत्वको सिद्धिके लिए भी प्रयत्न शुरू किया । पुराने उपायोंके अतिरिक्त नये उपाय भी उसने सोचे । सबका ध्येय एकमात्र अशारीर अम-रत्व रहा । मनुष्य क्रमी तक मुख्यतवा वयक्तिक अमरत्वके वारेमें सोचता था, पर उस समय भी उसकी इष्टि सामुदायिक वृत्तिते मुक्त न थी। जो मुक्त होना चाइता था, या मुक्त इत्रा माना चाता था, वह भी अपनी क्षेणीमें अन्य मुक्तोंकी इबिके लिए सतत प्रयत्नशील रहता या । अर्थात् मुक्त व्यक्ति भी श्रपने जैसे मुक्तीका मनुदाय निर्माण करनेकी इत्तिसे मुक्त न था। इसीलिए मुक्त व्यक्ति अपना मारा जीवन अन्योंको मुक्त बनानेकी ओर लगा देता था। यही वृत्ति सामुदायिक है और इसीमें महायानकी या सर्व-मुक्तिकी भावना निहित है। यही कारण है कि आने जाकर सक्तिका अर्थ यह होने लगा कि जब तक एक भी प्रागी दुःस्तित हो या वासनावद्व हो, तब तक किसी अकेलेकी मुक्तिका कोई पूरा क्यर्थ नहीं है। यहाँ हमें इतना ही देखना है कि वर्तमान दैहिक जिजीविषासे आगे अमरत्वकी भावनाने कितना ही प्रयास क्यों न किया हो, पर वैयक्तिक जीवनका परस्पर संबन्ध कभी विच्छित्र नहीं होता ।

ऋत तत्त्विन्तनके इतिहासमें वैयक्तिक जीवन-मेदके स्थानमें या उसके साथ-साथ अलएड जीवनकी या अलएड बहाकी भावना स्थान पाती है। ऐता गाना आने लगा कि वैयक्तिक खीवन भिन्न भिन्न भते ही। इलाई दे, तो भी वास्तवमें कीट-पतंगते मनुष्य तक सब जीवनधारियों में और निर्जीव मानीजाने-वाली सृष्टिमें भी एक ही जीवन व्यक्त-अव्यक्त रूपसे विद्यमान है, जो केवल बहा कहलाता है। इस दृष्टिमें तो वास्तवमें कोई एक व्यक्ति इतर व्यक्तियों भिन्न है ती नहीं। इसलिए इसमें वैयक्तिक अमरत्व सामुदाधिक अमरत्वमें खुल-मिल जाता है। सारांश यह है कि हम वैयक्तिक जीवन-भेदकी दृष्टिसे वा अल्याद बहा-जीवनकी दृष्टिसे विचार करें या व्यवद्वारमें देखें, तो एक ही बात नजरमें आती है कि वैयक्तिक जीवनमें सामुद्यायिक च्रतिवार्यरूपसे निहित है और उसी वृक्तिका विकास मनुष्य-जातिमें अधिक संभिन्नत है और तदनुसार ही उसके धर्ममागोंका विकास होता रहता है।

उन्हीं सब मार्गीका संदोषमें प्रतिपादन करनेवाला वह ऋषिवचन है जो पहले निर्दिष्ट किया गया है कि कर्तव्य कर्म करते ही करते जीक्रो और अपनेमेंसे त्याग करो, दूसरेका हरख न करो । यह कथन सामुदायिक जीवन-शुद्धिका वा धर्मके पूर्ण विकासका स्चक है जो मनुष्य जातिमें ही विवेक और प्रयत्नसे कमी न कमी संगवित है।

इसने मानव-जातिमें दो प्रकारने घम-बीजका विकास देखा । पहले प्रकारमें धर्म-बीजके विकासके आधाररूपसे मानव जातिका विकसित जीवन या विकसित चैतन्पस्पन्दन विवस्तित है और दूसरे प्रकारमें देहात्मभावनासे आगे बदकर पुनर्जन्मसे भी सक्त होनेकी मावना विवस्तित है। चादे जिस प्रकारसे विचार किया जाए, विकासका पूर्ण समें कपर कहे हुए श्रुषिवचनमें ही है, जो वैपक्तिक और सामाजिक अधकी योग्य दिशा वतलाता है।

प्रस्तुत पुस्तकमें वर्म और समाजविषयक जो, जो लेख, ज्याख्यान आदि संग्रह किये गए हैं, उनके पीछे मेरी धर्मविषयक दृष्टि वही रही है जो उक्त ऋषिवचनके द्वारा प्रकट होती है। तो भी इसके कुछ लेख, ऐसे मालूम पड़ सकते हैं कि एक वर्ग विशेषको लक्ष्यमें रहा, उस समय उसी वर्गके श्रिकारकी दृष्टिमें विचार प्रकट किए गए हैं। यही कारण है कि कई लेखोंमें जैनपरंपराका संबन्ध विशेष दिखाई देता है और कई विचारोंमें दार्शनिक शब्दोंका उपयोग भी किया गया है। परन्तु मैंने यहाँ जो अपनी धर्मविषयक दृष्टि प्रकट की है यदि उसीके प्रकाशमें इन लेखोंको पढ़ा जाएगा तो पाठक यह अच्छी तरह समझ जाएँगे कि वर्म और समाजके पारस्परिक संबन्धके वारेमें मैं क्या सोचता हूँ। यो तो एक ही वस्तु देश-कालके मेदसे नामा प्रकारसे कही जाती है।

to teut ]

[ 'घर्म और समाज'से

# धर्म और संस्कृति

धर्मका सच्चा अर्घ है आव्यात्मिक उत्कर्ष, जिसके द्वारा व्यक्ति बहिर्मुख-ताको छोडकर—वासनाओं के पाशसे हटकर—शुद्ध चिद्रूर या आत्म-त्वरूपकी ओर अग्रसर होता है। यही है यथार्थ धर्म। अगर ऐसा धर्म सचमुच जीवनमें प्रकट हो रहा हो तो उसके बाग्न साम-चाहे वे एक या दूसरे रूपमें अनेक प्रकारके क्यों न हों—धर्म कहे जा सकते हैं। पर यदि वासनाओं के पाशसे मुक्ति न हो या मुक्तिका प्रयत्न भी न हो, तो वाग्न साधन कैसे भी क्यों न हों, वे धर्म-कोटिमें कभी आ नहीं सकते। बल्कि वे सभी साधन अधर्म ही बन जाते हैं। साराश यह कि धर्मका मुख्य मतलब सत्य, आहिसा, अपरिश्वह-जैसे आप्या-तिमक सद्गुर्खोंसे है। सच्चे अर्थमें धर्म कोई बाह्य वस्तु नहीं है। तो भी वह बाह्य जीवन और स्ववहारके द्वारा ही प्रकट होता है। धर्मको बदि आत्मा कहें, तो बाह्य जीवन और सामाजिक सब स्ववहारोंको देह कहना चाहिए।

धर्म और संस्कृतिमें वास्तविक रूपमें कोई अन्तर होना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति या जो समाज संस्कृत माना जाता हो, वह यदि धर्म-पराङ्मुख है, तो फिर जंगलीपनसे संस्कृतिमें विशेषता वया है इस तरह वास्तवमें मानव-संस्कृतिका अर्थं तो धार्मिक या न्याय-सम्पन्न जीवन-अवहार ही है। परन्त सामान्य जगत्में संस्कृतिका यह अर्थ नहीं लिया जाता । लोग संस्कृतिसे मानवकृत विविध कलाएँ, विविध ग्राविष्कार और विविध विचाएँ प्रइग् करते हैं। पर ये कलाएँ, ये आविष्कार, ये विद्याएँ हमेशा मानय-कल्यासकी दृष्टि या दृतिसे ही प्रकड होती हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है। इस इतिहाससे जानते हैं कि अनेक कलाओ, अनेक आविष्कारों और अनेक विचाओंके पीछे हमेशा मामव-कल्यासका कोई शुद्ध उद्देश्य नहीं होता है। फिर भी ये चीजें समाजमें आती हैं और समाज भी इनका स्वागत पूरे हृदयसे करता है। इस तरह इम देखते हैं और व्यवहारमें पाते हैं कि जो वस्तु मानवीय बुद्धि और एकाम प्रयत्नके द्वारा निर्मित होती है और मानव-समानको पुराने स्तरसे नए स्तरपर लाती है, वह संस्कृतिकी कोटिमें आती है। इसके साथ गुद्ध धर्मका कोई अनिवार्य संदन्ध हो, ऐसा नियम नहीं है । यही कारण है कि संस्कृत कही और मानी जानेवाली जातियाँ मी अनेकघा धर्म-पराङ्मुख पाई जाती हैं। उदाहरणके लिए मूर्विनिर्माण, मन्दिरोको तोडकर मस्जिद बनाना और मस्जिदोको तोडकर मन्दिर-निर्माण, छीना-भगटी आदि एव धर्म अथवा धर्मोद्दारके नामपर होता है। वे एंस्कृत आतिवीके लच्चा तो कदापि नहीं हैं।

मान्य समझके लोग धर्म और वंस्कृतिमें अभेद कर डालते हैं। कोई संस्कृतिकी चीज सामने आई, जिसपर कि लोग मुग्ब हो, तो बहुधा उसे धर्म कहकर बखाना जाता है और बहुतसे भोले-माले लोग ऐसी सांस्कृतिक वस्तु-ओको ही धर्म मानकर उनसे सन्तुष्ट हो जाते हैं। उनका ध्यान सामाजिक न्यायोचित व्यवहारकी ओर जाता ही नहीं। फिर भी वे संस्कृतिके नामपर नाचते रहते हैं। इस तरह बदि हम औरोंका बिचार खोककर केवल अपने मारतीय समाजका हो विचार करें, तो कहा जा सकता है कि हमने संस्कृतिके नामपर अपना वास्तिक सामध्ये बहुत-कुछ गेंवाया है। जो समाज हजारों वर्षों अपनेको संस्कृत मानता आया है और अपनेको अन्य समाजोंने संस्कृततर सभक्ता है वह समाज यदि नीतिक बलमें, चरित्र-वलमें, शारीरिक बलमें और सहयोगको मावनामें पिछ्डा हुआ हो, खुद आपसमें छिन्न-भिन्न हो, तो वह समाज वास्तवमें संस्कृत है या असंस्कृत, यह विचार करना आवश्यक है। संस्कृति भी उचतर हो और निर्वत्तवाकों भी पराकाष्ठा हो, यह परस्तर विरोधी बात है। इस हिटसे भारतीय समाज संस्कृत है, एकान्ततः ऐसा मानना दबी मारी गलती होगा।

जैसे रुच्चे मानीमें इस म्राज संस्कृत नहीं हैं, वैसे ही सच्चे मानीमें इस धार्मिक मी नहीं हैं। कोई भी पूछ सकता है कि तब क्या इतिहासकार और विद्वान जब भारतको संस्कृति तथा धर्मका घाम कहते हैं, तब क्या वे सूट कहते हैं ! इसका उत्तर 'हाँ 'श्रीर 'ना' दोनीमें हैं। ग्रागर हम इतिहासकारों श्रीर विद्वानों के कथनका यह अर्थ समझ कि सारतीय समाज या सनी भारतीय जातियाँ और परम्पराप्ट संस्कृत एवं धार्मिक ही हैं तो उनका कथन ग्रावर्य सत्से परामुख होगा। यदि इस उनके कथनका अर्थ इतना ही समझ कि हमारे देशमें खात-लास सृषि या साधक संस्कृतिक एवं धार्मिक हुए हैं तथा वर्षमानमें भी है, तो उनका कथन असस्य नहीं।

उपर्श्वक चचित्रे हम इस नतीजेक्द पहुँचते हैं कि हमारे निकटके या दूर-वनी पूर्वजिके संस्कृत एवं धार्मिक जीवनसे हम अपनेको संस्कृत एवं धार्मिक मान लेते हैं और वस्तुत: वैसे हैं नहीं, तो सचमुच ही अपनेको और दूसरोको धोला देना है। मैं अपने फल्प-स्वल्प इतिहासके अध्ययन और वर्तमान स्वितिके निरीच्या दारा इस नतीजेक्ट पहुँचा हूँ कि अपनेको आर्व कहनेवाला भारतीय समाज बालावमें संस्कृति एवं धर्मसे कोसी दूर है। जिस देशमें करीड़ो बाबाए हो, जिनका एकमात्र जीवन-बत पहना-पहाना वा शिबा देना कहा जाता है, उस देशमें इतनी निरक्रता कैसे ? जिस देशमें लाखोंकी संस्थामें मिच्च, संन्यासी, साबु और अमस हों, जिनका कि एकमात्र उद्देश्य श्राक्षित्वन रहकर सब प्रकारकी मानव-सेवा करना बहा जाता है, उस देशमें समाजकी इतनी निराधारता कैसे !

इमने १६४३ के बंगाल-दुर्भिक्को समय देखा कि जहाँ एक और सक्कोंगर अस्थि-कंकाल विद्धे पड़े ये, वहाँ दूसरी और झनेक स्थानोमें यह एवं प्रतिष्ठाके उत्सव देखे जाते थे, जिनमें लाखोंका व्यय यूत, इवि और दान-दिख्णामें होता या—मानो अब मानव समाज, खान-पान, वस्त्र-निवास आदिसे पूर्ण सुली हो और बची हुई जीवन-सामग्री इस लोकमें जरूरी न होनेसे ही परलोकके लिए खर्च की जाती हो!

पिछले एक वर्षसे तो इम अपनी संस्कृति और धर्मका और भी छचा रूप देख रहे हैं। लाखों शरणाधियोंको निःस्सीम कष्ट होते हुए, भी इमारी संग्रह तथा परिग्रह-वृक्ति तनिक भी कम नहीं हुई है। ऐसा कोई बिरला ही व्यापारी मिलेगा, जो धर्मका ढोंग किये विमा चोर-वाजार न करता हो और जो घूसको एकमात्र संस्कृति एवं धर्मके रूपमें अपनाए हुए न हो। जहाँ लगभग समूची जनता दिलसे सामाजिक नियमो और सरकारी कानूनका पालन न करती हो, यहाँ अगर संस्कृति एवं धर्म माना जाए, तो फिर कहना होगा कि ऐसी संस्कृति और ऐसा धर्म तो चोर-डाकुओंमें भी संभव है।

हम हजारी वर्षीसे देखते आ रहे हैं और इस समय तो हमने बहुत वर्षे पैमानेंगर देखा है कि हमारे जानते हुए ही हमारी माताएँ, यहनें और पुत्रियाँ अपहृत हुई। यह भी हम जानते हैं कि हम पुश्योंके अवलत्वके कारण ही हमारी क्षियों विशेष अवला एवं अनाम बनकर अपहृत हुई, जिनका रहण एवं स्वामित्व करनेका हमारा स्मृतिसिद्ध कर्तव्य माना जाता है। फिर मी हम इतने अधिक संस्कृत, इतने अधिक धार्मिक और इतने अधिक उन्नत हैं कि हमारी अपनी निर्यलताके कारण अपहृत हुई कियाँ यदि फिर हमारे समाजमें आना बाहें, तो हममें से बहुतसे उधतामिमानी पंडित, बाहाण और उन्हों की मनोवृत्तिवाले कह देते हैं कि अब उनका स्थान हमारे यहाँ कैसे । अपर कोई साहितक व्यक्ति अपहृत स्वीको अपना सेता है, तो उस खोकी दुईशा या अवगणना करनेमें हमारी वहनें ही अधिक रस जिती हैं। इस प्रकार इम जिस किसी जीवन-चेत्रको लेकर विचार करते हैं, तो यही मालूम होता है कि इम भारतीय जितने प्रमाणमें संस्कृति तथा धर्मकी वार्ते करते हैं, हमारा समूचा जीवन उतने ही प्रमाणमें संस्कृति एवं धर्मसे दूर है। हाँ, इतना अवस्य है कि संस्कृतिके बाह्य रूप और धर्मकी बाहरी स्थूल लीकें इममें इतनी अधिक हैं कि शायद ही कोई दूसरा देश इमारे मुकाबलेंमें खड़ा रह सके। केवल अपने विरता पुरुषोंके नामपर जीना और बहाईकी डींमें हाँकना तो असंस्कृति और धर्म-पराङ्मुखताका ही सच्चा है।

the same and all other properties and the last many

to REVE ]

[नवा समाज।

# धर्म और बुद्धि

आज तक किसी मी विचारकाने यह नहीं कहा कि धर्मका उत्पाद और विकास बुद्धिके सिवाय और मी किसी तत्त्वते हो सकता है। प्रत्येक धर्म-संप्र-दायका इतिहास यही कहता है कि अमुक बुद्धिमान् पुरुषोके द्वारा ही उस धर्मकी उत्पत्ति या शुद्धि हुई है। हरेक धर्म-संप्रदायके पोषक धर्मगुद और विद्वार इसी एक बातका स्थापन करनेमें गौरव समकते हैं कि उनका धर्म बुद्धि, तक, विचार और अनुभव-सिद्ध है। इस तरह धर्मके इतिहास और उसके संचालकके व्यावहारिक बीवनको देखकर हम केवल एक ही नतीजा निकाल सकते हैं कि बुद्धितत्त्व ही धर्मका उत्पादक, उसका संशोधक, पोषक और प्रचा-रक रहा है और रह सकता है।

ऐसा होते इए भी इम धर्मीके इतिहासमें वरावर धर्म और बुद्धितस्वका विरोध और पारस्परिक संघर्ष देखते हैं। केवल यहाँ के आर्य धर्मकी शासाओं में ही नहीं बल्कि यूरोर आदि अन्य देशोंके ईसाई, इस्लाम आदि अन्य धर्मोंमें भी इस भूतकालीन इतिहास तथा वर्तमान घटनाओं में देखते हैं कि जहाँ बुद्धि तत्त्वने अपना काम शुरू किया कि वर्मके विषयमें अनैक शङ्का-प्रतिशङ्का और तर्क-वितर्कपूर्ण प्रसावली उत्पन्न हो वार्ता है। स्रीर बड़े साक्ष्यंकी बात है कि धर्मगुर और धर्माचार्य वहाँ तक हो सकता है उस प्रश्नावलीका, उस तर्कपूर्ण विचारगाका आदर करनेके बजाव विरोध ही नहीं, मस्त विरोध करते हैं। उनके पेसे निरोधी और संकुचित व्यवहारसे तो यह जाहिर होता है कि अगर तक, राष्ट्रा या विचारको जगह दी जाएगी. तो धर्मका अस्तित्व ही नहीं रह सकेगा श्रयवा वह विकृत होकर ही रहेगा । इस तरह जब हम चारों तरफ बर्म श्रीर विचारणाके बीच विरोध-छा देखते हैं तब हमारे मनमें वह प्रश्न होना स्वामा-विक है कि क्या वर्म और बुद्धिमें विरोध है ? इसके उत्तरमें संखेपमें इतना कहा जा सकता है उनके बीच कोई बिरोध नहीं है और न हो सकता है। पाँद सचमुच ही किसी धर्ममें इनका विरोध माना जाए तो हम यही कहेंगे कि उस बुद्धि-विरोधी धर्मसे हमें कोई मतलद नहीं । ऐसे धर्मको श्रंगीकार करनेकी अपेचा उसको अंगीकार न करनेमें ही जीवन सुखी और विकसित रह सकता है।

धर्मके दो रूप हैं, एक तो जीवन-शुद्धि और दूसरा वाह्य व्यवहार । इसा, नसता, संत्य, संतोष आदि जीवनगत गुशा पहिले रूपमें आते हैं और त्नान,

तिलक, मूर्तिपूजन, यात्रा, गुबसत्कार, देहदमनादि वाह्य व्यवहार दूसरे सपमें। रास्विक धर्मका इच्हुक सनुष्य जब ग्राहिसाका महस्व गाता हुआ भी पूर्व-संस्कारवश कभी-कभी उसी वर्मकी स्वाके लिए हिंसा, पारम्परिक पचपात तथा विरोधीपर प्रहार करना भी आवश्यक वतलाता है, सस्पका हिमायती भी ऐन मौके पर जब सत्यकी रखाके लिए असत्यकी शरण लेता है, सबको सन्तुष्ट रहनेका उपदेश देनेवाला भी जब धर्म समर्थनके लिए परिग्रहकी आवश्यकता बतलाता है, तब बुद्धिमामीके दिलमें प्रश्न होता है कि अधर्मस्वरूप समके जाने वाले हिसा आदि दोबोसे जीवन-शुद्धि-रूप धर्मकी रचा ना पुष्टि कैसे हो सकती है ? किर बही बुद्धिशाली वर्ग अपनी शङ्काको उन विपरीतगामी गुसल्लो या परिडतों हे सामने रखता है। इसी तरह जब बुद्धिमान् वर्ग देखता है कि वीवन-शुद्धिका विचार किये विना ही धर्मगुर और परिदत गास कियाकारहोंकी ही धर्म कहकर उनके उपर ऐकान्तिक भार दे रहे हैं और उन कियाकाएडी एवं नियत भाषा तथा वेशके बिना धर्मका चला जाना, नष्ट हो जाना, बत-लाते हैं तब वह अपनी राष्ट्रा उन धर्म-गुक्जों, परिहतों आदिके सामने रखता है कि वे लोग जिन श्रस्थायी और परसार असंगत बाह्य व्यवहारीपर धर्मके नामसे पूरा भार देते हैं उनका सच्चे धर्मसे क्या और कहाँतक संबन्ध है ? प्रायः देखा जाता है कि जीवन शुद्धि न होनेपर, बल्कि अशुद्ध जीवन होनेपर थी, धेसे बाबर-अवहार, ब्रह्मन, वहम, स्वार्थ एवं मोलेपनके कारण मनुष्यको धर्मात्मा समझ लिया जाता है। ऐसे बाह्य व्यवहारोके कम होते हुए या वृसरे प्रकारके बाह्य-व्यवहार होनेपर भी चास्त्रिक अर्मका होना सम्भव हो सकता है । ऐसे प्रश्नोंके सुनते ही उन धर्म-गुरुश्रो और धर्म पंडितोंके मनमें एक तरहकी मीति पैदा हो जाती है। ने समझतं लगते हैं कि ये प्रश्न करनेवाले वास्तवमें तास्विक धर्मवाले तो हैं नहीं, केवल निरी तर्कशक्तिसे हम लोगोंक द्वारा धर्मरूपसे मनाये जानेवाले व्यवहारोंको अधर्म बतलाते हैं। ऐसी दशामें धर्मका आवहारिक बाह्यरूप भी कैसे दिक सकेगा है इन धर्म-सुरुख़ोंकी दृष्टिमें से स्रोग अवश्य ही वर्म-द्रोही या धर्म-विरोधी हैं। क्वोंकि वे ऐसी स्थितिके प्रेरक हैं जिसमें न तो जीवन-शुद्धिरूपी असली धर्म ही रहेगा और न मूटा सचा व्यावहारिक धर्म हो । धर्मगुरुक्रों और धर्म पंडितोंके उक्त मय और तजन्य उलटी विचारगामेंसे एक प्रकारका इन्द्र शुरू होता है । वे सदा स्थायी जीवन-शुबिक्त तास्त्रिक वर्मको पूरे विश्लेषक्के साम समस्तानेके वदले बाह्य व्यव-हारोंको विकालाबाधित बहकर उनके उपर यहाँतक जोर देते हैं कि विससे बुद्धि-मान वर्ग उनकी दलीलोंसे अवकर, असन्तुष्ट होकर मही कह बैठता है कि गुरु

श्रीर पंडितोंका वर्म सिर्फ डक्लेसला है-घोलेकी टही है। इस तरह धर्मोपदेश-क श्रीर तर्कवादी बुद्धिमान् बर्गके बीच प्रतिचया श्रन्तर श्रीर विरोध बढ़ता ही जाता है। उस दशामें धर्मका श्राधार विवेकशून्य श्रद्धा, श्रशान या वहम ही रह जाता है श्रीर बुद्धि एवं तजन्य गुगोंके साथ धर्मका एक प्रकारसे विरोध दिखाई देता है।

यूरोपका इतिहास बताता है कि विज्ञानका जन्म होते ही उसका सबसे पहला प्रतिरोध हैसाई धर्मकी खोरसे हुआ। खन्तमें इस प्रतिरोधसे धर्मको ही सर्वधा नाश देखकर उसके उपदेशकोंने विज्ञानके मार्गमें प्रतिराधी भावसे खाना ही छोड़ विवा । उन्होंने खपना खेब ऐसा बना लिया कि वे वैज्ञानिकोंके मार्गमें बिना बाधा खाले ही कुछ धर्मकार्य कर सकें । उधर वैज्ञानिकोंका भी छेत्र ऐसा निष्करण्य हो गया कि जिससे वे विज्ञानका विकास और सम्पर्धन निर्वाध रूपसे करते रहें । इसका एक सुन्वर और महत्त्वका परिणाम वह हुआ कि सामाजिक और अन्तमें राजकीय खेबसे भी धर्मका छेरा उठ गया और फलतः वहाँकी सामाजिक और राजकीय खेबसे भी धर्मका छेरा उठ गया और फलतः वहाँकी सामाजिक और राजकीय संस्थाएँ अपने ही गुस्त-दोप्तेंगर वनने-विग्रहने लगीं।

इस्लाम और हिन्दू धर्मकी सभी शाखाओंकी दशा इसके विपरीत है। इस्लामी दीन और प्रमोकी अपेका बुद्धि और तर्कवादसे अभिक प्रवहाता है। शायद इसीलिए वह धर्म अभी तक किसी अन्यतम महात्माको पैदा नहीं कर एका और स्वयं स्वतन्त्रताके लिए उत्पन्न होकर भी उसने अपने अनुवाधियोंको अनेक सामाजिक तथा राजकीय बन्धनोंसे जकड़ दिया। हिन्दू पर्मकी शाखा-अोंका भी यही हाल है। वैदिक हो, बौद्ध हो या जैन, सभी धर्म स्वतन्त्रता का दावा तो बहुत करते हैं, किर भी उनके अनुवाधी जीवनके हरेक क्षेत्रमें अभिक से आविक गुलाम हैं। वह स्थिति अब विचारकोंके दिलमें स्वटकने लगी है। वे सोचते हैं कि जब तक बुद्धि, विचार और तर्कके साथ धर्मका विरोध समझा जाएगा तब तक उत्त धर्मसे किसीका भला नहीं हो सकता। यही विचार आजकलके युवकोंकी मानसिक कान्तिका एक प्रधान सच्चा है।

राजनीति, समाजरास्त्र, धर्मशास्त्र, तर्दशास्त्र, इतिहास और विज्ञान आदिका अभ्यास तथा चिन्तन इतना अधिक होने लगा है कि उससे युवकों के विचारमें स्वतन्त्रता तथा उनके प्रकारनमें निर्मावता दिखाई देने लगी है। इसर धर्मगुरु और धर्मपंडितीका उन नवीन विद्याओं से परिचय नहीं होता, इस कारण वे अपने पुराने, वहमी, संकुचित और मीं स्वयालों में ही विचरते रहते हैं। व्यो ही युवकवर्ग अपने स्वतन्त्र विचार मकट करने लगता है त्यों ही धर्मजीवी महालग व्यवहाने और कहने लगते हैं कि विद्या और विचारने ही तो

षर्मका नाश शुरू किया है । जैनसमाजकी ऐसी ही एक ताजी घटना है । श्राहमदाबादमें एक प्रेक्युएट वकीलने को मध्यक्षेग्रीके निर्मय विचारक हैं, धर्म-के व्यावहारिक स्वरूपएर कुछ विचार प्रकट किये कि चारों श्रोरसे विचारक कड़-स्तानीसे धर्म-गुक्लोंकी श्रास्माएँ जाग पड़ी। इलचल होने लग गई कि ऐसा विचार प्रकट क्यों किया गया श्रीर उस विचारकको जैनवमॉक्ति सजा क्या श्रीर कितनी दी जाए ! सजा ऐसी हो कि हिंसात्मक भी न समभी जाय श्रीर हिंसा-स्मक सजाने श्रविक कटोर भी सिद्ध हो, जिससे श्रामे कोई स्वतन्त्र श्रीर निर्मय भावसे धार्मिक विधयोंकी समीचा न करे। इम जब जैनसमाजकी ऐसी ही पुरानी घटनाओं तथा श्राधुनिक घटनाश्रोंगर विचार करते हैं तब हमें एक हो बात माल्म होती है श्रीर वह यह कि लोगोंके स्वयालमें धर्म श्रीर विचारका विरोध ही जँच गया है। इस जगह हमें थोड़ी गहराईसे विचार-विश्लेषण करना होगा।

हम उन घर्मधुरंघरोंसे पूछना चाहते हैं कि क्या वे लोग तात्त्विक और व्यावहारिक धर्मके त्वस्वको ग्रामिस या एक ही समभते हैं १ और क्या व्याव-हारिक त्वस्य या बंधारणको वे अपरिवर्तनीय सावित कर सकते हैं १ व्यावहारिक धर्मका बंधारण ग्रीर त्वरूप ग्रामर बदलता रहता है और बदलना चाहिए तो इस परिवर्तनके विषयमें यदि कोई अम्यासी ग्रीर चिन्तनशील विचारक केवल ग्रामना विचार प्रदर्शित करे, तो इसमें उनका क्या विगहता है १

सत्य, श्राहिसा, संतोष आदि तास्विक धर्मका तो कोई विचारक श्राहर करता ही नहीं बल्कि वह तो उस तास्विक धर्मकी पुष्टि, विकास एवं उपयोगि-ताका स्वयं कायल होता है। वह जो कुछ आलोचना करता है, जो कुछ हर-फेर या तोड़ फोड़की आवश्यकता चताता है वह तो धर्मके व्यावहारिक स्वरूपकं संबन्धमें है और उसका उहरय धर्मकी विशेष उपयोगिता एवं प्रतिष्ठा बढ़ाना है। ऐसी स्थितिमें उसपर धर्म-विनासका आरोप लगाना वा उनका विरोध करना केवल यहाँ सावित करना है कि या तो धर्मधुरम्बर धर्मके वास्तविक स्वरूप और इतिहासको नहीं समझते या समझते हुए भी ऐसा पागर प्रयत्न करनेमें उनकी कोई परिस्थिति कारणभूत है।

आम तौरसे अनुपापी ग्रहस्य वर्ग ही नहीं बल्कि साधु वर्गका बहुत बड़ा माग भी किसी वस्तुका समुचित विश्लेषण करने और उस्पर समतौलपन रख-नेमें नितान्त असमर्थ है। इस स्थितिका पापदा उठाकर संकुचितमना साधु और उनके अनुयापी ग्रहस्य भी, एक स्वरसे कहने लगते हैं कि ऐसा कहकर अमुकने बर्मनाश कर दिया। बेचारे भोले-भाले लोग इस बातसे अशानके और भी गहरे गड़ेमें जा गिरते हैं। वास्तवमें चाहिए तो यह कि कोई विचारक नए हिंग्न विन्दुसे किसी विषयपर विचार पकट करें तो उनका सब दिलसे आदर करके विचार-स्वातंत्र्यको प्रोत्साहन दिया जाए। इसके बदलेमें उनका गला घोटनेका जो प्रयत्न चारों ओर देखा जाता है उसके मूलमें मुक्ते दो तस्त्र मालूम होते हैं। एक तो उम्र विचारोंको समभ्य कर उनकी गलती दिखानेका असामर्थ्य और दूसरा अकमें एयताकी भित्तिके ऊपर अनायास मिलनेवाली आराम-तस्त्रवीके विनाशका भय।

वदि किसी विचारकके विचारोमें आशिक या सर्वया गलती हो तो क्या उसे धर्मनेता समक्त नहीं पाते ? अगर वे समक्त सकते हैं तो क्या उस गलतीको वे चौगुने बलसे बलीलंकि साथ दर्शानेमें असमर्थ हैं ! अगर वे समर्थ हैं तो उचित उत्तर देकर उस विचारका प्रभाव लोगोंमेंसे नष्ट करनेका न्याय्य मार्ग क्यों नहीं लेते । धर्मकी रचाके बहाने वे अज्ञान और अधर्मके संस्कार अपनेमें श्रीर समाजमें क्यों पुष्ट करते हैं ? मुक्ते तो सच बात यही जान पड़ती है कि चिरकालचे शारीरिक और दूसरा जवाबदेहीपूर्ण परिश्रम किए दिना ही मख-मली और रेशमी गहियोपर बैठकर दूसरोंके परीनेपूर्ण परिश्रमका पूरा फल वड़ी मिकिक साथ चलनेकी जो ब्राइत पड़ गई है, वही इन धर्मधुरंधरोंसे ऐसी उपहासासद प्रवृत्ति कराती है। ऐसा न होता तो प्रमोद-भावना और ज्ञान पूजाकी हिमायत करनेवाले ये धर्म-धुरन्धर विद्या, विज्ञान और विचार-स्वातन्त्र्यका आदर करते और विचारक युवकोंसे वड़ी उदारतासे मिलकर उनके विचारगत दोषोंको विखाते और उनकी योग्यताकी कड करके ऐसे युवकोंको उलम्न करनेवाले अपने समाजका गौरव करते। खैर, जो कुछ हो पर अब दोनी पच्चोमें प्रतिक्रिया शुरू हो गई है। जहाँ एक पच शत या अज्ञात रूपसे यह स्थापित करता है कि धर्म और विचारमें विरोध है, तो दूसरे पत्तको भी यह अवसर मिल रहा है कि वह प्रमाणित करे कि विचार-स्वातन्त्र्य आवश्यक है। यह पूर्ण रूपसे समक्ष रखना चाहिए कि विचार-स्वातन्त्र्यके विना मनुष्यका ग्रस्तिष्य ही अर्थशन्य है। बास्तवर्मे विचार तया धर्मका विरोध नहीं, पर उनका पारसरिक अनिवार्य संदन्ध है।

अगस्त १६३६ ]

[ श्रोमबाल नवयुवक ।

# विकासका मुख्य साधन

विकास यो प्रकारका है, शारीरिक सीर मानसिक । शारीरिक विकास केवल मनुष्योमें ही नहीं पशु-पत्तियों तकमें देखा जाता है। लान-पान-स्यान आदिके पूरे सुमीते मिलें और किया, भय न रहे तो पशु पत्ती भी खूब बलवान, पुष्ट और पशु-पत्तियों है शारीरिक विकासका प्रक अन्तर प्यान देने योग्य है, कि मनुष्यक शारीरिक विकास केवल खान-पान और रहन-सहन शादिक पूरे सुमीते और निकिन्ततासे ही सिद्ध नहीं हो सकता जब कि पशु-पत्तियोंका हो जाता है। मनुष्यके शारीरिक विकासके पीछे जब पश और समुचित मनोज्यापार-बुद्धियोग हो, तभी वह पूरा और समुचित क्यमे किद्ध हो सकता है, और किशी तरह नहीं। रस तरह उसके शारीरिक विकास- विकास का असाधारया और प्रधान ताथन बुद्धियोग-मनोज्यापार-संयत प्रवृत्ति है।

मानिसक-विकास तो जहाँ तक उसका पूर्णस्य संभव है मनुष्य मावमें है। उसमें शरीर-बाग-देह-व्यापार अवश्य निभित्त है, देह बाग के बिना यह सम्भव ही नहीं, फिर भी कितना ही देह-बाग क्यों न हो, कितनी ही शारीरिक पुष्टि क्यों न हो, कितना ही शरीर-वल क्यों न हो, यदि मनोयोग-बुद्धि-व्यापार या समुचित रीतिसे समुचित दिशामें सनकी गति-विधि न हो तो पूरा मानिसक विकास कभी सम्भव नहीं।

अर्थात् मनुष्यका पूर्व और समुचित शारीरिक और मानतिक विकास केंद्रल व्यवस्थित और जागरित बुद्धि-योगकी अपेचा रखता है ।

हम अपने देशमें देखते हैं कि जो लोग खान-पानसे और आर्थिक हण्टिसे ज्यादा निश्चिन्त हैं, जिन्हें निरास्तमें पैतृक समाचि जमीदारी वा राजस्चा प्राप्त हैं, वे ही अधिकतर मानसिक विकासमें मंद होते हैं। खास-खास धनवानोंकी सन्तानों, राजपुत्रों और जनीदारोंको देखिए। बाहरी चमक-दमक और दिखा-बर्टी फुर्ती होने पर भी उनमें मनका, विचारशाकिका, प्रतिमाका कम ही विकास होता है। बाह्य साथनोंकी उन्हें कभी नहीं, पहने-लिखनेके साधन भी पूरे प्राप्त हैं, शिवक अध्यापक भी पवेष्ट मिलते हैं, चिर भी उनका मानसिक विकास एक तरहसे कके हुए तालावके पानीकी तरह गतिहीन होता है। दूसरी आर जिसे विरासतमें न तो बोई स्थूल सम्पत्ति मिलती है और न कोई दूसरे मनोपोगके सुभीते सरलतासे मिलते हैं, उस वर्गमेंसे असाधारण मनोविकासवाले व्यक्ति पैदा

होते हैं। इस अन्तरका कारण क्या है है होना तो यह चाहिए या कि जिन्हें साधन कथिक और अधिक सरलतासे प्राप्त हो ने ही अधिक और जल्दी विकास प्राप्त करें पर देखा जाता है उलटा। तब हमें खोजना चाहिए कि विकास सकी असली जड़ क्या है। मुख्य उपाय क्या है कि जिसके न होनेसे और सब न होनेने बरावर हो जाता है।

जवाब बिलकुल सरल है और उसे प्रत्येक बिचारक व्यक्ति ग्रपने और अपने आस-पासवालोके जीवनमेंसे पा सकता है । वह देखेगा कि जवाबदेही या उत्तरदायित्व ही विकासका प्रधान बीच है। हमें मानस-शास्त्रकी दृष्टिसे देखना चाहिए कि जवाबदेहीमें ऐसी क्या शक्ति है जिससे वह अन्य सब विका-सके सावनोंकी अपेदा प्रधान साधन बन जाती है। मनका विकास उसके सल-ग्रंशकी योग्य श्रीर पूर्ण जारतिपर ही निर्मर है। जब राज्य या तामस ग्रंश नत्वगुखने प्रवल हो जाता है तब मनकी योग्य विचारशक्ति या शुद्ध विचार-शक्ति आवृत या कुरिठत हो जाती है। मनके राजस तया तामस अंश बलवान् होनेको व्यवहारमें प्रमाद कहते हैं। कीन नहीं वानता कि प्रमादसे वैयक्तिक श्रीर सामष्टिक सारी खराबियाँ होती हैं। जब जवाबदेही नहीं रहती तब मनकी गति कुरिटंत हो बाती है और प्रमादका तस्व बढ़ने लगता है जिसे योग-शास्त्रमें मनकी चिस और मृद अवस्था कहा है । जैसे शरीरपर शक्तिसे अधिक बोक लादनेपर उसकी स्फूर्ति, उसका त्नायुवल, कार्यसाधक नहीं रहता वैसे ही रबीगुण्जनित जिस अवस्थामें और तमोगुग्जनित मूह अवस्थाका दोम पड़ने-से मनकी स्वमादिक सत्वगुण्जनित विचार-शक्ति निष्किय हो जाती है। इस तरह मनको निष्क्रियताका मुख्य कारण राजस और तामस गुसका उद्रेक है। जब इम किसी जवाबदेहीको नहीं क्षेते या लेकर नहीं निवाहते, तब मनके सात्त्रिक श्रंशकी जाराति होनेके बदले तामस श्रीर राजस श्रंशकी प्रबलता होने लगती है। मनका सुस्म सचा विकास रुककर केवल स्थूल विकास रह जाता है और वह भी सत्य दिशाकी स्रोर नहीं होता। इसीसे वेजवाबदारी मनुष्य जातिके लिए सबसे अधिक खतरेकी वस्तु है। वह मनुष्यको मनुष्यत्वके वधार्थ मार्गसे गिरा देतो है। इसीसे जवाबदेहीकी विकासके प्रति असाधारण प्रधानताका भी पता चल जाता है।

जवाबदेही ख़नेक प्रकारकी होती है—कभी-कभी वह मोहमेंसे खाती है। किसी सुवक या सुवतीको लॉजिए। जिस व्यक्तिपर उसका मोह होगा उसके प्रति वह अपनेको जवाबदेह समकेगा, उसीके प्रति कर्तव्य-पालनको चेष्टा करेगा, दूसरोके प्रति वह उपेका भी कर सकता है। कभी-कभी जवाबदेही स्नेह वा प्रेममेंसे आती है। माता अपने बच्चेके प्रति उसी स्नेहके वशा कर्तव्य पालन करती है पर दसरोंके बसोंके पति अपना कर्तव्य मूल जाती है। कभी जवाब देही भय-मेंसे बाती है। अगर किसीको भय हो कि इस जल्लमें रातको या दिनको शेर भाता है, तो वह जागरित रहकर अनेक प्रकारसे बचाव करेगा, पर भव न रहनेसे फिर बेफिक होकर ग्रापने और दसरोंके प्रति कर्तव्य मूल जाएगा। इस क्षरह लीम-इति, परिप्रहाकांचा, कोधकी भावना, बदला लुकानेकी इति, मान-मत्तर ग्रादि ग्रनेक राजस-तामस ग्रंशोंसे जवाबदेही घोड़ी या बहत. एक वा वसरे रूपमें, पैदा होकर मानुधिक जीवनका सामाजिक और आर्थिक चक्र चलता बहता है। पर ध्यान रलंना चाहिए कि इस जगह निकासके, विशिष्ट विकासके या पूर्ण विकासके ग्रसाधारण और प्रधान साधन रूपसे जिस जवाबदेहीकी और संदेत किया गया है वह उन सब मर्यादित और संक्रचित जवाबदेहियोसे भिन्न तथा परे है । वह किसी स्विणक संकुचित भावके ऊपर अवलियत नहीं है, वह सबके प्रति, सदाके लिए, सब स्वलीमें एक-सी होती है चाहे वह निजके प्रति हो, चाहे कौद्रम्बिक, समाजिक, राष्ट्रीय श्रीर मानुषिक व्यवहार मालमें काम लाई जाती हो। यह एक ऐसे भावमेंसे पैदा होती है जो न तो खखिक है, न संकुचित और न मलीन । वह भाव अपनी जीवन-शक्तिका यथार्थ अनुसव करनेका है । जब इस भावमेंसे जवाबदेही प्रकट होती है तब वह कभी दकतो नहीं । स्रोते जागते सतत वेगवती नदीके प्रवाहकी तरह अपने पथपर काम करती रहती है। तव जिस या मूह भाग मनमें फटकने ही नहीं पाता । तब मनमें निध्कियता या कुटिलताका संचार सम्भव ही नहीं । जवाबदेहीकी यही संजीवनी शकि है. जिसकी बदौलत वह ग्रम्य सब साधनींपर ग्राधिपत्य करती है और पामरसे पामर. गरीवसे गरीव, दुर्वलसे दुर्वल ग्रीर तुन्छसे तुन्छ समके जानेवाले कुल ना परि-वारमें पैदा हुए व्यक्तिको छन्त, महत्त्व, महारमा, अवतार तक बना देती है।

गरण यह कि मानुषिक विकासका आधार एकमात्र जवाबदेही है और वह किसी एक भावसे संचालित नहीं होती । ऋश्विर संकुचित या द्धुद्र भावोंमेंसे भी जवाबदेही प्रवृत्त होती है । मोह, स्नेह, भय, लोम आदि भाव पहले प्रकारके हैं और जीवन-शक्तिका यथार्थानुभव दूसरे प्रकारका भाव है ।

श्रव हमें देखना होगा कि उक्त दो प्रकारके मानोमें परस्पर क्या अन्तर है और पहले प्रकारके मानोकी अपेदाा दूसरे प्रकारके मानोमें अगर श्रेष्ठता है तो वह किस सबससे है! अगर यह विचार साथ हो जाए तो फिर उक्त दोनों प्रकारके मानोपर आश्रित रहनेवाली जनाब देहिबोका भी अन्तर तथा श्रेष्ठता-कनिष्ठता प्यानमें आ जाएगी।

मोहमें रसानुम्ति है, सुल-संवेदन भी है। पर वह इतना परिमित और इतना अस्थिर होता है कि उसके आदि, मध्य और अन्तमें ही नहीं उसके भत्येक अंशमें शंका, दुःल और चिन्ताका भाव भरा रहता है जिसके कारण धर्काके लोलककी तरह वह मनुष्यके चित्तको अस्थिर बनाए रखता है। मान लीजिए कि कोई सुवक अपने प्रेम-पात्रके प्रति स्यूल मोहनश बहुत ही दत्त-चित्त रहता है, उसके प्रति कर्तव्य पालनमें कोई बुटि नहीं करता, उससे उसे रमानुमव और मुख-संवेदन भी होता है। फिर भी वारीकांसे परीचण किया जाए, तो मालूम होगा कि वह स्थूल मोह अगर चीन्दर्य या मोगलालचासे पैदा हुआ है, तो न जाने वह किस स्था नष्ट हो जाएगा, घट जाएगा या अस्य रूप-में परियात हो जाएगा। जिस स्वय युवक या युवतीको पहले प्रेम-पात्रकी अपेचा दूसरा पात्र अधिक सुन्दर, अधिक समृद्ध, अधिक बलवान् या अधिक अनुकूल मिल जाएगा, उसी ख्या उसका चित्त प्रथम पात्रकी झारते इटकर दूसरी ग्रोर कुक पड़ेगा और इस कुकाबके साथ ही प्रथम पात्रके पति कर्तव्य-पालनके चककी, जो पहलेसे चल रहा या, गति और दिशा बदल जाएगी। दूसरे पानके प्रति भी वह चक योग्य रूपसे न चल सकेगा और मोहका रसानुभव जो कर्त्तव्य-पालनसे संतुष्ट हो रहा था, कर्तव्य-पालन करने या न करनेपर भी अतृत ही रहेगा। माता मोहवश अंगवात बालकके अति अपना सब कुछ न्यौद्धावर करके रसानुभव करती है, पर उसके पीछे अगर सिर्फ मोहका भाव है तो रसानुभव विलकुल संकुचित और अस्थिर होता है। मान लोजिए कि वह बालक गर गया और उसके बदलेमें उसकी अपेचा भी अधिक मुन्दर और पुष्ट दूसरा बालक परवरिशके लिए मिल गया, जो बिलकुल मातृहीन है। परन्त इस निराधार और सुन्दर बालकको पाकर मी वह माता उसके प्रति अपने कर्तव्य-पालनमें वह रसानुभव नहीं कर सकेगी वा अपने आंगवात बालकके प्रति करती थी। बालक पहलेसे भी अच्छा मिला है, माताको बालककी स्टहा है और अर्पण करनेकी दृष्टि भी है । बालक भी मातृहीन होनेसे बालकापेबियाी माताको प्रेम-वृत्तिका श्राधिकारी है। फिर भी उस माताका विच उसकी श्रीर मुक्त भाराने नहीं बहता । इसका सबब एक ही है और वह यह कि उस माताकी न्यीद्याचर या अर्पवावृत्तिका प्रेरक भाव केवल मोइ या, जो स्नेह होकर भी शुद और व्यापक न था, इस कारण उसके हृदयमें उस मावके होनेपर भी उसमेंसे कर्चन-पालनके फब्बारे नहीं ख़ूरते, मीतर ही मीतर उसके इदक्की दवाकर मुखाँके बजाव तुस्ती करते हैं, जैसे सामा हुआ। पर इजम न हुआ। सुन्दर अस । वह न तो लून बनकर शरीरको मुख पहुँचाता है और न बाहर निकलकर शरी-

रको हलका ही करता है। भीतर ही भीतर सहपर शारीर ग्रीर चित्तको श्रस्य बनाता है। यही स्थिति उस माताके कर्जव्य पालनमें अपरिवात स्तेड भावकी होती है। इमने कभी भववश रच्याके वास्ते फोपड़ा बनाया, उसे सँगाला भी । दुसरोंसे बचनेके निमित्त अलाड़ेमें बल समादित किया, कवायद और निशानेवाजीते सेनिक शक्ति भाप्त की, आक्रमणुके समय ( चाहे वह निजके अपर हो, कुटुमा, समाज या राष्ट्रके अपर हो ) हैनिकके तौरपर कर्सव्य-पालन मी किया, पर अगर वह मय न रहा, खाएकर अपने निजके ऊपर या इमने जिसे अपना समभा है या जिसको इस अपना नहीं समभते, जिस राष्ट्रको इम निज राष्ट्र नहीं समभते उसपर इमारी अपेचा भी अधिक और प्रचंड मय आ पड़ा, तो हमारी मय-त्राण-शक्ति हमें कर्चेव्य-पालनमें कभी प्रेरित नहीं करेगी, चाहे भयसे बचने-बचानेकी हममें कितनी ही शक्ति क्यों न हो । वह शक्ति संकुचित मार्वोमेंसे प्रकट हुई है तो जरूरत होनेपर भी वह काम न आपगी और जहाँ जरूरत न होगी या कम जरूरत होगी वहाँ खर्च होगी। श्रमी श्रमी हमने देखा है कि यूरोपके और दुसरे राष्ट्रोंने भवते बचने और बचानेकी निस्सीम शक्ति रखते हुए भी भयत्रस्त एबीसीनियाकी हजार प्रार्थना करनेपर भी कुछ भी मदद न की । इस तरह मयजनित कर्चव्य-पालन अधूरा होता है और बहुचा विपरीत भी होता है। मोह कोटिमें निने जानेवाले समी मानोंकी एक ही जैसी खबस्था है, वे भाव विलक्कल अधूरे, ख्रास्थर और मलिन होते हैं।

जीवन-शक्तिका यथार्थ अनुभव ही दूबरे अकारका भाव है जो न तो उदय होनेगर चित्त या नष्ट होता, न मयादित या संकुचित होता और न मिलन होता है। प्रश्न होता है कि जीवन-शक्तिक वयार्थ अनुभवमें ऐसा कीन-सा तत्त्व है जिससे वह सदा स्थिर, ज्यापक और शुद्ध ही बना रहता है? इसका उत्तर पानेके लिए हमें जीवन-शक्तिके स्वस्थार योज्ञा-साविचार करना होगा।

इस जपने जाप सोचें और देखें कि जीवन-शक्ति क्या वस्त है। कोई भी समस्त्रार आसीच्छ्रवास या आयाको जीवनकी म्लाधार शक्ति नहीं मान सकता, क्योंकि कमी कभी व्यानकी विशिष्ट अवस्थामें प्राया संचारके चालू न स्हनेवर भी वीवन बना रहता है। इससे मानना पढ़ता है कि प्रायासंचारस्य जीवनकी प्रेरक या आधारम्त शक्ति कोई और ही है। अभी तकके सभी आध्यातिमक पत्म अनुभवियोंने उस आधारम्त शक्तिको चेतना कहा है। चेतना एक ऐसी रियर और प्रकाशमान शक्ति है जो दैहिक, मानसिक और ऐदिक आदि सभी कार्योवर शनका, परिशानका प्रकाश अनुवरत डालवी रहती है। इन्द्रिया कुछ

भी पहुत्ति क्या न करें, मन कहीं भी गति क्यों न करें, देह किसी भी व्यापारका क्यों न झाजरहा करें, पर उस सबका सतत भान किसी एक शक्तिको योहा बहत होता ही रहता है। इस प्रत्येक अवस्थामें अपनी दैहिक, ऐन्द्रिक और मानसिक कियासे जो योड़े बहुत परिचित रहा करते हैं, सो किस कारगासे ! जिस कारवासे इमें अपनी कियाओंका संवेदन होता है वही चेतना शक्ति है और हम इसते अधिक या कम कुछ भी नहीं हैं। श्रीर कुछ हो या न हो, पर हम चेतनाशन्य कभी नहीं होते । चेतनाके साथ ही साथ एक दसरी शक्ति श्रीर श्रोतग्रोत है जिसे हम संकल्प शक्ति कहते हैं। चेतना जो कुछ समभती सीचती है उसकी कियाकारी बनानेका या उसे मूर्तरूप देनेका चेतनाके साम अन्य कोई बल न होता तो उसकी सारी समक बेकार होती और हम जहाँ के तहाँ बने रहते । इम अनुसव करते हैं कि समझ, जानकारी या दर्शनके अन-चार यदि एक बार संकल्प हुन्ना तो चेतना पूर्णतया कार्याभिमुख हो जाती है। जैसे कदनेवाला संकल्प करता है तो छारा यहा संचित होकर उसे कुदा डालता है। संकल्प शक्तिका कार्य है। बलको विखरनेसे रोकना । संकल्पसे संचित यल संचित माफ्के बल जैसा होता है। संकल्पकी मदद मिली कि चेतना गतिशील इंड श्रीर फिर श्रपना साच्य सिद्ध करके ही एंतुए हुई । इस गतिशीस्तताको चेतनाका बीर्य समम्भना चाहिए। इस तरह चीवन-शक्तिके प्रचान तीन खंश हैं-चेतना, संकल्प भीर वीर्य या वल । इस निश्रंशी शक्तिको ही जीवन-शक्ति समिक्ति, जिसका अनुभव इमें प्रत्येक छोटे वड़े सर्जन-कार्यमें होता है। अगर समक्त न हो, संकल्प न ही और प्रस्पार्थ-बीर्यगति-न हो तो कोई भी सर्जन नहीं हो सकता । च्यानमें रहे कि जगतमें ऐसा कोई छोटा बढ़ा जीवनधारी नहीं है जो किसी न किसी प्रकार सर्जन न करता हो । इससे प्राचीमात्रमें उक्त त्रिकांगी कीवन शक्तिका पता चल जाता है। यो तो जैसे हम अपने आएमें प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं वैसे ही अन्य प्राणियोंके सर्वन-कार्यसे भी उनमें भीन्त उस शाबितका अनुसान कर सकते हैं। फिर भी उसका अनुभव, और सो भी वधार्थ अनुसब, एक अलग वस्तु है।

यदि कोई सामने सही दोवालसे इन्कार करे, तो इम उसे मानेंगे नहीं। इम तो उसका खरितत्व ही अनुभव करेंगे। इस तरह अपनेमें और दूसनेमें मौजूद उस विखेशी शक्तिके अस्तित्वका, उसके सामर्थिका अनुभव करना जीवन-शक्तिका वधार्य अनुभव है।

जब ऐसा अनुभव प्रकट होता है तब अपने आपके प्रति और दूसरोंके प्रति जीवन-दृष्टि बदल जाती है। फिर तो ऐसा भाव पैदा होता है कि सर्वत्र विक्रशी बीवन शिक्त ( सिवानन्द ) या तो अलग्रह या एक है या सर्वत्र समाम है। किसीको संस्कारावुसार अमेदानुभव हो या किसीको साम्यानुभव, पर परि-लाममें कुछ भी पर्क नहीं होता। अभेद-हिए धारण करनेवाला दूसरीके प्रति वही जवाबदेही धारण करेगा जो अपने प्रति। बास्तवमें उसकी जवाबदेही या कर्तव्य-हिए अपने परायेके भेदसे भिक्त नहीं होती, इसी तरह साम्य हिए धारण करनेवाला भी अपने परायेके मेदसे कर्तव्य हिए या जवाबदेहीमें तारतम्य नहीं कर सकता।

मोहकी कोटिमें आनेवाले भावांसे प्रेरित उत्तरदाक्षित या कर्तव्य-दृष्टि एकसी अलश्द या निरावरण नहीं होती जब कि जीवन शक्तिके यथार्थ अनुभवसे प्रेरित उत्तरदायित या कर्तव्य-दृष्टि सदा एक-सी और निरावरण होती है क्योंकि वह भाव न तो राजस अंशसे आता है और न तामस अंशसे अभिमृत हो सकता है। वह भाव साहजिक है, साल्विक है।

मानवजातिको छवसे वड़ी और कीमती जो कुदस्ती देन मिली है वह है उस साइजिक भावको धारण करने या पैदा करनेकी सामर्घ्य या योग्यता जो विकासका—श्रसाधारण विकासका—मुख्य साधन है । मानव-जातिके इतिहासमें बुद्ध, महाबीर आदि अनेक सन्त-महन्त हो गए हैं, जिन्होंने हजारों विम-बाधा-श्रोंके होते हुए भी मानवताके उद्धारकी जवाबदेहीसे कभी मुँह न मोहा। अपने शिष्यके प्रलोमनपर सॉबेटीस मृत्युमुखमें जानेसे वच सकता या पर उसने शारीरिक जीवनकी अपेदा आप्यात्मिक सत्यके जीवनको पसन्द किया और मृत्यु हसे डरा न सकी । जीसिसने अपना नवा प्रेम-सन्देश देनेकी जवाबदेहीको अदा करनेमें श्लीको सिंहासन माना । इस तरहके पुराने उदाहरखोंकी सचा-ईमें सन्देहको दूर करनेके लिए ही मानो गाँवीजीने ग्रामी-ग्रामी जो चमत्कार विस्ताया है वह सर्वविदित है। उनको हिन्दुत्व-आर्यत्वके नामपर प्रतिप्राप्राप्त ब्राह्मकों और अम्योंको चैकड़ों कुरुढ़ि रिशाचियाँ चलित न कर सकी। न तो हिंदू-मुसलमानोकी द्रवाद्रदी या शस्त्रास्त्रीने उन्हें कर्तव्य-चलित किया श्रीर न उन्हें मृत्यु ही डरा सकी । वे ऐसे ही मनुष्य वे जैसे हम । फिर क्वा कारण है कि उनकी कर्तव्य इच्टि वा जवाबदेही ऐसी स्थिर, व्यापक और सुद थी और हमारी इसके विपरीत । जवाब सीवा है कि ऐसे पुरुषोंमें उत्तरदायित्व या कर्तव्य-दक्षिका प्रेरक भाव चीवन-शक्तिक वर्णार्थ अनुभवमेंसे आता है जो इममें नहीं हैं।

ऐसे पुरुषोको जीवन-शक्तिका जो वयार्थ अनुभव हुआ है उसीको बुदे-बुदे दार्शनिकोने बुदी-बुदी परिमापामें वर्शन किया है। उसे कोई आत्म-साङ्गास्कार कहता है, कोई ब्रह्म-ग्राह्मात्कार और कोई ईश्वर-दर्शन, पर इससे वस्तुमें अन्तर नहीं पहता । इसने उपरके वर्णनमें यह वतलानेकी चेष्टा की है कि मोहजनित भावोंकी अपेचा जीवन-शक्तिके वधार्य अनुभवका भाव कितना और क्यों अंग्र है और उससे प्रेरित कर्तव्य-दृष्टि या उत्तरदायित्व कितना श्रेष्ठ है। जो वसुधाको इंद्रिय समकता है, वह उसी श्रेष्ठ मावके कारण । ऐसा भाव केवल शब्दोंने आ नहीं सकता । वह भीतरसे उगता है और वही मानवीय पूर्ण विकासका मुख्य साधन है । उसीके लाभके निभित्त अध्यात्म-शास्त्र है, वोगमार्ग है, और उसीकी साधनामें मानव-जीवनकी कतार्यता है।

\$0 (E40]

[ संपूर्वानन्द-श्रभिनन्दन अन्य

## जीवन-दृष्टिमें मौलिक परिवर्जन

इतिहासके आरम्भमें वर्जमान जीवन-पर हो अधिक भार दिया जाता था। पारलोकिक जीवनकी बात हम सुख-सुविधामें और कुर्मतके समय ही करते थे। वेदोंके कथनानुसार 'वरवैति चरेवैति चराति चरती भगः' (अर्थात् चलो, चलो, चलनेवालेका ही भाग्य चलता है) को ही हमने जीवनका मूलमन्त्र माना है।

पर आज इमारी जीवन-दृष्टि विलकुल बदल गई है। आज इस इस जीवनकी उपेला कर परलोकका जीवन सुवारनेकी ही विशेष जिन्ता करते हैं। इसका दुष्परिणाम यह इआ है कि जीवनमें परिश्रम और पुरुषार्थ करनेकी हमारी आदत विलकुल छूट गई है। पुरुषार्थकी कमीसे हमारा जीवन विलकुल कुतिम और खोलला होता जा रहा है। जिस प्रकार जल्लमें चरनेवाली गाय-वकरिकी अपेला भरपर वैधी रहनेवाली साय-वकरिकी सुष कम लामदावक होता है, उसी प्रकार घरमें कैद रहनेवाली खियोकी सन्तान मां शक्तिशाली नहीं हो सकती। पहले जिन्नमें केद रहनेवाली खियोकी सन्तान मां शक्तिशाली मही हो सकती। पहले जिन्नमें के बल-विकम प्रसिद्ध था, पर अब विलासिता और अकमंस्यतामें पले राजा-रईसोक बचे बहुत ही अशस्त और पुरुषार्थहीन होते हैं। आगेके जिन्नमें की तरह न तो वे लम्बी पैदलयाजा या पुरुष्पार्थहीन होते हैं। यहले वे अरव, कारस, मिस्न, वाली, सुमाजा, जावा आदि दूर-दूरके स्थानोंने जाकर ज्यापार-वाश्वित्य करते थे। पर अब उनमें वह पुरुषार्थ नहीं है, अब तो उनमेंसे अधिकांशकी तीर्वे आराम-तलशी और आलस्यके कारण बढ़ी हुई नजर आती हैं।

आज तो इम जिसे देखते हैं वही पुरुषार्थ और कम करनेक बजाय धर्म-कम और प्जा-पाठके नामपर जानकी खोजमें व्यस्त दीखता है। परमेश्वरकी मित तो उसके गुणांका स्मरण, उसके रूपकी पूजा और उसके प्रति अदामें है। पूजाका मूलमन्त्र है 'सर्वभृतहिते स्तः' (सब भृतोंके हितमें स्त है)— अर्थात् हम सब लोगोंके साथ अञ्च्या वर्ताव करें, सबके कल्याणकी बात सीचें। और सबी भित्त तो सबके सुखमें नहीं, दु:खमें नामीदार होनेमें है। ज्ञान है आरम-जान; जड़से मिनन, चेतनका बोध ही तो सबा ज्ञान है। इसलिए चेतनके प्रति ही हमारी अधिक अदा होना चाहिए, जड़के प्रति कम। पर इस बातकी कसीटी क्या है कि हमारी अदा जड़में ज्यादा है या चेतनमें ? उदा- इरक्के रूपमें मान लीजिए कि एक बज्बेने किसी धर्म-पुस्तकपर पाँक रख दिया । इस अपराधपर इम उसको तमाचा मार देते हैं। क्योंकि इमारी निगाइमें जड़ पुस्तकसे चेतन खड़का हेच हैं।

बंदि सही मानोमें हम ज्ञान-मार्गका अनुसरक् करें, तो सद्गुणीका विकास होना चाहिए। पर होता है उलटा। हम ज्ञान-मार्गक नामपर वैराग्य लेकर लेंगोटी धारण कर लेते हैं, शिष्य बनाते हैं और अपनी इहलौकिक जिम्मेदारि-सोंसे लुटी ले लेते हैं। दरअञ्चल वैराग्यका अर्थ है जिसपर सग हो, उससे विरत होना। पर हम वैराग्य लेते हैं उन जिम्मेदारियोंसे, जो आवश्यक हैं और उन कामोंसे, जो करने चाहिए। हम वैराग्यके नामपर अपंग पशुओंकी तरह जीवनके कर्म-मार्गसे हट कर दूसरोंसे सेवा करानेके लिए उनके सिरपर स्वार होते हैं। बारतवर्म होना तो यह चाहिए कि पारलीकिक शानसे इहलांकिक जीवनको उच्च बनाया जाए। पर उसके नामपर यहाँ के जीवनकी जो जिम्मेदारियों हैं, उनसे मुक्ति पानेकी चेशकी जाती है।

लोगोंने ज्ञान-मार्गके नामपर जिस स्वार्यान्यता और विलासिताको चरिताय किया है, उसका परियाम स्वष्ट हो रहा है। इसकी श्रोटमें जो कविताएँ रची गई, वे अधिकाशमें श्रंगार-प्रधान है। तुकारामके भजनो और वाउलोंके गीतोंमें जिस वैराग्यकी झाप है, साफ-सीचे अर्थमें उनमें बल या कर्मकी कहीं गन्य भी नहीं। उनमें है यथार्थवाद और जीवनके स्यूल स्वके पलायन। यही वात मन्दिरों और मठोंमें होनेवाले की चानके संवन्यमें भी कहीं जा सकती है। इतिहासमें मठों और मन्दिरोंक ध्वंसकी जितनी घटनाएँ हैं, उनमें एक बात तो बहुत ही स्वस् है कि देवी शक्तिकी दुहाई देनेवाले पुजारियों या साधुओंने उनकी रचाके लिए कभी अपने प्राण नहीं दिए। बल्तिपार जिल्लाने दिल्लांसे तिर्फ १६ खुइसवार लेकर बिहार-युक्तप्रान्त आदि जोते और बङ्गालमें जाकर लक्त्मणसेनको पराजित किया। जब उसने सुना कि परलोक सुधारने-वालोंके दानसे मन्दिरोंमें बड़ा धन जमा है, मृतियों तकमें रज मरे हैं ता उसने उन्हें लूटा और मृत्तियोंको तोड़ा।

सान-मार्गके ठेकेदारोंने जिस तरहकी एंकीर्यांता फैलाई, उससे उन्हींका नहीं, न जाने कितनीका जीवन दुःखमय बना । उदीसाका कालापहाड़ आहारा बा, पर उसका एक मुसलमान लड़कीसे प्रेम हो गया । भला आहारा उसे कैसे स्वीकार कर सकते ये ! उन्होंने उसे जालिज्युत कर दिया । उसने लाख मिन्नते-खुरामदें की, माड़ी माँगी; पर कोई सुनवाई नहीं हुई । अन्तमें उसने कहा कि पदि मैं पार्यी होकें, तो जगझायकी मूर्ति मुक्ते दरहें देगी। पर मूर्ति क्या दरह

देती ! आस्तिर वह मुस्तमान हो गया। फिर उसने केवल जगनायकों मूर्ति ही नहीं, अन्य सैक्हो मूर्तियों तो ही और मंदिरों को लूटा। शन-मार्ग और पर-लोक मुधारनेके मिथ्या आयोजनोंकी संकीर्याताके कारण ऐसे न-जाने कितने अमर्थ हुए हैं और दोंग-पालयहोंको प्रथम मिला है। पहले शाकदीपी नामग्य ही तिलक-चन्दन लगा सकता था। फल यह हुआ कि तिलक-चन्दन लगानेवाले सभी लोग शाकदीपी नामग्य गिने जाने लगे। प्रतिवाके लिए यह दिखावा हतना बढ़ा कि तीसरी-चौथी शताब्दीमें आए हुए विदेशी पादरी माँ दिख्यामें तिलक-चनेक रखने लगे।

शान-मार्गकी रचनात्मक देन मी है। उससे सद्गुर्थोंका विकास हुआ है। परन्तु परलोकके जानके नामसे को सद्गुर्थोंका विकास हुआ है, उसके उपयोग-का सेन अब बदल देना चाहिए। उसका उपयोग हमें इसी जाननमें करना होगा। राकफेलरका उदाहरख हमारे समने है। उसने बहुत-सा दान दिया, बहुत-सी संस्थाएँ खोली। इसलिए नहीं कि उसका परलोक सुघरे, बहिक इसलिए कि बहुतोंका इहलोक सुघरे। सद्गुर्थोंका यदि इस जीवनमें विकास हो जाए, तो वह परलोक तक मी साथ जाएगा। सद्गुर्थोंका जो विकास है, उसको वर्लमान जीवनमें लागू करना ही सचा धर्म और जान है। पहले खान-पानकी इतनी सुविधा थी कि आदमीको अधिक पुरुषार्थ करनेकी आवश्यकता नहीं होती थी। यदि उस समय आवकल जैसी खान-पानकी अनुविधा होती, तो वह शायद और अधिक पुरुषार्थ करना ही जनताकी मृत्यु है।

पहले जो लोग परलोक-शानकी सावनामें विशेष समय और शक्ति लगाते है, उनके पात समय और जीवनकी सुविधाओं की कमी नहीं थी। जितने लोग बहाँ थे, उनके लिए काफी फल और अब भार थे। दुधाक पशुओं की भी कमी न थी, क्योंकि पशुपालन बहुत तरता था। चालीस हजार गौओं का एक गोकुल कहलाता था। उन दिनों ऐसे गोकुल रखनेवालों की संख्या कम न थी। मालवा, मेवाइ, मारवाइ आदिकी गायोंके जो वर्णन मिलते हैं, उनमें गायोंके उदसकी तुलना सारनाथमें रखे 'बटोंकि' से की गई है। इसीसे अनुमान किया जा सकता है कि तब गौएँ कितना दूध देती थी। कामचेतु कोई देवी गाप न थी, बल्कि यह संज्ञा उस गायकी थी, जो चाह चव दुहनेपर दूध देती थी और ऐसी गौओं की कमी न थी। जान-मागंके जो प्रचारक (ऋषि) जंगलों में रहते थे, उनके लिए काद न्तूल, फल और दूबको कमी न थी। ज्ञानका आदर्श उनके लिए था। उपवासकी उनमें शक्ति होता थी, क्वोंकि

आगे पैछे उनको पर्यांत पीषण मिलता या । पर जान लोग शहरोमें रहते हैं, पशु-धनका झात हो रहा है और आदमी अशक एवं अकर्मण्य हो रहा है । वंगालके १६४३ के अकालमें मिलारियोंमेंसे अधिकांश क्रियाँ और वचे ही थे, जिन्हें उनके सशक्त पुरुष छोड़कर चले गए थे। फेवल अशक्त बच रहे थे; जो भीज माँग कर पेट मरते थे।

मेरे कहनेका तात्पर्य यह है कि हमें अपनी जीवन-दृष्टिमें मौलिक परिवर्चन करना चाहिए। जीवनमें सद्गुर्शोंका विकास इहलोंककी सुधारनेके लिए करना चाहिए। जाज एक छोर हम छालसी, झकमंपय छोर पुन्पार्यहीन होते जा रहे हैं और दूसरी छोर पोवश्वकी कमी तथा दुवेंल सन्तानकी शृद्धि हो रही है। गाय रख कर घर-भरको छच्छा पोषश्च देनेके बजाय लोग मोटर रखना अधिक ज्ञानकी बात समझते हैं। यह खामखयाली छोड़नी चाहिए छोर पुरुषार्यद्वत्ति पैदा करनी चाहिए। सद्गुर्शोंकी कसीटी वर्चमान जीवन ही है। उसमें सद्गुर्शोंकी छपनाने, और उनका विकास करनेसे, एइलोंक और परलोक दोनों सुधर सकते हैं।

English of the same

सितम्बर १६४८ ]

[ नया समाद,

## समाजको वदलो

'बदलना' प्रेरक किया है, जिसका अर्थ है-बदल ढालना। प्रेरक किया-में अप्रेरक कियाका भाव भी समा जाता है; इसलिए उसमें स्वयं बदलना और दूसरेको वदलना ये दोनो अर्थ आ जाते हैं। यह केवल व्याकरण या शब्द-शासकी युक्ति ही नहीं है, इसमें जीवनका एक जीवित सला भी निहित है। इसीसे ऐसा बर्भविस्तार उपयुक्त मालुम होता है। जीवनके प्रत्येक चेत्रमें अनु-भवं होता है कि जो काम शौरोंसे कराना हो और ठीक तरहसे कराना हो, व्यक्ति उसे पहले श्वयं करे । वृत्तरीको जिलानेका इच्छक स्वयं इच्छित विषयका शिक्स लेकर-उसमें पारंगत या कुछल होकर ही दलरोको सिखा सकता है। जिस विषयका जान ही नहीं, अच्छा और उत्तम शिद्क भी वह विषय दूसरेकी नहीं विखा सकता । जो स्वयं मैला-कुचैला हो, श्रांग श्रंगमें मैल भरे हो, बह दूसरोंको नहलाने जाएगा, तो उनको स्वच्छ करनेके बदले उनपर अपना मैल ही लगाएगा । यदि दृषरेको त्वच्छ करना है तो पहले त्वये स्वच्छ होना चाहिए। यद्यपि कभी-कभी सही शिच्या पाया हुआ ब्यक्ति भी दूसरेको त्रिक्षयके मुताबिक नहीं सिखा पाता, तो भी सिखानेकी या शुद्ध करनेकी किया दिलकुल बेकार नहीं वाती, क्योंकि इस कियाका जो भ्राचरण करता है, वह स्वयं ती लाममें रहता ही है, पर उस लामके बीज जल्द या देरसे, दिखाई दें या न दें, आस-पासके बातावरणमें भी अंकरित हो जाते हैं।

स्वयं तैयार हुए विमा दूसरेको तैयार नहीं किया जा सकता, यह सिद्धान्त स्वयं तो है ही, इसमें और मी कई रहस्य लिपे हुए हैं, जिन्हें समफनेकी जरुरत है। हमारे सामने समाजको बदल डालनेका प्रश्न है। जब कोई व्यक्ति समाजको बदल डालनेका प्रश्न है। जब कोई व्यक्ति समाजको बदल जाओ,' तब उसे समाजको यह तो बताना ही होगा कि तुम केसे हो, और कैसा होना चाहिए। इस समय तुम्हारे असुक-अमुक संस्कार हैं, अमुक-अमुक व्यवहार है, उन्हें लोडकर अमुक-अमुक संस्कार और अमुक-अमुक रित्यों घारण करें। वहाँ देखना यह है कि समफनेवाला व्यक्ति जो कुछ कहना चाहता है, उसमें उसकी कितनो जगन है, उसके बारे में कितना जानता है, उसे उस बरतका कितना रंग लगा है, अतिकृत संयोगोंमें भी वह उस संवन्यमें कहाँतक दिका रहा है और उसकी समफ कितनी गहरी है। इन वार्तोको लाप समाजधर

पहले पनती है। सारे नहीं तो योजेसे भी लोग जब समझते हैं कि कहनेवाला क्वित सक्वी ही बात बहता है और उसका परिगाम उसपर दीखता भी है, तब उनकी दृत्ति बदलती है और उनके मनमें सुवारक प्रति अनादरकी जगह आदर प्रकट होता है। भले ही वे लोग सुधारक के कहे अनुसार चल न सकें, तो भी उसके कथनके प्रति आदर तो रखने ही लगते हैं।

श्रीरोसे बहनेफे पहले स्वयं बदल जानेमें एक लाम यह भी है कि दूसरोको सुधारने यानी समाजको बदल डालनेके तरीकेकी श्रमेक चावियाँ मिल जाती हैं। उसे श्रमें आपको बदलनेमें जो कठिनाइयाँ महसूस होती हैं, उनका निवारण करनेमें जो कठानोह होता है, और जो मार्ग हुँ दें जाते हैं, उनसे यह श्रीरोकी कठिनाइयाँ भी सहस ही समफ लेता है। उनके निवारणके नए-नए मार्ग भी उसे प्रयाप्तसंग सफने लगते हैं। इसलिए समाजको बदलनेकी बात कहनेवाले सुधारकको पहले स्वयं इप्टांत यनना चाहिए कि जीवन बदलना जो कुछ है, वह यह है। कहनेकी अपेचा देखनेका असर कुछ और होता है और महरा भी होता है। इस बस्तुको हम सभीने गाँधीजोंके जीवनमें देखा है। न देखा होता तो शायद बुद और महर्गिरके जीवन-परिवर्तनके मार्गके विषयमें भी संदेह बना रहता।

इस जगह में दो-तीन ऐसे व्यक्तियोंका परिचय हुँगा जो समानको बदल डालनेका बीजा लेकर ही जले हैं। समानको कैसे बदला जाए इसकी प्रतीति वे अपने उदाहरणसे ही करा रहे हैं। गुजरातके मूक कार्यकर्श रिवशंकर महाराजको—जो शुरुसे ही गाँचोंजीके साथी और सेवक रहे हैं,—चोरी और जातिको सुधारनेकी लगन लगी। उन्होंने अपना जीवन इस जातिके बीच ऐसा ओतप्रोत कर लिया और अपनी जीवन-पदितिको इस प्रकार परिवर्तित किया कि धीर-वीरे यह जाति आप ही आप बदलने लगी, खूनके गुनाह खुद-ब-खुद कबूल करने लगी और अपने अपराचके लिए सजा भोगनेमें गाँ गौरव मानने लगी। आखिरकर यह सारी जाति परिवर्तित हो गई।

रविशंकर महाराजने हाईस्कृततक भी शिचा नहीं पाई, तो भी उनकी वाणी बने-बहे मोफेसरी तकपर असर करती है। विद्यार्थी उनके पीछे पागल बन जाते हैं। जब वे बोलते हैं तब सुननेवाला समकता है कि महाराज जो इल कहते हैं, वह सत्य और अनुभवसिद्ध है। केन्द्र या प्रान्तके मन्त्रियो तक पर उनका जाहू जैसा प्रभाव है। वे जिस क्षेत्रमें कामका बीका उठाते हैं, उसमें बसनेवाले उनके रहन-सहनसे मन्त्रमुग्य हो जाते हैं—क्योंकि उन्होंने

पहले अपने आपको तैयार किया है—बदता है, और बदलनेके रास्तोंका—भेदों का अनुभव किया है। इसीसे उनकी वायीका असर पहला है। उनके विषयमें कवि और साहित्यकार स्व॰ मेघायीने 'मायासाईना दीवा' (मानवताके दीप) नामक परिचय-पुस्तक लिखी है। एक और दूसरी पुस्तक भी वयलमाई मेहता-की लिखी हुई है।

दसरे व्यक्ति हैं सन्त बास, जो स्थानकवारी जैन राष्ट्र हैं। वे मुँहपर मुँहपत्ती, हाथमें रजोहरण ब्राहिका साधु-वेप रखते हैं, किन्तु उनकी दृष्टि बहुत ही छागे बढ़ी हुई है। वेष छौर पन्यके बाड़ोंको छोड़कर वे किसी अमीली इतियामें विहार करते हैं । इसीसे आज शिचित और अशिचित, सरकारी या गैरसरकारी, हिन्दू वा सुसलमान स्ती-पुरुष उनके बचन मान होते हैं । विशेष रूपसे 'भालकी पट्टी' नामक प्रदेशमें समाज-सुधारका कार्य वे लगमग बारह वर्षोंसे कर रहे हैं। उस प्रदेशमें दो सीसे ऋषिक छोटे-मोटे गाँव हैं। वहाँ उन्होंने समाजको बदलनेके लिए जिस धर्म और नीतिकी नीवपर सेदाकी इमारत शरू की है, वह ऐसी वस्तु है कि उसे देखनेवाले और जाननेवालेको श्राष्ट्रचर्य हुए निना नहीं रहता । मन्त्री, कलेक्टर, कमिश्नर शाहि सभी कोई अपना-अपना काम लेकर सन्त बालके पास जाते हैं और उनकी सलाह लेते हैं। देखनेमें छन्तवालने किसी पन्य, वेष या बाह्य आचारका परिवर्त्तन नहीं किया परन्तु मौलिक रूपमें उन्होंने ऐसी प्रवृत्ति शुरू की है कि वह उनकी आत्माम अधिवास करनेवाले धर्म और नीति-तत्त्वका सावात्कार कराती है और उनके समाजको सुधारने या बदलनेके दृष्टियिन्द्रको स्वष्ट करती है। उनकी प्रवृत्तिमें जीवन-चेत्रको छुनेवाले समस्त विषय ह्या जाते हैं। समाजकी सारी कावा ही दैसे बदली जाए और उसके जीवनमें स्वास्थ्यका, स्वावलम्बनका वसन्त किस प्रकार प्रकट हो, इसका पदार्थ-पाठ वे जैन साधुकी रीतिसे गाँव-गाँव सूमकर, सारे प्रश्नोमें सीघा भाग लेकर लोगोंको दे रहे हैं। इनकी विचारघारा जाननेके लिए इनका 'विश्व-वात्सल्य' नामक पत्र उपयोगी है और विशेष जानकारी चाहनेवालोंको तो उनके सम्पर्कमें ही ग्राना चाहिए।

तीसरे भाई मुसलमान हैं। उनका नाम है अकबर माई। उन्होंने भी, अनेक वर्ष हुए, ऐसी हो तपस्वा शुरू की है। बनास तटके सम्पूर्ण प्रदेशमें उनकी प्रवृत्ति विख्वात है। वहाँ चीरी और खून करनेवालों कोली तथा ठाकु-रोकी जातियाँ सैकनी वर्षोंसे प्रसिद्ध हैं। उनका रोजगार ही मानों यही हो गया है। अकबर भाई इन जातियों में नव-चेतना लाए हैं। उच्चवर्षके ब्राह्मण, चिन्न, बैश्य भी जो कि अस्प्रश्यता मानते चले आए हैं और दलित वर्षको

दवाते आए हैं, अकवर भाईको अदाकी दृष्टिंचे देखते हैं। यह जानते दृष्ट भी कि अकवर भाई मुसलमान हैं, कहर हिन्दू तक उनका आदर करते हैं। सब उन्हें 'नन्हें बापू' कहते हैं। अकवर भाईकी समाजको सुधारनेकी सुम्म भी ऐसी अन्छी और तील है कि वे जो कुछ कहते हैं या सूचना देते हैं, उसमें न्यायकी ही प्रतीति होती है। इस प्रदेशकी अधिक्ति और असंस्कारी जातियोंके हजारों लोग दशारा पाते ही उनके दर्द-गिर्द जमा हो जाते हैं और उनकी बात सुनते हैं। अकवर भाईने गाँवीजीके पास रह कर अपने आपको बदल दाला है—सम्भ्रपूर्वक और विचारपूर्वक। गाँवोमें और गाँवोंके प्रश्नोमें उन्होंने अपने आपको रमा दिया है।

अपर जिन तीन व्यक्तियोंका उल्लेख किया गया है, वह केवल यह स्वित करनेके लिए कि यदि समाजको बदलना हो और निश्चित रूपसे नए सिरेसे गढ़ना हो, तो ऐसा मनोरथ रखनेयाले नुपारकोंको सबसे पहले अपने आपको बदलना चाहिए। यह तो आत्म-सुधारको बात हुई। अब यह भी देखना चाहिए कि युग कैसा आया है। हम जैसे हैं, वैसेके वैसे रहकर अथवा परिवर्तनके कुछ पैवन्द लगाकर नये युगमें नहीं जी सकते। इस युगमें जीनेके लिए इच्छा और समझपूर्वक नहीं तो आखिर घक्के खाकर भी हमें बदलना पढ़ेगा।

समाज और सुवारक दोनोंकी दृष्टिक बीच केवल इतना ही अन्तर है कि रूढ़िगामी समाज नवसुमकी नवीन शक्तियोंके साथ विसरता हुआ भी उचित परिवर्तन नहीं कर सकता, बयोंका त्यों उन्हीं रूढ़ियोंसे चिपटा रहता है और सम-कता है कि आजतक काम चला है तो अब क्यों नहीं चलेगा! फिर अशानसे या समझते हुए भी रूढ़िके बन्दनवश सुवार करते हुए लोक निन्दासे दरता है, जब कि सच्चा सुवारक नए सुगकी नई ताकतको शीम परख लेता है और तदनुसार परिवर्तन कर लेता है। वह न लोक-निन्दाका भय करता है, न निर्वलतासे सुकता है। वह समस्तता है कि जैसे ऋतुके बदलनेपर कपड़ोंमें फेरफार करना पड़ता है अथवा वय बढ़नेपर नए कपड़े किलाने पड़ते हैं, वैसे ही नई परित्यितमें सुखसे जीनेके लिए उचित परिवर्तन करना ही पड़ता है और वह परिवर्तन कुदरतका या और किसी बस्तुका घक्का खाकर करना पड़े, ईससे अच्छा तो यही है कि सचेत होकर पहलेसे ही समस्दारीके साथ कर लिया जाए।

यह सब जानते हैं कि नये युगने हमारे जीवनके प्रत्येक चेत्रमें पाँच जमा

लिए हैं। जो पहले कन्या-शिका नहीं चाहते थें, जे भी अब कन्याको योहा बहुत पहाते हैं। यदि मोहा-बहुत पदाना जरूरी है तो फिर कन्याको शांकि देखकर उसे ज्यादा पदानेमें क्या तुकसान हैं ? जैसे शिक्यके दोनमें जैसे ही अन्य मामलोमें भी नया युग आया है। गाँचों या पुराने टंगके शहरोमें तो पर्देसे निभ जाता है, पर अब वम्बदं, कलकत्ता या दिल्ली जैसे नगरोमें निवास करना हो और वहाँ बन्द घरोमें कियोंको पर्देगे रखनेका आग्रह किया जाए, तो क्ष्यां खुद ही पुरुषोके लिए भारहप बन जाती हैं और सन्तित दिनपर दिन कावर और निर्वल होती जाती है।

विशेषकर तक्ण जन विषवांके प्रति सहातुम्ति रखते हैं, वरन्तु जब विवाहका प्रश्न ज्ञाता है तो लोक निन्दासे वर जाते हैं। वरकर अनेक वार योग्य विषवांकी उपेचा करके किसी अयोग्य कन्याको स्वीकार कर लेते हैं और अपने हाथसे ही अपना संसार विगाइ लेते हैं। स्वावलम्बी जीवनका आदर्श न होनेसे तेजस्वी युवक भी अभिमावकोंकी सम्मत्तिके उत्तराधिकारके लोगसे, उनको राजी रखनेके लिए, कदियोंको स्वीकार कर लेते हैं और उनके चक्रको चालू रखनेमें अपना जीवन गँवा देते हैं। इस तरहकी दुर्वलता रखनेवाले युवक क्या कर सकते हैं! योग्य शक्ति प्राप्त करनेसे पूर्व ही बो कुटुम्ब-जीवनकी जिम्मोदारी ले लेते हैं, वे अपने साथ अपनी पत्नी और वच्चोंको भी खड्चेमें डाल देते हैं। महँगी और तक्कोंके इस जमानेमें इस प्रकारका जीवन अन्तमें समाजवर बढ़ता हुआ अनिष्ट भार ही है। पालन-पोषणकी, शिच्चा वेनेकी और स्वावलम्बी होकर चलनेकी शक्ति न होनेपर भी जब मृद्ध पुरुष या मृद्ध द्वयति सन्तिकों घर भर लेते हैं, तब वे नई सन्तितेसे केवल पहले की सन्तिका नाश नहीं करते बल्क स्वयं भी ऐसे पंस जाते हैं कि सा तो भरते हैं या जीते हुए भी मुद्देंके समान जीवन विताते हैं।

खान-पान धीर पहनावेके विषयमें भी अब पुराना खुम बीत गया है।
अनेक बीमारियों और अपन्यके कार खोंमें भोजनकी अवैद्यानिक पद्धित भी एक
है। पुराने जमानेमें जब लोग शारीरिक मेहनत बहुत करते थे, तब गाँवोंमें जो
पन्न जाता था, वह आज शहरोंके 'बैठिकए' जोवनमें पन्नाया नहीं जा सकता।
अन्न और दुष्पच मिठाइयोंका स्थान यनस्पतियोंको कुद्ध आधिक प्रमाणामें
मिलना चाहिए। कपड़ेकी महिगाई या तंगोंकी हम शिकायत करते हैं परन्त बनै
हुए समयका उपयोग कातनेमें नहीं कर सकते और निठल्ले रहकर मिलमालिको
या सरकारको गालियां देते रहते हैं। कम कपड़ोंसे बैते निभाव करना, सादे

श्रीर मोटे कपड़ोंमें कैसे शोभित होना, यह इम थोड़ा भी समक्त लें तो बहुत कुछ भार हलका हो बाए ।

पुरुष पद्धमें यह कहा जा सकता है कि एक घोतीसे दो पाजामें तो बन ही सकते हैं और स्त्रियों कि लिए यह कहा जा सकता है कि बारोक और कीमती कपड़ोंका मोह घटाया जाए। साइकिल, ट्राम, बस जैसे वाहनोंकी माग-दौड़में, बरसात, तेंज हवा था आँघीके समयमें और पुराने ढंगके रसोई-घरमें स्टोव आदि सुलगाते समय स्त्रियोंकी पुरानी प्रधाका पहनावा (लहूँगे-साईका) प्रतिकृत पड़ता है। इसको छोड़कर नवसुगके अनुकृत पंजाबी स्त्रियों जैसा कोई पहनावा (कमसे कम जब बैठा न रहना हो) स्वीकार करना चाहिए।

आर्मिक एवं शाजकीय विषयोमें भी दृष्टि और जीवनको बदले बिना नहीं बल उकता । अत्येक छमान अपने पंथका वेश और आचरण धारण करनेवाले हर साधुको बहाँतक पूजता-पोषता है कि उससे एक दिलकुल निकम्मा, दूसरींपर निर्भर रहनेवाला और समाजको अनेक बहमोमें डाल रखनेवाला विशाल वर्ग तैयार होता है । उसके भारसे समाज स्वयं कुन्वला जाता है और अपने कन्ये-पर बैठनेवालें हम पंडित या मुख्यमंको भी नीचे गिराता है ।

चार्मिक संस्थामें किसी तरहका फेरफार नहीं हो सकता, इस कृठी घारणाके कारण उसमें लामदायक सुधार मी नहीं हो सकते । पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तानसे कब हिन्दू भारतमें आए, तब वे अपने धर्मप्राण मन्दिरों और मूर्तिशोंको इस तरह मूल गए मानो उनसे कोई संबन्ध ही न हो । उनका धर्म सुखी हालतका धर्म था । रूढ़िमामी अद्धालु समाज इतना भी विचार नहीं करता कि उसपर निर्मर रहनेवाले इतने विशाल गुरुवर्गका सारी जिन्द्गी और सारे समयका उपयोगी कार्यक्रम क्या है !

इस देशमें असान्धदायिक राज्यतंत्र स्थापित है। इस लोकतंत्रमें सभीको अपने मत द्वारा भाग लेनेका अधिकार मिला है। इस अधिकारका मूल्य कितना अधिक है, यह कितने लोग जानते हैं! खियोंको तो क्या, पुरुषोंको भी अपने इक्का ठीक ठीक भान नहीं होता; किर लोकतंत्रकी कमियाँ और शासनको बुटियाँ किस तरह दूर हो!

जो गिने-चुने पैसेवाले हैं खयवा जिनको आथ पर्यात है, वे मोटरके पीछे जितने पागल हैं, उसका एक अंश भी पशु-पालन या उसके पोपगुके पीछे नहीं। सभी जानते हैं कि समाव-जोबनका भुस्य स्तंम दुवार पशुस्रोका पालन कौर संबर्धन है। फिर भी हरेक घनी खपनी पूँजी महानमें, सोने-चाँडीमें, वजाहरातमें या कारखानेमें लगानेका प्रयत्न करता है परन्तु किसीको पशु-संवर्धन द्वारा समाजहितका काम नहीं सुभता । खेतीकी तो इस तरह उपेका हो रही है मानो वह कोई कराईका काम हो, यदापि उसके फलकी राह हरेक आदमी देखता है।

जनर निर्दिष्ट की हुई सामान्य वातोंके अतिरिक्त कई वार्ते ऐसी हैं जिन्हें सबसे पहले सुधारना चाहिए। उन विषयोंमें समाज बब तक बदले नहीं, पुरानी रुद्धियों हों नहीं, मानसिक संस्कार बदले नहीं, तब तक अन्य सुधार हो भी जाएँ ये तो भी सबल समाजकी रचना नहीं हो सकेंगी। ऐसी कई महत्वकी बाते ये हैं:—

१—दिन्दू पर्मकी पर्नाय समझी जानेवाली ऊँच-नीचके मेदकी मावना, जिसके कारण उच्च कहानेवाले सवर्ण स्वयं भी गिरे हैं और दलित अधिक दिलत पने हैं । इसके कारण सारा हिन्दू-मानस मानवता-सून्य बन निया है ।

२— पूँजीवाद या सत्तापादको ईश्वरीय अनुप्रह या पूर्वोपार्जित पुरुषका पल मान कर उसे महत्त्व देशेकी आन्ति, जिसके कारण मनुष्य उचित रूपमें और शिक्षिन्ततासे पुरुषार्थ नहीं कर सकता।

३—लच्मीको सर्वत्व मान लेनेको हिन्दि, जिसके कारण मनुष्य अपने बुखि-बल या तेजको बजाय खुशामद या गुलामीकी ओर अधिक सुकता है।

४ — की जीवन के योग्य मूल्यांकन में भ्रांति, जिसके कारण पुरुष और कियाँ स्वयं भी को जीवन के पूर्ण विकास में बाघा डालती हैं।

५—कियाकांड श्रीर स्थ्ल प्रयाश्रोमे धर्म मान बैठनेकी मृद्ता, जिसके मारण समान संस्कारी श्रीर बलवान बननेके बदले उल्टा श्रविक असंस्कारी श्रीर सच्चे धर्मसे दूर होता जाता है।

समाजको बदलनेकी इच्छा रखनेवालेको मुधारके विषयोका तारतम्य समम्सः कर जिल बारेमें सबसे अधिक जरूरत हो और जो सुधार मौलिक परिवर्तन ला सकें उन्हें जैसे भी बने सर्वप्रथम हाथमें लेना चाहिए और वह भी अपनी शक्तिके अनुसार । शक्तिसे परेकी चीजें एक साथ हाथमें केनेसे सम्भव सुधार भी बके रह जाते हैं।

समाजको यदि बदलना हो तो उस विषयका सारा नक्या अपनी द्रव्यिक

सामने रखकर उसके पीछे ही लगे रहनेकी बुत्तिवाले उत्साही तहरा या तह-शिवोंके लिए यह आवश्यक है कि वे प्रथम उस चेत्रमें ठोस काम करनेवाले अनुमनियोंके पास रहकर कुछ समयतक तालीम लें और अपनी इंप्टि स्वष्ट और रियर बनायें। इसके विना प्रारम्भमें प्रकट हुआ उत्साह बीचमें ही मर जाता है या कम हो जाता है और रुढ़िगामी लोगोंकी उपहास करनेका मीका मिलता है।

१६५१] [तस्स, फरवरी १६५१

### वाल दीक्षा

मैं बाल-दीचा विरोधके प्रश्नपर न्यापक दृष्टिस सोचता है। उसको केवल जैन-परम्परातक या किसी एक या दो जैन फिरकॉलक सामित रखकर विचार नहीं करता क्योंकि बाल-दीचा या वाल-संन्यासकी मृत्ति एवं प्रश्नृत्ति करीव-करीव सभी त्याग-प्रधान परम्पराख्योंमें शुरूसे आजतक देखी जाती है, स्वास्कर भारतीय संन्यास-प्रधान संस्थाओंमें तो इस प्रश्नृत्ति एवं मृत्तिकी जह बहुत पुरानी है और इसके बलावल तथा औचित्यानीचित्यपर हजारी वर्षीसे चन्ना-प्रतिचर्चा भी होती आई है। इससे संबन्य रखनेवाला पुराना और नया वाङ्मय व साहित्य भी काफी है।

भारतकी त्यागभूमि तथा कर्मभूमि रूपसे चिरकालीन प्रसिद्धि है। खुद वापूजी हसे ऐसी भूमि मानकर ही अपनी सावना करते रहे। हम सभी लोग अपने देशको त्यागभूमि व कर्मभूमि कहनेमें एक प्रकारके गौरवका अनुमव करते हैं। साथ ही जब त्यागी संस्थाके पोपलका वा पुराने टंगसे उसे निवाहने-का प्रश्न आता है तब उसे टालते हैं और बहुधा सामना भी करते हैं। यह एक स्पष्ट विरोध है। अतएव हमें सोचना होगा कि क्या वास्तवमें यह कीई विरोध है या विरोधामास है तथा इसका रहस्य क्या है?

श्रापने देशमें मुख्यतया दो प्रकारकी धर्म संस्थाएँ रही हैं, जिनकी जड़ें तथागत बुद और निर्मयनाथ महावीरसे भी पुरानी हैं। इनमेंसे एक एइस्पालम केंद्रित है और दूसरी है संन्यास व परिव्रज्या-केंद्रित । पहली संस्थाका पापचा और संवर्धन मुख्यतया वैदिक ब्राह्मकांके द्वारा हुन्ना है, जिनका धर्म-स्ववसाय गूध तथा औत यश्रयागादि एवं तदनुकूल संस्कारोको लच्च करके चलता रहा है।

दूसरी संस्था शुरूमें और मुख्यतया बाह्य खेतर यानी वैदिकेतर, खासकर कर्मकांडीब्राह्मणेतर वर्मके द्वारा खाविमूँत हुई है। खान तो इम चार खाल्रनक नामसे इतने अधिक मुपरिचित हैं कि इर कोई यह समस्ता है कि मारतीय प्रजा पहतेहींसे चतुरालम संस्थाकी उपासक रही है। पर वास्तवमें ऐसा नहीं है।

बाल-दीचा विरोधी धम्मेलन, जयपुरमें ता० १४-१०-४६ को सभापति-पदसे दिया हुआ भाषसा ।

रहत्याभम केंद्रित और संन्यासाथम केंद्रित दोनो संस्थाओंक पारस्परिक संवर्ष तथा आचार विचारके आदान-प्रदानमेंसे वह चतुराश्रम संस्थाका विचार व साचार स्थिर हुआ है। पर, मूलमें ऐसा न था।

नो ग्हरथाश्रम केंद्रित संस्थाको जीवनका प्रधान श्रङ्ग समभते ये वे संन्यास-का विशेष ही नहीं, श्रनादरतक करते ये । इस विषयमें गोभिल गुझदूत देखना चाडिये तथा शंकर-दिग्विलय । हम इस संस्थाके समर्थनका इतिहास शतवय ब्राह्मण, महाभारत तथा पूर्वपन्त स्प्रमे न्यायभाष्यतकमें पाते हैं। दूसरी ब्रोरसे संन्यात केन्द्रित संस्थाके पद्मपाती संन्यासपर इतना श्रविक भार देते वे कि मानी समाजका जीवन-सर्वस्य ही यह हो । ब्राह्मण लोग वेद और वेदाश्रित कर्मकांडोंके आश्रवसे जीवन व्यतीत करते रहे, जो गृहस्योंके द्वारा गृहस्थाश्रममें ही सम्भव है। इसलिये वे गृहस्याश्रमकी प्रचानता, गुज्वता तथा सर्वोपयोगिता-पर भार देते आए । जिनके वास्ते वेदाश्चित धर्मकायडोका जीवनवथ सीवे तौरसे खुला न या श्रीर जो विचा-रुचि तथा धर्म-रुचिवाले भी थे, उन्होंने धर्म-जीवनके अन्य द्वार खोले जिनमें छ कमशः आरएवक धर्म, तापसधर्म, या दैगोरकी मापामें 'तपोवन'की संस्कृतिका विकास हुआ है, जो सन्त संस्कृतिका मूल है। ऐसे भी वैदिक बाह्यण होते गए ओ सन्त संस्कृतिके मुख्य स्तम्भ भी माने जाते हैं। इसरी तरफसे बेद तथा वेदाश्रित कमैकाडोंमें भीधा भाग ले सकनेका अधिकार न स्लानेवाले अनेक ऐसे बाह्मग्रेतर भी हुए हैं जिन्होंने गुहस्थाश्रम-केन्द्रित धर्म-संस्थाको ही प्रधानता दी है। पर इतना निश्चित है कि बन्तमें दोनों संस्थाओंका समन्त्रय चतुराक्षम क्यमें ही हुन्ना है। श्राज कट्टर कर्मकारडी गीमांसक ब्राह्मण् भी संन्यासकी अवगणना कर नहीं सकता। इसी तरह संन्यासका श्रत्यन्त पच्चपाती मी। यहस्थाश्रमकी उपयोगिताको इन्कार नहीं कर सकता । लम्बे संवर्षके बाद जो चतुराक्षम संस्थाका विचार मारतीय प्रजामें स्थिर व व्यापक हुन्ना है श्रीर जिसके हारा समग्र जीवनको जो कर्म-वर्ग पद्मका वा प्रवृत्ति निवृत्ति पचका विदेवयुक्त विचार हुआ है, उसीको अनेक विद्वान् भारतीय ऋष्यात्म-चिन्तनका नुपरिखाम समझते हैं। मारतीय वाङ्मय ही नहीं पर भारताय जीवनतकमें जो चतुराक्षम संस्थाद्योंका विचारपृत श्रवुनरख होता आया है, उसके कारण भारतकी त्यागभूमि व कर्मभूमि रूपसे मतिष्ठा है।

आरख्यक, त्यांवन या सन्त संस्कृतिका मूल व लच्य अध्यात्म है। आत्मा-वरमात्माके स्वरूपका विन्तन तथा उसे वानेके विविध मार्गोका अनुसरण हि सन्त-संस्कृतिका आधार है। इसमें भाषा, जाति, वेष, आदिका कोई बन्धन

नहीं । इससे इस संस्कृतिकी ओर पहले ही से सावारचा जनताका सुकाव अधि-काधिक रहा है। अनुगामिनी जनता जितनो विशाल होती गई उतनी ही इस संस्कृतिके अवांतर नाना विध बाढ़े बनते गए । कोई लगपर तो कोई ध्यानवर जोर देता है। कोई मन्तिपर तो कोई प्रत्यन्न सेवाकी विशेषता देता है, कोई नम्त्रत्वपर तो कोई कोपिनपर विशेष भार देता है। कोई मैले-कुचैले बस्तपर बोर देता है। कोई श्मशानवास तो कोई गृहावासकी बढ़ाई करता है। जुदे बदे बाह्य मार्गोपर भार देनेवाले सन्त-साधुझोंका सामान्य घीरख यह रहा है कि सब अपने अपने पन्यके आचारोंका तथा अपने सान्विक विचारीका प्रचार करनेके लिए अपने एक संधकी आवश्यकता महस्त करते रहे । वर्म-पुरुषोंकी विन्ताका विषय यह रहा है कि हमारा पन्य या हमारा धर्म-मार्ग अधिक फैले, विशेष लोकप्राह्म बने और अच्छे-अच्छे ब्रादमी उसमें सम्मिलित ही। दूसरी श्रोरसे पेंसे अनेक आध्यात्मिक जिजास भी साधारण जनतामें निकलते आते रहे हैं जो सन्चे गुककी तलाशमें धर्म-पुक्षोंके समीप जाते और उनमेंसे किसी एकको गुक रूपसे स्वीकार करते थे। गुस्त्रोंकी आप्यात्मिकतांके योग्य उम्मेदवारोंकी खोज श्रीर सच्चे उम्मेदवारोकी सब्चे गुरुश्रीकी खोज इन पारस्परिक गापेच भाव-नाश्रोंसे गुरु-शिष्योंके संयकी संस्थाका जन्म हुआ है । ऐसे संयोकी संस्था बहुत पुरानी है । बुद और महावीरके पहले भी ऐसे अनेक संघ मौजूद ये और पर-सर प्रतिस्पर्धासे तथा धार्मिक भावके उद्रेकसे वे अपना-ग्रपना श्राचार-विचार फैलाते रहे हैं। इन सन्त संघी या अमग्र-संघीके कारे ग्राचार-विचारका, जीवनका, उसके पोपण व संवर्धनका तथा उसकी प्रतिष्ठाका एकमात्र आधार वोग्य शिष्व का संपादन ही रहा है क्योंकि ऐसे सन्त गृहस्य न होनेसे सन्ततिवाले तो संमव ही न थे, और उन्हें अपना जीवन-कार्य चलाना तो या ही इसलिये उनकी श्रनिवार्यं रूपसे योग्य शिष्योंकी जरूरत होती थी । उस समय भारतकी स्थिति भी ऐसी थी कि धर्म-मार्गकी या आध्यात्मिक-मार्गकी पुष्टिके लिये आवश्यक सभी साधन सुलम वे और धर्म-संघम या गुइ-संघम कितने ही क्यों न सम्म-लित हो पर सबका सम्मानपूर्वक निर्वाह भी सुसम्भव या। वर्म-संवर्मे ऐसे गम्भीर ग्रान्यात्मिक पुरुष भी हो जाते थे कि जिनकी खायामें श्रमेक साधारण संस्कारवाले उम्मेदवारोंकी मी मनोइति किसी न किसी प्रकारसे विकसित हो वाती थी। क्वोंकि एक तो उस समयका जीवन बहुत सादा था ; दूसरे, अधि-कतर निवास माम व नगरीके आकर्षक्षेत्र वृर या और तीसरे एकाय सक्वे तपस्वी ब्राप्यात्मिक पुरुषका जीवनपद साहवर्ष भी था। इस वातावरसमें बहे-बड़े स्वामी संव जमें थे। यही कारण है कि हम महावीर, बुद, गीशालक, सीस्व-

परिवाजक श्रादि अनेक संघ चारों और देश-भरमें फैले हुए शास्त्रोमें देखते हैं।

श्राध्यात्मक धर्म-संघोम तेनस्ता, देशकाल ह और विद्वान् गुरुश्रोके प्रभावसे श्राहृष्ट होकर श्रानेक मुमुद्ध ऐसे भी संघम श्राते ये और दीचित होते ये कि को उम्रमें ह, १० वर्षके भी हों, विलक्षल तक्य भी हो, विवाहित भी हों। इसी तरह श्रानेक मुमुद्ध कियाँ भी मिद्धुणी-संघम दाखिल होती थीं, को कुमारी, तक्यों श्रीर विवाहिता भी होती थीं। मिद्धुणी संघ केवल जैन परम्पराम ही नहीं रहा है विलक बौद, संख्य, आजीवक आदि श्रान्य त्यागी परम्पराओं भी रहा है। पुराने समयमें किशोर, तक्य, श्रीर भीद खी-पुरुष मिद्धु संघम प्रविष्ट होते थे, यह बात नि:शंक है। युद्ध, महाबोर आदिके बाद भी मिद्धु-मिद्धीयोंका संघ इसी तरह बद्धता व फैलता रहा है श्रीर इजारोक्ती संख्यामें साधु-साध्ययोंका संघ इसी तरह बद्धता व फैलता रहा है श्रीर इजारोक्ती संख्यामें साधु-साध्ययोंका सित्तत्व पहलेसे आवतक बना भी रहा है। इस्विष्ट यह तो कोई कह ही नहीं तकता और कहता भी नहीं कि बाल-दीद्धाकी प्रवृत्ति कोई नई वस्त है, परम्परा सम्मत नहीं है, और पुरानो नहीं है।

दीचाके उद्देश अनेक हैं। इनमें मुख्य तो आत्मशुद्धिकी दृष्टिसे विविध प्रकारकी साधना करना ही है। साधनाओं में तपकी साधना, विद्याकी साधना, च्यान योगकी साधना इत्यादि अनेक शुभ साधनाओं का समावेश होता है जो सजीव समाजके लिये उपयोगी वस्तु है। इसलिए वह तो कोई कहता ही नहीं कि दीचा अनावश्यक है, श्रीर उसका वैयक्तिक जीवनमें तथा सामाविक जीवनमें कोई स्यान ही नहीं। दीवा, संन्यास तथा अनगार जीवनका लोकमानसमें जो अद्वापुर्य स्थान है उसका आधार केवल यही है कि जिन उद्देश्योंके लिये दीचा ली जानेका शासमें विधान है और परम्परामें समर्थन है, उन उद्देश्योंकी दीवाक द्वारा सिद्धि होना । खगर कोई दीचित व्यक्ति, चाहे वह की हो या पुरुष, इस पंथका हो वा श्रन्य पंथका, दीचाके उद्देश्योंकी साधना में ही लगा रहता है और वास्तविक रूपमें नए-नए खेनमें विकास भी करता है तो कोई भी उसका बहुमान किए बिना नहीं रहेगा । तब आज जो बिरोध है, वह न तो दीजाका है और न र्वीचित व्यक्ति मात्रका है। विरोध है, तो केवल अकालमें दी जानेवाली दीखा का । जब पराने समयमें और मध्यकालमें बालदीखाका इतना विरोध कभी नहीं हुआ या, तब आज इतना प्रवल विरोध वे ही क्यों कर रहे हैं जो दीखाकी आध्यात्मिक शुद्धिका एक ज्ञंग मानते हैं धीर जो दीवित व्यक्तिका बहुमान भी करते हैं। वहीं ब्राजिक सम्मेलनका मुख्य विचारणीय प्रश्न है।

श्रव इस संचेपमें कुछ पुराने इतिहासको तथा वर्तमान कालकी परिस्थिति-

को ध्यानमें रखकर बाल-दीक्षाके हिमायतियोंकी धोरसे कहे जानेवाले बाल-दीवाके एक-एक उद्देश्यपर विचार करेंगे कि बाल-दीवाने वे उद्देश्य जैन पर-म्परामें कहीं तक विद्ध किए हैं १ इस विचारमें हम बुलनाके लिए अपनी सहचर खीर अति प्रसिद्ध बाद्यमा परम्पराको तथा बौद्ध परम्पराको सामने रखेंगे जिससे विचारक जैन साधु और यहस्य दोनोंके सामने विचारगीय चित्र उपस्थित हो।

पहिले हम विद्याकी साधनाको अर्थात शाखाभ्यासको लेते हैं। सब कोई जानते हैं कि यहापनीतके समयसे अर्थात लगभग दस वर्षकी उन्नमें ही माला-पिता अपने बट्डको ब्रह्मचारी बनाकर अर्थात ब्रह्मचारीकी दीना देकर विद्याके निमित्त बिद्वान गुरूके पास इच्छापूर्वक भेजते हैं। वह बटक बहुधा मिला व मधकरीपर रहकर वर्षीतक विद्याप्ययन करता है। बारह वर्ष ती एक सामान्य मर्यादा है। ऐसे बदक हजारों ही नहीं, लाखोंकी संख्यामें सारे देशमें यत्र-तत्र पहते ही आये हैं। आजकी सर्वधा नवीन व परिवर्तित परिस्थितिमें भी बाह्यण परम्पराका वह विचाध्यपन-यज्ञ न तो बन्द पहा है, न मन्द हुआ है, बल्कि नई-नई विद्यासोंको शासास्रोका समावेश करके और भी तेजस्वी बना है। बचाप इस समय बौद्ध मह या गुरुकुल भारतमें नहीं बना है पर सीलोन, बमां, स्थाम, बीन, तिब्बत आदि देशोंमें बीद मठ व बीद विद्यालय इतने आधिक और इतने वहें हैं कि तिब्बतके किसी एक ही मठमें रहने तथा पहनेवासे बौद विवार्थियोंकी संख्या जैन परम्पराके सभी फिरकोके सभी माधु-साध्वियोकी कुल संख्याके बराबरतक पहुँच जाती है। बौद विद्यार्थी भी बाल-अवस्थामें ही सठोमें रहने व पढ़ने जाते हैं। सामखेर या सेल वनकर मिळ वेषमें ही खास निवमानुसार रहकर मिजाके आजारपर जीवन विताते व विचाध्ययन करते हैं। सडके ही नहीं, इसी तरह लड़कियाँ भी मिलुगी मठमें रहती व पहती हैं । अब हम जैन परमसंबी श्रोर देखें । यद्यपि जैन परमरामें कोई ऐसा स्यायी मठ या गुरुकुल नहीं है जिसमें साधु-साध्वियाँ रहकर निवमित विद्याध्ययन कर सके या करते हैं। पर हरेक किरकेके साधु-साध्वी अपने पास दीचित होनेवाले बालक, तब्स आदि सभी उम्मेदवारीको तथा दीव्वित हुए छोटे-वड़े साधु-साध्वी मरहलको पहाते हैं और खुद पहा न सकें तो और किसी न किसी प्रकारका प्रदत्थ करते हैं। इस तरह बाधाया, बीद और जैन तीनों भारतीय जीवन परम्परामें विद्याध्ययनका मार्ग तो चालू है ही। खासकर बाल अवस्थामें तो इसका ध्यान विशेष रखा ही जाता है। यह सब होते हुए भी विद्याध्ययनके वारेमें जैन परम्परा कहाँ है इसपर कीई विचार करे तो वह शर्मिन्दा हुए विना न रहेगा। विद्याध्ययमके इतने श्रिषिक

निश्चिन्त सुमीते होनेपर भी तथा अध्ययनही दृष्टिसे बाल्य-अवस्था अधिक उपयुक्त होनेपर भी जैन परम्पराने ऐसा एक भी विद्वान् साधु पैदा नहीं किया है जी बाह्यल परम्पराके विद्वानके साथ बैठ एके। शरूसे आजतक बाल-दीचा थोड़े बहुत परिमागमें चाल रहनेपर भी उसका बिचा सम्बन्धी उद्देश्य गुन्य-सा रहा है। विद्याके बारेमें जैन परभराने स्वावलम्बन पैदा नहीं किया, यही इस निर्वलताका सबत है । जहाँ उच्च और गम्भीर विद्यक्ते अध्यपनका प्रसंग आया, वहीं चैन साधु बास्रण विद्वानीका मुखापेची हुआ और ब्रव भी है। जिस फिरकेमें जितनी वाल-दीसाएँ अधिक, उस फिरकेमें उतना ही विचाका विस्तार व गांमीर्व अधिक होना चाहिए और परन्छा-पैचिता कम होनी चाहिए। पर दिश्वति इसके विपरांत है। इस बातको न तो साधु ही जानते हैं और न गृहस्य ही । वे अपने उपाध्य और भक्तोंकी चहारदिवारीके बाहरके जगतको जानते ही नहीं । केवल चिद्धसेन, समन्तभद्र ख्रकलंक, हरिभद्र, हेमचन्द्र या यशोदिजय के नाम व साहित्यसे ख्राजकी वाल-दीदाका बचाव करना, यह तो राम-भरतके नाम और कामसे तुर्ववंशकी प्रतिष्ठा-का बंचाव करने जैसा है। जब बाल्यकालसे ही ब्राह्मण बदुकोंकी तरह बाल-जैन साधु-साध्वया पहते हैं श्रीर एकमात्र विद्याप्ययनका उद्देश्य रखते हैं तो क्या कारण है बाल-दीखाने विचाकी कचाकी जैन परम्परामें न तो उन्नत किया, न विस्तृत किया ग्रीर न पहलेकी शुत परम्पराको ही पूरे ही तोरसे सम्माने रखा ।

दीचाका दूसरा उद्देश्य तप व त्याग बतलाया जाता है। मेरी तरह झाममें से अनेकोने जैन परम्यराके तपस्वी वाषु-वाश्वियोंको देखा होगा। तोन, दो और एक मास तकके उपवास करनेवाले साधुओं और साध्वयोंको में जानता हूँ, उनके सरवासमें रहा हूँ; मकिसे रहा हूँ। तम टीनकी बहरपर धूपमें लेटनेवाले तथा अति संतम बालुकापर नंगे बदन लेटनेवाले जैन तमस्वयोंको भी मैंने मांकपूर्वक प्रणाम किया है, पर जब इतनी कठोर तपस्थाका उनकी आत्मापर आध्यात्मिक परिणाम क्या-क्या हुआ, इस्पर मध्यस्य भावसे सोचने लगा तो में एक ही नतीबेपर आया हूँ कि जैन परम्पामें बांध तपका अन्यास ही खूब हुआ है। इस विषयमें भगवान महाबीरके दीर्धतपस्वो विशेषणकी प्रतिश बना रखी है, पर जैन परम्पा भगवान महाबीरके दीर्धतपस्वो विशेषणकी प्रतिश बना रखी है, पर जैन परम्पा भगवान महाबीरकी तपस्पाका मर्म अपनानमें निष्कल रही है। जिस एकागी बाह्य तपको तपस तप की कीटिम भगवान ने रखा था, उसी का जैन परम्पराने विकास किया है, तपके आन्यन्तर स्वरूपमें को स्वास्थाय तथा ध्यानका महत्त्वपूर्ण स्थान है उसका शल दीवा वा मौड़

दीजाने कोई विकास नहीं किया है। केवल देह-दमन और बाह्य तय ही ह्यमिमानकी वस्तु हो तो इस इष्टिसे भी जैन साधु-साध्वियाँ जैनेतर तपस्ती बाबाओंसे पीछे ही हैं। जैनेतर परम्परामें कैसा-कैसा देह-दमन और विवय प्रकारका बाह्य तप प्रचलित है। इसे जाननेके लिए हिमालय, विन्याचल, चित्रकृट आदि पर्वतीमें तथा अन्य एकांत स्थानोंमें जाहर देखना चाहिए। वहाँ इस आठ-आठ, दस-इस हजार फीटकी ऊँचाईपर वरफकी वर्षामें नक्ने या एक कोपीन-धारी खालां वावाको देख सकते हैं। जिसने वर्तमान स्वामी रामदासका जीवन पढ़ा है, उनका परिचय किया है, वह जैन साधु-साध्वियोंके बाह्य तपको मृद्ध ही कहेगा। इसलिए केवल तपकी यशोगाया गाकर जो आवक-आविकाओंको धोलों रखते हैं वे खुद अपनेको तथा तप-परम्पराको घोला दे रहे हैं। तप बुरा नहीं, वह आव्यात्मिक तेजका उद्गम स्थान है, पर उसे साधनेकी कला दूसरी है जो आजकलका साधुगमा मृज-सा गया है।

दीचाका खासकर बाल-दीचाका महान् उद्देश्य आप्यास्मिकताकी साधना है। इसमें ध्यान तथा योगका ही मुख्य स्थान है। पर क्या कोई यह बतला सकेंगा कि इन जैन दीखितोंमेंसे एक भी साधु या साध्वी ध्यान या योग की बच्ची प्रक्रियाको स्वल्प प्रमाण्में भी वानता है ! प्रक्रियाकी बात दूर रही, य्यान-योग संबन्धी सम्पूर्ण साहित्यको भी क्या किसीने पढ़ा तक है १ भी ग्रर-विन्द, महर्षि रमण आदिके जीवित योगाम्यासको बात नहीं करता पर मैं केवल जैन शासमें वर्शित शुक्ल ध्यानके स्वरूपकी बात करता हैं। इतनी शताब्दियो का शुक्ल ध्यान संदन्धी वर्णन पहिए । उसके जो शब्द ढाई हजार वर्ष पहले थे, वही आज हैं। अगर गुरू ही ध्यान तथा योगका पूरा शास्त्रीय अर्थ नहीं जानता, न तो वह उसकी धिकियाको जानता है, तो फिर उसके पास कितने ही बालक-बालिकाएँ दीवित बयों न हो ; वे प्यान-बोगके शब्दका उच्चार होड़-कर क्या जान सकेंगे? यही कारण है कि दीखित व्यक्तियोंका आध्यात्मक व मान-सिंक विकास वक जाता है। इस तरह इम शास्त्राम्यास, तास्विक त्यागाम्यास वा प्यान-योगाम्यासकी दृष्टिसे देखते हैं तो जैन त्यागियोंकी स्थिति दयनीय जँचती है। गुरू-गुरूणियोंकी ऐसी स्थितिमें छोटे-छोटे वालक-वालिकाओंकों आजन्म नवकोटि संयम देनेका समर्थन करना, इसे कोई साधारचा समऋदार मी वाजिव न कहेगा।

बाल-बीचाकी असामधिकता और घातकताके और दो खास कारण हैं, जिनगर विचार किए बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता । पुराने युगमें जैन गुरू वर्गका मुख अरुष्य, बन और उपवनकी और था, नगर शहर आदिका अब- लावन या वास नहीं था, जब कि ब्राजके जैन गुरू वर्गका मुख नगर तथा शहरोकी ग्रोर है, अरथ्य, वन श्रीर उपवनकी ग्रोर तो साधु-साध्विवोंकी पीठ मर है, मुख नहीं । जिन कर्मवों, नगरों श्रीर शहरोंमें विकारकी पूर्ण सामग्री है उसीमें ब्राजके बालक किशोर, तक्या साधु-साध्वियोंका खीवन ब्यतीत होता है । वे जहाँ रहते हैं, जहाँ जाते हैं, वहाँ सर्वत्र ग्यारहवें गुयास्थानक चढ़े दूप को भी गिरानेवाली सामग्री है । फिर जो साधु-साध्वियों कुठे गुयास्थानका भी बास्तविक स्पर्श करनेसे दूर हैं, वे वैसी भोग सामग्रीमें ग्रयना मन अविकृत रख सर्वे ग्रीर ग्राप्यातिमक शुद्धि सँमाले रखें तो गृहस्थ ग्रयने गृहस्थाश्रमकी भोग सामग्रीमें ही ऐसी स्थिति क्यों न प्राप्त कर सर्वे । क्या वेष मात्रके बदल देनेमें ही या घर छोड़कर उपाध्यकी शर्या लेने मात्रमें ही कोई ऐसा चमत्कार है जो श्राप्यातिमक शुद्धि साथ दे ग्रीर मनको विकृत न होने दे ।

बाल-दीबाके विरोधका दूसरा सबल कारण यह है कि जैन दीवा आजन्म ली जाती है। जो स्त्री-पुरुष साधुत्व धारण करता है, वह फिर इस जीवनमें साभु वेप क्षोड़कर जीवन विताप तो उसका जीवन न तो प्रतिष्ठित समक्षा जाता है और न उसे कोई उपयोगी जीवन-व्यवसाय ही सरलतासे मिलता है। आवक-आविका, साधु-साध्वी सभी ऐसे व्यक्तियोंकी अवगखना वा उपेला-की दृष्टिसे देखते हैं। फल यह होता है कि जो नावालिंग लहका, लड़की उम्र होने पर या ताक्एव पाकर एक या दूसरे कारणसे साधु जीवनमें स्थिर नहीं रह सकते, उनको या तो साधुवेष धारण कर प्रखन्न रूपसे मलिन जीवन विताना पहला है या वेष छोड़कर समावमें तिरस्कृत जीवन विताना पड़ता है। दोनों हालतोंमें मानवताका नाश है। अधिकतर उदाहरखोंमें यही देखा जाता है कि त्यागी वेषमें ही छिप कर नाना प्रकारकी भोगवासना नूस-की जाती है जिससे एक तरफसे ऐसे अस्पिर सामुझोंका जीवन बबाँद होता है श्रीर दूसरी तरफसे उनके संपर्कमें श्राए हुए श्रन्य खी-पुरुषोंका जीवन वर्षाद हो जाता है। इस देशमें स्त्री-पुरुषोंके ग्रस्वामाविक शरीर-संबन्धके दृषण्का जो फैलाव हुआ है, उसमें अन्धिकार वाल-संन्यास और अपनव संन्यासका वहा हाथ हैं। इस दोषकी जिम्मेवारी केवल मुसलमानोंकी नहीं है, केवल अन्य वर्मावलम्बी मठवासियों, बाबा-महंतीकी भी नहीं है। इस जिम्मेवारी में जैन परम्पराको ग्रनिकार, श्रकाल, श्रनवसर दीचाका भी खास हाय है। इन सब कारणों पर विचार करनेसे तथा ऐसी स्थितिके अनुभवसे मेरा सुनिश्चित मत है कि वाल-दीखा धर्म और समानके लिए ही नहीं, मानवताके लिये पातक है। मैं वीद्यको आवश्यक समकता हूँ। दीद्यित व्यक्तिका बहुमान करता हूँ

पर इस समय दीजा देनेका तथा दीवित व्यक्तियोंके जीवनका को दर्श चल रहा है, उसे उस व्यक्तिकी दृष्टिसे, सामाजिक दृष्टिसे विलकुल अनुपर्योगी ही नहीं धातक सगक्तता हूँ।

को दीचा-शुद्धिके पद्मपाती हो. उनका भी इस शर्तपर समर्थन करनेको तैयार हैं कि पहले तो साध संस्था वनवासिनी वने: इसरे, दिनमें एक बार ही भोजन करे छीर मात्र एक प्रहर नींद ले. बाकीका समय केवल स्वाध्यायमें बिताए: तीसरे, वह या तो दिगम्बरत्व स्वीकार करे या वस्त्र भारण करे तो भी कमसे कम डाय-कती मोटी खहरके दो या तीन वस्त्र रखें। आजकल मल-मल ही नहीं रेशमी कपड़े पहननेमें वो साध्योंकी श्रीर लास कर आचार्योंकी प्रतिष्ठा समभी वाती है, इसका त्याग प्रयान दीचाके हाथ क्या मेल है, मुक्ते कोई समका सके तो मैं उसका आमार मानूंगा। जब आचार्य तक ऐसे आहर्यक क्पड़ोंमें धर्मका महत्त्व और धर्मकी प्रभावना चमकते हों, तब कची उसमें बीसाके लिए खानेवाले बालक-वालिकाओंके मानस पर उसकी क्या प्रभाव पडता होगा ! इसका कोई विचार करता है ! क्या केवल सब मानस-रोगोंका हजाज एक मात्र उपवास ही है। ऊपरकी तीन शतोंने भी सबल और मुख्य शर्त तो यह है कि दोचित हुआ बाल, तक्या, मीड़ या बुद मिच्च या मिच्ची दम्मसे बीवन न विताए अर्थात् वह जब तक अपने मनसे आध्यात्मिक साधना चाहे करता रहे। उसके लिये आजीवन साधुवेशकी प्रतिकासी केंद्र न हो; वह अपनी इच्छासे साध बना रहे। अगर साध अवस्थामें संतुष्ट न हो सके तो उस अवस्थाको छोड़ कर जैसा चाहे वैसा आश्रम स्वीकार करें । फिर भी समाज में उसकी ग्रवगग्रना या ग्रमितिष्ठाका भाव न रहना चाहिए। जैसी उसकी योग्वता, वैसा उसको जीवन वितानेमें कोई झड़चन न होनी चाहिए। इतना ही नहीं बल्कि उसको समाजकी ख्रोरसे आश्वासन मिलना चाहिये जिससे उस पर प्रतिक्रिया न हो । खास कर कोई साप्त्री ग्रहस्याश्रमकी स्रोर धुमना चाहे तो उसको इस तरह साथ मिलना चाहिये कि जिससे वह आतं रौद्र शानसे यच स्वे । समाजकी शोमा इसीमें है । वात यह है कि बौद परम्परा जैमा शुरूसे ही श्चानीयन महात्रतकी पविज्ञा न लेनेका सामान्य नियम बनाएँ। जैसे-जैसे दीचामें रियरता होती जाए, वैसे-वैसे उसकी काल-मर्यादा बढ़ाएँ । आजीवन प्रतिशा लाजमी न होनेसे सब दोषोंकी वह हिल जाती है।

सेवा-दृष्टिमें साधुद्योंका स्थान क्या है ! इस मुद्दे पर इसने उपर विचार किया ही नहीं है । इस दृष्टिसे जब विचार करते हैं तब तो धनेक बालक बालिकाश्रोको श्रकालमें, श्रपक मार्नामक दशामें आजीवन प्रतिशावद कर लेना और फिर इघर या उघर कहीं के न रखना, यह आत्मपालक दोष है। इसके उपरान्त दूसरा भी बड़ा दोष नजर आता है। वह यह कि ऐसी आकर्मच्य दीखित फीजको निमाने के बास्ते समाजकी बहुत वड़ी शांक बेकार ही खर्च हो जाती है। वह फीज सेवा करने के बजाय केवल सेवा लेती ही रहती है। इस स्थितिका सुधार खुद अगुवे बिचारक साधु-साध्वी एवं रहस्य आवक न करेंगे तो उनके आध्यात्मिक साम्यवादके स्थानमें लेनिन-स्टालिनका साम्यवाद इननी त्वरासे आएगा कि फिर उनके किए कुछ न होगा।

में पहिलो कह नुका हूँ कि केवल जैन परम्पराको लेकर बाल-दीवाके प्रश्नपर में नहीं सोचता । तब इतने विस्तारसे जैन परमाराकी बाल-बीद्धा संब-न्थी स्थितिपर मैंने विचार क्यी किया और अन्य भारतीय संन्यास प्रधान वर-म्पराश्चोंके बारेमें कुछ भी क्यों नहीं कहा ! ऐसा परन बरूर उठता है । इसका खलासा यह है कि बौद्ध परम्परामें तो बाल-बीज़ाका दोण इसलिए तीव नहीं बनता कि उसमें बीकाफे समय ग्राजीवन प्रतिशका श्रानवार्य नियम नहीं है। दसरी बात यह भी है कि अभुक समयतक भिन्नु वा भिन्नुसी जीवन बिता कर को अन्य आअमको स्वीकार करता है, उसके लिए अप्रतिष्ठाका भय नहीं है। श्रव रही बैदिक, श्रेव, बैध्याव, श्रवधूत, जानक उदासीन ब्रादि श्रन्य परम-राखोंकी बात । इन परमराखोंके अनुयायी तब मिलाकर करोड़ोंकी संख्यामें हैं। उन्होंका मारतमें हिन्दके नामसे बहुमत है । इससे कोई छोटी उसका दीखित व्यक्ति उत्पर्यगामी बनता है या दीचा छोड़कर अन्य आश्रम स्त्रीकार करता है तो करोड़ोंकी अनुयायी संख्यापर उसका कोई दुष्परिचाम उतना नजर नहीं त्राता जितना छोटेसे जैन समाजपर नजर आता है। इसके सिवाय दो एक वार्ते और भी है। जैन परमरामें जैसी भिन्नुणी संस्था है बैसी कोई वही या व्यापक संन्यासिनी संस्था उक्त परम्पराखोंमें नहीं है। इसलिए बालिका. त्यका या विधवाकी दीसाके बाद जो अनर्थ जैन परम्परामें सम्भव है, कमसे कम वैसा अनर्थ उक्त परम्पराओं में पुरुष बाल दीला होने पर भी होने नहीं पाता । उक्त बैदिक खादि संन्यास प्रधान परम्पराज्योंमें इतने वहे समाज-सेवक पैदा होते हैं स्रोर इतने बड़े उच लेखक, विश्वप्रसिद्ध वका स्रोर राजपुरूप भी पैदा होते हैं कि जिससे त्यागी संस्थाके सैंबड़ों दोप दक जाते हैं और सारा हिन्दू समाज जैन समाजकी तरह एक सुबर्ग संगठित न होनेसे उन दोषींको निमा मी लेता है। जैन परम्परामें साधु-साध्वी संघमें यदि रामकृष्ण, रामतीय, विवेदानन्द, महर्षि रमण, श्री अरविन्द, कृष्ण मृर्ति, स्वामी ज्ञानानन्दजी, आदि जैसे साबु और भक्त में राजाई जैसी एक-आप साध्वी भी होती तो आज बाल-दीचाका इतना विरोध नहीं होता !

हर एक फिरके गुरु अपने पासदीजित व्यक्तियोंकी संस्थाका वड़ा ध्यान श्खता है । मक्तोंसे कहता रहता है कि मेरे परिवारमें इतने चेले, इतनी चेलियाँ हैं। जिस गुरु या आचार्यके पात दीखा लेनेवालोंकी संख्या जितनी बड़ी, उसकी उतनी ही अधिक प्रतिष्ठा समावमें प्रचलित है । यह भी अनुसावियोग संस्कार सा पड़ गया है कि वे अपने गच्छ या फिकेंमें वीचित व्यक्तियोंकी बड़ी संस्थामें भीरव लेते हैं। पर कोई ग़ुरु, कोई गुरुखों या कोई आवार्य या कोई संवपति गृहस्य कभी इस बातको जाहिरा प्रसिद्ध नहीं करता, खुले दिलसे बिना हिचांकचाये नहीं बोलता कि उसके शिष्य परिवारोंमेंसे या उसके साधु-मसदलमें से कितनोंने दीचा छोड़ दी, दीचा छोड़कर वे कहाँ गए, क्या करते हैं और दीचा छोड़नेका सच्चा कारण क्या है ! इन बातोंके प्रकट न होनेसे तथा उनकी सच्ची जानकारी न होनेसे आवक समाज ग्रॅंचेरेमें रहता है। दीचा लों बनेके जो कारण हो, वे चालु ही नहीं बल्कि उत्तरीचर बहते ही उत्तरे हैं। दीचा कोइनेवालोकी स्थिति भी खराव होती जाती है। उतने अंशमें समाज भी निवैल पहता जाता है। समभदारोंकी अडा बिलकुल उठती जाती नजर श्राती है और साथ ही साथ अविचारी दीचा देनेका सिलसिला भी जारी रहता है। यह स्थिति बिना मुघरे कभी धर्म-तेज सुरक्षित रह नहीं एकता। इसलिए हर एक समझदार संघके अगुवे तथा जवाबदेह धार्मिक खी-पुरुषका यह फर्ज है कि वह दीहा लागके सच्चे कारगोंकी पूरी जाँच करे और श्राचार्य या गुरुको ही दीन्ना-त्यागसे उत्पन्न दुष्परिखामोका जवाबदेइ समके। ऐसा किए बिना कोई गुरु या आचार्यंन तो अपनी जवाबदारी सममेगान स्थितिका सधार होगा । उदाहरखार्य, नुननेमें श्राया कि तेरापन्यमें १८०० व्यक्तियोंकी बीचा इहै जिनमेंसे २५० के करीब निकल गए । अब सवाल यह है कि २६० के दीखा-त्यागकी जनावदेही किसकी ! अगर १८०० व्यक्तियोंको दीखा देनेमें तेरापन्यके ग्राचार्योका गीरव है, तो २५० के दीखा-त्यागका कलंक किसके मत्ये समभाना चाहिए ! मेरी रायमें दीवित व्यक्तियोंके व्यीरेकी अपेचा दीवा-त्यामी व्यक्तियोके पूरे ब्यौरेका मूल्य संघ श्रीर समाजके श्रेयकी दृष्टिसे श्राधिक है क्योंकि तभी संघ और समाजके जीवनमें सुधार सम्भव है। जो बात तेरापन्यके विषयमें है, वही अन्य फिरकेकि बारेमें भी सही है।

दिसम्बर १६४६ ]

ितक्ख,

# धर्म और विद्याका तीर्थ-वैशाली।

उपस्थित सजनो,

जबसे वैशाली संघकी प्रवृत्तियोंके यारेमें थोड़ा बहुत जानता रहा हूँ तमीसे उसके प्रति मेरा सद्भाव उत्तरोत्तर बढ़ता रहा है। यह सद्भाव आखिर मुक्ते यहाँ लाया है। मैंने सोचकर यही तय किया कि आगर संबक्ते प्रति सद्भाव प्रकट करना हो तो मेरे लिए संतोषपद मार्ग यही है कि मैं अपने जीवनमें अधिक बार नहीं तो कससे कम एक बार, उसकी प्रवृत्तियोंमें सीधा मार्ग खूँ। संबक्ते संचालकोंके प्रति आदर व कृतकता दर्शानेका भी सीधा मार्ग यही है।

#### मानव मात्रका तीर्थ

दीर्धतपत्वी महावीरकी जन्म-भूमि और तथागत बुद्धकी उपदेश-भूमि होनेके कारण वैशाली विदेहका प्रधान नगर रहा है। यह केवल जैनों और बौद्धोंका ही नहीं, पर मानव-जातिका एक तीर्थ वन गया है। उक्त दोनों अमस्प्रवीरोंने कस्सा तथा मैत्रीकी जो विरासत श्रपने-श्रपने तत्कालीन संबोंके द्वारा मानव जातिकों दी थी उसीका कालकमसे भारत और भारतके बाहर हतना विकास हुआ है कि आजका कोई भी मानवतावादी वैशालीके हतिहासके प्रति उदासीन रह नहीं सकता।

मानवजीवनमें संबंध तो अनेक हैं, परन्तु चार संबंध ऐसे हैं जो ध्यान खींचते हैं—राजकीय, सामाजिक, धार्मिक और विद्याविषयक । इनमेंसे पहले दो स्पिर नहीं । दो मित्र नरपति या दो मित्र राज्य कभी मित्रतामें स्पिर नहीं । दो परस्पके शत्र भी अचानक ही मित्र बन बाते हैं, इतना ही नहीं शासित शासक बन जाता है और शासक शासित । सामाजिक संबंध कितना ही निकटका और रक्तका हो तथापि यह स्थायी नहीं । हम दो चार पीढ़ी दूरके संबंधियोंको अकसर बिलकुल भूल जाते हैं । यदि संबंधियोंके बीच स्थान की दूरी हुई या आना-जाना न रहा तब तो बहुधा एक कुदम्ब के व्यक्ति भी पारस्परिक संबंधको भूल जाते हैं । परन्तु धर्म और विद्याके संबंधकी वात निराली है । किसी एक धर्मका अनुगामी माथा, जाति, देश, आदि बातोमें उसी धर्मके दूसरे अनुगा-मियोंसे बिलकुल ही जुदा हो तब भी उनके बीच धर्मका तांता ऐसा होता है मानो ने एक ही कुटुम्ब के हो । चीन, तिब्बत जैसे दूस्वर्ती देशोंका बीद जब शीलोन बर्मा आदिक बौद्धोंसे मिलोगा तब वह आत्मीयताका अनुमय करेगा ।

भारतमें जन्मा और पता मुसलमान सकता गदीना के मुसलमान खर गोसे पनिछता मानेगा। यह स्थिति सब धमाँकी अकसर देखी जाती है। गुकरात,
राजस्थान, तूर विक्रिय, कर्गाटक आदि के जैन कितनी ही वातों में भिन्न क्यों
न हो पर वे सब मगवान महाबीर के आहि हाप्रधान धर्मका पापण, प्रचार
खेशाली और विदेहमें ही मुख्यतपा हुआ है। जैसे चीनों बमाँ आदि बौत,
सारनाथ, गया खादि की अपना ही स्थान समस्ति हैं, बैसे ही दूर-दूर के जैन
महाबीर के जन्मस्थान वैशाली में और बेसे ही अन्य ती भों में विहार में मिलते
हैं। उनके लिए विहार और खासकर वैशाली मक्का था जेक सेलम है। कह
धार्मक संबंध स्थामी होता है। कालके अनेक थपेड़ भी इसे जीवा नहीं कर
सक्ते हैं और न कमी खीण कर सकेंगे। बहिक जैसे-बेसे आहि साकी समस्त और
उनकी प्रचार बहुता नाएगा पैसे-वैसे आहु पुत्र महाबीरकों वह जन्मभूमि विशेष
और विशेष सी बैसर बनती जाएगी।

हम लोग पूर्वके निवासी हैं । सोकेटिन, फोटी, परिस्टोटेल आदि पश्चिमके निवासी । सुद्ध, महावीर, कखाद, असपाद, शंकर, प्रानस्पति आदि पास्तके सपूर हैं, जिनका यूरोप, अमेरिका आदि देशोंसे कोई पास्ता नहीं । फिर मी पिक्रम और पूर्व के संबन्धकों कभी जीगा न होने देनेवाला तस्त्व कीन है, ऐसा कोई परन करे तो इसका जवाब एक ही है कि वह तस्त्व है विधाका। सुदे-सुदे समेंबाले भी विधाक नाते एक ही जाते हैं । लकाई, आर्थिक कीवातानी, मतान्यता आदि अनेक विधावम आसुरी तस्त्व आते हैं तो भी विधा ही ऐसी चीज है जो तब बुदाहवोंमें भी मनुष्य-भनुष्यकों एक दूसरेके प्रति आदरशील बनाती है । अगर विधाका संबन्ध ऐसा उज्जात सौर स्थिर है तो बहना होगा कि विधाके नाते भी वैद्याली-विदेह और विहार स्वकी एक सूत्रमें भिरोदगा क्वीकि वह विधाका भी तोर्थ है ।

महालमा गांचीजीने आहिसाकी सांचना शुरू तो की दिल्ल अफीकामें, पर उस अनीले करि-शंकका सीचा प्रयोग उन्होंने पहले पहल मानतमें शुरू किया, इसी विदेह चेत्र में । प्रजाकी अन्तश्चेतनामें को अहिसाकी विरासत सुपृत पड़ी यी, वह गांचीजोकी एक भीन पुकारसे कम उठा और केवल भारतका हो नहीं पर दुनिया-भरका ध्यान देखते-देखते चम्मारन-विद्वारकी और आक्रुष्ट दुआ। और महाबीर तथा गुरूके समयमें को चमत्कार इस विदेहमें हुए ये वही गांची-वीके कारण भी देखनेमें आए। जैसे अनेक चित्रपुत्र, एह्मतिपुत्र और बाह्यसपुत्र तथा पुत्रियों बुद्ध व महावीरके पीछे पागल होकर निकल पड़े थे वैसे ही कई श्रव्यापक, वकील, जमीदार और श्रन्य समस्त्रार की-पुरुष गांधीवीके प्रमावमें श्राए । जैसे उस पुराने बुग में करुणा तथा मैत्रीका सार्वित्रक प्रचार करनेके लिए संघ बने थे वैसे ही सत्याग्रहको सार्वित्रक बनानेके गांधीबीके स्वप्नमें सीधा साथ देनेवालोंका एक वहा संघ बना जिसमें वैधाली-विदेह या विहारके सप्लोका साथ बहुत महत्त्व रखता है । इसीसे मैं नवसुगीन इप्रिसे भी इस स्थानको धर्म तथा विद्याका तीर्थ समस्त्रता हैं । श्रीर इसी भावनासे मैं सब दुन्न संच्या हैं ।

में काशीमें अध्ययन करते समय आवते ४६ वर्ष पहले सहान्यायिक्रों और जैन साबुग्रोंके साथ पैदल चलते-चलते उस इतियुक्ट्यमें भी यात्राकी दृष्टिसे श्राया या जिसे श्राजकल जैन लोग महावीरकी जनमधूमि समभक्तर पहाँ यात्राके लिए खाते हैं त्रीर लक्लीसराय जंकरानसे जाया जाता है। यह मेरी विहारकी सर्व प्रथम धर्मयाचा थी । इसके बाद अर्थात् करीव ४३ वर्षके पूर्व में विधिला-विदेहमें अनेक बार पहने गया और कई स्थानों में बई बार ठड्ए भी । यह मेरी विदेहकी विद्यायात्रा थी । उस सुग और इस सुगके बीच बड़ा ग्रन्तर हो गया है। अनेक साधन भी भूद रहनेपर भी उस समय जो बार्ते सुके कात न थीं वह बोड़े बहुत प्रमाखमें कात हुई हैं और जो भावना साम्प्रदायिक वाबरेके कारण उस समय अस्तित्वमें न यी आज उसका अनुमय कर रहा हैं। ख्रव तो में सप्ट रूपसे समभ सका है कि महावीरकी जन्ममृपि न तो वह लिच्छ साद या पर्वतीय चानियकुरू है और न नाजन्दाके निकटका कुएडल-प्राम ही। आजके वसाहकी खुदाईमेंसे इतने खचिक प्रमागा उपलब्ध हुए हैं श्रीर इन प्रमाणीका जैन-बौद परम्पराके प्राचीन शास्त्रोंके उल्लेखीके साथ इतना खांबक मेल बैठता है तथा फाहियान खुएनसंग वैसे प्रत्यखदर्शी यात्रियों के जनान्तोंके साथ अधिक संवाद होता है कि यह सब देखकर मुफ्तको उस समय के अपने अज्ञानपर हैंसी ही नहीं तरस भी आता है । और साथ ही साथ सत्यकी जानकारीते श्रमाधारण खुशी भी होती है। वह सत्य यह है कि वसाइके सेंप्से जो वासुक्रवह नामक स्थान है वही सचसुच चृत्रियकुरह है।

#### विभिन्न परंपराञ्जोकी एकता

नारतमें अनेक धर्म परम्पराएँ रही हैं। आहाण पत्मरा मुख्यंत्रण वैदिक हैं जिसकी कई शाखाएँ हैं। अम्रण परम्पराक्षी भी जैन, बौद, आजीवक, प्राचीव सांख्य-योग आदि कई शाखाएँ हैं। इन सब परम्पराधीके शाख्यमें, शुक्तमें और संधमें, आचार-विचारमें उत्यान-पतन और विकास-हासमें इतनी अधिक ऐतिहासिक भिन्नता है कि उस-उस परम्पामें जन्मा व पंता हुआ और उसउस परम्पाओं के संस्तारसे संस्कृत हुआ कोई भी व्यक्ति समाम्य रूपसे उन सब
परम्पाओं के अन्तस्तल में जो वास्तविक एकता है, उसे समाम नहीं पाता ।
सामान्य व्यक्ति हमेशा भैदपोपक स्वूल स्तरों में ही कैंसा रहता है पर तत्वित्तक
और पुरुषार्थी व्यक्ति जैसे-जैसे गहराईसे निर्मयतापूर्वक सोचता है वैसे-वैसे
उसको आन्तरिक सत्वकी एकता प्रतीत होने लगती है और माषा, आचार,
संस्कार आदि सब भेद उसकी प्रतीतिमें बाधा नहीं झाल एकते । मानव चेतना
आदिर मानव-चेतना ही है, पशुचेतना नहीं । जैसे-जैसे उसके अपरसे आवरूपा हटते जाते हैं वैसे-वैसे वह अधिकाषिक सत्वका दर्शन कर पाती है।

इम साम्बदायिक दृष्टिसे महावीरको अलग, बुद्धको अलग और उपनिषद् के ऋषियोंको अलग समकते हैं, पर अगर गहराईसे देखें तो उन सबके मौलिक सत्यमें शब्दमेदके सिवा और मेद न पायँगे। महाबीर मुख्यतया श्रहिंसाकी परिभाषामें सब बार्ते समकाते हैं तो बुद्ध तुष्णात्याग स्त्रीर मेवीकी परिभाषामें अपना सन्देश देते हैं। उपनिषदके ऋषि अविद्या या अञ्चन निवा-रगाकी हिंग्टिसे चिन्तन उपस्थित करते हैं । ये सब एक ही सत्यके प्रतिपादनकी बुदी-बुदी रीतियाँ हैं: बुदी-बुदी भाषाएँ हैं । ऋहिंसा तब तक सिद्ध हो ही नहीं सकती जब तक तथ्णा हो । तथ्णात्मागका दूसरा नाम ही तो ब्रहिसा है । अज्ञानकी वास्तविक निवृत्ति विना हुए न तो आहिंस। सिद्ध हो सकती है और न तुष्णा का त्याग ही सम्भव है । धर्मपरम्परा कोई भी क्यों न हो, अगर वह सचमुच धर्मपरम्परा है तो उसका मूल तत्त्व श्रन्य वैसी धर्मपरम्पराओं से जुदा हो भी नहीं एकता । मूल तत्त्व की जुदाई का अर्थ होगा कि सत्य एक नहीं। पर पहुँचे हुए सभी ऋषियोंने कहा है कि सलके आविष्कार अनेक्वा हो सकते हैं पर सत्य हो श्रव्हरिहत एक ही है। मैं अपने खप्पन वर्षके थोड़े-बहुत श्रव्य-यन-चिन्तनसे इसी नतीजे पर पहुँचा हूँ कि पन्थमेंद कितना ही क्यों न हो पर उसके मूल में एक ही सत्य रहता है। ब्राज में हसी भावनासे महावीरकी जन्मजयन्तीके स्थाल महोत्सवमें भाग ले रहा है। मेरी दृष्टिमें महावीरकी जयन्तीका अर्थ है उनकी अहिंसासिदिकी जयन्ती । और अहिंसासिदिकी जयन्तीमें अन्यान्य महापुरपोंकी सद्गुश्चिद्धि अपने आप समा जाती है। अगर वैशालीके ऑगनमें खड़े होकर हम लोग इस व्यापक भावनाकी प्रतीति न कर सके तो इमारा अयन्ती-उत्सव नए सुगकी माँगको सिद्ध नहीं कर सकता। राज्यसंघ और धर्मसंघ

वेशाली अभिनन्दन मन्य तथा बुदी-बुदी पविकाओंके द्वारा वेशालीका

पौराशिक और ऐतिहासिक परिचय इतना अधिक मिल जाता है कि इसमें बृद्धि करने जितनी नई सामग्री अभी नहीं है। भगवान् महावीर की जीवनी भी उस अभिनन्दन प्रन्थमें संज्ञेप से आई है। यहाँ सुफ्रको ऐसी कुछ बातें कहनी हैं जो वैसे महात्माओंकी जीवनीसे फलित होती हैं और जो हमें इस युगमें तुरन्त कामकी भी हैं। महावीरके समयमें वैशालीके और दूसरे भी गस्रास्य में जो तत्कालीन प्रजासत्ताक राज्य ही वे पर उन गवाराज्योंकी संबद्धि अपने तक ही सीमित यी । इसी तरहसे उस समय के जैन, बौद्ध, आजीवक आदि आनेक धर्मधंव भी से जिनकी संबद्ध मी अपने-अपने तक ही सीमित थी। पुराने गराज्योंकी संघद्दष्टिका विकास भारत-व्यापी नये संबराज्यरूपमें इन्ना है जो एक प्रकारते ऋहिसाका ही राजकीय विकास है। अब इसके साथ पुराने धर्म-संव तभी मेल जा सकते हैं या विकास कर सकते हैं जब उन धर्मसंबीमें भी मानवताबादी संबद्दष्टिका निर्माख हो और तदनुसार सभी धर्मसंब अपना-अपना विधान बदलकर एक लक्ष्यगामी हो । यह हो नहीं सकता कि भारतका राज्यतंत्र तो न्यापक रूपसे चले और पन्योंके धर्मसंब पुराने हरें पर चलें। आसिएको राज्यसंब और धर्मसंब दोनोका प्रवृत्ति च्रेत्र तो एक अलंड भारत ही है। ऐसी स्यितिमें ग्रगर संधराज्यको ठीक तरहसे विकास करना है ग्रीर जनकल्यास्त्रमें भाग लेना है तो धर्मसंबके पुरस्कर्ताध्योको भी व्यापक दृष्टिसे सोचना द्वामा । अगर वे ऐसा न करें तो अपने-अपने धर्मसंबंधको प्रतिष्ठित व जीवित रख नहीं सक्ते या भारतके संधराज्यको भी जीवित रहने न देंगे। इसलिए हमें पुराने गगाराज्यको संबद्दष्टि तथा पन्योकी संबद्द हिका इस युगमे ऐसा सामक्कस्य करना होगा कि धर्मसंघ भी विकासके साथ जीवित रह सके और मारतका संघराज्य भी हियर रह सके।

भारतीय संघराज्यका विधान असाम्प्रदायिक है इसका अर्थ यही है कि संघराज्य किसी एक धर्म में बद्ध नहीं है। इसमें लखुमती बहुमती सभी छोटे-यथे धर्म पन्य समान भावसे अपना-अपना विकास कर सकते हैं। जब संघ-राज्यकों नीति इतनी उदार है तब इरेक धर्म परम्पराका बतंब्य अपने आप सुनि-श्रित हो जाता है कि प्रत्येक धर्म परम्परा समग्र जनहितकी दृष्टिसे संघराज्यकों सब तरहसे दृद बनानेका खयाल रक्के और प्रयत्न करे। कोई भी लघु या बहु-मती धर्म परम्परा पेसा न सोचे और न ऐसा कार्य करे कि जिससे राज्यकी केन्द्रीय सक्ति या प्रान्तिक सक्तियाँ निर्वल हो। यह तमी सम्भव है जब कि प्रत्येक धर्म परम्पराके जवाबदेह समभद्दार त्यागी या ग्रहर्थ अनुवायी अपनी दृष्टिको व्यापन बनाएँ और केवल संकुचित दृष्टिसे श्रपनी परम्पराका ही विचार न करें।

भूम परम्पराञ्चोंका पुराना इतिहास हमें यही सिखाता है । गरातन्त्र, राज-सन्त्र ये सभी ख्रापटमें लड़कर अन्तमें ऐसे धराशायी हो गए कि जिससे विदे-शियोंकी भारतपर शासन करनेका मौका मिला। गाँधीजाँकी आहिसाहस्टिने दस बुटिको दूर करनेका प्रवस्त किया और अन्तमें २७ प्रान्तीय पटक राज्योंका एक केन्द्रीय संबराज्य कायम हुआ जिसमें सभी प्रान्तीय लोगी का हित सुरचित रहे और बाहरके भव स्थानोंसे भी बचा जा एके । अब धर्म परम्पराओंको भी ब्राहिसा, मेत्री या ब्रह्ममायनाके ब्राधारपर ऐसा धार्मिक वातावरण बनाना शोगा कि जिसमें कोई एक परम्परा अन्य परम्पराओं के संबदको अपना संबद समके और उसके निवारणके लिए वैसा ही प्रयत्न करे वैसा अपनेपर आये संकटके निवारसाके लिए। इम इतिहाससे जानते हैं कि पहले ऐसा नहीं हुआ। फलतः कभी एक तो कमी इसरी परम्परा बाहरी आक्रमखोंका शिकार बनी और कम क्याबा हरामें सभी धर्म परम्पराश्चीकी सांस्कृतिक श्चीर विद्यासम्पत्तिको नहता पड़ा । सोमनाथ, स्ट्रमहालय और उजविनीका महाकाल तथा हाशी क्यादिके बैब्याय, शैव आदि धाम इत्यादि पर जब संकट आए तब अगर अन्य परम्माश्रोने बागार्पश्चे पूरा साथ दिया होता तो वे भाग यच जाते । नहीं भी वसते तो सब परमराश्रोंको एकताने विरोधियोंका होसला जरूर डीला किया होता । सारनाय, नालन्दा, उदन्तपुरी, विक्रमशिला आदिके विचाविहारीको बहितपार खिलाजी कभी श्वस्त कर नहीं पाता ऋगर उस समय बौडेंतर परम्पराएँ तम बाकतको अपनी समभती । पाटन, तारहा, सांचीर, आब् , मालीर बादिके शिल्पश्यापत्यप्रधान जैन मन्दिर भी कमी नष्ट नहीं होते । अब समय बहुल गंबा और हमें पुरानी बुटियोंसे सबक सीस्तना होगा ।

सांस्कृतिक और वार्मिक स्थानोंके साथ-साथ अनेक शानमगडार भी नष्ट हुए। इमारी धर्म परम्परात्रोंको पुगनी डिप्ट बदलनी हो तो इमें नीचे लिखे अनुसार कार्य करना होगा।

- (१) प्रत्येक धर्मपरम्पराको दूसरी धर्मपरम्पराश्चीका उतना ही आहर करना चाहिए जितना वह शपने बारेमें चाहती है।
- (२) इसके लिथे गुरुवर्ग और परिडतपर्ग सबको आएसमें मिलने-जुलने के प्रसंग पैदा करना और उदारदृष्टिसे विचार विनिनय करना । जहाँ ऐकमस्य न हो वहाँ विवादमें न पड़कर सहिंगागुताको दृद्धि करना । धार्मिक और संस्कृतिक अध्यपन अध्यापनकी परम्पराञ्जेको इतना विकस्तित करना कि

जिसमें किसी एक धर्मगरम्पराका झनुयायी झन्य घर्मगरम्पराख्योकी बातोंसे सर्वेषा धन्नभिज्ञ न रहे और उनके मन्तव्योको गलतरूपमें न समके।

इसके लिए अनेक विश्वविद्यालय महाविद्यालय जैसे शिकाकेन्द्र बने हैं बहाँ इतिहास और वुलना दृष्टिसे धर्मपरम्पराओं की शिक्षा दो जाती है। फिर मी अपने देशमें ऐसे सैकड़ों नहीं इजारों खोटे जड़े विद्याधाम, पाठशालाएँ आदि हैं जहाँ केवल साम्प्रदायिक दृष्टिसे उस परम्पराको एकांगी शिक्षा दी जाती है। इसका नतीं आ अभी यही देखनें में आता है कि सामान्य जनता और हरेक परम्पराके गुढ़ वा परिद्रत अभी उसी दुनियामें जी रहे हैं जिसके कारण सब धर्मपरमराय निस्तेज और मिथ्यामिमानी हो गई हैं।

विद्याभूमि-विदेह

वेशाली विदेह-मिथिलाके द्वारा अनेक शास्त्रीय विद्याओं विषयमें विदार का जो स्थान है वह इमें पुराने शीसकी साद दिलाता है। उपनिषदीके उपलब्ध भाष्योंके प्रतिद प्रसिद्ध ब्राचार्य मले ही दिल्लामें हुए हो पर उपनिषदोंके शास्त्रतस्यविषयक और अदैतस्य रूपविषयक अनेक सम्मीर चिन्तन-विदेहके जनकर्षी सभामें ही हुए हैं जिन चिन्तनोंने केवल पुराने आजायोंका ही नहीं पर ब्राप्तिक देश-विदेशके अनेक विद्वानीका भी त्यान सीचा है। बुद्धने धर्म भीर विजयके बहुत बड़े भागका असली उपदेश विद्वारके जुदे सुदे स्थानों में ही द्विया है: इतना ही नहीं बहिक बौद्ध विभिटक की सारी संकलना बिहारकी तीन संगीतियोंमें ही हुई है। को त्रिपिटक दिहारके सप्तोंके द्वारा ही पश्चिमाके दूर-दर अगस्य भागोमें भी पहुँचे हैं और जो इस समयको अनेक सापाक्रोमें रूपा-न्तरित भी इए हैं। इन्हीं विपिटकोंने सैंबड़ों यूरोपीय विद्वानोंको खपनी श्रोर सीवा श्रीर जी कई यूरोपीय भाषास्त्रीमें रूपान्तरित भी हुए । जैन परमराफे मूल आगम पीछेसे भन्ने ही पश्चिम और दिवाण भारतके बुदे-तुदे भागोमें पहुँचे हो, संकलित व लेलबद्ध भी हुए हो पर उनका उद्गम और प्रारम्भिक संप्रहस तथा संकलन तो विदारमें ही हुआ है । बीद संगीतिकी तरह प्रयम जैन संगीति भी विद्वारमें ही मिली यी। चागान्यके अर्थशासको और सम्भवतः कामशास-की जन्मभूमि भी विद्वार ही है। इस अब दार्शनिक, सूत्र श्रीर ब्याख्या ग्रंसीका विचार करते हैं तब तो हमारे सामने विहारकी वह प्राचीन प्रतिमा नूचे होकर उपस्थित होती है। कगाद और श्राचपाद ही नहीं पर उन दोनोंके वैशेषिक नाव दर्शनके भाष्य, वार्तिक, टीका, उपटीका सादि सारे सादित्य परिवारके प्रखेता विद्वारमें ही, खासकर विदेह मिथिलामें ही हुए हैं।

साला, बोग परम्पराके मूल जिन्तक श्रीर प्रन्थकार एवं व्यास्याकार विहार

में वा विहारकी सीमार्क आसपास ही हुए हैं। मेरे स्वालसे मीमांसाकार जैमिनी और बादरावरण भी विहारके ही होने चाहिए। पूर्वोत्तर मीमांसाके अनेक धुरीण प्रमुख व्यास्थाकार मिथिलामें ही हुए हैं जो एक बार सैकड़ो मीमांसक विद्वानीका बाम मानी जाती थी। बंगाल, बिख्या आदि अन्य मागोंमें न्याय विद्यानीका बाम मानी जाती थी। बंगाल, बिख्या आदि अन्य मागोंमें न्याय विद्यानी साखा-प्रशासाएँ फूटी हैं पर उनका मूल तो मिथिला ही है। वाचस्पति, उदयन, गंगेश आदि प्रकारड विद्वानीने दार्शनिक विद्याका इतना अधिक विकास किया है कि जिसका असर प्रत्येक धर्मपरम्परापर पढ़ा है। तस्वशिलाके ध्वंतके बाद जो बौद विद्वार स्थापित हुए उनके कारण तो विद्वार काशी वन गया था। नालन्दा, विक्रमशीला, उदन्तपुरी जैसे बड़े-बड़े विद्वार और जगतल जैसे साधारण विद्वारमें वसनेवाले मिद्धको और अन्य दुर्वेक मिश्र जैसे क्राइसण विद्वानीने जो संस्कृत बौद साहत्यका निर्माण किया है उसकी महराई, स्दूमता और बहुशुतता देखकर आजभी विद्वारके प्रति आदर उमक आता है। यह बात मली-मांति दमारे लक्ष्में आ सकती है कि बिद्वार धर्मकी तरह विद्याका भी तीर्य रहा है।

### विधाकेन्द्रोमें सर्व-विधाओंके संग्रहकी आवश्यकता

जैसा पहले स्चित किया है कि धर्मपरम्माओकी अपनी दृष्टिका तथा ध्यय-हारोका युगानुक्य विकास करना ही होगा। वैसे ही विद्याओंकी सब परम्पराओंको भी अपना तेज कायम रखने और बढ़ानेके लिए अध्ययन-अध्यापनकी प्रखालीके विपयमें नए सिरे से सोचना होगा।

प्राचीन भारतीय विद्याएँ कुल मिलाकर तीन भाषाओं में समा जाती हैं— संस्कृत, पाल और प्राकृत । एक समय था जब संस्कृतके पुरन्वर विद्वान् भी पालि या प्राकृत राख्येका जानते न वे या बहुत जलर-कपरने जानते थे। ऐसा भी समय था जब कि पालि और प्राकृत शाख्येके विद्वान् संस्कृत शाख्येकी पूर्वा जानकारी रखते न थे। यही स्थित पालि और प्राकृत शाख्येके जानकारों के बीच परस्परमें भी थी। पर कमशः समय बदलता गया। श्राज तो पुराने सुग-ने ऐसा पलटा सामा है कि इनमें कोई मी सच्चा विद्वान् एक या दूसरी मायाकी तथा उस भाषामें लिखे हुए शास्त्रोंकी उपेचा करके नवसुगीन विद्यालयों और महाविद्यालयीको चला ही नहीं सकता। इस दृष्टिसे जब विचार करते हैं तब स्थार माणूम पहता है कि यूरोपीन विद्यानोंने पिछली स्था सौ सप्तेंम भारतीय विद्याश्रोका को गौरव स्थापित किया है, संशोधन किया है उसकी वरावरी करनेके लिए तथा उससे कुछ श्राने बदनेके लिए इम मास्तवालयोंको श्रव श्रप्ययन-श्रभ्यापन, चिन्तन, लेखन और संपादन-विदेचन श्रादिका कम श्रनेक प्रकार- से बदलना होगां जिसके सिवाय हम प्राच्यविद्या-विशारव यूरोपीय विद्वानीके अनुगामी तक बनने में असमर्थ रहेंगे ।

प्राच्य मारतीय विद्याकी किसी भी शाखाका उच श्रव्ययन करनेके लिए तथा उच पदनी प्राप्त करनेके लिए हम भारतीय प्रोपके जुदे-जुदे देशों में जाते हैं उसमें केवल नौकरीकी हिन्दि श्रीप्री पानेका ही मोह नहीं है पर इसके साथ उन देशोंकी उस-उस संस्था का ज्यापक विद्यामय बातावरण भी निमित्त हैं। वहाँ के श्रद्ध्यापक, वहाँकी कार्यप्रचाली, वहाँ के पुस्तकालय श्रादि ऐसे श्रद्ध-प्रत्यक्ष हैं जो हमें अपनी श्रोर लींचते हैं, अपने देशकी विद्याश्रोंका श्रव्यापक करनेके लिए हमको हजारों कोस दूर कर्ज से करके भी जाना पड़ता है और उस स्थिति में जब कि उन प्राच्य विद्याश्रोंकी एक एक श्रास्त्राके पारवर्श अनेक विद्यान भारतमें भी मौजूद हो। यह कोई श्रव्ययक्षी बात नहीं है। वे विदेशी विद्यान इस देशमें श्राकर सीख गए, अभी वे सीखने श्राते हैं पर सिक्का उनका है। उनके सामने मारतीय पुराने परिवत और नई प्रयालीके श्रव्यापक श्रकसर पीके पढ़ जाते हैं। इसमें इतिमता और मोहका भाग बाद करके जो सत्य है उसकी श्रोर हमें देखना है। इसको देखते हुए सुक्को कहनेमें कोई भी हिचकिचाहर नहीं कि हमारे उस विद्याके केन्द्रोमें शिद्या-प्रयालीका श्रामूल परिवर्तन करना होगा।

उच्च विद्याके केन्द्र अनेक हो सकते हैं। पत्येक केन्द्रमें किसी एक विद्या-परंपराकी प्रधानता भी रह सकती है। फिर भी ऐसे केन्द्र अपने संशोधन कार्यमें पूर्ण तभी बन सकते हैं जब अपने साथ संबंध रखने वाली विद्या परंप-राखोकी भी पुस्तक आदि सामग्री वहाँ संपूर्णतया सुलम हो।

पालि, प्राकृत, संस्कृत भाषामें लिखे हुए सब प्रकारके शास्त्रोका परस्पर इतना बनिष्ठ संबन्ध है कि कोई भी एक शालाकी विद्याका अन्यासी विद्या की दूसरी शालाओं के आवश्यक वास्त्रविक परिशीलनको दिना किए सबा अन्यासी वन ही नहीं सकता, जो परिशीलन अपूरी सामग्रीवाले केन्द्रोमें संभव नहीं।

इससे पुराना पंचवाद और आतिवाद जो इस युगर्मे हैव समसा आता है वह अपने आप शिथिल हो जाता है। इस यह आनते हैं कि हमारे देशका उचवर्णांभिमानी विद्यार्थों भी पूरोपर्में जाकर वहाँ के संस्पेस वर्णांभिमान मूल वाता है। यह स्थिति अपने देशमें स्वामाविक तब वन सकती है जब कि एक ही केन्द्रमें अनेक अध्यापक हो, अध्येता हो और सबका परस्पर मिलन सहज हो। ऐसा नहीं होनेसे साध्यदायिकताका मिष्या अंश किसी न किसी रूपमें पुष हुए विना रह नहीं सकता। साम्प्रदाधिक दाताओंकी मनोहितको जीतने-के बास्ते उच्चविद्याके चेत्रमें भी साम्प्रदाधिकताका दिखाना संनालकोंको करना पत्रता ही है। उस लिये मेरे विचारसे तो उच्चतम अध्ययनके केन्द्रोमें सर्वविद्याओंको आवश्यक सामग्री होनी ही चाहिए।

### गाखीय परिभाषामें लोकजीवनकी द्याया

अब अलामें में संखेपमें वह दिखाना बाहता हूँ कि उस पुराने सुमके राज्यसंव और धर्मसंघका आएसमें बैसा चोली-दामनका संबन्ध रहा है औ द्यानेह शब्दोमें तथा तत्त्वज्ञानकी परिभाषाक्रोमें भी मुरव्हित है। इस जानते हैं कि वन्त्रीयोंका राज्य गणुराज्य था। सर्यात् वह एक संघ था। असा स्रोर संब पान्ड ऐसे समृहके बचक हैं जो अपना काम जुने हुए योग्य सम्बोंके हारा करते में । वही बात धर्मचेनमें भी थीं । जैनसंब मो भिन्न-भिन्नशी, बानक शाविका चतुर्विष प्राङ्गीसे ही चना और सब बाबोंकी सम्मविसे ही काम करता रहा । जैसे-जैसे बेनधर्मका प्रधार बात्यान्य चेत्रोमें तथा छोटे-बड़े सैक्डो-हजारी गोंबोमें दुआ वैसे-दैसे स्थानिक संच भी कावस हुए वो छाल तक कावम हैं। किसी भी एक करने या शहरको तीजिए अगर वहाँ जैन बस्ता है तो उसका वहाँ संघ होगा और सारा धार्मिक कारोबार संघके जिस्से होगा । संचन्न कोई गुलिया मनमानी नहीं कर सफता। बड़ेसे बढ़ा खाचार्य भी हो तो भी उसे संपन्ने अवान सना ही होगा । संपत्ते बहिष्कृत व्यक्तिया कोई गौरव नहीं । सारे तीर्थ, सारे धार्मिक, सार्वजनिक काम संबंधी देखरेखमें ही चलते हैं। बार उन इकाई संबंधे मिलनसे पान्तीय और भारतीय संबंधि घटना भी झाल तक चली बाती है। देसे गग्राज्यका भारतव्यापी संवस्तव्यमें विकास हुआ वैसे ही पार्गनाम और महाबीरके द्वारा संबालित उस समयके छोटे वड़े संघीके विकाससक्यमें आजकी जैन संबन्धयस्या है। हुद्रका संघ भी वैसा ही है। किसी भी वेशमें जहाँ बीज बर्म है वहाँ संघ व्यवस्था है छीर सारा पार्मिक व्यवहार संयोक्ते हास ही जनाना है । विश्वन के वाल

जैसे उस समयके राज्योंके साथ गया शब्द लगा या वैसे ही महावीरके मुख्य शिष्योंके साथ 'गया' शब्द प्रमुक्त है । उनके प्यारह मुख्य किया जो विहारमें ही जन्मे ये वे गयाचर कहलाते हैं। ब्राज भी जैन परम्पामें 'गया।' पद आयम है और वीड परम्परामें संब स्थविर वा संबनायक पद।

वैन तत्त्वकानकी परिभाषाकों में नमवादकी परिभाषाका भी स्थान है । नय पूर्व सम्बद्धी एक बालुको जाननेवाली इंग्टिका नाम है । ऐसे नमके सात प्रकार जन साकोंग्रे पुराने समयसे मिलते हैं जिनमें प्रथम नमका नाम है 'नेगम'। कहना न होगा हि नैगम शब्द 'निगम' से बना है को निगम वैशालीमें थे श्रीर जिनके उल्लेख सिक्कोंमें भी मिले हैं। 'निगम' समान करोबार करने-वालोंकी श्रेणी विशेष है। उसमें एक प्रकारकी एकता रहती है श्रीर सम रखून व्यवहार एक-सा चलता है। उसी 'निगम' का भाव लेकर उसके उपरसे नैगम शब्दके द्वारा जैन परमाराने एक ऐसी दृष्टिका सूचन किया है जो समाजमें स्थूल होती है श्रीर जिसके श्राधारपर जीवन व्यवहार चलता है।

नैयमके बाद संग्रह, व्यवहार, ऋजुस्त्र, शब्द, समभिक्तद और एवंभूत ऐसे झुर शब्दोंके द्वारा यह क्यांशिक विचारसरिएयोका सूचन श्राता है। मेरी रायमें उक्त खड़ो दृष्टियाँ यदापि तत्त्व-हानसे संबन्ध स्वती हैं पर वे मूलत: उस समयके राज्य व्यवहार और सामाजिक व्यावहारिक खाबारपर फलिस की गई हैं। इतना ही नहीं बल्कि संग्रह व्यवहारादि ऊपर सचित शब्द भी तत्कालीन माणा प्रयोगोरे लिए हैं। अनेक गगा मिलकर राज्य व्यवस्था या समाज व्यवस्था करते ये जो एक प्रकारका समुदाय या संग्रह होता था और जिसमें मेदमें समेद दृष्टिका प्राधान्य रहता या । तत्वज्ञानके संग्रह नयके अर्थमें भी वहीं भाव है। व्यवहार चाहे राजकांध ही या सामाजिक वह जुदें-जुदे व्यक्ति या दलके द्वारा ही सिद्ध होता है। तत्त्वज्ञानके व्यवहार नयुमें भी भेद ग्रमात् विभाजनका ही भाव मुख्य है। इस वैद्यालीमें पाए गए विकास जानते हैं कि 'ब्यावहारिक' और 'विनिधय महामात्य' को तरह 'सूत्रधार' भी एक पर्व या । मेरे स्वालते सुवधारका काम वही होना चाहिए जो जैन तलकांत्रके अनुसूत्र नय शब्दते लिखित होता है। अधुमूजनयका धर्य है-आगे पीछेकी गली क्रीजीमें न जाकर केवल वर्तमानका ही विचार करना । संभव है सुवधारका काम भी वैद्या हो कुछ रहा हो जो उपस्थित समस्याओंको तुरस्त निपटाए । हरेक समाजमें, सम्प्रदावमें और राज्यमें भी प्रसंग विशेषपर शब्द अर्थात् आशको ही प्राधान्य देना पहता है । जब अन्य प्रकारसे मामला सुलकता न हो तब किसी एकका शब्द हो अन्तिम प्रमाण माना जातो है। शब्दके इस प्राधान्यका मान अन्य रूपमें शब्दनयमें गर्भित है । बुद्दने खुद ही कहा है कि लिच्छ्यीगगा पुराने रीतिरियाओं अर्थात् रूदियोका आदर करेंसे 👣 कोई भी समाज प्रचलित रुदियोका सर्वेथा उम्मलन करके नहीं की सकता। समाभ-रुद्रनयमें रुद्धिके अनुसरस्का मान तास्त्रिक दृष्टिसे बरामा है । समाज, राज्य और घमकी व्यवहारगत और स्थूल विचारसरणी वा व्यवस्था कुछ भी नयों न हो पर उनमें सत्यकी पारमाधिक हिंछ न हो तो बह न जी सकती है, न प्रगति कर सकती है। एवर भूतनय उसी पारमाधिक दृष्टिका स्वक है जी तथागतके 'तथा' शब्दमें या पिछले महायानके 'तथता' में निहित है। जैन परम्पराने भी 'तहत्ति' शब्द उसी सुगसे ब्राह्मतक प्रचलित है। जो इतना ही स्चित करता है कि सत्य जैसा है वैसा हम स्वीकार करते हैं।

ब्राह्मग्, बीढ, जैन ब्रादि श्रनेक परम्पराश्चीके प्राप्य प्रत्योंने तथा सुलम रिक्के धीर खुदाईसे निकली हुई श्रन्यान्य समग्रीसे जब इम प्राचीन श्राचार-विचारोका, संस्कृतिके विविध श्रङ्गोका, भाषाके श्रञ्ज-प्रत्यञ्चोका श्रीर शब्दके श्रयों के भिन्न-भिन्न स्तरीका विचार करेंगे तब शायद इमको ऊपरकी दुलना भी काम दे सके। इस दृष्टिसे मैंने यहाँ संकेत कर दिया है। बाकी तो जब इम उपनिषदी, महाभारत-रामायगा जैसे महाकाव्यो, पुरागी, पिटको, श्रामनी श्रीर दार्शनिक साहित्यका दुलनात्मक बढ़े पैमानेपर श्रप्ययन करेंगे तब श्रनेक रहस्य ऐसे शत होंगे जो स्चित करेंगे कि यह सब किसी एक यह बीजका विविध विस्तार मात्र है।

### अध्ययनका विस्तार

पाश्चात्य देशोमें प्राच्यविद्याके अध्ययन आदिका विकास हुआ है उसमें अविधान्त उद्योगके सिवाय वैशानिक हिंह, जाति और पन्थमेदसे ऊपर उठकर सीचनेकी दांच और सर्वाङ्गीया अवलोकन ये मुख्य कारण हैं। इमें इस मार्गको अपनाना होगा। इन बहुत योड़े समयमें अमीध विकास कर सकते हैं। इस हिंहसे सीचता है तब कहनेका मन होता है कि हमें उच्च विद्याके वर्तुलमें अवेश्ता आदि करपुस्त परम्पराके साहि यका समावेश करना होगा। इतना हो नहीं बिक्क इस्लामी साहित्यको भी समुचित स्थान देना होगा। जब इम इस देशमें राजकीय एवं सोस्कृतिक हिंससे धुलमिल गए हैं या अविमान्य रूपसे साप रहते हैं तब हमें उसी भावसे सब विद्याओंको समुचित स्थान देना होगा। विहार या वैशाली-विदेहमें इस्लामी संस्कृतिका काफी स्थान है। और पटना, वैशाली आदि विहारके स्थानोंकी खुदाईमें ताता जैसे पारसी ग्रहस्थ मदद करते हैं यह भी हमें मूलना न चाहिए।

### मुदानमें सहयोग

आचार्य विनोबाजीकी मौजूदगीने सारे देशका ध्यान अभी विहारकी ओर लीचा है। मालूम होता है कि वे पुराने और नये आहिसाके सन्देशको लेकर विहारमें वैशालीकी धर्मभावनाको मूर्त कर रहे हैं। विहारके निवासी स्वभावसे सरल पाए गए हैं। मूदानयह यह तो आहिसा भावनाका एक प्रतीक मात्र है। सन्दे आर्थमें उसके साथ कई बातें अतिवार्थ रूपसे जुड़ी हुई हैं जिनके बिना नवभारतका निर्माण संभव नहीं। जमीदार जमीनका दान करे, धनवान संपत्ति का दान करे। पर इसके दिवा भी आत्मशुद्धि अनेक रूपसे आवश्यक है। आज चारों ओर शिकायत रिश्वतकोरीकी है। विहारके राजतंत्रवाहक इस स्रतिको निर्मूल करेंगे तो वह कार्य विशेष आशीर्वादक्य सिद्ध होगा। और देशके अन्य भागोंमें विहारकी यह पहल अनुकरणीय बनेगी। उपर जो इस कहा गया है वह सब महावीर, बुद्ध, गांधीजी वगैरहकी सम्मिलित आदिसा-भावनामेंसे फलित होने वाला ही विचार है जो हर जन्मजयन्ती पर उपसुक्त है।

[ वैशाली-संघ द्वारा आयोजित भ० महावीर जयन्तीके अवसरपर अध्यद्य पदसे दिया गया व्याख्यान—ई० १६५३ । ]

and the committee the first per time at

At the little was to be supply at the same of the late of the

the residence of the second for the

Law are and the law are

I I seems the star

# while proper of a parties region region of the rock printly because

and more I to the first first land a life for the plant the same of the life of the same o

लेख अभी सन गया। मभको तो इसमें कीई अयुक्त किंवा ब्रामित्तनमक अंश प्रतीत नहीं हुआ। इससे भी कड़ी समालीचना गुजरात, महाराष्ट्र शाहिमें खद जैन समाजमें होती है। अगर किसीको लेखमें गलती मालूम हो तो उसका धर्म है कि वह यक्ति तथा दलीलसे जवाब दे। व्यवहार धर्म सामाजिक वस्तु है, इसपर विचार करना, समालोचना करना हरएक इडिजाली और जवाबदेह व्यक्तिका कर्तव्य है। ऐसे कर्तव्यको दबावसे, मक्से, लालचसे, जगामदसे रोकना समाज की सुबरनेसे वा स्वारनेसे रोकना मात्र है। समालोचक भ्रान्त हो तो स्यक्तिक जवाबसे उसकी भ्रान्ति दर करना, यह दसरे पनका पवित्र कर्तांच्य है। यह तो हुई सार्वजनिक वस्तुपर समालोचनाकी सामान्य वात । पर समालोचकका भी एक अधिकार होता है जिसके बलपर वह समाजके चाल व्यवहारों और मान्यताखोंकी टीका कर सकता है। वह अधिकार यह है कि उसका दर्शन तथा अवलोकन स्पष्ट एवं निष्पच हो । वह किसी लालच, स्वार्थ या खशामदसे प्रेरित होकर प्रवृत्त होनेवाला न हो । इस श्रविकारकी परीजा भी हो सकती है। मैं कुछ लिखने लगा, विरोधियोने मुफे कुछ लालच दी, कुछ खुशामद की श्रीर मैं रुक गया। श्रथवा मुक्ते भय दिखाया, पूरी तरह गिरानेका प्रयत्न किया और में अपने विचार प्रकट करनेसे रक गया या विचार वापिस खींच लिया तब समक्रता चाहिए कि मेरा समा-लोचनाका अधिकार नहीं है। इसी तरह किसी व्यक्ति या समहको नीचा दिखानेकी बरी नियतसे भी समालोचना करना श्रिथकार-शत्य है। ऐसी नियतकी परीचा भी की जा सकती है । सामाजिक व चार्मिक संशोधनकी तटस्य दृष्टिसे अपना विचार प्रकट करना, यह अपना पढे लिखे लोगोंका विचारधर्म है। इसे उत्त-रोत्तर विकसित ही करना चाहिये । इकावर्टे जितनी ऋषिक हो उतना विकास भी ऋषिक साधना चाहिये। मतलब यह कि चर्चित विषयको और भी गहराई एवं प्रमागोंके साथ फिरसे सोचना-जाँचना चाहिए और सममाव विशेष पृष्ट करके उस विवादास्पद विषयपर विशेष गहराई एवं सम्स्ताके साथ जिलते

<sup>(</sup>१) भी भैनरमलाजी सियोके नाम यह पत्र 'धर्म और धन' शीर्षक तेखके विषयमें विस्ता गया था।

रहना चाहिए । विचार व अम्यासका चेत्र अनुकृत परिस्थितिको तरह प्रतिकृत परिस्थितिमें भी विस्तत होता है ।

मुफ्तको आपके लेखसे तथा थोड़ेसे वैयक्तिक परिचयसे मालुम होता है कि श्रापने किसी बुरी नियतसे या स्वार्थसे नहीं लिखा है। लेखकी वस्त तो विलक्ष सही है। इस स्थितिमें जितना विरोध हो, आपकी परीचा ही है। सममाद और अस्यासकी वृद्धिके साथ लेखमें चर्चित मुद्दोपर आगे भी विशेष लिखना धर्म हो जाता है। हाँ, जहाँ कोई गलती मालुम हो, कोई बतलाय, कौरन छरलतासे स्वीकार कर लेनेकी हिम्मत भी रखना । याकी जो-जो काम खास कर सार्वज-निक काम, धनाक्षित होंगे वहाँ धन ग्रपने विरोधियोंको चुप करनेका प्रयस्न करेगा ही । इसीसे मैंने आप नवयुवकोंके समझ कहा था कि पत्र-प्रविकादि स्वावलम्बनसे चलाग्रो । ग्रेस ग्रादिमें घनिकोंका ग्राश्रय उतना बांछनीय नहीं । कामका प्रमाण घोड़ा डांकर भी को स्वायलम्बी होगा वही ठीन और निरुपद्वव होगा। हाँ, सब धनी एकसे नहीं होते। विद्वान् भी, लेखक भी स्वाधीं, खुशामदी होते हैं। कोई विलकुल सुयोग्य भी होते हैं। घनिकोंमें भी सुयोग्य व्यक्तिका अत्यन्त स्रमाव नहीं । धन स्वभावसे बुरी वस्तु नहीं जैसे विद्या भी । श्चतएन श्चगर सामाजिक प्रवृत्तिमें पड़ना हो तब तो हरेक सुवकके वास्ते वसरी है कि वह विचार एवं अभ्याससे स्वावलम्बी बने और घोड़ों भी अपनी आमदनी पर ही कामका हौसला रखे । गुख्याही धनिकोंका आश्रय मिल जाए तो वह नाममें समझना ।

इस हरिटसे आगे लेखन-प्रवृत्ति करनेसे फिर खोम होनेका कोई प्रसङ्ग नहीं आता। बाकी समाज, खास कर मारवाडी समाज इतना विद्यानिवहीन और असहिष्णु है कि शुरू-शुरूमें उसकी ओरसे सब प्रकारके विरोधीको सम्भव मान ही रखना चाहिए, पर वह समाज भी इस जमानेमें अपनी स्थिति इच्छा या अनिच्छासे बदल ही रहा है। उसमें भी पढ़े लिखे बढ़ रहे हैं। आगे वहीं सन्तान अपने वर्तमान पूर्वजोंकी कहीं समीदा करेगी, जैसी आपने की है।

्रियोसवाल नवयुवक ८-११

of Andrews States and Applications and comments Perfective for the partition of the part the same of the first or the last the last the same of the same

# दार्शनिक मीमांसा

नाहीनिक मीमांसा

### दर्शन और सम्प्रदाय ।

A STATE OF THE REAL PROPERTY.

न्यायकुमुद्दन्त्र यह दर्शनका अन्य है, सो भी सम्प्रदाय विशेषका, अत्यव सर्वोपयोगिताकी हथ्यिसे यह विचार करना उचित होगा कि दर्शनका मतलब क्या समभा जाता है और बस्तुतः उसका मतलब क्या होना चाहिए। इसी तरह यह भी विचारना समुचित होगा कि सम्प्रदाय क्या वस्तु है और उसके साथ दर्शनका संबन्ध कैसा रहा है तथा उस संप्रदायक संबन्धके फलस्वरूप दर्शनमें क्या गुग्ए-दोष आप है इत्यादि।

सब कोई सामान्य रूपसे यही समझते और मानते आए हैं कि दर्शनका मत-लव है तन्त्र-साहात्कार । सभी दार्शनिक अपने-अपने सांप्रदायिक दर्शनको साहात्कार रूप ही मानते आए हैं । यहाँ सवाल यह है कि साहात्कार किसे कहना ? इसका जवाब एक ही हो सकता है कि साहात्कार वह है जिसमें अम या सन्देहको अवकाश न हो और साह्यात्कार किए गए तन्त्वमें फिर मतमेद या विरोध न हो । अगर दर्शनकी उक्त साह्यात्कारतमक व्याच्या सबको मान्य है तो दूसरा प्रश्न यह होता है कि अनेक सम्प्रदायाश्रित विविध दर्शनों में एक ही तन्त्वके विषयमें इतने नाना मतमेद कैसे और उनमें असमाध्य समझा जाने-वाला परेत्यर विरोध कैसा ? इस एकाका जवाब देनेके लिए हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम दर्शन अव्यक्त कुछ और अर्थ समझें । उसका जो पालात्कार अर्थ समझा जाता है और जो चिरकालसे शास्त्रोमें भी लिखा मिलता है, वह अर्थ अगर यथार्थ है, तो मेरी रायमें वह समझ दर्शनों दारा निर्विवाद और असंदिग्व रूपसे समसत निम्नलिखित आध्यात्मिक अमेर्योमें ही धट सकता है—

१—पुनर्जना, २—उहका कारण, २—पुनर्जन्मप्राही कोई तस्व, ४— सावनविशेष द्वारा पुनर्जन्मके कारणीका उच्छेद ।

ये प्रमेष सालात्कारके विषय माने जा सकते हैं। कमी-न-कभी किसी तपस्ती द्रष्टा वा द्रष्टाश्लोको उक्त तत्वीका सालात्कार हुन्ना होग। ऐसा कहा जा सकता है; क्योंकि ब्राजतक किसी ब्राध्यात्मिक दर्शनमें इन तथा ऐसे तस्वीके बारेमें

१. पं॰ महेन्द्रकुमारसमादित न्याधकुमुक्चन्द्रके द्वितीय भागके प्राक्कयनका श्रंश, इँ॰ १६४१ ।

न तो मतमेद प्रकट हुआ है और न उनमें किसीका विरोध ही रहा है। पर उक्त मूल आध्यात्मिक प्रमेयोंके विशेष-विशेष स्वरूपके विषयमें तथा उनके व्यौरेवार विचारमें सभी प्रधान-प्रधान दर्शनोंका और कभी-कभी तो एक ही दर्शनकी अनेक शाखाओंका इतना आधिक मतमेद और विरोध शाखोंमें देखा जाता है कि जिसे देखकर तटस्य समालोचक यह कभी नहीं मान सकता कि किसी एक या सभी सम्प्रदायके व्यौरेवार मन्तव्य साजात्कारके विषय हुए हों। अगर ये मन्तव्य साजात्कृत हों तो किस सम्प्रदायके १ किसी एक सम्प्रदायके प्रवर्तकको व्यौरेके बारेमें साजात्कर्ता—इच्छा सावित करना देदी खीर है। अतप्य बहुत हुआ तो उक्त मूल प्रमेयोंमें दर्शनका साजात्कार अर्थ मान लेनेके बाद ब्योरेके वारेमें दर्शनका कुछ और ही अर्थ करना पड़ेगा।

विचार करनेसे जान पहला है, कि दर्शनका दूषरा अर्थ 'सबल प्रतीति' ही करना ठीक है। शब्दके अर्थोंके भी जुदे-जुदे स्तर होते हैं। दर्शनके अर्थका यह दूषरा स्तर है। हम वाचक उमास्वातिके ''तस्वार्यक्षदानं सम्बन्दर्शनम्" इस सूत्रमें तथा इसकी व्याख्याओं में वह दूषरा स्तर स्पष्ट पाते हैं। वाचकने साफ कहा है कि प्रमेपोकी अदा ही दर्शन है। यहाँ वह कभी न भूलना चाहिए कि अदाके माने है बलवती प्रतीति या विश्वास, न कि साझात्कार। अदा वा विश्वास, साझात्कारको सम्बद्धायमें जीवित स्वनेको एक भूमिका विशेष है,

जिसे मैंने दर्शनका दूसरा स्तर कहा है।

यों तो सम्प्रदाय हर एक देशके चिन्तकों में देखा जाता है। यूरोपके तस्व-चिन्तनकी आच भूमि प्रीसके चिन्तकों में भी परस्र विरोधी क्रनेक संप्रदाय रहे हैं, पर भारतीय तत्व-चिन्तकों के सम्प्रदायकी कथा कुछ निराजों ही है। इस देश के सम्प्रदाय मूलमें धर्मशाया और धर्मजीवी रहे हैं। सभी सम्प्रदायोंने तथा-चिन्तनको आश्रय ही नहीं दिया बल्कि उसके विकास और विस्तारमें भी यहत कुछ किया है। एक तरहसे भारतीय तत्व-चिन्तनका चमत्कारपूर्ण बौदिक प्रदेश बुदे-खुदे सम्प्रदायोंके प्रयत्नका ही परिशाम है। पर हमें जो सोचना है यह तो यह है कि हरएक सम्प्रदाय अपने जिन मन्तव्योंपर सवल विश्वास रखता है और जिन मन्तव्योंको दूसरा विरोधी सम्प्रदाय कर्तई माननेको तैयार नहीं है वे मन्तव्य सम्प्रदायिक विश्वास या साम्प्रदायिक मावनाको ही विषय माने जा सकते हैं, साबात्कारके विषय नहीं। इस तरह साबात्कारका सामान्य खांत सम्प्रदायोंकी मृमियर व्योरेके विशेष प्रवाहोंमें विभाजित होते ही विश्वास और प्रतीतिका रूप धारण करने लगता है।

वन मानात्कार विश्वासकार्मे परिण्त हुआ तन उस विश्वासको स्वापित

रखने और उसका समर्थन करनेके लिए सभी सम्प्रदायोंको कल्पनाओंका, दलीलोका तथा तकाँका सहारा लेना पढ़ा। सभी साम्प्रदायिक तख-चिन्तक अपने-अपने विश्वासकी पुष्टिके लिए कल्पनाओंका सहारा पूरे तीरसे तेते रहे किर भी वह मानते रहे कि हम और हमारा सम्प्रदाय जो कुछ मानते हैं वह सब कल्पना नहीं किन्तु सादालकार है। इस तरह कल्पनाओंका तथा सख-असल्प और अर्थ सत्य तकाँका समावेश भी दर्शनके अर्थमें हो गया। एक तरफ सही सम्प्रदायने मूल दर्शन याने सादालकारको रहा की और उसे सम्प्र करनेके लिये अनेक प्रकारके चिन्तनको चालू रखा तथा उसे व्यक्त करनेकी अनेक मनोरम कल्पनाएँ की, वहाँ दूसरी तरफ सम्प्रदायकी वाहपर बढ़ने तथा फूलने-फलनेवाली तल्य-चिन्तनकी चेल इतनी पर्राक्षत हो गई कि उसे सम्प्रदायक सिवाय कोई दूसरा सहारा ही न रहा। फलता पर्यवन्द पद्मिनवोकी तरह तल्य-चिन्तनकी वेल भी कोमल और संक्रुचित दृष्टिवाली वन गई।

इम साम्प्रदायिक चिन्तकीका यह सुकाव रीज देखते हैं कि वे अपने चिन्तन में तो कितनी ही कमी या अपनी दलोलोंमें कितना ही लचरपन क्यों न हो उसे प्रायः देख नहीं पाते । और दूसरे विरोधी सम्प्रदायके तत्व-चिन्तनीमें कितना ही साद्गुएव और वैशदा क्यों न हो । उसे स्वीकार करनेमें भी हिचकिचाते हैं। साम्प्रदायिक तत्व-चिन्तनींका यह भी मानस देखा जाता है कि वे सम्प्रदायान्तरके प्रमेवोको वा विशेष चिन्तनोको अपना कर भी मुक्त करठसे उसके प्रति कृतस्ता दर्शानेमें हिचकिचाते हैं। दर्शन जब साखात्कारकी भूमिकाको लॉधकर विश्वात-की मृमिकापर आया और उसमें कल्पनाओं तथा सत्यासत्य तकाँका भी समावेश किया जाने लगा, तब दर्शन साम्प्रदायिक संकुचित दृष्टियोमें आहत होकर, मूलमें शुद्ध आध्यात्मिक होते इए भी अनेक दोषोका पुछ वन गया। अब तो प्रथकरण करना ही कठिन हो गया है कि दार्शनिक चिन्तनोमें क्या कल्पनामात्र है, क्या कर्य तर्क है, या क्या अकर्य तर्क है ! हरएक सम्प्रदायका अनुपायी चाहे. वह अपह हो, या पड़ा-लिखा, विद्यार्थी एवं परिवत, यह मानकर ही अपने तलचिन्तक प्रथोको सुनता है या पदता-पदाता है, कि इस इमार वस्त्रप्रम्य में जो कुछ लिखा गया है वह अञ्चरशः सत्य है, इसमें आन्ति या उन्देहको अवकाश ही नहीं है तथा इसमें जो कुछ है वह दूसरे किसी सम्प्रदायके प्रत्यमें नहीं है और अगर है तो भी वह हमारे सम्प्रदावसे ही उसमें गया है। इस मकारकी मत्येक सम्प्रदायकी अपूर्णमें पूर्ण मान खेनेकी प्रशृत्वि इतनी अधिक यलवती है कि अगर इसका कुछ इलाज न हुआ तो मनुष्य जातिके उपकार के लिये महत्त हुआ यह दर्शन मनुष्यताका ही धातक विद होगा।

में सममता है कि उक्त दोषको दूर करनेके अनेक उपायोमिसे एक उपाय यह भी है कि जहाँ दारानिक प्रमेशोंका अध्ययन तात्विक दिखें किया जाए वहाँ साथ हो साथ वह अध्ययन ऐतिहासिक तथा तुलनात्मक दृष्टिसे भी किया जाए । अब इम किसो भी एक दर्शनके प्रमेशोंका अध्ययन ऐतिहासिक तथा तुलनात्मक दृष्टिसे करते हैं तब हमें अनेक दूसरे दर्शनोंके बारेमें भी जानकारी प्राप्त करनी पहती है। वह जानकारी अधूरी या विपर्यत्त नहीं। पूरी और यथासम्भव यथार्थ जानकारी होते ही हमारा मानस आपक आनके आलोकसे भर जाता है। जानकी विशालता और स्पष्टता हमारी दृष्टिनेंसे संकुचितता तथा तज्जन्य भय आदि दोषोंको उसी तरह इटाती है जिस तरह प्रकाश तमको। इम अधवंश आर अपूर्ण है, किर भी आधिक सत्यक निकट पहुँचना चाहते हैं। अगर हम योगी नहीं हैं किर भी अधिकाधिक सत्य तथा तक्व-दश्तनके अधिकारी बनना चाहते हैं तो हमारे वास्ते साधारण मार्ग यही है कि इम किसी भी दर्शनको वयासम्भव सवाक्षाण ऐतिहासिक तथा तल्लनात्मक दृष्टिसे भी पहुँ।

न्यायकुमुद चन्द्रके समादक पं अहिन्द्रकुमारची न्यायाचार्यने मूल अन्यके नीचे एक-एक छोटे-वह मुद्देपर जो बहुश्रुतावपूर्ण टिप्पण दिए हैं श्रीर प्रस्ता-वनामें जो अनेक सम्प्रदार्थाक श्राचार्योक श्रानमें एक दूसरेसे लेन-देनका ऐति-हासिक पर्याक्षीचन किया है, उन सबकी सार्थकता उपर्युक्त हिस्से अध्ययन करने-करानेमें ही है। सारे न्यायकुमुदचन्द्रके टिप्पण तथा प्रस्तायनाका प्रमाश अगर कार्य सावक है तो सर्व-प्रथम अध्यापकोंके लिए। जेन हो या जैनेतर, सच्चा जिलास इसमेसे बहुत कुछ पा सकता है। अध्यापकोंकी हिए एक बार साक हुई, उनका अवलाकन प्रदश्च एक बार विस्तृत हुआ, किर वह सुवात विधा-विभोग तथा अपद अनुवावियोम मी अपने-आप पैलने लगती है। इस मानी लामको निश्चित आगासे देखा जाए तो सुकतो वह कहनेमें लेश मी संक्षीच नहीं होता कि समादकका टिप्पण तथा प्रस्तावना विषयक अम दार्शनिक अध्य-यन चेन्नमें साम्यवाविकताकी संकुचित मनोहित दूर करनेमें बहुत कारगरसिंद होगा।

मारतवर्षको दर्शनोको जन्मस्थली छौर कीकास्मि माना जाता है। यहाँका अपद्रजन मी ब्रह्मजान, मोच्च तथा अनेकान्त जैसे शब्दोको पद-पदपर प्रयुक्त करता है, फिर भी भारतका दार्शनिक पौक्षश्चान्य क्यों हो गया है। इसका विचार करना जरूरी है। इस देखते हैं कि दार्शनिक प्रदेशमें कुछ ऐसे दांष दाखिल हो गए हैं जिनकी छोर चिन्तकोंका ब्यान अवश्य जाना चाहिए। पहली बात दर्शनोंके पठन संबन्धी उद्देश्य की है। जिसे कोई दूसरा च्लेंच न मिले और बुद्धिपक्षन आजीविका करनी हो तो बहुधा वह दर्शनोंकी छोर

भक्ता है। मानों दार्शनिक अभ्यासका उद्देश्य या तो प्रधानतया आजीविका हो गया है या बादविजय एवं बुद्धिवलास । इसका पल इस सर्वेत्र एक ही देखते हैं कि या तो दार्शनिक गुलाम वन जाता है या मुखशील । इस तरह जहाँ दर्शन शास्त्रत अमरताकी गाथा तथा अनिवार्व प्रतिस्त्रा मृत्युकी गाथा सिलाकर ग्रामयका संदेत करता है वहाँ उसके ग्राम्यासी हम निरे भीर वन गए हैं। जहाँ दर्शन हमें सत्वासत्यका विवेक सिखाता है वहाँ हम उलटे असत्वको समझनेमें भी असमर्थ हो रहे हैं, तथा अगर उसे समझ भी लिया, तो उसका परिहार करनेके विचारते ही काँप उठते हैं। दर्शन जहां दिन-रात आसीक्य या आत्मीपम्य सिखाता है वहाँ इम भेद-प्रभेदोंको और भी विशेष रूपसे पुष्ट करनेमें ही लग जाते हैं। यह सब विपरीत परिगाम देखा जाता है। इसका कारण एक ही है और वह है दर्शनके अध्ययनके उद्देश्यको ठीक-ठीक न समक्ता । दर्शन पढ़नेका अधिकारी वहीं हो उकता है और उसे ही पढ़ना चाहिए कि जो सत्यासत्यके विवेकका सामध्ये प्राप्त करना चाहता हो और जो सत्यके स्वीकारकी हिम्मतकी अपेचा असत्यका परिहार करनेकी हिम्मत या पौरुप सर्व-प्रथम और सर्वाधिक प्रमास्में प्रकट करना चाहता हो । संचेपमें दर्शनके अध्ययनका एक मात्र उद्देश्य है जीवनकी बाहरी और भीतरी शुद्धि । इस उद्देश्यको सामने रखकर ही उसका पठनन्याउन जारो रहे तभी वह मानवताका पोपक यन सकता है।

दूसरी वात है दार्शनिक प्रदेशमें नए छंशोधनोंकी। श्रमी तक वही देखा जाता है कि प्रत्येक सम्प्रदायमें जो मान्यताएँ श्रीर जो कल्पनाएँ रूढ़ हो गई है उन्हींको उस सम्प्रदायमें सबंश प्रचीत माना जाता है और आवश्यक नए विचारप्रकाशका उनमें प्रवेश हो नहीं होने पाता। पूर्व-पूर्व पुरखोंक द्वारा किये गए श्रीर उत्तराधिकारमें दिये गए जिन्दानों तथा धारणाश्रीका प्रवाह ही सम्प्रदाय है। हर एक सम्प्रदायका माननेवाला अपने मन्तव्योंके समर्थनमें ऐतिहांकिक तथा वैज्ञानिक हिटकी प्रतिष्ठाका उपयोग तो करना चाहता है, पर इस हिका उपयोग वहाँ तक ही करता है जहाँ उसे कुछ भी परिवर्तन न करना पढ़े। परिवर्तन श्रीर संशोधनक नामसे या तो सम्प्रदाय ववदाता है या अपनेमें पहलेसे ही सब कुछ होनेकी डींग होकता है। इसलिए भारतका वाशानिक पाछ पढ़ गया। जहाँ-जहाँ वैज्ञानिक प्रमेयिक द्वारा या वैज्ञानिक पदातके द्वारा द्वार्यीनक विपयोमें संशोधन करनेकी गुंजाइश हो वहाँ स्वंत्र उसका उपयोग स्थार न किया जाएगा तो वह स्नातन दार्शनिक विद्या केवल पुराखोकी ही वस्त रह जाएगी। स्रत्यूय दार्शनिक द्वारा संशोधन करनेकी ग्रांतिक विद्या केवल पुराखोकी ही वस्त रह जाएगी। स्रत्यूय दार्शनिक द्वारा संशोधन करनेकी ग्रांतिकी छोर

भी कुढ़ाव होना बहरी है।

## दर्शन शब्दका विशेषार्थ।

वर्शन शब्दके तीन श्रर्थ सभी परम्पाश्रोमें प्रसिद्ध हैं, जैसे—घटदर्शन इत्यादि व्यवहारमें बाद्धप ज्ञान श्रर्थमें, श्रात्मदर्शन इत्यादि व्यवहारमें खासकार श्रर्थमें श्रीर न्याय-दर्शन, सांख्य-दर्शन इत्यादि व्यवहारमें खास-खास परम्परासमात निश्चित विचारसरणी श्रर्थमें दर्शन शब्दका प्रयोग सर्वस्मत है पर उसके श्रन्य दो श्रर्थ को जैन परम्परामें प्रसिद्ध हैं वे श्रन्य परम्पराश्रोमें प्रसिद्ध नहीं। उनमेंसे एक श्रर्थ तो है श्रद्धान श्रीर दूसरा श्रर्थ है सामान्यवीय या श्रालीचन मात्र '। जैनशाखोंमें तत्त्वश्रद्धाको दर्शन पदसे व्यवहृत किया जाता है, जैसे—'तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्पर्दर्शनम्'—तत्त्वार्थ० १. २। इसी तरह बत्तुके निर्वशेषसत्तामात्रके बोधको भी दर्शन कहा जाता है जैसे—'विषय-विषयिस्त्रिपातानन्तरसमुद्मृतसत्तामात्रमोचरदर्शनात्'— प्रमाणन० २. ७। दर्शन शब्दके उक्त पाँच श्रर्थों मेंसे श्रन्तिम सामान्यवीयस्य श्रर्थ लेकर ही यहाँ विचार प्रस्तुत है। इसके सम्बन्धमें यहाँ छः मुद्दोपर कुळ विचार किया जाता है।

१. श्रास्तित्व—जिस बोधमें वस्तुका निर्विशेषण स्वरूपमात्र भाषित हो ऐसे बोधका श्रास्तित्व एक वा दूचरे नामसे तीन परम्पराश्चोंके सिवाय सभी परम्पराएँ स्वीकार करती हैं। जैनपरम्परा जिसे दर्शन कहती हैं उसी सामान्यमात्र बोधको

<sup>(</sup>१) दर्शन राज्यका आलोचन अर्थ, जिसका दूसरा नाम अनाकार उप-योग भी है, वहाँ कहा गया है सो श्वेताम्बर दिगम्बर दोनों परम्पराकी अति प्रतिद्ध मान्यताको लेकर । वस्तुतः दोनो परम्पराझोमें अनाकार उपयोगके सिवाय अन्य अर्थ भी दर्शन शब्दके देले जाते हैं। उदाहरणार्थ—लिङ्गके विना ही साचात् होनेवाला बोध अनाकार या दर्शन है और लिङ्गतापेच बोध साकार या जान है—यह एक मत । दूसरा मत ऐसा भी है कि वर्तमानमात्रप्राही बोध-दर्शन और त्रैकालिकप्राही बोध-ज्ञान—तत्वार्थमा। टी॰ २. १ । दिग-म्बरीय बवला टीकाका ऐसा भी मत है कि जो आत्म-मात्रका अवलोकन वह दर्शन और जो बाह्य अर्थका प्रकाश वह ज्ञान । यह मत बृहद्द्रव्यसंप्रहटीका (गा० ४४) तथा लबीयस्त्रयोकी अभयचन्द्रकृत (१. ५) में निर्दिष्ट है ।

न्याय-वैशेषिक, संख्य-योग तथा पूर्वोत्तरमीमांस्क निर्विकल्पक और म्रालोचन-मात्र कहते हैं। बौद्ध परम्परामें भी उसका निर्विकल्पक नाम प्रसिद्ध है। उक्त सभी दर्शन ऐसा मानते हैं कि ज्ञानव्यापारके उत्पत्तिक्रममें सर्वप्रथम ऐसे बोधका स्थान अनिवार्यरूपने आता है जो प्राह्म विषयके सन्मात्र स्वरूपको प्रहणा करे पर जिसमें कोई अंश विशेष्यविशेषगुरूपसे भाषित न हो । पिर भी । मध्य खौर बल्लमकी दो वेदान्त परम्पराएँ और तीस्री मतुंहरि और उसके पूर्ववर्ती शाब्दिकोकी परम्परा ज्ञानव्यापारके उत्पत्तिक्रममें किसी भी प्रकारके सामान्यमात्र बोधका श्रस्तित्व स्वीकार नहीं करती । उक्त तीन परम्पराश्चोका मन्तव्य है कि ऐसा बोध कोई हो ही नहीं सकता जिसमें कोई न कोई विशेष भाषित न हो या जिसमें किसी भी प्रकारका विशेष्य-विशेषण संबन्ध भासित न हो । उनका कहना है कि प्राथमिकदशापल जान भी किसी न किसी विशेष को, चाहे वह विशेष स्यूल ही क्यों न हो, प्रकाशित करता ही है अतएव ज्ञानमात्र स्विकल्पक हैं। निर्दिकल्पकका मतलब इतना ही समभाना चाहिए कि उसमें इतर जानोंकी छवेला विशेष कम भारित होते हैं। ज्ञानमानको सविकत्यक माननेवाली उक्त र्तान परम्पराञ्चोम भी शाब्दिक परम्परा ही प्राचीन है । सम्मव है मर्त्हरिकी उस परम्पराको ही मध्व श्रीर बल्लभने श्रपनाया हो।

र. लीकिकालीकिकता—निर्विकल्पका अस्तित्व माननेवाली सभी दार्शनिक परम्पराप लीकिक निर्विकल्प अर्थात् इन्द्रियसन्निकर्यक्रम्य निर्विकल्पको तो मानती हैं ही पर यहाँ प्रश्न है अलीकिक निर्विकल्पके अस्तित्व का । जैन और बीद दोनों परम्पराप ऐसे भी निर्विकल्पकको मानती हैं जो इन्द्रियसन्निकर्षके सिवाय भी योग या विशिष्ठात्मशक्तिसे उत्पन्न होता है । बीद परम्परामें ऐसा अलीकिक निर्विकल्पक योगिसवेदनके नामसे प्रसिद्ध है जब कि जैन परम्परामें अवधिवर्शन और केवलदर्शनके नामसे प्रसिद्ध है । न्याय-वैद्योषिक, सांस्थ-योग और पूर्वोक्तरमीमासक विविध कचावाले योगियोंका तथा उनके योगिकन्य अलीकिक शानका अस्तित्व स्वाकार करते हैं अत्यव उनके मतानुसार भी अलीकिक शानका अस्तित्व स्वाकार करते हैं अत्यव उनके मतानुसार भी अलीकिक निर्विकल्पका अस्तित्व मान तेनेमें कुछ बाधक जान नहीं पहला । अगर यह धारखा ठीक है तो कहना होगा कि सभी निर्विकल्पकासित्ववादी सविकल्पक शानकी तरह निर्विकल्पक शानको भी लीकिक अलीकिक रूपसे दो प्रकार का मानते हैं ।

<sup>1.</sup> Indian Psychology: Perception. P. 52-54

दे. विषयस्य — सभी निर्विक स्पक्त वादी सचामात्रको निर्विक स्पक्त विषय मानते हैं पर सचाके स्वरूपके बारेमें सभी एक मत नहीं। श्रतएव निर्विक स्पक्त के आह्मविषयका स्वरूप भी भिन्त-भिन्त दर्शनके अनुसार जुदा-जुदा हो फलित होता है। बौद्ध परम्पाके श्रनुसार अर्थकियाकारित्व ही स्वरूप है श्रीर वह भी खिला व्यक्तिमात्रमें ही पर्यवसित है जय कि शंकर वेदान्तके श्रनुसार श्रवस्व श्रीर सर्वव्यापक श्रह्म ही स्वत्वस्व है, जो न देशवद है न कालवद। न्याप वैशेषिक श्रीर पूर्व मीमांसक के श्रनुसार श्रवस्व है न कालवद। न्याप वैशेषिक श्रीर पूर्व मीमांसक श्रेत श्रीर श्रीरत्व है। सास्य-योग श्रीर जैन-परम्परामें सत्ता न तो खिलाक व्यक्ति मात्र नियत है। सास्य-योग श्रीर जैन-परमरामें सत्ता न तो खिलाक व्यक्ति मात्र नियत है, न श्रहस्वरूप है और न जाति रूप है। उक्त तीनों परम्पराप्र परिणामिनित्यत्ववादी होनेके कारण उनके मतानुसार उत्पाद-व्यय-श्रीव्यस्वरूप ही सत्ती पत्तिव होती है। जो कुछ हो, पर इतना तो निर्विवाद है कि सभी निर्विक स्पक्ति होती है। जो कुछ हो, पर इतना तो निर्विवाद है कि सभी निर्विक स्पक्ति श्रीन निर्विक स्पक्ति सन्मात्रका ही प्रतिपादन करते हैं।

४. मात्र प्रत्यक्रम-कोई ज्ञान परोवस्य भी होता है और प्रत्यक्रम भी वैसे सविकल्पक शान, पर निर्विकल्पक शान तो सभी निर्विकल्पकवादियोंके द्वारा केवल प्रत्यन्न-रूप माना गया है। कोई उसकी परोचता नहीं मानता. क्योंकि निर्विकल्पक, चाहे लौकिक हो या अलाकिक, पर उसकी उत्पात्त किशी शानसे व्यवहित न होनेके कारण वह साज्वात्रूप होनेसे प्रत्यच ही है। परन्तु जैन परमराके ब्रनुसार दर्शनकी गराना परोचमें भी की जानी चाहिए, क्योंक तार्षिक परिभाषाके खन्नार पराद्य मांतज्ञानका साज्यबद्धारक प्रत्यस कहा जाता है श्रवएव तद्वसार मति उपयोगके कमने ध्वत्रथम श्रवश्य होनेवाल दश्यन नामक बोधको मी सांव्यवहारिक प्रत्यक्त कहा जा सकता है पर आगामिक पाचीन विमाग, जिसमें पारमाधिक-सांव्यवहारिकस्पसं प्रत्यवृक्त भदाका स्थान नहीं है, तदनुसार तो मतिहान परोच्च मात्र हा माना जाता है जैसा कि तत्वाथे-वृत्र (१. ११) में देखा जाता है। तदनसार जैनपरम्परामें इन्द्रियजन्य दर्शन परोचकप ही है अत्यचक्य नहीं । सारांश यह कि जैन परम्परामें तार्किक परिभाषा-के अनुसार दर्शन प्रत्यन भी है और परोन्न भी। श्रविच और केवल रूप वर्शन तो मात्र प्रत्यचरूप ही है जब कि इन्द्रियजन्य दर्शन परोचरूप होने पर मी सांध्यवहारिक प्रस्यन्त माना जाता है। परन्तु आगमिक परिपाटीके अनुसार इन्द्रियजन्य दर्शन केवल परोच हो है छोर इन्द्रियनिरपेच अवध्यादि दर्शन केवल प्रत्यच ही हैं।

उत्पद्ध सामग्री—सौक्ति निविकल्पक को कैन तार्किक परम्पराके

श्रीत् सांव्यवहारिक दर्शन है उसकी उत्पादक सामग्रीमें विषयेन्द्रियस्त्रिपात श्रीर वयासम्भव श्रालोकादि सम्निविष्ट हैं। पर श्रलीकिक निर्विकल्प जो जैन-परम्पराके श्रनुसार पारमार्थिक दर्शन है उसकी उत्पत्ति इन्द्रियसम्बद्धके सिवाय ही केवल विशिष्ट श्रात्मशक्तिसे मानी गई है। उत्पादक सामग्रीके विषयमें जैन श्रीर जैनेतर परम्पराएँ कोई मतमेद नहीं रखती। फिर नी इस विषयमें शाहर वेदान्तका मन्तव्य खुदा है जो स्थान देने योग्य है। वह मानता है कि 'तस्व-मिंस' इत्यादि महावाक्यकन श्रक्षण्ड ब्रह्मबोध भी निर्विकल्पक है। इसके श्रनुसार निर्विकल्पक जा उत्पादक शब्द श्रादि मी हुआ जो श्रन्य परम्परासम्भत नहीं।

4. प्रामाण्य—निर्विकल्पके प्रामाण्यके सम्बन्धमें जैनेतर परम्पराएँ भी एकमत नहीं । बौद ख़ौर वेदान्त दर्शन तो निर्विकल्पकको ही प्रमाण मानते हैं
इतना ही नहीं बल्कि उनके मतानुसार निर्विकल्पक ही मुख्य व पारमार्थिक
प्रमाण है । न्याय-वशोषिक दर्शनमें निर्विकल्पक प्रमाल संबन्धमें एकविष
कलाना नहीं है । प्राचीन परम्पराके खनुसार निर्विकल्पक प्रमालय माना जाता
है जैसा कि श्रीधरने स्पष्ट किया है (कन्दली पु० १६८) ख़ौर विश्वनायने भी
प्रमामक्रत्वरूप प्रमाल मानकर निर्विकल्पकको प्रमा कहा है (कारिकादली
का० १३४) परन्तु गङ्गेश्वाची नव्य परम्पराके खनुसार निर्विकल्पक न प्रमा है
खौर न खप्रमा । तदनुसार प्रमाल किया खप्रमाल प्रकारतादिषटित होनेसे,
निर्विकल्प को प्रकारतादिश्वत्व है वह प्रमा-खप्रमा उभय विलक्षण है—कारिकावली का० १३५ । पूर्वभीमांसक ख़ौर सांस्य-बोगदर्शन सामान्यतः ऐसे
विषयोमें न्याय-वैशेषिकानुसारी होनेसे उनके मतानुसार भी निर्विकल्पकते
प्रमालकी वे ही कल्पनाएँ मानी जानी चाहिएँ जो न्यायवैशेषिक परमरागमें स्थिर
हुई हैं । इस सम्बन्धमें जैन परम्पराका मन्तव्य यहाँ विशेष रुपसे वर्शन करने
योग्य है।

जैनपरम्परामें प्रमास्त्र किया प्रामाणयका प्रश्न उसमें तर्कशुत आनेके वादका है, पहिलेका नहीं । पहिले तो उसमें मात्र आगामिक दृष्टि भी । आगमिक दृष्टिके अनुसार दर्शनीपयोगको प्रमाण किया अप्रमाण कहनेका प्रश्न ही न था । उस दृष्टिके अनुसार दर्शन हो या शान, या तो वह सम्यण् हो सकता है या मिच्या । उसका सम्यक्त और मिच्यास्त्र भी आप्यास्मिक भावानुसारी ही माना जाता था । अगर कोई आस्मा कमसे कम चतुर्थ गुणस्थानका अधिकारी हो अर्थात् वह सम्यक्त्यात हो तो उसका सामान्य या निशेष कोई भी उपयोग मोसमार्गरूप तथा सम्बन्ध माना जाता है । तहनुसार आगमिक दृष्टिसे सम्यक्त्य कालमान्य

का दर्शनोपनान सम्यक्दरांन है और मिय्यादृष्टियुक्त आत्माका दर्शनोपनान मिय्यादर्शन है। व्यवहारमें मिथ्या, अस या व्यक्तिचारी समक्ता जानेवाला भी दर्शन अगर सम्यक्त्वचारि-आत्मगत है तो वह सम्यन्दर्शन ही है जब कि सख अअस और खबाधित समका जानेवाला भी दर्शनोपना अगर मिय्यादृष्टियुक्त है तो वह मिय्यादर्शन ही है ।

दर्शनके सम्पक्त तथा मिथ्याखका आगमिक इष्टिने जो आपेनिक वर्गान ऊपर किया गया है वह सम्मतिटीकाकार अमयदेवने दर्शनको भी प्रमाश कहा है इस बाबारपर समकता चाहिए । तथा उपाच्याय यशोविजयजीने संशाय आदि शानीको भी सम्यक्दष्टियक होनेपर सम्यक कहा है-इस आधारपर सम-मना चाहिए । आगामक प्राचीन और श्वेताम्यर-दिगम्बर उभय साधारण परम्परा तो ऐसा नहीं मानती, क्योंकि दोनों परम्पराखींके अनुसार चत्र, अचत्रु, श्रीर श्रविष तीनी दर्शन दर्शन ही माने गये हैं। उनमेंसे न कोई सम्यक् या न कोई मिच्या और न कोई सम्यक् मिच्या उमयविष माना गया है जैसा कि मति श्रुत अवधि ज्ञान सम्यक् ग्रीर मिथ्या रूपसे विभाजित हैं। इससे यही फलित होता है कि दर्शन उपयोग मात्र निराकार होनेसे उसमें सम्यन्दृष्टि किया मिष्यादृष्टिप्रयुक्त अन्तरकी कल्पना की नहीं जा सकती। दर्शन चाहे चत्त हो. अचलु हो या अवधि-वह दर्शन मात्र है। उसे न सम्बन्दर्शन कहना चाहिए श्रीर न मिध्यादर्शन । यही कारण है कि पहिले गुणस्थानमें भी वे दर्शन ही माने गए हैं जैसा कि चौथे गुज्रस्थानमें । यह वस्तु गम्बहस्ति सिद्धसेनने सुचित भी की है—''श्रव च यथा राकाराद्वायां सम्बङ्गिम्यादृष्ट्योविशेषः, नैव-मस्ति दर्शने, अनाकारत्वे द्वयोरपि तृल्यत्वादित्वर्थः" - तत्त्वार्थमा० टी २६।

यह हुई आगिमक दृष्टिकी बात जिसके अनुसार उमास्वातिने उपयोगमें सम्यक्त-अस्म्यक्त अस्म्यक्त निदर्शन किया है। पर जैनपरम्परामें तर्कसुग दृष्टिल होते ही प्रमात्व-अप्रमात्व या प्रामायय-अप्रामायका प्रश्न आया। और उसका विचार भी आध्यात्मक मावानुसारी न होकर विध्यानुसारी किया जाने लगा जैसा कि जैनेतर दर्शनोमें तार्किक विद्वान् कर रहे थे। इस तार्किक दृष्टिके अनुसार जैनपरम्परा दर्शनको प्रमास मानती है, अप्रमास मानती है, उभय-रूप मानती है या उमयमिन्न मानती है। यह प्रश्न यहाँ प्रस्तुत है।

१—''सम्पन्हिध्यम्बन्धिनां संश्यादीनामपि ज्ञानावस्य महामाध्यकृता परिमापितत्वात्''—ज्ञानविन्दु ५० १३६ B नन्दी सू० ४१।

सार्किकदृष्टिके अनुसार भी जैनपरम्परामें दर्शनके प्रमाल या स्प्रमालके वारेमें कोई एकवाक्यता नहीं । सामान्यक्यसे श्वेताम्बर हो या दिगम्बर सभी तार्किक दर्शन को प्रमास कोटिसे बाहर ही रखते हैं । क्योंकि वे सभी बौद-समत निर्विकल्पकके प्रमाल का खरड़न करते हैं और स्पने अपने प्रमास लच्चमाँ विशेषोपयोगवोधक ज्ञान, निर्वाय आदि पद दाखिल करके सामान्य उपयोगरूप दर्शन को प्रमासलख्याका अलच्च ही मानते हैं । इस तरह दर्शनको प्रमास न माननेकी तार्किक परम्परा श्वेताम्बर दिगम्बर सभी प्रन्थोंमें साधारम है । मासिक्यनन्दी और वादी देवस्रिने तो दर्शनको न केवल प्रमास्माखा ही रखा है विलक्त उसे प्रमासामास (परी०६. २ । प्रमास्मन०६. २४, २४) भी कहा है ।

सन्मतिटीकाकार अभवदेवने (सन्मतिटी० ए० ४५७) दर्शनको प्रमाख कहा है पर वह कथन तार्किकदृष्टिसे न समभ्यना चाहिए। क्योंकि उन्होंने आगमानुसारी सन्मतिको व्यास्था करते समय आगमदृष्टि ही लद्धमें रखकर दर्शनको सम्यग्दर्शन अर्थमें प्रमास कहा है, न कि तार्किकदृष्टिसे विषयानुसारी प्रमास । यह विवेक उनके उस सन्दर्भने हो बाता है।

श्रलवत्ता उपाध्याय पशोविजयजीके दर्शनसम्बन्धी प्रामाण्य-श्रप्रामाण्य विचारमें कुछ विरोध सा जान पहता है। एक श्रोर वे दर्शनको व्यञ्जनावप्रह-श्रनन्तरभावी नैश्चिक श्रवप्रहरूप बतलाते हैं ' जो मित्व्यापार होनेके कारण प्रमाण कोटिमें श्रा सकता है। श्रोर दूसरी श्रोर वे वादी देवस्रिके प्रमाणलक्ष्य-वाले सूत्रकी व्याख्यामें शानपदका प्रयोजन बतलाते हुए दर्शनको प्रमाणकोटिसे विहम्ते बतलाते हैं (तर्कमाणा १०१।) इस तरह उनके कथनमें जहाँ एक श्रोर दर्शन विलक्कल प्रमाणविहम् ते है वहाँ दूसरी श्रोर श्रवश्रह रूप होनेसे प्रमाणकोटिमें श्राने योग्य भी है। परन्तु जान पहता है उनका ताल्पर्य कुछ श्रौर है। श्रीर सम्मवतः वह ताल्पर्य यह है कि मत्यंश होनेपर भी नैश्चिमक श्रवश्रह प्रवृत्ति-निवृत्तिव्यवहारक्षम न होनेके कारण प्रमाणकप गिना ही न जाना चाहिए। इसी श्रामित्रायसे उन्होंने दर्शनको प्रमाणकोटिविहम् त बहलाया है ऐसा मान लेनेसे फिर कोई विरोध नहीं रहता।

आचार्व हेमचन्द्रने प्रमाखमीमांशामें दर्शनसे संबन्ध रखनेवाले विचार तीन

१ लयो॰पराँ०१.३ । प्रमेवक॰ पु॰ ८ । प्रमासन॰ १.२

२ तर्कमाषा ए० ५ । शानविन्दु ए०१३८ ।

जगह प्रसन्त्वरा पगट किए हैं। अवग्रहका स्वरूप दर्शाते हुए उन्होंने कहा कि दर्शन जो अविकल्पक है वह अवग्रह नहीं, अवग्रहका परिशामी कारग अवस्य है श्रीर वह इन्द्रियार्थं संबन्धके बाद पर अवप्रहके पूर्व उत्पन्न होता है-१.१.२६-बौद्धसम्मत निर्विकल्पक शानको अप्रमास बतलाते हुए उन्होंने कहा है कि वह ग्रनव्यवसाय रूप होतेसे प्रमास नहीं, श्रध्यवसाय या निर्शय ही प्रमास गिना जाना चाहिये-१.१.६ । उन्होंने निर्णयका अर्थ बतलाते हुए कहा है कि अन्यवसायसे मिल तथा अविकल्पक एवं संशायसे मिल ज्ञान दी निर्णय है-पु०३,पं०१ । ब्राचार्यके उक्त सभी कथनोंसे फलित यही होता है कि। वे जैनपर-मराप्रसिद्ध दर्शन श्रीर बीद्धपरमराप्रसिद्ध निर्विकल्प इसी एक ही मानते हैं और दर्शनको अनिर्णय रूप होनेसे प्रमाण नहीं मानते तथा उनका यह अप्रमा-राज्य कथन भी तार्किक इष्टिसे है, खागम दृष्टिसे नहीं, जैसा कि अभवदेवभिन्न मधी जैन तार्किक मानते आए हैं। 

ह्या • हेमचन्द्रोक्त द्यवप्रहका परिगासिकारगरूव दर्शन ही उपाध्यायजीका नैश्चिम अवप्रह समकता चाहिए ।

I I III IS STORE OF STREET

more than a first the first to a first and the and the little of the control of the

TATE SERVICES

THE RESERVE AND THE PARTY OF TH

\$0 8E 3E ] PARTY THE PROPERTY THE PROPERTY OF THE PARTY OF

प्रमाग्रमीमांसा

## तस्वोपप्सवसिंह

THE REPORT OF THE PERSON NAMED IN

## चार्वाक दर्शनका एक अपूर्व ग्रन्थ।

गत वर्ग, ई० स० १६४० में, गायकवाड ओरिएएटल िसीन के अन्याह ८७ रूपमें, तस्त्रीपण्लविह नामक अन्य प्रकाशित हुआ है जो चार्गक दर्शन के विद्वान नयराशि भट्टकी कृति है और विसका सम्पादन प्रो० रिक्काल सी० परीख तथा मैंने मिलकर किया है। इस अन्य तथा इसके कर्ना के विषयमें ऐसी अनेक महत्त्वपूर्ण बातें हैं जिनकी जानकारी दर्शन-साहित्यके इतिहासकों के लिए तथा दार्शनिक-प्रमेगों के जिशासुक्षों के लिए उपयोगी एवं रसपद हैं।

उक्त निरीजमें प्रकाशित पस्तुत कृतिकी प्रस्तावनामें, ग्रन्य तथा उसके कर्ताके वारेमें कुछ धानश्यक जानकारी दी गई है; फिर भी प्रस्तुत लेख विशिष्ट उद्देश्यमें लिखा जाता है। एक तो यह, कि वह मुद्रित पुस्तक सबको उत्तनी मुलभ नहीं हो सकती जितना कि एक लेख। दूसरी, वह प्रस्तावना अंग्रेजीमें लिखी होनेसे अंग्रेजी न जाननेवालोंके लिए कार्यसायक नहीं। तीसरी, खास बात यह है कि उस अंग्रेजी प्रस्तावनामें नहीं चर्चित ऐसी अनेकानेक गातव्य वारोंका इस लेखमें विस्तृत कहांगोह करना है।

तस्लोपप्लवसिंह और उसके कर्ताके बारेमें कुछ लिखनेके पहले, यह बतलाना उपयुक्त होगा कि इस प्रत्यक्षी मूल प्रति हमें कव, कहाँ से और किस
तरहसे मिली। करीव पन्द्रह वर्ष हुए, जब कि में अपने मित्र पं॰ वेचरदासके
साथ अहमदाबादके गुजरात पुरातस्व मन्दिरमें सन्मतितकंका सम्पादन करता
था, उस समय सन्मतितकंकी लिखित प्रतिबोधी खोलकी धुन मेरे सिरपर सवार
थी। मुक्ते माल्म हुआ कि सन्मतितकंकी ताडपत्रकी प्रतियाँ पाठयामें हैं। मैं
पं॰ वेचरदासके साथ वहाँ पहुँचा। उस समय पाटयामें स्व॰ सुनिश्री इंसविजयवी
विराजमान थे। वहाँ के ताडपत्रीय संस्डारको खुलवानेका तथा उसमेंसे इंस्ट
प्रतियोंके पा लेनेका कठिन कार्य उक्त मुनिश्रीके ही स्वद्राव तथा प्रवक्तसे सरल
हुआ था।

सन्मतितर्फंकी ताडपत्रीय प्रतियोंको खोजते व निकालते समय इम लोगोंका ध्यान अन्यान्य अपूर्व प्रन्योंकी ओर भी या। पं॰ बेचरदासने देखा कि उस एकमात्र ताडपत्रीय प्रन्योंके भएडारमें दो अन्य ऐसे हैं जो अपूर्व हो कर जिनका उपयोग सन्मतितर्जंकी टीकामें भी हुआ है। हमने वे दोनों अन्य किसी तरह उस मरहारके व्यवस्थापकोंसे प्राप्त किए। उनमेंसे एक तो या बौद विद्वार धर्मकीर्तिके देतुबिन्दुशास्त्रका अर्चटकत विवरण ' और दूसरा प्रन्थ या प्रस्तुत तस्वोपल्पवसिंह। अपनी विशिष्टता तथा पिछलें साहित्य पर पढ़े हुए इनके प्रमावके कारण, उक्त दोनों सन्य महस्वपूर्ण तो ये ही, पर उनकी लिखित प्रति अन्यत्र कहीं भी ज्ञात न होनेके कारण वे प्रन्थ और भी अधिक विशिष्ट महस्ववाले हमें मालुम हुए।

उक्त दोनो प्रन्थोंकी लाडपत्रीय प्रतियाँ यद्यपि यत्र-तत्र खरिडत और कहीं कहीं बिसे हुए अच्छोंनाली हैं, फिर भी ये शुद्ध और प्राचीन रही। तस्तोपल्यकी इस प्रतिका लेखन-समय वि॰ सं॰ १३४६ मार्गशीर्ष कृष्णा ११ शनिवार है। यह प्रतिका लेखन-समय वि॰ सं॰ १३४६ मार्गशीर्ष कृष्णा ११ शनिवार है। यह प्रतिका लेखन-समय वि॰ सं॰ १३४६ मार्गशीर्ष कृष्णा ११ शनिवार है। यह प्रतिका लेखन नगरमें, महं॰ नरपालके द्वारा लिखवाई गई है। घोलका, गुजरातमें उस समय पाटखके बाद दूसरी राजधानीका स्थान था, जिसमें अनेक प्रत्य मरदार वने थे और सुरचित थे। घोलका वह स्थान है जहाँ रह कर प्रसिद्ध मन्त्री वस्तुपालने सारे गुजरातका शासन-तंत्र चलाया। या। सम्भव है कि इस प्रतिका लिखानेवाला गई॰ नरपाल शायद मंत्री वस्तुपालका ही कोई वंशज ही। अस्तु, जो कुछ हो, तस्वीपल्लवकी इस उपलब्ध ताडपत्रीय प्रतिको अनेक बार पहने, इसके घिसे हुए तथा खुत अचरोको पूरा करने आदिका अमसाव्य कार्य अनेक सहदय विद्वानोकी मददसे चालू रहा, जिनमें भारतीय-विद्याके सम्भादक मुनिश्री जिनविजयी, प्रो॰ रिसक-लाल परीख तथा पं॰ दलसुल मालविग्या मुख्य हैं।

इस ताइपचकी प्रतिके प्रथम वाचनसे तो कर इस प्रम्थके छप जाने तकमें जो कुछ अध्ययन और चिन्तन इस सम्बन्धमें हुआ है उसका सार 'भारतीय विद्या' के पाठकोंके लिए प्रस्तुत सेखके द्वारा उपस्थित किया जाता है। इस सेखका वर्षमान स्वरूप पं•दलसुख मालविष्यांके सौहाईपूर्ण सहयोगका फल है। प्रम्थकार

प्रस्तुत प्रत्यके रचिताका नाम, जैसा कि ग्रन्थके श्रन्तिम प्रशस्तिपद्यमें "

१. गायकवाड छिरीजमें यह भी प्रकाशित हो गया है।

२. अद्दश्रीजयराशिदेवगुरुनिः स्हो महार्थोदयः । वस्त्रोपल्यवसिंद एप इति षः स्वाति परो वास्यति ॥ तस्त्रो०, पृ० १२५ ''तस्त्रोपण्तवकरसाद् जनगरिः सौमतमतमवलम्ब्य ब्रूयात्''-सिद्धिवि•

टी॰, पु॰ २८८।

उल्लिखित है, जयराशि भट्ट है। यह जयराशि किस वर्ण या जातिका या इसका कोई स्पष्ट प्रमाण प्रन्थमें नहीं मिलता, परन्तु वह अपने नामके साथ जो 'मह' विशेषण लगाता है उससे जान पहता है कि वह जातिसे ब्राह्मण होगा । यदापि बाह्मणसे भिन्न ऐसे जैन ब्रादि ब्रम्य विद्वानोंके नामके साथ भी कभी कभी यह मह विशेषण लगा हुआ देखा जाता है ( वया-भट अकलंक इस्यादि ); परन्तु प्रस्तुत ग्रन्थमें स्नाप हुए जैन स्त्रीर बौद्ध मत विषयक निर्देय एवं कटास-यक्त ' सरहनके पहनेसे त्रष्ट हो जाता है कि यह जयराशि न जैन है और न बौद्ध । जैन और बौद्ध संप्रदायके इतिहासमें ऐसा एक भी उदाहरका नहीं मिलता है, जिससे यह बहा जा सके, कि जैन और बौद होते हुए भी अमुक विद्वानने अपने जेन या बौद समदायका समग्र मावसे विरोध किया हो । जैन और बीड सांप्रदायिक परंपराका बंधारण ही पहलेसे ऐसा रहा है. कि कोई विद्वान् अपनी परंपराका आमूल खण्डन करके वह फिर न अपनेको उस परं-परका अनुवासी कह सकता है और न उस परमराके अन्य अनुवासी ही उसे अपनी परमराका मान सकते हैं। बाह्मण संपदायका बंधारण इतना सख्त नहीं है। इस संपदायका कोई विद्वान, अगर अपनी पैनुक ऐसी सभी बैदिक मान्यताओंका, अपना बुद्धिपाटव दिखानेके वास्ते अथवा अपनी बास्तविक मान्यताको प्रकट करनेके वास्ते, आमृत खरडन करता है, तब भी, वह यदि श्राचारसे बाह्मण संप्रदायका आत्पन्तिक त्याग नहीं कर बैठता है, तो वैदिक मतानुवायी विशाल जनतामें उसका सामाजिक स्थान कभी नष्ट नहीं हो पाता । बाह्य सम्प्रदायको प्रकृतिका, इमारा उपर्युक्त ख्याल खगरठीक है, तो

१. बौदीके लिए ये शब्द हैं-

<sup>&#</sup>x27;तहात्रविसंग्तिम्'-ए० २६, पं० २६। 'जङचेष्टितम्'- ए० ३२, पंळ ४। 'तदिदं महानुमानस्य दर्शनम्। न स्वात्रालिश एवं वक्तुमुत्सदेत'-ए० १८, पं० १५। 'तदितन्मुग्धामिचानं हुनोति मानत्तम्'-ए० ३६, पं० १७। 'तहालवल्गितम्'-ए० ३६, पं० २३। 'मुग्धवीदैः'-ए० ४२, पं० २२। 'तन्तुग्ध विसंग्तिम्'-ए० ५३, पं० ६। इत्यादि

तथा जैनोंके लिए ये ग्रब्द हैं-

<sup>&#</sup>x27;'इमामेव मूर्वता दिगम्बरासामझीकृत्य उक्तं तूत्रकारेण यथा— ''नव्र ! श्रमसाक ! दुर्बुद्धे ! कायक्लेशपरायस ! । बोविकार्येऽपि बारम्भे केन स्वमसि शिद्धितः ॥''

कहना होगा कि यह मट विशेषण जयराशिकी बाएल संप्रदाविकताका ही चोतक होना चाहिए।

इसके सिवा, जयराशिके पिता-माता वा गुर-शिष्य इत्यादिके संबन्धमें कुछ भी पता नहीं चलता । फिर भी जयराशिका बौद्धिक मन्तव्य क्या था यह बात इसके प्रस्तुत प्रत्यसे स्पष्ट जानी जा सकती है। जपराशि एक तरहसे वृह-स्रतिके चार्वाक संप्रदायका अनुगामी है: फिर भी वह चार्वाकके सिद्धान्तीको अचररा: नहीं मानता । चार्वांक सिद्धान्तमें पृथ्वी श्रादि चार मतींका तथा मुख्य रूपसे प्रत्यक्व विशिष्ट प्रमाणका स्थान है । पर जबराणि न प्रत्यक्व प्रमाण-को ही मानता है और न भूत तत्त्वोको ही । तब भी वह अपनेको चार्वाका-नुयायी जरूर मानता है। अतएव ब्रन्थके आरम्भमें । ही बृहस्यतिके मन्तव्यके साय अपने मन्तव्यकी आनेवाली असंगतिका उसने तर्कशुद्ध परिदार भी किया है। उसने अपने मन्तव्यके बारेमें प्रश्न उठाया है, कि बृहस्पति जब चार तस्वोंका प्रतिपादन करता है, तब तुम ( जयराशि ) तस्वमात्रका खण्डन कैसे करते हो ! श्रयाँत् बृहस्पतिकी परम्पराके श्रनुवायीरूपमे कम-से-कम चार तस्य तो तुम्हें अवश्य मानने ही चाहिए। इस प्रश्नका जवाव देते हुए जयराशिने अपनेको बृहस्पतिका अनुवायो भी सचित किया है और साथ ही बृहस्पतिसे एक कदम आगे बढ़नेवाला भी बतलाया है। वह कहता है कि-बृहस्पति जो अपने सूत्रमें चार तस्त्रोंको गिनाता है, वे इसलिए नहीं कि वह खुद उन तस्त्रोंको मानता है। सबमें चार तत्त्वोंके गिनाते अथवा तत्त्वोंके व्याद्यानकी प्रतिज्ञा करने है बहस्पतिका मतलब िर्फ लोकप्रसिद्ध तत्त्वोंका निर्देश करना मात्र है। ऐसा करके बृहस्रति यह सुचित करता है, कि साधारण लोकमें प्रसिद्ध ग्रीर माने जानेवाले पृथ्वी अपदि चार तत्त्व भी जब छिद्ध हो नहीं सकते, तो फिर श्रप्रिय और ग्रतीन्द्रिय ज्ञाल्मा ग्रादि तत्त्वोकी तो बात ही क्या ? बृहस्पतिके कुछ सुत्रोका उक्केस करके और उसके बाश्यके साथ अपने नए प्रस्थानकी ब्रानेवाली ब्रसंगतिका परिहार करके जयराशिने भारत-वर्षीय प्राचीन गुरू-शिष्य भावकी प्रशालीका ही परिचय दिया है। भारतवर्षके किसी भी संप्रदाय-

१. 'नतु यदि उपप्लवस्तत्त्वानां किमाया....; श्रयातस्तत्त्वं व्याख्यास्यामः'; 'पृथिव्यापस्तेकोवामुरिति तत्त्वानि, तत्त्वमुदाये यारोरेन्द्रियविषयसंशा इत्यादि ! न अन्वार्थत्वात् । किमर्थम् ! प्रतिविम्बनार्थम् । कि पुनरव प्रतिविम्बते ! प्रथिव्यादीनि तत्त्वानि लोके प्रसिद्धानि, तान्यपि विचार्यमासानि न व्यवतिष्ठम्ते, कि पुनरत्वानि !'—तत्त्वी० पृ० १, पं० १० ।

के इतिहासको इस देखते हैं, तो उसमें स्पष्ट दिखाई देता है, कि जब कोई असाधारण और नवीन विचारका प्रस्थापक पैदा होता है तब वह अपने नवीन विचारोंका मूल वा बीज अपने संप्रदायके प्राचीन एवं प्रतिष्ठित आचार्योंके वाक्योंमें ही बतलाता है। वह अपनेको असुक संप्रदायका अनुवाधी मानने-मनवानेके लिए उसकी परस्पराके प्राचीन एवं प्रतिष्ठित आचार्योंके साथ अपना अविच्छित अनुसंधान अवस्य बतलाता है। चाहे फिर उसका वह नथा विचार उस संप्रदायके पूर्व वर्ती आचार्योंके मस्तिष्क्रमें कभी आया भी न हो। विचार उस संप्रदायके पूर्व वर्ती आचार्योंके मस्तिष्क्रमें कभी आया भी न हो। विचार प्रशिने भी यही किया है। उसने अपने निजी विचार-विकासको बृहस्पतिके अभिप्रायमेंसे ही फलित किया है। यह वस्तुस्थित इतना बतलानेके लिए पर्यात है कि जयराशि अपनेको वृहस्पतिकी संप्रदायका मानने-मनवानेका प्रवाती है।

अपनेको नृहस्पातको परम्पराका मान कर और मनवा कर भी वह अपनेको गृहस्पतिसे भी ऊँची दुद्धिम्मिका पर पहुँचा हुआ मानता है। अपने इस मन्त-व्यको वह स्पष्ट शुरुदोमें, अन्वके अन्तकी अशस्तिके एक पदामें, व्यक्त करता है। यह बहुत ही जोरदार शब्दोमें कहता है कि मुस्तुह — गृहस्पतिको भी जो नहीं सुके ऐसे समर्थ विकल्प — विचारणीय पक्ष भेरे इस अन्यमें अथित हैं।

जयराशि वृहस्यतिको सार्वाक मान्यताका अनुगामी या इसमें तो कोई सन्देह नहीं, पर यहाँ प्रश्न यह है कि जयराशि दुद्धिसे ही उस परम्यसका अनुगामी या कि आचारते भी ? इसका जनाव हमें सीधे तौरते किसी तरह नहीं मिलता। पर तर्वापण्यवके आन्तारिक परिशीलनसे तथा चार्नाक परम्पराकी थोड़ी बहुत पाई जानेवालो ऐतिहासिक जानकारीसे, ऐसा जान पड़ता है कि जयराशि बुद्धिसे ही चार्नाक परम्पराका अनुगामी होना चाहिए। साहित्यिक

१. उदाहरगार्थं श्राचार्यं राष्ट्रर, रामानुज, मध्य और वल्लमादिको लीजिए— जो सभी परस्पर अत्यन्त विरुद्ध ऐसे अपने मन्तव्यों को गीता, ब्रह्मसूत्र जैसी एक ही कृतिमसे फलित करते हैं; तथा सौजान्तिक, विज्ञानवादी और श्न्यवादी बौद्धाचार्यं परस्पर विलक्कल भिन्न ऐसे अपने विचारोंका उद्गम एक ही तथागतके उपदेशमैसे बतलाते हैं।

रे. ''बे बाता निं गोचरं सुरगुरोः बुद्धेविकल्पा रहाः। प्राप्यन्ते नसु तेऽपि यत्र विमन्ने पालस्टदपैचित्रदि।''

इतिहास हमें चार्यांकके साम जुदे श्राचारेकि बारेमें छछ भी नहीं कहता। यद्यपि अन्य । संप्रदायोंके विद्वानोंने वार्वाक मतका निरूपस करते हुए, उसके अभिमत रूपसे कुछ नीतिविहीन बाचारीका निर्देश अवश्य किया है; पर इतने परसे इस वह नहीं कह सकते कि चार्वांकके श्रामिमतरूपसे, अन्वपरम्पराके विद्वानीके द्वारा वर्णन किये गए वे आचार, चार्वाक परम्परामें भी कर्तव्यरूपसे अतिपादन हिये जाते होंगे । चार्वाक दर्शनकी तात्त्विक मान्यता दर्शानेवाले बाईसायके नामसे कुछ सूत्र या वाक्य हमें बहुत पुराने समयके मिलते हैं; पर हमें ऐसा कोई बाक्य या सूत्र नहीं मिलता जो बाईसल्य नामके साथ उद्धत हो श्रीर जिसमें चार्वाक मान्यताके किसी न किसी प्रकारके ग्राचारोंका वर्णन ही । खुद बाईसल्य बाक्योंके द्वारा चार्वाकके आचारोंका पता हमें न चलें तब तक, श्रन्य द्वारा किये गए वर्णनमात्रसे, हम यह निश्चित नतीजा नहीं निकाल सकते कि अस्क आचार ही चार्वाकका है। वाममार्गाव परंपराओं में वा तान्त्रिक एवं कापालिक परम्पराश्चोमें प्रचलित या माने जानेवाले अनेक विधि-निषेधमुक्तः 1 श्राचारीका पता हमें कितनेएक तान्त्रिक ग्रादि प्रन्योंसे चलता है। पर वे धाचार चार्वाक मान्यताको भी मान्य होंगे इस वातका निर्णायक प्रमाण इमारे पास कोई नहीं । ऐसी दशामें जयराशिको चार्बाक संप्रदायका खनुगामी मानते हुए भी, निर्विवाद रूपसे इम उसे सिर्फ बुद्धिसे ही चार्वाक परमराका अनुगामी

-पडद० का० दर, द६।

'प्रायेख सर्वप्राणिनस्तावत्-

यावजीवं सुखं जीवेजास्ति मुखोरगोचरः । मस्मीमृतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥

'इति लोकगायामनुबन्धाना नीतिकामणास्त्रानुसारेणार्यकामावेव पुरुषायौँ सन्यमानाः पारलीकिकमर्थमपहुवानाश्चार्यक्रमतमनुवर्तमाना एवानुभूयन्ते।'— सर्वदर्शनसंबद्ध, १०२।

२. इस विषयके जिज्ञानुकोंको आगमप्रकाश नामकी गुजराती पुस्तक देखने योग्य है जिस्में लेखकने लान्त्रिक प्रन्योंका इवाला देकर वाममागीय आचारोका निरूपण किया है।

१. "पिव लाद च चाहलोचने यदतीतं वरगाति तस्रते। निह मीह गतं निवर्तते समुद्रयमात्रमिदं कलेवरम्।। सायवृत्तिनिह्तिस्यां या भीतिर्जायते जने। निर्थां सा मृते तथां वर्मः कामात् प्रो न हि॥"

कह सकते हैं। ऐसा भी संभव है कि वह ज्ञाचारके विषयमें ज्ञपनी पैतृक ऐसी बाह्यण परम्पराके ही ज्ञाचारोंका सामान्य रूपसे ज्ञनुगामी रहा हो।

जयराशिके जन्मस्यान, निवासस्थान या पितृदेशके बारेमें जाननेका कोई स्मार प्रमान गई। हैं। परन्तु उसकी प्रस्तुत कृति तस्वोपप्लवका किया गया सर्वप्रथम उपयोग, हम इस समय, जैन विद्वान् विद्यानन्द, अनन्त्रवीर्य आदिकी कृतियोमें देखते हैं। विद्यानन्द दिल्ला भारतके विद्वान् हैं, अतर्य पृष्ट संभावना यह है कि जयराशि भी दिल्ला भारतमें ही कही उत्पन्न हुआ होगा। पश्चिम मारत— अर्थात् गुजरात और मालवामें होनेवाले कई जैन विद्वानोंने भी अपने प्रन्योमें तस्त्वोपप्लवका साजात् उपयोग किया है; परन्तु जान पहता है कि गुजरात आदिमें तस्त्वोपप्लवका साजात् उपयोग किया है। उत्तर और पूर्व मारतमें रचे गए किसी प्रन्यमें, तस्त्वोपप्लवका किया गया ऐसा कोई प्रयच्च उपयोग अभी तक नहीं देला गया, जैसा दिल्ला भारत और पश्चिम भारतमें दचे गए किसी प्रन्यमें, तस्त्वोपप्लवका किया गया ऐसा कोई प्रयच्च उपयोग अभी तक नहीं देला गया, जैसा दिल्ला भारतकी कृतियोमें ही जब सर्वप्रमम् इसका उपयोग देला जाता है। इसमें मो दिल्ला भारतकी कृतियोमें ही जब सर्वप्रमम् इसका उपयोग देला जाता है तब ऐसी कल्पनाका करना असंगत नहीं माल्म देता कि जयराशिकी वह अपूर्व कृति कहीं दिल्लामें ही वनी होगी।

जयराशिके समयके बारेमें भी अनुमानसे ही काम लेना पड़ता है। क्यो-कि न तो इसने स्वयं अपना समय स्वित किया है और न दूसरे किसीने ही इसके समयका उहलेख किया है। तत्वीपप्लवमें जिन प्रसिद विद्वानीके नाम आर है या जिनकी कृतियोंमेंसे कुछ अवतरण आप हैं उन विद्वानीके समयकी अन्तिम अवधि ई० स० ७२५ के आसपास तककी है। कुमारिल, प्रमाकर, धर्मकीर्ति और धर्मकीर्तिके टीकाकार आदि विद्वानीके नाम, वाक्य या मन्तव्य तस्वीपप्लवमें ' मिलते हैं। इन विद्वानीके समयकी उत्तर अवधि ई० स० ७५०

१. श्रष्टसहस्रो, ए० ३७ । सिद्धिविनिक्षय, ए० २८८ ।

२. गुजरात तथा मालवामें विद्वार करनेवाले सन्मतिके टीकाकार श्रमवदेव, जैनवर्कवार्तिककार शान्तिस् रि,स्वाद्वादरलाकरकार वादी देवस्रि,स्वाद्वादमंजरीकार मिलियेग्स्रि श्रादि ऐसे विद्वान हुए हैं जिन्होंने तस्वीपप्लवका साझात् उपयोग किया है।

कुमाविलके श्लोकवार्तिककी कुछ कारिकाएँ तत्नोपप्लयमें (१०२७, ११६) उद्देतकी गई हैं। प्रभाकरके स्मृतिग्रमोपसंबंध मतका खण्डन जयराशिने

से आने नहीं जा सकती, दूसरी तरक, दैं० स० ८१० से ८७५ तकमें संभवित जैन निद्वान् विद्यानन्दने तस्योपप्लवका केवल नाम ही नहीं लिया है बल्कि उसके अनेक भाग क्योंके त्यों अपनी इतियोंमें उद्भूत किये हैं और उनका खरडन मी किया है । पर साथमें इस जगह यह भी प्यानमें रखना चाहिए, कि दें • स्व की आठवीं शताब्दीके उत्तरार्थमें होनेवाले या जीवित ऐसे अकलंक, हिरिमद्र आदि किसी जैन निद्वान्का तस्वोपप्लवमें कोई निर्देश नहीं है, और म उन निद्वानोंकी इतियोंमें ही तस्वोपप्लवका वैसा कोई सूचन है। इसी तरह, दें • स्व की नवीं शताब्दीके प्रारम्भमें होनेवाले प्रसिद्ध शंकराचार्यका भी कोई सूचन तस्वोपप्लवमें नहीं है। तस्वोपप्लवमें आया हुआ वेदान्तका खरडन प्राचीन औपनिषदिक संपदायका हो खरडन आम पहला है। इन सब वालेपर विचार करनेते इस समय इमारी धारगा ऐसी बनती है कि जनराशि ईं ०त० ७२५ तकमें कभी हुआ है।

यहाँ एक बात पर विशेष विचार करना प्राप्त होता है, श्रीर वह यह है, कि तस्वोपन्तवमें एक पदा ' ऐसा मिलता है जो शान्तरज्ञितके तस्व-संग्रहमें मौजूब है। पर वहाँ, वह कुमारिलके नामके साथ उद्भुत किये जाने पर भी, उपलम्य कुमारिलकी किसी कृतिमें प्राप्य नहीं है। श्रगर तस्वो-पन्तवमें उद्भुत किया हुआ वह पदा, सचमुच तस्वसंग्रहमेंसे ही लिया गया है,

निस्तारसे किया है (ए० १८)। धर्मकीविके प्रमाणवाविककी कुछ कारिकाएँ और न्यापनिन्दुका एक सूत्र तत्वोपप्तवमें उद्भृत हैं (ए० २८, ५१, ४%, इत्यादि; तथा ए० ३२)। धर्मकीविके टीकाकारोंका नामोल्लेख तो नहीं मिलता किन्दु धर्मकीविके किसी प्रन्थकी कारिकाकी, जो टीका किसीने की होगी उसका समझन तस्वोपप्तवमें उपलब्ध है—ए० ६८।

रै. 'कपं प्रमाण्ड्य प्रामाण्यम् ? किमदुष्टकारकसन्दोहोत्पाद्यत्वेन, बाधा-रहितत्वेन, प्रवृत्तिसामप्येन, अन्यमा वा ! वद्यदुष्टकारकसन्दोहोत्पाद्यत्वेन सदा....' इत्यादि अष्टसहस्रीगत पाठ (अष्टसहस्री प्र•३८) तन्त्रोपप्लवमेसे (५०२) शब्दशः लिया गया है । और खागे चलकर अष्टसहस्रीकारने तस्योपप्लवके उन वाक्योंका एक-एक करके समहन भी किया है—देखो, अष्टसहस्री पृ०४०।

२. देखो, तत्त्वोयप्तव पु॰ ८१ ।

 <sup>&</sup>quot;दोषाः सन्ति न सन्तीति" इत्यादि, तस्त्री० १० ११६ ।

तो ऐसा मानना होगा कि जयराशिने शान्तरिवृतके तत्त्वसंग्रहको जरूर देखा या। शान्तरिवृतको जीवन-काल इतना श्रिक विस्तृत है कि वह पायः पूरी एक शताब्वीको ब्यास कर लेता है। शान्तरिवृतका समय ई० स० की श्राटवी-नवीं शताब्दी है। इस बातसे भी जयराशिके समय संबन्धी हमारे उक्त अनुमानकी पृष्टि होती है। दस-बीस वर्ष इत्तर या उधर; पर समय संबन्धी उपर्युक्त अनुमानमें विशेष श्रन्तर पडनेकी संमावना बहुत ही कम है।

जयराशिकी पारिडल्पविषयक योग्यताके विषवमें विचार करनेका साधन, तत्कोपण्लवके लिवाय, हमारे सामने और कुछ भी नहीं है। तत्कोपण्लवमें एक जगह साझ्यासार । नामक प्रत्यका निर्देश है जो जयराशिकी ही कृति जान पढ़ती है; परन्तु यह प्रत्य अभी तक कही उपलब्ध नहीं है। जयराशिकी अन्व कृतियोंके बारेमें और कोई प्रमाण नहीं मिला है; परन्तु प्रस्तुत तस्कोपण्लवकी पारिडल्पपूर्ण एवं बहुश्रुत चर्चाओंको देखनेसे ऐसा माननेका मन हो जाता है कि जयराशिने और भी कुछ प्रत्य अवश्य लिखे होंगे। जयराशि दार्शनिक है किर भी उसके केवल वैयाकरण्यासान कुछ प्रयोगोंको । देख कर यह मानना पड़ता है कि वह वैयाकरण्य जलर या। उसकी दार्शनिक लेखन-शैलीमें भी जहीं-तहाँ आर्लकारिकस्ताम व्यक्तीकियाँ और मधुर कटाचोकी भी कही-कहीं हटा है । इससे उसके एक अच्छे आलंकारिक होनेमें भी बहुत सन्देह नहीं रहता। जयराशि वैयाकरण्य या आलंकारिक होनेमें भी बहुत सन्देह नहीं रहता। जयराशि वैयाकरण्य या आलंकारिक होनेमें भी बहुत सन्देह नहीं रहता। जयराशि वैयाकरण्य या आलंकारिक होनेमें भी बहुत सन्देह नहीं रहता। जयराशि वैयाकरण्य या आलंकारिक होने में भी हो, पर वह दार्शन

२. 'ब्राब्वपदेश्यपदं च यथा न साथीयः तथा साचायसारे द्रष्टव्यम् ।'— तस्त्रो० ए० २० ।

२. 'जेगीयते'-पु० २६, ४१। 'जामटीति' पु० २७,७६ इत्यादि।

३. 'श्र्यवन्तु ध्रमी बाललपितं विपश्चितः १'-पृ० ५ । 'श्रहो राजाशा गरीयसी नैयायिकपशोः १'-पृ० ६ । 'तदेतन्महासुभाषितम् १'-पृ० ६ । 'न जातु जानते जनाः ।'-पृ० ८ । 'मरीचवः प्रतिमान्ति देवानांप्रियस्य ।' -पृ० १२ । 'तथापि विश्वमान-योबांध्यवाधकभावो भूपालयोदिव'-पृ० १५ । 'सोयं गहुप्रवेशाचितारकवि-निर्ममन्यायोवनिपातः श्रुतिलालसानां दुक्तरः ।'-पृ० २३ । 'वालविलसितम्' -पृ० २६ । 'जडवेष्टितम्'-पृ० ३२ । 'तदिवं महिकल्पान्दोलितसुदेः नियम्पित्तिभानम्'-पृ० ३३ । 'वर्तमानव्यवहारविरदः स्यात्'-पृ० ३७ । 'जडमतयः' पृ० ५६ । 'सुस्थितं नित्यत्वम्' पृ० ७६ ।

तिक तो पूरा हैं। उसके अभ्यासका विषय भी कोई एक दर्शन, या किसी एक दर्शनका अमुक ही साहित्य नहीं है, पर उसने अपने समयमें पाए जानेवाले सभी प्रसिद्ध-प्रसिद्ध दर्शनोंके प्रधान-प्रधान प्रन्थ ऋवश्य देखे जान पहते हैं। उसने खरहनीय ऐसे सभी दर्शनीके प्रधान ग्रन्थोंको केवल स्थल रूपसे देखा ही नहीं है, परन्तु वह सागडनीय दर्शनोंके मन्तव्योंकी वास्तविक एवं गहरे श्रम्यानके द्वारा पी गया-सा जान पड़ता है । वह किसी भी दर्शनके श्रमिमत प्रमाशालचगुकी या प्रमेयतत्वकी जब समालोजना करता है तब मानों उस खरडनीय तत्वको, खर्जुनकी तरह, सैकड़ो ' ही विकल्प बाणोसे, व्याप्त कर देता है। जयराशिके उठाए हुए प्रध्येक विकल्पका मुल किसी न किसी दार्शनिक परमरामें अवस्य देखा जाता है। उससे उसके दार्शनिक विषयोंके तलस्वशी अभ्यासके बारेमें तो कोई सन्देह ही नहीं रहता । जयराशिको अपना तो कोई पच स्थापित करना है ही नहीं; उसकी तो जो कुछ करना है वह दूसरोंके माने इए विद्वान्तोंका खरहन मात्र | अतएव वह जन तक, अपने समय पर्यन्तमें मीजूद श्रीर प्रसिद्ध सभी दर्शनोके मन्तव्योका थोका-बहुत खरडन न करे तब तक, वह अपने मन्यके उद्देश्यको, अर्थात् समम तत्त्वीके खण्डनको, विद्व ही नहीं कर सकता। उसने अपना यह उद्देश्य तत्त्वोपप्लब अन्यके द्वारा सिद्ध किया है. श्रीर इससे चुन्तित होता है कि वह समग्र मारतीय दर्शन परम्पराञ्चोंका तलस्पर्शी अभ्यासी या । यह एक-एक करके सब दर्शनोंका खगदन दरनेके बाद अन्तमें बैयाकरण दर्शनकी ' भी पूरी खबर लेता है । जबराशिने बैदिक, जैन और बौद-इन तीनों संप्रदायोका खरडन किया है। और फिर वैदिक परम्परा श्चन्तर्गत न्याय, सांस्य, मीमासा, वेदान्त श्रीर व्याकरण दर्शनका मी संएदन किया है। जैन संप्रदायको उसने दिगम्बर शब्दसे । उल्लिखित किया है।

१. 'केलं कल्पना ! कि गुण्चलनजालादिविशेषणोत्पादितं विद्यानं कल्पना, आहो स्मृत्युत्पादकं विद्यानं कल्पना, स्मृतिकपं वा, स्मृत्युत्पाद वा, आभिलापनती प्रतीतिकां कल्पना, अस्पष्टाकारा वा, आभिलापनती प्रतीतिकां कल्पना, अस्पष्टाकारा वा, अत्यान्तिकार्थातिकपा वा, स्वयं वाऽतान्तिको, जिल्पालिलङ्गतोऽर्थहम्बा, अतीतानागतार्थनिर्भाचा वा !'-एक कल्पनाके विषयमें ही इतने विकल्प करके और फिर प्रत्येक विकल्पको लेकर भी उत्तरीतर अनेक विकल्प करके जयराशि उनका लयहन करता है।-तन्त्यो० ए० ३२।

२. तत्त्वोपप्लब, पृ० १२०।

<sup>₹. 1, 90</sup> vE | 1

बौद्ध मतकी विज्ञानवादी शास्त्राका, स्वास कर धर्मकीर्ति और उसके शिक्षोंके मन्तव्योंका निरसन किया है। उसका स्वरिडत वैयाकरण दर्शन महाभाष्यानु-गामी मर्नृहरिका दर्शन जान पहला है। इस तरह जबराशिकी प्रधान योग्यता दार्शनिक विषयकी है और घह समग्र दर्शनोंसे संबन्ध रखती है।

#### ग्रन्थ परिचय

नाम-प्रस्तुत प्रन्यका पूरा नाम है तस्वोपसवसिंह जो उसके प्रारंभिक परामें स्थष्ट रूपसे दिया हुन्ना है '। यद्यपि यह प्रारम्भिक पद्य बहुत कुन्न

र. प्रमाण्सामान्यका लज्ञ्ण, जिसका कि खरडन जयराशिने किया है, धर्मकीर्तिके प्रमाण्यातिकर्में लिया गया है (-तक्को॰ पू॰ २८)। प्रत्यक्का लज्ज्या भी खरडन करनेके लिए धर्मकीर्तिके न्यायविन्दुमेंसे हैं। लिया गया है (-ए॰ ३२)। इसी प्रसंगों धर्मकीर्ति और उनके शिष्योंने जो सामान्यका खरडन और सन्तानका समर्थन किया है—उसका खरडन भी जयराशिने किया है। धाने चलकर जयराशिने (ए॰ ८३ से) धर्मकीर्ति सम्मत तीनों अनुमानका खरडन किया है और उसी प्रसंगम धर्मकीर्ति और उनके शिष्यों द्वारा किया गया अवयवीनिराकरण, बाळार्यविलोप, चिष्यक्रयस्थापन—इत्यादि विषयोंका विस्तारसे खरडन किया है।

२, श्रपशब्दके भाषणसे मनुष्य म्लेब्ज्ज हो जाता है स्रतः साधुशब्दके प्रयोगलानके लिए व्याकरण पदना स्नावश्यक है, ऐसा महाभाष्यकारका मत है— 'म्लेब्ज्जा मा भूम इत्यब्येयं व्याकरणम्' (—गत • महाभाष्य ए • २२;पं • गुरु-प्रसादसंगादित), तथा ''एवमिहापि समानायां स्वर्यवगती शब्देन चापशब्देन च धर्मानयमः क्रिपते । 'शब्देनैवायोंऽभिषेयो नापशब्देन' इति एवं किपमाण्यम् म्युद्यकारि भवतीति''—(ए० ५८) ऐसा कह करके महामाष्यकारने साधुशब्दके प्रयोगको ही सम्युद्यकर बताया है । महाभाष्यकारके इसी मतको लच्यमें रखकर मर्तृहरिने श्रपने वाक्यपदीयमें साधुशब्दोंके प्रयोगका समर्थन किया है स्त्रीर श्रसाधुशब्दोंके प्रयोगका निर्णय किया है—

''शिष्टे भ्य आगमात् सिद्धाः साचवी धर्मसाचनम् । अर्थप्रत्यायनाभेदे विपरीतास्त्रसाधवः ॥''

इत्यादि—वाक्यवदीय, १. २७; १. १४१, तथा १४६ से। जयराशिने इस मतका लयडन किया है—ए० १२० से।

३. देखो प० ८० का टिप्पण २।

कारियत हो गया है, तथापि दैवयोगसे इस शार्द्सिविकीडित पत्तका एक पाद वच गमा है जो शावद उस पद्यका श्रांतिम श्रथीत् चीथा ही पाद है; और जिसमें बन्धकारने बन्य रचनेकी प्रतिशा करते हुए, इसका नाम भी स्चित कर दिया है। ग्रंथकारने को तस्वोपप्रधिस्त ऐसा नाम रखा है और इस नामके साय वो 'विषमः' तथा 'मया सुज्यते' ऐसे पद मिल रहे हैं, इससे जान पहता है कि इस पराके अनुपलव्य तीन पादोंमें ऐसा कोई रूपकका वर्णन होगा जिसके साथ 'सिंह' शब्दका भेल बैठ एके । इस दूसरे अनेक प्रयोके प्रारम्ममें ग्रेंचे रूपक पाते हैं जिनमें प्रन्यकारोंने अपने दर्शनको 'केसरी सिंह' या 'अप्रि' ! कहा है और प्रतिवादी या प्रतिपद्धभूत दर्शनीको 'हरिसा' या 'हैंबन' कहा है। प्रगत्तन ग्रंथकारका श्रामिप्रेत रूपक भी ऐसा ही कुछ होना चाहिए, जिसमें कहा गया होगा कि सभी आस्तिक दर्शन या प्रमाण्यभेयवादी दर्शन मृगयाय हैं श्रीर प्रस्तुत तत्त्वोपप्लव प्रन्य उनके लिए एक विषम-भयानक सिंह है। श्रपने विरोधीके ऊपर या शिकारके ऊपर शाकमण करनेकी सिंहकी निर्देयता सुविदित है। इसी तरह प्रस्तुत प्रन्य भी सभी स्थापित संप्रदायोंकी मान्यताओंका निर्देयता-पूर्वक निर्मूलन करनेवाला है । तस्त्रोपप्लवसिंह नाम रखने तथा रूपक करनेमें अन्यकारका यही भाव जान पड़ता है। तत्त्वोषण्तवसिंह यह पूरा नाम ई० १३-१४ वी शतान्दीके जैनाचार्य मिल्लियेखकी कृति स्याद्वादमञ्जरी ( पृ० ११८ )में भी देखा जाता है। श्रन्य प्रत्योंमें जहाँ कहीं प्रस्तुत प्रत्यका नाम श्रामा है वहाँ प्रायः तच्योपप्लव र इतना ही संचित नाम मिलता है। जान पढ़ता है पिछले प्रत्यकारीने संदोपमें तत्त्वीपप्लब नामका ही प्रयोग करनेमें समीता देखा हो।

उद्देश्य—प्रस्तुत अन्यकी रचना करनेमें प्रन्यकारके मुख्यतया दो उद्देश्य जान पहते हैं जो अंतिम भागसे स्पष्ट होते हैं। इनमेंसे, एक तो नह, कि अपने सामने मौजूद ऐसी दार्शनिक स्थिर मान्यताओंका समूलोच्छेद करके यह बत-लाना, कि शाखोंमें जो कुछ कहा गया है और उनके द्वारा जो कुछ स्थापन किया जाता है, यह सब परीचा करनेपर निराधार सिद्ध होता है। अतस्य शाख्यवीनी सभी व्यवहार, जो मुन्दर व आकर्षक मालुम होते हैं, आविचारके

 <sup>&</sup>quot;श्रीवीरः स जिनः श्रिये भवतु यत् स्थाद्वावदावानले, गरमीमृतङ्कतकंकाष्ट्रनिकरे तृत्यन्तिसर्वेऽध्यहो ।"

<sup>—</sup>षड्दर्शनसमुख्य, गुगरबटीका, ए. १

२. सिदिविनिस्द, पु० २८८ ।

ही परिग्राम हैं '। इस प्रकार समग्र तत्वीका खरडन करके चार्वाक मान्यताका युनवर्जीयन करना यह पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य, प्रन्यकारका यह जान पड़ता है, कि प्रस्तुत अन्यके द्वारा श्रव्येताखोंको ऐसी शिखा देना, जिससे वे प्रतिवादियोंका मुँह वड़ी सरलतासे बन्द कर सकें । यदाप पहले उद्देश्यकी पूर्ण मफलता विवादास्पद है, पर दूसरे उद्देश्यकी सफलता बसंदिग्य है । प्रत्य इस ढंगसे और इतने नटिल विकल्पोंके जालसे बनाया गया है कि एक बार जिसने इसका अच्छी तरह अध्ययन कर लिया हो, और फिर वह जो प्रतिवा-दियोंके साथ विवाद करना चाइता हो, तो इस मन्यमें प्रवर्शित शैलीके आधार पर हचमुच प्रतिवादीको चगामरमें चुन कर सकता है। इस दूसरे उद्देश्यकी चफलताके प्रमाण हमें इतिहासमें भी देखनेको मिलते हैं। ईसाकी स्वारहवीं शतान्दीके प्रविद्ध जैनाचार्य शांतिस्रि-जो यादिवेतालके विरुद्धे सुप्रविद्ध हैं—के नाय तस्त्रोपप्लयकी सददसे अर्थात् तस्त्रोपप्लय जैसे विकल्पवालकी मबदसे चर्चा करनेवाले एक पर्म नामक विद्वानका सूचन, प्रभाचन्द्रस्रिने अपने 'प्रमानक चरित्र'में किया ' है। बीद और वैदिक सांप्रदायिक विद्वानोंने बाद-विवादमें या शाखरचनामें, प्रस्तुत तत्त्वीपप्लयका उपयोग किया है या नहीं श्रीर किया है तो कितना-इसके जाननेका श्रमी हमारे पास कोई सापन नहीं है; परन्तु जहाँ तक जैन संप्रदायका संदंध है, हमें कहना पहता है, कि क्या दिगम्बर-क्या श्वेताम्बर सभी प्रचिद्ध-प्रसिद्ध जैन विद्वानीने अपनी प्रन्यरचनामें श्रीर संगत हुआ तो शास्त्रायों में भी, तस्त्रीपप्लवका योड़ा बहुत उपयोग स्रवस्य किया है 1। और यही खास कारण है कि यह मन्य अन्यत्र कहीं प्राप्त न होकर जैन बन्यमंडारमें ही उपलब्ध हुआ है।

संदर्भ — प्रस्तुत प्रत्यका संदर्भ गयमय संस्कृतमें है। यदापि इसमें श्रन्य अन्योंके श्रनेक प्रयवन्य शवतरण आते हैं, पर प्रत्यकारकी कृतिरूपसे तो आदि

 <sup>&#</sup>x27;तदेवमुप्प्लुतेष्वेव तत्त्वेपु झविचारितरमणीयाः सर्वे व्यवहारा घटन्त एव।' तथा—'पाखरङ्करहनाभिज्ञा शानोदधिविवर्दिताः ।

जयराशेर्जयन्तीह विकल्मा बादिजिल्लावः ॥' तत्त्रो० पू॰ १२५.

२. सिंची जैन अन्यमालामें प्रकाशित, प्रभावकचरित, पृ॰ २२१-२२२ । प्रो॰ रिक्कलाल परिल संपादित, कान्यानुशासनकी खँगरेजी प्रस्तावना, पृ॰ CXLVI; तथा तकोपप्लबकी प्रस्तावना पृ॰ ५ ।

३. अष्टच्हसी, सिद्धिविनिश्चय, न्यायमुकुदचन्द्र, धन्मतिटीका, स्याद्धाद-रवाकर, स्यादायमधारी आदि ।

श्रीर अन्तके मिलाकर कुल तीन ही पद्य इसमें मिलते हैं। वाकी सारा प्रम्य सरल गर्यामें है। भाषा प्रस्क श्रीर वाक्य छोटे-छोटे हैं। फिर भी इसमें जो कुछ दुरुद्वता सा जटिलता प्राप्त होती है, वह विचारकी अति सूच्मता और एकके बाद दुसरी ऐसी विकल्सोकी भड़ीके कारण है।

- (अ) कचाके प्रकार एवं उनका पारस्परिक अस्तर।
- (इ) दार्शनिक साहित्यमें वित्तराखा कथाका प्रवेश और विकास।
- (उ) वैतरिंडक शैलीके भन्थोमें प्रस्तुत भन्यका स्थान ।

(श्र) दो व्यक्तियों या दो समूहोंके द्वारा की जानेवाली चर्चा, जिसमें दोनों अपने-अपने पचका स्थापन और विरोधी पायचका निरसन, युक्तिसे करते हों, कथा कहलाती है। इसके बाद, जल्प श्रीर वित्तगृद्धा ऐसे तीन प्रकार हैं, जो उपलब्ध संस्कृत साहिस्यमें सबसे प्राचीन अच्चपादके स्थोमें लच्चप् पूर्वक निर्दिष्ट हैं। बादकथा वह है जो केवल सस्य जानने श्रीर जतलानेके अभिप्रायसे की जाती है। इस कथाका आन्तरिक प्रेरक तस्त्र केवल सत्यक्षित्रासा है। जल्पकथा वह है जो विजयकी इच्छासे वा किसी लाभ एवं स्थातिकी

र. कथासे संबंध रलनेवाली छनेक ज्ञातन्य बातोंका परिचय प्राप्त करनेकी इन्छा रलनेवालोंके लिए गुजरातीसे लिखा हुआ इमारा 'कथापद्धतिनुं स्वरूप अने तेना साहित्यनुं दिख्यान' नामक सुधिरतृत लेख (पुरातक्ष, पुस्तक ३, पृ० १६५) उपयोगी है। इसी तरह उनके बास्ते हिन्दीमें स्वतंत्रभावसे लिखे हुए हमारे वे विस्तृत टिप्पण मी उपयोगी हैं जो 'सिंधी जैन प्रन्यमाला'में प्रकाशित 'प्रमाणमीमांसां के माणाटिप्पणों में, पृ० १०८ से पृ० १२३ तक अंकित हैं।

२. 'प्रमाण्तर्कसाधनोपालम्मः सिद्धान्ताविरुद्धः पञ्चावयनोपपन्नः पद्धय-विपद्धपरिषद्दो वादः । वयोक्तोपपन्नश्रुलजातिनिषद्धस्थानसाधनोपालम्मो जल्यः । स्वप्रतिपद्धस्थापनाद्दोनो वितर्दद्धा ।'—न्यायस्य १. २. १—३ ।

इच्छासेकी जाती है। इसका प्रेरक आन्तरिक तक्त केवल विजयेच्छा है। वितर्ग्डा कथा भी विजयेच्छासे ही की जाती है। इस तरह जरुप और वितर्ग्डा दो तो विजयेच्छाजनित हैं और साद तक्त्वविष्टाजनित। विजये-च्छाजनित होने पर भी जल्म और वितर्ग्डामें एक अन्तर है, और वह यह कि जल्मकथामें वादी-प्रतिवादी दोनों अपना-अपना पच रखकर, अपने-अपने पचका स्थापन करते हुए, विरोधी पचका खरडन करते हैं। जब कि वितर्ग्डा कथामें यह बात नहीं होती। उसमें अपने पचका स्थापन किये विना ही प्रतिप-चका खरडन करनेकी एकमान दृष्टि रहती है।

यहाँ पर ऐतिहासिक तथा विकास कमकी दृष्टिसे यह कहना उचित होगा कि जपर जो कथाके तीन प्रकारोंका तथा उनके पारस्परिक खन्तरका शास्त्रीय स्चन किया है, वह विविध विषयके विद्वानोंमें अनेक सदियोंसे चली आती हुई चर्चाका तर्कशुद्ध परिगाम आत्र है। बहुत पुराने समयको चर्चाब्रोमें अनेक जुदी-जुदी पद्धतियोंका बीज निहित है। बार्तालापकी पद्धति, जिसे संबादपद्धति भी कहते हैं, मधोत्तरपद्धति और कथापद्धति-ये सभी प्राचीन कालकी चर्चा-ग्रोमें कभी शुद्ध रूपसे तो कभी मिश्रित रूपसे चलतो याँ। कथापद्धतिवाली चर्नामें भी बाद, जल्प आदि क्याओं हा मिश्रण हो जाता या। जैसे जैसे अनुभव बहुता गया और एक पद्धतिमें दूसरी पद्धतिके मिश्रणसे, और खासकर एक क्यामें दूसरी क्याके मिश्रज्से, क्याकालमें तथा उसके परिजाममें नाना-विध ग्रसामञ्जरका अनुभव होता गया, वैसे-वैसे कराल विद्वानीने कचाके भेदोंका स्पष्ट निमानन करना भी शुरू कर दिया; श्रीर इसके साथ ही साथ उन्होंने इरएक कथाके लिए, अधिकारी, प्रयोजन, नियम-उपनियम आदिकी मर्यादा भी बॉबनी शुरू की । इसका राष्ट्र निर्देश हम सबसे पहले खन्नपादके स्त्रोंमें देखते हैं। कथाका यह शासीय-निरूपण इसके बादके समग्र वाष्ट्रमयमें श्राजतक मुस्थिर है। यद्यपि बीच-बीचमें बौद्ध और जैन तार्किकोने, श्रद्धपा-दकी बतलाई हुई कथासंबन्धी मर्यादाका विरोध और परिहास करके, अपनी-श्रपनी कुछ भिन्न प्रगाली भी स्वापित की है; फिर भो सामान्य रूपसे देखा जाए तो सभी दार्शनिक परमराश्रोमें अचपादकी बतलाई हुई कथापद्धतिकी मर्यादा-का ही प्रमुख बना हजा है।

(१) व्याकरण, अलंकार, ज्योतिष, वैद्यक, छुन्द और संगीत आदि अनेक ऐसे विषय हैं जिनपर चर्चात्मक संस्कृत साहित्य काफी तादादमें बना है: फिर भी इम देखते हैं कि वित्तगृद्धा कथा के प्रवेश और विकासका केन्द्र तो केवल दार्शनिक साहित्य ही रहा है। इस अन्तरका कारण, विषयका स्वाभा- विक स्वरूपमेद ही है। दर्शनों से संबन्ध रखनेवाले सभी विषय प्राय: ऐसे ही हैं जिनमें करनाश्चोंके साम्राज्यका यथेए श्रवकाश है, और जिनकी चर्चामें कुल भी स्थापन न करना और केवल खरडन ही खरडन करना यह भी आकर्षक वन जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि दार्शनिक चेत्रके सिवाय खन्य किसी विषयमें वितरहा कथाके विकास एवं प्रयोगकी कोई मुंजाइश नहीं है।

चर्चा करतेवाले विद्वानोंकी हाँहमें भी अनेक कारणांसे परिवर्तन होता रहता है। जब विद्वानोंकी हाँहमें सांप्रदायिक भाव और पद्माभिनिवेश मुख्यत्या काम करते हैं तब उनके द्वारा चाद कथाका सम्भव कम हो जाता है। तिस पर भी, जब सनकी हाँह आभिमानिक खहंबृत्तिसे और शुक्त वाग्विनास्की कुत्हल इन्तिसे आहत हो जाती है, तब तो उनमें जल्प कथाका भी सम्भव विरत्त हो जाता है। मध्य सुग और अनांचीन युगके अनेक प्रन्थोंने वितरहा कथाका आश्रव लिए जानेका एक कारण उपयुक्त हाँस्मेद भी है।

माज्य और उपनिषद् कालमें तथा बुद और महावीरके तमवमें चर्चाओं की भरमार कम न थी, पर उस समयके भारतवर्षीय वातावरणमें धार्मिकता, आध्यात्मिकता और चित्र मुहिका ऐसा और इतना प्रभाव अवस्य था कि जिससे उन चर्चाओं विजयेच्छाकी अपेद्धा सलकानकी इच्छा ही विशेष-रूपसे आम करती थी। यही सबब है कि इम उस युगके साहित्यमें आधिकतर खाइ कथाका ही स्वरूप पाते हैं। इसके साथ हमें यह भी समझ लेना चाहिए कि उस युगके मनुष्य भी अन्तमें मनुष्य ही थे। अतएव उनमें भी विजयेच्छा, सांप्र सिकता और अइंताका तस्य, अनिवार्य स्पर्स थीड़ा बहुत काम करता ही था। जिससे कभी-कभी खाद कथामें भी जलप और बित्र स्वार्य कथा जलप कथामें वित्र हाता जानते अनजानते प्रवेश हो ही जाता था। इतना होते हुए भी, इस बातमें कोई संदेह नहीं, कि अंतिम रूपमें उस समय प्रतिष्ठा सच्छानेच्छाकों और वादकथाकी ही थी। जल्प और वित्र हा कथा करनेवालोंकी तथा किसों भी तरहरे उसका आअय लेनेवालोंकी, उतनी प्रतिष्ठा नहीं थी जितनी सुद खाद कथा करनेवालोंकी थी।

परंत्र, अनेक ऐतिहानिक कारवांचे, उपर्युक्त स्थितिम वड़े जोरोंसे अंतर पड़ने लगा। बुद और महावीरके बाद, भारतमें एक तरफसे शस्त्रविजयकी दृष्टि प्रवल होने लगी; और दूखरी तरफसे उसके साथ-ही-साथ शास्त्रविजयकी दृष्टि भी उत्तरीचर प्रवल होती चली। संप्रदायिक संवर्ष, जो पहले विदारयान, धर्मस्थान और मठोहीकी बस्तु थी, वह अब राज-समा तक जा पहुँचा। इस स्ववसे दार्शनिक विदारशोंक चेत्रमें जल्प और वितरहाका प्रवेश अभिकाधिक

होने लगा और उसकी कुछ प्रतिष्ठा भी ऋषिक बहने लगी। खुल्लमखुल्ला उन लोगोंकी पूजा और प्रतिष्ठा होने लगी जो 'येन केन प्रकारेग्,' प्रतिवादीको हरा सकते ये एवं हराते ये। अब सभी संप्रवागवादियोंको फिक होने लगी, कि किसी भी तरहसे अपने-अपने सम्प्रदायके मंतव्योदी विरोधो संप्रदायिकोसे रखा करनी चाहिए। सामान्य मनुष्यमें विजयकी तथा लाभस्यातिकी इच्छा साहिष्णक ही होती है। फिर उसको बढते हुए संकुचित सांप्रदायिक भावका सहारा मिल जाए, तो फिर कहना ही क्या ' जहाँ देखो वहाँ विद्या पढने-पढ़ानेका, तख-चर्चा करनेका प्रतिष्ठित लच्च यह समका आने लगा, कि जल्प कथासे नहीं तो अन्तमें चित्रस्डा कथासे ही सही, पर प्रतिवादीका मुख बंद किया जाए और अपने सांप्रदायिक निक्षयोंकी रखा की जाय।

चन्द्रगुप्त और अशोकके समयसे लेकर आगेके साहित्यमें इम जल्प औरी वितरहाक तस्त पहलेकी अपेदा कुछ अधिक स्पष्ट पाते हैं। ईसाबी दूसरी तीसर शतान्दीके माने जानेवाले नागार्जुन और अस्त्रपाद्की कृतियाँ इमारे इस कथनकी सासी हैं।

नागार्जनकी कृति विश्वहृष्यावर्तिनी को लीजिए या माध्यमिकका-रिकाको लीजिए और ध्यानसे उनका अवलोकन कीजिए, तो पता चल जाएगा कि दार्शनिक चिन्तनमें बादकी आडमें, या बादका वामन पक्षकर उसके पीछे-पीछें, जल्म और वितएडाका प्रवेश किस कदर होने लग गया था। इस यह तो निर्श्यपूर्वक कभी कह नहीं सकते कि नागार्जन सल्य-जिज्ञासासे प्रेरित था ही नहीं, और उसकी कथा सर्वया वादकोटिसे बाह्य है; पर इतना तो इम निश्चपपूर्वक कह सकते हैं कि नागार्जनकी समय शैली, जल्म और वितएडा कथाके इतनी नजदीक है कि उसकी शैलीका साधारण अन्यासी, बड़ी सर-लतासे, जल्म और वितएडा कथाकी ओर खुदक सकता है।

श्रद्धपादने अपने अतिमहस्वपूर्ण स्वारमक वंग्रह प्रथमें धाद, जन्य और विस्तग्रह्धाका, केवल अलग-अलग लच्चग हो नहीं वतलाया है बाल्क उन कयाओं के अधिकारी, प्रयोजन आदिकी पूरी मवादा भी स्चित की है। निःसंदेह अच-पादने अपने स्वोमें जो कुछ कहा है और जो कुछ स्पष्टीकरण किया है, वह केवल उनकी कल्पना या केवल अपने समयकी स्थितिका चित्रण मात्र ही नहीं है, विल्क उनका यह निरूपण, श्रातिपूर्वकालसे चली आती हुई दार्शनिक विद्यानोंकी मान्यताश्रोका तथा विद्याके खेनमें विचरनेवालोंकी मनोदशाका जीवित प्रतिविम्ब है। निःसंदेह अच्यादकी दृष्टिमें वास्तविक महत्व तो 'वादकथा'का ही है, किर भी वह स्पष्टता तथा वलपूर्वक, वह भी मान्यता प्रकट करता है कि केवल

'जल्भ' ही नहीं बिलक 'वित्यहा' तकका भी आश्रय लेकर अपने तस्वशानकी तथा अपने सम्प्रदावके मंतव्योंकी रज्ञा करनी चाहिए। कांटे मले ही केंक देने बोग्य हों, फिर भी पीघोंकी रज्ञाके वास्ते वे कभी-कभी बहुत उपादेय भी हैं। अज्ञापादने इस हष्टान्तके द्वारा 'जल्भ' और 'वित्यहाकथा'का पूर्व समयसे माना जानेवाला मात्र औचित्य ही प्रकट नहीं किया है, बिल्क उसने खुद भी अपने त्वोंमें, कभी-कभी पूर्वपद्यक्ति निरस्त करनेके लिए, त्यष्ट या अस्यह स्पसे, 'जल्भ'का और कभी 'वित्यहा' तकका आश्रय लिया जान पहता है। '

मनुष्यकी साहजिक विजयवृत्ति और उसके साथ मिली हुई सांप्रदायिक मोहवृत्ति—ये दो कारणा तो दार्शनिक स्वेत्रमें ये ही, फिर उन्हें ऋषिकल्प विदानोंके दारा किये गए 'जल्प' और 'वितरहा कथा'के प्रयोगके समर्थनका सहारा मिला, तथा कुछ असाधारणा विद्वानोंके द्वारा उक्त कथाकी शैलीमें लिखे गए अन्योंका भी समर्थन मिला। ऐसी स्थितिमें फिर तो कहना ही क्या था। आगमें यृतादृतिकी नीवत आ गई। जहाँ देखो वहाँ अकसर दार्शनिक स्वेत्रमें 'जल्प' और 'वितरहा' का ही बोलवाला शुरू हुआ। यहाँतक कि एक बार ही नहीं बल्कि अनेक बार 'जल्प' और 'वितरहा' कथाके प्रयोगका निषेच करनेवाले तथा उसका अनीवित्य वतलानेवाले बुद्धि एवं चित्र प्रगत्न पेसे खुद बौद्ध तथा जैन तत्वसंस्थापक विद्वान् तथा उनके उत्तराधिकारी भी 'जल्प' और 'वितरहा' कथाके शिलासे यो उसके प्रयोगसे विलक्कल अक्ष्रते रह न सके। कभी-कभी तो उन्होंने यह भी वह दिया कि यदाप 'जल्प' और 'वितरहा' सर्वथा वर्ष्य है सथापि पारस्थिति विशेषमें उसका भी उपयोग है।'

इत तरह कयाचोंके विधि-निषेषकी दृष्टिसे, या कथाश्रीका श्राथय लेक्स की जानेवाली प्रत्यकारकी शैलीकी दृष्टिसे, हम देखें, तो हमें स्वष्टतवा मालूम पड़ता है कि वात्स्यायन, उत्योतकर, दिङ्नाम, धर्मकीर्ति, सिद्धसेन, समन्तमद्र, कुमारिस, शंकराचार्य श्रादिकी कृतियाँ 'शुद्ध वादकथा' के नम्ने नहीं हैं। जहाँतक अपने-अपने संप्रदायका तथा उसकी अवातर शासाओंका संबंध है वहाँतक तो, उनकी कृतियोंमें 'वादकथा'का तक्त मुर-चित है, पर जब विरोधी संप्रदायके साथ चर्चाका मीका श्राता है तब ऐसे

१. देखो न्याबसूत्र, ४. २. ४०।

२. देखो, उ॰ यशोविजयजीकृत वादद्वाजिशिका, रलो॰, ६— अयमेव विषेयस्तत् तस्वज्ञेन तपस्विना। देशावपेद्यायाञ्चोऽपि विज्ञाय गुरुलायवम् ॥

विशिष्ट विद्वान भी, थोड़े बहुत प्रमाणमें, विशुद्ध 'कल्प' और 'वितरहा' क्याकी ओर नहीं तो कमसे कम उन कथाओंकी शौलीकी ओर तो, अवस्य ही सुक जाते हैं। दार्शनिक विद्वानोंकी यह मनोवृत्ति नवीं सदीके वादके साहित्यमें ती और भी तीवतर होती जाती है। यहां सबय है कि हम आगेके तीनों मतोंके साहित्यमें विरोधी संप्रदायके विद्वानों तथा उनके स्थापकोंके प्रति अत्यंत कड़्या-पनका तथा तिरस्कारका भाव पाते हैं।

मध्य युगके तथा अर्वाचीन युगके बने हुए बार्शनिक साहित्यमें ऐसा भाग वहुत वहा है जिसमें 'वाद' की अपेसा 'जल्पकथा' का ही प्रााधन्य है। नागा- यु नने जिस 'विकल्पजाल' की प्रतिष्ठा की थी। और बादके वौद्ध, वैदिक तमा जैन वार्किकोने जिसका पोषण एवं विस्तार क्या था, उसका विकसित तथा विशेष उरुद स्वरुप हम श्रीहर्षके खरुड नखरुड खाद्ध एवं चित्सुकाचार्य- की चित्सुको आदिमें पाते हैं। वेशक वे सभी प्रन्य 'जल्प कथा' की ही प्रधानतायाले हैं, क्यों के इनमें लेखकका उद्देश्य स्वपद्धस्थापन ही है, फिर भी इन प्रश्वेकी शैलीमें 'विवयहां' की छावा अति स्पष्ट हैं। यो तो 'जल्प' और 'विवयहां' कथा के बीचका अन्तर इतना कम है कि अगर प्रन्यकार के मनोमाव और उद्देश्यकी तरफ हमारा व्यान न जाए, तो अनेक बार इस यह निर्णय ही नहीं कर सकते कि वह अन्य 'जल्प शैली' का है, या वितयहां शैलोंका। जो कुछ हो, पर उपर्युक्त चर्चांसे हमारा अभिप्राय इतना ही मात्र है कि अध्य युग तथा अर्वांचीन युगके सारे साहित्यमें शुद्ध वितयहांशेलीके प्रन्य नाम-मात्रके हैं।

- ( उ ) इम दार्शनिक साहित्यकी शैलीको संवेपमें पाँच विभागोमें बाँट सकते हैं—
  - (१) कुछ अन्थ ऐसे हैं जिनकी रौली मात्र प्रतिपादनास्मक है, जैसे—

र. इस विषयमें गुजरातीमें लिखी हुई 'साम्प्रदायिकता अने तेना पुरा-वाओनुं दिन्दर्शन' नामक हमारी लेखमाला, जो पुरातत्त्व, पुस्तक ४, पृ० १६६ से शुरू होती है, देखें।

हेतुविडम्बनोपाय अभी अपा नहीं है । इसके कर्ताका नाम जात नहीं हुआ । इसकी लिखित प्रति पाटगुके किसी भागडारमें भी होनेका स्मरण है । इसकी एक प्रति पूनाके भागडारकर इन्स्टिट्यूटमें है जिसके अपरसे न्यायाचार्य पं महेन्यूकुमारने एक नकल कर ली है । वही इस समय हमारे सम्मुख है ।

मारहक्यकारिका, सांस्पकारिका, तत्त्वार्याधिगमसूत्र, श्रमिधर्म-कोष, प्रशस्त्रपादभाष्य, न्यायप्रवेश, न्यायविन्दु श्रादि ।

(२) कुछ प्रन्थ ऐसे हैं जिनमें स्वतंत्रदायके प्रतिपादनका माग अधिक स्वीर सन्य संप्रदायके खरडनका माग कम है—जैसे शासरभाष्य।

- (३) कुछ मन्य ऐसे हैं जिनमें परमतोंका सगडन विस्तारसे है और स्वमतका स्थापन थोड़ेने हैं, जैसे—माध्यमिक कारिका, खएडनखएड-खाद्य आदि।
- (४) कुछ ग्रन्थ ऐसे हैं जिनमें सरडन और मरडन समग्रमाण है या साथ-ही-साथ चलता है, जैसे—बात्स्यायन भाष्य, मीमांसा श्लोकचा-र्तिक, शांकरभाष्य, ममास्थार्तिक शांदि।
- (५) बहुत थोड़े पर ऐसे संय भी मिलते हैं जिनमें स्वपन्नके प्रतिपादनका नामोनिशान तक नहीं है और दूसरेके मन्तव्योका खरहन-हीं-खरहन मात्र है। ऐसे शुद्ध वैतिरहक शैलीके बन्ध इस समय हमारे समने दो हैं—एक प्रस्तुत सस्वोपस वसिंह और दूसरा हेनुविखस्वनोपाय।

इस विवेचनासे प्रस्तुत तस्वीपन्तव प्रत्यकी श्रीलाका दार्शनिक शैलियोम

क्या स्थान है यह हमें स्पष्ट मालूम पड़ जाता है।

यद्यपि 'तस्वोपप्तवासह और 'हेत्विडम्बनीपाय' इन दोनोंकी शैली शुद्ध खरडनात्मक ही है, फिर भी इन दोनोंकी शैलीमें थोड़ासा अन्तर भी है जी

अव्यव्यानि और अर्वाचीनकालीन शैलीके भेदका स्पष्ट बोतक है।

दसवी शताब्दीके पहलेके दाशांनिक साहित्यमें व्याकरण और अलंकारके पाशिहरमको पेट भरकर व्यक्त करनेकी कृतिम कोशिश नहीं होती थो। इसा तरह उस सुगके व्याकरण तथा अलंकार विध्यक साहित्यमें, त्याय एवं दाशीनिक तस्त्रोंको लवालव भर देनेकी भी अनावश्यक कोशिश नहीं होती थी। अब कि दसदी सदीके बादके साहित्यमें हम उक्त दोनों कोशिशों उत्तरोत्तर अधिक परिमाणमें पाते हैं। दसवी सदीके बादका दार्शनिक, अपने अन्यकी रचनामें तथा अत्यच चर्चा करनेमें, वह ध्यान अधिकसे अधिक रखता है, कि उसके अन्यमें और संभाषणामें, व्याकरणके नव-नव और जटिल प्रयोगीको तथा आलंकारिक तन्त्रोंकी वह अधिकसे अधिक मात्रा किस तरह दिखा सके। वादी देवस्तरिका स्याहादर लाकर, औह पंका खएड नखएड खाद्य, रजभग्यह को जल्पकल्पलता आदि दार्शनिक अन्य उक्त वृत्तिके नन्ते हैं। दूसरी तरफसे वैवाकरणी और आलंकारिकोंमें भी एक एसी वृत्तिका उदय हुआ, विससे प्रेरित होकर वे न्यायशास्त्रके नवीन तन्त्रोंको एवं चटिल परिभाषाओंको

अपने विषवके स्ट्म चितनमें ही नहीं पर प्रतिवादीको चुप करनेके लिए भी काममें लाने लगे। वारहवीं सदीके नांगेशने 'अवच्छेदकता', 'प्रकारता', 'प्रतिवोगिता' खादि नवीन परिभाषाके द्वारा न्यायशास्त्रके वाह्य तथा आन्तरिक स्वरूपमें युगान्तर उपस्थित किया और उसके उत्तराधिकारी मैथिल एवं वंगाली वार्किकोंने उस दिशामें आधर्यजनक प्रगति की। न्यायशास्त्रकी इस स्ट्म पर जटिल परिभाषाको तथा विचारसरखीको वैयाकरखो और आलंकारिकों तकने अपनाया। वे न्यायकी इस नवीन परिभाषाके द्वारा प्रतिवादियोंको परास्त करनेको भी वैशी ही कोशिश करने लगे, जैशी कुछ दार्शनिक विद्वान् व्याकरख और अलंकारकी चमत्कृतिके द्वारा करने लगे थे। नागोजी भट्टके शब्देन्दु-शेखर आदि अन्य तथा अगन्नाथ कविराजके रसगंगाधर आदि अन्य नगीन न्यायशैलीके जीवंत नमूने हैं।

यदापि 'हेत्विडम्बनीपाय'की शीली 'तरवीपप्लबसिह'की शीली जैसी शुख वैतिरिडक ही है, किर भी दोनोंमें युगमेदका अन्तर स्पष्ट है। तस्वीपप्लबसिहमें दार्शनिक विचारोंकी स्वमता और बटिलता ही मुख्य है, भाषा और अलंकारकी खटा उसमें वैसी नहीं है। जब कि हेत्विडम्बनीपायमें वैदाकरखोंके तथा आलंकारिकोंके भाषा-चमत्कारकी आकर्षक छटा है। इनके खिनाय इन दोनों अन्योंमें एक अन्तर और भी है जो अतिराख विषयसे संबंध रखता है। तस्वा-पप्लबसिहका खरडनमार्ग समय तत्वोंकी लद्द्यमें रखकर चला है, अतस्व उसमें दार्शनिक परंपराओंमें माने जानेवाले समस्त प्रमाखोंका एक-एक करके खएडन किया गया है; जब कि हेत्विडम्बनीपायका लयडनमार्ग केवल अतु-मानके हेत्को लद्द्यमें रख कर शुरू हुआ है, इसलिए उसमें उत्ते खरडनीय प्रमाखोंका विचार नहीं है जितनोंका तस्वोपप्लवमें है।

इसके सिवाय एक वड़े महत्त्वकी ऐतिहासिक बस्तुका भी निर्देश करना यहाँ जलरी है। तत्त्वीपप्लविद्यका कर्ता जयराशि तत्त्वमात्रका वैतिरिद्यक शैलीसे खएडन करता है और अपनेको बृह्यस्पतिकी परम्पराका बतलाता है। जब कि हेत्रविद्यस्तीपायका कर्ता जो कोई जैन है—जैसा कि उसके प्रारम्भिक भागसे स्तप्ट है—आस्तिक रूपसे अपने इष्ट देवको नमस्कार भी करता है और केवल स्वरहनचातुरीको दिखानेके बास्ते ही हेत्रविद्यस्वनीपायकी रचना

रे. 'प्रशम्य श्रीमद्दैन्तं परमात्मानमञ्ययम् । देतोर्विडम्बनोपायो निरपायः प्रतायते ॥'

करना बतलाता है । जबराशिका उद्देश्य केवल खरहनचातुरी बतलानेका या उसे दूसरोंको तिखानेका ही नहीं है चिक्क खपनी चार्वाक मान्यताका एक नया रूप मदर्शित करनेका भी है। इसके विपरीत हेतुविडम्पनीपायके रचिताका उद्देश्य अपनी किसी परम्पराके स्वरूपका बतलाना नहीं है। उसका उद्देश्य तिर्फ मदी बतलानेका है कि विवाद करते समय अगर प्रतिवादीको चुप करना हो तो उसके स्थापित पद्धमेंसे एक सास्य या हेतुवाक्यकी परीचा करके या उसका समूल खरहन करके किस तरह उसे चुप किया जा सकता है।

### चार्वाक दर्शनमें प्रस्तुत प्रन्यका स्थान

मस्तत मन्य चार्चाक संमादायका होनेसे इस जगह इस संमादायके संदन्धमें नीचे लिखी बातें हातव्य हैं।

- ( अ ) चार्वाक संप्रदायका इतिहास
- (इ) भारतीय दर्शनोंमें उसका स्थान
- ( 3 ) नागंक दशंनका साहित्य
- (अ) पुराने उपनिषदों में तथा स्प्रहता के जैसे प्राचीन माने जाने-बाले जैन आगममें भूतवादी वा भूतचैतन्यवादी रूपसे चार्वाक मतका निर्देश है । पाणिनिके स्वमें आनेवाला नास्तिक शब्द भी अनात्मवादी चार्वाक मतका ही स्वक है । बौद दोधनिकाय में भी भूतवादी और अकियवादी रूपसे दो

१. अन्यकार शुस्में ही कहता है कि—''इह हि यः कांश्रिविपश्चित् प्रच-यङप्रामाणिकप्रकारङ्ग्रेणीशिरोमणीयमानः सर्वाङ्गीणानणीयः प्रमाणघोरणीप्र-गुणीमवद्वरूपहपारिहस्योङ्हामरता स्वात्मान मन्यमानः स्वान्यानन्यतमणीजन्य-घन्यित्रभुवनमान्यवदान्यगणावगणनानुगुणानगुग्गु तत्तद्वशितिरण्यरण्करंरणितस्य-मानामिमानः अप्रतिहतप्रसरप्रवर्रानरवयस्यस्यानुमानपरस्यापराचोम वेतिनिस्तुष-मनीषाविशेषोन्मिपन्मनीषिपरिष्ठनाप्रत्यत्यथोद्यमहीयोमहीवसन्मानः शतमखगुर-मुखाद्गविमुखताकारिहारिसवंतोमुखशेमुणीमुखरासंस्थासिहस्याविहस्याते पर्यदिद्वतस-मम्रतकंककंशवितकंणप्रवर्णः प्रामाणिकप्रामणीः प्रमाणयाते तस्याशयस्या-हङ्कारप्राम्मारितरस्काराय चाविचारचात्ररीगरीयश्चतुरनरचेतश्चमस्काराय च किञ्चिवदुच्यते ।''

२. ''विज्ञानयन एवेतेम्यो भूतेम्यः समुत्याय तान्येवातु विनश्यति न प्रेत्यसंत्रा अस्तीति''—बृहदारस्थकोपनिषद्, ४, १२.

रे. स्त्रकृताङ्क, प्र• १४, २८१।

तीर्थिकोंका स्वन है। खाण्क्यके खर्णशास्त्रमें लोकायतिक मतका निर्देश वसी मृतवादी दर्शनका बोधक है। इस तरह 'नास्तिक' मृतवादी' 'लोका-यितक' 'अक्रियवादी' आदि जैसे शब्द इस संप्रदायके अर्थमें मिलते हैं। पर उस प्राचीन कालके साहित्यमें 'वार्वाक' शब्दका पता नहीं चलता। चार्वाक मतका पुरस्कर्ता कीन था इसका भी पता उस सुगके साहित्यमें नहीं मिलता। उसके पुरस्कर्ता करेंने यह इस्पति, देवगुर आदिका जो मन्तव्य प्रचलित है वह संभवतः पौराखिकोंकी कल्पनाका ही फल है। पुराणोंमें चार्वाक मतके प्रवर्तकका जो वर्णन है वह कितना साचार है वह कहना कठिन है। फिर भी पुराणोंका वह वर्णन, अपनी मनोरखकता तथा पुराणोंकी लोकप्रियतांके कारण, जनसाधारणमें और विद्वानोंमें भी लढ हो गया है; और सब कोई निर्विवाद रूपसे यही कहते और मानते आए हैं कि बृहस्पति ही चार्वाक मतका पुरस्कर्ता है। जहाँ कहीं चार्वाक मतके निदर्शक वाक्य या सब मिलते हैं वहाँ वे वृहस्पति, सुरगुक आदि नामके साथ ही उद्धत किये हुए पाए जाते हैं।

(इ) भारतीय दर्शनोंको हम संचेपमें चार विभागोंमें बॉट सकते हैं।

- १. इन्द्रियाधिपस्य पच
- २. अनिन्द्रियाधिपत्य पच
- ३. उमयाधिपत्य पत्त
- ४. श्राममाधिपत्व पत्त

१. जिस पजाड़ा मन्तव्य यह है कि प्रमाशाकी सारी शक्ति इन्द्रियोंके ऊपर ही अवलम्बित है। मन खुद इन्द्रियोंका अनुगमन कर सकता है पर वह इन्द्रियोंको मददके सिवाय कहीं भी अर्थात् जहाँ इन्द्रियोंकी पहुँच न हो वहाँ— प्रकृत होकर सच्चा ज्ञान पैदा कर ही नहीं सकता, सच्चे ज्ञानका अगर सम्भव है तो वह इन्द्रियोंके द्वारा ही—यह है इन्द्रियाधिपस्य पद्म। इस पद्ममें चार्वाक दर्शन ही समाविष्ट है। इसका ताल्पर्य यह नहीं कि चार्वाक अनुमान या

१. देखो, दीवनिकाय, ब्रह्मवालयुत्त, ए० १२; तथा सामञ्जकलसुत्त, ए० २०—२१।

२. विष्णुपुराण, तृतीयश्रंश, अध्याय—१७। कथाके लिए देलो सर्व-दर्शनसंप्रहका पं० अम्यंकरशास्त्री लिखिन उपीद्यात, पृ० १३२।

रे. तस्त्रोपस्तव, पृ० ४५।

४. तस्वीपप्तवमें बृहस्पतिको सुरुगुर भी कहा है—१० १२५ । सरहन-सरहसायमें भगवान् पुरगुरुको लोकायतिक सूत्रका कर्ता कहा गया है—१० ७ ।

शब्दस्यवहार रूप आगम आदि प्रमाणोंको, जो प्रतिदिन सर्वेसिद्ध व्यवहारकी वस्तु है, न मानता हो; फिर मी चार्वाक अपनेको जो अत्यक्तमात्रवादी—इन्द्रिय प्रस्यक्तमात्रवादी कहता है, इसका अर्थ इतना ही है कि अनुमान, शब्द आदि कोई भी लीकिक अमाण क्यों न हो, पर उसका प्रामायय इन्द्रिय प्रत्यक्तके संवादके सिवाय कभी सम्भव नहीं। अर्थात् इन्द्रिय प्रत्यक्तके वाधित नहीं ऐसा कोई भी आनव्यापार वदि प्रमाण कहा जाए तो इसमें चार्वाकको आपनि नहीं।

र. अनिन्द्रियकें अन्तःकरण—मन, विश्व और आश्मा ऐसे तीन अर्थ फलित होते हैं, जिनमेंसे विचरूप अनिन्द्रियका आधिपत्य माननेवाला अनिन्द्रियापियत्य पद्ध है। इस पद्धमें विश्वानवाद, अन्यवाद और शाहूर-वेदान्तका समावेश होता है। इस पद्धके अनुसार यथार्थआनका समाव विश्वद्ध चित्रके हारा ही माना जाता है। यह पद्ध इन्द्रियों अस्वज्ञानजननशक्तिका सर्वथा इन्कार करता है और कहता है कि इन्द्रियों वास्त्रविक आन करानेमें पंगु ही नहीं बल्कि घोखेबाज भी अवस्य हैं। इनके मन्त्रव्यका निष्कर्ष इतना ही है कि चित्त—स्वासकर प्यानशुद्ध सास्त्रिक चित्रत्या उसका संवाद प्राप्त न कर सकनेवाला कोई आन अमारा हो हो नहीं सकता, चाहे वह किर मले ही लोकव्यवहारनें प्रमाण हथे माना जाता हो।

र. उभयाचियल पत्त वह है जो चार्वाककी तरह इन्द्रियोंको हो सब कुछ मानकर इन्द्रिय निरपेच मनका असामध्ये स्थीकार नहीं करता; और न इन्द्रियोंको ही पंगु वा घालेबाज मानकर केवल अनिन्द्रिय या चित्तका ही सामध्ये स्थीकार करता है। यह पत्त मानता है कि चाहे मनकी मददसे हो सही, पर इन्द्रियों गुण्यस्पन्न हो सकती हैं और वास्तविक ज्ञान पैदा कर सकती हैं। इसी तरह यह पत्त पह भी मानता है कि इन्द्रियोंकी मदद जहाँ नहीं है वहीं भी अनिन्द्रिय यथार्थ ज्ञान करा सकता है। इसीसे इसे उभयाधिपन्य पत्त कहा है। इसी सामें सांस्य योग, न्याय-चैशेषिक और मीमांसक आदि दर्शनोंका समावेश है। सांस्य योग, न्याय-चैशेषिक और मीमांसक आदि दर्शनोंका समावेश है। सांस्य योग, न्याय-चैशेषिक और मीमांसक आदि दर्शनोंका समावेश है। सांस्य योग इन्द्रियोंका साद्गुएय मान कर भी अन्तः करण्की स्वतंत्र यथार्थशिक मानता है। न्याय-चैशेषिक आदि भी मनकी वैसा ही शक्ति मानते हैं। यर पर्क वह है कि सांस्य-योग आत्माका स्वतंत्र प्रमाखसामध्ये नहीं मानते हैं। यर पर्क वह प्रमाखसामध्ये चित्रकों ही मानते हैं। अर्थात् वे ग्रसीर-मनका स्वीं, पर आत्माका स्वतन्त्र प्रमाखसामध्ये मानते हैं। ब्रियात् वे ग्रसीर-मनका अमाव होनेपर भी ईश्वरमें सानशिक मानते हैं। वैभाषिक और सीवान्तिक

भी इसी पत्तके अन्तर्गत हैं, क्योंकि वे भी इन्द्रिय और मन दोनोका प्रमाख-सामध्य मानते हैं।

४. आगमाधिपस्य पत्त वह है जो किसी-न-किसी विषयमें आगमके सिवाय किसी इन्द्रिय या अनिन्द्रियका प्रमाणासमध्ये स्वीकार नहीं करता। यह पत्त केयल पूर्वमीमांसाका ही है। यदापि वह अन्य विषयोंमें सास्ययोगादिकी तरह उभवाविपत्य पत्तका ही अनुगामी है, फिर भी वर्म और अवर्म इन दो विषयोंमें वह आगम मानका ही सामर्थ्य मानता है। यो तो सेद्रान्तके अनुसार ब्रह्मके विषयमें भी आगमका ही प्राधान्य है; फिर भी वह आगमाविषस्य पद्ममें इस-लिए नहीं आ सकता कि ब्रह्म विषयमें ध्यानशुद्ध अन्तःकरणका भी सामर्थ्य उसे मान्य है।

इस तरह, चार्वाक मान्यता इन्द्रियाधिपत्य पद्यकी अनुवर्तिनी ही सर्वत्र मानी वाती है। फिर भी प्रस्तुत प्रत्य उस मान्यताके विषयमें एक नया प्रस्थान उपस्थित करता है। क्वोंकि इसमें इन्द्रियोंकी वथार्थशन उत्पन्न करनेकी शक्तिका भी खरडन किया गया है श्रीर लौकिक प्रत्यच्च तकको भी प्रमाण माननेसे इन्कार कर दिया है। अतएव प्रस्तुत ग्रन्थके श्रामिप्रायसे चार्वाक मान्यता दो विमानोमें बँट जाती है। पूर्वकालीन मान्यता इन्द्रियाधिपस्य पद्ममें जाती है, और जयराशिकां नई मान्यता प्रमाणीपप्रत्व पद्ममें श्राती है।

(उ) चार्वाक मान्यता का कोई पूर्ववती प्रनथ अखरह रूपसे उपलब्ध नहीं है। अन्य दर्शन अन्योमें पूर्वपत्त रूपसे चार्वक मतक मन्तव्यके ताथ कहीं कहीं जो कुछ वाक्य या सूत्र उद्धृत किये हुए मिलते हैं, यहां उसका एक मात्र साहित्य है। यह भी जान पड़ता है कि चार्वाक मान्यताको व्यवस्थित रूपसे लिखनेवाले विद्वान् शायद हुए ही नहीं। जो कुछ बूहस्वतिने कहा उसीका खिल्मोनवाले विद्वान् शायद हुए ही नहीं। जो कुछ बूहस्वतिने कहा उसीका खिल्मोनवाले विद्वान् शायद हुए ही नहीं। जो कुछ बूहस्वतिने कहा उसीका खिल्मोनवाले बिद्वान् शायाद पर प्राग्वोमें मी चार्वाक मतको प्रक्षवित किया गया है। अति साहित्यके आधार पर प्राग्वोमें मी चार्वाक मतको प्रक्षवित किया गया है। आठवीं सदीके जैनाचार्य हत्यात्र स्वव्यक्ष्यसम्बद्धमें चार्वाक मतके वर्णनके साथ कुछ पद्ध उद्धृत मिलते हैं। पर जान पड़ता है, कि ये सब पद्ध, किसी चार्वाक काचार्यकी कृति न होकर, और और विद्वानोंके द्वारा चार्वाक-मत-वर्णन रूपसे वे समय समय पर बने हए हैं।

इस सरह चार्नाक दर्शनके साहित्यमें प्रस्तुत प्रन्थका स्थान वहे महस्तका है। क्योंकि यह एक ही प्रन्य हमें ऐसा उपलब्ध है जो चार्नाक मान्यताका असरह प्रन्थ कहा जा सकता है।

#### विषय परिचयं

महत्त अन्यमें किस-किस विषयकी चर्चा है और वह किस प्रकार की गई है इसका संद्वित परिचय प्राप्त करनेके लिए नीचे लिखी वातों पर थोड़ासा प्रकाश डालमा जरूरी है।

- (१) प्रन्यकारका उद्देश्य और उसकी सिद्धिके वास्ते उसके द्वारा अव-लंबित मार्ग ।
- (२) किन-किन दर्शनोंके और किन-किन आचारोंके सम्मत प्रमासलच्-स्रोका खरडनीय रूपसे निर्देश है।
- (१) किन-किन दर्शनोके कीन-कौनसे प्रमेयोका प्रासंगिक खरडनके बास्ते निर्देश है।
- (४) पूर्वकालीन और समकालीन किन-किन विद्वानोकी कृतियोंसे खरहन-सामग्री ली हुदै जान पड़ती है।
- (५) उस खरदन-सामग्रीका अपने अभिये तकी सिदिमें श्रम्थकारने किस तरह उपयोग किया है।
- (१) हम पहले ही कह चुके हैं कि प्रत्यकारका उद्देश, समग्र दर्शनीकी छोटी-वड़ी सभी मान्यताझोंका एकमात्र खरहन करना है। प्रत्यकारने यह सोचकर कि सब दर्शनोंके अभिमत समग्र तत्वोंका एक एक करके खरहन करना संभव नहीं; तब यह विचार किया होगा कि ऐसा कीन मार्ग है जिसका सरलतासे अवलम्बन हो सके और जिसके अवलम्बनसे समग्र तत्वोंका लगहन आप ही-आप सिंद हो जाए। इस विचारमेंसे ग्रन्थकारको अपने उद्देशकी सिंदिका एक अमीय मार्ग स्कार पड़ा, और वह यह कि अन्य सब बातोंके खरहनकी ओर मुख्य लच्चन न देकर केवल प्रमाण्यलएहन हो किया जाए, जिससे प्रमाणके आचारसे सिद्ध किये जानेवाले अन्य सब तक्त्व या प्रमेष अपने आप ही खरिडत हो सके। जान पड़ता है अन्यकारके मनमें जब यह निर्मय स्थिर वन गया तब फिर उसने सब दर्शनोंके अभिमत प्रमाणक खणोंके खरहनकी तैयारी की। प्रत्यक प्रस्ममें ही वह अपने इस मावको स्वष्ट शब्दोंने व्यक्त करता है। वह सभी प्रमाण्य प्रमेयवादी दार्शनिकोंको ललकार कर कहता है कि—'आए लोग जो प्रमाण अमेयवादी दार्शनिकोंको ललकार कर कहता है कि—'आए लोग जो प्रमाण अमेयवादी दार्शनिकोंको स्वकार मानते हैं उसका

१. 'श्रय कयं वानि न सन्ति ! ततुच्यते—सल्लक्तसनियन्यनं मानव्यव-स्थानम्, माननियन्यना च मेयस्थितिः, तदमावे तयोः सद्व्यवहारविषयत्वं कथम् !......रत्यादि । तत्त्वोपप्लय, ५० १. ।

श्राचार है प्रमाणका यथार्थ लक्षण। परन्तु विचार करने पर जब कोई ममाणका लचल ही निर्दोष सिद्ध नहीं होता तब उसके आधार पर बतलाई जानेवाली प्रमास प्रमेयकी व्यवस्था कैसे माना जा सकती है ?' ऐसा कहकर, वह फिर एक-एक करके प्रमाणलच्याका क्रमश: खरडन करना आरंभ करता है। इसी तरह अन्यके अन्तमें भी उसने अपने इस नियाति मार्गको दोहरामा है और उसकी सफलता भी खिलत की है। उसने स्पष्ट शब्दीमें कहा है कि—'जब कोई प्रमाणलक्षण ही ठीक नहीं बनता तब सब तत्त्व आप ही आप बाधित या असिद्ध हो जाते हैं। ऐसी दशामें बाधित तस्वोंके आधारपर चलाये जानेवाले सब ब्यवहार बस्तुतः अविचाररमणीय ही हैं। अर्थात् शास्त्रीय श्रीर लोकिङ अयवा इडलोकिक और पारलोकिक—सब प्रवृत्तियोकी सुन्दरता सिर्फ अविचारहेतक ही है । विचार करनेपर वे सब व्यवहार निराधार सिद्ध होनेके कारण निर्जीव जैसे शोभाहीन हैं । अन्यकारने अपने निर्णयके अनुसार यदापि दार्शनिकाँके अभिमत प्रमाखलच्चोंकी ही खबडनीय रूपसे मीमांखा शुरू की है और उसीपर उसका जोर है: पिर भी वह यीच-बीचमें प्रमाणलच्चणोंके स्रलावा कुछ स्रम्य प्रमेयोका भी लगडन करता है। इस तरह प्रमाणलच्यांकि लगडनका ध्येष रखनेवाले इस प्रन्यमें घोड़ेसे अन्य प्रमेयोंका भी खरहन मिलता है।

(२) न्याय, मीमांसा, सांख्य, बौद्ध, वैयाकरण और पौराणिक इन इह दर्शनोंके अभिमत लच्चणोंको, अन्यकारने लयहनीय रूपसे लिया है। इनमेंसे कुछ लच्चण ऐसे हैं जो प्रमाणसामान्यके हैं और कुछ ऐसे हैं जो प्रमाणसामान्यके लच्चण सिर्फ मीमांसा और वौद्ध—इन दो दर्शनोंके लिये गर्र हैं। मीमांसासम्मत प्रमाणसामान्यलच्चण जो अन्यकारने लिया है वह कुमारिलका माना जाता है, फिर मी इसमें सदेइ नहीं कि वह लच्चण पूर्ववर्ती अन्य मीमांसकोंको भी मान्य रहा होगा। अन्यकारने वौद्ध दर्शनके प्रमाणसामान्य संबंधी दो लच्चण चर्चाके लिये हैं जो प्रमाट रूपसे धर्मकी तिके माने जाते हैं, पर जिनका मूल दिङ्नागके विचारमें भी अवस्य है।

विशेष प्रमाणीके लक्षण जो प्रन्यमें श्राप हैं वे न्याय, मीमांसा, सांस्य, बौद्ध, पौराणिक और वैयाकरखोंके हैं।

१ देखो ए० २२ और २७। २ देखो, ए० २७ और २८।

स्याय दर्शनके प्रत्यक्त, अनुमान, उपमान और आगम इन चारी प्रमाणीके विरोध लक्क्ण प्रन्यमें आए हैं और वे अक्कणादके स्यायस्त्रके हैं।

सांस्य दर्शनके विशेष प्रमाणीमेंसे केवल प्रत्यक्तका ही लक्षण लिया गवा है, को इंश्वरकृष्णुका न होकर वार्षगरुयका है।

बौद्ध दर्शन प्रत्यत्व और अनुमान इन दो प्रमाखीको ही मानता है। ग्रन्थकारने उसके दोनों प्रमाखीके लद्ध चर्चाके बास्ते लिए हैं बो—जैसा कि हमने ऊपर कहा है—वर्मकीर्तिके हैं, पर जिनका मूल दिङ्नागके प्रन्योमें भी मिलता है।

मीमांसा दर्शनके प्रसिद्ध आचार्य दो हैं—कुमारिस और प्रभाकर।
प्रमाकरको पाँच प्रमाण इष्ट हैं, पर कुमारिसको सह । प्रस्तुत प्रन्यमें कुमारिसके सही प्रमाणीकी मीसांसाकी गई है, और इसमें प्रधाकर सम्मत पाँच प्रमाणोंकी मीमांसा भी समा जाती है।

पौराणिक विद्वान मीमांसा सम्मत छह प्रमाणीके अलावा ऐतिहा और सम्मव नामक दो<sup>र</sup> और प्रमाण मानते हैं—जिनका निर्देश अ**स्पाद**के स्वी तकर्म भी है—वे भी प्रस्तुत ग्रन्थमें लिये गए हैं।

वैयाकरणों के अभिमत 'वाचक्यद'के लच्या और 'साधुपद'की उनकी व्याक्याका भी इस अन्यमें खरडनीय रूपसे निर्देश मिलता है। यह सम्भवतः अतुहरिके वाक्यपदीयसे लिया गया है।

(३) यो तो जन्यमें प्रसंगवश अनेक विचारोंकी चर्चा की गई है, जिनका वहाँपर सविस्तर वर्णान करना शक्य नहीं है, फिर भो उनमेंसे कुछ विचारी—वस्तुओंका निर्देश करना आवश्यक है, जिससे यह जानना सरल हो जाएगा, कि कीन-कीनसी वस्तुएँ, अनुक दर्शनकी मान्य और अन्य दर्शनोंकी अमान्य होनेके कारण, दार्शनिक सेवमें सरदान-मरदानकी विषय बनी हुई हैं, और

१. देखी, प्र॰ २७,५४,११२,११५।

र प्रविश्

३. ५० ३२, ८३।

४ ५८, दर १०६, ११२, ११६ ।

A 30 484 1

६ न्यायस्त्र-२. २. १. ७ पु० १११।

E. 40 130 1

ग्रन्थकारने दार्शनिकोके उस पारस्परिक लगडन-ग्रगडनकी चर्चासे किस तरह फायदा उठाया है । वे बस्तुएँ ये हैं —

जाति, समबाय, आलम्बन, अतथ्यता, तथ्यता, स्मृतिममोष, सिक्रिकर्ष, विषयद्वैविषय, करुपना, अस्पष्टता, स्पष्टता, सन्तान, हेतु-फलभाव, आत्मा, कैवरुय, अनेकान्त, अवयवी, बाह्यार्थविलोप, चग्रमञ्ज, निहेंतुकविनाश, वर्ण, पद, स्फोट और अपौक्षेयत्व।

इनमेंसे 'जाति', 'समवाय', 'सिक्वर्ष', 'अवयवी', आत्माके साथ सुख-दु:खादिका संबन्ध, शब्दका अनित्यल, कार्यकारशामान—आदि ऐसे पदार्थ हैं जिनको नैयायिक और वैशेषिक मानते हैं, और जिनका समर्थन उन्होंने अपने अन्योमें बहुत बल तथा विस्तारपूर्वक करके विरोधी मतोंके मन्तव्यका खरडन भी किया है। परन्तु वे ही पदार्थ सांख्य, बौद्ध, जैन आदि दर्श-मोंको उस रूपमें विजकुल मान्य नहीं। अतः उन-उन दर्शनोमें इन पदार्थीका, अति विस्तारके साथ खरडन किया गया है।

'स्मृतिप्रमोप' मीमांसक प्रभाकरकी अपनी निजकी मान्यता है, जिसका लगडन नैयायिक, बौद और जैन विद्वानोंके अतिरिक्त स्वयं महामीमांसक कुमारिलके अनुगामियों तकने, खूब विस्तारके साथ किया है।

'ख्रपौक्त्रेवल्व' यह **मीमांसक** मान्यताकी स्वीय वस्तु होनेसे उस दर्शनमें इसका ख्राति विस्तृत समर्थन किया गया है; पर नैयायिक, बौद्ध, जैन ख्रादि दर्शनोमें इसका उतने ही विस्तारसे खरडन याया जाता है।

'अनेकान्त' जैन दर्शनका मुख्य मन्तव्य है जिसका समर्थन सभी जैन तार्किकोने बड़े उत्साहने किया है; परंतु बीद, नैवामिक, बेदान्त आदि दर्शनो-में उसका वैसा हो प्रवल सरहन किया गया है।

'श्रात्महैवल्य' विस्का समर्थन सांख्य और वेदान्त दोनो अपने दंगसे करते हैं; लेकिन बौद्ध, नैयायिक आदि अन्य सभी दार्शनिक उसका लरडन करते हैं।

'बर्गा', 'पद' 'स्कोट' आदि शब्दशास्त्र विषयक वस्तुश्लीका समर्थन जिस दंगसे वैवाकरखोंने किया है उस दंगका, तथा कभी-कभी उन बस्तुश्लोका ही, बौद, नैपायिक श्लादि श्रन्य तार्किकोने बलपूर्वक खरदन किया है।

'चित्रकल', 'संतान', 'विषयदिल्त', 'स्पष्टता—ग्रस्पष्टता', 'निर्हेतुकिनि-नारा', 'वाद्यार्थविलीप', 'ग्रालम्बन', 'हेतुकलसंबंध', 'कल्पना', 'तम्पता— ग्रतथ्यता' श्रादि पदार्थ ऐसे हैं जिनमेंसे कुछ तो सभी बौद परंपराद्योमें, श्रोर कुछ किसी-किसी परम्परामें, मान्य होकर जिनका समर्थन बौद विद्वानोंने वके प्रपाससे किया है; पर नैयायिक, मीमांसक, जैन श्रादि अन्य दार्शनिकोंने उन्हीं-का खरडन करनेमें अपना बका बौद्धिक पराक्रम दिखलाया है।

( ४ ) यह लएडन सामग्री, निम्नलिखित दार्शनिक साहित्य परसे ली गई जान पंडती है—

न्याय-वैशेषिक दर्शनके साहित्यमेंसे अच्यादका न्यायस्त्र, वास्यायन माध्य, न्यायवर्तिक, व्योमवती और न्यायमंजरी ।

मीमांसक साहित्यके श्लोकवार्तिक श्रीर बृहती नामक ग्रंथोंका श्राध्य लिया जान पढ़ता है।

बीद माहित्यमेंसे प्रमाणवार्तिक, संबंधपरीचा, सामान्यपरीचा आदि धर्म-कीर्तिक प्रन्योका; तथा प्रज्ञाकर, धर्मोत्तर आदि धर्मकीर्तिके शिष्योंकी की हुई उन प्रन्योकी व्यास्थाश्चोका आक्षय लिया जान पड़ता है।

व्याकरस शास्त्रीय साहिस्यमेंसे वाक्यपदीवका उपयोग किया दुखा जान पहला है।

जैन साहित्यमेंसे पात्रस्वामि या अकलंककी कृतियोंका उपयोग किये जानेका संभव है।

(५) जयराशिने अपने अध्ययन और मननसे, भिन्न-भिन्न दार्शनिक-प्रमासके स्वरूपके विषयमें तथा दूसरे पदार्थोंके विषयमें, क्या-क्या मतमेद रखते हैं और वे किन-किन मुद्दोंके ऊपर एक दूसरेका किस-किस तरह खबदन करते हैं, यह सब जानकर, उसने उन विरोधी दार्शनिकोंके प्रन्योमेंसे बहुत कुछ खरडन सामग्री संग्रहीत की और फिर उसके आधारपर किसी एक दर्शनके मन्तन्यका लगडन, दूसरे निरोधी दर्शनोंकी की हुई युक्तियोंके आधात्पर किया; श्रीर उसी तरह, फिर झन्तमें दूसरे विरोधी दर्शनोंके मन्तव्योंका खरडन, पहले विरोधी दर्शनको दी हुई युक्तियोंसे किया । उदाहरणार्थ- जब नैयायिकोंका खरडन करना हुआ, तब बहुत करके बौद्ध और मीमांसकके प्रन्थीका आश्रप लिया गया, और फिर बौद्ध, और मीमांसक क्यादिके सामने नैयायिक और जैन आदिको भिड़ा दिया गया । पुराखोंमें यदुवंशके नाशके बारेमें कथा है कि मधपानके नशेमें उन्मत्त होकर सभी यादव आपसमें एक दूसरेसे लड़े और मर मिटे। जयराशिने दार्शनिकोंके मन्तव्योंका यही हाल देखा। वे सभी मन्तव्य कुछरेको पराजित करने और अपनेको विजयी सिद्ध करनेके लिय जल्पक्याके असाहेपर लड़नेको उतरे हुए ये। जयराशिने दार्शनिकोके उस जल्पवादमेंसे अपने वितरहावादका मार्ग बड़ी सरलतासे निकाल लिया और दार्शनिकोकी सर्वडनसामबीसे उन्हींके तत्वोंका उपज्जव सिद्धकर दिया।

यदापि जयराशिकी यह पद्धति कोई नई वस्तु नहीं है—ऋंशरूपर्ने तो वह सभी मध्यकालीन ऋौर ऋवाँचीन दर्शन अन्योंने विद्यमान है, पर इसमें विशेषत्व यह है कि भट जयराशिकी खरडनपद्धति सर्वतोमुखी और सर्वन्यापक होकर निरपेख है।

#### उपसंदार

यदापि यह तस्वीपण्यव एक मात्र खरहनप्रधान प्रन्थ है, फिर भी इसका और तरहसे भी उपयोग ब्राप्टानिक विद्वानोंके लिए कर्तंब्व है। उदाहरणार्थ—जी लोग दार्शनिक शब्दोंका कीश या संग्रह करना चाहें और ऐसे प्रत्येक शब्दके संभवित अनेकानेक अर्थ भी खोजना चाहें, उनके लिए यह प्रन्य एक बनी बनाई सामग्री है। क्योंकि जयराशिने अपने समय तकके दार्शनिक प्रन्थोंने प्रक्षिद ऐसे सभी पारिभाषिक दार्शनिक शब्दोंका विशिष्ट हंगसे प्रयोग किया है और साथ ही साथ 'कल्पना', 'स्मृति' आदि जैसे प्रत्येक शब्दोंके सभी प्रचलित अर्थोंका निदर्शन भी किया है। अतएव यह तन्वोपण्यव अन्य आधुनिक विद्यानोंके वास्ते एक विशिष्ट अध्ययनकी वस्तु है। इस परसे दार्शनिक विद्यानोंके तुलना करने तथा उनके ऐतिहासिक कमविकासको जाननेके लिए अनेक प्रकारकी बहुत कुछ सामग्री मिल सकती है।

THE COURT PARTY IN THE SECURITIES

The second secon

The state of the s

\$0 \$EX\$ ]

[भारतीय विद्या

## ज्ञानकी स्व-पर प्रकाशकता

and the same of the local death of the same of the local

दार्शनिक चेत्रमें ज्ञान स्वयकाश है, पर प्रकाश है वा स्व-परप्रकाश है, इन प्रश्नोकी बहुत लम्बी और विविध कल्पनापूर्ण चर्चा है। इस विषयमें किसका क्या पद है इसका वर्णन करनेके पहिले कुछ सामान्य बातें जान सेनी जकरी हैं जिससे स्वयकाशाब-परप्रकाशस्त्रका भाष ठीक-ठीक समभा जा सके।

१—शानका स्वमाव प्रत्यच्च योग्य है। ऐसा सिद्धान्त कुछ लोग मानते हैं ववकी दूसरे कोई इससे विलक्ज विपरात मानते हैं। वे कहते हैं कि शानका स्वभाव परोच ही है प्रत्यच्च नहीं। इस प्रकार प्रत्यच्च परोचक्षपंत्र शानके स्वभाव परेच कर्यना ही स्वप्रकाशत्वकी चर्चांका मुलाधार है।

२—स्वप्रकाश शब्दका अर्थ है स्वप्रत्यत अर्थात् अपने आप ही जानका प्रत्यक्रपंते भावित होना । परन्तु परप्रकाश शब्दके दो अर्थ हैं जिनमेंने पहिला तो परप्रत्यत्व अर्थात् एक जानका अन्य ज्ञानव्यक्तिमें प्रत्यक्रपंते मानित होना, बूनरा अर्थ है परानुमेव अर्थात् एक ज्ञानका अन्य ज्ञानमें अनुमेवरुपत्या मानित होना ।

३ —स्वप्रत्यक्का यह अर्थ नहीं कि कोई शान स्वप्रत्यक्क है अतएव उसका अनुमान आदि द्वारा बोध होता ही नहीं पर उसका अर्थ इतना ही है कि अब कोई शान व्यक्ति पैदा हुई तब वह स्वाधार प्रमाताको प्रत्यक्क होती ही है अन्य प्रमाताओं के लिए उसकी परोक्षता ही है तथा स्वाधार प्रमाताके लिए भी वह शान व्यक्ति पदि वर्तमान नहीं तो परोक्ष ही है । परप्रकाशके परप्रत्यक्क अर्थके पक्षमें भी यही बात लागू है—अपरात् वर्तमान शान व्यक्ति ही स्वाधार प्रमाताके लिये प्रत्यक्ष है, अन्यथा नहीं ।

१, 'यत्त्वनुभृतेः स्वयंप्रकाशस्यमुक्तं तद्विषयप्रकारानवेलायां शाहरात्मनस्तयैव न तु सर्वेषां सर्वदा तथैवेति नियमोऽस्ति, परानुभवस्य हानोपादानादिलिङ्गका-नुमानशानविषयस्यात् स्वानुभवस्याप्यतीतस्याशासिषमिति शानविषयस्यदश्नीमञ्च।'

विज्ञानवादी बौद (न्यायदि॰ १. १०) मीमांसक, प्रभाषर विदान्त और जैन ये स्वप्रकाशवादी हैं। ये सब ज्ञानके स्वस्त्रक विषयमें एक मत नहीं क्योंकि विज्ञानवादके अनुसार ज्ञानमित्र अर्थका अस्तित्व हो नहीं और ज्ञान भी साकार। प्रभाकरके मतानुसार वाद्यार्थका अस्तित्व है (बृहती पृष्ठ ७४) जिसका संवेदन होता है। वेदान्तके अनुसार ज्ञान मुख्यतया ब्रह्मकर होनेसे नित्य हो है। जैन मत प्रभाकर मतकी तरह वाद्यार्थका अस्तित्व और शानको जन्य स्वीकार करता है। फिर भी वे सभी इस वारेमें एकमत हैं कि ज्ञानमात्र स्वप्रत्य है अर्थात् ज्ञान प्रस्यव हो या अनुमिति, राज्द, स्मृति आदि रूप हो फिर भी वह स्वस्वरूपके विषयमें साद्यास्काररूप ही है, उसका अनुमितिस्व, राज्यस्व, स्मृतित्व आदि अन्य ब्राह्मकी अपेकासे समस्ता वाहिए अर्थात् भिन्न मिन्न सामग्री से प्रत्यक्त, अनुमेय, स्मर्तव्य आदि विभिन्न विषयों से उसन्न होनेवाले प्रथक, अनुमिति, स्मृति आदि ज्ञान भी स्वस्वरूपके विषयों से उसन्न होनेवाले प्रथक, अनुमिति, स्मृति आदि ज्ञान भी स्वस्वरूपके विषयों सत्यन्न ही हैं।

शानको परमत्यव आर्थमें परमकाश माननेवाले सांस्य-योग आरे त्याय वैशेषिक हैं। वे कहते हैं कि शानका स्थमाय मत्यच होनेका है पर वह अपने आप मत्यच हो नहीं सकता। उसकी मत्यचला अन्याधित है। अतपन शान चाहे मत्यच हो, अनुमिति हो, या शब्द स्मृति आदि अन्य कोई, फिर मी वे सब स्वविषयक अनुव्यवसायके द्वारा मत्यचरूर पे एहीत होते ही हैं। पर मत्य-चलके विषयमें हनका ऐकमत्व होनेपर भी परशब्द के अर्थके विषयमें ऐकमता

१, 'सर्वविज्ञानहेत्था मितौ माति च प्रमा । साचात्कर्त्वसामान्यात् प्रत्यच्येन सम्मता ॥'—प्रकरस्प १० ५६ ।

२ मामती पु॰ १६ । <sup>44</sup>सेवं स्वयं प्रकाशातुम्तिः<sup>23</sup>—श्रीभाष्य पु॰ १८ । चित्सुकी पु॰ ६ ।

३ 'सहोपलम्मनियमाद्मेदोनीलतिद्योः'-वृहती पू० २६।'प्रकाशमानस्ता-दात्म्यात् स्वरूपस्य अकाशकः । यथा प्रकाशोऽभिमतः तथा धौरात्मवेदिनी।'-प्रमाश्चा० ३. २२६ ।

४ चर्वविज्ञान हेत्स्या....यावती काचिद्ग्रहग्रहग्रहमरग्रह्मपा । "-- प्रकरग्रप० ६० ५६ ।

५. ''तदा ज्ञाताश्चित्तवृत्तयस्तस्यमोः पुरुषस्यापरिगामिस्वात्। न तस्यामासं दृश्यस्यात्''—योगस्० ४. १८, १६ ।

६ "मनोपाद्यं सुनं दुःसमिच्हा देवो मतिः कृतिः" - कारिकावली ५७।

नहीं क्योंकि न्याय-वैशेषिकके अनुसार तो परका ऋषे है अनुव्यवसाय जिसके द्वारा पूर्ववर्ची कोई भी ज्ञानव्यक्ति प्रस्यकृतया गृहीत दोती है परन्तु सांस्य योगके अनुसार पर शब्दका अर्थ है जैतन्य जो पुरुषका सहज स्वरूप है और जिसके द्वारा ज्ञानात्मक सभी बुदिवृत्तियों प्रत्यक्तवया मास्ति होती हैं।

NAME OF THE PARTY OF THE PARTY

परानुमेव अर्थमें परप्रकाशवादी केवल कुमारिल हैं जो जानको स्वमावसे ही परोच मानकर उसका तककन्यशावतारूप लिझके द्वारा अनुमान मानते हैं जो अनुमान कार्यहेवक कारण्विषयक है—शाखदी ॰ ए० १५७। कुमारिल के स्विषय और कोई झानको अस्थन्त परोच नहीं मानता। प्रभाषरके मतानुसार जो फलसीविचिसे जानका अनुमान माना जाता है वह कुमारिल सम्भव प्राकटयक्य फलसे होनेवाले जानानुमानसे विलकुल बुदा है। कुमारिल तो प्राकटयक्य फलसे होनेवाले जानानुमानसे विलकुल बुदा है। कुमारिल तो प्राकटयक्य फलसे होनेवाले जानानुमानसे विलकुल बुदा है। कुमारिल तो प्राकटयक्य फलसे होनेवाले जानानुमानसे विलकुल बुदा है। कुमारिल तो प्राकटयक्य फलसे होनेवाले जानानुमान मानते हैं जब कि प्रमाकरमतानुसार संविद्दर फलसे अनुमित होनेवाला जान बस्तुत: गुण नहीं किन्तु जानगुणजनक सलिकर्ष आदि जह सामग्री हो है। इस सामग्री रूप अर्थमें जान शब्दके प्रयोगका समर्थन करणार्थक 'जन् परस्य मान कर किया जाता है।

आचार्य हैमचन्द्रने जैन परम्परासम्मत ज्ञानमानके प्रस्यक्त्व स्वभावका सिद्धान्त मानकर ही उसका स्वनिर्णयत्व स्थापित किया है और उपर्युक्त द्विविध परप्रकाशस्वका प्रतिवाद किया है। इनके स्वपन्नस्थापन और परपन्न-निरासकी दलीलें तथा प्रस्यन-अनुमान प्रमाशाका उपन्यास यह सब वैसा ही है जैसा शिक्तिनायकी प्रकरश्पश्चिका तथा श्रीमाध्य आदिमें है। स्वपन्नके ऊपर औरो-के द्वारा उन्द्रावित दोषोंका परिहार भी आचार्यका वैसा ही है जैसा उक्त प्रस्थानें है।

[ 3539 0}

[ प्रमाण मीमांचा

THE RESERVED THE PARTY OF THE P

१ संविद्वलिकारगामासममनःसन्निकर्यांस्यं तदित्यवगम्य परितुष्यतामा-सुष्मता''—प्रकरत्यप० ५० ६३ ।

## ब्रात्माका स्व-परप्रकाश (१)

भारतमें बार्शनिकोंकी चिन्ताका मुख्य और अन्तिम विषय आत्मा ही रहा है। अन्य सभी चीजें आत्माकी खोजमेरे ही पलित हुई हैं। अतएव आत्माके श्रस्तित्व तथा स्वरूपके संबन्धमें बिलकुल परस्पर विरोधी ऐसे श्रनेक मत श्रति चिरकालसे दर्शनशाओं में पाये जाते हैं। उपनिषद् कालके पहिलें ही से ऋारमाको सर्वेथा नित्य-कृटस्य-माननेवाले दर्शन पाये जाते हैं जो श्रौपनिषद, सांख्य ब्रादि नामसे प्रशिद्ध हैं। क्यारमा अर्थात् चिच या नाम को भी सर्वधा द्वशिक माननेका बौद सिद्धान्त है जो गौतम बुद्धसे तो अर्थांचीन नहीं है। इन मर्वथा निखत्व और सर्वथा स्थिकत्व स्वरूप दो एकान्तोंके दीच होकर चलनेवाला श्रर्थात् उक्त दो एकान्तोके समन्वयका पुरस्कर्ता नित्यानित्यत्ववाद आरमाके विषयमें भी भगवान महावीरके द्वारा स्पष्टतया आगमोंमें प्रतिपादित ( मग॰ श॰ ७, उ॰ २. ) देखा जाता है । इस जैनाभिमत ब्रात्मनित्यानित्य-लवादका समर्थन मीमांसकधरीया कुमारिल ने (श्लोकवा० आला० श्लो० २८ से ) भी बढ़ी स्पष्टता एवं तार्किकतासे किया है जैसा कि जैनतार्किक्यन्थोंमें भी देखा जाता है। इस बारेमें बदापि बा॰ इमचन्द्रने जैनमतकी पृष्टिमें तस्व-संप्रद्रगत श्लोकोंका ही अच्चरराः अवतरण दिया है तथापि वे श्लोक वस्तुतः कुमारिलके रलोकवार्तिकगत रलोकोंके ही सार मानके निर्देशक होनेसे मीमां-सकमतके ही चोतक हैं।

शान एवं खालामें स्वावभावित्व-परावभावित्व विषयक विचारके बीज तो श्रुतिश्चागमकालीन साहित्व में भी पाये जाते हैं पर इन विचारों का त्यद्यिकरण एवं समर्थन तो विशेषकर तर्क युगमें ही हुआ है। परोच्चशानवादी कुमारिल आदि मीमांसक मतानुसार ही शान और उससे खमिन्न धाल्मा इन दोनों का परोचल अर्थात् मात्र परावभावित्व सिद्ध होता है। योगाचार बौद्ध के मतानुसार विद्यानवाद्य किसी चौजका अस्तित्व न होनेसे और विद्यान स्वसंविदित होनेसे अन और तद्रप आत्माका मात्र स्वावमासित्व कितत होता है। इस वारेमें भी

 <sup>&#</sup>x27;तस्य भाखा सर्वमिदं विभाति । तमेव भान्तमनुमाति सर्वम् ॥'

जैनदर्शनने श्रपनी श्रनेकान्त प्रकृतिके श्रनुसार ही श्रपना मत स्थिर किया है। श्रान एवं श्रास्मा दोनोंको स्पष्ट रूपसे स्व-पराभासी कहनेवाले जैनाचावोंमें सबसे पहिले सिद्धसेन ही हैं (न्याया॰ ३१)। श्रा॰ हेमचन्द्रने सिद्धसेनके ही कथनको दोहराया है।

देवत्रिने आत्माके स्वरूपका प्रतिपादन करते हुए जो मतान्तरव्यावर्त्तक अनेक विशेषण दिये हैं (प्रमाणन ७.५४,५५) उनमें एक विशेषण देह-व्यापित्व यह भी है। आ० हेमचन्द्रने जैनाभिमत आत्माके स्वरूपको स्ववद करते हुए भी उस विशेषणका उपादान नहीं किया। इस विशेषणत्यागरे आत्मारिमाणके विषयमें (जैसे नित्यानित्यत्व विषयमें है वैसे) कुमारिजके मतके साथ जैन मतकी एकताकी भ्रान्ति न हो इसलिए आ० हेमच-द्रने साध ही कह दिया है कि देहव्यापित्व इस है पर अन्य जैनाचार्योंकी तरह स्वमें उसका निर्देश इसलिए नहीं किया है कि वह प्रस्तुतमें उपयोगी नहीं है।

हैं। १६३६ ]

[ प्रमाण मीमांसा

## चात्माका स्व-परप्रकाश (२)

आचार्य हेमचन्द्रने स्वमं आत्माको स्वाभागी और पराभागी कहा है। यद्यपि इन दो विशेषखोंको लद्यित करके हमने छंद्येपमें लिखा है (१०११२) फिर भी इस विषयमें अन्य दृष्टिसे लिखना आवश्यक समक्ष कर यह योड़ा-सा विचार लिखा जाता है।

'स्वामासी' पदके 'स्व' का आमासनशील और 'स्व' के द्वारा खाभागनशील ऐसे दो अर्थ फलित होते हैं पर वस्तुतः हन दोनी अर्थों में कोई तास्त्रिक भेद नहीं। दोनों अधौंका मतलब स्वप्रकाशसे है और स्वप्रकाराका तात्मर्व मी स्वप्रत्यञ्च हो है। परन्तु 'परामासी' पदसे फलित होनेवाले दो अधौंकी मर्गादा एक नहीं। पर का आभासनशील वह एक ग्रार्थ जिसे बुत्तिमें खाचार्यने स्वयं ही बतलावा है ग्रीर पर के द्वारा श्रामासनशील यह दूसरा अर्थ । इन दोनों अर्थों के भावमें अन्तर है। पहिले अर्थने आत्माका परप्रकाशन स्वभाव स्वित किया जाता है जब कि दूसरे अर्थसे स्वयं आत्माका अन्यके द्वारा प्रकाशित होनेका स्वभाव स्चित होता है। यह तो छमभ ही लेना चाहिए कि उक्त दो अथों मेंसे दूसरा अर्थात् पर के द्वारा आमासित होना इस अर्थका तात्पर्य पर के द्वारा प्रत्यच होना इस अर्थमें है। पहिले अर्थका तालर्थ तो पर की प्रत्यच या परोच किसी क्यसे भासित करना यह है। जो दर्शन आत्मभिन्न तत्त्वको भी मानते हैं वे सभी आत्माक परका अवभासक मानते ही हैं। श्रीर जैसे प्रत्यच या परोचरूपसे पर का अवभासक श्रात्मा अवस्य होता है वैसे ही वह किसी-न-किसी रूपसे स्वका भी श्रवभासक होताही है अतएव यहाँ जो दार्शनिकोंका मतभेद दिखाया जाता है वह स्वप्रत्यच श्रीर परप्रस्व अर्थको लेकर हो समभना चाहिए। स्वप्रत्यक्रवादी वे ही हो ककते हैं जो ज्ञानका स्वप्रत्यन्त मानते हैं और माथ ही ज्ञान-आरमाका अमेद या क्यजिद्देभेद मानते हैं। शंकर, रामानुज आदि वेदान्त, मांक्य, योग, विशानवादी बौद और जैन इनके मतसे आत्मा स्वप्रस्वच है—बाहे वह बातमा किसीके मतसे शुद्ध व निला चैतन्यरूप हो, किसीके मतसे जन्य शानरूप ही हो या किसीके मतसे चैतन्य-ज्ञानोमयरूप हो-क्योंकि वे समी आध्या और शानका अभेद मानते हैं तथा ज्ञानमानको स्वप्रत्यन्न हो मानते हैं। कुमारिल ही एक ऐसे हैं जो जानको परील मानकर भी आत्माको वेदान्तकी तरह स्व-

प्रकाश हो कहते हैं। इसका तासमें यही जान पहता है कि कुमारिलने आत्माका स्वरूप अतिविद्ध ही माना है और अतिओं में स्वप्रकाशस्य स्पष्ट है सत्तर्य ज्ञानका परोच्चत्व मानकर भी आत्माको स्वप्रत्यच विना माने उनकी दूसरी गति ही नहीं।

परप्रत्यच्चादी वे ही हो सकते हैं जो शानको आध्मासे मिन्न, पर उसका गुण भानते हैं—चाहे वह शान किसीके मतसे त्वप्रकाश हो जैसा प्रमाकरके भतसे, चाहे किसीके मतसे परप्रकाश हो जैसा नैयायिकादिके मतसे।

प्रभाकरके मतानुसार प्रत्यस्त, अनुमिति आदि कोई भी संवित् हो पर उसमें आत्मा प्रत्यस्त्रसमें अवश्य भासित होता है। न्याय-वैशेषिक दर्शनमें मतभेद है। उसके अनुगामी प्राचीन हो वा अवांचीन—सभी एक मतसे योगीकी अपेखा आत्माको परप्रस्त्व हो मानते हैं क्योंकि सबके मतानुसार योगण प्रत्यस्के द्वारा अवांमाको सासात्कार होता है । पर अस्मदादि अवांग्दर्शीकी अपेखा उनमें मतभेद है। प्राचीन नैयायिक और वैशेषिक विद्वान् अवांग्दर्शीके आत्माको प्रत्यस्त्व न मानकर अनुमेव मानते हैं , जब कि पीछेके न्याय-वैशेषिक विद्वान् अवांग्दर्शी आत्माको प्रत्यस्त्र मानस-प्रत्यस्त्व विषय मानकर परप्रत्यस्त्व बतलाते हैं ।

शनको आत्मासे भिन्न माननेवाले सभीके मतसे यह बात पालित होती है कि मुक्तावस्थामें योगजन्य या और किसी प्रकारका शन न रहनेके कारण आत्मा न तो साझात्कर्ता है और न साझात्कारका विषय। इस विषयमें दार्श-निक कल्पनाओंका राज्य श्रनेकथा विस्तृत है पर वह वहाँ प्रस्तुत नहीं।

र्द**०** १६३६ ] [ प्रमाख मीनां<del>ग</del>

१. श्रात्मनैव प्रकाशयोऽयमात्मा ज्योतिरितीरितमः —श्लोकवा० आत्म-वाद श्लो० १४२।

२. 'बुद्धानस्य योगसमाधिजनात्ममनसोः संयोगविशेषादारमा प्रस्यस् इति।' — त्यायमा १. १. ३। 'ब्रास्मन्यसममनसोः संयोगविशेषाद् ब्रास्म-मन्यसम्—वैशे ६. १. ११।

२. 'ब्रायमा ताबद्यस्यस्तो रहाते' —न्यायमा० १, १, १०। 'तत्रायमा मनआप्रसासे' —वैशे० ८, १, २।

४. 'तदेवमहंप्रत्यपविषयत्वादात्मा तावत् प्रत्यज्ञः' —न्यायवा १० ३४२ । 'श्रहंकारस्याधयोऽयं मनोमात्रस्य गोचरः'—कारिकावली ५५ ।

# प्रमाण लक्ष्मणोंकी तार्किक परम्परां

प्रमाण्डामान्यलबण्डी तार्किक परम्पराके उपलब्ध इतिहासमें कणाद-का त्यान प्रथम है। उन्होंने 'झुदुर्ध विद्या' (६. २. १२) कहकर प्रमाण्-सामान्यका लच्चा कारण्युद्धि मूलक स्वित किया है। अचपादके स्त्रीमें लच्चाकममें प्रमाण्डासमान्यलच्चाके अमावकी तुटिको वात्स्यावन' ने 'प्रमाण्' राज्यके निर्वचन द्वारा पूरा किया। उस निर्वचनमें उन्होंने कणादकी तरह कारण्युद्धिको तरफ ध्वान नहीं रखा पर मात्र उपलब्धिकप फलकी और नजर रखकर 'उपलब्धिहेतुन्त' को प्रमाण्डामान्यका लच्चा बतलाया है। वात्स्या-यनके इस निर्वचनमूलक लच्चामें आनेवाले दोषोंका परिहार करते हुए वाच-त्यति मिश्रे ने 'अर्थ' पदका संबन्ध बोडकर और 'उपलब्धि' पदको ज्ञानसामान्यवोधक नहीं पर प्रमाणक्त्य ज्ञानविशेषवोधक मानकर प्रमाणक्तामान्य-के लच्चाको परिपूर्ण वनाया, जिसे उद्यनाचार्थं ने कुमुमाञ्जलिमें 'गौतम-नयसम्पत' कहकर अपनी भाषामें परिपूर्ण क्षसे मान्य रखा जो पिछले सभी न्याय-वैशेषिक शास्त्रोमें समानक्त्यसे मान्य है। इस न्याय-वैशेषिककी परम्पराके अनुसार प्रमाणकामान्यलच्चामें मुख्यतया तीन याते ध्यान देने योग्य हैं—

१-कारणदोषके निवारण द्वारा कारणशुद्धिकी सूचना ।

२-विषयवोधक अर्थ पदका लच्छामें प्रवेश ।

३ — ताच्यामें स्व-परप्रकाशत्वकी चर्चांका अभाव तथा विवयकी अपूर्वता-अन्धिगतताके निर्देशका अभाव ।

यचपि प्रमाहर<sup>४</sup> श्रीर उनके श्रनुगामी मीमांतक विदानोने 'श्रनुमृति'

 <sup>&#</sup>x27;उपलब्धिसाधनानि प्रमाखानि इति समास्यानिवैचनसामर्थ्यात् बोद्धव्यं प्रमीयते अनेन इति करणार्थामिधानो हि प्रमाख्याव्दः'—स्यायमा॰ १. १. ३.

२. 'उपलब्धिमात्रस्य श्रमांव्यभिचारिणः स्मृतेरन्यस्य प्रमास्ब्वेन श्रमि-धानात्'-तात्पर्यं प्र ११.

३. 'यथार्थानुमवी मानमनपेजतवेष्यते ॥ मितिः सम्यक् परिन्छितिः तदत्ता च प्रमातृता । तदयोगव्यवच्छेदः प्रामाययं गीतमे मते ॥' —स्यायञ्च ४.१.५.।

४. 'अनुमृतिश्च नः प्रमाणम्'—बृहती १. १. ५.

मात्रको ही प्रमाण्डलके निर्दिष्ट किया है तथापि कुमारिल एवं उनकी परम्यान् बाले अन्य मीमांसकोने न्याय-वशेषिक तथा बौद दोनों परम्यराओंका संप्राहक ऐसा प्रमाणका लक्षण रचा है; जिसमें 'खदुष्टकारणारव्य' विशेषण्से कणाद-कथित कारण्दीषका निवारण स्चित किया और 'निर्वाधस्व' तथा 'अपूर्वा-थेस्व' विशेषण्के द्वारा बौद<sup>2</sup> परम्यराका भी समावेश किया।

### "तत्रापूर्वार्थावज्ञानं निश्चितं वाघवजितम्। श्रद्धश्कारणारव्धं प्रमाणं लोकसम्मतम्॥"

यह श्लोक कुमारिलकपू क माना जाता है। इसमें दो बातें ख़ास ध्यान देने की हैं—

१—लच्चमं अनिविगतबोधक 'अपूर्व' पदका अर्थविश्वेषण्डलके प्रवेश । २—स्व-परप्रकाशत्वको स्चनाका अभाव ।

बौद्ध परम्परामें दिङ्नाग<sup>8</sup> ने अमाणसामान्यके लद्धणमें 'स्वसंवित्ति' पदका फलके निशेषणरूपसे निवेश किया है । धर्मकीर्जि' के अमाणवार्त्तिकवाले लद्धणमें वास्त्यायनके 'अवृत्तिसामर्था' का स्वक तथा कुमारिल आदिके निर्वा-घलका पर्याय 'अविसंवादित्व' निशेषण देखा जाता है और उनके न्यायिनदु-वाले लद्धणमें दिङ्नागके अर्थसारूप्यका ही निर्देश है (न्यायवि० १.२०.)। शान्तरिद्धतके लद्धणमें दिङ्नाग और धर्मकीर्ति दोनोंके आश्यका संग्रह देखा जाता है—

१. 'ब्रौत्यसिकांगरा दोष: कारणस्य निवायंते । ख्रवाघोऽव्यतिरेकेण स्वत-स्तेन प्रमाणता ॥ वर्षस्यानुपलक्षेऽथे प्रापाययं स्मृतिरन्यथा ॥' —श्लोकवा० ब्रौत्य० श्लो० १०, ११. 'प्रतस्य विशेषणत्रयनुपाददानेन सूत्रकारेण कारणदोषवाधकत्रानरिहतम् अग्रदीतप्राहि ज्ञानं प्रमाणम् इति प्रमाणलच्यां सूचितम्' —शास्त्रदी० ६० १२३. 'ख्रनिधनतार्थगन्तु प्रमाणम् इति भट्ट-मीमांगका खाहुः' —सि० चन्द्रो० ६० २०.

२. 'अनातार्यशपकं प्रमाणम् इति प्रमाणनामान्यलचणम् ।' — प्रमा-गानः टी॰ पु॰ ११.

३. 'स्वरंतिचिः फलं चात्र तद्रुपाद्धैनिख्यः । विषयाकार एवास्य प्रमाणं तेन भीयते ॥' — प्रमागास० १. १०.

४. 'प्रमाणमविसंवादि ज्ञानमर्थकियास्थितिः । अविसंवादनं शाब्देप्यभि-प्रायनिवेदनात् ॥' —प्रमाखवा० २, १.

### "विषयाधिगतिस्थात्र प्रमाणुफलमिष्यते। स्वविचिवी प्रमाणे तु सारुष्यं योग्यतापि वा॥"

—तत्त्वसं० का० १३४४ l

इसमें भी दो बातें लास च्यान देने की हैं-

१—अभी तक अन्य परम्पराश्चोमें स्थान नहीं प्राप्त 'स्वसंबेदन' विचारका प्रवेश और तद्दारा ज्ञानसामान्यमें स्व-परमकाशस्वकी सूचना ।

असङ्ग और वसुबन्धुने विशानवाद स्वापित किया । पर दिङ्नागने उसका समर्थन वहे जोरोसे किया । उस विशानवादकी स्थापना और समर्थन-पद्धितमें ही स्वसंविदितत्व या स्वप्रकाशस्त्रका सिद्धान्त स्पुटतर हुआ जिसका एक वा वृत्तरे रूपमें अन्य दार्शनिकीपर भी प्रनाव पड़ा—देखो Buddhist Logic vol. I. P. 12.

र—गीमांसकती तं इसह रूपसे श्रमितार्थक श्रामका ही प्रामाण । श्रेताम्बर दिगम्बर .नो जैन परमराश्रोके प्रथम तार्किक विद्धिन श्रीर
समन्तमद्रने श्रपने-श्रपने लचलमें स्व-परप्रकाशार्थक 'स्व-परावभासक' विशेप्रयाका समानरूपसे निवेश किया है। सिद्धसेनके लचलमें 'वाधविवर्जित' पद
उसी श्रश्में है जिस श्रथमें मीमांसकता 'बाववर्जित' वा बमेकीत्तिका
'श्रविसंवादि' पद है। जैन न्यायके प्रस्थापक श्रकलंकने कही 'श्रमधिगतार्थक' श्रीर 'श्रविसंवादि' दोनो विशेषणीका प्रवेश किया श्रीर
कही 'स्वपरावमासक' विशेषणीका मी समर्थन किया है। श्रकलंक के
श्रानुगामी गाणिक्यनन्दी ने एक ही बाक्यमें 'स्व' तथा 'श्रपूर्वार्थ पद दाखिल
करके सिद्धसेन-समन्तमद्रकी स्थापित श्रीर श्रकलंक के द्वारा विकस्त जैन पर-

१. 'प्रमाणं स्वपरामाति ज्ञानं वाषविवर्णितम् ।' —न्याया० १. 'तत्त्व-ज्ञानं प्रमाणं ते युगपत्सर्वभासनम् ।' —आसमी० १०१. 'स्वनरावमासकं यथा प्रमाणं सुवि बुद्धिलक्ष्णम्'—इ० स्वदं० ६३.

र. 'प्रमास्मविसंवादि ज्ञानम् , अनिध्यतायांविसमलचास्त्वात् ।'— अष्टरा अष्टस पृ० १७५. उनतं च—'सिद्धं यस परापेचं सिद्धौ स्वपरस-प्रमोः । तत् प्रमासं ततो नान्यद्विकस्पमचेतनम् ।' न्यायवि टी० पृ० ६३. उनत कारिका सिद्धिविनिश्चय को है जो अकलंक को ही इति है ।

३. 'स्वापूर्वार्धव्यवसायात्मकं शानं प्रमायाम् ।' -परी॰ १. १

म्पाका संग्रह कर दिया । विद्यानन्द ने ग्रवलंक तथा माशिक्यनन्दी की उस परमरासे अलग होकर केवल सिद्धसेन और समन्तमद्रकी व्याख्याको अपने 'स्वार्थाव्यवसायात्मक' जैसे शब्दमें संग्रहीत किया और 'अन्धिगत' या 'अपूर्व' पद जो अकलंक ब्रीर माशिक्यनन्दीकी व्याख्या में हैं, उन्हें छोड दिया। विद्यानस्दका 'व्यवसायात्मक' पद जैन परम्पराके प्रमासलक्क्यामें प्रयम ही देखा जाता है पर वह अचपाद<sup>र</sup> के प्रत्यचलचणमें तो पहिले ही से प्रसिद्ध रहा है। सन्मतिके टीकाकार अभवदेव ने विद्यानन्दका ही अनुसरण किया पर 'व्यव-साव'के स्थानमें 'निग्रीति' पद रखा । वादी देवस्तिने तो विद्यानंदके ही शब्दोंको दोहराया है। आ॰ हेमचन्द्रने उपबुंक्त जैन-जैनेतर मिल-मिल पर-पराञ्चोंका औचित्य-अनीचित्य विचारकर अपने लच्चामें केवल 'सम्पक्', 'अर्थ' श्रीर 'निर्धाय' ये तीन पद रखे । उपर्धुक्त जैन परमराश्रीको देखतं हुए यह कहना पड़ता है कि आ। हेमचन्द्रने अपने लच्चमें काट-छाँटके द्वारा स्थोधन किया है। उन्होंने 'स्व' पद जो पूर्ववर्ती सभी जैनाचावोंने लच्च ग्रमें समिविष्ट किया था, निकाल दिया । 'अवभास', 'व्यवसाय' आदि पदीको स्थान न देकर अमयदेवके 'नियाति' पदके स्थानमें 'नियांव' पद दाखिल किया और उमा-स्वाति, धर्मकीति तथा भासवंशके सम्यक् पदको अपनाकर अपना 'सम्यगर्थ-निर्वाय' लच्च निर्मित किया है।

आर्थिक तालयंमें कोई खास मतमेद न होनेपर भी सभी दिगम्बर-श्वेताम्बर आचार्योंके ममायालवर्णमें शाब्दिक भेद है, जो किसी अंशमें विचारविकासका त्वक और किसी अंशमें तत्कालीन भिन्न-भिन्न साहित्यके अभ्यासका परिस्थाम है। यह भेद संचेपमें चार विभागोमें समा जाता है। पहिले विभागमें 'स्व-परा-

 <sup>&#</sup>x27;तत्स्वार्यव्यवसायात्मश्चानं मानमितीयता । सञ्चर्येन गतार्यत्वात् व्यर्थ-मन्यद्विरोषयम् ॥' —तत्त्वार्यश्लो० १, १०, ७७, प्रमाण्य० पृ० ५३.

२, 'इन्द्रियार्थसन्तिकर्योत्पन्ते ज्ञानमञ्चपदेश्यमञ्जयिन्वारि व्यवसायारमकं प्रत्यक्षम् ।' —न्याय स्०१,१,४

भ्रमार्थं स्वार्थनियाँतिस्वभावं शानम् ।' — सन्मित्दिशि पृ० ५१८.

४. 'स्वपरव्यवसायि ज्ञानं प्रमास्मम् ।' - प्रमास्मन ० १. २.

५. 'सम्पन्दराँनशानचरित्राणि मोक्तमार्थः।' —तत्त्वार्थ० १.१. 'सम्बन्धानपूर्विका सर्वपुरुषार्थसिद्धिः।' —न्यायवि॰ १.१. 'सम्यगनुभवसाधनं प्रमाणम्।' —न्वायसर प्र०१.

वमासं शब्दवाला सिद्धसेन-समन्तमद्रका लच्चण आता है जो संमवतः बौद्ध विज्ञानवादके स्व-परसंवेदनकी विचारछायासे खाली नहीं है, क्वोंकि इसके पहिले आगम अंथोंमें यह विचार नहीं देखा जाता । दूसरे विभागमें अकलंक-माणिस्यनन्दीका लच्चण आता है जिसमें 'अविसंवादि', अनिधात' और 'अपूर्व' शब्द आते हैं जो असंदिग्ध रूपसे बौद्ध और मीमांस्क अंथोंके ही हैं। तींसरे विभागमें विचानन्द, अभयदेव और देवस्रिके लच्चणका स्थान है जो बस्तुतः सिद्धसेन-समन्तमद्रके लच्चणका शब्दान्तर मात्र है पर जिसमें अवभास के स्थानमें 'व्यवसाय' या 'निर्णीति' पद रखकर विशेष अर्थ समाविध्य किया है। अन्तिम विभागमें मात्र आ॰ हैमचनद्रका लच्चण है जिसमें 'स्व', 'अपूर्व', 'अन्तिम विभागमें मात्र आ॰ हैमचनद्रका लच्चण है जिसमें 'स्व', 'अपूर्व', 'अन्तिम विभागमें सात्र आ॰ हैमचनद्रका लच्चण है जिसमें 'स्व', 'अपूर्व',

transaction of the state of the

the state of the s

दे॰ १६३६ ]

[ प्रमाख मीमांसा

#### प्रामाण्य-स्वतः या परतः

दर्शनशास्त्रीम प्रामास्य श्रीर ध्रप्रामास्यके 'स्वतः' 'परतः 'की चर्चा बहुत प्रसिद्ध है। ऐतिहासिक हाँछ्से जान पहता है कि इस चर्चाका मूल वेदोंके प्रामास्य मानने न माननेवाले दो पन्नीम है। जब जैन, बौद्ध श्रादि विद्वानोंने वेदके प्रामास्यका विरोध किया तब वेद्यामास्यवादी न्याय-वैशेषिक-मीमांसक विद्वानोंने वेदोंके प्रामास्यका समर्थन करना शुरू किया। प्रारम्भमें यह चर्चा 'शब्द' प्रमास तक ही परिमित रही जान पहती है पर एक बार उसके तार्किक अदेशमें आने पर फिर वह व्यापक बन गई श्रीर सर्व शानके विषयमें प्रामास्य किया श्रप्रामास्यके 'स्वतः' 'परतः'का विचार शुरू हो गया।

इस चर्चामें पहिले मुख्यतया दो पद्ध पड़ गए। एक तो वेद-अग्रामाण्य बादी जैन-बीद और दूसरा वेद्यामाण्यवादी नैयायिक, मीमांसक आदि। वेद-प्रामाण्यवादियोमें भी उसका समर्थन भिन्न-भिन्न रीतिसे शुरू हुआ। ईश्वरवादी न्याय-वैशेषिक दर्शनने वेदका प्रामाण्य ईश्वरमुलक स्यापित किया। जब उसमें वेद्यामाण्य परतः स्थापित किया गया तब बाकीके प्रत्यच आदि सब प्रमाणींका प्रामाण्य भी 'परतः' ही सिद्ध किया गया और समान मुक्तिसे उसमें अप्रा-माण्यको भी 'परतः' ही निश्चित किया। इस तरह प्रामाण्य-अप्रामाण्य दोनों परतः ही न्याय-वैशेषिक सम्मत्र हुए।

 <sup>&#</sup>x27;श्रीयचिक्ख सन्दर्भावेंन सम्बन्धस्तस्य ज्ञानमुपदेशोऽन्यतिरेकश्चा-र्थेऽनुपलक्षे तत् प्रमाखं वादरायग्रस्थानपेच्छात्' जैमि० स्०१, १.५. 'तरमात् तत् प्रमाखम् अनपेच्छात्। न ह्येवं सति प्रत्ययान्तरमपेचितव्यम्, पुद्यान्तरं वापि; स्वयं प्रत्यपो ह्यसी।' —शावरमा०१.१.५. बृहती०१. १.५. 'सर्वविज्ञानविषयमिदं तावव्यतीच्यताम्। प्रमाग्यत्वाप्रमाग्यत्वे स्वतः कि परतोऽयवा॥' — ह्लोक्बा० चोद० ह्लो० ३३.

२. 'प्रमास्तोऽसंप्रतिपत्तौ प्रवृत्तिसामस्याँदर्धवत् प्रमास्त्रम्' —स्यायमा॰ प्र॰ १। ताल्वर्यं ॰ १. १. १। कि विज्ञानानां प्रामास्यमप्रामास्यं चेति द्वयमपि स्वतः, उत उमयमपि परतः, आहोत्विद्प्रामास्यं स्वतः प्रामास्यं तु परतः, उतिस्वत् प्रामास्यं स्वतः अप्रामास्यं तु परतः इति । तत्र परत

मीमांगक ईश्वरवादी न होनेसे यह तत्म्लक प्रामायय तो वेदमें कह ही नहीं सकता था। बातएव उसने वेदप्रामायय 'स्वतः' मान लिया और उसके सम-भूनके वास्ते प्रत्यच आदि सभी शानोका प्रामायय 'स्वतः' ही स्थापित किया । पर उसने बाप्तामायव को तो 'परतः' ही माना है।

यद्यपि इस चर्चामें सांस्यदर्शनका क्या मन्तव्य है इसका कोई उल्लेख उसके उपलब्ध अन्योमें नहीं मिलता; फिर भी कुमारिल, शान्तरित और माध-बाचार्यके कथनीले जान पड़ता है कि सांस्यदर्शन प्रामायय-श्रमामायय दोनोंको 'स्ततः' ही माननेवाला रहा है। शापद उसका तिद्वप्यक प्राचीन-साहित्य नष्टमाय हुआ हो। उक्त श्राचार्यों के अन्योमें ही एक ऐसे पचका भी निर्देश है जो ठीक भीमांसकसे उलदा है अर्थात् वह अप्रामाययको 'स्वतः' ही श्रीर प्रामाययको 'परतः' ही मानता है। सर्वदर्शन-संग्रहमें चौगताश्चरमं स्वतः (सर्वद प्र०२७६) इस पचको बौदपन रूपे वर्षित किया है सही, पर तस्वसंग्रहमें जो बौद पन्न है वह विलक्ति जुदा है। सम्भव है सर्वदर्शन-संग्रहमें जो बौद पन्न है वह विलक्ति जुदा है। सम्भव है सर्वदर्शन-संग्रहमिर्दिष्ट बौदपन्न किसी अन्य बौद्धविश्वपका रहा हो।

यान्तरिवतने अपने बौद्ध मन्तव्यको स्पष्ट करते हुए कहा है कि १— प्रामायय-अप्रामायय उभय 'स्वतः', २—उभय 'परतः', १—दोनोमेंसे प्रामायय स्वतः और अप्रामायय परतः तथा ४—अप्रामायय स्वतः, प्रामायय परतः इन चार पद्मेंमेंसे कोई भी बौद्धपन्न नहीं है क्योंकि वे चारों पन्न नियमवाले हैं। बौद्धपन्न अनियमवादी है अर्थात् प्रामायय हो या अप्रामायय दोनोमें कोई

एव वेदस्य प्रामाययमिति बच्यामः । .......हियतमैतद्रश्रीकृपाद्यानात् प्रामाययनिश्चय इति । तदिवसुक्तम् । प्रमायातोऽर्थप्रतिपत्तौ प्रवृत्तिसाम् व्यादर्यवत् प्रमायामिति । तस्मादप्रामाययमिष परोक्तिस्थतो द्वयमिष परत इत्येष एव पत्तः श्रेयान् । —न्यायम० ए० १६०-१७४ । कन्दली ए० २१८--२२० । 'प्रमायाः परतन्त्रस्थात् सर्गप्रत्वयसम्भवात् । तदन्यस्मिस्ननाश्वासाम् विधान्तरः सम्भवः ॥' न्यायकु० २. १। तस्वचि० प्रत्यक्त० ए० १८३--२३३ ।

रे. 'स्वतः सर्वप्रमाणानां प्रामाययमिति गम्यताम् । न हि स्वतोऽसती शक्तिः कर्तुमन्येन शक्यते ॥' —श्लोकवा० स्०२. श्लो० ४७ ।

२. रलोक्या॰ स्॰ ३. रलो॰ ८५ ।

 <sup>&#</sup>x27;केचिदादुर्द्वयं स्वतः।' — श्लोकवा० स्० २, श्लो० ३४३ तस्वसं०
प० का० २८११. 'प्रमाखत्वाप्रमाखावे स्वतः संस्थाः समाक्षिताः।' — सर्वद०
जैमि० पृ० २७६।

'स्वतः' तो कोई 'परतः' द्यनियमचे है । अन्यासदशामें तो 'स्वतः' सम्भानां चाहिए चाहे प्रामास्य हो या अप्रामास्य । पर अनभ्यास दशामें 'परतः' सम-भना चाहिए'।

जैनपरम्परा ठीक शान्तरितकियत बौद्धपक्तके समान ही है। वह प्रामास्य-श्रप्रामास्य दोनोंको अभ्यासदशामें 'स्वतः' और अनम्यासदशामें 'परतः' मानती है। यह मन्तव्य प्रमास्त्रवालोकके सूत्रमें ही स्पष्टतया निर्दिष्ट है। यद्यपि आ॰ हेमचन्द्रने अपने स्त्रमें प्रामास्य-अप्रामास्य दोनोंका निर्देश न करके परीक्षासुक्तकी तरह केवल प्रामास्यके स्वतः परतःका ही निर्देश किया है तथापि देवस्रिका सूत्र पूर्णतमा जैन परम्पराका द्योतक है। जैसे— 'तत्प्रामास्य स्वतः परतश्चित।' —परी॰ १, १३.। 'तदुमयमुलक्ती परत एव अती द स्वतः परतश्चिति' —प्रमास्यन० १, २१।

इस स्वतः-परतः की चर्चां क्रमशः यहाँ तक विकसित हुई है कि इसमें उत्पत्ति, जिस और प्रवृत्ति तीनोंको लेकर स्वतः-परतः का विचार बड़े विस्तारसे सभी दर्शनोंमें आ गया है और यह विचार प्रत्येक दर्शनकी अनिवार्य चर्चांका विषय वन गया है। और इसपर परिष्कारपूर्ण तत्वचिन्तामणि, गादाधरप्रामा-एयबाद आदि जैसे कटिल प्रन्थ वन गये हैं।

[ प्रमाण मीमोवा

ALBERT ACTION | TANK OF AN ADDRESS OF THE

 <sup>&#</sup>x27;नाह बौदैरेषां चतुर्शामिकतमोऽपि पद्मोऽमीहोऽनियमपत्तस्येष्टलात्। तयाहि—उमयमप्येतत् किञ्चित् स्वतः किञ्चित् परतः इति पूर्वमुपवर्णितम्। अत एव पद्मचतुष्ट्योपन्याहोऽप्ययुक्तः । पञ्चमस्याप्यनियमपद्मस्य सम्भवात् ।' —तक्वसं० प० का० ३१२३ ।

२. प्रमेवक० ए० १४६ से।

# सर्वज्ञवाद

OF PERSON NAMED AND PARTY.

लोक और शास्त्रमें सर्वत्र शब्दका उपयोग, योगसिस विशिष्ट अतीन्द्रिय ज्ञानके सम्मनमें विद्वानों और नावारण लोगोंकी असा, जुदे-खुदे दार्शानकोंके द्वारा अपने-अपने मन्तव्यानुसार भिन्त-भिन्न प्रकारके विशिष्ट ज्ञानरूप अर्थमें सर्वत्र जैसे पदोकों लागू करनेका अयत्न और सर्वेश्वरूपसे माने जानेवाले किसी व्यक्तिके द्वारा ही मुख्यतवा उपदेश किये गए धर्म या तिद्वान्तकी अनुगामियोंमें वास्तविक प्रतिष्ठा—इतनी बात मगवान महाबीर और बुद्धके पहिले भी धी—इसके प्रमाण मौजूद हैं। मगवान महाबीर और बुद्धके समवसे लेकर आजतकके करीब डाई हजार वर्षके मारतीय साहस्यमें तो सर्वश्वरूके अस्ति-नास्तिपद्योंकी, उसके विविध स्वरूप तथा समर्थक और विरोधी युक्तिवादोकी, अमशः विकसित सुद्धम और सूचमतर स्पष्ट एवं मनोरंजक चर्चाएँ पाई जाती हैं।

सर्वश्रत्वके नास्तिपचकार मुख्यतया तीन हैं—चार्वाक, अज्ञानवादी और पूर्वमीमांसक । उसके अस्तिपचकार तो अनेक दर्शन हैं, जिनमें न्याय-वैशेषिक,

सांख्य-योग, वेदान्त, बीद और जैन दर्शन मुख्य हैं।

चार्वाक इन्द्रियगम्य भौतिक लोकमात्र को मानता है इसलिये उसके मतमें आतीन्त्रिय आत्मा तथा उसकी शक्तिक्य सर्वज्ञस्य आदिके लिये कोई स्थान ही नहीं है। अज्ञानवादीका अभिप्राय आधुनिक वैज्ञानिकोंकी तरह ऐसा जान पढ़ता है कि ज्ञान और अतीन्त्रिय ज्ञानकी भी एक अन्तिम सीमा होती है। अन किंद्रना ही उच्च कचाका क्यों न हो पर वह वैकालिक सभी स्थूल-सूचम भावोंको पूर्वा रूपसे जाननेमें स्वभावसे ही असमर्थ है। अर्थात् अन्तमें कुछ न कुछ अज्ञेय रह ही जाता है। क्योंकि आनकी शक्ति ही स्वभावसे परिमित है। वेद-वादी पूर्वभौमांसक आत्मा, पुनर्जन्म, परलोक आदि अतीन्त्रिय पदार्थ मानता है। किसी प्रकारका अतीन्त्रिय ज्ञान होनेमें भी उसे कोई आपत्ति नहीं फिर मी वह अपीक्षेयवेदवादी होनेके कारण बेदके अपीक्षेयत्वमें वाधक ऐसे किसी मा प्रकारके अतीन्त्रिय ज्ञानको मान नहीं सकता। इसी एकमात्र अभिप्रायसे उसने

 <sup>&#</sup>x27;चौदना हि मूर्त मवन्तं भविष्यन्तं स्दमं व्यवहितं विप्रकृष्टमित्येवं-जातीयकमर्थं शक्नोत्यवगमयितुम्, नान्यत् किञ्चनेन्द्रियम्' — शाबरमा॰
 १. २ । 'नानेन वचनेनेह सर्वज्ञतिराक्रिया । वचनाहत इत्येवमपवादो हि

वेद-निरपेच साचात् धर्मंड या सर्वंडके श्रस्तित्वका विरोध किया है । वेद द्वारा धर्माधर्म या सर्व पदार्थ जाननेशलेका निरोध नहीं किया ।

बीद और जैन दर्शनसमात साद्वात् घर्मश्रवाद या राद्वात् सर्वश्रवादसे वेदके अपीरुवेयत्वका केवल निरास ही अभिप्रेत नहीं है बल्कि उसके द्वारा वेदोम अप्रामास्य यतलाकर वेदिकन्त आनामोका प्रामास्य स्थापित करना भी अभिप्रेत हैं। इसके विरुद्ध जो न्वाप-वैरोपिक आदि वैदिक दर्शन सर्वष्ठवादी हैं उनका तात्वर्य सर्वश्रवादके द्वारा वेदके अपीरुपेयत्ववादका निरास करना अवस्य है, पर साथ ही उसी वादके द्वारा वेदका पौरुपेयस्य बतलाकर उसीका प्रामास्यस्थापन करना भी है।

न्याय-वैशेषिक दर्शन ईश्वरवादी हैं। वे ईश्वरके शानको नित्व — उत्पाद-विनाशरहित और पूर्ण — वैकालिक सदम-स्थूल समय मावोको युगपत् जानमे-बाला—मानकर तद्बारा उसे सर्वश्र मानते हैं। ईश्वरिमन झातमाझोमें वे सर्व-इत्व मानते हैं सही, पर सभी खलमाझोमें नहीं किन्तु योगी झातमाझोमें। योगियोमें भी सभी योगियोंको वे सर्वश्र नहीं मानते किन्तु जिन्होंने योग हारा वैसा सामर्थं सात किया हो सिर्फ उन्होंको । न्याय-वैशेषिक मतानुसार वह

संक्षितः ॥ यदि पड्मिः प्रमासीः स्यात् सर्वज्ञः केन वार्यते । एकेन तु प्रमासीन सर्वज्ञो येन कल्यते ॥ नृतं स चचुपा सर्वान् रशादीन् प्रतिपद्यते ।' श्लोकवा• चीद• श्लो• ११०-२ । 'घर्मज्ञत्विनिषेधश्च केवलोऽत्रोपसुख्यते । सर्वमन्य-द्विजानस्तु पुरुषः केन वार्यते ॥' –तस्वसं• का• ११२८ । यह श्लोक तस्वसंग्रह में कुमारिलका कहा गया दे । —पृ• ८४४

 <sup>&#</sup>x27;न च बुद्धीच्छाप्रवत्नानां नित्वत्वे कश्चिद्विरोधः । दृष्टा हि गुणानामा-अवभेदेन दृषी गतिः नित्यता अनित्यता च तथा बुद्ध्वादीनामपि भविष्य-तीति ।' —कन्दली ए० ६० । 'धतादशानुभितौ लाध्यशानसङ्कारेण शने-च्छाकृतिपु नित्यत्वमेक्त्वं च भासते इति नित्यैकत्वसिद्धिः ।' —दिन-करी ए० २६ ।

र, वै॰ स्॰ ६. १. ११-१३। 'श्रस्मद्विशिष्टानां तु योगिनां युक्तानां योगजधर्मानुगृहीतेन मनसा स्वात्मान्तराकाशदिक्कालपरमागुवायुमनस्सु तत्स्य-वेतगुग्यकमेसःमान्यविशेषेषु समवाये चावितथं स्वरूपदर्शनसुत्यते । वियुक्तानां पुनश्चतुष्ट्यसंबिकपधिगेगजधर्मानुग्रहसामर्घ्यात् सूद्मन्यविहितविषक्तरदेषु प्रत्यक्ष-सुल्यते ।' -श्रश्च पृ० १८७ । वै० स्० ६. १. ११-१३ ।

निवम नहीं कि सभी योगियोंको वैसा सामध्य अवश्य प्राप्त हो। इस मतमें जैसे मोखके वास्ते सर्वज्ञत्वप्राप्ति अनिवार्य रातं नहीं है वैसे यह भी सिद्धान्त है कि मोख्यातिके बाद सर्वज्ञ योगियोको आत्मामें भी पूर्ण ज्ञान शेप नहीं रहता, क्योंकि वह ज्ञान इंश्वरज्ञानकी तरह नित्य नहीं पर योगजन्य होनेसे अनित्व है।

माल्य, योग बार वेदान्त दर्शनसमत सर्वज्ञलका स्वरूप वैसा ही है जैसा न्यायवैद्रोपिकसम्मत सर्वज्ञलका । यदाप योगदर्शन न्याय वैद्योपिककी तरह देश्वर मानता है यदापि वह न्याय-वैद्योपिककी तरह चेतन आत्मामें सर्वज्ञलका समर्थन न कर सकनेके कारण विशिष्ट बुद्धितन्त्र में ही ईश्वरीय सर्वज्ञलका समर्थन कर पाता है । सांस्थ, योग और वेदान्तमें नौदिक सर्वज्ञलकी प्राप्ति भी मोचके वास्त्र अनिवार्थ वस्तु नहीं है, जैसा कि जैन वर्शनमें माना जाता है । किन्तु न्याय-वैद्योपिक दर्शनकी तरह वह एक योगविभृति मात्र होनेसे किसी किसी खावकको होती है।

सर्वज्ञवादसे संबन्ध रखनेवाले इजारों वर्षके मारतीय दर्शन शास्त्र देखनेपर मी यह यता स्पष्टरूपसे नहीं चलता कि अमुक दर्शन ही सर्वज्ञवादका प्रस्थापक है। यह भी निश्चयरूपसे कहना किटन है कि सर्वज्ञव्यकी चर्चा शुद्ध तस्व चिन्तनमेंसे फलित हुई है, या साम्प्रदायिक मावसे वार्मिक खरूडन-मरूडनमें से फलित हुई है! यह भी स्प्रमाण बतलाना सम्भव नहीं कि देखर, नहां। आदि दिव्य आत्माओंमें माने वानेवाले सर्वज्ञस्वके विचारसे मानुष्यिक सर्वज्ञस्वका विचार प्रस्तुत हुआ, या बुद्ध-महावीरसहार मनुष्यमें माने जानेवाले सर्वज्ञस्वके

१. 'तदेवं विषयादीनां नवानामपि मूलतः । गुगानामायमनो ध्वंसः सोऽ-पवर्गैः प्रकीतितः ॥' —न्यायम० पृ० ५०८ ।

२. 'तारकं सर्वविषयं सर्वेथा विषयमक्रमं चेति विदेक्तं शानम् ॥' —योगस्॰ ३ ५४।

१. 'निर्धृतरजस्तमोमलस्य बृद्धिस्वस्य परे वैशारवे परस्या वशीकारसंज्ञायां वर्त्तमानस्य सस्वपुरुषान्यतास्यातिमात्ररूपमित्रस्य...सर्वशातृत्वम् , सर्वात्मनां गुणानां शान्तोदिताव्यपदेश्यधर्मस्वेन व्यवस्थितानामक्रमोपारुढं विवेकजं शान-मिस्पर्यः ।' —वागमा॰ ३. ४६ ।

४. 'प्राप्तविवेकजञ्जानस्य ग्राप्तविवेकजञ्जानस्य वा सस्वपुरुषयोः सुद्धि-साम्ये कैवल्यमिति ।' —योगस्० ३. ५५ ।

विचार-आन्दोलनसे देखर, ब्रह्मा आदिमें सर्वश्चलका समर्थन किया वाने लगा, या देव-मनुष्य उमयम सर्वश्चल माने जानेका विचारप्रवाह परस्पर निरमेन रूपसे प्रचलित हुआ । यह सब कुछ होते हुए भी सामान्यरूपसे इतना कहा जा सकता है कि यह चर्चा धर्म-सम्प्रदायों के खरडन मर्एडनमें से फलित हुई है और पिछेसे उसने तत्त्वश्चानका रूप धारण करके तात्त्विक चिन्त्वमों भी स्थान पाया है। और वह तटस्य तत्त्वचिन्तकोंका विचारणीय विषय बन गई है। क्योंकि मीमासक जैसे पुरातन और प्रवल वैदिक दर्शनके सर्वश्चल संबन्धी श्वरवीकार श्रीर रोप सभी वैदिक दर्शनोंके सर्वश्चल संबन्धी स्वीकारका एक मात्र मुख्य उद्देश्य यही है कि वेदका प्रामाण्य स्थापित करना जब कि जैन, बौद्ध आदि मनुष्य-सर्वश्चलकार्यो दर्शनोंका एक यही उद्देश्य है कि परम्परासे माने जानेवाले वेदणामाण्यके स्थानमें इतर शास्त्रोंका प्रामाण्य स्थापित करना श्रीर वेदोंका श्रमामाण्य । जब कि वेदका प्रामाण्य-श्रप्रामाण्य ही श्रमवंश्चाद, देव-सर्वश्चवाद श्रीर मनुष्य-सर्वश्चादकी चर्चा और उसकी दलीलोंका एकमात्र मुख्य वाद श्रीर मनुष्य-सर्वश्चादकी चर्चा और उसकी दलीलोंका एकमात्र मुख्य विषय है तब धर्म-संग्रदायको इस तत्त्वचर्चाका उत्थानबीज माननेम सन्देहको कम से कम श्रवकाश्च है।

मीमांसकधुरीण कुमारिलने धर्मह और सर्वन्न दोनो वादोंका निराकरण वहें आवेश और युक्तिवादसे किया है ( मीमांसारलो॰ सू० र. रलो॰ ११० से १४३ ) वैसे ही वीद्वप्रवर शान्तरिव्यतने उसका जनाव उक्त दोनों वादोंके समर्थनके द्वारा वहीं गम्भीरता और स्वष्टतासे दिया है ( तत्त्वसं॰ पृ॰ ८४६ से ) इसलिए यहाँपर एक ऐतिहासिक प्रश्न होता है कि क्या धर्मक और सर्वन्न दोनों वाद अलग-अलग सम्प्रदावों अपने-अपने युक्तिवलपर स्थिर होंगे, या किसी एक वादमेंसे दूसरे वादका जन्म हुआ है । अभीतकके जिन्तनसे वह जान पृत्रता है कि धर्मज और सर्वत्र दोनों वादोंकी परम्परा मूलमें अलग-अलग ही है । बीद सम्प्रदाय धर्मजवादकी परम्पराका अवलम्बी खास रहा होगा क्योंकि खुद बुद्धने ( मिटक्तिम॰ चूल-मालुंक्यपुत्तसुत २.१ ) अपनेको सर्वत्र उसी अध्में कहा है जिस अर्थमें धर्मज या मार्गज शब्दक प्रयोग होता है । बुद्धके वास्ते धर्मशास्ता, धर्मदेशक आदि विशेषण पिटकप्रन्थोंने प्रसिद्ध हैं । अर्थकीर्तिने बुद्धमें सर्वज्ञकों अनुपयोगी बताकर केवल धर्मजस्व ही स्थापित किया है, जब

१. 'हेयोपादेयतस्वस्य साम्युपायस्य वेदकः । यः समायामसाविष्टो न तु सर्वस्य वेदकः ॥ दूरं पश्यतु वा मा वा तत्त्विमिष्टं तु पश्यतु ।' —समायावा। २. ३२-३३ ।

कि शान्तर्राचितने प्रथम धर्मज्ञन्य सिद्धकर गौश्यरूपसे सर्वज्ञसको भी स्वीकार ।

सर्वज्ञवादकी परम्पराका अवलम्बी मुख्यतथा जैन सम्प्रदाय ही जान पढ़ता है क्योंकि जैन आवायों ने प्रथमसे ही अपने तीर्थकरोंने सर्वज्ञव्यको माना और स्थापित किया है। ऐसा सम्मव है कि जब बैनोके द्वारा प्रवल रूपसे सर्वज्ञव्यक्ती स्थापना और प्रतिष्ठा होने लगी तब बौद्धिक वास्ते बुद्धमें सर्वज्ञव्यका समर्थन करना भी अनिवार्य और आवश्यक हो गया। यही स्वव है कि बौद्ध तार्किक अन्योंने धर्मज्ञवादसमर्थनके बाद सर्वज्ञवादका समर्थन होने पर भी उसमें वह बोर और एकतानता नहीं है, वैसी कि जैन तार्किक अन्योंने हैं।

मीमांसक ( रलो॰ स्॰ २. रलो॰ ११०-१४२ तस्वसं॰ का॰ ३१२४-३२४६ पूर्वपत्त ) का मानना है कि बागाविके प्रतिपादन और उसके द्वारा धर्माधर्मादिका, किसी पुरुषविशेष की अपेद्या रखे बिना ही, स्वतन्त्र विधान करना वही वेदका कार्य है। इसी सिद्धान्तको स्थिर रखनेके वास्ते कुमारिलने कहा है कि कोई भने ही धर्माधर्म-भिन्न अन्य

१. 'स्वर्गापनर्गसम्प्रातिहेतुतोऽस्तीति गम्यते । साचान्न केवलं विन्तु सर्व-काऽपि प्रतीयते ॥'—तस्वसं० का० २३०६ । 'मुस्यं हि तावत् स्वर्गमोच-सम्प्रापकहेतुकत्वसाधनं भगवतोऽस्माभिः किवते । वत्पुनः अशेषार्थपरिज्ञातुस्व-साधनमस्य तत् प्रासंगिकमन्त्रभापि भगवतो ज्ञानमहक्षेः बाधकप्रमास्याभावात् साचादशेषार्थपरिज्ञानात् सर्वज्ञो भवत् न केनचिद् वाध्यते इति, अतो न प्रेचावतां तस्प्रतिच्चेगो सुक्तः ।'—तस्वसं० प० पु० ८६६ ।

२. 'से मगवं ग्ररहं जिए केवली सन्तन्त् सञ्चमानदिसी सदेवमसुयासुरस्त लोगस्त पञ्चार जागाइ, तं० ग्रागाइं गईं ठिहं चयरां उववायं मुत्तं पीयं
कडं पिंडसेवियं ग्राविकम्मं रहोकम्मं लवियं किह्यं मग्रोमाग्रासियं सञ्चलीए
सञ्चलीवारां सञ्चमावाइं जाग्रमाणे पासमाग्रे एवं च स्तं विहरह ।' श्राचा॰
सु॰ २. चू० ३. पृ॰ ४२५ A. 'तं निहय जं न पासइ भूगं भन्नं मिन्सं
च'—ग्राव॰ नि॰ गा० १२७ । भग० शा० ६. उ० ३२ । 'स्इमान्तरितदूरार्थाः प्रत्यचाः कस्यचिद्यमा । अनुमेयत्वतोऽस्यादिरिति सर्वश्रसंस्थितिः ॥'ग्राहमी० का० ५ ।

 <sup>&#</sup>x27;यैः त्वेच्छास्वंशे वर्ष्यते तत्मतेनाप्यसी न विषयते इत्यादर्शयन्ताइ वर्षादत्यादि—वर्धादेखात बोद्धं वा तत्त्वद्वेति नियोगतः । शक्तिरेवंविधा तस्य पदीचावर्ष्यो हासी ॥'-तत्त्वसं० का० ३६२८ । मिलि० ३. ६. २ ।

सब वस्तु साझात् ज्ञान सके पर धर्माधर्मकी वेदनिरपेत होकर कोई साझात् नहीं जान सकता, चाहे वह जाननेवाला बुढ, जिन ज्ञावि जैसा मनुष्य धोसी हो, चाहे वह ज्ञाा, विष्णु ज्ञावि जैसा देव हो, चाहे वह कपिल, प्रजापित ज्ञावि जैसा ऋषि या ज्ञवतारी हो। कुमारिलका कहना है कि सर्वत्र सबंदा धर्ममर्थादा एक सी है, जो सदा सर्वत्र एकस्ता वेद हारा विहित माननेवर ही सज्जत हो सकती है। बुढ ज्ञावि व्यक्तियोंको धर्मके साजात् प्रतिपादक माननेवर देसी मर्यादा सिद्ध हो नहीं सकती क्योंकि बुढ ज्ञावि उपदेशक कभी निर्वाण पानेपर नहीं भी रहते। जीवितदशामें भी वे सब खेनोंमें पहुँच नहीं सकते। सब धर्मोपदेशकोंकी धकवाक्यता भी सम्भव नहीं। इस तरह कुमारिल साज्ञात धर्मकलका निरोध करके किर सर्वज्ञलका भी सबमें निषेध करते हैं। अह पुराखोक्त ब्रज्ञादि देवोंके सर्वज्ञलका ज्ञावि मी, जैसा उपनिषदीमें देखा ज्ञाता है, केपल कात्मज्ञान परक करते हैं। बुढ, महाबीर ज्ञादिके वारेमें कुमारिलका वह भी कथन है कि वे वेदल ब्रावाण ज्ञातिको धर्मोपदेश न करने ज्ञार वेदिनीन मूर्ल शुद छादिको धर्मोपदेश करनेके कारण वेदान्यासी एवं वेद

१. 'नाई अतीन्द्रियार्थे वजनमन्तरेण अवगतिः सम्भवति, तांददमुक्तम्-अशक्यं हि तत् पुरुषेण ज्ञातुमृते वचनात्'—शावरमा० १.१.२। इलो० न्याप० १०७६।

२. 'बुड्यादिनिः स्तस्वाच नाथासो देशनाष्ठ्र नः । किन्तु बुद्यमणीताः स्युः किम् कैश्चिद् बुरागिनः । शहरूनैः विप्रलम्मार्थे पिशाचादिमिरीरिताः । एवं मैः केवलं शानिमिन्नियायनपेविणः । स्दमातीतादिविषयं जीवस्य परिक्रितम् ॥ — एलोकबा० स्० २. एलो० १३६ — ४१ । 'यजु वेदवादिमिरेव कैश्चिदुक्तम् नित्य एवाऽयं वेदः प्रजापतेः प्रथममार्णशानेनावबुद्धो भवतीति तदिष सर्वश्चवदेव निराकार्यमित्याद्द – नित्योति — एलो० न्याय० स्० २. १४३ । 'ज्यथापि वेदवेदत्वात् ब्रह्मविप्युमहेश्चराः । सर्वश्चानमपाद्धेद्यास्यावंश्यं मानुषस्य किम् ॥ ' — तत्त्वसं० बा० ३२० मः, ३२१३ – १४ ।

१. 'ज्ञानं वैराग्यमेश्वर्गमिति वोपि वशाव्यमः । शङ्करः भूयते सोऽपि शानमातमावस्या ॥'—तत्वसं० का० ३२०६ ।

४. 'शाक्यादिवचनानि त कतिपयदमदानादिवचनवर्जे सर्वाययेव समस्त-चतुर्वशिवधास्थानविद्धानि प्रयोगार्यव्यक्तियतिहद्धाचरयेश्च बुद्धादिनिः प्रयो-तानि । वर्षायाग्रेम्पश्चतुर्थवर्णनिरवसितप्रायेभ्यो व्यामृद्धेभ्यः समर्पितानीति न वेदम्लत्वेन संमाध्यन्ते ।' तन्त्रवा० ए० ११६ । तन्त्रवं० का० ३२२६-२७ ।

द्वारा चर्मत भी नहीं ये । इद, महाबीर श्रादिमें सर्वष्टलानियेवकी एक प्रवल युक्ति कुमारिलने यह दी है कि परस्परिवष्ट्यमाणी बुद्ध, महाबीर, कपिल बादि मैंसे किसे सर्वश्च माना जाय श्रीर किसे न माना जाय ? श्रातप्त उनमेंसे कोई सर्वत्व नहीं हैं। यदि वे सर्वश्च होते तो सभी वेदवत् श्राविष्ट्यमाणी होते, इत्यादि ।

यान्तरिवतने कुमारिल तथा अन्य सामट, यहट छावि मीमांसकोंकी वलींजीका वही स्वमतासे संविस्तर संस्डन (तस्त्रसं॰ का॰ ३२६३ से ) करते हुए कहा है कि—वेद स्वयं ही भान्त एवं हिसादि दोषयुक्त होनेसे धमंविधायक हो नहीं सकता । किर उसका आश्रय लेकर उपदेश देनेमें क्या विशेषता है ! वुद्ध ने स्वयं ही स्वानुभवसे अनुक्रमाप्रिनित होकर अभ्युद्ध निःश्रेयस्सावक धर्म वतलाया है । मूर्ल शूद्ध आदि को उपदेश देकर तो उसने अपनी कक्या-इचिके द्वारा धार्मिकता ही प्रकट की है । यह मीमांसको से पूछता है कि विन्हें तम आध्य कहते हो उनकी आधायाताका निश्चित प्रमाण क्या है ! । अतिवक्षल वहा लम्बा है, क्षियोंका मन भी चपल है, इस दशामें कीन कह सकता है कि बाह्य कहलानेवाली सन्तानके माता-पिता शुद्ध ही रहे हो और कमी किसी विवातीयताका मिश्रय हुआ न हो । शान्तरिवत ने यह भी कह दिसा कि सब्बे बाह्य और अमया बुद्ध शासनके सिवाय अन्य किसी धर्में नहीं हैं (का॰ ३४८६-६२) । अन्तमें शान्तरिवतने पहिले सामान्यरूपसे सबंग्रतका सम्भव सिद्ध किया है, किर उसे महाबीर, कपिल आदिमें असम्भव

 <sup>&#</sup>x27;सर्वेशेषु च म्यासु विरुद्धायोंपदेशिषु । तुल्यहेतुषु सर्वेषु को नामै-कोऽवयार्यताम् ॥ सुगतो यदि सर्वेशः कपिला नेति का प्रमा । अयोमाविष सर्वेशौ मतमेदः तयोः कथम् ॥'—तत्त्वसं का ३१४८-४६ ॥

२. 'कर्सापरतन्त्रास्त स्पष्टतस्यनिदर्शिनः । स्वापनादनिःशङ्कारचतुः सर्वेत्र देशनाम् ॥ यथा वथा च मौन्यदिदोपदुष्टो भनेजनः । तथा तथव नाथानां दवा तेषु प्रवर्तते ॥'—तत्वसं० का० ३५७१-२ ।

 <sup>&#</sup>x27;अतितश्च महान् कालो योषितां चातिचापलम् । तद्मक्यपि निश्चेतुं आक्षणत्वं न शक्यते ॥ अतीन्द्रयपदार्थश्चो निश्चित् कश्चित् समस्ति वः । तदन्वय-विशुद्धि च नित्यो वेदोपि नोक्तवान् ॥'—तस्वसं का० २५७६ ८० ।

४. 'ये च बाहितपारत्वाद् ब्राह्मचाः पारगार्थिकाः । श्रम्पत्तामलनैरात्म्यास्ते मुनेरेव शास्त्रे ॥ इहैव अमगस्तेन चतुर्दा परिकीत्त्येते । शृन्याः परप्रवादा हि अमग्रीबीक्षास्त्रेत्वया ॥'—तत्त्वसं० का० ३५८६-६० ।

मतलाकर केवल बुद्धमें ही सिद्ध किया है। इस विचारसरणीमें शान्तरिवतकी मुख्य युक्ति यह है कि चिच स्वयं ही प्रमास्वर ग्रतएव स्वमानमें प्रशाशील है। क्लेशावरण, होवावरण आदि मल ग्रागन्तुक हैं। नैरात्म्यदर्शम जो एक मात्र सम्बद्धान है, उसके द्वारा ग्रावरणोंका चय होकर भावनावलसे ग्रन्तमें स्थायी सर्वज्ञताका लाम होता है। ऐकान्तिक चिण्डिक्सशान, नैरात्म्यदर्शन ग्रादिका ग्राविका निर्मान होता है। ऐकान्तिक चिण्डिक्सशान, नैरात्म्यदर्शन ग्रादिका ग्राविका निर्मान होता है। ऐकान्तिक चिण्डिक्सशान, नैरात्म्यदर्शन ग्रादिका ग्राविका निर्मान वर्षा ग्रावस्था स्वया स्वयं निर्मान कर्षा ग्रावरण वर्षा प्रमान वर्षा ग्रावरण वर्षा प्रमान सर्वज्ञत्वकी सिद्धिक द्वारा श्रान्तमें ग्रान्य तीर्थक्ष्योंमें सर्वज्ञत्वका ग्रावस्था बतलाकर केवल मुगतमें ही उसका ग्रास्तित्व सिद्ध किया है और उसके श्राब्ध-को आग्र बतलाया है।

शान्तरिक्तिकी तरह प्रत्येक सांख्य या जैन आचार्यका भी यही प्रयक्त रहा है कि सर्वश्रस्तका सम्भव अवश्य है पर वे सभी अपने-अपने तीर्थक्करोंमें ही सर्वश्रस्त स्थापित करते हुए अन्य तीर्थक्करोंमें उसका निसान्त असम्भव वत-लाते हैं।

जैन आचार्योकी भी यही दलील रही है कि अनेकान्त सिदान्त ही सस्य है। उसके यथावत् दर्शन और आचरणके द्वारा ही सर्वश्रल लम्य है। अने-कान्त्रका साझात्कार व उपदेश पूर्णरूपसे ऋषभ, वर्द्धमान आदिने ही किया अतप्य वे ही सर्वश्र और उनके उपदिष्ट शास ही निद्धिय य आहा हैं। सिद्धसेन हों या समन्त्रमद्र, अकलह हो या हमचन्द्र सभी जैनाचार्योने सर्वशिदिके प्रसन्त्रमें वैसा ही सुक्तिवाद अवलम्बित किया है जैसा बाद सांस्थादि आसार्योन

१. 'प्रत्यचीकृतनैरात्स्ये न दोषो लमते स्थितिम् । तक्षिकद्वतया दीक्षे प्रदीपे विमिरं यथा ॥'—तस्वसं० का० ३३३८। 'एवं क्लेशावरणप्रदाणं प्रसाय्य क्रियावरणप्रदाणं प्रतायय क्रियावरणप्रदाणं प्रतिपादयसाद्द्—साझातिविशेषाच दोषो नास्ति सवासनः । सर्वज्ञात्वमतः किद्धं सर्वावरणमुक्तितः ॥'—तस्वसं० का० १३३६। 'प्रमास्वरमिदं चित्तं तस्यात् मलास्त्वागन्तवो मताः ।'—तस्वसं० का० १४३१। प्रमाणवा० ३, २०८।

२. 'इदं च वर्दंगानादेनेंगत्यकानमीदशम् । न समस्यात्मदृष्टौ हि विनष्टाः सर्वतीर्थिकाः ॥ स्यादावाजिकस्या(स्वा)दि प्रत्यज्ञादिप्रवो(वा)चितम् । बहेवा-गुक्तमुक्तं वैः स्युः सर्वताः कथं तु ते ॥'—तस्यसं• ३३२५-२६।

ने । अस्तर विर्फ इतना ही है कि किसीने नैराल्यदर्शनको तो किसीने पुरुष-प्रकृति आदि तस्त्रोंके साद्यात्कारको, किसीने द्रव्य-गुणादि छः पदार्थके तस्त-शानको तो किसीने देवल आत्मशानको यथार्थ कहकर उसके द्वारा अपने अपने सुख्य प्रवर्तक तीर्थक्करमें ही सर्वज्ञल सिद्ध किया है, जब जैनाचायोंने अनेकान्त-वादकी यथार्थता दिखाकर इसके द्वारा मगवान ऋषभ, वद्धमान आदिमें ही सर्वज्ञत स्थापित किया है। जो कुछ हो, इतना साम्प्रदायिक मेद रहनेपर भी सभी सर्वज्ञवादी दर्शनोंका, सम्यग्शानसे मिथ्याशान और तज्ञन्य क्लेशोंका नाश और तद्दारा शानावरणके सर्वथा नाशकी शवयता आदि तास्विक विचारमें कोई मतमेद नहीं।

[3539 0\$

मिमाण मीमांचा

 <sup>&#</sup>x27;ऋदितीयं शिषदारं कुटशीनां मधंकरम् । विनेयेम्यो हितायांकां नैराक्यं तेन तु स्फुटम् ॥'—तत्त्वसं० का० ३३२२ ।

२. '५वं तत्त्वाभ्यासाम्नासिम न मे नाइमिध्यपरिशेषम् । आविपर्ययाद्विशुद्धं केवलमुत्पवते ज्ञानम् ॥'—सांस्यका० ६४ ।

३. 'धर्मविशेषप्रस्तात् द्रव्यगुग्कर्मसामान्यविशेषसमवायानां पदार्थानां साधर्मवैधरपान्यां तस्वज्ञानानिःश्रेयसम्'—वै• स्०१. १. ४।

४. 'श्रात्मनो वा अरे दर्शनेन श्रवरोन मत्या विशानेन इदं सर्वे विदितम्।' — इहदा॰ २. ४. ५ ।

५. 'त्वन्सतामृतवाद्यानां सर्वधैकान्तवादिनाम् । आप्ताभिमानदग्वानां स्वेष्टं इष्टेन वाध्यते ॥'—आप्तमी० का० ७ । अपोन० का० २८ ।

# इन्द्रिय विचार

इन्द्रियनिरूपण प्रसङ्घर्मे मुख्यतया नीचे लिखी वातोपर दशैनशाखोंमें विचार पाया जाता है—

इन्द्रिय पदकी निरक्ति, इन्द्रियोंका कारण, उनकी संस्था, उनके विषय, उनके आकार, उनका पारस्परिक मेदामेद, उनके प्रकार तथा द्रव्य-गुखआहित्व-विवेक इत्यादि ।

श्रमीतक जो कुछ देखनेमें श्राया उससे जात होता है कि इन्द्रियपदकी निर्माक जो सबसे पुरानी लिपिनद है वह पालिनिके सूत्र में ही है। वर्वाप इस निर्माक पालिनीय सूत्रके ऊपर कोई भाष्यांश पतक्रितिके उपलब्ध महाभाष्य में हिएगोचर नहीं होता तथापि सम्भव है पाणिनीय सूत्रोंकी श्रम्य कोई प्राचीन व्याख्या या व्याख्याश्रोमें उस स्त्रपर कुछ व्याख्या लिखी गई हो। जो कुछ हो पर यह स्मष्ट जान पहता है कि प्राचीन बौद श्रीर जैन दार्शनिक श्रम्योमें पाई जानेवाली पाणिनीय सूत्रोक इन्द्रियपदको निर्माक किसी न किसी प्रकारसे पाणिनीय व्याकरखकी परम्पराके श्रम्यासमेंसे ही उक्त बौद-जैन श्रम्योमें दाखिल हुई है। विशुद्धिमार्ग केसे प्राविष्ठित बौद श्रीर तस्वार्थ-

१. धित्वियमिन्द्रलिगिन्द्रदृष्टिमिन्द्रसृष्टिमिन्द्रसृष्टिमिन्द्रदृष्टिमिन्द्रदृष्टिमिन्द्रदृष्टिमिन्द्रदृष्टिमिन्द्रदृष्टिमिन्द्रदृष्टिमिन्द्रदृष्टिमिन्द्रदृष्टिमिन्द्रदृष्टिमिन्द्रदृष्टिमिन्द्रदृष्टिम् इन्द्रियद्ये। इन्द्रियमिन्द्रयोगि इन्द्र्यामि इन्द्र्यामि इन्द्र्यामि इन्द्र्यामि इन्द्र्यामि इन्द्र्यामि इन्द्र्यामि । तेन च विद्यामिनि वाव इन्द्रियामि इन्द्र्यामि । सन्द्र्यामि मगवता प्रया मृततो प्रवासिकामि अभिसम्बद्धामि चाति इन्द्र्यसिन्द्रदेन इन्द्र्यदिद्रदेन च इन्द्र्यामि । सन्द्र्यामि मगवता प्रया मृततो प्रवासिकामि अभिसम्बद्धामि चाति इन्द्र्यसिन्द्रदेन इन्द्र्यदिद्र्द्रदेन च इन्द्र्यामि । तेनेव भगवता इनीन्द्र्ये कानिचि गोचरासेवनाय, कानिचि मावनासेवनाय सेवितानीति इन्द्र्यामि इन्द्र्यामि । अपि च आधिपयस्यस्यातेन इस्तरिबट्देनापि एतानि इन्द्र्यामि । चक्खुदिञ्यास्यादिप्यवस्तियं हि चक्खादीनं सिद्धं आधिपच्चं, तसिमं तिनसे तिक्सत्या, मन्द्रे मन्द्र्चा ति । अयं वावेत्य अस्यतो विनिच्छ्यो । निमुद्धि ए प्र ४६१ ।

माष्य<sup>8</sup> जैसे प्रतिष्ठित जैन दार्शनिक प्रत्यमें एक बार स्थान प्राप्त कर केनेपर ठो फिर वह निकक्ति उत्तरवर्ती सभी बौद्ध-जैन महस्वपूर्ण दर्शन प्रत्योंका विषय वन गई है।

इस इन्द्रिय पदकी निकक्तिके इतिहासमें मुख्यतया दी बातें खास व्यान देने योग्य हैं। एक तो यह कि बीद वैयाकरण जो स्वतन्त्र हैं और जो पाणिनीय के व्याएयाकार हैं उन्होंने उस निकित्तको अपने-अपने अन्थोंमें कुछ विस्तारसे स्थान दिया है और आ॰ हेमचन्द्र जैसे स्वतन्त्र जैन वैयाकरणने भी अपने व्याकरणसूत्र तथा इत्तिमें पूरे विस्तारसे उसे स्थान दिया है। दूसरी बात यह कि पाणिनीय स्थीक बहुत ही अर्वाचीन व्याख्या-अन्थोंके अलावा और किसी वैदिक दर्शनके अन्यमें वह इन्द्रियपदकी निक्ति पाई नहीं जाती जैसी कि बीद-जैन दर्शन कम्योंमें पाई जाती है। जान पहला है, जैसा अनेक स्थलोंमें हुआ है वैसे ही, इस संबन्धमें असलमें शाब्दिकोकी शब्दिनिक्ति बीद-जैन दर्शन अन्योंमें स्थान पावर किर वह दार्शानकोकी चिन्ताका विषय भी वन गई है।

माठरवृत्ति जैसे प्राचीन वैदिक दर्शनग्रन्थमें इन्द्रिय पदकी निविक्त है पर यह पाणिनीय सूत्र और बौद-जैन दर्शनग्रन्थोमें लम्य निविक्तसे विलक्कल मिन्न ग्रीर विलक्क्स है।

जान पहता है पुराने समयमें शब्दोंकी ब्युत्पत्ति या निर्वाक्त बतलाना यह एक ऐसा श्रायश्यक कर्तव्य समभा जाता था कि जिसकी उपेचा कोई दुदिमान् लेखक नहीं करता था। ब्युत्पत्ति छोर निर्वाक्त बतलानेमें प्रन्थकार श्रपनी स्वतन्त्र कल्पनाका भी पूरा उपयोग करते थे। यह बस्तुस्पित केवल प्राकृत-पालि शब्दोंतक ही परिमित न भी वह संस्कृत शब्दोंने भी थो। इन्द्रियपद्की निरुक्ति इसीका एक उदाहरण है।

मनोरक्क बात तो यह है कि शाब्दिक होत्रसे चलकर इन्द्रियपदकी निहक्ति ने दार्शनिक होत्रमें जब प्रदेश किया तभी उत्तपर दार्शनिक सम्प्रदायकी छाप लग गई। बुद्धधोप इन्द्रियपदकी निश्किमें और सब अर्थ पाणिनिक्सित बत-

१. 'तत्त्वार्थमा॰ २. १५ । सर्वार्थ १. १४ ।

२. 'इन्द्रियम् ।'-हैमश्र ७. १. १७४ ।

२. 'इन् इति विषयायां नाम, तानिनः विषयान् प्रति द्रवन्तीति इन्द्रि-याखि ।'-माठर० का० २६।

४. देखो ए॰ १३४. टिप्पसो २.।

लाते हैं पर इन्द्रका अर्थ सुगत बतलाकर भी उस निविक्तको सञ्जत करनेका प्रयत्न करते हैं। जैन आवायोंने इन्द्रपदका अर्थ मात्र जीव या आत्मा ही सामान्य करसे बसलाया है। उन्होंने बुद्धघोषकी तरह उस पदका स्वाभिप्रेत तीर्थंड्रर अर्थ नहीं किया है। न्याय-वैशोधिक लेसे ईश्वरकर्तृत्ववादी किसी वैदिक दर्शनके विद्वानने अपने प्रन्थमें इस निविक्तिको स्थान दिया होता तो शायद वह इन्द्रपदका ईश्वर अर्थ करके भी निविक्त सङ्गत करता।

सांख्यमतके अनुसार इन्द्रियोंका उपादानकारण आभिमान है जो प्रकृतिजन्य एक प्रकारका स्ट्म द्रव्य ही है—सांख्यका २५ । यही मत वेदानतको मान्य है । न्याय वैशेषिक मतके अनुसार (न्यायस् १ १ १ १ १ ) इन्द्रियोंका कारण पृष्यी आदि म्लपञ्चक है जो जड़ द्रव्य ही है । यह मत पूर्वमानांसकको भी अभीष्ट है । बौद्धमतके अनुसार असिद्ध पाँच इन्द्रियाँ स्वयन्य होनेसे रूप ही हैं जो जड़ द्रव्यविशेष है । जैन दर्शन भी द्रव्य—स्थूल इन्द्रियोंके कारण्यूक्पसे पुद्गलविशेषका ही निर्दश करता है जो जड़ द्रव्यविशेष ही है ।

कर्णराष्ट्राली, श्राचिगीलक इप्णमार, त्रिपुटिका, जिहा और चर्मस्य जिन बाह्य श्राकारीको साधारण लोग अनुक्रमसे कर्ण, नेत्र, प्राण्, रसन और सक् इन्द्रिय कहते हैं वे बाह्याकार सर्व दर्शनोमें इन्द्रियां क्टान ही माने गए हैं— इंद्रियों नहीं। इंद्रियों तो उन श्राकारोमें स्थित श्रातीद्रिय बस्तुरूपसे मानी गई हैं, चाहे वे मौतिक हो या श्राइह्यारिक। जैन दर्शन उन पौद्गलिक श्राध-क्टानोंको द्रव्येन्द्रिय कहकर भी वहीं मात्र स्वित करता है कि—अधिकान बस्तुत: इंद्रियों नहीं हैं। जैन दर्शनके श्रानुसार मी इंद्रियों अतीद्रिय हैं पर वे भौतिक या श्रामिमानिक जह द्रव्य न होकर चेतनशक्तिविशेषस्य हैं जिन्हें जैन दर्शन भावेंद्रिय—पुख्य इंद्रिय—कहता है। मन नामक बष्ठ इन्द्रिय सब दर्शनों में श्रांतरिन्द्रिय या श्रंतःकरण रूपसे मानी गई है। इस तरह हा बुद्धि इन्द्रियों तो सर्व-दर्शन साधारण हैं पर सिर्फ सांस्यदर्शन ऐसा है जो बाक्, पाणि, पादादि पाँच कमन्द्रियोंको भी इन्द्रियरूपसे गिनकर उनकी म्यारह संख्या ( सांस्यका॰ २४ ) बतलाता है। जैसे बाचस्पति मिल और जयन्तने सांस्य-परिगणित कमेन्द्रियोंको इन्द्रिय माननेके विवद्ध कहा है वैसे ही आ॰ हेमचंद्रने

१. न्यायम ० पु ० ४७७ ।

२. तालवं ० ५० ५३१ । न्यायम ० ५० ४८३ ।

भी कर्मेद्रियोंके इन्द्रियत्वका निरास करके अपने पूर्ववर्ती पूरवयादादि जैना-चार्योका ही अनुसरका किया है ।

यहाँ एक परन होता है कि पूज्यपादादि प्राचीन जैनाचार्य तया नाचस्पति, जयन्त ख्रादि क्षम्य विद्वानोंने जब इन्द्रियोंकी सांस्थसम्मत ग्यारह संस्थाका बल-पूर्वक खरहन किया है। तब उन्होंने या और किसीने बीढ ख्रामिधर्ममें प्रसिद्ध इन्द्रियोंकी चाईस संस्थाका प्रतिषेष या उल्लेख तक क्यों नहीं किया ?। यह मामनेका कोई कारण नहीं है कि उन्होंने किसी संस्कृत ख्रामिधर्म प्रम्यकों भी न देखा हो। जान पड़ता है बीढ ख्रामिधर्मपरस्थामें प्रस्थेक मानस्थाकिका इन्द्रिय-पदसे निवेश करनेकी साधारण प्रथा है ऐसा विचार करके ही उन्होंने उस परम्यराक्ष उल्लेख या लगडन नहीं किया है।

खः इन्द्रियोंके शब्द, रूप, गन्ध, रस, स्पर्शं आदि प्रतिनियत विषय ग्राह्य हैं। इसमें तो सभी दर्शन एकमत हैं पर न्याय-वैशेषिकका इन्द्रियोंके द्रव्यप्राह्-कर्त्यके संबन्धमें खन्य सबके साथ मतभेद है। इतर सभी दर्शन इन्द्रियोंको ग्रुगआहक मानते हुए भी गुग्ग-द्रव्यका अभेद होनेके कारण छहाँ इन्द्रियोंको द्रव्यप्राहक भी मानते हैं जब कि न्याय-वैशेषिक और पूर्वमीमांसक वैसा नहीं मानते। वे सिर्फ नेज, राशंन और मनको द्रव्यप्राहक कहते हैं अन्यको नहीं (मुक्ता॰ का॰ ११-१६)। इसी मतभेदको आ॰ हेमचन्द्रने त्यशं ब्राह्मि शब्दोंकी कर्म-भावप्रधान व्युत्पत्ति वतलाकर व्यक्त किया है ब्रीर साथ ही अपने पूर्वगामी जैनाचायों का पदानुगमन भी।

इन्द्रिय-एकत्व और नानात्ववादकी चर्चा दर्शनपरम्पराश्चीमें बहुत पुरानी है—न्यायस्० १. १. १२ । कोई इन्द्रियको एक ही मानकर नाना स्थानोंके हारा उसके नाना कार्यों का समर्थन करता है, जब कि सभी इन्द्रियनानात्ववादी उस मतका लयडन करके सिर्फ नानात्ववादका ही समर्थन करते हैं। आ॰ हेमचन्द्रने इस संवन्थमें जैन प्रक्रिया-मुलभ अनेकान्त हाइका आअप लेकर

१. तत्त्वार्थमा० २. १५ । तर्वार्थ० २. १५ ।

२. 'कतमानि द्वाविशतिः । चत्तुरिन्द्रियं श्रोत्रेन्द्रियं श्राशेन्द्रियं जिह्ने न्द्रियं कायेन्द्रियं मनइन्द्रियं खीन्द्रियं पुरुषेन्द्रियं जीवितेन्द्रियं मुखेन्द्रियं द्वानेद्रियं समित्रियं उपेचेन्द्रियं श्रदेन्द्रियं वीयन्द्रियं समाधीन्द्रियं अवेन्द्रियं वीयन्द्रियं समाधीन्द्रियं अवेन्द्रियं व्यवाद्यात्रात्रात्र्याः अवेन्द्रियं व्यवाद्यात्रात्र्याः अवेन्द्रियं व्यवाद्यात्रात्रात्र्याः अवेन्द्रियं व्यवाद्यात्रात्र्याः अवेन्द्रियं व्यवाद्यात्रात्र्यः अवेन्द्रियं व्यवाद्यात्रात्र्यः अवेन्द्रियं व्यवाद्यात्रात्र्यः अवेन्द्रियं व्यवाद्यात्रात्र्यः अवेन्द्रियं व्यवाद्यात्र्यः अवेन्द्रियं व्यवाद्यात्र्यः विद्याद्यः प्रश्नित्रयं व्यवद्यात्रात्र्यः विद्याद्यः विद्यादः वि

इन्द्रियोमें पारस्परिक एकल-नानास उभववादका समन्वय करके प्राचीन जैना-चार्योका ही अनुसरश किया है और प्रत्येक एकान्तवादमें परस्पर दिये गए दूपयोका परिहार भी किया है।

इन्द्रियोके स्वामित्वकी चिन्ता भी दर्शनीका एक सास विषय है। पर इस संवन्त्रमें जितनी अधिक और विस्तृत चर्चा जैनदर्शनोमें पाई जाती है वैसी अन्य दर्शनोमें कहीं दृष्टियोचर नहीं होती। वह बौद दर्शनमें है पर जैनदर्शनके मुकाबिलेमें अल्प्सावा है। स्वामित्वकी इस चर्चाको आ॰ देमचन्द्रने एकादर्शन अन्नावलम्बी तस्वार्थसूत्र और माध्यमेंसे अच्रसः लेकर इस संवन्धमें सारा जैनमन्तव्य प्रदर्शित किया है।

A THE PARTY OF THE

कि १६३६ ]

[ प्रमाण मीमांचा

### मनोविचारणा

मनके स्वरूप, कारण, कार्य, धर्म और स्थान ख्रादि ख्रनेक विषयों में दार्शनिकोंका नानाविध मतमेद है जो संसेपमें इस प्रकार है। वैशेषिक (वै॰ स्०७. १. २३), नैयाविक (न्यायद् ३. २. ६१) ख्रीर तदनुगामी पूर्व-मीमांसक (प्रकरण्प० पृ०१५१) मनको परमाणुक्त ख्रतप्द नित्य-कारण्र रहित मानते हैं। सांस्य-योग और तदनुगामी वेदान्त उसे परमाणुक्त नहीं फिर भी ख्रणुक्तप ख्रीर जन्य मानकर उसकी उत्पत्ति प्राकृतिक खह्झार तस्त्वमें या ख्रविद्याने मानते हैं। बौद और जैन परम्पराक खनुसार मन न तो ज्यापक है ख्रीर न परमाणुक्त्य। वे दोनों परम्पराप मनको मध्यम परिणामवाला और जन्य मानती हैं। बौद परम्पराके खनुसार मन विद्यानारमक है ख्रीर वह उत्तर-वर्तो विद्यानोंका समनन्तरकारण् पूर्ववर्ती विद्यानका है। जैन परम्पराके खनुसार पीद्गलिक मन तो एक लास प्रकारके स्कृतवाम मनोवर्गणा नामक जह दल्वोंसे उत्पन्न होता है ख्रीर वह प्रतिच्या शरीरकी तरह परिवर्तन भी प्राप्त करता रहता है जब कि भावमन ज्ञानशक्ति और ज्ञानका होनेसे चेतनब्रव्यजन्य है।

सभी दर्शनोंके मतानुसार मनका कार्य इच्छा, हेप, सुख, दुःख आदि गुणोंकी तथा उन गुणोंके अनुभवकी उलित कराना है, चाहे वे गुण किसीके मतसे आरमगत हो जैसे न्याय, वैशेषिक, मीमांसक, जैन आदिके मतसे: या

 <sup>ं</sup>यस्मात् कर्मेन्द्रियाशि शुद्धिन्द्रियाशि च सालिकादहंकारादुलवन्ते मनोऽपि तस्मादेव उत्तवते ।'—माटर का॰ २७ ।

२. 'विद्यानं प्रतिवित्रतिः सन श्रायतनं च तत्। ध्यशामनन्तराञ्जीतं विद्यानं यदि तन्मनः ॥'—अभिषमं ० १. १६, १७ । तत्त्वसं ० का ० ६३१ ।

३, 'यत् यत्समनन्तरिनस्दं विज्ञानं तत्तम्मनोषातुरिति । तद्यया स एव पुत्रोऽन्वस्य पित्राख्वां लगते तदेव फलमन्यस्य बीजाख्याम् । तयेहापि स एव चत्तुरादिविज्ञानधातुरन्यस्थाभय इति मनोधात्वाख्यां लभते । य एव पड् विज्ञान-धातव स एव मनोधातः । य एव च मनोधातुस्त एव च पड् विज्ञानधातव इतीतरेतरान्तर्भावः.......वोगाचारदर्शनेन तु पड्विज्ञानस्पतिरिक्तोऽप्यस्ति मनो-धातुः ।'—रफुटा० प्र० ४०, ४१ ।

अन्तःकरण—बुद्धिः के ही जैसे सांस्य-योग-वेदान्तादिके मतसे; या स्वगत ही हो जैसे बीद्ध मतसे। बिहारिन्द्रियजन्य ज्ञानकी उत्पत्तिमें भी मन निमित्त बनता है और बिहारिन्द्रियनिरपेव ज्ञानादि गुणोंकी उत्पत्तिमें भी वह निमित्त बनता है। बीद्ध मतके सिवाय किसीके भी मतसे इच्छा, हेष, ज्ञान, सुख, दुःख संस्कार आदि धर्म मनके नहीं हैं। वैशेषिक, नैयायिक, भीमांसक और जैनके अनुसार वे गुण आत्माके हैं पर सांख्य-धोग-वेदान्तमतके अनुसार वे गुण बुद्धि —अन्तःकरण—के ही हैं। बीद दर्शन आत्मतत्त्व अलग न मानकर उसके स्थानमें नाम—मन ही को मानता है अतप्य उसके अनुसार इच्छा, हेष, ज्ञान, संस्कार आदि धर्म जो दर्शनभेदसे आत्मधर्म या अन्तःकरण्डमें कहे गए हैं वे सभी मनके ही धर्म हैं।

न्याय-वैशेषिक-वौद्ध आदि कुछ दर्शनोंकी परम्परा मनको हृदयप्रदेशवर्ती मानती है। सांख्य आदि दर्शनोंकी परम्पराके अनुसार मनका स्थान केवल हृदय बहा नहीं जा सकता क्योंकि उस परम्पराके अनुसार मन सूक्म—लिङ्क-शारीरमें, जो अधादश स्वांका विशिष्ट निकायरूप है, प्रविष्ट है। और स्क्म-शारीरका स्थान समप्र स्थ्ल शारीर ही मानना उचित जान पहता है अतएव उस परम्पराके अनुसार मानका स्थान समग्र स्थ्ल शारीर सिद्ध होता है। जैन परम्पराके अनुसार भावमनका स्थान समग्र ही है। पर द्रव्यमनके वारेमें पज्यम्यराके अनुसार भावमनका स्थान आहमा ही है। पर द्रव्यमनके वारेमें पज्यम्यराके अनुसार भावमनका स्थान आहमा ही है। पर द्रव्यमनके वारेमें पज्यम्यराके जाते हैं। दिगम्बर पच द्रव्यमनको हृदयप्रदेशवर्ती मानता है जब कि स्वेताम्बर पचकी ऐसी मान्यताका कोई उक्तेल नहीं दिखता। जान पड़ता है स्वेताम्बर परमराको समग्र स्थल शारीर ही द्रव्यमनका स्थान इष्ट है।

3131 of

[ प्रमाण मीमांसा

THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T

१. 'तस्माचितस्य धर्मा वृत्तयो नात्मनः' ।—सर्वद् पातः ए० ३५२ ।

२. 'वाम्रपर्णीया अपि हृदयवस्तु मनोविज्ञानवातोराश्रयं कृत्यवन्ति।'— स्कुटा॰ पृ॰ ४१।

The state of the s

## त्रमासका विषय

विश्वके स्वरूप विषयक चिन्तनका मूल ऋग्वेदसे भी प्राचीन हैं। इस चिन्तनके फलरूप विविध दर्शन क्रमणः विकसित और स्थापित हुए जो संचोपम पाँच प्रकारमें समा जाते हैं - केवल नित्यवाद, केवल अनित्यवाद. परिशामा निख्यवाद, नित्यानित्य उभयवाद और निखानित्यात्मकवाद । केवल ब्रह्मबादी वेदान्ती केवल नित्यवादी हैं क्योंकि उनके मतसे अनित्यत्व आमा-मिक मात्र है। यौद्ध चिल्कियादी होनेसे केवलानित्यवादी हैं। सांस्ययोगादि चेतनभिन्न जगत्को परिशामी नित्य माननेके कारण परिशामी नित्यवादी हैं। न्याय-वेशेषिक आदि कुछ पदार्थीको मात्र निख और कुछको मात्र अनिख माननेके कारण निस्मानिस्य उभयवादी हैं। जैनदर्शन समी पदार्थोंको नित्या-नित्यात्मक माननेके कारण मित्यानित्यात्मकवादी है। नित्यानित्यत्व विधयक दार्शनिकोंके उक्त सिद्धांत श्रुति श्रीर श्रागमकालीन उनके अपने-श्रपने ग्रंथमें सप्टरूपसे वर्णित पाए जाते हैं और थोड़ा-बहुत विरोधी मंतव्योका मतिवाद भी उनमें देखा जाता है—स्त्रकु॰ १.१.१५-१≈। इस तरह तर्कथुमके पहिले भी विश्वके स्वरूपके संबंधमें नाना दर्शन और उनमें पारस्परिक पच-प्रतिपद्ध-माव स्थापित हो गया था।

तर्कसुग अर्थात् करीव दो इजार वर्षके दर्शनसाहित्वमें उसी पारसरिक पच्यतिपच्च मादके आधारपर वे दर्शन अपने-अपने मंतव्यका समर्थन और विरोधी मंतव्योक्त खरहन विशेष-विशेष बुक्ति-तर्कके द्वारा करते हुए देसे जाते हैं। इसी तर्केयुद्ध के पलस्यरूप तर्के प्रधान दर्शन प्रधोमें यह निरूपस सब दार्शन निकोंके वास्ते ऋवश्यक हो गया कि प्रमाखनिरूपखंके बाद प्रमासके विषयका स्वरूप आपनी अपनी इष्टिसे बतलाना, अपने मंतव्यकी कोई कसीटी रखना और उस कसीटीको अपने ही पच्चमें लागू करके अपने पच्चकी समार्थता साबित करना एवं विरोधी पद्मोमें उस कंसीटीका अमाव दिलाकर उनका अवास्त-विकता सादित करना ।

आ। देमचंद्रने इसी तर्कंयुगकी शैलीका अनुसरण करके प्रस्तृत चार सूत्रोमें

१. 'एकं सद्विमा बहुधा बदन्ति ।' —श्मुग० ख्रष्ट० २. ग्र० ३ व० २३. म ४६ । नासदीयस्क ऋग्० १०,१२६ । हिरस्वगर्मस्क ऋग ० १०,१२१ ।

[१.१.३०-३] प्रमाण्के विषय रूपसे समस्त विश्वका जैनदर्शनसम्मत सिद्धांत, उसकी कसौटी और उस कसौटीका अपने ही पच्च सम्मव यह सब बतलाया है। वस्तुका स्वरूप द्रव्य-पर्यायात्मकस्य, निल्मानित्यत्व या सदस्यात्मकस्यादिरूप को आगमी-में बिशेष युक्ति, हेतु या कसौटीके सिवाय वर्णित पादा जाता है ( भग० श० १. उ॰ ३; श॰ ६. उ० ३३ ) उसीको छा॰ हेमचंद्रने बतलाया है, पर तर्क श्रीर हेतपूर्वक । तर्कसुगमें वस्तुस्वरूपकी निश्चायक जो विविध कसौटियाँ मानी जाती थीं जैसे कि न्यायसमात-सत्तायोगरूप सत्त्व, सांस्यसम्मत प्रमागाविय-यत्वस्य सत्त्व तथा बौद्धसम्मत-अर्थेकियाकारित्तस्य सत्व इत्यादि—उनमेंसे श्रन्तिग श्रर्थात् श्रर्थिकवाकारित्वको ही आ॰ देमचंद्र कसौटी रूपसे स्वीकार करते हैं जो सम्भवतः पहिले पहल बीद तार्किकों है द्वारा ( प्रमालवा ० २. ३ ) ही उद्मानित हुई जान पड़ती है । जिस अर्थिकपाकारिस्वकी कसीटीको लाग् करके बौद्ध वार्किकोंने वस्तुमावमें स्वामिमत चिणकस्व सिद्ध किया है और जिस कसीटोके द्वारा ही उन्होंने केवल नित्यवाद ( तरवसं । का ३६४ से ) श्रीर बैंन सम्मत नित्यानित्यात्मक वादादिका (तत्तरं » का श्राह्म से ) विकट तर्क जालसे खरडन किया है, आ० हेमचंद्रने उसी कसीटीको अपने पद्धमें लाग् करके जैन सम्मत निल्यानित्याध्मकत्व श्रयात् द्रव्यपर्याद्यास्मकत्ववाद-का समुक्तिक समर्थन किया है और नेदांत प्राहिके केवल निखवाद तथा बौदोंके केवल अनिस्पलवादका उसी कसीटीके द्वारा प्रदल लएडन भी किया है।

दे॰ १६३६ ]

[ प्रमास मीमांसा

THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE

# द्रव्य-गुरा -पर्याय

प्राकृत-पालि दञ्ब-इञ्च शब्द छीर संस्कृत द्रव्य शब्द बहुत प्राचीन है। लोकव्यवहारमें तथा काव्य, व्याकरण, खायुर्वेद, दर्शन खादि नाना शास्त्रीमें भिस्न भिन्न अथोंमें उसका प्रयोग मी बहुत प्राचीन एवं रूढ़ जान पड़ता है। उसके प्रयोग-प्रचारकी व्यापकताको देखकर पाश्चिमिने श्वपनी अष्टाध्यावीमें उसे स्थान देकर दो प्रकारसे उसकी व्युव्यक्ति वतलाई है जिसका अनुकरण पिछले सभी वैयाकरणोंने किया है। तदिव प्रकरणमें द्रव्य शब्दके साथक खास जो दो सूत्र ( प. ३. १०४; ४. ३ १६१ ) बनाये गए हैं उनके खलावा हुन्य सन्द सिद्धिका एक तीसरा भी प्रकार कृत् प्रकरणमें है। तदितके अनुसार पहली ब्युत्पत्ति यह है कि दु=इन् या काछ+य=विकार या अवयव अर्थात् इन् या काष्ठका विकार तथा स्रवपव द्रव्य । दूसरी व्युत्पत्ति यो है — द्रु = काष्ठ 🕂 म = तुल्य अर्थात् जेसे सीघी और साफ सुबरी लकड़ी बनानेपर इष्ट आकार धारण कर सकती है बैसे ही जो राजपुत्र आदि शिद्धा दिये जानेपर राज योग्य गुण धारण करनेका पात्र है वह भावी गुणोंकी बोग्यताके कारण द्रव्य कहलाता है। इसी प्रकार अनेक उपकारोकी योग्यता रखनेके कारख धन भी द्रम्य कहा जाता है। कृदन्त प्रकरण के अनुसार गति-प्राप्ति अर्थवासे हु चातु से कर्मार्थक य प्रत्यय आने पर भी द्रव्य शब्द निष्पन होता है जिसका अर्थ होता है पासियोग्य अर्थात् निसे अनेक अवस्याएँ पाप्त होती है । वहाँ व्याकरगाके नियमानुसार उक्त तीन प्रकारकी व्युत्पत्तिमें लोक-शास्त्र प्रसिद्ध द्रव्य शब्दके सभी अर्थोंका किसी न किसी प्रकारसे समावेश हों ही जाता है।

गवापि जैन साहित्यमें भी कृरीव-करीब उन्हीं सभी श्रयों में प्रयुक्त द्वव्य राज्य देखा जाता है तथापि द्रव्य राज्यकी जैन प्रयोग परिपाटी श्रनेक श्रंशोमें अन्य सब शाखोंसे मिल भी है। नाम, स्थापना, द्रव्य, माव श्रादि निचेप (तस्तार्थं र. ५) प्रसङ्घमें द्रव्य, खेत्र, काल, भाव श्रादि प्रसङ्घमें (भग राज २. ४०१); द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक कर्ण नयके प्रसङ्घमें (तस्तार्थभा र ६१); द्रव्याचार्थं (पश्चाशक ६), मावाचार्यं श्रादि प्रसङ्घमें; द्रव्यक्रमें, भावकर्में श्रादि प्रसङ्घमें प्रयुक्त होनेवाला द्रव्य शब्द जैन परिमाधाके श्रनुसार खास-खास श्रयंका बोधक है जो अर्थ तदित प्रकर्मसामित सव्यन्योग श्रवंबाते द्रव्य

शब्दके बहुत नजदीक है अर्थात् वे सभी अर्थ भव्य अर्थके भिन्न-भिन्न रूपान्तर हैं । विस्तके मीलिक पदार्थिके अर्थमें भी द्रव्य शब्द जैन दर्शनमें पाया जाता है जैसे जीव, पुदगल आदि छः द्रव्य ।

न्याय वैशोधक आदि दर्शनोमें ( वै० स्० १, १, १५ ) द्रव्य शब्द गुख-कर्माचार ऋषेमें प्रसिद्ध है जैसे पृथ्वी जल आदि नव द्रव्य । इसी अर्थको लेकर भी उत्तराध्ययन (२६.६) जैसे प्राचीन श्रामममें इत्य शब्द जैन दर्शन सम्मत छ: द्रव्योमें लाग किया गया देखा जाता है । महाभाष्यकार पत्रज्ञालिने (पात॰ महा॰ प्र॰ ५० ) अनेक भिन्न-भिन्न स्थलों में द्रव्य शब्दके श्रर्थकी चर्चा की है। उन्होंने एक जगह कहा है कि घड़ेकों तोड़कर कुएडी स्रीर कुएडीको तोहकर यहा बनाया जाता है एवं कटक कुंडल खादि भिन्न-भिन्न अलङ्कार एक दसरेको तोहकर एक दसरेके बदलेमें बनाये जाते हैं फिर भी उन सब भिन्न मिन कालीन भिन्न-भिन्न स्नाइतियोंने जो मिट्टी या सबर्ए नामक तत्त्व कायम रहता है वही अनेक भिन्न-भिन्न आकारीमें हियर रहनेवाला तच्च द्रव्य कह-लाता है। द्रव्य शब्दको यह व्याख्या योगसूत्रके व्यासभाष्यमें (३. १३) भी ज्योंकी त्यों है और मीमांसक कुमारिलने भी वहीं (श्लोकवा॰ वन॰ श्लो॰ २१-२२ ) व्याख्या ली है । पतञ्जलिने दुसरी जगह ( पात॰ महा॰ ४. १. ३: पू १, ११६ ) गुगासमुदाय या गुगा सन्द्रावको द्रव्य बहा है । यह व्याख्या बीड प्रक्रियामें विशेष सकत है । जुदे-जुदे गुगोंके प्राद्धभाव होते रहनेपर भी श्चर्यात जैन परिभाषाके श्रानुसार पर्यायोके नवनवीत्वाद होते रहनेपर भी विसके मौलिकलका नाश नहीं होता वह द्रव्य ऐसी भी संचिप्त व्याख्या पत्जानिके महाभाष्य ( ५. १. ११६ ) में है । महाभाष्यप्रतिक और बादके व्यातमाष्य. रलोकवार्तिक ब्रादिमें समर्थित द्रव्य शब्दकी उक्त सभी व्याख्याएँ जैन परम्ररामें त्रभास्वातिके सूत्र और भाष्यमें ( ४. २६, ३०, ३७ ) सबसे पहिलो संग्रहीत दैखी जात. हैं। जिनमद्र खमाश्रमणने तो (विशेषा॰ गा॰ २८ ) खपने भाष्यमें अपने समयतक प्रचलित सभी व्याख्याओका संग्रह करके द्रव्य शब्दका निवंचन बंतलावा है।

अकलङ्के (लघी॰ २. १) ही शब्दोमें विषयका स्वस्य वतलाते हुए आ॰ हेमचन्द्र ने द्रव्यका प्रयोग करके उसका आगमप्रसिद्ध और व्याकरण तथा देशनान्तरसम्मत भुवभाव (शाश्वत, स्थिर) सर्थ ही वतलाया है। ऐसा अथ वतलाते समय उसकी जो व्युत्पत्ति दिसाई है वह इत् प्रकरणानुसारी स्थात् दु घातु + य प्रस्यय जनित है प्र० मी॰ १० २४।

प्रमाण्विषयके स्वरूपकथनमें द्रव्यके साथ पर्वायशब्दका भी प्रयोग है।

संस्तृत, प्राकृत, पालि जैसी शास्त्रीय भाषात्रोंमें वह शब्द बहुत पुराना और प्रसिद्ध है पर जैन दर्शनमें उसका वा परिभाषिक अर्थ है वह अर्थ अन्य दर्शनों में नहीं देखा जाता। उत्पादिनगशशाली या आविभाव-तिरोभाववाले वो घर्म जो विशेष या जो अवस्थाएँ इत्याल होती हैं वे ही पर्याय या परिशामके नाम से जैन दर्शनमें प्रसिद्ध हैं जिनके वास्ते न्याय-वैशेषिक आदि दर्शनोंमें गुणा शब्द प्रयुक्त होता है। गुणा, किया आदि सभी इत्यगत धर्मोंके अर्थमें आव्ह देमचन्द्रने पर्यायशब्दका प्रयोग किया है। पर गुणा तथा पर्याय शब्दके बारेमें जैन दर्शनका इतिहास खास आतव्य है।

भगवती आदि प्राचीनतर आगमोंमें गुरा और पर्याय दोनों शब्द देखे वाते हैं। उत्तराध्ययन (२८. १३) में उनका स्रथमेद स्पष्ट है। कुन्दकुन्द, उमास्वति (तत्त्वार्थ० ५.३७) और पृत्रयपादने भी उसी अर्थका कथन एवं समर्थन किया है। विद्यानन्दने भी अपने तर्कवादसे उसी मेदका समर्थन किया है पर विद्यानन्दके पूर्ववर्ती सकतक्ते गुरा और पर्यायके अधीका भेदाभेद बतताया है जिसका अनुकरण अमृतचन्द्रने भी किया है और बैसा ही भेदाभेद समर्थन तत्वार्थभाष्यकी टीकार्म सिद्धसेनने भी किया है। इस बारिमें शिद्धसेन दिवाकरका एक नया प्रस्थान बैन तत्वज्ञानमें गुरू होता है जिसमें गुरा और पर्याय दोनों शब्दोंको केवल एकार्यक हो स्थापित किया है और कहा है कि ने दोनों शब्द पर्याय मात्र हैं। दिवाकरकी अमेद समर्थक युक्ति यह है कि आगमींमें गुक्तपदका यदि पर्याय पदसे भिन्न सर्थ अभिमेत होता तो बैसे भगवानने इच्यार्थिक और पर्यायार्थिक दो प्रकारसे देशना की है बैसे वे तांसरी गुजार्थिक देशना भी करते। जान पहता है इसी सुक्तिका ग्रमर इरिगद्र पर पड़ा जिससे उसने भी श्रामेदबाद ही मान्य रक्ता । यदापि देवमूरिने गुगा ग्रीर पर्याय दोनौंके प्राथमेद बतलानेकी चेटा की (प्रमाणन॰ प. ७, ८) है फिर भी जान पहता है उनके दिल पर भी अमेदका ही प्रभाव है। भ्रा॰ हेमचन्त्रने तो विषयलक्षण सूत्रमें प्रमुपदको स्थान ही नहीं दिया और न गुण-पर्याय शब्दीके अर्थिवययक भेदाभेदकी चर्चा ही की । इससे आ। हमचन्द्रका इत बारेमें मनतव्य स्तष्ट हो जाता है कि वे भी अमेदके ही समर्थक हैं। उपाध्याय यशोवि व्यजीने भी इसी अमेद पत्तको स्थापित किया है। इस विस्तृत इतिहाससे इतना कहा वा सकता है कि आगम जैसे प्राचीन युगर्मे गुच्च-पर्याय दोनों शब्द प्रयुक्त होते रहे होंगे। तर्कशुग के आरम्भ स्त्रीर विकासके साथ ही साथ उनके अर्थविययक मेद-अमेद को चर्चा ग्रुक हुई और आगे वहीं । फलस्वरूप भिन्न-भिन्न श्राचार्यीने इस विषयमें श्रपना भिन्न-

भिन्न दृष्टिविन्दु प्रकट किया और स्थापित भी किया ।

इत प्रसक्तमें गुण और पर्याय शब्दके शर्यविषयक पारस्परिक मेदामेदकी तरह पर्याय-गुण और द्रव्य इन दोनोंके पारस्परिक मेदामेद विषयक दार्शनिक चर्चा जानने योग्य है। न्याय वैशेषिक श्रादि दर्शन मेदबादी होनेसे प्रथमसे ही स्थाब तक गुण, कर्म श्रादिका द्रव्यसे मेद मानते हैं। श्रमेदबादी सांस्य, वेदानादि उनका द्रव्यसे श्रमेद मानते श्राये हैं। ये भेदाभेदके पद्म बहुत पुराने हैं क्योंकि खुद महाभाष्यकार पत्रव्यलि इस बारेमें मनोरंजक श्रीर विशद चर्चा शुरू करते हैं। वे प्रश्न उठाते हैं कि द्रव्य, शब्द, स्पर्श श्रादि गुणों से श्रम्य है या श्रमन्य १। दोनों पहोंकी स्पष्ट करके फिर वे श्रन्तमें भेदपहका समर्थन करते हैं?।

बानने योग्य खास बात तो यह है कि गुगा-द्रस्य या गुगा-पर्यायके जिस मेदामेदकी स्थापना एवं समर्थन । वास्ते तिद्वतेन, समन्तमद्र आदि बैन सार्किकोने अपनी कृतियोंमें खासा पुरुषार्थ किया है उसी मेदामेदबादका समर्थन मीमांसकपुरीण कुमारिलने भी बड़ी स्पष्टता एवं तर्कबादसे किया है—

श्लोक्चा० खाकु० श्लो० ४-६४; बन० श्लो० २१-८०।

न्ना॰ हेमचन्द्रको इव्य-पर्यायका पारस्परिक मेदामेद बाद ही समात है बैसा अन्य बैनाचार्यों को ।

RERE \$0 7

प्रमाख मीमांखा

१ इस विषयके सभी प्रमाणके लिए देखी सन्मतिटी० पृ० ६३१. दि० ४।
२ 'कि पुनरं के पुनरं नारा । शब्दस्य श्री स्वान्त्रा गुणासतोऽन्यद्
द्रव्यम् । कि पुनरं विद्यान्त्रादिन्यो द्रव्यमाहोस्विदनं यत् । गुण्यस्य मावात् द्रव्ये
शब्दिन्ये अर्वन् स्वापवत्यन्य क्वादिन्यो द्रव्यमिति । सनन्य क्वादिन्यो
द्रव्यम् । न सन्यद् पलम्यते । पशोः खल्विष विश्वित्तरम् पर्णाशते न्यस्तरम् नान्यः
व्यव्यम् । न सन्यद् पलम्यते । श्रान्य व्यव्यादिन्यो द्रव्यम् । तत् त्वनुमानगम्यम् ।
तय्या । श्रीपविचनस्यतीनां वृद्धिद्वानी । क्योतिषां गितिरित । कोसावनुमानः ।
इह समाने वर्धारा परिशाहे च श्रान्य त्वाग्रे भवति लोहस्य श्रान्यत् कार्यामानां
यक्वतो विशेषस्तद् द्रव्यम् । तथा कश्चिदेकेनेव प्रहारेगा व्यववर्गं करोति कश्चित्
द्रान्यामिष न करोति । यत्कृतौ विशेषस्तद् द्रव्यम् । श्रायवा यस्य गुणान्तरेष्वपि
प्रादुर्भवत्यु तत्वं न विहन्यते तद् द्रव्यम् । कि पुनस्तत्वम् । तत्भावस्तत्वम् ।
तथ्या । श्रामलकादिनां फलानां रक्तादयः पातादयस्य गुणाः प्रादुर्भवन्ति ।
श्रामलकं वदरमित्येव मवति । श्रान्वर्यं वज्ञु निर्वचनं गुणालंद्रावो द्रव्यमिति ।
-पातः महाः ५. १, ११ ।

## वस्तुत्व की कसोटी

भारतीय दर्शनों में केवल नित्यत्व, केवल श्रानित्यत्व, नित्यानित्व उभय, श्रीर परिशामिनित्यत्व इन चारों वादों के मूल मगवान महावीर श्रीर बुद्ध के पहिले मां देखे जाते हैं पर इन वादों की विशेष स्पष्ट स्थापना और उस स्थापना के अनुकूल युक्तिवादका पता, उस पुराने समयके साहित्यमें नहीं चलता। बुद्धने प्राचीन श्रानित्यत्वकी भावनाके ऊपर इतना बोर दिया कि बिससे श्रामें जाकर कमग्राः दो परिशाम दर्शन क्षेत्रमें प्रकट हुए। एक तो यह कि श्रम्य सभी बाद उस श्रानित्यत्व श्रयांत् वृश्यिकत्ववादके विरुद्ध कमर कसकर खड़े हुए श्रीर सभी ने अपना स्थापन श्रयने दल से करते हुए इश्विकत्व के निरास का प्रवत्त प्रवत्त किया। दूसरा परिशाम यह आया कि खुद बौद्ध परम्थरा में च्यागिकत्ववाद जो मूलमें वैराग्ययोपक भावनारूप होनंसे एक नैतिक या चारित्रीय वस्तुस्वरूप था उसने तस्वज्ञानका पूरा व्यापकरूप घारण किया। श्रीर वह उसके समर्थक तथा विरोधियोंको हिंग्समें श्रम्य तात्विक विषयोंकी तरह तात्विक स्रमें ही चिन्ताका विश्य वन गया।

वृद्ध, महाबीरके समयंधे लेकर अनेक शताब्दियों तकके दार्शनिक साहित्यमें हम देखते हैं कि प्रत्येक वादकी सत्यताकी करीटी एकमान वन्धमोद्ध-व्यवस्था और कर्म-कलके कर्तृ त्व-मोक्तृत्वकी त्यवस्था रही हैं। केवल अनित्यत्ववादी बौदोंकी अपने पद्धकी यथार्थताके वारेमें दलील यही रही कि आतमा आदिकों केवल नित्य माननेसे न तो वन्धमोद्धकी व्यवस्था ही घट सकती है और न कर्म-फलके कर्तृ त्व-मोक्तृत्वका सामानाधिकरस्य ही। केवल नित्यत्ववादी औपनियद आदि दार्शनिकोंकी भी (अ० शाङ्करभा० २, २, १६) बौद्धवादके विद्ध यही दलील रही। परिशामिनित्यत्ववादी जैनदर्शनने भी केवल नित्यत्व और केवल अनित्यत्व वादके विद्ध यही कहा कि आतमा केवल नित्य या केवल अनित्य-मान हो तो संसार-मोद्धको व्यवस्था, कर्मके कर्तांको ही कर्मफल मिलनेकी

<sup>-</sup>१ 'तदेवं सत्तमेदे कृतहानमकृताभ्यागमः प्रसम्यते-सति च स्वोत्सादे सत्यनिरोधे च अकर्मनिमित्तः सत्यसर्गः प्राप्नोति तत्र मुक्त्ययो महाचवैदासो त स्वात्। १-न्यायमा ० १. १. ४ ।

स्यवस्था, मोद्योपाय रूपते दान आदि शुभ कर्मका विधान और दीवा आदिका उपादान वे तब घट नहीं सकते ।

भारतीय दर्शनींकी तास्थिक चिन्ताका उत्यान श्रीर खाएकर उसका पोषस एवं विकास कमेंसिद्धान्त एवं संसारित्रकृति तथा मोन्द्रपासिकी भावनामेंसे फलित हुआ है। इससे शुरूमें यह स्वामाविक था कि हर एक दर्शन अपने बादकी यथार्थनामें और इसरे दर्शनोंके बादकी अयथार्थनामें उन्हों कर्मसिद्धान्त श्रातिकी बुदाई हैं। पर जैसे जैसे अध्यात्ममूलक इस दार्शनिक क्षेत्रमें तर्कवाद का प्रवेश अधिकाधिक होते लगा और वह क्रमशः यहाँ तक वदा कि शद नकेंबाटके सामने आध्यात्मकबाद एक तरहसे गौगा-मा हो गया तब केवल कियत्वादि उक्त वादोंकी सत्यताकी कतीटों भी ख्रन्य हो गई। तर्कने कहा कि जो अर्थिकियाकारी है वही वस्तु सत् हो सकती है दूसरी नहीं। अर्थिकिया-कारित्व की इस तार्किक फसीटीका अंग वहाँ तक जात है, बीद परम्पराको है। इसते यह स्वामाधिक है कि बीद्ध दार्शनिक चांगिकत्वने पचमें उस कसीटीका उपयोग करें श्रीर दूसरे वादोंके विकद । इस देखते हैं कि हशा भी ऐसा ही । बौद्धांने कहा कि जो ताखक नहीं यह अर्थिकपाकारी हो नहीं सकता और जो श्राचेकियाकारी नहीं यह सत् अर्थात पारमार्थिक हो नहीं सकता-ऐसी व्याप्ति निर्मित करके उन्होंने केवल नित्यपत्तमें अर्यक्रियाकारित्यका असंभव दिखानेके बास्ने कम चीर योगपवका चटिल विकल्पजाल रचा ग्रीर उस विकल्पजालसे अन्तमें सिद्ध किया कि केवल नित्य पदार्थ अर्थिकिया कर ही नहीं सकता अताएव वैसा पदार्थ पारमार्थिक हो नहीं सकता (वादन्याय पूर्व है)। बौद्धीने वेबलनिःयत्ववाद ( तत्व सं० का० ३६४ ) की तरह वैनदर्शनसम्मत परिखामि-नित्यत्ववाद सर्वात् द्रव्यार्यायात्मकवाद या एक वस्तुको द्विरूप माननेवाले बादके निरासमें भी उसी अर्थिकियाकारित्वकी कसीटीका उपयोग किया-( तस्व नं बा १७३८)। उन्होंने कहा कि एक ही पदार्थ सत् असत् उसवस्य नहीं वन सकता। क्योंकि एक ही पदार्थ अधिकपाका करनेवाला और नहीं करनेवाला दैने कहा जा सकता है १ इस तरह बौदों के प्रतिवादी दर्शन वैदिक और वैन दो विमाग में वेंट जाते हैं।

१ 'दब्बहियस्त जो वेव कुण्ड सो वेव देवए ग्रियमा। श्राण्यो करेड श्राण्यो परिभुज्ड पञ्चयण्यस्त ॥'—सन्मति० १. ५२। 'न वन्धमोद्यो खण्डिकसंस्थी न संवृतिः सापि सुपास्त्रभावा। सुख्यादते गीण्यविधिन इशे विभानतदृष्टिस्तव दृष्टितोऽन्या॥'—सुक्त्य० का० १५।

वैदिक परम्मरामेंसे, बहाँ तक माल्स है, सबसे पहिले वाचस्पति मिश्र और जयन्तने उस बौद्धोद्धावित अर्थिकवाकारित्य की कसीटीका प्रतिवाद किया । यद्यि वाचरपति और वयन्त दोनींका लक्ष एक ही है और वह यह कि अविचिक एवं नित्य वस्तु सिद्ध करना, तो भी उन्होंने अर्थीक्रयाकारित्व विसे बौद्धोंने केवलनित्यपत्तमें भ्रतम्मव वतलाया था उठका बौद्ध-सम्मत स्वीप्रकः पद्में असम्भव बतलाते हुए भिन्न भिन्न विचारसरग्रीका अनुसरग्र किया है। वानस्पतिने वापेस्तव-अनपेस्तवका विवस्य करके सांग्रकमे अथिकयाकारत्वका असम्मन साबित किया ( ताल्यवं० पु० ३५४-६ ), तो नयन्तन बोद साइत कमधीगपद्यके विकल्पजालको ही लेकर बीद्धवादका खरहन किया-( न्यायम० पू॰ ४५२, ४६४ )। भदना योगसेनने भी, जिनका पूर्वपद्मा रूप स निर्देश कमलग्रीलने तत्वसंप्रहपंजिकामें किया है, बीद्धसम्मत स्वीयकत्वयादके विरुद्ध वो विकल्पवान रचा है उसमें भी बोदस्वीकृत अस्योगपर्यावकल्पचमको ही बौद्धोंके विरुद्ध चलाया है (तत्वसं॰ का॰ ४२८ से)। यदापि मदन्त विशोपसा होनेसे योगसेनके बौद्ध होनेकी सम्भावना की जाती है तथापि वहीं तक बीद्ध परपरामे नित्यत्व—रियरवाद पीपक पत्तके श्रासात्वका मामाणिक पता न चले तब तक यही कल्पना ठोक होगी कि शायद वह जैन, आर्जाबक या सांस्यपरित्राजक हो। जो कुछ हो यह तो निश्चित ही है कि बीद्धोंकी श्चर्यक्रियाकारित्ववाली तार्किक कसीटीको लेकर ही बीद्धसम्मत चाँग्यकत्ववादका खरडन नित्यवादी वैदिक विद्वानीने किया।

च्यिकत्ववादके दूसरे प्रवल प्रतिवादो बैन रहे। उन्होंने भी तर्क्ष्युगमें च्यिकत्ववा निरास उसा अयंक्रियाकारित्ववाली बोद्धोन्नावित तार्विक कसोटाको लेकर ही किया। जहाँ तक माल्म है बैन परंपरामे सबसे पहिले इस कसोटाके द्वारा च्याकत्वका निरास करनेवाले श्रकलक हैं। उन्होंन उस कसोटाके द्वारा च्याकत्वका निरास करनेवाले श्रकलक हैं। उन्होंन उस कसोटाके द्वारा वैदिकसम्मत केवल निरमत्ववादका खरइन ता वेसे ही किया बैसा बोद्धान। श्रीर उसी कसोटीके द्वारा च्याकत्ववादका खरइन मो वेसे ही किया वेसा मदन्त योग्येन श्रीर जयन्तने किया है। यह यात स्मरस रखने योग्य है कि निरमत्व या च्याकत्वाद वादोंके खरइन मरइनमें विविध विकल्पके साथ श्रमीक्रियाकारित्व को कसीटीका प्रवेश तक्ष्युगमें हुआ तम भी उक्त वादोंके

१ 'अर्थेकिया न कुच्येत निरवच्चिकपद्योः । क्रमाक्रमाभ्यां भावामां सा लच्च्यतया मता ॥'—लघी० २. १ ।

लएडन-मएडनमें काम लाई गई प्राचीन वन्धमोजन्यवस्था आदि कसौटीका उपयोग विलक्कल शृत्य नहीं हुआ, वह गौगामात अवज्य हो सवा ।

एक ही वस्तकी द्रव्य-पर्यायरूपसे या सदसद एवं नित्यानित्यादि रूपसे बैन एवं वैभिनीय आदि दर्शनसम्मत हिरुपताका बौडोंने जो खरदन किया, (तत्वसं॰ का॰ २२२, ३११, ३१२) उसका जवाब बीडॉकी ही विकल्पजालजटिल अर्थिकवाकारित्ववाली दलीलरे देना अकला आदि चैनाचार्योने शुरू किया जिसका अनुसरण पिछले सभी जैन तार्किकोने किया है। ग्रा॰ हेमचन्द्र भी उसी मार्गका अवलम्बन करके पहिले केवलनित्यत्वबादका खरडन बौढोंके ही राज्दोंमें करते हैं और केवल क्रिकत्ववादका खरडन भी भदन्त वोगसेन या जयन जाटिके अक्टीप्रे करते हैं और साथ ही जैनदर्शनसम्मत द्रव्यपयांग्वादके समर्थनके वास्ते उसी कसीटीका उपयोग करके कहते हैं कि अर्थिकियाकारिता जैनवाट पर्चमें ही घट सकता है। 1 0 = 1 1 PM PM PM

property and the second second second second second SO F AR DES BY THE PARTY OF SOME THE

Hart was a second of the

र्दे॰ १६३६ ] [ श्रमाण भीमांचा

and the same of the same of

U DOMESTIC TO SEE AN

# प्रमाण्फल चर्चा

दार्शनिकक्षेत्रमें प्रमाण श्रीर उसके फलकी चर्चा भी एक खास स्थान रखती है। यों तो यह विषय तकंषुगके पहिले श्रीत श्रागम प्रगम भी विचारप्रदेशमें श्राया है। उपनिपदों, पिटकों श्रीर श्रागमों में शन—सम्पन्धान—के पत्नका क्यन है। उक्त पुगमें वैदिक, बीद, जैन सभी परम्परामें शनका पत्न श्रविद्यानाश या वस्तुविषयक अधिगम कहा है पर वह श्राप्यात्मिक दृष्टिसे—श्र्यात् मोच्च लामका दृष्टिसे। उस श्रप्यात्म युगमें शन इसीलिए उपादेय समभा जाता था कि उसके द्वारा अधिया—श्रशान—का नाश दोक्षर एवं वस्तुका वास्त्रविक बोध होकर अन्तम मोच्च प्राप्त हो भे, पर तकंषुगमें यह चर्चा व्यावहारिक दृष्टि भी होने लगी, श्रतएव इस तकंषुगमें होनवाली—प्रमाणफलियक चर्चामें श्रप्यात्मयुगोन श्रलोकिक दृष्टि श्रीर तकंषुगमें होनवाली—प्रमाणफलियक चर्चामें श्रप्यात्मयुगोन श्रलोकिक दृष्टि श्रीर तकंषुगमें होनवाली स्थापके प्रतका विचार किया जाता है कि प्रमाणके द्वारा व्यवहारमें स्थापत स्थाप के प्रतका विचार किया जाता है कि प्रमाणके द्वारा व्यवहारमें स्थापत स्थाप क्या स्थाप होता है। श्रीक लीकिक दृष्टिमें मोच्चाविकारी प्रस्थात प्रमाणों स्थाको चर्चाका भी समावेश होता है। श्रीक लीकिक दृष्टिमें मोच्चाविकारी प्रस्थात प्रमाणों स्थाको चर्चाका भी समावेश होता है।

तीनो परम्पराको तकंधुनीन प्रमाण्यक्तविषयक चर्चामे मुख्यतया विचारणीय अंश दे देखे जाते है—एक तो फल और प्रमाणका पारस्परिक मेद-अमेद और दूसरा फलका खरूप। न्याय, वैशेषिक, प्रीमांसक आदि वैदिक दर्शन फलको प्रमाणसे मिल ही मानते हैं । वौद्य दर्शन उसे अभिन कहता है अनव

१ 'सोर्जवचाप्रस्थि विकरतीह सीम्य'-मुग्रहको० २. १. १०। सांस्यका० ६७-६=। उत्त० २८, १, १। 'तमेत बुच्चति-यदा च झाला सो धर्मा सच्चानि अभिसमेस्सति। तदा अविक्ज्यूपसमा उपसन्तो चरिस्सति॥'-विद्विक्ष पृ० ५४४।

२ '...तत्त्वज्ञानान्निःश्रेयसम्'-वै० स्०१. १. ३। '...तत्त्वज्ञानानिः' श्रेयसाधितमः'-त्यायस्०१.१.१। 'यदा सन्निकर्पस्तदा ज्ञानं प्रमितिः, यदा ज्ञानं तदा हानोपादानोपेन्नावृद्धयः फलम्'-त्यायमा०१.१.३।

२ श्लोकवा० प्रत्यक्त० श्लो० ७४, ७५ । ४ प्रमायासम् ० १, ६ । न्यायवि० टी० १, २१ ।

कि जैन दर्शन अपनी अनेकान्त प्रकृतिके अनुसार फल-प्रमाणका भेदामेंद बतलाता है ।

फलके खरूपके विषय में बैद्योपिक, नैवायिक और मीमांसक सभीका मन्तस्य एक सा ही है । वे सभी इन्द्रियन्यापारके बाद होनेवाले सिक्कपेंसे लेकर हानोपादानोपेकाबुद्धि तकके कमिक फलोंकी परम्पराको फल कहते हुए भी उस परम्परामेंसे पूर्व पूर्व फलको उत्तर उत्तर फलको अपेक्षासे ममागा भी कहते हैं अर्थात उनके कथनानुसार इन्द्रिय तो प्रमाण ही है, फल नहीं और हानोपादानोपेकाबुद्धि वो अन्तिम फल है वह फल ही है ममागानहीं। पर वीचके सिक्कपें, निर्विकल और सिक्कप वे तीनों पूर्व प्रमाणको अपेक्षासे फल और उत्तरफल को अपेक्षासे प्रमाण भी हैं। इस मन्तन्यमें फल प्रमाण कहलाता है पर वह स्वभिन्न उत्तरफलको अपेक्षासे। इस तरह इस मतमें प्रमाण-फलका मेद स्पष्ट ही है। वाचस्पति मिल ने इसी भेदको ध्यानमें रखकर संख्य प्रक्रियामें भी प्रमाण और फलको व्यवस्था अपनी कौमदीमें की है ।

वीद परम्परामें फलके त्वरूपके विषयमें दो मन्तब्ब है—पहला विषयाधिगम को और दूसरा स्वसंवित्तिको फल कहता है। यद्यपि दिङ्नागर्सग्रहीत र इन दो मन्तब्यों में पहलेका हो कथन और विवर्ख धर्मकी ति र तथा उनके टोकाकार धर्मोत्तरने किया है तथापि शान्तरिक्तने उन दोनों बीद मन्तब्योंका संग्रह करनेके अलावा उनका सर्वुत्तिक उपपादन और उनके पारस्परिक अन्तरका मतिपादन भी किया है। शान्तरिक्त और उनके शिष्य कमलशीलने यह स्पष्ट बतलाया है कि बाह्यार्थवाद, जिसे पार्यगरिथ मिश्र ने सीवान्तिकका कहा है उनके मतानुसार शानगत विषयसाहत्य प्रमाख है और विषयाधिमति फल, जब कि विश्वानवाद जिसे पार्यगरिथने योगाचारका कहा है उसके मतानुसार शानगत

१ 'कर सस्य कियापाळा कथिनिदेकत्वे प्रदीपतमोविगमवत् नानास्तै च परभादिवत्'-अष्टरा० अष्टरा० पु० २८३-२८४।

२ 'यदा सिनक्षं लादा ज्ञानं प्रमितिः, यदा ज्ञानं तदा हानोपादानोपेला-वृद्धयः कलम्।'-न्वायमा० १. १. ३। श्लोकवा० प्रत्यत्त • श्लो० ५.६-७३। प्रकरणप० ए० ६४। कन्दली ए० १६८-६।

<sup>₹</sup> सांख्यतं० का० ४।

४ प्रमाण्यस्य १. १०-१२ । इलो० न्याय० पृ० १५८-१५६ ।

ध्र न्यायवि० १. १८-१६।

स्वसंवेदन ही फल है और ज्ञानगत तथाविध योग्यता ही प्रमास है'। यह ध्यानमें रहे कि बौद मतानुसार प्रमास और फल दोनों जानगत धर्म है और उनमें भेद न माने जानके कारच वे अभिन्न कहे गए हैं। कुमारिल ने इस बौद्धसम्मत अमेदवादका खराडन (शलोकवा० प्रत्यत्त० शलो० ७४ से) करके जो वैशेषिक नैयायिक के भेदवादका अभिमतरूपसे स्थापन किया है उसका बवाव शान्तर्राह्मतने अस्रशाः देकर बौद्धसम्मत अभेदभावकी युक्तियुक्तता विसाई है—(तत्वर्त० का० १२४० से)।

जैन परमरामें सबसे पहिले तार्किक सिद्धसेन और समन्तमद्र ही हैं जिन्होंने लीकिक दक्षिमें भी प्रमासके फलका विचार जैन परम्पराके अनुसार व्यवस्थित किया है। उक्त दोनों आचार्योका फलविश्यक कथन शब्द और भावमें सम्मन ही है—(न्याया० छा० २८, आसमी० का० १०२)। दोनोंके कथनानुसार प्रमासका साद्यात फल तो अज्ञाननिवृत्ति ही है। पर व्यवदित फल यथासम्भव हानोपादानोपेद्याबुद्धि है। सिद्धसेन और समन्तमद्रके कथनमें तीन वार्ते ध्यान देने योग्य है—

र—अज्ञानिकासका फलरूपने उल्लेख, जिसका बैदिक-बीद परम्परामें निर्देश नहीं देखा जाता। र—वैदिक परम्परामें जो मध्यवर्ती फलोंका सामें मायने प्रमाण और फल रूपने कथन है उसके उक्लेखका अभाव, जैसा कि बीद तकंग्र-बोमें मी है। र—प्रमाण और फलके मेदामेद विषयक कथनका अभाव। सिद्धनेन और समन्तमद्रके बाद अकलाई ही इस विषयमें मुख्य देखे बाते हैं जिन्होंने सिद्धनेन समन्तमद्रदर्शित फलविषयक जैन मन्तव्यका संग्रह करते हुए उसमें अभिदिष्ट दोनों अशोंकी स्पष्टतया पूर्ति की, अयोत् अकलाईने प्रमाण और फलके मेदामेदिवयक जैन मन्तव्यको स्पष्टतया कहा (अष्टरा० अष्टरा० १० २८३-४) और मध्यवती फलोंको प्रमाख तथा फल उमयरूप कहनेकी वैशेषिक, नैपायिक, मोमांसककी सापन शैलीको जैन प्रक्रियाके अनुसार घटाकर उसका स्पष्ट निर्देश किया । माणिक्यनन्दां (परो० ५; १. से) और देवस्तिने (प्रमाणन० ६. रे से) अपने अपने अपने स्वामें प्रमाखका फल बरुताते हुए सिर्फ वही बात कही

१ 'विषयाधिगतिश्चात प्रमागुफलमिष्यते । स्ववित्तिवां प्रमागे द्व सारूप्यं योग्यतापि वा ॥'-तत्त्वसं० का० १३४४ । श्लो० न्याय० पृ० १५८-१५६ ।

२ 'बह्वायवमहाराष्ट्रचत्वारिशत् स्वर्गवदाम् । पूर्वपूर्वप्रमागत्वं फलं स्यादुत्तरोत्तरम् ॥'-लघी० १.६ ।

है वो विद्धसेन और समन्तमहर्ने। अलवत्ता उन्होंने अकलक्किरिंध प्रमाख-फलके मेदामेदका जैन मन्तव्य स्त्रित किया है पर उन्होंने मध्यवतीं फलोंको सापेचमावसे प्रमाख और फल कहनेकी अकलक्क्वांचत जैन-र्येलीको स्त्रित नहीं किया। विद्यानन्दकी तीक्या हिंध अज्ञाननिष्ठत्ति और स्व-परव्यवस्ति शब्दको और गई। योगाचार और सीजान्तिक सिद्धान्तके अनुसार प्रमाखके फलरूपसे फलित होनेवाली स्व और पर व्यवसितिको ही विज्ञानन्दने अज्ञाननिष्ठत्तिरूप वतलाया (तन्त्वार्यश्लो० पृ० १६८) विसका अनुसरस प्रभाचन्द्रने मार्तपहर्मे और देवस्रिने रवाकर्में किया। अब तक्रमें जैनतार्किकोका एक स्थिर-सा मन्तव्य ही हो गया कि विसे सिद्धसेन-समन्त्रमहने अञ्चाननिष्ठति कहा है वह वस्तुतः स्व-परस्थविति ही है।

आ० इंमबन्द्रने प्रस्तुत चर्चामें पूर्ववती छमी बैमतार्किकों के मतीका संग्रह तो किया ही दे पर साथ ही उसमें अपनी विशेषता भी दिखाई है। उन्होंने प्रमाचन्द्र और देवत्तिकी तरह स्व-परव्यवसितिकों ही अज्ञानिवृत्ति न कहकर दोनोंको अलग-अलग फल माना है। प्रमाण और फलके अमेद पचमें कुमारिल ने बौडोंके कपर बो दोष दिये थे और जिनका निरास धर्मोत्तरको त्यायविन्दु-ध्याख्या तथा शान्तरिवितके तत्वसंग्रहमें है उन्हीं दोषोंका नियारण बौद्ध हमसे करते हुए भी आ० इंमचन्द्रने अपना वैयाकरणत्व आकर्षक तार्किकरीलोंमें स्थल किया है। बैसे अमेक विध्योंमें आ० इंमचन्द्र अकलकुका खास अनुसरण करते हैं वैसे ही इस चचांमें भी उन्होंने मध्यवतीं फलोंको सार्वन्नभावते प्रमाण और फल कहनेवाली अकलकुर्यापित बैमशैलीको स्त्रमें शब्दशा स्थान दिया। इस तरह हम प्रमाण-फलके चचांचिपयक प्रस्तुत स्थीम बैदिक, बीद और बैन सभी परम्पराओंका यथासम्भव बैनमत रूपने समस्य एक ही बगह पाते हैं।

the pro- pro-

THE RESIDENCE OF STREET, STREE

ई० १६३६ ]

[ प्रमाचा मीमांचा

# प्रत्यक्ष विचार

The state of the s

10

प्रत्यसके संबन्धमें अन्य मुद्दों पर लिखनेके पहले यह जता देना जरूरी है कि प्राचीन समयमें लच्चणकार ऋषि प्रत्यच लच्चणका लच्च कितना समकते थे ग्रयांत् वे जन्य प्रत्यन्त मात्रको लच्य मानकर लच्च रचते थे, या जन्य-नित्य-साधारयां प्रत्यक्को लक्य मानकर लक्ष्य रचते थे वैसा कि उत्तरकालीन नैयायिकीने आगे बाकर बन्य-नित्य सावारण प्रत्यक्का लक्षण रचा है! जहाँ तक देला गया उससे यही जान पड़ता है कि प्राचीन समयके लक्स सारीमें से किसीने चाहे वह इंश्वराविरोधी नैयायिक वैशोधक ही क्यों न ही जन्य-मित्व साधारण प्रत्यक्षा लक्ष्य वनाया नहीं है। ईड्वराविरोधी हो या ईश्वर-विरोधी सभी दर्शनकारींके प्राचीन मूल अन्योमें एक मात्र जन्यप्रथचका ही निरूपण है। नित्यप्रत्यव्यका किसीमें सम्भव भी है और सम्भव है तो वह इंश्वरमें हो होता है इस बातका किसी प्राचीन प्रन्यमें सूचन तक नहीं । अपीक्षेत्रत्वके द्वारा देवके प्रामाययका समर्थन करनेवाले मीमांसकोंके विरुद्ध न्याय-वैशेषिक दर्शनने यह स्थापन तो शुरू कर दिया कि वेद शब्दारमक श्रीर अनित्य होनेसे उसका प्रामायय अपीस्वेयत्व-मूलक नहीं किन्तु पीस्वेयत्व-मूलक ही है। फिर मी उस दर्शनके प्राचीन विदानीने वेद-प्रखेतारूपसे कहीं ईश्वरका स्पष्ट स्थापन नहीं किया है। उन्होंने बेदको श्राप्त श्चिपप्रचीत कह कर ही उसका प्रामारम मोमांसक-सम्मत प्रक्रियांसे भिन्न प्रक्रिया द्वारा स्थापित किया और साम ही वेदापामाययबादी जैन बौद्ध आदिको जवाब भी दे दिया कि वेद प्रमाख है क्योंकि उनके प्रयोता इमारे मान्य ऋषि ग्राप्त ही रहे । पिछले

१. वैशे॰ १. १. १८ । 'इन्द्रियार्यंश्विकवीत्यन्नमध्यपदेश्यमध्यभिचारि स्यवसायात्मकं प्रत्यस्म् —न्यायस्० १. १. ४ । 'प्रतिविषयाच्यवसायो इसम्'—शंस्यका॰ ५ । सांस्यस्० १. ८६ । योगमा॰ १. ७ । 'सत्तंप्रयोगे पुरुष्त्येन्द्रियाणाम्.....'—जैमि॰ १. १. ४ । 'म्ब्रात्मेन्द्रियमनोऽर्यात् सन्निकर्यात् प्रवतते । व्यक्ता तदात्वे या बुद्धिः प्रत्यस्चे सा निरूप्यते ॥'— वर्षसं० ११. २० ।

२. न्यायस्० १. १. ७; २. १. ६६ । वैशे॰ ६, १, १ ।

ध्याख्याकार नैयायिकोंने बैसे ईश्वरको जगत्स्वहा भी माना और वेद-प्रणेता भी, इसी तरह उन्होंने उसमें नित्यक्षान की कल्यना भी की बैसे किसी भी प्राचीन बैदिक दर्शनस्त्रप्रत्योंने न ती ईश्वरका जगत्स्वधा रूपसे न वेदकत्तां रूपसे स्पष्ट स्थापन है और न कहीं भी उसमें नित्यक्षानके अस्तित्वका उल्लेख भी है। अतस्य यह सुनिश्चित है कि प्राचीन सभी प्रत्यच्च लक्ष्णोंका लक्ष्म केषण जन्म प्रत्यच ही है। इसी जन्म प्रत्यक्षको लेकर कुछ मुद्दों पर यहाँ विचार प्रस्तुत है।

रे लीकिकालीकिकता—प्राचीन समयमें लद्यकोटिमें जन्यमात्र ही निविष्ट था किए भी चार्यांक के सिवाय सभी दर्शनकारोंने जन्य प्रत्यक्तके लीकिक अलीकिक ऐसे दो प्रकार माने हैं। सभीने इन्द्रियक्त्य और मनोमात्रकत्य वर्तमान संबद्ध-विषयक ज्ञानकों लीकिक प्रत्यक्त कहा है। अलीकिक प्रत्यक्ता वर्णन मिल्लिक दर्शनीमें मिल्लिक नामसे है। संस्था-योग, रिवाय-वैशेषिक, अभीर बीद के सभी अलीकिक प्रत्यक्ता योगि-प्रत्यक्त या योगि-ज्ञान नामसे निरूपण करते हैं जो योगाजन्य सामध्ये द्वारा जनित माना जाता है।

मीमां एक जो सर्वेशत्वका खासकर धर्माधर्मसाचात्कारका एकान्त विरोधी है वह भी मोचाङ्गभूत एक प्रकारके आत्मशानका आस्तित्व मानता है जो वस्तुतः योगजन्य या अलोकिक ही है<sup>9</sup>।

वेदान्तमें को ईश्वरसाचीचेत्रन्य है वही छलोकिक प्रत्यच्च स्थानीय है ।
कीन दर्शनकी आगिक परम्परा ऐसे प्रत्यच्चको ही प्रत्यच्च कहती। है भ
क्योंकि उस परम्पराके अनुसार प्रत्यच्च केवल नही माना जाता है जो इन्द्रियजन्य न हो। उस परम्पराके अनुसार तो दर्शनान्तरसंमत लीकिकप्रत्यच्च प्रत्यच्च
नहीं पर परोच्च है फिर भी जैन दर्शनकी सार्किक परम्परा प्रत्यच्चको हो प्रकार
मानकर एकको जिसे दर्शनान्तरीम लीकिक प्रत्यच्च कहा है सार्व्यवशारिक

THE CHARLEST AND AND

१. मोगस्० २. ४४ । सांख्यका० ६४ ।

२. वैशे॰ ६. १. १३-१५।

३. न्यायवि० १. ११।

४. 'सर्वेत्रैव हि विज्ञानं संस्कारत्वेन गम्यते पराष्ट्रं चात्मविज्ञानादन्यंत्रे-त्यवधारवात् ॥'--तन्त्रवा० पृ० २४० ।

५. तत्त्वार्थं० १. २२।

६. तत्वार्थं १. ११ ।

प्रत्यव कहती है' और दूसरेको जो दर्शनान्तरीमें अलीकिक मत्त्रच कहा जाता है पारमाधिक भत्यच कहती है। तथा पारमाधिक भत्यवके कारणक्ष्यमें लिख या विशिष्ट आत्मशक्तिका वर्णन करती है, जो एक भकारसे जैन परिभाषामें योगज धर्म ही है।

२. अलीकिकमें निर्विकल्पका स्थान — अवं प्रशं यह है कि अलीकिक प्रत्यह निर्विकल्पक ही होता है या विवकत्यक ही होता है, या उमयहए ! हसके उत्तरमें एकवाक्यता नहीं । तार्किक बौद्ध और शाह्यवेदान्त व्यापन अनुसार तो अलीकिक प्रत्यह्म निर्विकल्प ही संभवित है सविकल्पक कभी नहीं । रामानुबक्ध मत इससे विलक्षण उलटा है, तदनुसार लीकिक हो या अलीकिक कोई भी प्रत्यह्म सर्वधानिकिल्पक संभव ही नहीं पर न्याय वैशेषिक खादि अन्य वैदिक दशनके अनुसार अलीकिक प्रत्यह्म सर्वधानिकिल्पक अत्याद स्विकल्पक निर्विकल्पक उपय संभवित ज्ञान पहता है। यहाँ संभवित शब्दका प्रयोग हम्हिए किया है कि भामवंड (न्यायसार पृष्ट ४) बैसे प्रवल नैयायिकने उक्तवसे दिविध योगि-प्रत्यह्मक स्पष्ट ही बथन किया है फिर भी क्यायहमूत्र और प्रशस्त्यादमाच्य खादि प्राचीन प्रन्थोंमें ऐसा कोई स्पष्ट निर्देश नहीं। बैन परम्पराके अनुसार अलीकिक या पारमाधिक प्रत्यह्म उमयहम् है। क्योंकि जैन दर्शनमें बो अविदर्शन तथा स्थलत्यहं नामक सामान्यवोध माना बाता है वह अलीकिक निर्विकल्पक ही है। और जो अवधिज्ञान, मनःपर्ययशान तथा केमल्शानरूप विशेषवोध है वहीं सविकल्पक है।

रे. प्रत्यक्तत्वका नियामक अस है कि प्रत्यक्तका नियामक तत्त्व क्या है, जिसके कारण कोई भी बंध या शान प्रत्यक्त कहा जाता है! इसका खवाब भी दर्शनों में एकविष नहीं। नव्य शाहर वेदान्तके अनुसार प्रत्यक्तवका नियामक है प्रमाण्चितन्य और विषयचैतन्यका अमेद जैसा कि वेदान्तपरिभाषा (पु॰ २२) में स्वित्तर विश्वत है। न्याय वैशेषिक, संस्थ-योग, बौद्ध, मीमांसक दर्शनके अनुसार प्रत्यक्तका नियामक है स्विक्यं बन्यत्व, जो स्विक्यं से, जाहे वह सर्विक्यं लीकिक हो या अलीकिक, जन्य है, वह सर्व प्रत्यक्त। जैन दर्शनमें प्रत्यक्तके नियामक दो तत्व हैं। आगिभिक परभराके अनुसार तो एक मात्र

१. टिप्पणी प्र० २२ ।

<sup>3.</sup> Indian Psychology: Perception. P. 352.

३. 'श्रतः प्रत्यक्त्य कदाचिद्पि न निर्विशेषविषयत्वम्'—श्री माष्य पृ• २१ ।

आत्ममात्र सापेत्तत्व ही प्रत्यत्तत्वका नियामक (सर्वार्थ १. १२) है। जब कि तार्किक परम्पराके अनुसार उसके अलावा इन्द्रियमनोजन्यत्व भी प्रत्यत्त्वका नियामक फलित होता है। (प्रमाणभी० १.२०) वस्तुतः जैनतार्किक परम्परा न्याय-वैशेषिक आदि वैदिक दर्शनानुसारिस्हों ही है।

४- प्रत्यक्तवका क्षेत्र—प्रत्यक्तव केवल निर्विकल्पकमें ही मर्यादित है या कह सिकल्पक में भी है ? इसके लवाब में बौद्ध का कथन है कि वह मात्र निर्विकल्पकमें मर्यादित है। जब कि बौद्ध भिन्न सभी दर्शनोंका मन्त्रव्य निर्विकल्पक सिकल्पक दोनोंमें प्रत्यक्षत्वके स्वीकारका है।

५. जन्य नित्यसाधारण प्रत्यच-ग्रमीतक जन्यमात्रको लद्य मानकर लच्चकी चर्चा हुई पर मध्ययुगमें जब कि ईश्वरका जगत्कत् रूपसे या वेदमसीत् रूपसे न्याय-वैशेषिकादि दर्शनीमें स्पष्ट स्थान निचीत हुआ तभीसे ईश्वरीय प्रत्यच नित्य माने बानेके कारण जन्य-नित्य उभय साधारण प्रत्यच लक्त्या वनानेका प्रश्न ईश्वरवादिवाँके लामने आया । जान पड़ता है ऐते साधारण लच्याका प्रयत्न मासबंकने सर्वप्रथम किया। उसने 'सम्यगपरीद्वानुभव' (न्यायसार पु॰ २) को प्रत्यच प्रमा कड्कर चन्य-नित्य उभय-प्रत्यद्यका एक ही लच्च बनाया। शालिकनाथ जो प्रभाकरका अनुवामी है उसने भी 'साचात्प्रतीति' (प्रकरणपं॰ पृ॰ ५१) को प्रत्यस कहकर दूसरे शब्दोंमें बाह्यविषयक इन्द्रियजन्य तथा स्त्रात्मा स्त्रीर ज्ञानमाही इन्द्रियाजन्य ऐसे द्विविच प्रत्यन (प्रकरखप० पृ० ५१) के लाधारण लज्ज्ञका प्रश्यन किया। पर आगे वाकर नव्य नैयायिकोने भासर्वज्ञके अपरोद्ध पद तथा शालिकनायके साद्धात्प्रतीति पदका 'ज्ञानाकरगुक्त्रान'को जन्य-नित्य माघारग् प्रत्यन्त् कहकर नव्य परिभाषामै राष्टीकरण किया ( मुका० ५२ )। इधर वैनदर्शनके तार्किकोमें भी साधारण-सन्दर्भप्रग्यनका प्रश्न उपस्थित हुआ। ज्ञान पहता है । जैन दर्शन नित्यप्रत्यन्त तो मानता ही नहीं झतएव उसके लामने जन्य-नित्यसाधारण लवायका प्रश्न न था । पर सांव्यवहारिक, पारमार्थिक उमयविष प्रत्यक्के साधारण लक्षणका प्रश्न या। जान पड़ता है इसका जवाब सर्वप्रथम सिद्धसेन दिवाकरने ही दिया। उन्होंने अपरीचरून ज्ञानको प्रत्यन्त कड्कर सांव्यवहारिक-पारमार्थिक उमयसाबारसा अपरोक्तवको लक्क बनाया (न्याया•४)। यह नहीं कहा जा उकता कि सिक्सेनके 'अपरोच्न'परके प्रयोगका प्रभाव भासवीतके लच्यामें है या नहीं ? पर इतना तो निश्चित ही है कि जैन परमरामें अपरोक्तवरूपने साधारण लज्जा प्रारंभ विद्यवेनने ही किया।

६. दोषका निवारसा—सिद्धसेनने अपरोचलको प्रत्यव मानका साधारस बाबरण बनाया । पर उसमें एक वृटि है जो किसी भी सूचमपत्रा तार्किकसे लिपी रह नहीं सकतो । वह यह है कि अगर प्रत्यक्का लक्षण अपरोक्ष है तो परोत्तका लच्चा क्या होगा ? अगर यह कहा जाय कि परोचका लच्च प्रत्यज्ञमिलत्व या अप्रत्यज्ञत्व है ती इतमें स्वष्ट ही अन्योग्याश्रय है। जान पइता है इस दोपको दर करनेका तथा अपरोच्चतके स्वरूपको स्कट करनेका प्रवक्त सर्वपथम भट्टारक अकलक्कन किया। उन्होंने बहुत ही प्राञ्जल शब्दोंमें कह दिया कि जो जान विशव है वही पत्यच है—( लघी० १. ३ )। उन्होंने इस बाक्यमें साधारण लज्जा तो गर्नित किया ही पर माय ही उक्त अन्योत्याश्रव दोक्को भी टाल दिया । क्योंकि खब अपरोचनद ही निकल गया। को परोचलके निर्वचनकी अपेदा रखता था । अकलड की लाचिएकताने, केवल इतना ही नहीं किया पर साब ही वैशायका रहोट भी कर दिया । वह रहोट भी ऐसा कि विश्वे सांव्यव-हारिक पारमाधिक दोनों प्रत्यचका संग्रह हो । उन्होंने कहा कि अनुमानादिकों अपेदा विशेष प्रतिमास करना ही वैशय है-(लघी॰ १.४)। अकलक्रका यह माधारण लचगाका प्रयत्न श्रीर रहोट ही उत्तरवर्ती बभी खेताम्बर-दिगम्बर तार्किकोंके प्रत्यन्त लन्नणमें प्रतिविभित्त हुन्ना। किसी ने विराद पदके स्थानमें 'स्पष्ट'-पद (प्रमागान०२.२) रखा तो किसीने उसी पदको ही रखा-(परी २.३)।

आ। हमचन्द्र जैसे आनेक स्थलोंने अकलङ्कानुगामी हैं बैसे ही प्रत्यक्के लच्चयके बारेमें भी अकलङ्को ही अनुगामी हैं। यहाँ वक कि उन्होंने तो विश्वद पद और वैश्वयका विवस्य अकलङ्को समान ही रला। अकलङ्कनी परिभाषा इतनी टढ़मूल हो गई कि अन्तिम तार्किक उपाध्याय यसीविजयजीने भी प्रत्यक्के लच्चयों उसीका आअप किया—तर्कमाषा १९०१।

the community of the community and the state of the community of the commu

ि अहे अ

्रिमास मीमांश

### वौद्धप्रत्यक्ष लक्ष्मण

वीद्ध न्यायशास्त्रमें प्रत्यस्त सत्त्वस्त की दो परम्पराष्ट्र देखी जाती हैं—पहली अस्तान्तपद रहित, दूसरी अभ्रान्तपद सहित। पहली परम्पराक्षा पुरस्कर्ता दिङ्नाण और दूसरीका धर्मकीर्ति है। प्रभास्तत्तुन्त्वय (१.३) और न्यायप्रदेश (पृ० ७) में पहली परम्पराके अनुसार लक्ष्मण और व्याक्ष्मान है। न्यायपिन्तु (१.४) और उसकी धर्मोत्तरीय आदि वृत्तिमें दूसरी परम्पराके अनुसार सत्त्वस्य एवं व्याक्ष्मान है। शान्तरिक्तिने तत्त्वसंग्रहमें (का० १२१४) धर्मकीर्तिकी दूसरी परम्पराका ही समर्थन किया है। जान पड़ता है शान्तरिक्तिने समय तक्ष वीद्ध तार्किकोंमें दो पद्ध स्पष्टरूपमें हो गए थे जिनमेंसे एक पद्ध अभ्रान्तपदके सिवाय ही प्रत्यस्त्वका पूर्ण लक्ष्मण मानकर पीत शङ्कादि भान्त वानोंमें भी (तत्त्वसं० का० १३२४ से) दिङ्नाम कियत प्रमाण लक्ष्मण— पटानेका प्रवस्त करता था।

उस पहाँको जवाब देते हुए दिङ्नागके मतका तात्पर्व शान्तरिह्नतने इस प्रकारमें बतलाया है कि जिससे दिङ्नागके अभान्तपद रहित लह्नखनाक्यका समर्थन भी हो और अभान्तपद सहित धर्मकीर्तीय परम्पराका वास्तिकस्व भी बना रहे । शान्तर्यन्त और उनके शिष्य कमलशील दोनोंकी दिख्मी दिङ्नाग तथा धर्मकीर्त्तिका समान स्थान था । इसीसे उन्होंने दोनों विरोधी बौद्ध तार्किक पद्मीका समन्वय करनेका प्रयत्न किया ।

बौद्रेतर तर्क प्रन्यों में उक्त दोनों बौद्र परम्पराग्रोंका खरहन देखा जाता है। भामहके काल्यालङ्कार (५. ६ ए० ३२) और उद्योतकरके न्यायवार्तिक में (१. १. ४. ए० ४१) दिख्नागीय प्रत्यत्त लद्मणका ही उल्लेख पाया जाता है जब कि उद्योतकरके बादके बाचरपति, (तात्पर्य० ए० १५४) जयन्त (मञ्जरी ए० ५२), औषर (कन्यली ए० १६०) और शांतिकनाथ (प्रकरण प० ए० ४७) आदि सभी प्रतिद्व बैदिक विद्वानोंको कृतियोगे धर्मकी लीय प्रत्यत्व लच्चणका पूर्वपद्व रूपने उल्लेख है।

वैन श्राचार्योने वो बौद्धसम्मत प्रत्यच लद्धग्यका खरडन किया है उसमें दिक्नागीय श्रीर धर्मकीचीय दोनों लद्धग्योंका निर्देश एवं प्रतिवाद पाया जाता है। विद्धरोन दिवाकरकी कृति रूपसे माने जानेवाले न्यायावतारमें जैन परम्परा- नुसारी प्रमाण लद्मण्में जो बाधवर्जितपद—( न्याया० १) है वह अन्यादके (न्यायम्० १. १.४) प्रत्यत् लद्मण्यतः अन्यमिचारिपदका प्रतिविम्ब है या कुमारिल कर्नृ क समभे जानेवाले 'तजापूर्वार्थिवश्चमं प्रमाणं बाधवर्जितम्' लद्मण्यतः बाधवर्जित पदकी अनुकृति है या धर्मकीर्तीय (न्यायवि० १.४) अप्रधान्तपदका क्यान्तर है या स्वयं दिवाकरका मौलिक उद्भावन है यह एक विचारणीय प्रश्न है। जो कुछ हो पर यह तो निश्चित ही है कि आ० हेमचन्द्रका बौद्ध प्रत्यवालन्त्या विश्वयक स्वयः पर्मकीर्तीय परम्पराको उद्दश्यमें रखकर ही है, दिक्नाणीय परम्पराको उद्देश्यमें रखकर नहीं-प्र० मी० पृ० २३।

बीद लज्जात करपनाऽपोठ पटमें स्थित करपना शब्दके अर्थके संबंधमें खुद बीद तार्किकोंमें अनेक भिन्न-भिन्न मत ये जिनका कुछ स्वयाल शान्तरिवत (तत्वसंक काक १२१४ से) को इससे संबन्ध रखनेवाली विस्तृत चर्चासे आ सकता है, एवं अनेक बैदिक और जैन तार्किक जिन्होंने बौद्ध-पद्मका स्वयदन किया है उनके विस्तृत कहापोहात्मक स्वयदन अन्यते भी कराना शब्दके माने जानेवाले अनेक अर्थोंका पता चलता है । सासकर जब हम केवल स्वयदन प्रधान तस्त्रोप-जब अन्य (पूर्व ४१) देखते हैं तब तो कस्यना शब्दके अचलित और सम्भवित करीब करीब सभी आर्थों या तदिष्यक मतोंका एक बड़ा मारी संग्रह हमारे सामने उपस्थित होता है।

ऐसा होने पर भी आ० हेमचन्द्रने तो निर्फ धर्मकीचि अभिमत (न्यायवि० १.५) कल्पना स्वरूपका—जिसका स्वीकार और समर्थन शान्तर्रावृतने भी (तत्वतं० का० १२१४) किया है—ही उल्लेख अपने खरहन अन्यमें किया है अन्य कल्पनास्वरूपका नहीं।

[ अहता भे

प्रमास् मीनांसा

१. न्यायबा० १० ४१ । तात्पर्य० १० १५३ । कंदली १० १६१ । न्यायम० १० ६२-६५ । तत्वार्यश्लो० १० १८५ । प्रमेसक० १० १८, В. ।

### मीमांसक का प्रत्यक्ष लक्ष्मण

783

मीमांसादर्शनमें प्रत्यन्न प्रमाण्डे स्वरूपका निर्देश सर्वप्रथम बैमिनीय सूत्रमें (१. १. ४) ही मिलता है। इस सूत्रके उत्तर शावर माध्यके अलावा अन्य भी व्याख्याएँ और वृत्तियाँ याँ। उनमेंसे भवदासको व्याख्या इस सूत्रको प्रत्यन्न लच्च पत्र विवायक माननेवाला थो (श्लो० न्याय० प्रत्यन्च० श्लो० १)। दूसरो कोई व्याख्या इस सूत्रको विधायक नहीं पर अनुवादक माननेवाली थी (श्लोकवा०प्रत्यन्च० श्लो० १६)। कोई वृत्ति ऐसी भी थी (शावरभा० १. १. ५) बो इस सूत्रके शाब्दिक विन्यासमें मतमेद रखकर पाठान्तर माननेवाली थी अर्थात् सूत्रमें वो सत् और तत् शब्दका क्रिक स्थान है उसके बदले तत् और सत् शब्दका व्यत्यय मानती थी।

कुमारिलने इस सबको लहाग्रका विवान या स्वतन्त्र अनुवादरूप माननेवाले पूर्वमतीका निरास करके अपने अनोखे दक्की अन्तमें उस स्वको अनुवादरूप ही स्थापित किया है और साथ हो उस पाठान्तर माननेवाले मतका भी निरास किया है (श्लोकवा० प्रत्यद्म० श्लो० १-३६) वैसा कि प्रभाकरने अपने बृहती प्रत्यमें। प्रत्यज्ञलाजगुगरक प्रस्तुत वीमिनीय सूतका खरडन गीमांसकभिन्न बैदिक, बीड और जैन समा वार्किकीने किया है। बीड परम्परामें सबसे प्रथम खरडन करनेवाले दिङ्नाग (प्रमाणसमु० १. २७) बान पड़ते हैं । उसीका श्रनुसरण शान्तरितत श्रादिने किया है। बैदिक परम्परामें प्रथम लगडन करने-बाले उद्योतकर ही (न्यायबा० पु० ४३) जान पहते हैं। बाजस्पति तो उद्योत-करके ही टीकाकार हैं (ताल्पर्यं० पु० १५५) पर जयन्तने (न्यायमण पु० १००) इसके करडनमें विस्तार श्रीर स्वतन्त्रतासे काम लिया है। जैन परम्परामें इसके खबदनकार सर्वप्रथम अकलङ्क या विचानन्द (तत्वार्थ श्लो० पु० १८७ श्लो० ३७ ) जान पहते हैं । अमयदेव (सन्मति डी० ए० ५३४ ) आदिने उन्होंका श्चनुगमन किया है। आ॰ हेमचन्द्रने ( प॰ मी॰ पृ॰ २३. ) अपने पूर्ववर्त्ता जैन तार्किकोंका इस जैमिनीय स्वके खरहनमें जो अनुसरस किया है वह जयन्तके मंबरीगत (५० १००) खरडन भागका हो प्रतिबिम्न भाव है जैसा कि अन्य बैन तार्किक प्रन्योंमें (स्याद्वादर० पु० ३८१ ) है।

लगडन करते समय आ॰ हेमचन्द्रने कुमारिल-सम्मत अनुवादभङ्गीका निर्देश किया है और उस व्यत्वयवाले पाठान्तरका भी।

### सांख्यका प्रत्यक्ष लक्ष्मग

संख्य परम्परामें प्रत्यक्त लक्ष्यके मुख्य तीन प्रकार हैं। पहिला प्रकार विन्यवासीके लक्ष्यका है जिसे वाचरपतिने वार्षगस्यके नामसे निर्देष्ट किया है (तात्पर्व० ९०१५५)। दूसरा प्रकार ईश्वरकृष्णके लक्ष्यका (सांख्यका० ५) और तीसरा संख्यम्बगत (सांख्यम्७१. ८६) लक्ष्यका है।

वीदों, जैंनों और नैयायिकांने सांख्यके प्रत्यदा लदासका खरडन किया है। ध्यान रखनेकी बात यह है कि विन्ध्यवासीके सद्ध्यका खरडन तो समीने किया है पर देश्वरकृष्ण जैसे प्राचीन साख्याचार्यके सद्ध्यका खरडन सिकं जयन्त (पु०११६) ही ने किया है पर सांख्यस्वरात सद्ध्यका खरडन तो किया भी प्राचीन ख्राचार्यने नहीं किया है।

बौदोंने प्रथम लगडनकार दिङ्नाग (प्रमाणसमु० १. २७), नैयायिकोंने प्रथम लगडनकार उद्योतकर (न्यायबा० ५० ४३) और टैनोंने प्रथम लगडन-फार अनतकु (न्यायबि० १. १६५) ही जान पड़ते हैं।

आ। हमचन्द्रने सांख्यके सद्या सरहनमं (४० मी० ए०२४)पूर्वाचार्योका अनुसरण किया है पर उनका सरहन सासकर स्थन्तकृत (न्यायम० ए० १०६) सरहनातुसरी है। सथन्तने ही सिन्ध्यवासी और ईश्वरकृष्ण दोनोंके सम्याप्यकारका सरहन किया है, हमचन्द्रने भी उन्होंके शब्दोंने दोनों ही के सम्याप्यकारका सरहन किया है।

इं० १६३६ ]

[ अमाख मीमांचा

### धारावाहिक ज्ञान

भारतीय प्रमाणशासीन 'स्मृति' के प्रामास्य अप्रामास्यकी चर्चा प्रथमसे ही चली आती देखी चाती है पर धाराबाहिक जानीके आमास्य अप्रामास्य की चर्चा सम्मवतः बीद परम्परासे धर्मकीचिके बाद दाखिल हुई। एक बार प्रमाण-शास्त्रीमें प्रवेश होनेके बाद सो फिर वह सर्वदर्शनव्यापी हो गई और इसके पद्ध-प्रतिपद्धमें युक्तियाँ तथा बाद स्थिर हो गए और खास-सास परम्पर्ण बन गई।

बाचरपति, श्रीधर, जवन्त, उदयन आदि सभी न्याय-वैशेषिक दर्शनके विद्वानीने 'धारावाहिक' हानोंको अधिगतार्थक कहकर भी प्रमास ही माना है और उनमें 'स्ट्मकालकला'के भानका निषेध ही किया है। अतएव उन्होंने प्रमास लक्षसाने 'अन्धिगत' आदि पद नहीं रखे।

मीमांसककी प्रभाकरीय और कुमारिलीय दोनों परम्पराखोंमें भी घारावाहिक ज्ञानीका प्रामास्य ही स्वीकार किया है। पर दोनोंने उत्तका समर्थन भिन्न-भिन्न प्रकारसे किया है। प्रमाकरानुगामी खालिकनाय 'कालकला' का भान बिना माने ही 'अनुभृति' होने माइसे उन्हें प्रभाग कहते हैं, जिस पर न्याय-वैशीषिक परम्पराकी छाप स्पष्ट है। कुमारिलानुगामी पार्थसार्थिं , 'सुद्भकालकला' का

१ 'झनिष्णतार्थंगन्तृत्वं च धारावाहिकविज्ञानामधिगतार्थंगोचराखां लोकितिद्वप्रमास्यमावानां प्रामास्यं विद्दन्तीति नाद्वियामहे । न च कालभेरेनान धिगतगोचरत्वं धारावाहिकानाभिति युक्तम् । परमस्त्वमाखां कालकलादिभेदानां पिशितलोचनैरस्मादशैरनाकलनात् । न चालैनेव विद्यानेनोपदर्शितत्वादर्थंस्य प्रवर्तितत्वात् पुरुपस्य प्रापितत्वाच्चोत्तरेधामप्रामास्यमेव ज्ञानानामिति वाच्यम् । निह विद्यानस्यार्थपापस्यं प्रवर्तनादन्यत् । तस्मा-दर्थप्रदर्शनमावन्यापारमेव ज्ञानं वचर्त्वं प्रापक् च । प्रदर्शनं च पूर्ववद्वतरेधामपि विशानानामित्वं कथ पूर्वमेव प्रमासं नोत्तरायपि ! ! नितात्पर्यं० ए० २१, कन्दलो ए० ६१, न्यायम० ए० २२, न्यायकु० ४, १ ।

२ 'धारावाहिकेषु तथ्य 'चरविज्ञानानि त्युतिप्रमोषादिविशिद्यानि कथे ममाणानि ? तज्ञाह्-अन्योन्यनिरवेद्यास्तु धारावाहिकबुद्धयः । व्याप्रियमाणे हि पूर्वविज्ञानकारणकलाप उत्तरेशामध्युत्पचिरिति न प्रतीतित उत्पचितो वा धारावाहिकविज्ञानानि परस्परस्यातिशेरत इति युक्ता सर्वेधामपि प्रमाणाता ।'-प्रकरणप० पृ० ४२-४३; बृहतीप० पृ० १०३.।

३ 'नन्देवं धाराबाहिनेयूनरेषां पूर्वगृष्टीतार्यविषयकः वादपामाण्यं स्यात् । तस्मात् 'श्रानुभृतिः प्रमाण्यम्' इति प्रमाण्याच्यम् । तस्मात् यथार्थमगृष्टीतमाष्टि कानं प्रमाण्यमिति वक्तव्यम्। धाराबाहिनेष्वप्युत्तरीत्तरेषां कालान्तरतम्बद्धस्यागृष्टी तस्य प्रहणाद् युक्तं प्रमाग्यपम् । सम्नपि कालमेदोऽतिस् क्मान्त्राम् परामृष्यत इति भेत् ; अहो स् इमदशा देवानांप्रियः ! यो हि स्मानविषयया विकानधारया चिरम् वस्थायोपरतः सोऽनन्तरद्वण्यन्तिकृत्वपर्थं स्मरति । तथाहि-किमन घटोऽवस्थित इति पृष्टः कथयति - अस्मिन् च्यो मयोपल्य्य इति । तथा प्रातरारभ्येतायत्कालं मयोपल्य्य इति । कालमेदे त्वगृष्टीते कथमेनं बदेत् । तस्मादिक्तं कालमेदस्य प्रमागः । तदाधिक्वाच्य विद्यस्तरेषां प्रामाण्यम्।'-शास्त्रदी० पृष्ट १२४-१२६.

भानं भानकर ही उनमें प्रामाययका उपपादन करते हैं क्योंकि कुमारिलपरम्परामें प्रमायलक्ष्ममें 'श्रपूर्व' पद होनेने ऐसी कल्पना विना किये 'घारावाहिक' शानों के प्रामाययका समर्थन किया नहीं वा सकता । इसपर बौद्ध और जैन कल्पनाकी खाप जान पड़ती है।

बीद्ध-परमरामें यद्यपि धर्मोत्तर' ने स्पष्टतया 'धाराबाहिक' का उल्लेख करके तो कुछ नहीं कहा है। पिर भी उसके सामान्य कथनते उतका कुकाव 'धाराबाहिक' को अप्रमाण माननेका हो जान पहता है। हेतुबिन्दुकी टीकामें अर्चट में 'धाराबाहिक' के विषयमें अपना मन्तन्य प्रसंगवता त्यष्ट वतलाया है। उसने थोगिगत 'धाराबाहिक' ज्ञानीको तो 'सूच्म कालकला' का मान मानकर प्रमाण कहा है। पर साधारण प्रमाताओं के धाराबाहिकों को सूच्मकाल मेद्शहक न होनेसे अप्रमाण ही कहा है। इस तरह बौद्ध परम्परामें प्रमाताके मेद से 'धाराबाहिक' के प्रामाण्य-अप्रामाण्यका स्वीकार है।

जैन तर्कप्रन्थोंमें 'घाराबाहिक' ज्ञानों के प्रामायय ग्रप्तामाययके विषयमें दो परम्पराएँ हैं—दिगम्बरीय और श्वेताम्बरीय। दिगम्बर परम्परा के अनुसार 'धाराबाहिक' ज्ञान तभी प्रमाणा है जब वे क्यानेदादि विशेष का भान करते हों श्रीर विशिष्टप्रमाजनक होते हों। जब वे ऐसा न करते हों सब प्रमाण नहीं हैं। इसी तरह उस परम्पराके अनुसार यह भी समस्त्रना चाहिए कि विशिष्ट-प्रमाजनक होते हुए भी 'धाराबाहिक' ज्ञान विस् हत्यांशमें विशिष्टप्रमाजनक नहीं हैं उस अंशमें वे अप्रमाण और विशेषांशमें विशिष्टप्रमाजनक होने के सारण प्रमाणा है अर्थात् एक ज्ञान व्यक्तिमें भी विषय भेद की अपेक्षि प्रामाणया-

१ ' अत एव अनिधगतविषयं प्रमाण्यम् । येनैव हि ज्ञानेन प्रथममधिगतोऽभैः तेनैव प्रवर्तितः पुरुषः प्रापितश्चार्थः तत्रैवाधे किमन्येन ज्ञानेन अधिक कार्यम् । ततोऽधिगतविषयमप्रमाणम् ।'—न्यायवि० टी०. ए० ३.

२ 'यदेकांस्मन्तेव नीलादिवस्तानि धारावाहीनीन्द्रयज्ञानान्युत्पयन्ते वदा
पूर्वेग्रामिलयोगक्षेमत्वात् उत्तरेशामिन्द्रयज्ञानानामप्रामास्यपस्यः । न चैवम् ।
स्राताऽनेकान्त इति प्रमाणसंद्रलववादी दर्शयलाद-पूर्वप्रत्यव्वच्योन इत्यादि ।
एतत् परिहर्रात-तद् यदि प्रतिव्यं व्याविवेकदर्शिनोऽधिकृत्योच्यते तदा मिन्नोपयोगितया प्रयव् प्रामास्यात् नानेकान्तः । अध सर्वपदार्थेष्येकत्वाध्यवस्यायनः
सांव्यवहारिकान पुरुषानमिप्रतेयोच्यते तदा सक्तमेव नीलसन्तानमेकमर्यं स्थिरक्ष्यं
तत्साध्यां चार्यक्रियामेकात्मिकामध्यवस्यन्तीति प्रामास्यमन्युचरेषामनिष्टमेवेति
कृताऽनेकान्तः १ - देवु ० टी० पृ० ३७.

प्रामाएव है। अफलकुते अनुसामी विद्यानन्द और मास्त्रिक्यनन्दिके अनुसामी
प्रभावन्द्रके टीकाअन्धिका पूर्वापर अवलोकन उक्त नतीचे पर पहुँचाता है।
क्योंकि अन्य सभी वैनाचार्योको तरह निर्विवाद रूपने 'स्मृतिप्रामास्य' का
समर्थन करनेवाले अकलकु और मास्त्रिक्यनन्दी अपने-अपने प्रमास्य लच्चम् जब बीद और मीमासकके समान 'अन्धिगत' और 'अपूर्व' पद रखते है तब उन पदीको सार्थकता उक्त तास्यके सिवाय और किसी प्रकारसे बतलाई ही नहीं बा सकती चाहे विद्यानन्द और प्रभावन्द्रका स्वतन्त्र मत कुछ भी रहा हो।

बोद विद्वान् विकल्प और स्मृति दोनोंम, मोमांसक स्मृति मात्रमें स्वतन्त्र प्रामास्य नहीं मानते । इसलिए उनके मतमें तो 'अन्धिमत' और 'अपूर्व' पदका प्रयोजन स्पष्ट है। पर जैन परम्पराके अनुसार वह प्रयोजन नहीं है।

श्वेतान्वर परम्पराके सभी विद्वान् एक मतसे धारावाहिशानको स्मृतिकी तरह प्रमाण माननेके ही पद्ममें हैं। अतएव किसीने अपने प्रमाणलाद्मणमें 'अन्धि-गत' 'अपूर्व' आदि वैसे पदको स्थान ही नहीं दिया। इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने स्मष्टक्षेण यह कह दिया कि चाहे श्वान प्रशेतमाहि हो तब भी वह अपहातमाहिक समान हा प्रमाण है। उनके विचारानुसार प्रशेतमाहित्व प्रामाण्येका विधातक मही, अतएव उनके मतसे एक धारावाहिक शानव्यक्तिमें विषयभेदको अपदासे प्रामाण्य-अप्रामाण्य नाननेको करुरत नहीं और न ती कभी किसीको अप्रमाण माननेको उरुरत है।

श्वेताम्बर ब्राचायोंने भी ब्रा॰ हेनचन्द्रकी खास विशेषता है क्योंकि उन्होंने यहीतमाह ब्रोर महाध्यमाग्रमाहि दोनोंका समत्व दिखाकर सभी बाराबाहिशानोंने भागाएयका जो समयंन किया है वह खास मार्केका है—प्र॰ मी॰ पृ॰ ४। हैं० १६३६]

१. 'यहातमग्रहोत वा सार्थ यदि व्यवस्थित। तम लोके न शास्त्रेषु विज्ञहाति प्रमाणताम् ॥'—तत्त्वार्थरलो० १. १०. ७८ । 'प्रमान्तराग्रहीतार्थप्रकाशित्वं प्रभव्यतः। प्रामाण्यं च ग्रहीतार्थप्राहित्वंपं कथवन ॥'—तत्त्वार्थरलो० १.११.६४। 'यहोतप्रहणात् तम न स्मृतेश्वेदप्रमाणता । धाराबाह्यज्ञीवहानस्यैवं लम्पेत केन वा ॥'—तत्त्वार्थश्लोक० १.१३.१५ 'नन्वेयमपि प्रमाणवेष्णव्यवदिताव्याचातः प्रमाणपतिष्यनेऽथं प्रमाणान्तराप्रतिष्यित्विरित्यचोष्यम् । अर्थपरिष्क्रित्तिवशेषसञ्ज्ञावे तत्त्वार्थरप्रमामात् । प्रथमप्रमाणपतिष्यने हि वस्तुत्वाकारविशेषं प्रतिपद्यमानं प्रमाणान्तरमप्राधिमेव बृद्धो त्यप्रोध इत्यादिवत् ।'—प्रमेषक० पृ० १६ ।

२. 'यद् रहीतमाहि शानं न तत्प्रमासं, यथा स्मृतिः, सहीतमाही च प्रत्यस्-पृष्ठभावी विकल्प इति व्यापकविषद्वीपलिक्ः'—तत्वसं० प० का० १२६८ ।

## स्मृति प्रामाण्य

स्मृतिको प्रमा—प्रमाण माननेके बारेमें मुख्य दो परम्पराएँ हैं—जैन श्रीर जैनेतर । जैन परम्परा उसे प्रमाण मानकर परोक्षके भेद रूपसे इसका वर्णन करती है । जैनेतर परम्परावाले वैदिक, बौद्ध, सभी दर्शन उसे प्रमाण नहीं मानते श्रतएव वे किसी प्रमाणरूपसे उसकी चर्चा नहीं करते । स्मृतिको प्रमाण न माननेवाले भी उसे श्रप्रमाण—सिम्याद्यान—नहीं कहते पर वे प्रमाण शब्दसे उसका केवल व्यवहार नहीं करते ।

स्मृत्यात्मक शानमें प्रमाण शब्दका प्रयोग करने न करनेका जो मतमेद देला जाता है इसका यीज धर्मशास्त्रके इतिहास्त्रमें है। वैदिक परम्परामें धर्मशास्त्र क्ष्मसे वेद अधात अतिका ही मुख्य प्रामाण्य माना जाता है। मन्त्रादिस्मृतिकप धर्मशास्त्र प्रमाण है सही पर उनका प्रामाण्य अतिमृतक है। जो स्मृति आतम्लक है या अतिसे अविवद है वही प्रमाण है अधात स्मृतिका प्रामाण्य अतिप्रामाण्य तन्त्र है स्वतन्त्र नहीं। धर्मशास्त्रके प्रामाण्य की इस व्यवस्थाका विचार बहुत पुराने समय से मीमांसादर्शन ने किया है। जान पड़ता है जब स्मृतिकप धर्मशास्त्रकों स्मृतिकप शानगात्र के विध्य में प्रामाण्यविवयक प्रम् मीमांसकोंके सामने आया तब भी उन्होंने अपना धर्मशास्त्रविध्यक उस सिद्धान्त का उपयोग करके एक साधारण ही नियम बाँध दिया कि स्मृतिकान स्वतन्त्र प्रमाण नहीं है। उसका प्रामाण्य उसके का।णभूत अनुभवके प्रामाण्य पर निर्मर है अत्यव वह मुख्य प्रमाणकपसे गिनों जाने योग्य नहीं। सम्मवतः वैदिक धर्मजीयों मीनोंसा दर्शन के इस धर्मशास्त्रीय वा तन्त्रशानोय निर्माणका प्रभाव सभी न्याय, वैशिषक, सांस्वर, योग आदि इतर वैदिक दर्शनों पर पड़ा है।

 <sup>&#</sup>x27;वारतन्त्र्यात् स्वतो नैषां प्रमाणस्वावधारणा । अप्रामाण्यविकसम्बद्ध द्रांत्रम्नैव विद्रम्यते ॥ पूर्वविज्ञानविषयं विज्ञानं समृतिद्य्यते । पूर्वज्ञानादिना तस्याः प्रामाण्यं नावधार्यते ॥'-तन्त्रवा० पृ० ६६ ।

२. 'एतदुक्त भवति—सर्वे प्रमाखादयोऽनधिगतमर्थे सामान्यतः प्रकारतो वाऽधिगमयन्ति, स्मृतिः पुनर्नं पूर्वानुभवमर्यादामतिकामति, तदिषया तदूर्नावयया वा, न त तदिषकविषया, सोऽयं इत्यन्तराद्विशेषः स्मृतेरिति विमृशति।'— तत्ववै १.११।

श्रतएव वे अपने-अपने मन्तव्यकी पुष्टिमें चाहे युक्ति मिल-भिल वतलाएँ फिर भी वे सभी एक मतते स्मृतिरूप ज्ञानमें प्रमाख शब्दका व्यवहार न करनेके ही पद्धमें हैं।

कुमारिल धादि मीमांतक कहते हैं कि स्मृतिज्ञान अनुमय द्वारा जात विषयको हो उपस्थित करके कृतकृत्य हो जानेके कारण किसी अपूर्व अर्थका प्रकाशक नहीं, वह केवल एहीतमाहि है और इसीसे वह प्रमाण नहीं। प्रशस्त्रपादके चतुगामी आधरने भी उसी मीमांसककी ग्रहीतग्राहित्ववाली युक्तिका श्रवलम्यन करके स्मृतिको प्रमाणवाह्य माना है (कन्दली पृ० २५७)। पर अस्पादक अनुगामा जयन्तन दूसरा हो शुक्ति बतलाई है। वे कहते हैं कि सम्मतशान विषयसप अर्थके सिवाय ही उत्पन्न होनेके कारण अनर्थन होनेसे प्रभाख नहीं । जयन्तका इस युक्तिका निरास श्रीधरने "किया है। अञ्चपादके हो अनुगामी वाचरपति मिश्रने तासरी युक्ति दी है। वे कहते हैं कि लोकस्थवहार स्मृतिका प्रमाण माननक पद्ममें नहीं है अतएव उसे प्रमा कहना योग्य नहीं। वे प्रमाको व्याख्या करते समय समृतिमिन्न शानको लेकर ही विचार करते हैं (वाल्पयं पृ० २०)। उदयनाचार्यन भी स्मृतिको प्रमाण न माननेवाले सभी पूबवर्ती वार्किकोंको युक्तियोका निरास करके अन्तर्मे वाचरपति मिलके तारपर्यका अनुसर्ग करते हुए, यही कहा है कि अनपेल् होनेके कारण अनुभव ही प्रमाण कोटिमे मिना जाना चाहिए, स्मृति नहीं; क्योंकि वह अनुसवसापेल है और ऐसा माननेका कारण लोकव्यवहार ही है ।

१. 'तत्र यत् पूर्वविज्ञानं तस्य प्रामार्यमिष्यते । तदुपस्थानमात्रेण स्मृतेः स्याञ्चरितार्यता ॥'-रलोक्या० अनु० रलो० १६० । प्रकरस्य ७ १० ४२ ।

२. <sup>५</sup>न त्मृतेष्प्रमाण्डवं गृहोतप्राहिताकृतम्। आपि त्वनर्यजन्यत्वं तद-प्रामास्यकारसम्॥'-न्यायम० पृ० २३।

३. 'मे त्वनर्गजत्वात् स्मृतेरप्रामाएयमातुः तेयामतीतानगतविवयस्यानुमान-स्वाप्रामायमे स्यादिति दूषसम् ॥'-कन्दली० पृ० २५७ ।

४. 'कशं तर्हि स्मृतेव्यंवव्येदः ! अननुभवत्वेनेव । यथाथी सनुभवः प्रमेति प्रामाणिकाः परयन्ति । 'तत्त्वज्ञानाद्' इति स्वरणात् । अव्यभिचारि ज्ञानमिति च । ननु स्मृतिः प्रमेव कि न स्वाद् यथार्यज्ञानत्वात् प्रत्यक्षायनुभृतिवदिति नेत् । न । तिद्धे व्यवहारे निमित्तानुसरणात् । न च स्वेच्छाकांत्यतेन निमित्तेन स्नोकन्व्यवहारिनियमनम् , अव्यवस्थया लोकञ्चवहार्यवप्तव्ययस्थात् । न च स्मृतिहेती प्रमाणाभियुकानां महर्षांगां प्रमाणव्यवहारोऽस्ति, पृथमनुपदेशात्।'-व्यावकु०४.१

वीद्धदर्शन स्मृतिको प्रमाण नहीं मानता । उसकी युक्ति भी मीमांसक या वैशोधक जैसी हो है अर्थात् स्मृति गृहीतमाहिणी होनेसे ही प्रमाण नहीं (तन्त्रसं० प० का० १२६=)। फिर भी इस मन्तव्यके बारेमें जैसे न्याय वैशेषिक आदि दर्शनों पर मीमांसा—धर्मशास्त्र—का प्रभाव कहा जा सकता है वैसे बीद्ध-दर्शन पर कहा नहीं जा सकता क्योंकि वह वेदका ही प्रामाण्य नहीं मानता। विकल्पशानमान को प्रमाण न माननेके कारण बीद्ध दर्शनमें स्मृतिका प्रामाण्य प्रसक्त ही नहीं है।

बैन ताकिक स्मृतिको प्रमाण न माननेवाले भिन्न-भिन्न उपर्युक्त दर्शनीकी
गृहीतप्राहित्व, ग्रानभंजन्व, लोकव्यवहारामाव आदि समी व्यक्तियोंका निरास
करके केवल यही कहते हैं, कि बैसे सवादी होनेके कारण प्रत्यदात्रादि प्रमाण कहे
बाते हैं बैसे ही स्मृतिको भी संवादी होने ही से प्रमाण कहना युक्त है। इस
बैन मन्तव्यम काई मतमेद नहीं। ग्राचार्य हेमचन्द्रने भी स्मृतिप्रामाण्यकी पूर्व
बैन परम्पराका ही श्रमुसरण किया है—प्रश्न भी १ ए २ २ १।

स्मृतिज्ञानका अविसंवादित्व सभीको मान्य है। वस्तुस्थितिमें मतमेद न होने पर भी मतमेद केवल प्रमा शब्दसे स्मृतिज्ञानका व्यवहार करने न करनेमें है।

\$0 8ERE ]

प्रमाण मीमांसा

१. 'गृहीतप्रह्णान्नेष्टं साहतं''"''-(साहतम्—विकल्पशानम्-भनोरयः) प्रमागावाः २.५।

२. 'तथाहि—ग्रमुष्याऽप्रामार्यं कुतोऽप्रमाविष्कुर्वीतः, कि गृहीतार्थग्राहि-त्वात् । परिन्धितिवरोषाभावात् , ग्रमन्यतीतेर्वे प्रवर्तमानत्वात् , ग्रयादनु-त्ययभानत्वात् , विसंवादकत्वात् , समारोपाव्यवच्छेदकत्वात् ,प्रयोजनाप्रशायक-त्वात् वा ।''—स्याद्वादर० ३. ४ ।

## प्रत्यभिज्ञां

प्रत्यभिज्ञाके विषयमें दे बाते ऐसी हैं जिनमें दाशंनिकोंका मतभेद रहां है—पहली प्रामाण्यकों और दूसरी स्वरूपकी। बौद्ध परभ्परा प्रत्यभिज्ञाको प्रमाण्य नहीं मानती क्योंकि वह द्विण्डिकवादी होनेसे प्रत्यभिज्ञाका विषय माने जानेवाले स्थिरत्वको ही वास्तविक नहीं मानती। वह रिवरत्वप्रतीतिको साहर्थमूलक मानकर भ्रान्त ही समभ्दती है'। पर बौद्धभिन्न जैन, वैदिक दोनों परम्पराके सभी दार्शनिक प्रत्यभिज्ञाको प्रमाण मानते हैं। वे प्रत्यभिज्ञाके प्रमाण्यको आधार पर ही बौद्धसम्भत च्यामङ्का निरास और नित्यत्व—स्वरूपक समर्थन करते हैं। जैन परम्परा न्याय, वैशेषिक भ्रादि बैदिक दर्शनोंको तरह एकान्त नित्यत्व किंवा कृटर्थ नित्यत्व नहीं मानती तथापि वह विभिन्न पूर्वापर अवस्थासीमें श्रुवत्वको वास्तविक रूपसे मानती है स्नतप्त वह भी प्रत्यभिज्ञाके प्रामाण्यको प्रदेशितनो है।

प्रत्यभिणांके स्वरूपके संदर्भमें मुख्यतया तीन पत्त हैं—वीद्ध, वैदिक और वैन । वीद्धपन्न कहता है कि प्रत्यभिण्ञा नामक बोई एक ज्ञान नहीं है किन्तु स्मरण और प्रत्यन्न ये समुन्तित दो ज्ञान ही प्रत्यभिण्ञा शब्दसे व्यवहृत होते हैं । उसका 'तत्' अंश अवीत होने से परोच्चरण होने के कारण स्मरणप्राह्म है वह प्रत्यन्त्रमाह्म हो ही नहीं सकता। इस तरह विषयगत परोच्चान्यरोच्चरके आधार पर दो शानके समुन्त्रयको प्रत्यभिण्ञा कहनेवाले बौद्धपन्नके विवद न्याय, मीमांसक आदि वैदिक दर्शन कहते हैं कि प्रत्यमिण्ञा यह प्रत्यन्त्र हम एक ज्ञान है प्रत्यन्त्र-स्मरण दो नहीं। इन्द्रियजन्य प्रत्यन्त्रमें वर्तमान मात्र विश्वकरवक्षा जो नियम है वह सामान्य नियम है अतएव सामग्रीविशेषद्शामें वह नियम सापवाद वन जाता है। बाचरपीर मिश्र प्रत्यमिण्डामें प्रत्यन्त्रवा उपयदन करते हुए कहते हैं कि संस्कार या स्मरण्डण सहकारीके वलसे वर्तमान उपयदन करते हुए कहते हैं कि संस्कार या स्मरण्डण सहकारीके वलसे वर्तमान उपयदन करते हुए कहते हैं कि संस्कार या स्मरण्डण सहकारीके वलसे वर्तमान

१ प्रमासाबा० रे. ५०१-२ । तत्त्वसं० का० ४४७ ।

२ ...तस्माद् हे एते ज्ञाने स इति स्मरणम् अवम् इत्यनुमवः'-न्यायम० १० ४४६ ।

मात्रप्राही भी इन्द्रिय, अतीतावरधाविशिष्ट वर्तमानको ध्रुश कर सकतेके कारण प्रत्यभिज्ञाजनक हो सकती है'। जयन्त बाचरपतिके उक्त कथनका अनुसरण करनेके अलावा भी एक नई खुक्ति प्रदर्शित करते हैं। वे कहते हैं कि रमरण-सहकृतहन्त्रियजन्य प्रत्यच्चके बाद एक मानस्ज्ञान होता है जो प्रत्यभिक्षा कहलाता है। जयन्तका यह कथन पिछले नैयायिकीके अलीकिकपत्यच्चादकी कहलाता वीज माल्म होता है।

जैन तार्किक प्रत्यमिजाको न तो बीद्धके समान ज्ञानसमुच्चय मानते हैं और न नैयायिकादिकी तरह बहिरिन्द्रियन प्रत्यच्च । वे प्रत्यमिजाको परोच्च ज्ञान मानते हैं। श्रीर कहते हैं कि इन्द्रियनन्य ज्ञान श्रीर स्मरण्के बाद एक संकलनात्मक विज्ञातीय मानस ज्ञान पैदा होता है वहीं प्रत्यमिज्ञा कहलाता है। श्रकलक्कोपच (लची॰ १. १. से) प्रत्यमिज्ञाको यह व्यवस्था जो स्वरूपमें जयन्तको मानस्ज्ञान की कल्पनाके समान है वह सभी जैन तार्किकोंके द्वारा निर्विवादरूपसे मान ली गई है। श्राचाय हेमचन्द्र भी उसी व्यवस्थाके श्रनुसार प्रत्यमिज्ञाका स्वरूप मानकर परपद्मिनरकरण श्रीर स्वपद्मस्यमें करते है—प्र॰ भी॰ पृ॰ १४.।

मामानक (श्लोकवा० स्० ४. श्लो० २३२-२३७.), नैयायिक (न्यायस्० १. १. ६.) श्रादि उपमानको स्वतन्त्र प्रमाण मानते हैं जो सादश्य-वैसदश्य विषयक है। उनके मतानुसार इस्वस्व, दोर्थस्व श्रादि विषयक श्रानेक स्प्रतियोगिक शान ऐसे हैं जो प्रस्यद्व हो है। जैन तार्किकोंने प्रथमसे हो उन सदका समावेश, प्रत्यिभज्ञानको मतिज्ञानके प्रकारविशेषरूपसे स्वतन्त्र प्रमाण मानकर, उसीमै किया है, जो ऐकमत्यसे सर्वमान्य हो गया है

mention of the first to the first

E SFSF OF

[ श्रमाण् शीवांशा

the property of the second sec

१ तात्वर्धं पूर १३६।

२ 'एवं पूर्वज्ञानविशेषितस्य सम्भादेविशेषसम्बीतस्यविषय इति मानवी मत्यभिज्ञा ।'-न्यासम० ए० ४६१ ।

## तर्क प्रमाण

147

भगवान् महावीर, बुद्ध और उपनिषद्के छैकड़ी वर्ष पूर्व भी ऊड् (ऋग॰ २०. १३१, १०) और तर्क (रामायण ३. २५, १२.) वे दो धातु तथा तजन्य रूप कंस्कृत-पाकृत भाषामें प्रचलित रहे । आगम, पिटक और दर्शनस्त्रोंमे उनका प्रयोग विविध प्रसंगोंमें थोडे-बहुत भेदके साथ विविध अभीम देखा बाता है । सब अथॉम सामान्य अंश एक ही है और वह यह कि विचारात्मक शानव्यापार । वैभिनीय सूत्र ग्रीर उसके शाबरभाष्य आदि ? व्याख्यामध्योंमें उसी भावका चौतक ऊह शब्द देखा बाता है, जिसको जयन्त ने मेनरीमें श्रनुमानात्मक या शब्दात्मक प्रमाश समझकर खरडन किया है ( न्यायम० पु॰ ५८८ )। न्यायस्त्र ( १. १. ४० ) में तर्कका सद्याय है जिसमें कह शब्द भी प्रयुक्त है और असका अर्थ यह है कि उकारमक विचार स्वर्थ प्रमाण नहीं किन्तु प्रमाणानुकल मनोव्यापार मात्र है। पिछले नैयायिकीन तकंका अर्थविशेष रिवर एवं स्पष्ट किया है। और निर्णय किया है कि तक कोई प्रमायात्मक ज्ञान नहीं है किन्तु व्यातिशानमें बाधक होनेवाली श्रप्रयोज-करवशक्काको निरस्त करनेवाला व्याप्यारोपपूर्वक व्यापकारोपस्वरूप ब्राहार्य ज्ञान मात्र है जो उस व्यमिचारशङ्काको हटाकर व्यासिनिर्ख्यमें सहकारों या उपयोगी हो सकता है (चिन्ता० अनु० पृ० २१०; न्याय० वृ० १. १. ४० )। प्राचीन समयसे ही न्याय दर्शनमें तकका स्थान प्रमाखकोटिमें नहीं है । न्यायदर्शनके विकासके साथ ही तर्रुके अर्थ एवं उपयोगका इतना विश्वदीकरण हुआ है कि

१ 'उपसर्गाद्शस्य ऊहतेः।'-पा॰ स्॰ ७. ४. २३। 'नैपा तर्केस मतिरापनेया'-कठ॰ २. ६।

२ 'तका बत्थ न विज्ञइ'-ग्राचा० स्० १७०। 'विहिंसा वितक्क'-मञ्जित सन्वासवस्त २. ६। 'तकांमतिष्ठानात्'-ब्रह्मस्० २. १. ११। न्यायस्० १. १. ४०।

१ 'त्रिविषश्च ऊहः । मन्त्रसामसंस्कारविषयः।'—शावरमा० ६. १. १। वैभिनीयन्या० श्रष्याय ६. पाद १. श्रोध० १।

४ न्यायस्० १. २. १ ।

इस विषय पर बड़े सूदम और सूदमतर अन्य लिखे गए हैं जिनका श्रारम्म गोगेश उपाच्यायसे होता है।

बौद्धतार्किक (हेतुवि० टी० ए० १७) भी तर्कात्मक विकल्पज्ञानको व्याप्तिज्ञानोपयोगी मानते हुए भी प्रमाख नहीं मानते। इस तरह तर्कको प्रमाख-रूप माननेकी मीमांशक परम्परा श्रीर अप्रमाखरूप होकर भी प्रमाखानुप्राहक

माननेकी नैयायिक और बीद परम्परा है।

कैन परम्परामें धमाण्यस्पत्ते माने जानेवाले मतिज्ञानका द्वितीय प्रकार ईंडा वो वस्तुतः गुण्योपिवचारणात्मक शानव्यापार ही है उसके पर्यायस्पत्ते कह श्रीर तक दोना शब्दोंका प्रयोग उमास्वातिने किया है (तत्वार्धमा० १, १५)। वब बैन परम्परामें तार्किक पद्धतिने प्रमाणके मेद और लक्ष्ण आदिकी व्यवस्था होने लगी तब सम्भवतः सर्वप्रथम अकलकुने ही तकंका स्वरूप, विषय, उपयोग आदि स्थिर किया (लच्चो० स्ववि० ३, २.) जिसका अनुसरण पिहले सभी बैन वार्किकाने किया है। जैन परम्परा मोमांसकोंकी तरह तर्क या कहको प्रमाणात्मक वान ही मानती आई है। जैन वार्किक कहते हैं कि व्यासिज्ञान ही तर्क या कह राव्यका अर्थ है। चिरायात आर्थपरम्पराके अति परिचित कह या तर्क शब्दकों केवर ही अकलकुने परोक्त्यमाण्यके एकमेद रूपने तर्कप्रमाण्य रिधर किया। और वायस्थिति मिश्र आदि ' नैयायिकीने व्यासिज्ञानको कहीं मानस्थरस्वरूप, कहीं लोकिकप्रत्यच्यूक्प, कहीं अनुमिति आदि रूप माना है उसका निरास करके बैन वार्किक व्यापिज्ञानको एकरूप ही मानते आए हैं। वह रूप है उनको परिमाणाके अनुसार तर्कपद्रभित्याच । आचार्य हेमचन्द्र उसी पूर्वपरम्पराके समर्थक है—प्रभाग ए० १६। ।

है १६३६ ]

्रमाग्मीमांसा

१ तात्पर्यं० पृ० १५६-१६७ । स्यायम० पृ० १२३ ।

#### अनुमान

a construction of the latest the

श्रनुमान शब्दके अनुमिति और श्रनुमितिकरण ऐसे दो अर्थ है। जब श्रनुमान शब्द माववाची हो तब अनुमिति और जब करणवाची हो तब श्रनुमितिकरण अर्थ निकलता है।

अनुमान सब्दमें अनु और मान ऐसे दो अंश है। अनुका अर्थ है पर्चात् और मानका अर्थ है शान अर्थात् जो किसी अन्य शानके बाद ही होता है वह अतुमान। परन्तु वह अन्य शान खास शान ही विविद्धत है, जो अनुमितिका कारण होता है। उस लास शान करने व्याप्तिशान—िवसे लिक्नपरामरों भी करते हैं—इह है। प्रत्यच्च और अनुमान शानमें मुख्य एक अन्तर यह भी है कि प्रत्यच्च शान नियमसे शानकारणक नहीं होता, जब कि अनुमान नियमसे शानकारणक ही होता है। यही माब अनुमान शब्दमें मीजूद 'अनु' अंशके द्वारा स्चित किया गया है। यद्यीप प्रत्यच्चिमन्त दूसरें भी ऐसे शान है जो अनुमान कोटिमें न गिने जाने पर भी नियमसे शानकन्य ही हैं, जैसे उपमान शान्य, अर्थापत्त आदि; तथापि दर असलमें जैसा कि वैशेषिक दशन तथा बौद दर्शन में माना गया है—प्रमाख के प्रत्यच्च और अनुमान ऐसे दो ही प्रकार हैं। बाकों के सब प्रमाख किसी न किसी तरह अनुमान प्रमाखमें समाप वा सकते हैं जैसा कि उक्त द्विप्रमाखवादी दर्शनीने समाया भी है।

अनुमान किसी भी विषयका हो, वह किसी भी प्रकारके हेतुसे जन्य क्यों न हो पर इतना तो निश्चित है कि अनुमानके मूलमें कहाँ न कहीं प्रत्यच्च कानका अस्तित्व अवश्य होता है। मूलमें कहीं भी प्रत्यच्च न हो ऐसा अनुमान हो ही नहीं सकता। जब कि प्रत्यच्च अपनी उत्पत्तिमें अनुमानकी अपेचा अदापि नहीं रखता तब अनुमान अपनी उत्पत्तिमें प्रत्यच्चकी अपेचा अवश्य रखता है। यही माव न्यायस्त्रागत अनुमानके सावस्पर्म कर्याप्त कर्यां (१.१.५)

जैसे 'तत्पूर्वक' शब्द प्रत्यच और अनुमानका पीवांपर्य प्रदर्शित करता है वैसे हो बैन परम्परामें मित और अतस्यक दो जानोंका पीवांपर्य बतलानेवाला 'महपुब्व बेख सुव' (नन्दी सु० २४) यह शब्द है। विशेषा० गा॰ दह, १०६।

शब्दने ऋषिने व्यक्त किया है, जिसका अनुसरस संख्यकारिका (का॰ ५) आदिके अनुमान लक्ष्यमें भी देखा जाता है।

अनुमानके स्वरूप और प्रकार निरूपण आदिका को दार्शनिक विकास हमारे सामने है उसे तीन सुगोंमें विभाजित करके हम ठीक-ठीक समक

सकते हैं १ वैदिक सुग, २ बीद्ध सुग और ३ नव्यन्याय सुग।

र—विचार करनेसे जान पड़ता है कि अनुमान प्रमाणके लच्च और प्रकार आदिका शास्त्रीय निरूपण वैदिक परम्परामें ही शुरू हुआ और उसीकी विविध शासाओं में विकसित होने लगा। इसका प्रारंभ कव हुआ, कहाँ हुआ, किसने किया, इसके प्राथमिक विकासने कितना समय लिया, वह किन किन प्रदेशों में सिंद हुआ। इत्यादि प्रश्न शायद सदा ही निक्तर रहेंगे। फिर भी इतना तो निश्चित रूपने कहा जा सकता है कि इसके प्राथमिक विकासका अध्यन भी वैदिक परंपराके प्राचीन अन्य मन्ये में देखा जाता है।

यह विकास बैदिकसुनीन इसलिए भी है कि इसके प्रारम्भ करनेमें बैन और बौद्ध परम्पराका हिस्सा तो है ही नहीं बल्कि इन दोनों परम्परास्त्रोंने वैदिक परम्परासे ही उक्त शास्त्रीय निरूपसको शुरूमें ऋच्रशः ऋपनाया है। यह बैदिकसुनीन ऋनुमान निरूपस्य हमें दो वैदिक परम्पराश्चीमें थोड़े बहुत हैर फेरके

साथ देखनेकी मिलता है।

(अ) वैशेषिक और मीमांसक परम्परा—इस परम्पराको स्पष्टतमा ध्यक करनेवाले इस समय हमारे सामने प्रशस्त और शावर दो भाष्य हैं। दोनोंमें अनुमानके दो प्रकारोंका ही उल्लेख हैं को मूलमें किसी एक विचार परम्पराका स्वक है। मेरा निजी भी मानना है कि मूलमें वैशेषिक और मीमांसक दोनों परम्पराएँ कभी अभिन्न थीं, वो आसे बाकर कमशः जुदी हुई और मिल-मिन्न मार्गसे विकास करली गई।

(व) दूतरी बैंदिक परम्परामें न्याय, सांख्य और चरक इन तीन शास्त्रीं-

१. 'तनु द्विविधम्—प्रत्यव्यती दष्टकावन्यं सामान्यती दष्टकावन्यं च'— शाबरभा० १. १. ५ । एतनु द्विविधम्—दृष्टं सामान्यती दृष्टं च'—प्रशस्त० पुरु २०५ ।

२. मीमांसा दर्शन 'श्रथातो धर्मीबज्ञासा'में धर्मे ही शुरू होता है वैसे हो वैशेषिक दर्शन मो 'अवालो धर्मे ध्याख्यास्थामः' सूत्रमें धर्मीनरूपणचे शुरू होता है। 'बोदनालद्यां)ऽधीं धर्मः' श्रीर 'तद्वनादाम्नावस्य प्रामायपम्' दोनोंका भाव समान है।

का समावेश है। इनमें अनुमानके तीन प्रकारोंका उल्लेख व वर्तन है। वैशोपिक तथा मीनांसक दर्शनमें वर्शित दो प्रकारके बोधक शब्द करीब करीब समान हैं, जब कि न्याय आदि शास्त्रोंकी दूसरी परम्परामें पाये जानेवाले तीन प्रकारीके बोधक शब्द एक ही है। अलबता सब शास्त्रीमें उदाहरण एकसे नहीं हैं।

जैन परम्परामें सबसे पहिले अनुमानके तीन प्रकार अनुयोगदारस्वमें-जो ई० स० पहला शताब्दीका है-ही पाये जाते हैं, विनके बोधक शब्द अवरशः न्यायदर्शनके अनुसार ही हैं। फिर भी अनुयोगद्वार वर्शित तीन प्रकारींके उदाहरखोंमें इतनी विशेषता खबरूप है कि उनमें भेद-प्रतिभेद रूपसे वैशेषिक-मीमांसक दर्शनवाली द्विविध छनमानकी परम्पराका भी समावेश हो ही गया है।

बीद परमरामें अनुमानके न्यायस्त्रवाले तीन प्रकारका ही वर्णन है जो एक मात्र उपायहृद्य (पृ० १३) में श्रभी तक देखा जाता है। बैसा समन्त्रा जाता है, उपायहृदय अगर नागार्खनकृत नहीं हो तो भी वह दिङ्नागका पूर्व-वर्ती अवश्य होना चाहिए। इस तरह हम देखते हैं कि ईसाकी चौथी पाँचवीं शताब्दी तकके जैन-बोद्ध साहित्यमें वैदिक बुगीन उक्त दो परम्पराखींके अनुमान वर्शनका ही संग्रह किया गया है। तब तकमें उक्त दोनों परम्पराएँ मुख्यतया प्रमासके विषयमें लासकर अनुमान प्रसाल विषयमें वैदिक परम्पराका ही श्चनुसरण् करतो हुई देखी जाती हैं।

२-ई० स० की पाँचवीं शताब्दीं इस विषयमें बौद्धयुग शुरू होता है। बौद्रसुग इक्षलिये कि अब तकमें जो अनुमान प्रखाली वैदिक परस्पराके अनुसार ही मान्य होती आई थी उनका प्री बलसे प्रतिबाद करके दिख्नागरे अनुमान का लच्या स्वतन्त्र भावसे रचा <sup>3</sup> श्रीर उसके प्रकार भी अपनी बौद्ध दृष्टिसे बतलाए । दिङ्नागके इस नये अनुमान प्रस्थानको समो उत्तरवर्ता बौद विद्वानीने

१ 'पूर्ववच्छेपवत्सामान्यतो दृष्टं च' न्यायस्० १.१.५.। माठर० का० ५। चरकः सूत्रस्थान श्लोः २८, २६।

२ 'तिविद्दे परक्ते तंत्रहा—पुरुववं, सेसवं, दिहताहम्मवं।'-अन्वी० 1 Afff og

३ प्रमाण्डमु० २. १. Buddhist Logic, Vol. I. p. 236.

अपनाया कौर उन्होंने दिङ्मागकी तरह हो न्याय आदि शास्त्र सम्मत वैदिक परम्यराके अनुमान लव्या, प्रकार आदिका खण्डन किया को कि कभी प्रसिद्ध प्यवतों बौद्ध तार्किकोंने खुद ही स्वीकृत किया था। अवसे वैदिक और बौद्ध तार्किकोंके बीच खण्डन-मण्डनकी खान आमने-सामने छावनियाँ बन गईं। बाल्यायनमाध्यके टीकानुटीकाकार उद्योतकर, वाचल्पति मिश्र आदिने बसुवन्युः दिङ्नाग, धर्मकीर्ति आदि बौद्ध तार्किकोंके अनुमानलस्वग्रप्रण्यन आदिका और-श्रीरते खण्डन किया जिसका उत्तर अभिक बौद्ध तार्किक देते गए हैं।

बौद्धयुगका प्रमाव जैन परभ्यरा पर मी पड़ा । बौद्धतार्किकों हे द्वारा वैदिक परम्परागमत अनुमान लक्ष्या, मेद आदिका खरडन होते और स्वतन्त्रमावने लक्ष्यप्रख्यन होते देखकर सिद्धमेन वैसे जैन तार्किकोंने भी स्वतन्त्रमावने अपनी हृष्टिके अनुसार अनुमानका लक्ष्यप्रख्यन किया । महारक अकलक्ष्में उस सिद्धमेनीय लक्ष्यप्रख्यन मात्रमें ही सन्तोष न माना । पर साथ ही बौद्ध-तार्किकोंको तरह वैदिक परम्परा सम्मत अनुमानके मेद प्रमेदोंके खरडनका स्वपात भी स्पष्ट किया किसे विद्यानन्द आदि उत्तरवर्ती दिगम्बरीय दार्किकोंने विस्तृत व प्रक्षवित किया ।

नए बौद्ध युन के दो परिणाम स्पष्ट देखे जाते हैं। पहिला तो यह कि बौद्ध खौर जैन परम्परामें स्वतन्त्र मावसे अनुमान लक्षण आदिका प्रणयन और अपने ही पूर्वाचारोंके द्वारा कभी स्वीकृत वैदिक परम्परा सम्मत अनुमानलच्या विभाग आदिका खगडन। दूसरा परिणाम यह है कि सभी वैदिक विद्वानोंके द्वारा बौद्ध सम्मत अनुमानमण्डालीका खगडन व अपने पूर्वाचार्य सम्मत अनुमान प्रणालीका स्वापन। पर इस दूसरे परिणाममें चाहे गीया कपसे ही सही एक बात यह भी उल्लेख योग्य दाखिल है कि भासवंश बैसे वैदिक परम्पराके किसी

१ 'अनुमानं लिज्ञाद्र्यदर्शनम्'-स्यायप्र० ए०७। स्यायवि० २.३। तस्वतं का०१३६२।

र प्रमाण्यसमु० परि० र । तत्वसं० हा० १४४२। तात्वर्यं० पृ० १८०।

रे न्यायबा० पृ० ४६ । तात्पर्यं० पृ० १८० ।

४ 'साध्याविनाशुनो लिङ्गात्साध्यनिश्चायकं स्मृतम् । अनुमानम् — न्याया १५ ।

५ न्यायवि० २. १७१, १७२ ।

६ तत्त्वार्थश्लो० वृ० २०५ । प्रमेयक० पृ० १०५ ।

तार्किकके लक्ष्य प्रमायनमें बौद्ध लक्ष्यका भी असर आ गया जो जैन तार्किकोंके लक्ष्य प्रमायनमें तो बौद्धपुगके प्रारम्भने हो आज तक एक-सा चला आया है ।

दे—तीतरा नव्यन्याययुग उपाध्याय गोग्रसे शुरू होता है। उन्होंने अपने वैदिक पूर्वाचारोंके अनुमान लक्ष्यको कायम स्वकर भी उनमें सदम परिष्कार किया जिनका आदर उत्तरत्वी नभी नव्य नैयायिकोंने ही नहीं बर्कि सभी वैदिक दर्शनके परिष्कारकोंने किया। इस नवीत परिष्कारके ममयसे भारतवर्षमें बीद तार्किक करीव-करीव गामग्रोप हो गए। इसलिए बौद अन्योंमें इसके स्वौकार या क्ष्यइनके पाये जानेका तो सम्भव ही नहीं पर जैन परम्याफे वारिमें ऐसा नहीं है। बैन परम्या तो पूर्वकी तरह नव्यन्याययुगके आव तक भारतवर्षमें क्ली आ रही है और यह भी नहीं कि नव्यन्याययुगके ममंद्र कोई जैन तार्कि हुए भी नहीं। उपाध्याय यसोविवयजी जैने तक्ष्विन्तामीय और आलोक आदि नव्यन्याय वसोविवयजी जैने तक्ष्यिमान लक्ष्यका स्वीकार या क्ष्यदन हेला नहीं जाता। उपाध्याययुगीन परिष्कृत अनुमान लक्ष्यका स्वीकार या क्ष्यदन हेला नहीं जाता। उपाध्यायवीने भी अपने तक्ष्याया वैसे प्रमाण विवयक मुक्य प्रन्थों अनुपानका नवण्य वही रखा है जो सभी पूर्ववर्ती इनेताम्बर दिगम्बर तार्किकोंके दारा मान्य किया गया है।

आचार्व हेमचन्द्रने अनुमानका जो लहारा किया है वह निद्धतेन और अकलक आदि प्राक्तन जैन तार्किकोंके द्वारा स्थापित और समर्थित हो रहा। इसमैं उन्होंने कोई सुधार या न्यूनाधिकता नहीं को। फिर भी हेमचन्द्रीय अनुमान निरूपेयों एक प्यान देने योग्य विशेषता है। वह यह कि पूर्ववर्षी सभी जैन तार्किकोंने—जिनमें अभयदेव, वादी देवसूरि खादि स्वेताम्बर तार्किकों का भी समावेश होता है—वैदिक परस्परा सम्मत विविध अनुमान प्रशासीका सादोप खरडन किया था, उसे आल होमचन्द्र ने खोड़ दिया। यह हम नहीं

१ 'सम्पर्गावनाभावेन परोज्ञानुमवसाधनमनुमानम्' →बावसार पृ० ५ ।

२ न्याया० ५ । न्यायवि० २. १ । प्रमागाय० पु० ७० । परी० ३, १४ ।

३ 'अतीतानागतधूमादिशानेऽप्यनुभितिदराँनाच लिक्न' तद्वेतुः स्थापारपूर्व-वर्तितयोरमाबात्.....किन्तु व्याप्तिज्ञानं करणं परामशौ व्यापारः'— तस्विच व्यापारां पुरु ५३६-५०।

४ सन्मतिही॰ पृ॰ ५५६ । स्वाद्वादर० पृ॰ ५२७ ।

कइ सकते कि हेपचन्द्रने संक्षेपविको इष्टिसे उस खबडनको जो पहिलोसे बराबर जैन प्रन्योंमें बला आ रहा था छोड़ा, कि प्रवीपर असंगतिकी दृष्टिसे । जो कुछ हो, पर आचार्य हमचन्द्रके द्वारा वैदिक परम्परा सम्मत अनुमान वैविध्यके सरदनका परित्याग होनेसे, जो जैन प्रन्योंमें लासकर स्वेताम्बरीय प्रन्थोंमें एक प्रकारकी असंगति आ गई वी वह दूर हो गई। इसका श्रेय आचार्य हेमचन्द्र की हो है।

असंगति यह यो कि आर्थरिज्त जैसे पूर्वेघर समके जानेवाले आगमधर चैन साचार्यने त्याय सम्मत अनुमानत्रैविध्यका बड़े विस्तारसे स्वीकार और समर्थन किया था जिसका उन्होंके उत्तराधिकारी श्रमपरेवादि क्वेताम्बर तार्किकीने सावेरा लगडन किया था । दिशम्बर परम्परामें तो यह ब्रसंगति इसलिए नहीं मानी वा सकतो कि वह आर्थरिवतके अनुयोगद्वारको मानती ही नहीं। अतएव अगर दिगम्बरीय तार्किक अकलङ्क आदिने न्यायदर्शन सम्मत अनुमानवैविष्यका लएडन किया तो वह अपने पूर्वाचार्योंके मार्गते किसी भी प्रकार विरुद्ध नहीं कहा जा नकता । पर खेताम्बरीय परम्पराकी बात इसरी है। अभयदेव आदि श्वेतांम्बरीय तार्डिक जिन्होंने न्यायदर्शन सम्मत अनुमाननैविष्यका स्वयटन किया, वे तो अनुमाननैविष्यके पन्नपाती आर्थरिन्तके अनुगामी थे। अतएव उनका वह लएडन अपने पूर्वीचार्यके उस समर्थनते स्वष्टयतया मेल नहीं खाता।

आचार्व हेमचन्द्रने शायद सोचा कि श्वेताम्बरीय तार्किक अकलाई आवि दिगम्बर तार्किकींका अनुसरस करते हुए एक स्वारम्पराकी असंगतिमें पड़ गए हैं। इसी विचारसे उन्होंने शायद अपनी व्यास्था में त्रिविध अनुमानके लगडन-का परित्याग किया । सम्भव है इसी हेमचन्द्रोपन असंगति परिवारका खादर उताच्याय बज्ञोविजय जीने भी किया श्रीर ऋपने तर्कभाषा अन्थमें वैदिक परम्परा सम्मत जन्मानजैविष्यका निरास नहीं किया, जब कि हेंतु के न्यायतम्मत

पाञ्चरूपवका निराध अवस्य किया ।

TO RERE ]

विमाख मीमांखा

#### व्याप्ति विचार

385

प्रथमीव १.२.१०.में अविनामायका लक्ष्य है जो वस्तुतः व्याप्ति ही है फिर भी तर्क लक्ष्यके बाद तर्कविषयर पति निर्दिष्ट व्याप्तिका लक्ष्य इस सुबके द्वारा आव हेमचन्द्रने क्यों किया ऐसा प्रश्न यहाँ होता है। इसका खुलासा यह है कि हेतुबिन्दुबिवरणमें अर्चटने प्रयोजन विशेष वतलानेके बास्ते व्याप्यममं रूपसे और व्यापक्षयमं रूपसे मिल-मिल व्याप्तिस्वरूपका निद्श्यन वहे आकर्षक दक्षसे किया है जिसे देखकर आव हेमचन्द्रको चकार दृष्टि उस खंशाको अपनानेका लीम संहत कर न सकी। आव हेमचन्द्रने अर्चटोक्त उस चर्चाको अर्चरशः लेकर प्रस्तुत सुब और उसकी बुलिमें व्यवस्थित कर दिया है।

अर्चटके सामने प्रश्न या कि व्याप्ति एक प्रकारका संबन्ध है, जो संयोग की तरह द्विष्ठ ही है किर जैसे एक हो संयोगके दो संबन्धों 'क' और 'सं अनियतरूपने अनुयोगी प्रतियोगी हो उकते हैं वैसे एक व्याप्तिसंवन्यके दो संबन्धी हेतु और साध्य अनियतरूपने हेतुसध्य क्यों न हो अर्थात् उनमेंसे अमुक ही गम्य ऐसा नियम क्यों ? इस प्रश्नके आचार्योपनामक किसी तार्किक की ओरसे उठाए बानेका अर्चटने उज्लेख किया है। इसका बवाब अर्चटने, व्याप्तिको संयोगकी तरह एकरूप संबन्ध नहीं पर व्यापकवर्म और व्याप्यधर्मरूपने विभिन्न स्वरूप बतलाकर, दिया है और कहा है कि अपनी विशिष्ट व्याप्तिके कारण व्याप्य ही गम्य होता है तथा अपनी विशिष्ट व्याप्तिके कारण व्याप्त ही गम्य होता है। गम्यगमकमाव सर्वत अनियत नहीं है जैसे आवारायेयमाव।

उस पुराने समयमें हेतु-साध्यमें अनियतक वसे गम्यगमक भावकी आपितकों टालनेके वारते अर्वट वैसे तार्किकोंने द्विविध व्याप्तिकी कल्पना को पर न्याय-शाल है विकास के साथ हो इस आपितिका निराकरण इम दूसरे और विशेषयोग्य प्रकारने देलते हैं। नश्यन्याय के स्वधार गंगेशने विन्तामिश्यमें पूर्वपद्यीय और सिद्धान्तक पसे अनेकविध व्याप्तियोंका निरूपण किया है (चिन्ता॰ गादा॰ पृ॰ १४१-३६०)। पूर्वपद्यीय व्याप्तियोंमें अव्यमिवरितन्तका परिष्कार है जो बस्तुतः

१. 'न तावदःविभविरेतत्वं तद्धि न साप्यामाववदवृत्तित्वम् , साञ्यवदिः न्नसाय्यामाववदवृत्तित्वं.....साध्यवदन्यावृत्तित्वं वा ।'—चिन्ता० गादा० प्०१४१।

श्रीविनाभाव या अर्चटीक व्याप्यधर्मसंप है। सिद्धान्तव्याप्तिमें को व्यापकत्वका परिष्काराश है वहां अर्चटोक व्यापकधर्मस्य व्याप्ति है। अर्थात् अर्चटने जिस व्यापकधर्मस्य व्याप्ति को गमकत्वानियामक कहा है उसे गंगेश व्याप्ति ही नहीं कहते, वे उसे व्यापकत्व मात्र कहते हैं और तथाविष व्यापकत्वे सामानाधिकरस्यको ही व्याप्ति कहते हैं । गंगेशका यह निरूपस विशेष सूदम है। गंगेश वैसे ताकिकोंके अव्यक्तितत्व, व्यापकत्व आदि विषयक निरूपस आर्थ हैं स्वन्द्र को दृष्टिमें आए होते तो उनका भी उपयोग प्रस्तुत प्रकर्शमें अवश्य देसा जाता।

व्याप्ति, श्रविनाभाव, नियतसाहचर्य ये पर्यायशब्द सर्वशास्त्रीमें प्रसिद्ध हैं।
श्रविनाभावका रूप दिसाकर को व्याप्तिका त्वरूप कहा जाता है वह तो
माश्रिक्यनन्दी (परी० ३.१७,१८) श्रादि सभी बैनतार्किकोंके प्रन्थोंमें देखा
बाता है पर श्रवंटोक्त नए विचारका संबद्द ग्रा० हेमचन्द्रके स्वियाय किसी श्रन्य
बैन तार्किकके प्रन्थमें देखनेमें नहीं श्राया।

# परार्थानुमान के अवयव

परार्थ अनुमान स्थलमें प्रयोगपिशाटीके सम्बन्धमें मतमेद है। संख्य ताकिक प्रतिष्ठा, हेतु, इहान्त इन तान श्रवयवांका ही प्रयोग मानते हैं (माटर० ५)। मीमांसक, बादिदेवके कथनानुसार, तीन श्रवयवांका ही प्रयोग मानते हैं (स्याददर० पृ० ५५६)। पर आ० हेमचन्द्र तथा श्रनन्तवांवंके कथनानुसार वे चार श्रवयवांका प्रयोग मानते हैं (प्रमेयर० ३, ३७)। शालिकनाथ, बो मीमांसक प्रभाकरके श्रनुगामा है उन्होंने प्रकरणपिक्वकामें (पृ० ८३-८५), तथा पार्थसारांथ मिश्रने रक्षोकवार्तिककी ब्याह्यामें (अनु० रक्षो० ५४) मीमांसकसम्मत तीन श्रवयवांका ही निदर्शन किया है। वादिदेवका कथन शालिकनाथ तथा पार्थसारियके श्रनुसार हो है पर आ० हेमचन्द्र तथा श्रनन्तवीर्यका नहीं। श्रगर आ० हेमचन्द्र तथा श्रनन्तवीर्यका नहीं। स्थार स्थार स्थार हो है पर स्थार हो स्थार हो है पर स्थार हो स्थार हो स्थार हो है पर स्थार हो स्थार स्थार हो स्थार हो है पर स्थार हो स्थार हो हो स्थार हो है पर स्थार हो स्थार हो है पर स्थार हो हो स्थार हो है पर स्थार हो स्थार हो है पर स्थार हो स्थार हो हो स्थार हो है पर स्थार हो है पर स्थार हो स्थार हो है पर स्थार हो हो स्थार हो हो हो स्थार हो है पर स्थार हो हो स्थार हो है पर स्थार हो हो स्थार हो हो है पर स्थार हो है। हो स्थार हो है पर स्थार हो हो हो स्थार हो है। हो स्थार हो है पर स्थार हो है स्थार हो हो स्थार हो है स्थार हो है। हो स्थार हो है स्थार हो है स्थार हो है स्थार हो है। हो स्थार हो है स्थार हो है स्थार हो है स्थार हो हो है। हो स्थार हो है स्थार हो है स्थार हो है स्थार हो है। हो स्थार हो हो स्थार हो है स्थार हो है। हो स्थार हो हो हो स्थार हो है स्थार हो है। हो स्थार हो है स्थार हो है स्थार हो है स्थार हो है। हो स्थार हो हो स्थार हो है स्थार हो है। हो स्थार हो हो स्थार हो है स्थार हो है स्थार हो है। हो स्थार हो हो स्थार हो हो हो है। हो स्थार हो है स्थार हो ह

प्रतियोग्यसमानाधिकरण्यस्तमानाधिकरण्यस्ताभावप्रतियोगितावच्छे-इकावच्छिन्नं यन्न भवति!?—चिन्ता० गादा० पृ० ३६१ ।

२. 'तेन समें तस्य सामानाधिकरवयं व्याप्तिः।'-चिन्ता ० गादा ० पृ० ३६१।

सम्मत चतुरवयन कथनमें आन्त नहीं हैं तो समर्फना चाहिए कि उनके सामने चतुरवयनवादकी कोई मीमांसक परभ्या रही हो जिसका उन्होंने निर्देश किया है। नैयायिक पाँच अनयमेंका प्रयोग मानते हैं (१.१.३२)। बीद तार्किकः अधिक ने अधिक हेतु-दहान्त दो का ही प्रयोग मानते हैं (प्रमाणवा० १.२८; स्वादावर० १०५५६) और कम से कम केवल हेतुका ही प्रयोग मानते हैं (प्रमाणवा० १.२८)। इस नाना प्रकारके मतमेदके बीच जैन तार्किकोंने अपना मतः, जैसा अन्यत्र भी देखा जाता है, वैसे ही अनेकान्त दृष्टिके अनुसार निर्देकिकालि ही वियर किया है। दिगम्बर-श्वेताम्बर सभी जैनाचार्य अवयवध्योगमें किसी एक संख्याको म मानकर ओताकी न्यूनाधिक योग्यताके अनुसार न्यूनाधिक संख्याको मानते हैं।

माणिक्यनन्दीने कमसे कम प्रतिज्ञा-हेतु इन दो अवयवींका प्रयोग स्वीकार करके विशिष्ठ श्रीता की अपेचाने निगमन पर्यन्त पाँच अवयवींका भी प्रयोग स्वीकार किया है (परा० ३. ३७-४६)। आ० हमचन्द्रके प्रस्तुत स्वीके श्रीर उनकी स्वीपण एक्ति राज्दोंने भी माणिक्यनन्दीकृत स्व और उनकी प्रभाचन्द्र आदि कृत विशिष्ठ राज्दोंने भी माणिक्यनन्दीकृत स्व और उनकी प्रभाचन्द्र आदि कृत विशिष्ठ स्वावको ही स्वीकार करते हैं; परन्तु वादिदेवका मन्तन्य इसने जुदा है। वादिदेव स्रिने अपनी स्वीकार करते हैं; परन्तु वादिदेवका मन्तन्य इसने जुदा है। वादिदेव स्रिने अपनी स्वीकार करते हैं; परन्तु वादिदेवका मन्तन्य इसने जुदा है। वादिदेव स्रिने अपनी स्वीकार करते हैं; परन्तु वादिदेवका मन्तन्य इसने जुदा है। वादिदेव स्रिने अपनी स्वीकार करते हैं; परन्तु वादिदेवका मन्तन्य इसने जुदा है। वादिदेव स्रिने अपनी स्वीकार केवल हेत्रका ही प्रयोग पर्याप्त है (स्थाद्वादर० पु० ५४८), जैसा कि बीद्वीने भी माना है। अधिकारी विशेषके वास्ते प्रतिश और हेत्र दो। अन्यविष् अधिकारीके वास्ते प्रतिशा है। स्थाद्वादर० पु० ५६४)।

इस जगह दिगम्बर परस्पराको श्रपेदा श्वेताम्बर परम्परा की एक लास विशेषता प्यान में रखनी चाहिए, जो ऐतिहासिक महत्त्व की है। बह यह है कि किसी भी दिगम्बर आचार्य ने उस स्रति प्राचीन भद्रबाहुकर्तु के मानो जाने

१ 'बिख्यवयमं निद्धं चेव भएग्यंप् कत्यई उदाहरमां। आसन्त उ सीया' हेऊ वि कदिश्चि भगगेन्जा ॥ कत्थइ पञ्चावयदं दसहा वा सद्वहा न परिसिद्धं न य पुरा सद्यं भएगाई हिंदी समिश्चारमञ्जायं।' दशाः निः गाः ४६, ५०।

वाली नियु कि में मिर्दिष्ट व वर्शित दश अवयवाँ का, जो वात्स्यायन किवत दश अवयवां से भिन्न हैं, उल्लेख तक नहीं किया है, जब कि सभी श्वेताम्बर तार्किकों (स्याहादर० पृ० ५५६) ने उत्कृष्टवाद कथा में अधिकारी विशेषकें वास्ते पाँच अवगर्वों से आगे बहुकर नियुं किंगत दक्ष अवगर्वों के प्रयोग का भी निवुं कि के ही अनुसार वर्णन किया है। जान पड़ता है इस तपादत का कारण दिनम्बर परम्परा के द्वारा आगम आदि प्राचीन साहित्यका त्यक होना-यही है।

एक बात माश्चिक्यनन्दीने अपने सूत्रमें कही है वह मार्के की जान पड़ती है। सो यह है कि दो और पाँच अवयवींका अयोगमेद प्रदेशकी अपेचा से समम्तना चाहिए अर्थात् वादमदेशमें तो दो अवयवीका प्रयोग नियत है पर शासपदेशमें अधिकारीके अनुसार दी या पाँच अवयमींका प्रयोग वैकस्पिक है। बादिदेवकी एक खास बात भी स्मरण्में रखने बोग्य है। वह यह कि बैसा बीद निशिष्ट निहानीके नास्ते हेतु मात्रका प्रयोग मानते हैं वैसे ही बादिरेन भी विद्वान् अधिकारीके वास्ते एक हेतुमात्रका प्रयोग भी मान लेते हैं। ऐसा स्पष्ट स्वीकार आ॰ हेमचन्द्र ने नहीं किया है।

ई॰ १६३६ ] [ प्रमागा मीनांश

१ 'ते उ पर्निवमत्ती हेउविभत्ती विवक्खपितिमेही दिहती सामङ्का तप्यहिसेही निगमगां च ।'-दश्रा० नि० गा० १३७।

र 'दशावयवानेके नैयायिका बाक्ये १ अनक्षते-जिल्लामा संशयः शक्य-प्राप्तिः प्रयोजने स्वायब्यदास इति'—न्यावभा० १. १. १२ ।

# हेतु के रूप

0 0

हेतुके रूपके विषयमें दार्शनिकॉमें चार परम्पराएँ देखी जाती हैं—१-वैशेषिक, सांस्य, बौद्ध; र—नैयायिक; रे—ब्रज्ञातनामक; ४—जैन।

प्रथम परम्पराके अनुसार हेतुके पद्मस्त्व, सपद्मस्त्व और विवद्यापृत्तव में तीन रूप हैं। इस परम्पराके अनुगामी वैशेषिक, सांख्य और बीद तीन दर्शन हैं, जिनमें वैशेषिक और सांख्य ही प्राचीन जान पड़ते हैं। प्रत्यन्त और अनुमान रूप प्रमाशद्वय विभागके विश्वमें जैसे बीद तार्किकोंके जपर कथाद दर्शनका प्रभाव स्पष्ट है वैसे ही हेतुके भैरूप्यके विश्वमें भी वैशेषिक दर्शनका ही अनुस्त्य बीद तार्किकोंने किया जान पड़ता है'। प्रशस्तवाद खुद भी लिक्क स्वरूप वेश्व में में पक कारिकाका अवतर्श देते हैं जिसमें जिरूप हेतुका कास्यपक्षित रूप निर्देश है। माठर अपनी वृत्तिमें उन्हीं तीन रूपोंका निर्देश करते हैं (माठर भ)। अभिधर्मकोंश, प्रमाग्रसमुन्त्वय, न्यायप्रवेश (५०१), न्यायविन्दु (२, ५ से), हेतुबिन्दु (१०४) और तत्त्वसंग्रह (का०१२६२) आदि समो वीद्यम्योंमें उन्हीं तीन रूपोंके हेतु लज्ज्या मानकर विरूप हेतुका ही समर्थन किया है। तीन रूपोंके स्वरूपवर्णन एवं समर्थन तथा परपद्मिराकरणमें वितना विस्तार एवं विश्वदीकरण बीद प्रन्योंमें देखा जाता है उतना किसी केवल वैशेषिक मा सांख्य ग्रन्थमें नहीं।

नैयायिक उपर्युक्त त'न रूपेंके ग्रलावा ग्रवाधितविषयत्व ग्रीर ग्रवत्यिति-पव्तित्व ये दो रूप मानकर हेतुके पाञ्चरूपका समर्थन करते हैं। यह समर्थन सबसे पहले किसने शुरू किया यह निश्चय रूपसे ग्रभी कहा नहीं जा सकता। पर सम्भवतः इसका प्रथम समर्थक उद्योतकर (न्यायवा॰ १.१.५) होना चाहिए। हेतुबिन्दुके टीकाकार श्रवंटने (ए॰ २०५) तथा प्रशस्तपादानुगामी श्रीवरने नैयायिकोक्त पाञ्चरूपका बैरूपमें समावेश किया है। यद्यपि वाचरपति

१ मो । चारविट्स्डीके कथनानुसार इस नैकप्यके विषयमें बौद्धीका असर वैशेषिकोंके कपर है—Buddhist Logic vol. I P. 244.

२ 'पदनुमेयेन सम्बद्धं प्रसिद्धं च तदन्विते । तदभाये च नासयेव तिल्लक्षमतु-मापकम् ॥ विपरीतमतो यत् स्यादेकेन द्वितयेन वा । विद्वासिद्धसन्दिग्वमलिल्लं कारयपोऽज्ञवीत् ॥'-प्रशस्त्रक ए० २०० । कन्द्रली ए० २०३ ।

(तात्वर्ष १. १. ५; १. १. १६), जयन्त (न्यायम १० ११०) खादि पिछ्छे सभी नैवायिकोंने उक पाञ्चरूपका समर्थन एवं वर्णन किया है तथापि विचार-स्वतन्त्र न्यायपरम्परामें वह पाञ्चरूप मृतकपृष्टिकों तरह स्थिर नहीं रहा। गदाबर ग्रादि नैवायिकोंने ज्याति ग्रीर पद्धर्मतारूप हे हेतुके गमकतोपयोगी तीन रूपका ही ग्रवयवादिमें संस्वन किया है। इस तरह पाञ्चरूपका प्राथमिक नैयायिकामह शिविल होकर नैरूप्य तक ग्रा गया। उक्त पाञ्चरूपके ग्रवाया छुठा श्रशातन्त्व रूप गिनाकर पड्स्प हेतु माननेवालों भी कोई परम्परा थी विस्ता निर्देश ग्रीर खरडन ग्रवंट ने 'नैवायिक-मोमांसकादयः' ऐसा सामान्य कथन करके किया है। न्यायशास्त्रमें ग्रयमान लिक्कण करणताका जो प्राचीन मत (श्रयमान लिक्कण करणताका जो प्राचीन मत (श्रयमान लिक्कण ग्रायद उसी पड्स्प हेतुबादकी परम्परामें हो।

जैन परम्परा हेतुके एकरूपको हो मानती है और यह रूप है आवनाभाव-नियम। उसका कहना यह नहीं कि हेतुमें को तीन या पाँच रूपादि माने वाते हैं वे असत् हैं। उसका कहना मात्र इतना ही है कि वब तीन या पाँच रूप न होने पर भी किन्हीं हेतुओं सिर्विवाद सदनुमान होता है तब अविनाभाव-नियमके सिवाय सकलहेतुसाधारण दूसरा कोई लख्य सरलतासे बनाया हो नहीं वा सकता। अतपन तीन या पाँच रूप अविनाभावित्यमके यथासम्भव प्रपञ्चमात्र हैं। यद्यपि सिद्धसेनने न्यायावतारमें हेतुको साच्याविनाभावी कहा है फिर भी अविनाभावित्यम ही हेतुका एकमात्र रूप है ऐसा समर्थन करनेवाले सम्भवतः सर्वप्रथम पात्रस्वाभी हैं। तत्त्वसंग्रहमें शान्तरिवाले जैनपरम्परासम्भव अविनाभावित्यमरूप एक लक्ष्यका पात्रस्वामीके मन्तव्यरूपसे ही निर्देश करके खरहन किया है । जान पड़ता है पूर्ववर्ती अन्य बैनतार्किकोने हेतुके स्वरूप

१ 'पडल्स्यो हेत्रित्यपरे नैयायिकमीमांसकादयो मन्यन्ते । कानि पुनः यहरूपायि हेतोस्तीरेश्यन्ते इत्याह...तीयि नैतानि पद्मधर्मान्ययव्यतिरेकास्यायि, तथा अवाधितविषयत्यं चतुर्यं रूपम्...तथा विवाहतैकश्रस्यतं रूपान्तरम्— एका लेख्या यस्य हेतुद्रव्यस्य तदेकलस्यं...योकसंस्थाविष्ठलायां प्रतिहेतुर्राह् सामा हेतुव्यक्ती हेतुत्व तदा गमकत्वं न तु प्रतिहेतुस्रहितायामपि दित्यसंस्थायुक्ताः याम्...तथा आतत्वं च आनविषयत्वं च, न स्वस्रातो हेतुः स्वसत्तामत्रेण गएमको युक्त हति।'-हेतुवि० टी० पृ० २०५।

२. 'अन्ययेत्यादिना पात्रस्त्रामिमतमाशङ्को-मान्ययानुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम् । अन्ययानुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम् ॥'-तत्वरं० का० १३६४-६६ '

रूपसे ग्रिवनाभावनियमका कथन सामान्यतः किया होगा । पर उसका स्कृतिक समर्थन ग्रीर बौद्धसम्मत बैरूप्यका खरडन सर्वप्रथम पात्रस्वामीने हो किया होगा।

अन्ययानुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम्। नान्ययाऽनुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम्॥ न्यार्थाव० १० १०७

यह खएडनकारिका अकलहा विद्यानन्द (प्रमाखप० ए० ७२) आदिने उद्धृत की है वह पात्रस्वामिकत के होनो चाहिए। पात्रस्वामिक द्वारा को परसम्मत जैक्ट्यका खएडन जैनपरम्परामें गुरू हुआ उसाका पिछले अकल्झ (प्रमाणसंग ए० ६६ A) आदि दिगम्बर श्वेताम्बर तार्किकीने अनुसरण किया है। जैक्ट्यखनडनके बाद जैनपरम्परामें पाजक्ट्यका भी खण्डन गुरू हुआ। अतएव विद्यानन्द (प्रमाखप० ए० ७२), प्रमाचन्द्र (प्रमेषक० ए० १०३), बादी देवसूरि (स्वादादर० ए० ५२१) आदिके दिगम्बरीय श्वेताम्बरीय पिछले तकंत्रभ्योमें जैक्ट्य और पाञ्चकष्यका साथ ही स्विस्तर खण्डन देखा जाता है।

मानार्थ हैमचन्द्र उसी परम्पराको लेकर जैक्प्य तथा पाञ्चरूष्य दीनोका निरास करते हैं। यदापि विषयदृष्टिसे म्रा॰ हेमचन्द्रका खरहन विद्यानन्द स्थादि पूर्ववर्ती म्रानार्थोंके खरहनके समान ही है तथापि हनका शास्त्रिक साम्य विशेषता म्रान्यवर्धि की प्रमेयरन्मालांके साथ है। अन्य सभी पूर्ववर्ती जैनतार्किकोंसे म्रा॰ हेमचन्द्र की एक विशेषता को म्रानेक रयलोंमें देखी जाती है वह यहाँ भी है। वह विशेषता—संक्षेपमें भी किसी न किसी नए विचारका जैनपरम्परामें संबईक्तिश्चामत है। इम देखते हैं कि आ॰ हैमचन्द्रने बौद्धसम्मत बैक्परम्परामें संबईक्तिश्चामत है। इम देखते हैं कि आ॰ हैमचन्द्रने बौद्धसम्मत बैक्परमत पूर्वपच्च रखते समय जो विस्तृत अवतर्श्य स्थापिनदुक्ती धर्मोत्तरीय इत्तिमेरे अच्चरश्च लिया है वह अन्य किसी पूर्ववर्ती जैन तकंग्रन्थमें नहीं है। यद्यपि वह विचार बौद्धतार्किककृत है तथापि जैन तकंग्रास्थ है।

जपर जिस 'अन्यथानुपपन्नत्व' कारिकाका उस्लेख किया है वह निःसन्देह तर्किस होनेके कारण सर्वत्र बैनपरम्पराम प्रतिष्ठित हो गई है। यहाँ तक कि उसी कारिकाका अनुकरण करके विधानन्दने थीड़े हेर-फेरके साथ पाञ्चलप्य-खरूबन विध्यक भी कारिका बना डाली है—(प्रमाणपण पूण ७२)। इस कारिकाकी प्रतिष्ठा तर्कवल पर और दर्कक्षेत्रम ही रहनी चाहिए थी पर इसके प्रमायके कायल अवार्किक भक्तीने इसकी प्रतिष्ठा मनगहन्त दक्कसे बढ़ाई। और यहाँ तक वह बढ़ी कि खुद तर्कप्रन्यलेखक आचार्य भी उस कल्पित दक्कने

शिकार बने । किसी ने कहा कि उस कारिकाके कर्चा और दाता मुलमें सीमन्धरस्वामी नामक तीर्यंक्टर हैं। किसीने कहा कि सीमन्धरस्वामीसे पद्मावती नामक देवता इस कारिकाको लाई छीर पाक्लेसरी स्वामीको उसने वह कारिका दी। इस तरह किसी भी तार्किक मन्ध्यके मलमें से निकलनेकी ऐकान्तिक योग्यता रलनेवाली इस कारिकाको सीमन्बरस्वामोके मलमें से अन्वर्माक्तके कारगा जन्म लेना पड़ा-सन्मतिरी० पु० ५६६ (७)। ऋस्तु । जो कुछ हो श्रा॰ हेमचन्द्र भी उस कारिकाका उपयोग करते हैं। इतना तो श्रवश्य जान पहला है कि इस कारिकाके संभावतः उद्भावक पात्रस्वामी दिसम्बर परम्पराके ही हैं: क्योंकि मक्तिपूर्ण उन ममगढ़ना कल्पमार्ख्योंको सप्टि केवल दिगम्बरीय परम्परा तक ही सीमित है।

A PROPERTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.

the set of a second of the principal second of the second the file of a size of the species of a second

man from the country of the country of

THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE

All the property of the best of the party of

An are the transfer at

इं० १६३६ ] [ प्रमांख भीमांता

# हेतु के प्रकार

बैन तर्कपरम्परामें हेत्के प्रकारीका वर्णन तो श्रकलङ्के प्रन्थों ( प्रमाण्तं • पू॰ ६७-६= ) में देखा जाता है पर उनका विधि या निषेषसाधक रूपसे स्पष्ट वर्गीकरण इम माणिक्यनन्दी. विद्यानन्द ग्रादिके प्रन्योंमें ही पाते हैं। माणिक्यनन्दी, विद्यानन्द, देवसरि और आ० हेमचन्द्र इन चारका किया हुआ ही वह वर्गीकरण ध्यान देने योग्य है। हेतुप्रकारोंके जैनग्रवगत वर्गीकरण मुख्यतया वैशेपिक सूत्र श्रीर धर्मकीतिके न्यायविन्द्र पर श्रवलम्बित हैं। वैरोपिकसूत्र (६.२.१) में कार्य, कारण, संयोगी, समवायी और विरोधी रूपसे पञ्चवित्र लिंगका स्पष्ट निर्देश है। न्यायिनन्द्र (२.१२) में स्वभाव, कार्व और अनुपलम्भ रूपसे त्रिविध लिंगका वर्णन है तथा अनुपलव्धिके न्यारह प्रकार मात्र निषेधसाधक रूपसे वर्णित हैं, विधिसाधक रूपसे एक भी अनुपलिय नहीं बतलाई गई है। अकलङ्क ग्रीर माश्चिक्यनन्दीने न्यायविन्द्रकी श्चनपलिय तो स्वीकृत की पर उसमें बहुत कुछ सुधार और वृद्धि की। धर्मकीर्ति अनुलब्बि शब्द्धे सभी अनपलिवयोंको या उपलिवयोंको लेकर एकमात्र प्रतिपेचकी सिद्धि बतलाते है तब माखिक्यनन्दी अनुपलन्धिसे विधि और निषेध उमयकी निद्धिका निक्रपश करते हैं इतना ही नहीं बल्कि उपलव्यिकों भी वे विधि-निषेध उमयसाधक बतलाते हैं । विद्यानन्दका वर्गीकरस वैद्योपिकसूत्रके आधार पर है। वैशेषिकस्त्रमें अभूत भूतका, भूत अभूतका और भूत-भूतका इस तरह

१ 'स्वभावानुपलिवर्वया नाऽत्र घूम उपलिवलच्चण्यासस्यानुपलव्येरिति ।
कार्यानुपलिवर्थया नेहाप्रतिवद्धशमध्यानि घूमकारणानि सन्ति घूमाभावात् ।
व्यापकानुलव्यियया नाव शिशापा वृद्धाभावात् । स्वभाविवस्द्धोपलिव्ययया नाव शिशापा वृद्धाभावात् । स्वभाविवस्द्धोपलिव्ययया नाव शीतस्पर्शो घूमादिति ।
विवद्धयासोलव्ययया न भुवभावी भूतस्यापि भावस्य विनाशो हेर्यन्तरापेखणात् ।
कार्यविवद्धोपलिवर्थया नेहाप्रतिवद्धशमध्यानि शीतकारणानि सन्ति ग्रन्नेरिति ।
व्यापकविवद्धोणलिवर्थया नाव तुपारस्पर्शोऽप्नेरिति । कारणानुपलिवर्थया नाव घूमोऽप्न्यभावात् । कारणविवद्धोपलिवर्थया नास्य रोमहर्पादिविश्रोपाः शिवहित-द्वनिश्रोपत्वादिति । कारणविवद्धाः । व्यापलिवर्थया नास्य रोमहर्पादिविश्रोपाः शिवहित-द्वनिश्रोपत्वादिति । कारणविवद्धाः । व्यापलिवर्थया न रोमहर्पादिविश्रोपयुक्तयुक्तपवानवं प्रदेशो धूमादिति ॥'—स्यायविव २. वे २-४२ ।

२ परी० रे.५७-५६, ७८, ८६।

त्रिविधलिंग निर्दिष्ट है । पर विद्यानन्दने उसमें अभूत अभूतका—यह एक प्रकार यहाकर चार प्रकारों के अन्तर्गत सभी विधिनिषेत्रसायक उपलिख्यों तथा सभी विधिनिषेत्रसायक उपलिख्यों तथा सभी विधिनिषेत्रसायक अनुपलिख्यों का समावेश किया है (प्रमाणप॰ पृ॰ ७२-७४)। इस विस्तृत समावेशकरणमें किन्हीं पूर्वाचायों की संप्रहकारिकाओं का उद्धृत करके उन्होंने सब प्रकारों की सब संख्याओं को निर्दिष्ट किया है मानो विद्यानन्दक वर्गों करणमें वैशेषिक स्त्रके स्नलावा अक्तक या माणिक्यनन्दी जैसे किसी जैनता किका या किसी बौद तार्किक आधार है।

देवस्रिते अपने वर्गाकरणमें परीलामुखके वर्गाकरणको ही आधार माना हुआ जान पड़ता है फिर भी देवस्रिते इतना सुधार अवश्य किया है कि इव परीजामुख विधिसाधक छु: उपलिखकों (३.५६) और तीन अनुपलिखकों (३.६५) को वर्षित करते हैं तब प्रमास्तनयतत्त्वालोंक विधिसाधक छु: उपलिखकों (३.६५) का और पाँच अनुपलिखकों (३.६६) का वर्सन करता है। निषेध-साधकरूपसे छु: उपलिखकों (३.७१) का और सात अनुपलिखकों (३.७८) का वर्सन परीज्ञामुखनें है तब प्रमास्तनयत्त्वालोंकमें निषेधसाधक अनुपलिख (३.६०) और उपलिख (३.७६) दोनों सात-सात प्रकार की हैं।

श्राचार्य हेमचन्द्र वैशेषिकत्त्र और न्यायिनन्दु दोनोंके आधार पर विधानन्दको तरह वर्गीकरण करते हैं फिर भी विधानन्दसे विभिन्नता यह है कि आ॰ हेमचन्द्रके वर्गीकरण में कोई भी श्रन्पलिच विधिसाधक रूपसे वर्णित नहीं है किन्तु न्यायिनन्द्रकी तरह मात्र निधेधसाधकरूपसे वर्णित है। वर्गीकरणकी श्रनेक-विधता तथा भेटोंकी संख्यामें न्यूनाधिकता होने पर भी तत्त्वतः सभी वर्गीकरणोंका सार एक ही है। वाचस्पति मिश्रने केवल बौद्धसम्मत वर्गीकरणका ही नहीं बिहक वैशेषिकस्त्रमत वर्गीकरणका ही नहीं बिहक वैशेषिकस्त्रमत वर्गीकरणका भी निरास किया है (तात्पर्य० पृ० १५८-१६४)।

१ 'विरोध्वभूतं भूतस्य। भूतमभूतस्य। भूतो भूतस्य।'—वै०स्० र. ११-१२।

र 'अत्र संग्रहरूलोकाः — त्यारकार्यं कारणव्याप्यं प्राक्षहोत्तरचारि च ।
लिङ्गं तव्लच्याप्तेर्भृतं भृतस्य साथकं ॥ योडा विरुद्धकार्यादि साज्ञादेवोपः
विर्यातम् । लिङ्कं भृतमभृतस्य लिंगलज्ञस्योगतः । पारम्पर्यानु कार्यं स्थात्
कारणं व्याप्यमेव च । सहचारि च निर्दिष्टं ग्रत्येकं तच्चतुर्विधम् ॥ कारणाद्
दिश्रकार्यादिमेदेनोदाद्धतं पुरा । यथा योडश्यमेदं स्थात् द्वाविश्रातिविधं ततः ॥
लिङ्कं समुदितं ज्ञेयमन्यथानुपपत्तिमत् । तथा भृतमभृतस्याप्युक्षमन्यदपीदश्यम् ॥
अभृतं भृतमुजीतं भृतस्यानेकथा बुधैः । तथाऽभृतमभृतस्य यथायोग्यमुदाहरेत् ॥
वदुषाप्येवगाख्यातं संशेपंण चतुर्विचम् । अतिसंक्षेत्रतो द्वेषोपलम्भानुपक्तममभृत् ॥
-प्रमाखप० प्र० ७४-७५ ।

## कारण और कार्यलिङ्ग

J. mid

कार्येलिङ्गक अनुमानको तो सभी मानते हैं पर कारणलिंगक अनुमान माननेमें मतभेद है। बौद्धतार्किक लासकर धर्मकीर्त्ति कहीं भी कारणलिंगक अनुमान मानका खीकार नहीं करते पर वैशेषिक, नैपायिक दोनों कारणलिंगक अनुमान को प्रथमते ही मानते आए हैं। अपने पूर्ववर्ती सभी बैनतार्किनोंने बैसे कारण-लिंगक अनुमानका बड़े जोरोंसे उपपादन किया है वैसे ही आ० हेमचन्द्रने भी उसका उपपादन किया है। आ० हेमचन्द्र न्यायवादी शब्दसे धर्मकीर्तिको ही सचित करते हैं। यद्यपि आ० हेमचन्द्र धर्मकार्तिके मन्तन्यका निरसन करते हैं तथापि उनका धर्मकीर्तिके प्रति विशेष आदर है जो 'सद्मदिशीनापि' इस शब्द से व्यक्त होता है—अ० भी० पृ० ४२।

कार्येलिंगक अनुमानके माननेमें किसीका मतमेद नहीं फिर माँ उसके किसीकिसी उदाहरणमें मतमेद खाता है। 'जीवत् शरीर सात्मकम्, प्राणादिमत्वात्'
इस अनुमानको बीद स्टन्तुमान नहीं मानने, वे उसे मिण्यानुमान मानकर
हेत्वामासमें प्राणादिहेतुको मिनाते हैं ( न्यायिक १ म्ह. )। बौद्ध लोग इतर
दार्थानकोंकी तरह शरीरमें वर्तमान नित्य आत्मतत्वको नहीं मानते इसीसे वे
अन्य दार्थानिकसमान सात्मकत्वका प्राणादि द्वारा अनुमान नहीं मानते, जबिक वैशेषिक, नैयायिक, जैन आदि सभी प्रयगात्मवादो दर्शन प्राणादि द्वारा शरीरमें आत्मितिह मानकर उसे सदनुमान ही मानते हैं। अत्यय आत्मवादो दर्शन निकोंके लिए यह सिद्धान्त आवश्यक है कि स्पत्नृहत्तित्व का अन्वयको स्ट्हेत्र का अनिवाय कर न मानना। केक्त व्यतिस्कवात अर्थात् अन्ययस्य लिंगको भी वे अनुमितिप्रयोजक मानकर प्राणादिहेतुको स्ट्हेत्र मानते हैं'। इसका समर्थन नैयायिकोंको तरह बैनताकिकोंने बढ़े विखारसे किया है।

आ॰ हेमचन्द्र भी उसीका अनुसरण करते हैं, और कहते हैं कि अन्वयके अभावमें भी हेत्वाभास नहीं होता इसलिए अन्वयको हेतुका रूप भानना न चाहिए। बौद्धसमान लासकर धर्मकोर्तिनिर्दिष्ट अन्वयसन्देहका अनैकान्तिक-

१ 'केवलञ्चिरिकिसं स्वीदृशमात्मादिशसावने परममलपुपेद्वितुं न शक्नुम इत्यवनामाष्यमपि व्यासपाने लेवः ।'—स्याम० पृ० ५,७८ । तात्पर्व० पु० २८३ । कन्दली पु० २०४ ।

प्रयोजकत्वरूपने खरहन करते हुए श्रा॰ हेमचन्द्र कहते हैं कि व्यतिरेकाभावमात्र को ही विरुद्ध श्रीर अनैकान्तिक दोनोंका प्रयोजक मानना चाहिए। वर्मकीर्तिने न्यायविन्दुमें व्यतिरेकाभावके छाय अन्वयसन्देहको भी अनैकान्तिकताका प्रयोजक कहा है उतीका निषेष श्रा॰ हेमचन्द्र करते हैं। न्यायवादी धर्मकीरिके किसी उपलब्ध अन्यमें, जैशा ख्रा॰ हेमचन्द्र जिसते हैं, देखा नहीं जाता कि व्यतिरेकाभाव ही दोनों विरुद्ध श्रीर अनैकान्तिक या दोनों प्रकारके अनैकान्तिक का प्रयोजक हो। तय 'न्यायवादिनापि व्यतिरेकाभावादेव हेन्द्याभावाद्यक्ती' यह आ॰ हेमचन्द्रका कथन असंगत हो बाता है। धर्मकीरिके किसी अन्यमें इस आ॰ हेमचन्द्रका कथन असंगत हो बाता है। धर्मकीरिके किसी अन्यमें इस आ॰ हेमचन्द्रका कथन असंगत हो बाता है। धर्मकीरिके किसी अन्यमें इस आ॰ हेमचन्द्रका कथन असंगत हो करना चाहिए कि न्यायवादीने भी दो हेन्द्राभास कई है पर उनका प्रयोजकरूप बेसा हम मानते हैं वैसा व्यतिरेकाभाव ही माना जाय क्योंक उस अश्वमें किसीका विवाद नहीं अत्यय निर्ववादरूपने स्वीकृत व्यतिरेकाभावको ही उक्त हेन्द्वाभासद्वयका प्रयोजक मानना, अन्वय-सन्देहको नहीं।

यहाँ एक बात खास लिख देनी चाहिए ! वह यह कि बौद तार्किक हेतके है सप्यका समर्थन करते हुए अन्वयको आवश्यक इसलिए बतलाते हैं कि वे विच्वासत्त्वरूप व्यतिरेकका सम्भव 'सपञ्च एव सत्त्व' रूप अन्वयके विना नहीं मानते । वे कहते हैं कि अन्वय होनेसे ही व्यतिरेक फलित होता है चाहे वह किसी वस्तुमें फलित हो या अवस्तुमें। अगर अन्वय न हो तो व्यतिरेक भी समाव नहीं । अन्वय और व्यक्तिक दोनों रूप परस्तराश्चित होने पर भी बीद वार्किकोंके मतसे भिन्न ही हैं। अतएक वे व्यतिरेक की तरह अन्वयके अपर भी समान ही भार देते हैं। जैनपरम्पा ऐसा नहीं मानती। उसके अनुसार विपच्चावृत्तिरूप व्यतिरेक ही हेतुका मुख्य खरूप है। जैनपरम्पराके अनुसार उसी एक ही रूपके अन्वय या व्यक्तिक हो जुदे धुदे नाममात्र है। इसी सिद्धान्त-का अनुसरमा करके आ। हेमचन्द्रने अन्तमें कह दिया है कि 'समझ एव सत्त्व' को खगर अन्वय कहते हो तब वो वह हमारा अभियेत अन्यथानुपपत्तिकप व्यतिरेक ही हुआ। सारांश यह है कि बौद्धतार्किक विस तरवको अन्वय और व्यतिरेक परस्पराश्रित रूपोंमें विभाजित करके दोनों ही रूपोंका हेतुल इनामें सभावेरा करते हैं, जैनताकिक उसी तत्त्वको एकमात्र अन्यथानुवर्णत या व्यति-रेकरूपमें खीकार करके उसकी दूसरी भावात्मक बाबुको लच्यमें नहीं सेते।

१ 'अनमोरिव द्वयों रूपयोः सन्देहेऽनैकान्तिकः ।'—स्यायवि० ३. ६८ ।

237

पद्म के शंबन्ध में यहाँ चार वातों पर विचार है—१-पद्म का जदाय— स्वरूप, २--बद्गान्तर्गत विशेषण की व्यावृत्ति, ३--पद्म के आकारनिर्देश, ४--उसके प्रकार।

१-बहुत पहिले से ही पद्ध का स्वरूप विचारपथ में आकर निश्चित सा ही गया था फिर मी प्रशस्तपाद ने प्रतिशाल खुग करते समय उसका चित्रण स्वष्ट कर दिया है । न्यायप्रवेश में शीर न्यायिन हु में को यहाँ तक खद्ध की मापा निश्चित हो गई है कि इसके बाद के सभी दिगम्बर-श्वेताम्बर तार्किकों ने उसी बीड मापा का उन्हीं शब्दों से या पर्यायान्तर से अनुवाद करके ही अपने-अपने अन्यों में पद्ध का स्वरूप बतलाया है जिसमें कोई न्यूनाधिकता नहीं है।

र—सद्या के इष्ट, ससिद, और अवाधित इन तोनों विशेषमां की न्या-इति प्रशस्तपद और न्यायप्रवेश में नहीं देली वाती किन्तु अवाधित इस एक विशेषण की व्याष्ट्रित उनमें स्पष्ट हैं। न्यायदिन्दु में उक्त तीनों की न्याष्ट्रित है।

१ 'प्रतिविधादविधितवर्मविशिष्टस्य धर्मिगोऽपरेशिवयमापादवितं उद्देशमानं प्रतिज्ञा .. अविरोधिमह्गात् प्रत्यवानुमानाम्युपगतस्यशास्त्रवचनविरोधिनो निरम्ता भवन्ति'—प्रशस्त्र ५० २३४ ।

२ श्तत्र पद्मः प्रसिद्धो वर्गी प्रसिद्धांवशेषेना विशिष्टतया स्वयं साच्यत्वेते-श्वितः । प्रत्यद्वाचाविषद्भ इति वाक्यशेषः । तदाया नित्यः शब्दोऽनित्यो वेति ।'— न्यावप्रश्र १० १ ।

१ 'स्वरूपेयोव स्वनभिष्ठोऽनिराकृतः पद्म इति । याविष्ठ ३. ४०।

४ 'थयाऽनुष्योऽस्तिरिति प्रत्यञ्चविरोधी, धनमम्बर्गाति अनुमानविरोधी, बाह्ययोन सुरा पेयेत्याममविरोधी, वैरोधिकस्य सत्कार्यमिति जुवतः स्वशास्त्रविरोधी, न सन्दोऽर्यप्रत्यायक इति स्वयचनविरोधी ।'-प्रशस्त । पृ० २३४। 'साधितुः निश्चीय प्रत्यज्ञादिविरुद्धः पञ्चामासः। तथ्यमा—प्रत्यज्ञविरुद्धः, अनुमानविरुद्धः, आगमविरुद्धः, लोकविरुद्धः, स्वयचनविरुद्धः, अप्रतिद्वविरोधगः, अप्रसिद्धविरोधगः, अप्रतिद्वीभयः, प्रसिद्धसम्बन्धस्त्रेति ।'-न्यायप्र पृ० २।

५. 'स्वरूपेग्रेति साध्यत्वेनेष्टः । स्वरूपेग्रेपेति साध्यत्वेनेष्टो न सावनत्वेनापि । यथा राज्यस्वानित्यत्वे साध्ये चाचुपत्वं हेतुः, राज्येऽसिद्धत्वात्साध्यम्, न पुनस्तदिह्

जैनवन्यों में भी तीनों विशेषणों को व्यावृत्ति स्पष्टतया नतलाई गई है। इतना ही है कि माणिक्यनन्दी ( परी० ३. २०. ) और देवसूरि ने ( प्रमाणन० ३. १४-१७ वो समी व्यावतियाँ धर्मनीति की तरह मूल सूत्र में ही दरसाई हैं जब कि आ। हेमचन्द्र ने दो विशेषणों की व्याष्ट्रियों को इति में बतलाकर सिर्फ अबाध्य विशोपण की व्यावृत्ति को सूत्रबद्ध किया है। प्रशास्त्रपाद ने प्रत्यक्त-विरुद्ध, भ्रानमानविरुद्ध, श्रागमविरुद्ध, स्वशास्त्रविरुद्ध श्रीर स्ववचनविरुद्ध स्व से पाँच बाधितपद्ध बतलाए है। न्यायप्रवेश में भी बाबितपद्ध तो पाँच ही है पर स्वशास्त्रविरुद्ध के स्थान में बोकविरुद्ध का समावेश-है। स्यायविन्द्र में आगम और लोकनिकड दोनों नहीं है पर प्रतीति-विरुद्ध का समावेश करके कुछ प्रत्यव, अनुमान, स्ववचन और प्रतीति-विरुद्ध रूप से चार वाधित बतलाए हैं। जान पढ़ता है, बौद्ध परम्परागत द्यागमग्रामायय के श्रस्वीकार का विचार करके धर्मफीर्ति ने आगमविरुद्ध को हटा दिया है । पर साथ ही प्रतीतिविद्य को बदावा । माणिक्यनन्दी ने (परी० ६.१५ ) इस विषय में न्याविन्द्र का नहीं पर न्यावप्रवेश का अनुसरण करके उसी के पाँच याधित पर मान निये जिनको देवसूरि ने मी मान सिया। श्राह्मचा देवसरि ने ( प्रमाणन ० ६. ४० ) माणिक्यनन्दी का श्रीर न्यायमवेश का अनुसरम् करते हुए भी आदिपद रस दिया और अपनी व्याख्या रतनाकर में स्मरणविषद, तर्वविषद रूप से अन्य वाधित पद्यों को भी दिखाया। आर देमचन्द्र ने न्यायविन्द्र का प्रशीतिविक्द ले लिया, बाकी के पाँच न्यायप्रवेश और परीचानुस के लेकर कुल छः वाधित पद्मों को सुत्रवद किया है। माठर ( सांस्थकार ५ ) जो संभवतः न्याबप्रदेश से प्राने हैं उन्होंने पदामासी की

सायतंनेष्टं साधनत्वेनाप्यमिधानात् । स्वयमिति बादिना । यसदा साधनमाह । एतेन वर्षापे क्वचिष्णाले स्थितः साधनमाइ, तच्छालकारेषा तस्मिन्वर्मिवयनेकथ-मांस्युपयमेऽपि, यस्तदा तेन वादिना धर्मः स्वयं साधिवत्तिमष्टः स एव साध्यो नेतर इत्युक्तं मवति । इष्ट इति यात्रार्थे विवादेन साधनमुद्यम्यस्तं तस्य सिद्धि-मिच्छता सोऽनुक्तोऽपि वचनेन साध्यः । तद्धिकरण्याद्धिवादस्य । यथा परार्था-श्रन्तुरादयः संचातत्वाच्छ्यनगसनाद्यङ्गवद् इति, अत्रात्मार्था इत्यनुक्तव्यादमार्थता साध्या, अनेन नोक्तमात्रमेव साध्यामत्वुक्तं मवति । अनिगञ्चत इति पतल्लक्षण-योगेऽपि यः साध्योद्धिमिद्योऽत्यर्थः प्रत्यद्वानुमानप्रतीतिस्ववचनैनिग्रिकविते न स पद्य इति प्रदर्शनार्थम् ।'- त्यायवि ३. ४१-५० ।

नंद संख्या मात्र का निर्देश किया है, (उदाहरण नहीं दिये। न्यायप्रवेश में सीटाहरण नव पद्धामास निर्दिष्ट हैं।

१—आ। हैमचन्द्र ने साध्यधर्मीविशिष्ट धर्मी को और साध्यधर्म मात्र को पद्ध कहकर उसके दो आकार बतलाए हैं, जो उनके पूर्वसतों माणिक्यनन्दी (१.२५-२६, १२) और देवस्थि ने (१.१६-१८) भी बतलाए हैं। धर्मकीलि ने सूत्र में तो एक ही आकार निर्दिष्ट किया है पर उसकी न्याख्या में धर्मीतर ने (२.८) केवल धर्मी, केवल धर्म और धर्मधर्मिसमुदाय कर से पद्ध के तीन आकार बतलाए हैं। साथ ही उस प्रत्येक आकार का उपयोग किस-किस समय होता है यह भी बतलाया है जो कि अपूर्व है। बाल्यायन ने (न्यायमा० १.१.३६) धर्मिलिशिष्ट धर्मी और धर्मितिशिष्ट धर्म कर से पद्ध के दो आकारों का निर्देश किया है। पर आकार के उपयोगों का वर्धन धर्मीतर की उस व्याख्या के अलावा अन्यव पूर्व प्रत्यों में नहीं देखा जाता। माणिक्यनन्दी ने इस धर्मोत्तरीय वस्त को सूत्र में ही अपना लिया जिसका देवस्थि ने भी तुत्र दारा ही अनुकरण किया। आ० हेमचन्द्र ने उसका अनुकरण तो किया पर उसे सुबबद न कर हित्त में ही कह दिया—प्र० मी० १.२. १३-१७।

४ - इतर सभी जैन तार्किकों की तरह आ० हमचन्द्र ने भी प्रमाणित्द, विकल्पित्द और उमयसिद का से पंच के तीन प्रकार बतलाए हैं। प्रमाणितद पद्म मानने के बारे में तो किसी का मतमेद हैं ही नहीं, पर विकल्पित्द और उमयसिद पद्म मानने में मतभेद हैं। विकल्पितद और प्रमाण-विकल्पितद और प्रमाण-विकल्पितद पद्म के विवद, जहाँ तक मालून है, सबसे पहिले प्रश्न उठानेवाले वर्मकोर्ति ही हैं। यह अभी निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता कि वर्मकीर्ति का वह आद्येप मीमासकों के ऊपर रहा या जैनों के ऊपर या दोनों के ऊपर। फिर भी इतना निश्चित रूप से कहा जा तकता है कि वर्मकीर्ति के उस आद्येप का सिस्तर जवाद जैन तर्कशन्यों में ही देखा जाता है। जवाद की जैन प्रकिया में सभी ने वर्मकीर्ति के उस आद्येप पद्म (प्रमाणवा० १.१६२) को उद्गत भी किया है।

मिशिकार गङ्गेश ने " पचता का जो अन्तिम और स्वमतम निरूपश

१ 'उच्यते-िम्पाविषाविरहसङ्कृतसायकप्रमाणामावो यत्रास्ति स पद्धः, तेन सिपाविषाविरहसङ्कृतं सावकप्रमाणं वदास्ति स न पद्धः, यत्र सावकप्रमाणे सत्त्वसति वा सिवाविषण यत्र वोमपाभावस्तत्र विशिष्टामावात् पद्धन्तम् ।'-विन्ता० अनु० गादा० ५० ४३१-३२ ।

किया है उसका आ० हेमचन्द्र की कृति में आने का सम्मय ही न था किर मी प्राचीन और अर्थाचीन सभी पद्म लच्चणों के तुलनात्मक दिचार के बाद इतना तो अवश्य कहा जा सकता है कि गङ्गेरा का वह परिष्कृत विचार सभी पूर्ववर्ती नैयायिक, बौद और जैन अन्यों में पुरानी परिमापा और पुराने दल से पाया जाता है।

इंड १६३६ ]

[ प्रमाया मीमांना

## दृष्टान्त विचार

इष्टान्त के विषय में इस जगह तीन वार्ते प्रस्तुत हैं-१-अनुभानाङ्गल का भ्रम, २-लक्ष्य, ३-उपयोग ।

१—वर्मकीर्ति ने हेतु का वैरूप्यक्यन जो हेतुसमर्थन के नाम से प्रसिद्ध है उसमें ही हप्टान्त का समावेश कर दिया है अतएव उनके मतानुसार हप्टान्त हेतुसमर्थनघरक रूप से अनुमान का अब्ब है और वह भी अविद्वानों के वास्ते । विद्वानों के वास्ते तो उक्त समर्थन के सिवाय हेतुमात्र ही कार्यसाधक होता है (प्रमाखना० १.२८), इसलिए हप्टान्त उनके लिए अनुमानाङ्ग नहीं । माणिक्यनदी (३ ३७-४२), देवसूरि (प्रमाखन० १.२८, ३४-३८) और आ० हेमचन्द्र (प्र० मी० पु० ४७) सभी ने हप्टान्त को अनुमानाङ्ग नहीं माना है और विकल्प द्वारा अनुमान में उसकी उपयोगिता का खरहन भी किया है, फिर भी उन सभी ने केवल मन्दमति शिष्यों के लिए परार्थानुमान में (प्रमाखन० १.४२, परी० ३.४६) उसे व्याप्तिस्मारक बतलाया है तब प्रश्न होता है कि उनके अनुमानाङ्गत्व के खरहन का अर्थ क्या है? इसका जबाद परी है कि इन्होंने जो हप्टान्त की अनुमानाङ्गता का प्रतिपेध किया है वह सकलानुमान की हिट से अर्थात् अनुमान मात्र में हप्टान्त को वे अङ्ग नहीं मानते । सिद्धसेन ने भी पहीं माव संद्विस रूप में सुचित किया है (न्याया० २०)। अतएव विचार करने पर बीद और जैन तात्पर्य में कोई लास अन्तर नजर नहीं अला।

२—हष्टान्त का सामान्य सञ्चल न्यावसूत्र (१.१.२५) में है पर बीद मन्यों में वह नहीं देखा जाता। माखिक्यनन्दी ने भी सामान्य सञ्चल नहीं कहा जैसा कि सिद्धसेन ने पर देवत्रि (प्रभाणन० १.४०) और आ० हेमचन्द्र ने सामान्य लज्जा मी अतला दिया है। न्यायसूत्र का ह्यान्तलज्जा इतना व्यापक है कि अनुमान से भिन्न सामान्य व्यवहार में भी वह लागू पड़ जाता है जब कि जैनों का सामान्य ह्यान्तलज्जा मात्र अनुमानोग्योगी है। साक्ष्म्य वैश्वम्य क्रिप से ह्यान्त के दो भेद और उनके अलग-श्रलग लज्जा न्यायमवेश (६०१,२), न्यायावतार (का०१७,१८) में वैसे हो देखे जाते हैं जैसे परीज्ञामुख (३.४७ से) आदि (प्रमाणन०३.४१ से) पिञ्जले प्रन्थों में।

३—हष्टान्त के उपयोग के संबन्ध में जैन विचारतरणी ऐकान्तिक नहीं। जैन तार्किक परायांनुमान में जहाँ श्रोता अञ्चलक हो वहीं दृष्टान्त का सार्थक्य मानते हैं। स्वायांनुमान स्थल में मो जो प्रमाता ज्याति संबन्ध को भूल गया हो उसी को उसकी याद दिलाने के वास्ते दृष्टान्त को चारतार्थंता मानते हैं— (स्वादादर० ३, ४२)।

The same of the same of the same of

[ 3535 of

[ प्रमाण मीमांसा

## हेत्वाभास

हेत्वामास सामान्य के विभाग में वार्किकों की विश्वतिपत्ति है। श्रद्धपाद पै पाँच हेत्वामासों को मानते व वर्णन करते हैं। क्याद के सूत्र में र सप्टतया वीन हेत्वामासों का निर्देश हैं, तथापि प्रशस्तपाद उस सूत्र का श्राग्य वतकाते हुए चार हेत्वामासों का वर्णन करते हैं। श्राप्तद, विरुद्ध श्रीर श्रनेकान्तिक यह तीन तो श्रद्धपादकथित पाँच हेत्वामासों में भी श्राते ही हैं। प्रशस्तपाद ने श्रनच्यवसित नामक चौया हेत्वामास बतलाया है को न्यायसूत्र में नहीं है। श्रद्धपाद श्रीर क्याद उभव के श्रद्धगामी भासकृत ने छः हेत्वामास विश्वत किये हैं जो न्याय श्रीर वैशेषिक दोनों प्राचीन परम्पराश्री का दुख जोड़ मात्र है।

दिङ्नाग कर्नु क माने जानेवाले न्यायप्रवेश में श्रिष्ठिद, विरद्ध श्रीर अनिकानिक इन तीनो का ही संग्रह है। उत्तरक्षी धर्मकीचि श्रादि सभी बौद्ध ताकिकों ने भी न्यायप्रवेश की ही मान्यता को दोइराया और स्पष्ट किया है। पुराने सांख्याचार्य माठर ने भी उक्त तीन ही है त्यामासी का स्वन व संग्रह किया है। जान पढ़ता है मूल में सांख्य और क्याद की है त्यामाससंख्या विषयक परम्परा एक ही रही है।

जैन परम्परा वस्तुतः क्याद, सांख्य श्रीर बीद परम्परा के अनुसार तीन ही हेत्याभासों को मानती हैं । सिद्धतेन श्रीर वादिदेव ने (प्रमाणन० ६. ४७)

१ न्यायस्० १. २. ४।

२ 'श्रमांसदोऽनपदेशोऽसन् संदिग्धरचानपदेशः।'-वै० स्० १.१. १५।

३ 'एतेनासिद्धिसद्धसन्दिग्याच्यवसित्यचनानाम् अनपदेशत्वमुक्तं भवति ।'
-मश्रा० पु० २३८ ।

४ 'श्रसिद्धविदद्धानैकान्तिकानस्यवसितकातात्वयापदिष्टप्रकरण्समाः ।' -न्यायसार पुरु ७ ।

५ 'श्रसिद्धानैकान्तिकविदद्धा हेत्वामासाः ।'-न्यायप्र० ५० ३ ।

६ 'अन्ये देखामासाः चतुर्वश अभिदानैकान्तिकविददादयः ।'-माठर ५।

७ 'त्रासिस्स्वप्रवीतो यो योऽन्यसँबोववद्यते । विस्त्रो योऽन्यसाप्यत्र युक्तो-ऽनैकान्तिकः स द्व ॥'-न्याया० का० २३ ॥

अतिब आदि तीनों का ही वर्णन किया है। आ॰ हेमचन्द्र भी उसी मार्ग के अनुगामी हैं। आ॰ देमचन्द्र ने न्यायस्त्रीक कालातीत आदि दो देखामासी का निरास किया है पर प्रशस्तपाद और भासर्वश्रक्षित अन्यवसित हेत्वामास का निरास नहीं किया है। जैन परम्परा में भी इस जगह एक मतमेद है-वह यह कि अकबह और उनके अनुगामी माणिक्यनन्दी आदि दिगम्बर वार्किकों ने चार इत्वामास वतलाए हैं श्रेनमे तीन तो असिद आदि साधारण ही हैं पर चौथा श्रिकिञ्चित्कर नामक हेत्वामास विज्ञकल नया है जिसका उल्लेख ग्रान्यत्र कही नहीं देखा जाता। परन्तु यहाँ त्मरण रखना चाहिए कि जयन्त मह ने भ्रपनी न्यायमञ्जरी में अन्ययासिद्धापरपर्याय अप्रयोजक नामक एक नये हेत्वाभास को मानने का पूर्वपत्त किया है जो वस्तुतः जयन्त के पहिले कभी से चला आता हुआ जान पड़ता है। अप्रयोजक और अकिश्चित्कर इन दो शब्दों में स्पष्ट मैद होने पर भी श्रापाततः उनके अर्थ में एकता का भास होता है। परन्तु जयन्त ने अपयोजक का जो अर्थ बतलाया है श्रीर अकिञ्चित्कर का जो अर्थ माणिक्य-नन्दी के अनुयायी प्रभावन्द्र ने ३ किया है उनमें बिलकुल अन्तर है, इससे यह कहना कठिन है कि अप्रयोजक और अकिञ्चितकर का विचार मूल में एक है; फिर भी यह प्रश्न हो ही जाता है कि पूर्ववर्ती बौद वा जैन न्यायग्रन्थों में ऋकिञ्चित्कर का नाम निर्देश नहीं तब झकला ने उसे स्थान कैसे दिया, अतएव यह सम्भव है कि अप्रयोजक या अन्ययासिख माननेवाले किसी पूर्ववर्ती तार्किक ब्रन्य के आधार पर ही ब्रक्तक्क ने अकिञ्चित्कर हैत्वामास की ब्रपने टंग से नई सृष्टि की हो। इस अकिश्चित्कर हेत्वामास का खएडन केवल वादिदेव के सूत्र की व्याख्या ( स्याद्वादर० पृ० १२३० ) में देला जाता है।

१ 'असिंदश्चात्तुधन्वादिः शब्दानित्यत्वसाधने । अन्वयासम्भवाभावभेदात् स बहुचा स्मृतः ॥ विच दासिद्धसंदिग्धैरकिञ्चित्वरविस्तरैः ।'-न्यायवि० २. १९५-६ । परी० ६. २१ ।

र 'बन्ये द्व श्रन्ययासिदालं नाम तन्त्रे दमुदाहरन्ति यस्य हेतोर्धर्मिण् वृत्तिर्भवन्यपि साध्यवर्मप्रयुक्ता भवति न, सोऽन्ययासिद्धो यथा नित्या मनःपर-भाणवो मूर्जेत्वाद् यटवदिति ......स चात्र प्रयोजयप्रयोजकमावो नास्तीत्यत एवायमन्ययासिद्धोऽप्रयोजक इति कृष्यते । कथं पुनरस्याप्रयोजकत्वमवगतम् !!-न्यायम० पृ० ६०७ ।

३ 'सिंदे निर्धाते प्रमाणान्तरात्साच्ये प्रत्यज्ञादिवाचिते च हेट्र्न किञ्चित्वरोति इति अकिञ्चित्वरोऽनर्थकः ।'-प्रमेयक० पु० १६३ A ।

ऊपर जो देलामाससंख्या विषयक नाना परम्पराएँ दिखाई गई हैं उन सब का मतभेद मुख्यतया संख्याविषयक है, तत्त्वविषयक नहीं। ऐसा नहीं है कि एक परम्परा जिसे अमुक देखामांच रूप दोष बहुती है अगर वह सचमुच दोष हो तो उसे दूसरी परम्परा स्वीकार न करती हो। ऐसे स्पन्न में दूसरी परम्परा या तो उस दोष को अपने अभिन्नेत किसी इत्वाभास में अन्तर्भावित कर देती है या पद्माभास खादि ऋन्य किसी दोष में या ऋपने श्राभिपेत हेत्वाभास के किसी न किसी प्रकार में।

आ॰ हेमचन्द्र ने देखामास (प्र॰ मी॰ २. १. १६) शब्द के प्रयोग का अनीचित्य बतलाते हुए भी साधनामास अर्थ में उस शब्द के प्रथोग का समर्थन करने में एक तीर से दो पत्नी का वेच किया है-पूर्वाचायाँ की परम्परा के अनुसरण का विवेक भी बतलाया और उनकी गलती भी दशाई। इसी तरह का विवेक माखिवयनन्दी ने भी दर्शाया है। उन्होंने ग्रपने पूल्य अकताङ्कायत श्रकिञ्चित्कर देत्वामास का वर्णन तो किया; पर उन्हें जब उस देत्वामास के श्रहण स्वीकार का श्रीचित्य न दिखाई दिया तब उन्होंने एक सूत्र में इस दक्ष से उसका समर्थन किया कि समर्थन भी हो छोर उसके झलग खीकार का श्रनीचित्य भी व्यक्त हो-'लच्या एवासी दोषो व्यत्यन्नप्रयोगस्य पह्नदोषेगीय

इष्टत्वात्'-(परी॰ ६. ३६)।

न्यायस्त्र (१.२.८) में असिद का नाम साज्यसम है। केवल नाम के ही विषय में न्यायसूत्र का श्रान्य प्रत्यों से वैलच्यय नहीं है किन्तु ग्रान्य विषय में भी। वह ऋत्य विषय यह है कि जब ऋत्य सभी क्षाय श्रसिद के कम या श्रविक प्रकारों का लच्चा उदाइरचा सहित वर्णन करते हैं तब न्यायतूत्र और उसका माध्य ऐसा बुद्ध भी न करके केवल श्रासिद्ध का शामान्य स्वरूप बतलाते हैं।

प्रशास्त्रपाद और न्यायप्रवेश में असिंह के चार प्रकारों का स्पष्ट और समान्याय वर्णन है। माठर (का॰ ५) मी उसके चार मेदों का निर्देश करते हैं जो सम्भवतः उनकी दृष्टि में वे ही रहे होंगे। न्यायिनन्दु में यम्मैकीचि

१ 'उभयासिदोऽन्यतरासिदः तद्रावासिदोऽनुगेयासिदश्चेति ।'-प्रशस्त ए॰ २३८। 'ठमयासिद्धोऽन्यतरासिद्धः संदिग्धासिद्धः स्राभयासिद्धश्चेति ।' --यायम् पुर रे।

ने प्रशस्तपादादिकियत चार प्रकारों का तो वर्णन किया ही है पर उन्होंने प्रशस्तपाद तथा न्यायप्रवेश की तरह आअयासित का एक उदाहरण न देकर उसके दो उदाहरण दिये हैं और इस तरह असित के चौथे प्रकार आअवासित के भी प्रमेद कर दिवे हैं। धर्मकीर्ति का वर्णन वस्तुतः प्रशस्तपाद और न्याय-प्रवेशगत प्रस्तुत वर्णन का थोड़ा सा संशोधन मात्र है (न्यायवि० ३. ५६-६७)।

न्यायकार (पृ० ८) में असिद के चौदह प्रकार सोदाहरण करलाए गए हैं। त्यायमछरी (पृ० ६०६) में भी उसी तंग पर अनेक मेदों की सृष्टि का वर्णन है। माणिक्यक्तदी राज्य-रचना बदलते हैं (परी० ६. २२-२८) पर करततः वे असिद के वर्णन में धर्मकीचि के ही अनुगामी हैं। प्रभावक्त ने परीखामुख की टीका मार्तरह में (पृ० १६१ A) मूख सूत्र में न पाए जानेक्वाले असिद के अनेक मेदों के नाम तथा उदाहरणा दिये हैं जो न्यायसारणत ही है। आ० हेमचन्त्र के असिद्धविषयक सूत्रों की तृष्टि न्यायक्तित्र और परीजामुख का अनुसरण करनेवाली है। उनकी उदाहरणमाला में भी शब्दशः न्यायसार का अनुसरण है। धर्मकीचि और माणिक्यनन्दी का अल्पाः अनुसरण न करने के कारण वादिदेव के असिद्धविषयक सामान्य स्वच्छा (प्रमाणन० ६.४६) में आ० हेमचन्द्र के सामान्य सच्च की अपेद्धा विशेष परिष्कृतता जान पड़ती है। बादिवेव के प्रस्तुत सूत्रों की व्याख्या रत्नाकरावतारिका में जो असिद्ध के मेदों की उदाहरणमाला है वह न्यायसार और न्यायमालरी के उदाहरणों का अच्छा सहता सार्वी देवसूरि का अपना है। इतना अस्तर अवश्य है कि कुछ उदाहरणों का अच्छान्यास वादी देवसूरि का अपना है।

#### विरुद्ध हेत्वामास

जैसा प्रशस्तपाद में विरुद्ध के सामान्य स्वरूप का वर्णन है विशेष भेदों का नहीं, वैसे ही न्यायसूत्र और उसके भाष्य में भी विरुद्ध का सामान्य रूप से वर्णन है, विशेष रूप से नहीं। इतना साम्य होते हुए भी समाध्य-न्यायसूत्र और प्रशस्तपाद में उदाहरण एवं अतिपादन का भेदे स्पष्ट है।

१ 'तिबान्तमन्युपेत्य तिहरोधी विरुद्धः ।'-न्यायस्० १. २. ६ । 'धया सोऽयं विकारो व्यक्तेरपैति नित्यत्वप्रतिषेत्रात् , ध्रपेतोऽप्यस्ति विकाराप्रतिषेत्रात् , न नित्यो विकार उपपद्यते इत्येवं हेतुः-'व्यक्तेरपेतोपि विकारोस्ति' इत्यनेन स्वसिद्धान्तेन विरुष्यते । यदस्ति न तदात्मज्ञामात् प्रच्यवते, प्रस्तित्यं चात्मज्ञामात्

जान पड़ता है न्यायसूत्र की और प्रशस्तपाद की विरुद्ध विषयक विचारपरम्परा एक नहीं है।

न्यायप्रवेश (प० ५) में विरुद्ध के चार भेद सोदाहरख बतलाए हैं। सम्भवतः माठर ( का॰ ५ ) को मी वे ही अभिमेत हैं । न्यायविन्तु (३.८३-८८) में विरुद्ध के प्रकार दो ही उदाहरणों में समाप्त किये गए हैं और तीसरे इप्टविधातकत् नामक अधिक भेद होने को आराङ्का (३. ८६-६४) करके उसका समावेश अभिगत दो भेदों में ही कर दिया गया है। इष्टविधातकत् नाम न्यायप्रवेश में नहीं है पर उस नाम से जो उदाहरण न्यायबिन्द (३.६०) में दिवा रावा है वह न्यायप्रवेश ( पू॰ ५ ) में वर्तमान है। जान पड़ता है न्यायप्रवेश में जो 'परार्थाः चत्तुरादयः' यह धर्म्मविशोषविचद का उदाहरण है उसी को कोई इष्टविधातकृत् नाम से व्यवहृत करते होगे जिसका निर्देश करके वर्मकीचि ने अन्तर्मांव किया है। जयन्त ने (न्यायम० पु० ६००-६०१) गौतमस्त्र की ही व्याख्या करते हुए धर्म्माविशोषविरुद श्रीर धर्मिनिशोषविरुद इन दो तीयांन्तरीय विरुद्ध मेदों का स्पष्ट खरडन किया है जो न्यायप्रवेशवाली परम्परा का ही खरडन जान पडता है। न्यायसार (पृ० ६) में विचंद्र के भेदों का वर्णन सबसे अधिक और जटिल भी है। उसमें सपन्न के बाहितत्ववाले चार, नाश्तित्ववाले चार ऐसे विरुद्ध के आठ भेद जिन उदाहरणों के साय हैं, उन उदाहरगों के साथ वही बाठ भेद प्रमाणनयतत्वालोक की व्याख्या में भी हैं (प्रमासन ६५२-५३)। यद्यपि परीहामुख की व्याख्या मार्वरंड में (पृ॰ १६२ A) न्यायसारवाले वे ही आउ मेद हैं तथापि किसी-किसी उदाहरण में थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है। आ॰ हमचन्द्र ने तो प्रमागानवतत्वालोक की व्याख्या की तरह अपनी वृत्ति में शब्दशः त्यायसार के आठ भेद सोदाहरण क्तलाकर उनमें से चार विच्डों को असिंद एवं विच्ड दोनो नाम से व्यवद्वत करने की न्यायमञ्जरी और न्यायसार की दलीलों को अपना जिया है।

प्रच्युतिरिति विषदावेती धर्मी न सह सम्भवत इति । सोऽवं हेतुर्ये सिदान्तमाशित्य प्रवर्तते तमेव व्याहित इति ।'—न्ययमा० १. २. ६ । 'यो सनुमेयेऽविद्यमानोऽिष तत्समानवातीये सर्वत्मित्रास्ति तद्विपरीते चास्ति स विपरीतसावनाद्विचदः यथा परमादियाची तस्मादश्च इति ।'—प्रशस्त० पु० २३८ ।

### अनेकान्तिक हेत्वाभास

अनैक्यान्तिक हेलाभास के नाम के विषय में मुख्य दो परभ्यराएँ प्राचीन हैं। पहली गीतम की श्रीर दूसरी कणाद की। गीतम इयने न्यायसूत्र में जिसे सध्यभिचार (१. २. ५.) कहते हैं उसी को कलाद अपने सूत्रों (३. १. १५) में सन्दिग्ध कहते हैं। इस नामभेद को परम्परा भी कुछ खर्य रखती है और वह अर्थ अगले सब व्यास्थात्रन्यों से स्पष्ट हो जाता है। वह अर्थ यह है कि एक परम्परा अनैकान्तिकता को अर्थात् साप्य और उसके अमाव के साथ केत के ताहचर्य को, सन्यभिचार हेत्वामास का नियामक रूप मानती है संशयजनकत्व को नहीं जब दूसरी परम्परा संशयजनकत्व को तो अनैकान्तिक हेत्वाभासता का निवासक हर मानतो है साध्य-तदमावसाइचर्य को नहीं। पहली परम्परा के अनुसार जो हेतु साध्य-तदभावसङ्चरित हे चाहे वह संशयजनक हो या नहीं-वही सव्यमिचार या अनैकान्तिक कहलाता है। दूसरी परम्परा के अनुसार को हेतु संशयकनक है - चाहे वह साध्य-तद्भावसहचरित हो या नहीं-यही अभैकान्तिक या सन्य-भिचार कहलाता है। जानैकान्तिकता के इस नियामकभेदवाली दो उक्त परम्परास्त्रों के अनुसार उदाहरलों में भी क्रन्तर पड जाता है। अतएव गीलप की परम्परा में असाधारण या विरुद्धाःयभिचारी का अनेकान्तिक देखामास में स्थान सम्भव हो नहीं क्योंकि वे दोनों साध्यामावसहचरित नहीं। उक्त सार्यक-नाममेंद बाली दोनों परम्पराओं के परस्पर मिल ऐसे दो दृष्टिकीय आगे भी चालू रहे पर उत्तरवर्ती सभी तर्कशाली में-चाहे वे वैदिक हो, बौद हो, या जैन-नाम तो केवल गौतमीय परम्परा का अनैकान्तिक ही जारी रहा। कगादीय परम्परा का सन्दिग्ध नाम व्यवहार में नहीं रहा ।

परास्तपाद और न्यायपवेश इन दोनों का पौवांपर्य अभी मुनिश्चित नहीं अतएव यह निश्चित हप से कहना कटिन है कि अमुक एक का प्रभाव दूसरे पर है तथापि न्यायप्रवेश और प्रशस्तपाद इन दोनों की विचारसरली का अभिन्नत और पारस्परिक महत्त्व का भेद लास प्यान देने शेग्य है। न्यायप्रवेश में यद्यपि नाम तो अनैकान्तिक है सन्दिग्व नहीं, फिर भी उसमें अनैकान्तिकता का नियामक कप प्रशस्तपाद की तरह संशयनकरूव को ही माना है। अतएव न्यायप्रवेशकार ने अनैकान्तिक के छः मेद बतलाते हुए उनके सभी उदाहरणों में संशयनकरूव स्पष्ट बतलाया है। प्रशस्तपाद न्यायप्रवेश की तरह संशयन

१ 'तत्र साधारणः-शब्दः प्रमेचलान्नित्व इति । तदि नित्यानिस्कास्योः

जनकरव को तो अनैकान्तिकता का निवासक रूप मानते हैं सही, पर वे न्याय-प्रवेश में अनैकान्तिक रूप से उदाहत किये गए असाधारण और विकदा-व्यमिचारी इन दी मेदी की अनैकान्तिक या सन्दिग्ध हेत्वाभास में नहीं गिनते बल्कि न्यायप्रवेशासम्भत उक्त दोनों हेत्वाभासो की सन्दिग्धता का यह कह करके लएडन करते हैं कि ग्रसाधारण और विद्वाव्यमिकारी संशयजनक ही नहीं। प्रशासकाद के खरहनीय मामवाला कोई पूर्ववर्त्ता वैशेषिक जन्य वा न्यायप्रवेश-मिल बौद्धग्रन्थ न मिले तब तक यह कहा जा सकता है कि शायद प्रशस्तवाद ने न्यायप्रवेश का ही लएडन किया है। जो इन्छ हो, यह तो निश्चित ही है कि प्रशस्तपाद ने स्नताचारण श्रीर विषदान्यभिचारी को सन्दिग्ध या अनैकान्तिक मानने से इन्कार किया है। प्रशास्त्रपाद ने इस प्रश्न का, कि क्या तब असा-धारण और विरुद्धान्यभिचारी कोई हेत्वामास ही नहीं है, जबाब भी वडी बुद्धिमानी से दिया है। प्रशस्तवाद कहते हैं कि असाबारण हेल्वाभास है सही पर वह संशयननक न होने से श्रनैकान्तिक नहीं, किन्तु उसे अनध्यवसित कहना चाहिए। इसी तरह वे विरुद्धाव्यभिचारी को संशयवनक न मानकर या तो असाधार गुरूप अन्यवित में गिनते हैं या उसे विश्वविशोध ही बहते ( अयं तु विरुद्धमेद एव प्रशु० ९० २३६ ) हैं। कुछ भी हो पर वे किसी तरह असाधारण और विषदाञ्यमिचारी को न्यायप्रवेश की तरह संशयजनक मानने को वैयार नहीं हैं फिर भी वे उन दोनों को किसी न किसी हेलामास में समिनिष्ट करते ही हैं। इस चर्चा के सम्बन्ध में अशस्तपाद की और भी दो बातें जास ध्यान देने योग्य हैं। यहती तो यह है कि अनध्यवसित नामक

साचारणत्वादनैकान्तिकम् । किम् घटवत् प्रमेयत्वादनित्यः शब्दः आहोस्विदाकाश-वत्त्रमेवत्वाजित्य इति ।'-इत्यादि-स्यायप्र० ए० ३ ।

१ 'असाधारणः-आवगत्वाकित्य इति । तिक्षि नित्यानित्ययद्यान्यां व्याद्यत्ता्वात्यां नित्यावित्याचित्यय्यानित्यवित्याचित्रस्य चान्यस्थासम्भवात् संशयदेतः किम्भृतस्यास्य आवश्यस्यानिति ।..... विरुद्धाव्यमिचारां यया श्रानित्यः शब्दः इतकत्यात् घटवतः नित्यग्रव्दः आवश्यतात् शब्दत्ववदिति । उभयोः संशयदेतुत्वात् द्वाययेतोवे-कोऽनैकान्तिकः समुदितावेव ।' न्यायप्र० पृ० ३, ४ । 'एक्तिसम्ब द्वयोदेत्वोर्यनेयोक्तव्ययोवित्वद्योः सन्तिपाते सति संशयदर्शनादयमन्यः सन्दिग्व इति केचित् यया मूर्वत्वामूर्तत्वं प्रति मनसः क्रियावन्त्यात्यर्थवन्त्ययोरिति । नन्यममसाधारण एवाचाश्चाय्वत्यव्यवस्ति इति वद्यामः ।'-प्रशस्त० पृ० २३८ ।

हैलामास की कल्पना और दूसरी यह कि न्यायप्रवेशास विरुद्धान्यभिचारी के उदाहरण से विभिन्न उदाहरण को लेकर विरुद्धान्यभिचारी को संशयणनक मानने न मानने का शास्त्रार्थ । यह कहा नहीं जा सकता कि कणादस्त्र में अविद्यानान अनन्यवसित पद पहिले पहला प्रशस्तपाद ने ही प्रयुक्त किया या उसके पहिले भी इसका प्रयोग अलग हेलाभास अर्थ में रहा । न्यायप्रवेश में विरुद्धान्यभिचारी का उदाहरण— भित्यः शब्दः आवण्यत्वात् शब्दत्ववतः अनित्यः शब्दः आवण्यत्वात् शब्दत्ववतः अनित्यः शब्दः क्राक्तवात् में उदाहरण— भिनः मूर्तम् क्रियाक्तवात् घटवत् यह है, जब कि प्रशस्तवाद में उदाहरण— भिनः मूर्तम् क्रियाक्तवात् मनः अमूर्तम् अध्यश्चन्वात् – यह है । प्रशस्तवाद का उदाहरण क्षा उदाहरण तो वैशेषिक प्रक्रिया अनुसार है ही, पर आश्चर्य की बात यह है कि बीद न्यायप्रवेश का उदाहरण खुद बीद प्रक्रिया के अनुसार न होकर एक तरह से वैदिक प्रक्रिया के अनुसार ही है क्योंकि जैसे वैशेषिक आदि वैदिक तार्किक शब्दत्व को वातिरूप मानते हैं वैसे बीद तार्किक आति को नित्य नहीं मानते । अस्तु, यह विवाद आगे भी चला ।

तार्किकप्रवर घर्मोक्षीन ने हेलामाल की प्रक्षणा बौद्धसम्मत हेत्रवेरूप के श्रेष्ठार पर की, जो उनके पूर्वक्ती बौद्ध प्रत्यों में स्नमी तक देखने में नहीं आई। जान पड़ता है प्रशास्तपाद का अनैकालिक हेलामास विषयक बौद्ध मन्तव्य का लगड़न बरावर धर्म्मकीति के ध्यान में रहा। उन्होंने प्रशास्तपाद को जनका वेकर न्यायप्रवेश का बचाव किया। घर्मकीति ने व्यभिचार को अनैकालिकता का नियामकरूप न्यायप्रत्र की तरह माना फिर भी उन्होंने न्यायप्रवेश स्त्रीर प्रशासापाद की तरह संशयजनकत्व को भी उसका नियामक रूप मान लिया। प्रशास्तपाद की तरह संशयजनकत्व को भी उसका नियामक रूप मान लिया। प्रशासापद की तरह संशयजनकत्व को भी उसका नियामक रूप मान विषय। प्रशासापद के लग्धर वाच्ययवेश सम्मान स्त्री हैं। इसका जवाक घर्मकीति ने अक्षाधारण का न्यायप्रवेश की अपेदा बृदा उदाहरण रचकर और उसकी संशयजनकता दिखाकर, दिया और बतलाया कि असाधारण अनेकालिक हेलामास ही हैं। इतना करके ही धर्मकीति सन्तुह न रहे पर अपने मान्य

१ 'तत्र त्रपायां रूपायामेकस्यापि रूपस्यानुकौ साधनामासः। उक्तावण्य-सिदौ सन्देहे वा प्रतिपाद्यप्रतिपादकयोः। एकस्य रूपस्य'.... इत्यादि —न्याववि॰ ३. ५७ ते।

२ 'श्रमयोरेन द्वयो रूपयोः संवेहेऽनैकान्तिकः। दया सात्मकं अञ्चल्युरीरं प्रायादिमस्वादिति ।...... श्रत एवाम्ययञ्यतिरेक्योः संवेहादनैकान्तिकः। सान्येतर-योरतो निरुचयामावात् ।'-न्यायवि० ३, ६८-११०।

श्राचार्यं दिङ्नाग की परम्परा को प्रतिष्ठित बनाए रखने का और भी प्रयत्न किया। प्रशालपाद ने विरुद्धान्यभिचारी के लर्डन में जो दलील दी भी उसकी स्वीक्षर करके भी प्रशालपाद के लर्डन के विरुद्ध उन्होंने विरुद्धान्यभिचारी का समर्थन किया और वह भी इस दंग से कि दिङ्नाग की प्रतिष्ठा भी बनी रहे और प्रशास्तपाद का जवाव भी हो। ऐसा करते समय धन्मंकीर्ति ने विरुद्धान्यभिचारी का जो उदाहरण दिया है वह न्यायप्रवेश और प्रशास्तपाद के उदाहरण से जुदा है किर भी वह उदाहरण वैशेषिक प्रक्रिया के अनुसार होने से प्रशास्तपाद को अपाला नहीं हो सकता ।। इस तरह बीद और वैदिक तार्किकों की इस विषय में यहाँ तक चर्चां आई जिसका अन्त न्यायमक्त्री में हुआ जान पड़ता है। जक्ति किर अपने पूर्वाचारों का पड़ लेकर न्यायमक्त्री में हुआ जान पड़ता है। जक्त किर अपने पूर्वाचारों का पड़ लेकर न्यायमक्त्री और धन्मंकीर्ति के न्यायविन्दु का सामना करते हैं। वे असावारण और विरुद्धान्यभिचारी को अनैकान्तिक न मानने का प्रशास्तपादगत मत का बड़े विस्तार से समर्थन करते हैं पर साम ही वे संश्वजनकत्व को अनैकान्तिकता का नियामक रूप मानने से मी इन्कार करते हैं?।

भासर्वत ने बौद, बैदिक तार्किकों के प्रस्तुत विवाद का स्पर्श न कर श्रानैकान्तिक हेलाभास के आठ उदाहरण दिये हैं (न्यायसार प्र०१०), श्रीर कहीं संशयजनकत। का उल्लेख नहीं किया है। जान पड़ता है वह गौतमीय परम्परा का श्रानुगामी है।।

१ 'विरुद्धान्यभिचार्यपि संरायहेतुरकः । स इह करमाजोकः ।......श्रतो-दाहरणं यत्सर्वदेशावस्थितैः स्वसम्बन्धिमिर्धुगपद्भिसम्बन्धिते तत्सर्वगतं वथाऽकाराम्, ग्रामिसम्बन्धिते सर्वदेशावस्थितैः स्वसम्बन्धिमिर्धुगपत् सामान्यभिति ।...... द्वितीयोऽपि प्रयोगो यदुपलिचल्चस्यग्रातं सबोपलम्यते न।तत् तत्रास्ति । तथ्या क्वचिद्विद्यमानो घटः । नोपलम्यते चोपलिचल्चस्यग्रातं सामान्यं व्यक्त्यन्तरा-लोजिति । श्रयमनुपलम्मप्रयोगः स्वभावश्च परस्परविद्धार्यंत्राचनादेकत्र संशयं जनयतः ।'-न्यायवि० ३. ११२-१२१ ।

२ 'ऋसाधारणविषदाव्यभिचारिणी तु न संस्त एव हेत्वाभासाविति न व्याख्यायेते ।.......श्राप च संशयजननमनैकान्तिकलचग्रस्थनते चेत् कामम-साधारणस्य विषदाव्यभिचारिणो वा यथा तथा संशयहेतुतामभिरोप्य कथ्यतामनै-कान्तिकता न तु संशयजनकःचं तल्लचण्यः...श्राप तु पचदयद्दतित्वमनैकान्तिक-खचण्यः....'-सायम० प० ५६८-५६६ ।

जैन परम्परा में धानैकान्तिक और सन्दिग्ध यह दोनो हो नाम मिलते हैं। धाकलाई (न्यायां २ र १६६) सन्दिग्ध राज्य का प्रयोग करते हैं जब कि सिद्धलेन (न्यायां २ र ) आदि अन्य जैन तार्किक अनैकान्तिक पर का प्रयोग करते हैं। माणिक्यनन्दी की धानैकान्तिक निरूपणा विषयक स्वरचना आं हेमचन्द्र की स्वरचना की तरह हो बत्तुतः न्यायिन्दु की एकरचना की संचित्र मितिन्द्याया है। इस विषय में बादिदेव की स्वरचना वैती परिमार्थित नहीं जैती माणिक्यनन्दी और हेमचन्द्र की है, क्योंकि बादिदेव ने धानैकान्तिक के सामान्य सद्या में ही जो 'सन्दिखते' का प्रयोग किया है वह जकरी नहीं जान पहला। जो कुछ हो पर इस बारे में प्रमाचन्द्र, वादिदेव और हेमचन्द्र इन तीनों का एक ही मार्ग है कि वे सभी अपने-अपने प्रत्यों में भासवंत्र के धाठ प्रकार के अनैकान्तिक को लेकर अपने-अपने लक्ष्ण में समाविष्ट करते हैं। प्रमाचन्द्र के (प्रमेयक ए०१६२) सिवाय औरों के अन्यों में तो आठ उदाहरण मी वे ही हैं जो न्यायसार में हैं। प्रमाचन्द्र ने कुछ उदाहरण वदले हैं।

यहाँ यह स्मरण रहे कि किसी जैनाचार्य ने साध्यसंदेहजनकत्व की या साध्यस्यभिचार को अनैकान्तिकता का नियामक रूप मानने व मानने की बौद-

Address of the American

THE PARTY OF THE P

वैशे पिकपन्यगत चर्चा को नहीं लिया हैं।

ATTENDED TO A TENNEY OF THE ATTENDED TO A TENNEY OF T

दें १६३६ ]

[ प्रमाण मीमांसा

# 

परार्थ अनुमान प्रसन्न में हेत्वामास का निरूपण बहुत प्राचीन है। क्यादस्त (३.१.१५) और न्यायस्त (३.१.४-१) में वह स्पष्ट एवं विस्तृत है। पर दशान्तामास का निरूपण उत्तना प्राचीन नहीं जान पड़ता। अगर दशान्तामास का विचार भी देत्वामास जितना ही पुरातन होता तो उसका स्वन क्याद या न्यायस्त्र में थोड़ा बहुत जरूर पाया जाता। जो कुछ हो इतना ती निश्चित है कि देत्वामास की करूपना के ऊपर से ही पीछे से कमी दृष्टान्तामास, पद्माभास आदि की करूपना हुई और उनका निरूपण होने लगा। यह निरूपण पहिले वैदिक तार्किकों ने शुरू किया या बीद तार्किकों ने, इस निषय में अभी कुछ भी निश्चित कहा नहीं जा सकता।

दिङ्नाग के माने जानेवाले न्यायप्रवेश में पाँच सावर्म्य और पाँच दैवाने ऐसे देस हं हान्तामास हैं। यदापि मुख्यतया पाँच-पाँच ऐसे दो विभाग उसमें हैं तथापि उभयासिंद नामक हष्टान्ताभास के श्रवान्तर दो प्रकार भी उसमें किये गए हैं विससे वस्तृतः न्यायप्रवेश के श्रवासार छः साध्ययं हष्टान्तामास श्रीर छः वैचार्यं ह्यान्तामास फलित होते हैं। प्रशस्तपाद ने भी इन्हों छः छ। साध्ययं एवं वैचार्यं ह्यान्तामास फलित होते हैं। प्रशस्तपाद ने भी इन्हों छः छ। साध्ययं एवं वैचार्यं ह्यान्तामास के निरूपण किया है । स्थायप्रवेश श्रीर प्रशस्तपाद के निरूपण में उदाहरण श्रीर भाव एक से ही हैं श्रवाचता दोनों के नामकरण में श्रन्तर श्रवर्य है। प्रशस्तपाद ह्यान्ताभास शब्द के बदले निदर्यनाभास शब्द का

१ 'दृष्टान्ताभासो द्विविधः साधार्येश वैधार्येश च .....तत्र साधार्येश... तथ्या साधनधर्मासिदः नाष्यधर्मासिदः उभयधर्मासिदः अनन्त्रयः विषरीतान्त्रयश्चिति ।..... वैधार्येशापि दृष्टान्ताभासः पञ्चप्रकारः तद्यया साध्याव्यातृत्तः साधनान्यावृत्तः उभयाव्यावृत्तः अव्यतिरेकः विपरीतव्यतिरेकश्चेति.......।' —सादप्र० पृ० प्-६ ।

२ 'स्रनेन निदर्शनामासा निरस्ता मवन्ति । तद्यथा नित्यः शब्दोऽमूर्तस्वात् यदम्तं दृष्टं तम्नित्यम् यथा परमासुर्यया कर्म वया स्थाली यया तमः स्थम्बरवदिति यद् द्रव्यं तत् क्रियावद् दृष्टमिति च लिङ्गानुमेयोभवाश्रयासिद्धाननुगतविपरीतानुगताः साधम्यनिदर्शनामासाः । वदनित्व तन्तृतं दृष्टं यथा कर्म यया परमासुर्ययाकाशं दया तमः घटवत् यन्निष्क्रियं तदद्रव्य चेति लिङ्गानुमेयोभयाव्यावृत्ताश्रयासिद्धाञ्या-वनविपरीतव्यावृत्ता वैधन्यनिदर्शनामासा इति ।'-प्रश्रस्त० पृ० २४७ ।

प्रयोग पसन्द करते हैं क्योंकि उनकी अभिमत न्यायनाक्य परिपारी में उदाहरण का बोधक निदर्शन शब्द आता है। इस सामान्य नाम के सिवाय भी न्याय-प्रवेश और प्रशस्तपादगत विशेष नामों में मात्र पर्याय भेद है। माठर (का॰ १) भी निदर्शनामास शब्द ही पसन्द करते हैं। जान पड़ता है वे प्रशस्तपाद के श्रानुमामी हैं। वद्यपि प्रशस्तपाद के श्रानुमाम हैं। वद्यपि प्रशस्तपाद के श्रानुमाम की कुल संख्या का उल्लेख करते हैं, पर जान पड़ता है कि इस संख्यामेद का कारण-आअयासिद नामक दो साधम्ब-वैधम्ब हशन्तामास की माठर ने विवद्या नहीं की—यही है।

जयन्त ने ( न्यायम् ० पृ० ५८० ) न्यायसूत्र की न्याख्या करते हुए पूर्ववर्ती वीद्व नेशेषिक आदि प्रन्थगत इध्यन्तभास का निरूपण देखकर न्यायस्च में इस निरूपण की कमी का अनुमद किया और उन्होंने न्यायप्रदेश वाले सभी दृष्टान्तामासो ।को लेकर अपनाया एवं अपने मान्य ऋषि की निरूपण कमी को भारतीय टीकाकार शिष्यों के दक्क से भक्त के तौर पर दूर किया। न्यायसार में (५०१३) उदाहरसामास नाम से छः साथम्यं के और छः वैधर्म्य के इस तरह बारह आमास वही हैं जो प्रशस्तवाद में हैं। इसके विवाय न्यायसार में अन्य के नाम से चार साधम्य के विषय में सन्दिग्ध बीर चार वैवर्म्य के विषय में सन्दिग्ध ऐसे ब्राउ सन्दिग्ध उदाइरकामांस मी दिये 🐉 । सन्दिग्व उदाहरणाभासी की सुद्धि न्यायप्रवेश और प्रशस्तपाद के बाद की जान पड़ती है। धर्मकीर्ति ने साधार्य के नव और वैधर्म्य के नव ऐसे क्रठारह दृष्टान्तामास सविस्तर वर्णन किये हैं। जान पहला है न्यायसार में ग्रम्य के नाम से जो साधम्यं श्रीर वैधम्यं के चार-चार सन्दिन्च उदाहरणामास दिये हैं उन बाठ सन्दिग्ब भेटों की किसी पूर्ववर्गी परम्परा का संशोधन करके बमेंकीनि ने साथम्यं और वैवर्ग्य के तीन-तीन ही सन्दिग्ध हष्टान्तामास रखे। दृष्टान्तामारी की संख्या, उदाइरण और उनके पीछे के साम्प्रदायिक भाव इन सब बातों में उत्तरोत्तर विकास होता गया को पर्मकीनि के बाद मी चालू रहा।

जैन परम्परा में जहाँ वक मालूम है सबसे पहिले दृष्टान्ताभास के निरूपक सिक्समेन ही हैं; उन्होंने बीट परम्परा के दृष्टान्ताभास शब्द को ही जुना न कि

१ 'ग्रन्ये तु संदेहद्वारेगापरानष्टानुदाहरग्रामासान्वर्णयन्ति । सन्दिग्यसाप्यः
..... सन्दिग्यसाधनः ..... सन्दिग्यसाधनाः सन्दिग्यसाधनाः सन्दिग्यसाधनाः सन्दिग्यसाधनाः सन्दिग्यसाधनाः सन्दिग्यसाधनाः सन्दिग्यसाधनाः ।
सन्दिग्यसाथाः । ।'—न्यायसार पु॰ १३-१४ ।

वैदिक परम्परा के निदर्शनाभास और उदाइरणाभास शब्द को। सिद्धतेन ने अपने संज्ञित कथन में संख्या का निर्देश तो नहीं किया परन्तु जान पड़ता है कि वे इस विषय में धर्मकार्ति के समान ही नय-नय इद्यान्तामामों को माननेवाले हैं। माशिक्यनन्दी ने तो पूर्ववर्ती सभी के विस्तार को कम करके सावर्म्य और वैवर्म्य के चार-चार ऐसे कुल आठ ही दृशन्तामास दिखलाए हैं और (परी॰ ६. ४०-४५) कुछ उदाहरणा भी वदलकर नए रचे हैं। वादी देवसूरि ने तो उदाहरणा देने में माशिक्यनन्दी का अनुकरणा किया, पर मेदों की संख्या, नाम आदि में अवरशः धर्मकार्ति का ही अनुकरणा किया, पर मेदों की संख्या, नाम आदि में अवरशः धर्मकार्ति का ही अनुकरणा किया है। इस स्थल में वादी देवपूरि ने एक शत नई जलर की। वह यह कि धर्मकार्ति ने उदाहरणा देने में जो वैदिक ऋषि एवं जैन तीर्थंकरों का लयुत्व दिखाया या उसका बदला वादी देवपूरि ने सम्भवित उदाहरणों में तथानत बुद्ध का लयुत्व दिखाकर पूर्ण कर से जुकाया। धर्मकीर्ति के द्वारा अपने पूच्य पुत्रणों के ऊपर तक्याख्य में की गई चोट को वादिदेव सह न सके, और उसका बदला सर्वशाख्य में की गई चोट को वादिदेव सह न सके, और उसका बदला सर्वशाख्य में ही प्रतिकन्दी कर में जुकाया?

१ 'साभार्ने गात्र द्रष्टान्तदोषा त्यायविदीरिताः । अपस्य गृहेत्याः साध्यादि-विककादयः ॥ वैधार्मे गात्र द्रष्टान्तदोषा त्यायविदीरिताः । साध्यसाधनयुगमाना-मनिवृत्तेश्च संग्रमात् ॥'-न्याय० २४-२५ ।

२ 'यया नित्यः शब्दोऽमूर्तत्वात्, कर्मवत् परमाणुवद् घटवदिति साध्यसावन-वर्गेमयिकिताः। तथा सन्दिग्धसाय्यधमादयश्च, यथा रागादिमानयं वचनाद्रय्या-पुरुषवत्, मरण्धमाऽयं पुरुषो रागादिमान्वाद्रय्यापुरुषवत् श्रस्वंत्रोऽयं रागादि-मत्वाद्रय्यापुरुषवत् इति । श्रमन्वयोऽप्रदर्शितान्वयश्च, यथा यो वक्ता स रागादि-मानिष्टपुरुषवत्, श्रानित्यः शब्दः कृतकत्वाद् धटवत् इति । तथा विपरीतान्वयः, यदानित्यं तत् कृतकामिति । सायम्येषा । वैयम्येणापि, परमाणुवत् कर्मवदाकारा-वदिति साध्याद्यवतिरेकिणः । तथा सन्दिग्धसाध्यव्यतिरेकादयः, ययाऽसर्वशाः कविताद्योऽनाता वा, श्रविद्यमानसर्वश्चतासतानिक्ष्मृत्यमाणातिशयशासनत्वादिति, स्थव वैयम्यादादरणम् , यः सर्वशः श्राप्तो वा स स्थोतिर्ज्ञानादिकमुपदिष्टवान् , तद्यथवंभवर्षमानादिरिति, तत्रासर्वश्चतानासत्योः साध्ययमायोः सन्दिग्यो व्यतिरेकः । सन्दिग्वसायनव्यतिरेको यथा न व्यविद्या बाद्यस्यमायाः सन्दिग्यो व्यतिरेकः सद्यया गौतमादयो धर्मशास्त्राम् प्रसेतार इति गौतमादिभ्यो रागादिमन्तस्य साधनवर्मस्य व्याद्विः सन्दिग्वा । सन्दिग्वोभयन्यतिरेको यथा, श्रवीतरागाः कपितादयः

परिवहाग्रह्योगादिति, अत्र वैधम्योदाहरणम्, यो वीतरागो न तस्य पनिवहाग्रहो यस्यभावेरिति, अस्यमादेरवीतरागत्वरिप्रहाग्रह्योगयोः साध्यसायनधर्मयोः सन्दिग्वो व्यतिरेकः । अव्यतिरेको यसा, अवीतरागो वक्तृत्वात्, वैधम्योदाहरणम्, यज्ञावीतरागत्वं नास्ति न स वक्ता, यथोपल्ल्णण्ड इति, यद्यप्युपल्ल्ल्स्डादुम्यं व्यावृत्तं यो सर्वो वीतरागो न वक्तेति व्याप्या व्यतिरेकासिद्धेरव्यतिरेकः । अपदर्शितव्यतिरेको यथा, अनित्यः सन्दः कृतकत्वादाकाश्चवदिति । विपरीतव्यतिरेको यथा, यदकृतकं तिन्तित्यं भवतीति ।'-न्यायवि० ३, १२५-१३६ ।

'तवायौरुषेयः राज्दोऽमूर्तत्वाद् दु:सवदिति साध्यवमीविकता इति । तस्यामेव प्रतिक्षपां तस्मिन्नेव हेती परमासुवदिति साधनधर्मविकत इति । कलश्रवदिति उभयवर्भविकल इति । रागादिमानयं वकत्यात् देवरनवदिति सन्दिग्बसाध्य-वर्मेति । मरज्ञमांऽयं रागादिमत्वाग्मै अवदिति सन्दिग्वतावनवर्मेति । नाऽयं सर्वदर्शी सरागत्वाःमुनिविशेषवदिति सन्दिग्वोभयवर्मेति । रागादिमान् विविज्ञतः पुरुषो वश्तुत्वादिष्टपुरुषवदिति अनन्वयः । अनित्यः शब्दः कृतकत्वाद् भरवदित्य-भरशितान्वय इति । ग्रानित्यः शब्दः कृतकत्वात् पदनित्यं तत्कृतकं घटवदिति विपरीतान्वय इति । वैश्वस्येगापि ....। तेषु भ्रान्तमनुमानं भ्रमाग्त्वात् यरपुनभ्रान्तं न भवति न तस्प्रमासम्, यथा स्वप्नज्ञानमित्यसिद्धसाध्यव्यतिरेकः स्वप्नशानात् भ्रान्तत्वस्यानिवृत्तेरिति । निर्दिकल्पकं प्रत्यच् प्रमागात्वात्, यच सविकल्पकं न तत् प्रमाराम्, यथा लैक्किमिल्यसिंडसायनध्यतिरेकः लेक्किकात्म-माग्रत्वस्वानिवृत्तेः । नित्यानित्यः शब्दः सत्त्वात् यस्तु न नित्यानित्यः स न सन् तद्यया स्तम्म इत्यसिद्धोभयव्यतिरेकः, स्तम्मानित्यानित्यत्वस्य चाव्यावृत्तेरिति । असर्वजीऽनाप्तो वा कपिताः अविशिक्षेकान्तवादित्वात्, यः सर्वज आप्तो वा स च्यिकेकान्तवादी यथा सुगत इति सन्दिग्धसान्यव्यतिरेकः सुगतेऽसर्वशतानासतयोः साध्यधर्मपोर्व्यांकृतेः सन्देशदिति । श्रनारेयवचनः फश्चिद्विविद्वतः पुरुषो रागादि-मन्त्रात् यः पुनरादेयवचनः स बीतरागः तद्यया शौढोदनिविति सन्दिग्वसायनः अतिरेकः शौद्धोदने रागादिमत्त्वस्य निवृत्तेः संशयादिति । न वीतरागः कपिताः करुणास्पदेष्वपि परमकृपयाऽनर्पितनिविपिशितशकतस्वात्, यस्तु वीतरागः स करणात्पदेषु परमक्त्रया समर्पितनिजपिशितशकलस्त्रयमा तपनवः प्ररिति सन्दिग्धी-मक्वितिरेक इति तपनवन्धी वीतरागलामावस्य करुगास्परेष्वपि परमकुपयानिर्पत-निजिपिशितराकतलस्य च व्याह्योः सन्देशदिति । न वीतरागः करिचदिव ज्तः पुरुषो वन्तृत्वात्, यः पुनर्वतिसमो न स क्ला वयोपलखगड इत्यव्यतिरेक इति । भास के स्थान में क्यों पसन्द किया इसका युक्तिसिक खुलाला भी कर देते हैं"। हच्टान्तामास के निरूपण में ग्रा० हेमचन्द्र की ध्यान देने योग्य महत्व की तीन विशेषताएँ हैं जो उनकी प्रतिमा की सूचक हैं-१-उन्होंने सूत्ररचना, उदाहरण खादि में बद्यपि धर्मकीति की ब्रादर्श रला है तथापि बादिदेव की तरह पूरा अनकरण न करके धार्मकीर्ति के निरूपण में थोड़ा सा बढिसिड संशोधन भी किया है। धर्मकीचिं ने अनन्वय और अव्यतिरेक ऐसे जो दो भेद दिखाए हैं उनको आ। हमचन्द्र अलग न मानकर कहते हैं कि बार्की के श्राठ-श्राठ भेद ही श्रनन्त्रय श्रीर श्रव्यतिरेक रूप होने से उन दोनों का पार्थक्य अनावश्यक है (प्र॰ मी २. १. २७)। आ॰ हेमचन्द्र की यह दृष्टि ठीक है। २-ग्रा॰ हेमचन्द्र ने धर्मकीति के ही शब्दों में श्रप्रदर्शितान्वय और अपदर्शित-व्यतिरेक ऐसे दो भेद अपने सोलह भेदी में दिलाए हैं (२.१.२७), पर इन दो भेदों के उदाहरकों में धर्मकीर्ति की अपेद्या विचारपूर्वक संशोधन किया है। घर्मकीर्त्ति ने पर्ववर्त्ता अनन्वय श्रीर अध्यतिरेक दशन्ताभास जो न्यायप्रवेश आदि में रहे र उनका निरूपण तो अप्रदर्शितान्वय और अप्रदर्शित व्यतिरेक ऐसे नए दो श्रान्दर्थ स्पष्ट नाम स्लकर किया<sup>3</sup> श्रीर न्यायप्रवेश खादि के अन वय और खडवितरेक शब्द की रख भी लिया तथा उन नामों से नये उदाहरण दिलाए को उन नामों के साथ मेल खा सके और को न्यायप्रदेश आदि में

खनित्यः शब्दः कृतकश्वादाकाशवदित्यप्रदशितव्यतिरेक इति । अनित्यः शब्दः कृतकलात् यदकृतकं तन्नित्यं यथाकाशिमिति विपरीतव्यतिरेक इति ।'— प्रमागान० ६. ६०-७६ ।

१ 'परार्थातुमानमस्तानादुदाहरणदोषा एवैते हष्टान्तप्रमक्तवान् इहान्तदोषा इत्युच्यन्ते ।'—प० मी० २. १. २२ ।

२ 'श्रानन्त्रयो यत्र विनान्त्रयेन साध्यसाधनयोः सहमातः प्रदश्येते । यथा घटे इतकत्वमन्तित्वत्यं च दृष्टमिति । श्रव्यतिरेको यत्र विना साध्यसाधननिष्टत्या तिद्विपद्ममायो निदश्येते । यथा घटे मूर्तन्त्वमनित्यत्यं च दृष्टमिति ।''—त्यायप्र० पु० ६—७ । 'नित्यः शब्दोऽमूर्तत्यात्....श्रम्यरविदिति....श्रमनुगत.... ...श्र्टवत्.... श्रव्यावृत्त....'—प्रशस्त० पु० २४७ ।

३ 'ब्राप्रदर्शिता वयः ......... अनित्वराज्दः कृतकत्वात् घटवत् इति । अप्रद-शितव्यतिरेको पथा अनित्वः शज्दः कृतकत्वादाकाशवदिति ।'—न्यायवि० ३. १२७, १३५ ।

४ 'अनन्वयो..... , यथा यो वक्ता स रागादिमान् इष्टपुरुववत् । श्रव्य-

नहीं भी थे। आ॰ हैनचन्द्र ने धम्मैकीर्ति की ही संगोषित हिए का उपयोग करके पूर्ववर्ती दिङ्नाग, प्रशास्त्राद्ध और धम्मैकीर्ति तक के सामने कहा कि आपदिशितान्त्रय या अपदिशितन्त्रितिक हृष्टान्तामास तभी कहा जा सकता है जब उसमें धमाण अर्थात् हृष्टान्त ही न रहे, वीप्ता आदि पदों का अपयोग हन दोषों का निवामक ही नहीं केवल हृष्टान्त का अपदर्शन ही हन दोषों का निवामक है। पूर्ववर्ती सभी आचार्य हन दो हृष्टान्तामासों के उदाहरणों में कम से कम-अम्बरवत् घटवत् — जिउना प्रयोग अनिवार्य कर से मानते थे। आ॰ हेमच द्र के अनुवार पसे हृष्टान्ताबोधक 'वत्' प्रत्ययान्त किसी शब्दप्रयोग की जलरत ही नहीं—हमी आने भाव को उन्होंने प्रनाणमीमीसा (२,१२०) सूत्र की दृष्टि में निम्निलिख शब्दों से स्पष्ट किया है—'यतौ च प्रमाणस्य अनुपदर्शनाङ्गवतो न तु बीप्सासर्वावधारणपद्दानामप्रयोगात् , संस्विप तेवु, असित प्रमाणे तथोर किसेरिति।'

३ — आ । हेमचन्द्र की तीसरी विशेषता अनेक दृष्टियों से वह मार्के की है। उस साम्प्रदायिकता के समय में जब कि धम्में की वें ने वेदिक और जैन सम्प्रदाय पर प्रवल कीट की और जब कि अपने ही पूज्य वादी देवस्रि तक ने 'शाल्यं कुर्यात् राठं प्रति' इस मीति का आश्रम करके धम्में कीर्ति का बदला चुकाया तब आ। हेमचन्द्र ने इस स्थल में बुद्धिपूर्वक उदारता दिलाकर साम्प्रदायिक मान के विष की कम करने की चेष्टा की। जान पड़ता है अपने व्याकरण की तरहे अपने प्रमाणकम्य को भी सर्ववार्षद — सर्वता बारण बनाने की आ। हेमचन्द्र की उदार इच्छा का ही यह परिणाम है। धमें कीर्ति के द्वारा अरुपम, वर्धमान आदि पर किये गए कटाइ और वादिदेव के द्वारा सुगत पर किये गए प्रतिकटाव का तर्कशास्त्र में कितना अनीचित्य है, उससे कितना बचिभक्क होता है, यह सब सोचकर आ। हेमचन्द्र ने ऐसे उदाहरण रचे जिनसे सबका मतलव किंद्र हो पर किती को अध्यात न हो।

यहाँ एक बात और भी प्यान देने योग्य है जो ऐतिहासिक दृष्टि से महत्त्व की है। धरमंकीर्ति ने ख्रपने उदाहरणों में कपिल ख्रादि में ख्रसवंशत श्रीर

तिरेको यथा श्रवीतरागो वक्तृत्वात्, वैषम्बीदाहरगाम्, वत्रावीतरागत्वं नास्ति न स कका वयोणतलसङ इति।'-न्यायवि० ३. १२७, १३४।

१ 'सर्वपार्यदत्वाच शब्दानुसासनस्य चकत्वदर्शनसमूहात्मकस्याद्वादसमाध्य-यमतिरमयीयम् ।'-दैमश० १. १. २ ।

र प्रव मीव २, १, २५।

अनासत्व साधक को अनुमान प्रयोग रखे हैं उनका स्वरूप तथा टदावर्संत हेत्र का स्वरूप विचारते हुए जान पड़ता है कि सिट्सेन के सम्मांत वैसे और समन्तमंद्र के आप्तमीमांसा जैसे कोई दूसरे प्रन्थ धर्मकीति के सामने अवस्य रहे हैं जिनमें जैन ताकिकों ने अन्य सांस्य आदि दर्शनमान्य कपिता आदि की सर्वश्ता का और आसता का निराकरण किया होगा।

के १६३६ ]

[ममाच मीमांसा

### दूषण दूषणाभास

परामांनुमानं का एक प्रकार कथा भी है, जो पद्ध-प्रतिपद्धमान के सिवाय कभी ग्रुस नहीं होती। इस कथा से संबन्ध रखनेवाले अनेक पदायों का निरूपण करनेवाला साहत्य दिशाल परिमाण में इस देश में निर्मित हुआ है। यह साहत्य सुख्यतवा दो परम्पराओं में विमाणित है—ब्राह्मण्—कै।दक परम्परा और अमण्—कैदिकेतर परम्परा । वैदिक परम्परा में न्याय तथा बैचक सम्पदाय का समावेश है। अमण् परम्परा में बौद तथा जैन सम्पदाय का समावेश है। बिदक परम्परा में बौद तथा जैन सम्पदाय का समावेश है। वैदिक परम्परा के कथा संबन्धी इस वक्त उपलब्ध साहित्य में अञ्चणद के न्यायनूत तथा नरक वा एक प्रकरण्—विमानस्थान सुख्य एवं प्राचीन हैं। स्यायमाध्य, स्यायवार्तिक, तालपर्यटीका, स्यायमाध्य, स्यायवार्तिक, तालपर्यटीका, स्यायमाध्य, स्यायवार्तिक सी उतने ही महत्व के हैं।

बौद सम्प्रदाय के प्रस्तुत विषयक साहित्य में उपायहृद्य, वर्षशास्त्र, ममारासमुख्यय, न्यायमुख, न्यायबिन्हु, बादन्याय इत्यादि मन्य मुख्य एवं प्रतिष्ठित हैं।

जैन सम्प्रदाय के प्रशत्त साहित्य में त्याबावतार, सिद्धिविनिश्चयधीका, न्याबाविनिश्चय, तत्वार्थश्कोकवार्तिक, प्रमेयकमलमार्चरह, प्रमाश्चनवत्वाकोक इत्यादि प्रत्य विशेष महत्त्व के हैं। उक्त सब परस्पराश्चों के अपर निर्दिष्ट साहित्य के श्चावार से वहाँ कथासम्बन्धी कतियय पदायों के बारे में बुद्ध मुद्दों

१ पुरातस्य पु॰ ३. श्रद्ध ३२ में मेरा लिखा 'क्यापद्वतिनु' स्वरूप अने लेना आहित्यनु' विवर्शन मामक सेख देखें।

पर जिला जाता है जिनमें से सबसे पहले दूपना और दूपनाभास को लेकर किचार किया जाता है। दूपना और दूपनाभास के नीचे जिले मुद्दी पर यहाँ विचार अस्तुत है—१. इतिहास, २. पर्याय—समानार्थक शब्द, ३. विरूपना प्रयोजन, ४. प्रयोग की अनुमति सा विदोध, ४. भेद-प्रभेद।

१-दूपगा और दूपगामान का शास्त्रीय निरूपगा तथा क्या का इतिहास कितना पुराना है यह निर्यपूर्वक कहा नहीं वा सकता, तथांगि इसमें कीई सन्देह नहीं कि व्यवहार में तथा शास्त्र में कथा का स्वरूप निश्चित हो जाने के बाद बहुत ही जल्दी दूषना धीर दूषनाभास का स्वरूप तथा वर्गीकरण शास्त्रकट हुआ होगा। दूपण और दूपगामास के कमोवेश निरूपण का प्राथमिक यश बाह्यण परम्परा को है। बीद परम्परा में उतका निरूपण बाह्यण परम्परा द्वारा ही दालिल हुआ है। जैन परम्यस में उस निहम्स्या का प्रथम प्रवेश सादात् ती बोद साहित्य के द्वारा ही हुआ जान पढ़ता है। परम्परवा न्याय साहित्य का भी इस पर प्रमान अवस्य है। किर भी इस बारे में वैदाक लाहित्य का जैन निरूपण पर कुछ भी प्रभाव पड़ा नहीं है जैसा कि इस विषय के बीद साहित्य पर कुछ पड़ा हुआ जान पड़ता है। प्रस्तुत विषयक साहित्य का निर्माण बाह्य परम्परा में ई० स० पूर्व दो या चार शताब्दियों में कमी प्रारम्भ हुन्ना जान पड़ता है जब कि बीद परम्परा में वह ईसनी सन् के बाद ही शुरू हुआ और जैनपहरूपरा में तो और भी पीले से शुरू हुआ है। बीड परम्परा का वह बारम्भ ईसवी के बाद तीतरी शताब्दी से पुराना शायद ही हो और जैन परम्बस का वह पारम्म ईसवी सन् के बाद पाँचवी छुडी शताब्दी से पुराना शावद ही हो।

र—उपालम्म, प्रतिषेच, दूपम, सरहन, उत्तर इत्यादि पर्माय राज्द है। इनमें से उपालम्म, प्रतिषेव ग्रादि राज्द न्यायस्य (१.२.१) में प्रमुक्त है, जब कि दूपमा आदि राज्द उसके भाष्य में आते हैं। प्रस्तृतिविषक बीद साहित्य में से तर्कशास्त्र, जो प्रो० द्वयची द्वारा प्रतिसंस्कृत हुआ है उसमें सरहन शब्द का वार-वार प्रयोग है जब कि दिल्लाम, शक्करस्वामी, पर्मकीर्ति ग्रादि ने दूषमा शब्द का ती प्रयोग किया है। (देली —म्यायस्य का १६, न्यायप्रवेश पू० द, न्यायविन्दु० १.११८)। जैन साहित्य में मिन्निमन प्रम्यों में उपालम्म, दूषमा आदि समी पर्याय राज्द समुक्त हुए हैं। जाति, श्रवहुत्तर, असम्बक् सरहन, दूषमामास ग्रादि शब्द पर्यावभूत हैं जिनमें से जाति राज्द न्याय परम्परा के साहित्य में प्रधानतया प्रयुक्त देला जाता है। बीद साहित्य में श्रवस्यक् स्वयंक्त तथा जाति शब्द का प्रयोग कुछ प्राचीन धन्यों में है, पर दिल्लाग से लेकर सभी बीदतार्किनों के तर्कप्रकों में दुषमामास शब्द के प्रयोग का प्राधान्य

हो गमा है। जैन तर्पक्षियों में विष्योत्तर, वाति और दूषगामास आदि सन्द प्रमुक्त पाये वाते हैं।

३—उद्देश विभाग और लक्ष्य आदि द्वारा दोषों तथा दोषामासों के निरूपण का प्रयोजन सभी परम्यराओं में एक ही माना गया दे और अह यह कि उनका यथार्थ जान किया जाए जिससे नादी स्वयं अपने स्थापनावास्य में उन दोषों से यन जाय और प्रतिवादी के द्वारा उद्भावित दोषामान का दोषामान का दोषामान दिखाकर अपने प्रयोग को निर्देश साबित कर सके। इसी मुख्य प्रयोजन से प्रेमित होकर किसी ने अपने अंघ में संस्थेप से तो किसी ने विस्तार से, किसी ने अमुक एक प्रकार के वर्गीकरण से तो किसी ने दूसरे प्रकार के वर्गीकरण से, उनका निरूपण किया है।

४-- उक्त प्रयोजन के बारे में सब का ऐकमत्य होने पर भी एक विशिष्ट प्रयोजन के विषय में मतमेद अवस्य है जो लास शतस्य है। वह विशिष्ट प्रयोजन है-बालि, खुल झादि रूप से झसत्य उत्तर का भी प्रयोग करना। न्याय (न्यायस्० ४,२,५० ) हो या वैश्वक ( चरक-विमानस्यान ए० २६४ ) दोनों जाहाना परम्परार्ध असरव उत्तर के प्रयोग का भी समर्थन पहले से सभी तक करती आई है। बीद परन्परा के भी प्राचीन उपायहदय आदि उन्ह प्रस्थ जालुक्तर के प्रयोग वा समर्थन ब्राह्मण परम्परा के प्रत्यों की तरह ही साक-साक करते हैं, जब कि उस परम्परा के पिछले बन्धों में वात्युकरों का वर्धन होते हुए भी उनके प्रयोग का स्पष्ट व सवल निपेव है-बादन्याय ए० ७०। बैन परम्परा के प्रत्यों में तो प्रयम से ही लेकर मिष्या उत्तरी के प्रयोग का सर्वया निषेश किया गया है-तालायंग्लो० ए० २७: । उनके प्रयोग का समधन सभी नहीं किया गया। अल-वाति मुक्त कथा क्तंब्य है या नहीं इस अरन पर जब बब जीन तार्बिकों ने जैनेतर तार्बिकों के साथ चर्चा की तब तब उन्होंने खपनी एक मात्र राय यही प्रकट की कि वैसी कथा वर्तस्य नहीं स्थान्ये हैं। बाक्य बीद और बैन सभी मारतीय दर्शनों का अन्तिम व मुख्य उद्देश मीच बतलाया गया है और मोज की सिद्धि असत्य वा मिग्याज्ञान से शक्य ही नहीं जो जात्व तरों में अवस्य गर्मित है। तय केवल जैनदर्शन के अनुसार थी क्यो. बल्कि ब्राह्मण और धेय दर्शन के ब्रानुसार भी जात्यतरों का प्रवाग असंगत है। ऐसा होते हुए भी बाह्यण और बीद सार्विक उनके प्रयोग का समर्थन करते हैं और जैन तार्किक नहीं करते इस अन्तर का बीज क्या है, यह परन अवश्य

१ देखो सिद्धसेनकृत बाददात्रिशिका ; बादाहक ; न्यायनि० २. ९१४।

पैदा होता है। इसका जवाब जैन स्त्रीर जैनेतर दर्शनी के स्विधकारियों की पकृति में है । जैन दर्शन मुख्यतवा त्यागप्रधान होने से उसके अधिकारियों में रमस ही मुख्य हैं. एहस्य नहीं। जब कि ब्राह्मण परम्परा चातुराश्रमिक होते से उसके अधिकारियों में एइस्यों का, खासकर विद्वान् ब्राह्मण गृहस्यों का, यही दर्जा है जो त्यागियों का होता है। गाईरच्य की प्रधानता होने के कारण ब्राह्मण विद्वानी ने व्यावहारिक जीवन में सत्य, अहिंसा स्त्रादि नियमी पर उत्तना भार नहीं दिया जितना कि जैन त्वागियों ने उन पर दिया । गाईस्व्य के साप अर्थलाम, जयतृष्णा आदि का, त्यागकीवन की अपेदा अधिक सम्बन्ध है। इन कारणों से बाह्मण परम्परा में मोल का उद्देश होते हुए मी छल, जाति आदि के प्रयोग का समर्थन होना सहज था, जब कि जैन परम्परा के लिए वैसा करना सहज न था। क्या करना यह एक बार प्रकृति के अनुसार तय हो जाता है तब विद्वान उसी करांव्य का सयुक्तिक समर्थन भी कर खेते हैं। कुशामीवसुदि बाह्यण तार्किको ने यही किया। उन्होंने कहा कि तन्वनिर्णय की रहा के बास्ते कमी-कमी छल, जाति आदि वा प्रयोग भी अपकारक होने से उपादेय है, जैसा कि ब्राइटराद्मा के बास्ते सक्याटक बाड़ का उपयोग । इस हिष्टि से उन्होंने छल, जाति खादि के प्रयोग की भी मोच के साथ सङ्गति बतलाई । उन्होंने अपने समर्थन में एक बात स्पष्ट कह दी कि खल, जाति आदि का प्रयोग भी तत्त्वज्ञान की रज्ञा के विवाय जाभ, ख्याति आदि अन्य किंवी भौतिक उद्देश से कर्तव्य नहीं है। इस तरह अवस्थाविशेष में छूल, जाति आदि के प्रयोग का समर्थन करके उसकी मोछ के साथ जो सङ्घति बाह्यण तार्किको ने दिखाई वही बौद तार्किको ने अवस्य: स्वीकार करके अपने पच म भी लागू की। उपायहदय के लेखक बीद तार्किक ने-छल जाति ब्रादि के प्रयोग की मोस्र के साथ कैसी असल्लाते है-यह आराज्जा करके उसका समाधान अखपार के ही राज्यों में किया है कि आग्रफल की रचा आदि के वास्ते क्यरंकित बाड की तरह सबर्म की रखा के लिए हलादि भी प्रयोगयोग्य हैं। बादसम्बन्धी पदायों के प्रथम चिन्तन, वर्गीकरण और सहुलन वा अंच बाह्मया परम्परा को है वा बीद परम्परा को, इस प्रश्न का मुनिनिश्त जवाब

र 'व्याप्यवसायसंरक्षणार्थ' जल्यवित्यत्ते बीजप्ररोहसंरक्षणार्थं करटकराखा-बरखवत् ।'—साय स्० ४.२.५० । 'दशास्यक्षपिः पृष्टिकामेन तत्(५क)पार्रस्कणार्थं बहिबंदुर्तीक्ष्यवस्था निकर्यक्रियासः क्रियते, बादारम्भोऽपि तथैवासुना सदर्मरक्ष्ये-स्कृषा न ह स्वातिस्थामाय ।'—उपायहृदय पृ० ४ ।

इसादि के प्रयोग के उस समान समर्थन में से मिल जाता है। बौद्ध परम्परा मूल से हो जैन परम्परा की तरह त्यागिभिचुप्रधान रही है और उसने एकमात्र ृतिवांच तथा उसके उपाय पर भार दिवा है। वह अपनी प्रकृति के अनुसार शुरू में कभी छुव आदि के प्रयोग को सङ्गत मान नहीं सकती जैसा कि बाह्यच गरम्परा मान सकती है। ऋतएव इसमें सन्देह नहीं रहता कि बुद्ध के शान्त ख़ीर अवलेश धर्म की परम्यरा के स्थापन व प्रचार में पड़ जाने के बाद भिचुकों को जब ब्राह्मण विद्वानों से लोहा लेना पड़ा तभी उन्होंने उनकी बादपद्धति का विशेष श्रभ्यास, प्रयोग व समर्थन शुरू किया। और जो जो बाह्यण, कुलागत संस्कृत तथा न्याय विद्या सीलकर बौद परम्परा में दीचित हुए वे तभी अपने साथ कुलधर्म की वे ही दलीलें से आए को न्याय परम्परा में थीं। उन्होंने नक्स्वीकृत बीद परम्परा में उन्हों बादपदायों के अभ्यास और प्रयोग जादि का अचार किया जो न्याय वा वैद्यक आदि ब्राह्मण परम्परा में प्रशिख रहे । इस तरह प्रकृति में जैन और बीच परम्पराएँ तुल्य होने पर मी बाह्मग् विद्वानों के प्रथम सम्पर्क और संवर्ष की प्रधानता के कारण से की बीद परम्परा में ब्राह्मण परम्परानुसारी खुल ब्राहि का समर्थन प्रयम किया गया। अगर इस जारे में बाझण परम्यरा पर बीद परम्परा का ही अथम अभाव होता तो किसी न किसी अति प्राचीन ब्राह्मण ग्रन्थ में तथा बीच ग्रन्थ में बीच प्रकृति के अनुसार छुलादि के वर्जन का ही ऐकान्तिक उपदेश होता। यदापि बीद तार्किको ने ग्रारू में खुलादि के समर्थन की ब्राह्मण परम्परा में से अपनाया पर आगे जाकर उनकी इस समर्थन की अपने वर्म की प्रकृति के साथ विशेष श्रमंगति दिखाई दो, जिससे उन्होंने उनके प्रयोग का स्पष्ट व समुक्तिक निषेष ही किया। परन्तु इस बारे में जैन परम्परा की श्यिति निराली रही। एक तो वह बीद परम्परा की अपेका त्याग और उदासीनता में विशेष प्रसिद्ध रही, दूसरे इसके निर्मन्य मिन्नुक शुक्त में बाह्मण तार्किकों के सम्पर्क व संवर्ष में उतने न ब्राये जितने बीद मिच्क, तीसरे उस परम्परा में संस्कृत भाषा तथा तदाक्षित विद्याओं का प्रवेश बहुत घीरे से और पीछे से हुआ । जब यह हुआ तब मी जैन परम्परा की उत्कट त्याग की प्रकृति ने उसके विद्वानों को छस आदि के प्रयोग के समर्थन से विलक्त ही रोका। यही कारण है कि, सन से प्राचीन और प्राथमिक जैन तर्क प्रन्यों में छलादि के प्रयोग का स्वष्ट नियेव व परिहास मात्र है। ऐसा होते हुए भी आये जाकर जैन परम्परा को जब

१ देलो सिदसेनकृत वाददापिशिका ।

दूसरी परम्पराधी से बार बार बाद में भिड़ना पड़ा तब उसे अनुभव हुआ कि छल आदि के प्रयोग का ऐकान्तिक निषेच व्यवहार्य नहीं। इसी अनुभव के के कारण कुछ जैन तार्किकों ने छल आदि के प्रयोग का आपवादिक रूप से अवस्थाविशेष में समर्थन भी किया । इस तरह अन्त में बीद और जैन दोनों परम्पराएँ एक या दूसरे रूप से समान भूमिका पर आ गई। बीद विद्वानों ने पहले छलादि के प्रयोग का समर्थन करके पित उसका निषेच किया, जब कि जैन विद्वान पहले आत्वन्तिक विरोध करके अन्त में अंशतः उससे सहमत हुए। यह थ्यान में रहे कि छलादि के आपवादिक प्रयोग का भी समर्थन श्वेताम्बर तार्किकों ने किया है पर ऐसा समर्थन दिगम्बर तार्किकों के द्वारा किया हुआ देलने में नहीं आता। इस अन्तर के दो कारण मालुम होते हैं। एक तो दिगम्बर परम्परा में औत्सर्गिक त्याग अंश का ही मुख्य विचान है और दूसग ग्यारहवीं शताब्दि के बाद भी जैसा श्वेताम्बर परम्परा में विविच प्रकृतिगामी सादित्य बना वैसा दिगम्बर परम्परा में नहीं हुआ। बाहाण परम्परा का छलादि के प्रयोग का समर्थन तथा निषेच प्रयम से ही अविकारीविशेषानुसार वैकल्पक होने से उसको अपनी हण्ड बदलने की जरूरत ही न हुई।

५ - अनुमान प्रयोग के यह, हेतु, हप्टान्त आदि अवयव है। उनमें आनेवाले वास्तविक दोषों का उद्वाटन करना दूषण है और उम अवयवों के निदाय होने पर भी उनमें असत् दोषों का आरोपण करना दूषणामास है। बाइण परम्परा के मौलिक प्रत्यों में दोषों का, खासकर हेतु दोषों वा ही वर्णन है। पह, हप्टान्त आदि के दोषों का रक्कर वैसा वर्णन नहीं है जैता बौद परम्परा के प्रत्यों में दिख्नाग से लेकर वर्णन है। दूषणामास के खुद्ध, जाति रूप से मेद तथा उनके प्रमेदों का जितना विस्तृत व स्पष्ट वर्णन प्राचीन बाइण प्रत्यों में है जतना प्राचीन बीद प्रत्यों में नहीं है और पिछले बौद प्रत्यों में तो वह नीमर्शिप मात्र हो गया है। जैन तर्कप्रयों में जो दूषणामास का वर्णन है वह भी बीद परम्परा से सावात सम्बन्ध रखता है। इसमें जो आक्षण परम्परानुसारी वर्णन खएडनीयरूप से आवा है वह खासकर न्यायद्व और उसके डीका, उप-रीका प्रत्यों से आवा है। वह अवर्ण की बात है कि बाइणा परम्परा के वैदक

१ 'श्रयमेव विदेवस्तत् तस्वज्ञेन तपस्विना । देशायपेच्याऽन्वोऽपि विज्ञाय गुरुजाववम् ॥'–वशो० वादद्वा० श्लो० ⊏ ।

२ मिलाओ न्यावपुल, त्यावप्रवेश और न्यावावतार ।

प्रन्य में ब्रानेवालें दूषकामास का निर्देश जैन प्रन्यों में लएडनीय रूप से भी कहीं देखा नहीं जाता ।

आ। हमचन्द्र ने दो स्त्रों में कम से जो दूपण और दूपणभास का लखण रचा है उसका अन्य गन्यों की अपेदा न्यायप्रवेश (ए॰ ८) की शब्दरचना के साथ अविक साहश्य है। परन्तु उन्होंने त्व की व्याख्या में जो आस्प्रतर शब्द का अर्थप्रदर्शन किया है वह न्यायिनद्ध (३.१४०) की धर्मोवरीय व्याख्या से शब्दशः मिलता है। हमचन्द्र ने दूपणामासरूप से चौबीस जातियों का तथा तीन छुखों का जो वर्णन किया है वह अद्युरशः जयन की न्यायक्षिका (ए॰ १६-२१) का अवतरणमात्र है।

आ। हमचन्द्र ने छल को भी जाति की तरह असतुत्तर होने के कारण जात्युत्तर ही माना है। जाति हो या छल सबका प्रतिसमाधान सच्चे उत्तर से ही करने को कहा है, परन्तु प्रत्येक जाति का अलग अलग उत्तर जैसा अञ्चपद ने स्वयं दिया है, वैता उन्होंने नहीं दिया—प्र० मी० २. १. २८. २६।

कुछ प्रत्यों के आधार पर जातिविषयग एक कोष्ठक नीचे दिया जाता है-

| न्यायसूत्र ।        | बादविधि, प्रमाणसमुबय,<br>न्यायमुख, तर्दशाख । | उपायहृद्य । |
|---------------------|----------------------------------------------|-------------|
| सायभ्रेसम           | 19                                           | 26 (1)      |
| वैधम्पंसन           | *2                                           | 33          |
| उत्कर्षकम           | ***                                          | 12          |
| ग्रपक्षंसम          | - 4 +                                        | 23          |
| वर्णसम              | ***                                          | ***         |
| द्यवर्यसम           | ***                                          | 277         |
| विकल्पसम            | 11                                           | ***         |
| साध्यसम             | # # #                                        |             |
| याप्तिसम            | 13                                           | 37          |
| <b>अ</b> पातिसम     | 31                                           | 35          |
| <b>प्रसङ्ग</b> सम   | 13                                           | ***         |
| <b>मित्रहान्तरम</b> | 27                                           | >3          |
| श्चनुत्पत्तिसम      | 37                                           | 72          |
| संग्रवसम            | 21                                           | 31          |

| प्रकरणसम          | Abrest William           |                |
|-------------------|--------------------------|----------------|
|                   | ***                      | ***            |
| श्रहेतुसम         | 35                       | कांडसम         |
| अर्थापतिसम        |                          | A FEBRUARY     |
| श्रविशेषसम        | 5)                       | 544            |
|                   | - 31                     | ***            |
| <b>उ</b> पपत्तिसम | 4.64                     | ***            |
| उपलब्धिसम         | ,,                       |                |
| श्चनुपलन्धिसम     | F 1 100 200 200 11 1 400 | The section is |
| नित्पसम           | ***                      | ***            |
|                   | 33                       | ***            |
| श्चनित्यसम्       | F # E-                   | ***            |
| कार्वसम           | कार्यमेद                 | 59             |
|                   | <b>अनु</b> क्ति          |                |
|                   |                          |                |
|                   | रवार्थविदद               | 200 A 100      |
|                   | A 10                     | No.            |

भेदाभेद, पश्नबाहुल्योत्त्राल्यतां, प्रश्नाल्यतोत्तरवाहुल्य, हेतुसम, व्याप्ति, श्रव्यासिसम, विषद, श्रविषद, श्रवंदाय, भृतिसम, श्रुविभिन्न।

रं १६३६ ]

[ यमाण मीमांसा

## बादविनार

प्रश्नोत्तर रूप से और खगडन-मगडन रूप से बचा दो प्रकार की है। खरडन-मरडन रूप चर्चा अर्थ में सम्मापा, कथा, बाद, आदि शब्दों का प्रयोग देला जाता है। सम्मापा शब्द चरक श्रादि वैद्यकीय प्रन्थों में प्रसिद्ध है, अब कि कथा शब्द न्याय परम्परा में प्रसिद्ध है । वैद्यक परम्परा में सम्माया के सन्या-यसम्भाषा और विरुश्वतम्भाषा ऐसे दो मेद किए हैं ( चरकसं० पु॰ २६३ ): जब कि न्याय परम्परा ने क्या के बाद, जल्प, वितयडा ये तीन भेद किए है (न्यायवा० पृ० १४६)। वैद्यक परम्परा की सन्धायसम्मापा ही न्याय परम्परा की बाद क्या है। क्यं कि वैवक परम्परा में सन्वायसम्भाषा के जो और जैसे अवि-कारी बताए गए हैं (चरकसं० पृ० २६३) वे और वैसे ही अधिकारी वाद कथा के न्याय परम्परा (न्यायस्० ४. २. ४८) में माने गए हैं। सन्धाय-सम्भाषा और बाद कथा का प्रवोचन भी दोनों परम्परास्रों में एक ही-जल-निर्णय है। वैद्युक परम्परा जिस चर्चा को विरुद्धसम्मामा कहती है उसी को न्याय परम्परा जल्म और वितएड कथा कहती है। चरक ने विग्रह्मसम्मापा ऐसा सामान्य नाम रखकर किर उसी के जला और वितरहा ये दो भेद बताए हैं-(पु॰ २६५)। न्याव परापरा में इन दो मेदों के बास्ते 'विग्रवसम्मापा' सब्द प्रसिद्ध नहीं है, पर उसमें उक्त दोनों मेद निजिमीपुनवा शब्द से व्यवहृत होते हैं ( न्यायवा । पू॰ १४६ ) । ग्रतएव वैद्यक परम्परा का 'विरुद्यसम्मापा' श्रीर न्याय परम्परा का 'विजिगीयुक्या' ये दो शब्द विजक्क समानार्थक है। न्याय परम्परा में बदापि विश्वसन्मापा इस शब्द का खास ब्यवहार नहीं है, तयापि उसका प्रतिविभ्वपाय 'विएसकथन' शब्द मूल न्यावसूत्र (४.२.५१) में ही प्रयक्त है। इस ग्राब्दिक और श्रार्थिक संवित तुलना से इस नात में कीई सन्देह नहीं रहता कि मूल में न्याय श्रीर वैद्यक दोनों परम्पराएँ एक ही विचार के दो भिन्न प्रवाह मात्र हैं। बौद परम्परा में खास तौर से कथा अर्थ में बाद शब्द के प्रयोग को प्रधानता रही है। क्या के बाद, जल्म खादि खवान्तर मेदों के वास्ते उत्त परम्परा में प्रायः सद्-धर्मवाद, विवाद आदि शब्द प्रमुक्त किये गए हैं। जैन परम्परा में क्या श्रर्थ में क्वचित् करून शब्द का प्रयोग है पर सामान्य

१ 'कि तत् जल्पं विदुः १ इत्याह-समर्थवचनम्' ।-सिदिवि॰ टी॰ पृ॰ २५४ B।

का से सर्वत्र उस ऋर्ष में बाद शब्द का ही प्रयोग देखा जाता है। जन पर-म्परा कथा के जल्म और नितरहा दो प्रकारों को प्रयोगपोग्य नहीं मानती। अतएव उसके मत से बाद शब्द का वही ऋर्ष है जो वैश्वक परम्परा में सन्धायसम्भाषा शब्द का खीर न्याप परम्परा में बादकथा का है। बीद तार्किकों ने भी आगे जाकर जल्म और वितरहा कथा को त्याच्य बतलाकर केवल यादकथा को है। कर्त्तव्य रूप कहा है। अतएव इस पिद्युली बीद मान्यता और जैन परम्परा के बीच बाद शब्द के अर्थ में कोई अन्तर नहीं रहता।

वैद्यकीय सम्भायसम्माणा के अधिकारी की बतलाते हुए चरक ने महत्त्व का एक अन्त्यक विशेषणा दिवा है, जिसका अर्थ है कि वह अधिकारी अस्या-दोणनुक हो। अल्पाद ने भी वादकया के अधिकारियों के वर्णन में 'अनुस्वि' विशेषण दिया है। इसने सिद्ध है कि चरक और अल्पाद दोनों के भत से वादक्या के अधिकारियों में कोई अन्तर नहीं। इसी भाव को पिछले नैयांवकों ने बाद का लचना करते हुए एक ही शब्द में व्यक्त कर दिया है कि—तत्व-हुमुल्कुक्या बाद है (केशव क तर्कभाषा एक १२६)। चरक के कथनानुसार विश्वसम्भाषा के अधिकारी जय-परावयेच्छु और इन्तवनसम्भव सिद्ध होते हैं, व्यापरम्पर के अनुसार जल्प-वितयहां के वैसे हो अधिकारी माने जाते हैं। इसी भाव को नैयायिक 'विजियीपुक्या—जल्प-वितयहा' इस लच्चणवाक्य में व्यक्त करते हैं। बाद के अधिकारी तत्त्वहुमुल्स किस-किस गुण से युक्त होने व्यक्ति और वे किस तरह अपना बाद चलाएँ इसका बहुत ही मनोहर ब समान वर्णन चरक तथा न्यायमाध्य आदि में है।

त्याय परम्परा में जल्पवितयहां कथा करनेवाले को विजिनीयु माना है जैसा कि चरक ने; पर वैसी कथा करते समय वह विजिनीयु प्रतिवादों और अपने बीच किन-किन गुग्र-दोषों की तुलना करें, अपने अंछ, किन्छ या वरावरी-वाले प्रतिवादों से किस-किस प्रकार की सभा और कैसे सम्यों के बीच किस-किस प्रकार का क्लांव करें, प्रतिवादों से आयोप के साथ कैसे बीले, कभी कैसा फिड़के इत्यदि वालों का जैसा किस्तृत व आंलोंदेला वर्णन चरक (पृ० २६४) में किया है वैसा त्याय परम्परा के प्रत्यों में नहीं हैं। चरक के इस वर्णन से इन्छ मिलता-जलता वर्णन जैनाचार्य सिद्धतेन में अपनी एक बादोपनिषद्धा-विश्वा में किया है, जिसे चरक के वर्णन के साथ पढ़ना चाहिए। बीद परम्परा चव तक त्याय परम्परा की तरह जल्पकथा को भी मानती रही तब तक उसके अनुसार भी बाद के अधिकारी तत्वचुमुत्स और जल्यदि के अधिकारी विजिनीय ही फिलत होते हैं, जैसा कि त्यायपरम्परा में। उस प्राचीन समय का

बौद्ध विजिनीषु, नैयायिक विजिनीषु से मिल प्रकार का सम्भव नहीं, पर जब से बौद्ध परम्परा में छुल आदि के प्रवीग का निषेत होने के कारण जल्मकथा नाम-शोप हो गई और बादकथा ही अवशिष्ठ रही तब से उसमें अधिकारिद्धैविच्य का प्रश्न ही नहीं रहा, जैता कि जैन परम्परा में।

जैन परम्परा के अनुसार चतुरज्ञवाद के अधिकारी विजिमीयु हैं। पर न्याय-वैद्यक परम्परासम्मत विजमीयु और जैनपरम्परासम्मत विजमीयु के अर्थ में वहा अन्तर है। क्योंकि न्याय-वैद्यक परम्परा के अनुसार विजिमीयु वही है जो न्याय से या अन्याय से, जुल आदि का प्रयोग करके भी प्रतिवादी को परास्त करना चाहे, वब कि जैनपरम्परा विजिमीयु उसी वो मानती है जो अपने पद्ध की सिद्धि करना चाहे, पर न्याय से; अन्याय से छुलादि का प्रयोग करके कभी नहीं। इस दृष्टि से जैनपरम्परासम्मत विजिमीयु अस्यावान् होकर भी न्यायमार्ग से ही अपना पद्ध सिद्ध करने का इच्छुक होने से करीव-करीव न्याय-परम्परासम्मत त्यावानुत्य की कोटि का हो जाता है। जैन परम्परा ने विजय का अर्थ-अपने पद्ध की न्याय्य सिद्ध ही किया है, न्याय-वैद्यक परम्परा की तरह, किसी भी तरह से प्रतिवादी को एक करना नहीं।

जैन परम्परा के प्राथमिक तार्किकों ने, जो विजिगीपु नहीं है ऐसे बीतराग व्यक्तियों का भी बाद माना है। पर वह बाद चतुरङ्ग नहीं है। क्यों के उसके अधिकारी मले ही पद-प्रतिपद्म लेकर प्रवृत्त हो पर वे अब्यामुक्त होने के कारण किसी समापति या सम्यों के शासन को अपेद्धा नहीं रखते। वे आपस में ही तत्त्ववीय का विनिमय या स्वीकार कर लेते हैं। जैन परम्परा के विजिगीपु में और उसके पूर्वीक तत्त्विभिष्मीपु में अम्तर इतना ही है कि विजिगीपु न्यायमार्ग से बलनेवाले होने पर भी ऐसे अस्यामुक्त नहीं होते जिससे वे बिना किसी के शासन के किसो बात को स्वतः भान लें जब कि तत्त्विभिष्मीपु न्यायमार्ग से बलनेवाले होने के अखावा तत्त्विनर्शय के स्वीकार में अन्य के शासन से निरोध्य होते हैं। इस प्रकार चतुरङ्गवाद के बादी प्रतिवादी दोनों विजिगीपु होने की पूर्व प्रथा रही रे, इसमें बादि देवसूरि ने (प्रमाणन कर १२-१४)

१ 'परार्थाचितमस्तवानुद्भवद्रागगोचरः। जिगीषुगोचरश्चेति दिधा गुद्धियो विदुः॥ सत्यवारिमः विवातन्यः प्रथमस्तत्त्ववदिनिः। यथाकथित्वदित्येष चतुरङ्गो न सम्मतः॥'-तत्त्वार्थश्को० ५० २७७।

२ 'बादः सोऽवं विगीपतोः ।'-न्यापवि॰ २.२१२ । 'समर्थवचनं बादः प्रकृतार्यप्रत्यायनपरं साविसमत्तं विगोपतोरेकत्र साधनदृष्णवचनं वादः ।'-

योड़ा विचारमेंद प्रकट किया कि, एकमात्र विकिशीषु वादी या प्रतिवादी के होने पर भी चतुरङ्ग कया का सम्भव है। उन्होंने यह विचारमेंद सम्भवतः अकताङ्क या विचानन्द आदि पूर्ववर्ती तार्किकों के सामने रखा है। इस विषय में आवार्य देमचन्द्र का मानना अकलङ्क और विद्यानन्द के अनुसार ही जान पड़ता है—प० मी० ए० ६३।

ब्राह्मण बीड, और जैन सभी परम्पराखों के अनुसार कथा का सुख्य अयोजन तत्वज्ञान की प्राप्ति या प्राप्त तत्वज्ञान की रहा ही है। साध्य में किसी का मतमेद न होने पर भी उसकी साधनप्रणाली में अन्तर अवस्य है, को पहिले भी बताया जा जुका है। संदोप में वह अन्तर इतना ही है कि जैन और उत्तरकर्तों बीद तार्किक छुल, बाति आदि के प्रयोग को कभी उपादेय नहीं मानते।

वादी, प्रतिवादी, सम्य और समापति इन चारों अन्नी के वर्णन में तीनी र परम्पराओं में कोई मतमेद नहीं है। आचार्च हेमचन्द्र ने जो चारों अन्नी के स्वरूप का संजित निदर्शन किया है वह पूर्ववर्ती अन्थी का सार मान है।

जैन परम्परा ने जब छुलादि के प्रयोग का नियंत्र हो किया तब उसके अनुसार जल्म या कितरहा नामक क्या बाद से मिन्न कोई न रही। इस तन्त्र को जैन तार्किकों ने विल्तुत चर्चा के द्वारा सिद्ध किया। इस विषय का सबसे पुराना अन्य शायद क्याजवमना हो, जिसका निर्देश सिद्धिविनिष्ट्यवरीका (पृण्याहर A) में है। उन्होंने खन्त में अपना मन्त्रच्या स्थिर किया कि — जल्म ख़ीर वितयहा नामक कोई बाद से मिन्न कथा ही नहीं, वह तो कथामान मान है। इसी मन्त्रव्य के अनुसार खान्दार्य हेमचन्द्र ने भी अपनी चर्चा में बतलाया कि बाद से मिन्न कोई जल्प नामक कथान्तर नहीं, जो प्राह्म हो।

दे १६३६ ]

[ प्रमास मीमांसा

प्रभाग्यसं ॰ परि ॰ ६ । 'सिद्धो जिगीपतो बाद: चतुरङ्गस्तया सति ।'-तस्वार्थश्लो ॰ पु ॰ २७७ ।

१ देखी-चरक्छं० पृ० २६४। त्यायप० पृ० १४। तत्वार्यस्त्रो० पृ० २८०।

# निप्रहस्थान

to the first of th

2010

मास्तीय तर्कं साहित्य में निग्रहस्थान की प्राचीन विचारघारा बाह्या परम्परा की ही है, जो न्याय तथा दैशक के प्रम्यों में देखी जाती है। न्याय परम्परा में अवपाद ने जो संबोध में विप्रतिपत्ति और अप्रतिपत्ति रूप से द्विविच निवह स्यान को बतलाया श्रीर विस्तार से उसके बाईस भेद बतलाए वही वर्यान बाजतक के सैकड़ो वर्षों में अनेक प्रकारड नैयायिकों के होनेपर भी निर्विवाद रूप से स्वीकृत रहा है। चरक का निमहत्थानवर्णन ऋचरशः तो अचपाद के वर्णन वैशा नहीं है फिर भी उन दोनों के वर्णन की मिति एक ही है। बीद परम्पर का निमहत्यानदर्शन दो प्रकार का है। एक ब्राह्मखपरम्परानुसारी और दूसरा स्ततन्त्र । पहिला वर्णन प्राचीन बौद्ध वर्कप्रन्यों में है, जो लद्भग, संख्या, उदाहरण आदि अनेक वातों में बहुवा अलुपाद के और कभी कमी चरक ( ५० २६६ ) के वर्णन से मिलता र है। जासवा परम्परा वा विरोधी स्वतंत्र निमहस्याननिकाया बौद परस्परा में सबसे पहिले किसने शुरू किया यह अभी निश्चित नहीं। तयापि इतना तो निश्चित ही है कि इस समय ऐसे स्वतन्त्र निरुपणबाखा पूर्ण और श्रांति महत्त्व का जो 'वादन्याय' प्रनय इमारे सामने मौजूद है वह धर्मकोर्ति का होने से इस स्वतन्त्र निरूपण का श्रेय धर्मकीर्ति को अवस्य है। सम्मव है इसका कुछ बीजारोपण तार्किकपवर दिङ्नाग ने भी किया हो। जैन परम्परा में निम्नइस्थान के निरूपण का प्रारम्भ करनेवाले बाबद पात्रकेंसरो स्वामी हो । पर उनका कोई अन्य अभी लम्य नहीं । अतप्त मीन्द्रा साहित्य के ऋषार से तो महारक खकलक्ष को ही इसका प्रारम्भक करना होगा । विज्ञते सभी जैन वार्किको ने अपने-अपने निमहस्याननिरूपण में महारक अकलक्ष के ही वचन<sup>3</sup> को उद्धुत किया है, जो हमारी उक्त सम्भावना का समर्थक है।

१ तकशास पु० ३३ । उपायहृद्य पु० १८ ।

Re. Dignag Buddhist Logic P. XXII.

३ 'श्रास्तां तावदलामादिरयमेव हि निग्रहः। न्यायेन विजिगीयूवां स्वामि-ग्रायनिवर्तं नम्। '-न्यायवि० २. २१३। 'क्यं तर्हि वादपरिसमाप्तिः!' निराक्त-तावस्यापितविषक्तव्यक्षयोरेव जयेतरव्यस्या नाम्यथा । तदुक्तम् स्वप्रकृतिहिरेकस्य

पहिले तो बौद परम्परा ने न्याय परम्परा के ही निम्रहस्थानों को अपनाया। इसलिए उसके सामने कोई ऐसी निग्रहस्थानविषयक दूसरी विरोधी परम्परा न भी जिसका बौद तार्किक खगडन करते पर एक या दूतरे कारण से जब बौद तार्किको ने निम्नइस्थान का स्वतन्त्र निरूपण् शुरू किया तर्व उनके सामने न्याय परम्परा वाले निमहस्यानी के खरहन का प्रश्न स्वयं ही आ खड़ा हुआ। उन्होंने इस प्रश्न को वहे विस्तार व वड़ी सूच्यता से मुलमग्रया। धर्मकीर्ति ने वादन्यान नामक एक सारा बन्य इस विषय पर लिख डाला जिस पर शान्तरदित ने रफुट व्याख्या भी लिखी । वादस्याय में धर्मबीर्ति ने निमहस्थान का लक्त एक कारिका में स्वतन्त्र भाव से बॉचकर उस पर विस्तृत चर्चा की छौर अव-पादसम्मत एवं वाल्यायन तथा उचीतकर के द्वारा व्याख्यात निग्रहस्थानी के लद्यां का एक-एक शब्द लेकर विस्तार से समहन किया। इस वर्मकीर्ति की कृति से निम्नहस्थान की निरूपण्परम्परा सप्टतमा विरोधी दो प्रवाहों में वँट गई। करीव-करीव धर्मकीर्ति के समय में या कुछ ही ज्ञाने पीछे जैन तार्किको के सामने भी निप्रहस्थान के निरूपण का प्रश्न आया। किसी भी जैन तार्किक ने द्वाद्यागा परस्परा के निमहत्यानी को ऋपनाया हो या स्वतन्त्र बौद परम्परा के निग्रहस्थाननिरूपण को अपनाया हो ऐसा मालूम नहीं होता। क्रतएव जैन परम्परा के सामने निव्रइस्थान का स्वतन्त्र भाव से निरूपण करने का ही प्रश्न रहा जिसको भट्टारक ग्राफलक्क ने मुलभावा । उन्होंने निग्रहस्थान का लंद्रण स्वतंत्र भाव से ही रचा और उसकी व्यवस्था बाँची जिसका अद्यस्यः श्रनसर्ग उत्तरक्तों सभी दिगम्बर श्वेताम्बर तार्किको ने किया है । अकलकुकत स्ततन्त्र लच्छा का मात्र स्तीकार कर लेने से जैन तार्किको का कर्तव्य पूरा हो नहीं सकता या जब तक कि वे अपनी पूर्ववर्ती और अपने सामने उपस्थित बाक्षण और बीद दोनों परम्पराओं के निवहस्थान के विचार का सरहन न करें । इसी दृष्टि से अकलड़ के अनुवामी विद्यानन्त, प्रभाचन्त्र आदि ने विरोधी परम्पराओं के खरहन का कार्व विशोप क्य से शुक्त किया। हम उनके प्रन्थों में

निमहोऽन्यस्य वादिनः नाऽसाधनाङ्गवचनं नादोधोद्भावनं द्वयोः ॥ तथा तन्वार्थ-श्लोकेऽपि (पृ॰ २८१)-स्वयद्धसिदिपर्यन्ता शास्त्रीयार्थिन्सिरणा । वस्त्वाअवत्वतो यद्वस्त्तीकिकार्थविचारणा ।'-अष्टस॰ पृ॰ ८७ ।-प्रमेपक॰ पृ॰ २०२ A

र दिगम्बर परम्परा में कुमारनन्दी आचार्य का भी एक वादन्याय मन्य रहा । 'कुमारनन्दिमद्वारकैरपि स्ववादन्याये निगदितस्वात्'—पत्रपरीद्धा प्र० ३।

२ तत्वार्थरहो॰ पु॰ २८३ । अमेषक॰ पु॰ २०० B । विकास

गाते हैं कि पहिले तो। उन्होंने न्याय परस्परा के निमहस्थानी का लयहन किया और पीछे वौद्ध परस्परा के निमहस्थान लख्या का। जहाँ तक देखने में खाया है उसने मालूम होता है कि घर्मजीचिं के जल्या का संस्थे में स्वतन्त्र खायन करनेवाले सर्वप्रथम झकलङ्क हैं और विस्तत खयहन करनेवाले विद्यानन्त्र खोर ततुप्रजीवी प्रभाचन्त्र हैं।

अा वार्य हैम वंदर ने निमहस्थाननिक्षपण के मनक्क में मुख्यतया तीन बार्व पाँच सूत्रों में निवद की हैं। पहिलें दो सूत्र (प० मी० २. १. ३१, ३२) में जब खीर पराजय की कमशाः व्याख्या है और तीतरे २.१.३३ में निमह को व्यवस्था है जो अक्तक्क रिवत है और जो अम्य तमी दिगन्वर श्वेतास्वर तार्किक सम्मत मी है। चीये २.१.३४ सूत्र में न्याब्यरप्यता के निमहत्थान जन्मण का स्ववहन किया है, जिसकी स्थाख्या प्रभाचन्द्र के प्रमेयक पत्रमार्वरह का व्यविकांश मितिनिम्ब मात्र है। इसके वाद अन्तिम २.१.३६ सूत्र में हेमचन्द्र ने चर्मकीर्ति के स्वतन्त्र निमहत्थान जन्मण का स्ववहन किया है जो अवस्थाः प्रमाचन्द्र के प्रमेयक मलमार्वरह (पृ० २०३ A) को ही नकता है।

इस तरह निग्रहस्थान की तीन परम्पराओं में से न्याय व बौदसम्मत दी परम्पराच्यों का लग्रहन करके आचार्य हैमचन्द्र ने तीसरी जैन परम्परा का स्थापन किया है।

अन्त में जय-पराजय की व्यवस्था सम्बन्धी तीनों परम्पराओं के मन्तव्य का रहस्य संचेप में लिख देना जरूरी है। जो इस प्रकार है—ब्राह्मण परम्परा में लिख तेना जरूरी है। जो इस प्रकार है—ब्राह्मण परम्परा में लिख जादि का प्रयोग किसी इद तक सम्मत होने के कारण ल्खा खादि के द्वारा किसी को पराजित करने मान से भी खुल खादि का प्रयोक्त अपने पक्त की सिद्धि बिना किए ही जयपास माना जाता है। खर्मात् ब्राह्मण परम्परा के खनुसार यह नियम नहीं कि जयजाम के बास्ते पक्त सिद्धि करना अनिवार्य ही हो।

धर्मकौति ने उक्त बाग्रण परम्परा के आधार पर ही कुटाराधात करके सत्यमूजक नियम बाँच दिया कि कोई छुत आदि के प्रयोग से किसी को खुप करा देने मात्र से जीत नहीं सकता । क्योंकि छुत आदि का प्रयोग सत्यमूलक न होने से कर्म है । अत्यस धर्मकोति के क्यनानुसार यह नियम नहीं कि किसी

१ 'तन्तरवणार्थं सद्धिरपहर्त्तव्यमेत्र छलादि विजिगीषुभिरिति चेत् नात्तचयेटराख्यपहारादीयनादिभिरपोति वक्तव्यम् । तस्मान्न ज्यायायानयं तस्त्ररङ् योपायः ।-वाहन्याय ५० ७१ ।

२ भदोपवस्त्रेऽपि प्रतिवादिनोऽज्ञानात् प्रतिपादनासामप्यांद्वा । न हि

एक का पराजय ही दूसरे का अवस्थानावी जय हो। ऐसा भी सम्भव है कि पितवादी का पराजय माना जाए पर वादी का जब न माना जाए-उदाहरणार्थ बादों ने दृष्ट सावन का प्रयोग किया हो, इस पर प्रतिवादी ने सन्भवित दोषों का कथन न करके मिण्यादोषों का कथन किया, तदनन्तर वादी ने प्रतिवादी के मिष्यादेखों का उद्भावन किया-ऐसी द्शा में प्रक्तिवादी का पराजय अवस्थ माना आयगा । न्योंकि उसने अपने कर्त्तव्य रूप से वधार्य होगी का उद्भावन न करके मिथ्यादीयों का ही कथन किया जिले बादी ने एकड लिया। इतना होने पर भी बादी का जय नहीं माना जाता क्योंकि बादी ने दृष्ट साधन का ही प्रयोग किया है। जब कि जम के वास्ते बादी का कर्तव्य है कि साधन के यथार्थ ज्ञान द्वारा निर्दोष साधन का ही प्रयोग करे। इस तरह धर्मकीर्चि ने जय-पराजय की बाह्यसासम्पत व्यवस्था में संशोधन किया। पर उन्होंने की असाधनाङ्गवचन तथा अदोषोद्रावन द्वारा जय-पराचय की व्यवस्था की इसमें इतनी जटिलता और दुरूदता आ गई कि अनेक प्रसङ्घों में यह सरहता से निर्णय करना ही असम्भव हो। गया कि असाधनाङ्गवचन तथा अद्रोपोद्भावन है या नहीं। इस अधिलता और दुरुइता से बचने एवं सरलता से निर्णंय करने की दृष्टि से महारक अकलक ने वर्मकीर्तिकृत जय-पराजय व्यवस्था का भी संशोधन किया। अकला के संशोधन में धर्मकीचिसमत सत्य का तत्व तो निहित है ही, पर जान पड़ता है अकलङ्क की दृष्टि में इसके अलावा अहिंसा-समगाव का जैनप्रकृतिमुत्तम भाव भी निहित है। ख्रतएव खक्ताङ्क ने कह दिया कि कि की एक पद्ध की विदि ही उसका जय है और दूसरे पद्ध की श्रासिकि ही उसका पराजय है। श्रकलङ्क का यह सुनिश्चित मत है कि किसी एक पज की सिदि दूसरे पज्ज की असिदि के विनाही ही नहीं सकती । अतएन अकलक्क के मतानुसार वह फलित हुआ कि जहाँ एक की तिदि होगी वहाँ वृसरे की असिद्धे अनिवार्य है, और जिस पद्ध की सिद्धि हो उसी की

बुष्टधावनाभिचानेऽपि वादिनः प्रतिवादिनोऽपतिपादिते दोषे पराजयव्यवस्थापना युक्ता । तयोरेव परस्परधानच्योपचातापेवयां वयपराजयव्यवस्थापनात् केवेले देत्वामाहाद् भृतप्रतिपचेरमावादप्रतिपादकस्य जयोऽपि नास्त्येव ।'-वादन्याय ए०७० ।

१ 'निराकृताबस्थापितविशवस्थपख्योरे व वयेतरव्यवस्था नान्यथा । तदुक्तम्— स्वयद्यसिदिरेकस्य निम्रहोऽन्यस्य वादिनः । नासाधनाञ्चवचनं नाऽदोषोद्भावनं इयोः ॥'—ब्रहरा० ब्रहस० पु० ८० । 'तत्रेह तान्विके वादेऽकलक्कैः कथितो ख्यः । स्वयद्यसिदिरेकस्य निब्रहोऽन्यस्य बादिनः ।'—तत्वार्थश्को० पु० २८१ ।

जय। ग्रतएव सिदि और असिद्धि अथवा दूसरे गुब्दों में बय और पराजय समन्याप्तिक हैं। कोई पराजय जयसून्य नहीं और कोई जय पराजयसून्य नहीं। वर्मकीर्तिकत व्यवस्था में खकलंक की सदम आहिंसा प्रकृति ने एक ब्रुटि देख ली। जान पहती है। वह यह कि प्योंक उदाहरण में कर्तम्य पालन न करने मात्र से श्चार प्रतिवादी को पराजित समका जाए तो दृष्टसाधन के प्रयोग में सम्बक् साधन के प्रयोग रूप कर्चध्य का पालन न होने से बादी भी पराजित क्यों न समका बाए । ध्यार धर्मकीर्ति बाटी को पराजित नहीं मानते तो फिर उन्हें अतिवादी की भी पराजित नहीं मानना चाहिए। इस तरह अकलक्क ने पूर्वीक उदाहरण में केवल प्रतिवादी की पराजित मान लेने की व्यवस्था की एकदेशीय एवं श्रान्यायमुलक मानकर पूर्ण सममाव मुलक सीघा मार्ग बॉध दिया कि श्रापने पन की सिद्धि करना ही जय है । और ऐसी सिद्धि में दूसरे पन का निसकरन ग्रवस्य गर्भित है। श्रकतद्वीपत्र यह जव-पराजय व्यवस्था का मार्गे श्रन्तिम है, क्योंकि इसके ऊपर किसी बीढाचार्य ने या बाहाण विद्वानों ने आपित नहीं उठाई । जैन परम्परा में जय-पराजय व्यवस्था का यह एक ही मार्ग प्रचलित है, विसका स्वीकार सभी दिगम्बर-श्वेताम्बर ताकिकों ने किया है और जिसके समर्थन में विद्यानन्द (तत्वार्थरुक्को० पू० २८१), प्रभाचन्द्र (प्रमेयक० पू० १६४), वादिराज (न्याववि० टी० पु० ५२७ B) आदि ने वडे विस्तार से पूर्वकालीन और समकालीन मतान्तरों का निरास भी किया है। ऋाचार्य हेमचन्द्र भी इस विशय में भट्टारक अकलाइ के ही अनुमामी है।

सूत्र १४ की इति में आचार्य हेमचन्द्र ने न्यायदर्शनानुसारी निग्रहस्थानों का पूर्वपद्यरूप से जो वर्णन किया है वह अद्दरशः जयन्त की न्यायकलिका (पू० २१-२०) के अनुसार है और उन्हीं निग्रहस्थानों का जो खरहन किया है वह अद्धरशः प्रमेयकमलमार्जयहानुसारी (पू० २०० छ.-२०३ А) है। इसी तरह धर्मकीतिसमात (वादन्याय) निग्रहस्थानों का वर्णन और उसका खरहन भी अद्धरशः प्रमेयकमलमार्जयह के अनुसार है। यद्यपि न्यायसम्भव निग्रहस्थानों का निर्देश तथा खरहन तत्त्वार्यश्लोकवार्तिक (पू० २८३ से) में भी है तथा धर्मकीतिसमात निग्रहस्थानों का वर्णन तथा लंडन वाचस्पति मिश्र ने तास्पर्यदेखा (७०३ से) में, जयन्त ने न्यायमंत्ररी (पू० ६४६) और विद्यानंद ने अष्टसहसी (पू० ८१) में किया है, पर हेमचन्द्रीय वर्णन और लंडन प्रमेयकमल-मार्जयह से हो शब्दशः मिलता है।

\$0 \$ERE ]

्रिमाण् मीमांसा

## योगविद्या

to the spirit is the same and the

the supports of Lie and to common the state of the common terms.

田俊士

was for some first or

The Automore

अत्येक मनुष्य व्यक्ति अपरिमित शक्तियों के तेनका पुत्त है, जैसा कि सूर्य । अत्याद्य राष्ट्र तो मानी अनेक त्याँका मराइल है। फिर मी जब कोई व्यक्ति या राष्ट्र असरलता या नैराइयके भैवर में पड़ता है तब यह प्रश्न होना सहज है कि इसका कारण क्या है! बहुत विचार कर देखने से मालूम पड़ता है कि असरलता व नैराइयका कारण योगका (स्थरताजा) अमाव है, क्योंकि योग न होनेसे बुद्धि संवेहशील बनी रहती है, और इससे प्रयत्नकी गति अनिक्षित हो जाने के कारण शक्तियां इघर उचर व्कराकर आदमीकी वस्वाद कर देती हैं। इस कारण सब शक्तियों हो एक केन्द्रगामी बनाने तथा साध्यतक पहुँचाने के लिये अनिवार्य रूप से समीको योगकी जरूरत है। यही कारण है कि प्रस्तुत व्याख्यानमालाम योगका विषय रखा गमा है।

इस विषयकी शास्त्रीय मीमांसा करनेका उदेश यह है कि इमें अपने पूर्वजॉकी तथा अपनी सम्बताकी अकृति ठीक मालूम हो, और तद्दारा आयं-संस्कृतिके एक आंश का योड़ा, पर निश्चित रहस्य विदित हो। योगशब्दार्थ—

योगदर्शन यह सामाधिक शब्द है। इसमें योग श्रीर दर्शन ये दो शब्द मीलिक हैं।

योग शब्द युज् बातु और बज् प्रत्यय से सिक हुआ है। युज् बातु हो है। एक का अर्थ हे जोड़ना विशेष दूसरे का अर्थ है समाधि — मनःस्थिरता। सामान्य रीति से बोग का अर्थ संबंध करना तथा मानस्कि स्थिरता करना इतना ही है, परंतु प्रसंग व प्रकरण के अनुसार उसके अनेक अर्थ ही जाने से वह बहुत्यी वन जाता है। इसी बहुत्यिता के कारण कोकमान्यको अपने गीतारहस्य में गीता का तात्य हिस्तान के लिए योगशब्दार्थनिर्णय की विस्तृत

TEH O

र गुजरात पुरातन्त्र मंदिर की श्रोर से श्रोनेवाली आर्यविद्या व्यास्थानमाला में यह व्यास्थान पदा गया था।

२ युन्'पी थोगे गण ७ देमचंद्र घातुपाठ।

२ सुजिच् समाधी गण ४ ,, ,,

भूमिका रचनी पड़ी है । परंतु गोगदरान में योग राज्य का अर्थ क्या है यह वतलाने के लिए उतनी गहराई में उतरने की कोई खावरयकता नहीं है, क्योंकि योगदर्शनविषयक सभी प्रन्यों में बहाँ कहीं योग शब्द आया है वहाँ उसका एक ही अर्थ है. और उस अर्थ का स्पष्टीकरण उस-उस ग्रन्थ में ग्रन्थकार ने स्वयं ही कर दिया है। भगवान पतंजितिने अपने योगसूत्र में र चित्तकृति निरोध को ही योग कहा है, और उस मन्य में सर्वत्र योग शब्द का वही एकमात्र अर्थ विवक्ति है। भीमान् इरिमद्र सुरिने अपने योग विषयक सभी प्रन्थों में मोद प्राप्त कराने वाले घमंव्यापार को ही योग कहा है। और उनके उक्त सभी प्रम्थों में योग शब्द का वही एकमात्र अर्थ विवक्तित है। चित्रवृत्तिमिरोध और मोस्रमापक चर्मव्यापार इन दो वाक्यों के आर्थ में स्थूल हिष्ट से देखने पर वडी मिलता मालम होती है, पर खुदम हिंह से देखने पर उनके अर्थ की स्रमिस्ता स्पष्ट मालम हो जाती है, नयोंकि 'चित्तहत्तिनिरोध' इस शब्द से वहीं किया या आपार विविद्य है की भीद के लिए अनुकृत हो और जिससे चित्तकी संसाराभिमुख वृत्तियां कक जाती हो। 'मोच्यापक धर्मन्यापार' इस शब्द से मी वही किया विविद्यत है। श्रतएव प्रस्तुत विषयमें योग सब्द का - क्रर्य स्वामाविक समस्त आतमग्रतियोंका पूर्ण विकास करानेवाकी क्रिया ऋर्यात् श्रात्मोत्मुख चेष्टा इतना ही समभाना भाहिए । योगविषयक वैदिक, जैन छीर बीद बन्धों में थोग, ध्यान, समाधि ने शब्द बहुवा समानार्थक देखे जाते हैं। दर्शन शब्द का अर्थ-

नेत्रजन्यज्ञन", निर्विकल्प ( निराकार ) बोध", अदा<sup>6</sup>,

र्मान पर देलो पुड ५५ से ६० ताम एका शहर कर विश्वीत प्रकार स्वाधि स्व

२ वा. १ स. २—योगश्चित्रवृत्तिनिरोधः।

३ क्राप्यातमं भावनाऽऽज्यानं समता प्रतिसंद्यः । भोद्येच बोजनाखोग एव श्रेडो वयोत्तरम् ॥ योगकिदु स्वोक ३१ । योगविशिका गाया १ ।

भ तो है प्रदेशीने जो शिक्षा की पूर्य व्याख्या को है वह इसी प्रकार की है—'Education is the harmonious development of all our faculties.'

५ दशुं प्रेंब्गें – गण् १ बेमचन्द्र धातुपाठ।

६ तत्वार्थ रह्योकवातिक प्रप्वाय २ त्व ६।

७ तत्तार्थ श्लोकवार्तिक अध्वाद १ मृत २ ।

मते आदि अनेक अर्थ दर्शन शब्द के देखे आते हैं। पर प्रस्तुत विषय में दर्शन शब्द का अर्थ मत यह एक ही विविद्यत है। योग के आविषकार का अय-

वितने देश और नितनी जातियों के आध्यात्मिक महान् पुरुषों की जीवन कथा तथा उनका साहित्य उपलब्ध है उसको देखने वाला कोई मी यह नहीं कह सकता है कि आध्यात्मिक विकास अनुक देश और अपुक जाति की ही वर्गीता है, त्यांकि समी देश और सभी जातियों में न्यूनाधिक रूप से आध्यात्मिक विकास वाले महात्माओं के पाये जाने के प्रमाण मिलते हैं । योगका संवन्त्र आध्यात्मिक विकास से हैं । अतएव वह त्यष्ट है कि योगका अस्तित्व सभी देश और सभी जातियों में रहा है । तयापि कोई भी विचारशील मनुष्य इस बात की इनकार नहीं कर सकता है कि योग के आविष्कारका या योगको पराकाष्टा तक पहुँचाने का अय भारतवर्ष और आवं-जातिको ही है । इसके सब्तामें सुल्यतवा तीन बातें पेश की जा सकती हैं— १ योगी, जानी, तपत्वी आदि आध्यात्मिक महापुरुषों की बहुखता; २ साहित्य के आदर्श की एकरूपता; ३ लोकरुषि ।

१. पहिले से आज तक मारतवर्ष में आप्यारिमक व्यक्तियों की संस्था इतनी बड़ी रही है कि उसके सामने अन्य सब देश और जातियों के आप्यारिमक व्यक्तियों की कुल संस्था इतनी अल्प जान पड़ती है जितनी कि संगा के सामने एक छोटी सी नदी ।

२. तत्वज्ञान, आचार, इतिहास, काव्य, नाटक खादि साहित्य का कोई मी
भाग लीजिए उसका आन्तिम आदर्श बहुधा मोल ही होगा। प्राकृतिक दृश्य और
कर्मकारह के वर्णन ने बेद का बहुत बढ़ा माग रोका है सही, पर इसमें संदेद
नहीं कि वह वर्णन बेद का गरीर मात्र है। उसकी आत्मा कुछ और ही दे—वह
है परमात्मचितन या आज्यात्मिक भावों का खाविष्करण। उपनिषदीका प्रासाद
तो ब्रह्मचित्तन की कुन्याद पर ही खड़ा है। प्रमाणविषयक, प्रमेषविषयक कोई भी
तत्त्वज्ञान संबन्धी सुत्मनथ हो उसमें भी तत्त्वज्ञान के साध्यरूपये मोलका ही वर्णन
भिक्षेगा । आचारविषयक सुत्र स्मृति आदि सभी ग्रन्थों में ब्राचार पासन का

१ 'दर्शनानि पडेवाम' पड्दर्शन समुचय--रखोक २-इत्यादि ।

२ उदाहरणार्थं करथोस्त, हसु, महम्मद ब्रादि ।

३ वैशेषिकदर्शन अ० १ स्० ४—

<sup>&#</sup>x27;धर्मविश्रोषप्रस्ताद् द्रव्यगुगकर्मसामान्यविशेषसम्बायानां पदार्थानां साचन्यंबैचम्यांन्यां तत्त्वज्ञानाश्चिःश्रेयसन्'।

पुरुष उह हा मोच ही माना गया है। रामायण, महाभारत आदि के मुख्य पात्रों की महिमा लिर्फ इसकिए नहीं कि वे एक वह राज्य के स्वामी थे पर वह इसकिए है कि अंतमें वे संन्यास या तपस्या के हारा मोच के अनुष्ठान में ही लग वाते हैं। रामचन्द्रजी प्रयम ही अवस्थामें वसिष्ठ से योग और मोच की शिवा पा लेते हैं। युधिष्ठिर भी युद्ध रस लेकर वास्य-श्रम्थापर सीये हुए मीध्मिपतामह से शान्ति का ही पाठ पहते हैं। गीता तो रखांगण में भी मोच के एकतम साधन बोग का ही उपदेश देती है। कालिदास जैसे श्रांगणिय कहलाने वाले किन भी अपने मुख्य पात्रोंकी महत्ता मोच की ओर सुकते में ही देखते हैं। बीन आगम और औद पिटक तो निवृत्ति प्रधान होने से मुख्यका

न्यायदर्शन ग्र० १ स्० १ — भारत्यभेषसंशयप्रयोजन दशन्तिसदान्तावयवतर्कनिर्शयवादजलपवितयदा हेत्वा-भारतन्त्रवाजातिनिप्रदृश्यानानां तत्वज्ञानाजिः भेषसम् ॥

सांस्वदर्शन श्र० १ — श्रम त्रिविधदुःसात्यन्तनिङ्क्तिरत्यन्तपुरुषार्थः ॥ वेदान्तदर्शन श्र० ४ पा० ४ स्० २२ — श्रमाङ्क्तिः सन्दादनाङ्क्तिः सन्दात् ॥

वैनदर्शन-रालार्थं ग्र० १ स्०१ — सम्यन्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोद्यमार्गः ॥

- १ याजक्तवस्मृति श्र० ३ यतिधर्मनिकपग्रमः मनुस्मृति श्र० १२ श्लोक ८३
- २ देखो योगवासिछ।
- ° ३ देखो महामारत-शान्तिपर्य ।
  - ४ कुमारसंगव—सर्ग ३ तथा ५ तपस्या वर्णनम् ।
    ग्राकुन्तत नाटक श्रंक ४ कवलोकि—
    मृत्या चिराय चतुरन्तमहोस्यत्नी,
    दौष्यन्तिममतिरयं तन्यं निवेश्य ।
    मन्नां तदर्पितकुदुम्बमरेश सार्थः,
    शान्ते करिष्यति पदं पुनराक्षमेऽस्मिन् ।।
    शौरावेऽभ्यत्वविद्यानाम् यौवने विषयीपिशाम् ।
    वादंके मुनिकृतीनां योगनान्ते ततुत्यवाम् ॥ रष्ठ्वंश १, म
    ध्रथ स विषयन्याकृतात्मा यथाविधि सनवे,
    नृपतिककुदं दत्त्वा यूने सितातपवारसम् ।
    मुनिकनतवन्त्रायां देव्या तथा सह शिक्षिये,
    गासितवयसामिन्दाकुगानिदं हि कुक्षवतम् ॥ रष्ठ्वंश १, ७०

मोह के सिवाय अन्य विषयों का दर्शन करने में बहुत ही सकुचाते हैं। यह राख में भी शब्द शुद्धि को तल्वज्ञान का द्वार मान कर उसका अन्तिम ध्येष परम अंच ही माना है। विशेष क्या कि जामशास्त्र तक वा भी खांचिरी उहें रूप मोह है । इस प्रकार भारतवर्षीय साहित्यका कोई भी स्रोत देखिए, उसकी गति समुद्र जैसे अपरिमेष एक चतुर्य पुक्रपार्थ की श्रोर ही होगी।

१, श्राच्यात्मक विषय की चर्चावाला और खासकर योगविषयक कोई भी बन्य किसी ने भी जिला कि लोगों ने उसे अपनाया। बंगाल और दान हीन ग्रवस्या में भी भारतवर्षीय लोगों की उक्त श्रमिश वि यह सुवित करतों है कि बोग का संबन्ध उनके देश व उनकी जाति में पहले से ही चला झाठा है। इसी कारण से भारतवर्ष की सभ्यता अरएय में उत्पन्न हुई कही जाती है 3 | इस पैतुक स्वभाव के कारण जब कभी भारतीय लोग तीर्थवात्रा या सकर के जिए पहाडी, जंगलों और अन्य तीर्थस्थानों में जाते हैं तब वे देश तंबू डालने से पहले ही योगियों को, उनके मठों को और उनके चिहतक को भी दूँ डा करते हैं। योग की अदा का उद्रेक यहाँ तक देखा जाता है कि किसी नंगे वावेकी गांने की चिलम फूंकते या जरा बदाते देखा कि उसके मुंह के धुंए में या उसकी जटा व मस्मलेप में योग का गन्ध ज्ञाने खगता है । भारतवर्ष के पहाड़ जंगल और तीर्थस्थान भी बिलकुल बोगिशस्य मिलना दुःसंभव है। ऐसी स्थिति श्रन्य देश और श्रन्य जाति में दुर्जंभ है। इससे यह श्रनुमान करना सहज है कि योग को ब्राविष्ट्रत करने का तथा पराकाश तक पहुँचाने का श्रेप बहुशा भारतवर्ष को श्रीर श्रार्यजाति को ही है। इस बात की पुष्टि मेक्समूजर जैसे विदेशी और मित्र संस्कारी विद्वान् के कथन से भी अच्छी तरह होती है ।

१ हे ब्रह्मणी वेदितव्ये राज्यब्रह्म परं च यत् । राज्यब्रह्मणी निष्णातः परं ब्रह्माध्यमञ्ज्ञति ॥ व्याकरणात्यदसिक्षिः पदिषदेर्थमिन्त्ययो मवति । श्रायात्त्वज्ञानं तत्वज्ञानात्परं श्रेयः ॥ श्राहेमशञ्चानुशासनम् श्र० १ पा० १ प्०२ सञ्च्यात ।

२ 'स्थाविरे धर्म' मोर्झ च' कामसून अ० २ ५० ११ बम्बई संस्करण ।

३ देखों कविवर टैगोर इत 'साचना' ग्रंड ४—
'Thus in India it was in the forests that our civilisation had its birth .....etc.'

४ 'This concentration of thought ( प्रशासता ) or enc-

आर्थसंस्कृति की जड़ और आर्यजाति का लच्छ-

कपर के कमन से आवसंस्कृति का मूल आवार क्या है यह साथ मालून हो जाता है। शास्वत जीवन की उपादेवता ही आर्यसंस्कृति की मिति है। इसी पर आर्यसंस्कृति के चित्रों का चित्रण किया गया है। वर्राविमाग जैसा सामाजिक संगठन और श्राअमञ्चवस्था जैसा वैथक्तिक जीवनविभाग उस विशव का सनुषम उदाहरण है। किया, स्त्या, विनिमय और सेवा वे चार जो वर्णविभाग के उद्देश्य हैं, उनके प्रवाह गाईस्थ्य जीवनरूप मैदान में आलग अलग वह कर भी वानप्रस्थ के मुदाने में मिलकर अंत में संन्वासालम के अपरिमेय समुद्र में एकस्प हो जाते हैं। सार्यस यह है कि सामाजिक, राज-नैतिक, धार्मिक आदि सभी संस्कृतियों का निर्माण, स्यूजनीयन की परिणाम-विरसता और ब्राज्यात्मक जीवन की परिग्रामसुन्दरता के ऊपर ही किया गया है। अवएव जो विदेशी विद्रान् आर्यवाति का सत्वम स्यूचरारीर, उसके बीलबील, व्यापार-अवसाय, भाषा, आदि में देसते हैं वे एकदेशीय मात्र हैं। खेतीबारी, बहाजखेना पराुम्रों की चराना आदि बो-को सर्थ आर्थ शब्द से निकाले गए हैं। व आर्यजाति के असाधारण लच्छा नहीं है। आर्यजाति का असावारण तक्षण परलोकनात्र की कल्पना भी नहीं है क्योंकि उसकी दृष्टि में वह कोक भी त्याल्य रे हैं। उसका सचा और अन्तरंग तच्य स्थूत जगत् के टस पार वर्तमान परमात्म तत्व को एकाम्बुद्धि से उपासना करना यहीं है। इस सर्वन्यापक उद्देश्य के कारण आर्यजाति अपने को अन्य सङ जातियों से श्रेष सममती आई है।

ज्ञान और वीग का संबंध तथा योग का दरजा-

व्यवहार हो या परमार्थ, किसी भी विषयका ज्ञान तभी परिचक समन्त्रा जा सकता है जब कि जानानुसार आचरण किया जाए। असल में यह आचरण

8 Biographies of Words & the Home of the Aryans

by Max Muller page 50.

pointedness as the Hindus called it, is something to us almost unknown! इत्यादि देखो पृष्ठ २३-भाग १-सेक्टेड बुक्स ख्रोक वि ईस्ट, सेक्समूखर-प्रस्तावना।

२ ते तं भुक्ता स्वर्गलीकं विशालं द्वीयो पुश्ये मृत्युलीकं विश्वन्ति । एवं वर्योधर्ममृतुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लमन्ते ॥ गीता अ ६ श्लोक २१ । ३ देखो Apte's Sanskrit to English Dictionary.

ही योग है। अतएव ज्ञान योग का कारण है। परन्तु योग के वृद्धवर्ती जो ज्ञान होता है वह अस्पष्ट होता है। और योग के बाद होनेवाला अनुभवात्मक आन स्पष्ट तथा परिपक्ष होता है। इसीसे यह समक्त लेना चाहिए कि स्पष्ट तथा परिपक्ष ज्ञान की एकमात्र कुंजों योग ही है। आधिमीतिक या आप्यात्मिक कोई भी योग हो, पर वह जिस देश वा जिस जाति में जितने प्रमाण में पुष्ट पाया जाता है उस देश या उस चाति का विकास उतना ही अधिक प्रमाण में होता है। सचा ज्ञानी वही है जो योगी है। जिसमें योग या एकाप्रता नहीं होती वह योगवासिए की परिमाण में ज्ञानवन्तु है। वोग के सिवाब किसी मी मनुष्य की उतकात्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि मानसिक चंचलता के कारण उसकी सब राक्तियां एक और न वह कर मिज भिज्ञ विषयों में टकराती हैं, और चीच होकर यो ही नष्ट हो जाती हैं। इसलिए क्या किसान, क्या कारीगर, क्या लेकफ, क्या रायक, क्या त्यांगी सभी को अपनी नाना राक्तियों को केन्द्रस्थ करने के लिए योग ही परम साधन है।

व्यावहारिक और पारमार्थिक योग-

बोग का कलेवर एकामता है, और उसकी आतमा आहंत्व समत्वका त्याग है। जिसमें सिर्फ एकामताका ही संबन्ध हो वह व्यावहारिक बोग, और जिसमें एकामता के साथ साथ अहंत्व समत्वके त्यागका भी संबन्ध हो वह पारमाधिक योग है। यदि योग का उक्त आत्मा किसी भी प्रवृत्ति में—चाहे वह दुनिया की हिट में बाक्ष ही क्यों न समक्ती जाती हो-वर्तमान हो तो उसे पारमाधिक बोग ही

१ इसी खाँमपाय से गीता बोगी को ज्ञानी से खाँचक बहती है। गीता स्न॰ ६. रखोक ४६-तबस्वम्योऽधिको योगी ज्ञानिम्योऽपि मतोऽविकः। कर्मिम्यश्वाधिको योगी तस्माद् योगी मवार्जुन!

२ गीता अ॰ ५ रजोक ५~ वत्तांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते । एवं संख्यं च योगं च यः पर्यति स पर्यति ॥

३ योगवासिष्ठ निर्वाण प्रकरण उत्तरार्घ सर्ग २१-व्याच्छे यः पठति च राखं मोगाय शिल्पिवत् । पतते न त्यनुष्ठाने शानवन्युः स उन्यते ॥ श्रात्मसानमनासाय ज्ञानान्तरखदेन ये । सन्तुष्ठाः कष्टचेष्टं ते ते स्मृता शानवन्यवः ॥ इत्यादि

समभाना चाहिए । इसके विपरीत स्थूल इष्टिवाले जिस प्रवृत्तिको साध्यातिमक समभाते हो, उसमें भी यदि योग का उक्त आत्मा न हो तो उसे व्यावहारिक योग ही कहना चाहिए । यही बात गीता के साम्यगर्मित कर्मयोग में कही गई। है ।

बोग की दो धारावें-

व्यवहार में किसी भी वस्तु को परिपूर्ण स्वरूप में तैयार करने के लिए पहले दो बातों की श्रावश्यकता होती है। जिनमें एक ज्ञान श्रीर दूसरी किया है। चितरे को चित्र तैयार करने से पहले उसके स्वरूप का, उसके साधनों का और साथनों के उपयोग का ज्ञान होता है, और फिर वह ज्ञान के अनुसार किया भी करता है तभी वह चित्र तैयार कर पाता है। वैसे ही आप्याहिमक चेत्र में भी मोद के जिलामु के लिए बात्माके वन्धमोद्ध, श्रीर बन्दमोद्ध के कारणों का तथा उनके परिहार-उपादान का ज्ञान होना जरूरी है। एवं ज्ञानानुसार प्रवृत्ति भी आवश्यक है। इसी से संचेप में यह कहा गया है कि 'ज्ञानिक यान्याम् मोचाः।' योग कियामार्ग का नाम है। इस मार्ग में पहुत होने से पहले अधिकारी, ज्ञात्मा ज्ञादि ज्ञाप्यात्मिक विषयों का ज्ञारंभिक ज्ञान शास्त्र से, सत्संग से, या स्वयं पतिभा क्षारा कर खेता है। यह तत्वविषयक प्राथमिक ज्ञान प्रवर्तक ज्ञान कइहाता है। प्रवर्तक ज्ञान प्राथमिक दशा का ज्ञान होने से सक्को एकाकार और एकमा नहीं हो सकता । इसीने योगमार्ग में तथा उसके परिशामस्वरूप मोख-त्वरूप में तात्विक मिन्नता न होने पर भी योगमार्ग के प्रवर्तक प्राथमिक ज्ञान में कुछ भिज्ञता अनिवार्य है। इस प्रवर्तक ज्ञान का मुख्य विषय आत्माका अस्तित्व है। अग्रतमाका स्वतन्त्र अस्तित्व मानने वालोंमें भी मुख्य दो मत हैं-पहला एकात्मवादी और दूसरा नानात्मवादी। नानात्मवादमें मी आत्मा की व्यापकता, अञ्चापकता, परिगामिता, अमितामिता माननेवाले अनेक पद् हैं। पर इन बादों को एक तरफ रख कर मुख्य को खाल्मा की एकता और अनेकताके दो बाद हैं उनके आधार पर बोगमार्ग की दी धाराएँ हो गई है। अतएव बोग-विषयक साहित्य भी दो मागों में विमक हो जाता है। कुछ उपनिषदें , योगवानिष्ठ, हठयोगप्रदीपिका स्नादि प्रत्य एकात्मवाद को तद्य में रख कर रचे

१ योगस्यः कुर कर्मांखि सङ्गं त्यक्तवा घनझय ! सिद्यभिद्योः समी भृत्वा समत्वं योग उच्यते ।। अ० २ श्लोक ४८ । २ ब्रह्मांदेवा, चुरिका, चुलिका, नादविन्दु, ब्रह्मांदेन्दु, अमृतविन्दु, य्यान-विन्दु, तेजोविन्दु, शिखा, योगतन्त्व, इंस ।

गए है। महामारतगत योग प्रकरण, योगसूत्र तथा जैन और बौद्ध योगसन्य नानात्मवादके आधार पर रचे गए हैं।

योग और उसके साहित्य के विकास का दिग्दर्शन—

श्रायंसाहित्य का भावडागार मुख्यतया तीन भागों में विभक्त है— वैदिक, जैन श्रीर बीद । वैदिक साहित्य का प्राचीनतम अन्य ऋग्वेट है। उसमें आविमीतिक और आधिदैविक वर्णन ही मुख्य है। तथापि उसमें आध्यात्मक भाव अर्थात् परमात्म चिन्तन का अभाव नहीं है'। परमात्मचिन्तन का भाग उसमें योड़ा है सही पर वह इतना अधिक त्यष्ट, सुन्दर और भावपूर्ण है कि उसको ध्यान पूर्वक देखने से वह साक मालून पढ़ जाता है कि तत्कालीन लोगों की दृष्टि केवल बाह्य न

१ देखो 'भागवताचा उपसंदार' पृष्ठ २५२ । र उदाइरगार्थ कुछ स्क दिये जाते हैं-क्रावेव मं॰ १ त्॰ १६४-४६--

इन्द्रं मित्रं वरु समिनमाहुरथे। दिव्यः स सुपर्शी गरुत्मान् । एकं सद्विधा बहुचा व्दल्यग्नि यमं मातरिश्वानमाहः॥

मापांतर — जोग उसे इन्द्र, मित्र, बरुग या श्राम्न कहते हैं। वह सुंदर पालवाला दिव्य पत्नी है। एक ही सत् का विद्वान लोग अनेक प्रकार से वर्गन करते हैं। कोई उसे अपिन यम या वासु भी कहते हैं। THE WOOD OF 1 ST WORLD WAS A

श्चमंद मं० ६ स्० ६ —

वि में कर्णों पत्रवतो वि चचुवादं व्योतिहृदय आहितं वत्। वि में मनश्चरति दूर ब्राघीः किखिद् बस्पामि किमु तु मनिष्ये ॥६॥ विश्वे देवा अनमस्यन् मियानास्त्वामन्ते ! तमसि तस्यिवसम् । वैश्वानरोऽवत्तये नोऽमत्याँऽवत्तये नः ॥ ७ ॥

माणांतर-मेरे कान विविध प्रकार की प्रवृत्ति करते हैं। मेरे नेव, मेरे इदय में रियत ज्योति और मेरा दुस्ततों मन ( मी ) विविध महति कर रहा है। मैं क्या कहूँ और क्या विचार करूँ । ६। ग्रंचकारस्थित हे ग्रम्मि ! तुसको अंचकार से भय पानेवाले देव नमस्कार करते हैं। वैश्वानर हमारा रहारा करे। श्चमत्वं इमारा रच्चण करे । ७११ व्या विकास विकास विकास

पुरुषस्क मन्डल १० स् १० ऋग्वेद— सङ्ख्यार्था पुरुषः सङ्खादाः सङ्ख्यात् । स मूर्मि विश्वतो इत्वात्यतिष्ठद्शाङ्गलम् ॥ १ ॥ थी इसके सिवा उसमें शान', अदा', उदारता', ब्रह्मचर्थ' ह्यादि

पुरुष एवेर्ड सर्वे यद्भूते यच भव्यम् । भागा १००० । सामुख्य स्व भव्य उतामृतत्वत्येशानी यद्वेनाविरोहति ॥ २ ॥ एतावानस्य महिमाऽतो ज्यायांश्च पृष्यः । पादोस्य विश्वा भूतानि विपादस्यामृतं दिवि ॥ ३ ॥

मापांतर—( जो ) हजार तिरवाला, इजार श्रांलवाला, इजार पौववाला पुरुष (है) वह भूमिकी चारों श्रोर से वेर कर (फिर मी) दस अप्राल वर कर रहा है। १। पुरुष ही यह सब बुद्ध है-जो मूत श्रीर जो मावि। (वह) अमृतत्व का देश अब से बदता है। २। इतनी इसकी महिमा-इससे मी वह पुरुष अधिकतर है। सारे भूत उसके एक पाद मात्र है-उसके अमर तीन पांद स्वर्ग में हैं। १। ऋग्वेद मं० १० स्० १२१ —

हिरयवगर्मीः समनतंतामे भृतस्य जातः पतिरेक श्चासीत् । स दाचार पृथिवाँ बाद्यतेमां करमै देवाय इविषा विधेन ॥१॥ थ ज्ञात्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं वस्य देवाः । यस्य च्ह्रायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय इविधा विधेन ॥२॥

मापांतर - पहले हिरलयगर्भ या । वर्षा एक भूत मानका पवि बना या । उसने पृथ्वी और इस आकारा को धारण किया। किस देवको इम इति से पूर्जे हैं। ११ जो आत्मा और बतको देने वाला है। जिसका विश्व है। जिसके राप्तन की देव उपासना करते हैं । अमृत और मृत्यु जिसकी खाना है । किस 

भूम्बेद मं० १०-१२६-६ तथा ७- ।। की खड़ा बेद क इह प्रवीचत कुत आ जाता कुत इवं निस्ति:। श्रवीग्वेचा श्रस्य विसर्वनेनाया को वेद वत आ वसून ॥ इयं विस्तृष्टियते श्रा वमृत् यदि वा दर्भे यदि वा न । यो अस्याच्यस परमे व्योमन्सो ग्राङ्ग वेद यदि वा न वेद ।।

भाषांतर—कीन जानता है—कीन कह सकता है कि यह विविध सुष्टि कहाँ से उत्पन्न हुई ? देव इसके विविध सर्जन के बाद (हुए) हैं। कीन बान सकता है कि यह कहां से आई और स्थिति में है या नहीं है ? यह बात परम ज्योग में जो इसका अध्यत है वही जाने-कदाजित वह भी न जानता हो।

१ ऋगोद में ०१० स्० ७१। र ऋगोद में ०१० स्० १५१। ३ ऋग्वेद मं० १० स्० ११७ । ४ ऋग्वेद मं० १० स्० १० । आप्यात्मिक उच्च मानिसक भावी के चित्र भी बड़ी ख्वीवाले मिलते हैं। इतने यह अनुमान करना सहज है कि उस जमाने के जोगों का मुक्काव आप्यात्मिक अवस्य था। वद्यपि अस्वेद में योगरान्द अनेक स्थानी' में आपा है, पर सर्वत्र उसका अर्थ प्रायः जोड़ना इतना ही है, स्थान पा समाधि अर्थ नहीं है। इतना ही नहीं विलक्ष पिछुछे योग विषयक साहित्य में ध्यान, वैराग्य, प्राध्यायाम, अस्याहार आदि जो योगप्रक्रिया प्रसिद्ध राज्द पाये जाते हैं वे अस्वेद में विख्का नहीं है। ऐसा होने का कारण जो कुछ हो, पर यह निश्चित है कि सत्कालीन खोगों में प्यान की भी किच थी। आपवेद का ब्रह्मस्त्ररण जैसे-जैसे विकसित होता गया और उपनिषद के जमाने में उसने जैसे ही विस्तृत कर धारण किया वैसे वैसे ध्यानमार्ग भी अधिक पुष्ट और साङ्गोराङ्ग होता चला। यही कारण है कि प्राचीन उपनिषदों में भी समाधि अर्थ में योग, ध्यान आदि सन्द पाये जाते हैं । श्वेताश्वतर उपनिषद में तो स्वष्ट रूप से योग तथा योगोचित स्थान, प्रत्याहार, धारणा आदि योगाङ्गों का वर्णन है है। प्रस्यकालीन और अर्वाचीन क्षेत्र उपनिषदें तो सिर्फ योगविषयक ही है, जिनमें योगशास्त्र को तरह सांगोपांग योगधिकया का वर्णन है। अथवा यह कहना चाहिए कि

४ जक्रवियोगनिषद्, धुरिकोपनिषद्, चूलिकोपनिषद्, नादविन्दु, जक्रविन्दु, अस्तविन्दु, ध्यानविन्दु, तेजोबिन्दु, योगशिखा, योगतत्व, इंस । देखो युसेनकृत-

इत्यादि.

"Philosophy of the Upanishad's."

१ मंडल १ सूक १४ मंत्र ६। मं. १० स्. १६६ मं. ५। मं. १ स्. १८ मं. ७। मं. १ स्. ५ मं. १। मं. २ स्. ८ मं. १। मं. ६ स्. ५८ मं. ३।

२ (क) वैसिरिय २-४। कठ २-६-११। इवेताश्वतर २-११, ६-३। (ख) झुन्दोम्य ७-६-१, ७-६-२, ७-७-१, ७-२६-१। इवेताश्वतः १-१४। कीर्शातकि ३-२, ३-३, ३-४, ३६।

१ श्वेताश्वतरोपनिषद् सध्याय २—

त्रिरमतं स्थाप्य समं तरीरं हदीन्द्रियाणि मनसा संनिर्ण्य । बसोड्येन मतरेत विद्वान्त्रोतांसि सर्वायि भयावदानि ॥ ६ ॥ माणान्यपीक्येह लयुक्तवेष्टः कीयो माणो नासिक्योद्धतीत । दुष्टाश्वयुक्तमिन बाहमेनं विद्वान्यनो भारवेताप्रमत्तः ॥ ६ ॥ समे शुनौ सर्वयविद्वालुकादिवर्जिते सन्द्वकाश्रयादिमिः । मनोतुक्तो न तु चन्नुपीडने गुहानिवाताश्रवस्ये प्रवोजयेत् ॥१०॥

क्रमेद में जो परमात्मचिन्तन अंकुरायमाण या वही उपनिषदों में पल्लवित पुष्पित होकर नाना शाला प्रशालाओं के साथ प्रल अवस्थाको प्राप्त हुआ। इससे उपनिषदकाल में योग मार्ग का पुष्ट रूपमें पाया जाना स्वामाविक ही है।

उपनिषदों में जगत, जीव और परमात्मसंवन्धी जो तात्विक विचार है, उसको भिन्न-भिन्न ऋषियों ने अपनी दृष्टि से स्वी में प्रियत किया, और इस तरह उस विचार को दर्शन का रूप मिला। सभी दर्शनकारोंका आलिरी उद्देश्य मोल ही रहा है, इससे उन्होंने अपनी-अपनी दृष्टि से तत्व विचार करने के बाद भी संसार से लुट कर मोल पाने के साथनों का निर्देश किया है। तत्वविचारणामें मतभेद हो सकता है, पर आचरण पानी चारित्र एक ऐसी वस्तु है जिसमें सभी विचारशील एकमत हो जाते हैं। जिना चारित्रका तत्वज्ञान कोरी बातें हैं। चारित्र यह योग का किया योगांगों का संवित्र नाम है। अत्राप्य सभी दर्शनकारों ने अपने अपने सत्र प्रत्यों में साधनकार योगकी उपयोगिता अत्रश्य बत्तवाई है। महाँ तक कि—न्याय दर्शन जिसमें प्रभाण पद्यतिका ही विचार सुष्य है उसमें भी महर्षि गीतम ने योग को स्थान दिया है । महर्षि कणाद ने तो अपने वैशेषिक दर्शन में यम, नियम, शीच आदि योगांगों का भी महत्व गाया है । सांल्यहल में यम, नियम, शीच आदि योगांगों का भी महत्व गाया है । सांल्यहल में यम, नियम, शीच आदि योगांगों का भी महत्व गाया है । सांल्यहल में योग प्रक्रिया के वर्णन वाले कई

१ प्रमाण्यमेयसंरायपयोजनहृष्टान्तसिद्धान्तावयवत् कॅनि ण्यवादक्रत्नवित्यहा-देत्वामाल-ज्ञुलनातिनिष्रदृत्यानानां तत्त्वशानािकःश्रेयसािषयमः । गौ० स्०१-१-१ । धर्मविशेषप्रस्ताद् द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसम्वायानां पदार्थानां साध्यम्वैष्यमान्यां तत्त्वशानािकःश्रेयसम् ॥ वै० स्०१-१-५॥ श्रयं विविधदुःसात्यन्तिनद्वत्ति-स्त्यन्तपुरुवार्थः सां० द०१-१। पुरुषार्थग्रान्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैयल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति । यो० स्०४-१३ ॥ श्रनावृत्तिः शब्दादनावृत्तिः राब्दात् ४-४-१२ व० स्० ।

सम्यन्दर्शनशानचारिताणि मोजनार्गः । तत्त्वार्थं १-१ जैन० द० । बीद दर्शन का तीसरा निरोध नामक आर्यंसत्य ही मोज है ।

२ समाधिविशेषाम्यासात् ४-२-३८ । अरख्यमुहापुलिनादिषु योगाम्या-सोपदेशः ४-२-४२ । तद्ये वमनियमाम्यामात्मसंस्कारो योगाचाध्यात्मविख्युपायैः ४-२-४६ ॥

अभिपेचनोपवासबस्तवर्यगुरुकुलवासवानप्रस्थयत्रदानप्रोद्यवदि ङ्नद्वप्रमन्त्र-कालनियमाश्राददाय । ६-२-२ । अयतस्य शुचिमोजनादम्युदयो न विद्यते, नियमामावाद्, विद्यते वाऽयांन्तरत्वाद् यमस्य । ६-२

सूच हैं । ब्रह्मसूच में महर्षि बादरायण ने तो तीसरे ग्रध्यायका नाम ही साधन ग्रध्याय रक्ता है, ग्रीर उसमें ग्रासन ध्यान ग्रादि योगांगों का वर्णन किया है । योगदर्शन तो मुख्यतया योगविचार का ही ग्रन्थ ठहरा, ग्रतप्व उसमें सोगोपांग योगप्रक्रिया की मीमांसा का पाया जाना सहन ही है । योग के स्वरूप के संबन्ध में मतमेद न होने के कारण और उसके पतिपादन का उत्तरदायित लासकर योगदर्शन के उपर होने के कारण ग्रन्थ दर्शनकारों ने ग्रपने ग्रपने सूच न्यों में योड़ा सा योग विचार करके विशेष जानकारों के लिए जिज्ञसुन्नों को योगदर्शन देखने की सूचना दे दी है। पूर्व मीमांसा में महिंच जैमिनि ने योग का निर्देश तक नहीं किया है सो ठीक ही है, क्योंकि उसमें सकाम कर्मकाश्व ग्रयांत धूममार्ग की ही मीमांसा है। कर्मकाएड की पहुँच स्वर्ग शक ही है, मोद उसका साध्य नहीं। ग्रीर थोग का उपयोग तो मोद्य के लिये ही होता है।

जो योग उपनिषदों में सूचित और सूचों में सूचित है, उसी की महिमा गीता में अनेक रूप से गाई गई है। उसमें योग की तान कभी कमें के साथ, कभी मिक के साथ और कभी जान के साथ सुनाई देती है । उसके छुठे और तेरहवें अच्याय में तो योग के मीलिक सर सिद्धान्त और योगकी सारी प्रक्रिया आ जाती है । कृष्ण के द्वारा अर्जुन को गीता के रूप में योगशिचा

F.S.

95

१ समोपइतिर्धानम् २-२०। वृत्तिनिरोधात् तत्सिद्धिः ३-२१। धारणा-सनसकर्मणा तत्सिद्धिः ३-२२। निरोधरखदिविधारणाम्याम् १-२३। त्यरसुल-भासनत् ३-३४।

२ श्रासीनः संमवात् ४-१-७ । ध्यानाच ४-१-८ । श्रचळत्वं चापेदप ४-१-६ । समरत्ति च ४-१-१० । यत्रैकामता तत्राविशेषात् ४--१-११ ।

३ योगग्राखाचाप्यात्मविधिः प्रतिपत्तव्यः । ४-२-४६ न्यायदर्शन भाष्य ।

४ गीता के अठारह अध्याय में पहले छह अध्याय कमैयोगप्रधान, बीच के छह अध्याय भक्तियोगप्रधान और अंतिम छह अध्याय ज्ञानयोग प्रधान है।

प्रेमी युद्धीत सततमारमानं रहिस स्थितः ।
 प्रमाकी यतिच्तातमा निराशीरपरिप्रहः ॥१०॥
 शुची देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः ।
 नालुब्झितं नातिनीचं चैलाजिनकुरोत्तरम् ॥११॥
 तत्रेकापं मनः कृत्वा यतिचेन्द्रियकियः ।
 उपविश्यासने युक्त्याद् योगमातमविशुद्धये ॥११॥

दिला कर ही महाभारत " सन्तुष्ट नहीं हुआ। उसके अयक स्वर को देखते हुए कहना पड़ता है कि ऐसा होना संभव भी न या। अतएव शान्तिपर्व और अनुशासनपर्व में योगविषयक अनेक सर्ग वर्तमान हैं, जिनमें योग को अदिति प्रक्रिया का वर्णन पुनर्कांक की परवा न करके किया गया है। उसमें वागशाया पर लेटे हुए भीष्म से बार बार पूछने में न तो बुद्धिष्टिर को ही कंग्रला आता है, और न उस सुपात धार्मिक राजा को शिक्षा देने में भीष्म को ही यकावट मालूम होती है।

योगवासिष्ठ का विस्तृत महत्त तो योग की भूमिका पर खड़ा किया गया है।
उसके छह मकरण मानों उसके सुदीर्ध कमरे हैं, जिनमें योग से संबन्ध
रखनेवाले समी विषय रोचकतापूर्वक वर्णन किये गए हैं। योग की जो-जो
वातें योगदर्शन में संजोप में कही गई हैं, उन्हीं का विविधरूप में विस्तार करके
अन्यकार ने योगवासिष्ठका कलेवर बहुत बढ़ा दिया है, जिससे यही कहना पड़ता
है कि योगवासिष्ठ योग का अन्यराज है।

पुराण में सिर्फ पुराणशिरोमणि भागवतको ही देखिए, उसमें बोग का सुमसुर पद्यों में पूरा वर्णन 3 है।

योगविषयक विविध साहित्य से लोगों की रुचि इतनी परिमार्जित हो गई थी कि तान्त्रिक संपदायवालों ने भी तन्त्रप्रन्यों में योग को जगह दो, यहाँ तक कि योग तन्त्र का एक खासा अंग वन गया। अनेक तान्त्रिक प्रन्थों में योग की चर्चों है, पर उन सब में महानिवांग्यतन्त्र, धट्चकनिरूपण आदि मुख्य हैं।

> समं कायशिरोधीवं धारमजचतं स्थिरः। संप्रेच्य नासिकाग्रं स्वं दिश्रधानवत्तोकयन् ॥१३॥ भशान्तात्मा विगतमीर्वद्यारिवते स्थितः। मनः संयम्य मिंचतो युक्त ग्रासीत मत्यरः॥१४॥ अ०६ •

ऐक्यं जीवात्मनोराहुर्वोगं थोगविशारदाः। विवातमनोरमेदेन प्रतिपत्ति परे विदुः॥ वृष्ट ८१

१ शान्तिपर्व १६३, २१७, २४६, २५४ इत्यादि । ऋनुसासनपर्व ३६, २४६ इत्यादि ।

२ वैराम्य, सुमुचुन्ववहार, उत्पत्ति, स्थिति, उपश्रम और निवांग ।

३ स्कन्य ३ अध्याय २८ । स्कन्ब ११. अ० १५, १६, २० आदि ।

४ देलो महानिर्वाचतन्त्र ३ ऋष्याय । देलो Tantrik Texts में ख्या हुआ वर्षकनिरूपण—

कर नदी में बाद आती है तब वह चारी आर से बहने लगती है। योग का यही हाल हुआ, और वह आसन, मुद्रा, प्राणायाम आदि बाद्य अंगों में प्रवाहित होने लगा। बाद्य अंगों का मेद प्रभेद पूर्वक इतना अधिक वर्णन किया गया और उस पर इतना अधिक और दिया गया कि निससे वह योग की एक शाला ही अलग वन गई, जो इडयोग के नाम से प्रसिद्ध है।

हठयोग के अनेक अन्यों में इठयोगप्रदीपिका, शिवसंहिता, वेरएइसंहिता, गोरव्यदित, गोरव्यतिक आदि अन्य प्रसिद्ध हैं, जिनमें आसन, वन्य, सुद्रा, पर्कर्म, कुंसक, रेचक प्रक आदि बाह्य योगांगों का पेट भर भर के वर्णन किया है, और घेरएडने तो चौरासी आसनों को चौरासी लाख तक पहुँचा दिया है।

उक्त इठयोगप्रचान प्रत्यों में इठयोगप्रदीषिका ही मुख्य है, क्योंकि उसी का विषय ग्रत्य प्रत्यों में विस्तार रूप से वर्णन किया गया है। योगविषयक साहित्य के जिल्लामुओं को योगतारावली, बिन्दुयोग, बोगबीज और योगकल्यदुम का नाम भी भूलना न चाहिए। विक्रम की सत्रहवी शताब्दी में मैंयिल परिवत भवदेवहारा रचित योगनिवन्य नामक इस्तिलिखित प्रन्य भी देखने में आया है, विसमें विष्णुपुराण आदि अनेक प्रत्यों के इवाले देकर योगसंबन्धी प्रत्येक विषय पर विस्तृत चर्चा की गई है।

संस्कृत भाषा में योग का वर्णन होने से सब साधारण की जिज्ञासा को शान्त न देख कर लोकमाधा के योगियों ने भी अपनी अपनी जवान में बोग का आलाव करना शरू कर दिया।

महाराष्ट्रीय भाषा में गीता की ज्ञानदेवकृत ज्ञानेश्वरी टीका प्रसिद्ध है, जिसके

समत्वमावनां नित्यं जीवातमपरमात्मनोः ।
समाधिमादुर्मुनयः प्रोक्तमष्टाञ्चलक्षाम् ॥ ५०६१
यदत्र नात्र निर्मातः स्तिमितोदधिवत् स्मृतम् ।
स्वरूपशून्यं यद् ध्यानं तत्समाधिविधीयते ॥ ५०६०
त्रिकोशं तत्यान्तः स्कृरति च सत्ततं विश्वदाकारस्यं ।
तदन्तः शुन्यं तत् सकतसुरगर्थैः सेवितं चातिगृतम् ॥ ५०६०
'श्राद्यारनिर्हार्रावेद्यारयोगाः सुसंदृता धर्मविदा त कर्याः'

20 Et

ध्ये विस्तायाम् स्मृतो धातुश्चिन्ता तत्त्रेन निश्चसा । । पतद् ध्यानमिह प्रोक्तं सगुखं निर्गुखं दिया । सगुखं वर्णमेदेन निर्गुखं केवलं तथा ॥ प्र॰ १३४ । खुठे ख्रष्याय का भाग बड़ा ही हृदयहारी है। नि:सन्देह जानेश्वरी द्वारा जानदेव ने अपने अनुभव और वाणी को ख्रयन्थ्य कर दिया है। सुहीरोबा ख्रांबिये रचित नायसम्प्रदायानुसारी सिद्धान्तसंहिता भी योग के जिज्ञासुआं के लिए देखने की वस्तु है।

क्वीर का बीजक प्रत्य योगतंत्रत्वी भाषासाहित्यका एक सुन्दर मस्पका है। अन्य योगी सन्तों ने भी भाषा में अपने अपने योगानुभव की प्रसादी बोगों को चलाई है, जिससे जनता का बहुत बड़ा भाग योग के नाम मात्र से मुख्य बन जाता है।

अतएव हिन्दी, गुजराती, मराठी, बंगला आदि प्रसिद्ध प्रस्पेक प्रान्तीक भाषा में पातजल बोगशास्त्र का अनुवाद तथा विवेचन आदि अनेक स्रोटे बहे प्रन्य क्त गये हैं। अप्रेयेजी आदि विदेशी भाषामें भी योगशास्त्र पर अनुवाद आदि बहुत कुछ क्न गया है, जिसमें व्हका माष्यदीका सहित मूल पातजल बोगशास्त्र का अनुवाद ही विशिष्ट है।

जैन सम्प्रदाय निकृत्तिप्रधान है। उसके प्रवर्तक भगवान महावीर ने बारह साल से अधिक समय तक मौन धारण करके सिर्फ आत्मिन्तन द्वारा थोगा-म्यास में ही मुख्यतया जीवन विताया। उनके हजारों शिष्य तो ऐसे में जिन्होंने घरवार छोड़ कर योगाम्यास द्वारा साधु जीवन विताना ही पमंद किया था।

जैन सम्प्रदाव के मौतिक अन्य श्रागम कहताते हैं। उनमें साधुचर्या का जो वर्ग्यन है, उसकी देखने से यह स्पष्ट जान पड़ता है कि पांच यम; तप, स्वाध्याय श्रादि नियम; इन्द्रियजयरूप प्रत्याहार हत्यादि जो योग के खास "श्रञ्ज हैं, उन्होंको साधु जीवन का एक मात्र प्राच माना है।

जैन शास्त्रमें योग पर यहां तक भार दिया गया है कि पहले तो वह मुमुद्धुत्रों को आत्म चिन्तन के सिवाय दूसरे कार्यों में प्रवृत्ति करने की संमित हो नहीं देता, और अनिवार्य रूपसे प्रवृत्ति करनी आवश्यक हो तो वह निवृत्तिमय प्रवृत्ति करने को कहता है। इसी निवृत्तिमय प्रवृत्ति का नाम उसमें अष्टप्रवचन-

१ मी॰ राजेन्द्रसाल मित्र, स्वामी विवेकानन्द, श्रीयुत् राममसाद सादि कृत।

२ 'चउइसहि समक्साहरसीहि झ्जीसाहि खिब्बासाहरसीहिं' उववाइस्त ।

३ देखी बाचाराञ्च, मुनकताञ्च, उठराज्ययन, दरानैकाळिक, मुलाचार, बादि ।

माता है। साधु जीवन को दैनिक और राजिक चर्या में तीसरे प्रहर के सिवाय अन्य तोनों प्रहरों में मुख्यतया स्वाप्याय और ज्यान करने को ही कहा गया है?।

यह बात भूलनी न चाहिए कि जैन आगमों में योगअर्थ में प्रधानतथा प्यान शब्द प्रयुक्त है। ध्यान के लच्चण, मेद, प्रमेद, श्राजम्बन श्रादिका विस्तृत वर्णन अनेक जैन आगमों में है। आगम के बाद निर्युक्ति का नम्बर है। उसमें भी आगमगत प्यान का ही स्पष्टीकरण है। वाचक उमास्वाति इत तत्वार्थ सूत्र में भी ध्यान का वर्णन है, पर उसमें आगम और निर्युक्ति की अपेका कोई अधिक बात नहीं है। विनमद्रमणी दमाअभण का ध्यानशतक आगमादि उक्त प्रन्थों में वर्णित ध्यान का स्पष्टीकरण मात्र है, यहां तक के योगविषक जैन विचारों में आगमोक्त वर्णन की शैली ही प्रधान रही है। पर इस शैली को श्रीमान हरिमद्र खार ने एकदम वदलकर तत्कालीन परिस्थिति व लोकवि को श्रीमान हरिमद्र खार ने एकदम वदलकर तत्कालीन परिस्थिति व लोकवि के अनुसार नवीन परिभाषा देकर और वर्णन शैली अपूर्वती बनाकर जैन योगसाहत्य में नया युग उपस्थित किया। इसके सब्दूत में उनके बनाये हुए योगविन्दु, योगद्द तमुच्चन, योगविद्यका, योगशतक और घोडशक ये अन्य प्रसिद्ध है। इन प्रन्थों में उन्होंने सिर्फ जैन—मागांनुसार योग का वर्णन

उत्तराध्ययन ग्र॰ २६।

१ देलो उत्तराध्ययन अ० २४।

२ दिवस्स चउरो भाए, कुन्जा भिक्खु विश्वक्तवां। तश्रो उत्तरगुणे कुन्जा, दिखभागेमु चउमु वि।। ११॥ पढमं पोरिसि सन्भायं, विद्श्यं माणं भिक्षायह। तद्दश्चाए गोश्चरकातं, पुणो चउत्यिए सन्भायं॥ १२॥ रचि पि चउरो भाए भिक्खु कुन्जा विश्वक्तवो। तश्रो उत्तरगुणे कुन्जा राई भागेतु चउमु वि॥ १७॥ पढमं पोरिसि सन्भायं विद्श्यं भागां भिश्चायह। तद्दश्चाए निद्मोक्तं तु चउत्थिए मुन्जो वि सन्भावं॥ १८॥

२ देखो स्थानाङ २० ४ उद्देश्य १ । समवायाङ स॰ ४ । भगवती यतक-२४, उद्देश्य ७ । उत्तराज्ययन २० ३०, १कोक २५ ।

४ देलो आवश्यकनिर्युक्ति कायोत्सर्ग अध्ययन गा० १४६२-१४८६।

भ देखो अ० ६ त्० २७ से ग्रागे।

६ देलो हारिमद्रीव आवश्यक वृत्ति मतिक्रमगाध्ययन १० ५८१।

७ यह प्रत्य जैन प्रत्यावित में विश्वित है ए० ११३।

हरके ही संतोष नहीं माना है, किन्तु पातजल योगस्त्रमें वर्णित योग मिकया और उसकी खास परिमाधान्त्रों के साथ जैन संकेतों का मिलान मी किया है। योगहष्टिसमुज्ञय में योग की श्राठ दृष्टियों का जो वर्णन है, वह सारे योग साहित्य में एक नवीन दिशा है।

इन आठ दृष्टियों का स्वस्य, दृष्टान्त आदि विषय, योग जिशासुओं के लिये देखने योग्य है। इसी विषय पर यशोविजयजीने २१, २२, २३, १४ वे चार द्वात्रिशिकार्ये लिखी हैं। साथ ही उन्होंने संस्कृत न जानने वालोंके हितार्य आठ दृष्टियों की सज्भाय भी गुजराती भाषा में बनाई है।

श्रीमान् हरिमद्रस्रि के योगविषयक प्रन्य उनकी योगामिरुचि और योग

विषयक अ्यापक बुद्धि के खासे नमूने ई ।

इसके बाद श्रीमाम् हेमचन्द्र स्रिकृत थोग शास्त्र का नंबर श्राता है। उसमें पात्रज्ञल योगशास्त्र निर्हिष्ट श्राठ योगांगों के कम से साधु श्रीर ग्रहस्य जीवन की श्राचार-प्रक्रिया का जैन शैली के अनुसार वर्णन है, जिसमें आसन तथा प्राण्याम से संबन्ध रखने बाली श्रमें का विस्तृत स्वरूप है; जिसकी देखने से यह जान पड़ता है कि तत्काजीन लोगों में इठयोग-प्रक्रिया का कितना श्रिक प्रचार था। हेमचन्द्राचार्य ने श्रपने योगशास्त्र में हरिमद्र स्रिक्त योगविषयक अन्यों की नवीन परिमापा श्रीर रोचक शैली का कहीं मी उल्लेख नहीं किया है, पर श्रमचन्द्राचार्य के ज्ञानार्यावगत पदस्य, पिएडस्य, रूपस्य श्रीर रूपातीत ध्यान का विस्तृत व स्पष्ट वर्यन किया है। श्रन्त में उन्होंने स्वानुमय से बिचित, यातायात, शिल्ल श्रीर सुलीन ऐसे मनके चार मेटों का वर्यन करके नवीनता लाने का भी सास कीशल दिखाया है। निस्सन्देह उनका थोग शास्त्र जैन त्राचान श्रीर जैन श्राचार का एक पाठ्य अन्य है।

TO WELL TO THE OWNER.

१ समाधिरेय एवान्यैः संप्रज्ञातोऽभिषीयते । सम्बद्धकर्षरूपेया इत्यर्थज्ञानतस्त्रया ॥४१८॥ असंप्रज्ञात एषोऽपि समाधिगीयते परैः । निरुद्धारोषज्ञस्यादितस्बरूपानुवेषतः ॥४२०॥ इत्यादि । योगबिन्दु ।

२ मित्रा तारा बला दीमा स्थिरा कान्ता प्रमा परा। नामानि योगद्धीनां लक्ष्यां च निवोधत ।। १३ ।।

३ देखो प्रकाश ७-१० तक।

४ १२ वॉ प्रकाश श्लोक २**−४** ।

इसके बाद उपाध्याय-श्रीयशोविषयकृत योग अन्यो पर नजर ठहरती है।
उपाध्यायजी का शास्त्र ज्ञान, तर्क कौशल और योगानुभव बहुत गम्भीर था।
इससे उन्होंने श्राध्यात्मसार, अन्यात्ममोपनिषद् तथा सटीक बचीस बचीसीयों
योग संबन्धी विषयों पर लिली हैं, जिनमें जैन मन्तव्यों की सूदम और रोचक
मीमांसा करने के उपरान्त श्रान्य दर्शन और जैन दर्शन का मिलान मी किया
है। इसके सिवा उन्होंने हरिमद्र सुरिकृत योग विशिक्ता तथा थोडराक पर टीका
लिल कर प्राचीन गूठ तत्वींका साह उद्वाटन भी किया है। इतना ही करके वे
सन्तर्ष्ट नहीं हुए, उन्होंने महर्षि पत्कलिकृत योग स्त्रों के उपर एक होटी सी
हिंच जैन प्रक्रिया के अनुसार लिली है, इसलिये उसमें यथासंमत्र योग
दर्शन की मितिस्वरूप सांख्य-प्रक्रिया का जैन प्रक्रिया के साथ मिलान भी
किया है, और अनेक स्थलों में उसका समुक्तिक प्रतिवाद भी किया है।
उपाध्यायजी ने श्रानी विवेचना में जो मध्यत्यता, गुगागाहकृता, सद्दम समन्वय
शक्ति और स्वष्टमायिता दिलाई है ऐसी दूसरे श्राचायों में बहुत कम
नजर श्राती है।

एक योगसार नामक प्रस्य भी श्वेताम्बर साहित्य में है। कर्ताका उल्लेख उसमें नहीं है, पर उसके दृष्टान्त आदि वर्गन से बान पड़ता है कि देमचन्द्रा-चार्य के योगशास्त्र के आधार पर किसी श्वेताम्बर आचार्य के द्वारा वह रचा गया है। दिगम्बर साहित्य में आनावर्ण्य तो प्रसिद्ध ही है, पर व्यानसार

१ अध्यातमसार के योगाविकार और ध्यानाविकार में प्रधानतया भगवद्-गीता तथा पांतज्ञल सूत्र का उपयोग करके अनेक जैनप्रक्रियाप्रसिद्ध ध्यान विषयों का उक्त दोनों प्रत्यों के साथ समन्त्रय किया है, जो बहुत ध्यान पूर्वक देखने योग्य है। अध्यातमोपनिषद् के शास्त्र, ज्ञान, किया और सान्य इन चारों योगों में प्रधानतया योगवासिष्ठ तथा तैतिरीय उपनिषद् के बाक्यों का अवतरण दे कर तास्त्रिक ऐक्य बतलाया है। योगावतार बत्तीसी में खास कर पातज्ञल योग के पदायों का जैन प्रक्रिया के अनुसार स्वष्टीकरण किया है।

२ इसके लिये उनका शानसार जो उन्होंने श्रांतिम जीवन में लिखा मालूम होता है वह स्थान पूर्वक देखना चाहिये। शास्त्रवार्तासमुख्य को उनकी टीका (पू॰ १०) भी देखनी श्रावह्यक है।

रै इसके लिये उनके शास्त्रवार्तासमुख्यादि प्रत्य व्यानपूर्वक देखने चाहिये, स्रोर खास कर उनकी पातज्ञल स्वतृति मनन पूर्वक देखने से इमारा कपन सक्रशाः विश्वसनीय मालूम प्रदेशा ।

और बोगमदीप ये दो इस्तिविति अन्य भी इमारे देखने में आये हैं, जो पद्मबन्ध और प्रमाण में छोटे हैं। इसके सिवाय स्वेताम्बर संप्रदाय के बोगविषयक प्रन्यों का कुछ विशेष परिचय जैन अन्यावित प्र० १०६ से भी मिल सकता है। बस यहाँ तक ही में जैन बोगसाहित्य समाप्त हो जाता है।

बौद सम्प्रदाय में जैन सम्प्रदाय की तरह निवृत्ति प्रवान है। भगवान् गीतम बुद ने बुदत्वं प्राप्त होने से पहले छुद वर्ष तक मुख्यतया ध्यानद्वारा बोगाम्यास ही किया। उनके हजारों शिष्य भी उसी मार्ग पर चले। मौलिक बीद्यम्थों में जैन ख्यागमों के समान योग अर्थ में बहुषा ध्यान शब्द ही मिलता है, खीर उसमें ध्यान के चार भेद नजर खाते हैं। उक्त चार भेद के नाम तथा माव प्रायः वही हैं, जो जैनदर्शन तथा योगदर्शन की प्रक्रिया में हैं। बीद सम्प्रदाय में समाविराज नामक प्रत्य भी है। वैदिक जैन और बौद-संप्रदाय के योग विषयक साहित्य का हमने बहुत संद्यें में ख्रत्यावस्थक परिचय

इन्हीं चार प्नानों का वर्गान दीवनिकाय सामञ्ज्ञकप्रवासुत्त में है। देखीं प्रो. सि. वि. राजवादे कृत मराठी अनुवाद पु. ७२।

वही विचार प्रो. धर्मानंद कीशाम्बीलिखित बुदलीलासार संग्रह में है। देखो पु. १२८।

जैनत्त्र में गुक्तज्यान के मेरों का विचार है, उसमें उक्त सक्तिक आदि चार ध्यान जैसा ही वर्णन है। देखों तत्वार्थ अ०६ स्०४१-४४।

योगशास्त्र में संप्रज्ञात समाचि तथा समापतिओं का वर्णन है। उसमें भी उक्त सविवर्क निर्विवर्क आदि ध्यान जैसा ही विचार है। पा. सू. पा. १-१७, ४२, ४३, ४४।

१. सो लो ग्रहं ब्राह्मण विविच्चेव कामेहि विविच ग्राकुसलेहि धम्मेहि सिवितकं सिवचार विवेक्कं पोतिसुलं पदमल्कानं उपसंपत्र विद्वासिः; वितक्कं विचारनं वृपसमा ग्राह्मकं संपसादनं चेतसो एकोदिमावं ग्राह्मिकं ग्राह्मितं समाधित्रं पीतिसुलं दुतियल्कानं उपसंपत्र विद्वासिः; पीतिया च विरागा उपेक्लको च विद्वासिः; सतो च संपत्रानो सुलं च कायेन पटिसंवेदेसिः, यं तं ग्राह्मितं ग्राह्मितं उपसंपत्र विद्वासिः; सुल्वस्य च पहाना सुलविद्वारी ति तित्यल्कानं उपसंपत्र विद्वासिः; सुल्वस्य च पहाना सुक्विद्वारी ति तित्यल्कानं ग्राह्मित्या ग्राह्मितं च व्याप्ता ग्राह्मितं च प्रस्थाना ग्राह्मितं परिसुद्धि चतुः यल्कानं उपसंपत्र विद्वासि मिलिकामिकार्य भयभेरवसुतं।

कराया है, पर इसके विशेष परिचय के लिये— कॅट्लोगस् कॅट्लॉगॉरम्\*, बो० १ पु० ४७७ से ४८१ पर जो योगविषयक प्रन्यों की नामाविल है वह देखने योग्य है।

यहां एक बात खास ध्यान देने के बोग्य है, वह यह कि यद्यपि बैदिक साहित्य में अनेक जगह हठबोग की प्रधा को अज्ञाह्य कहा है, तथापि उसमें हठबोग की प्रधानतावाले अनेक प्रम्यों का और मागों का निमांचा हुआ है। इसके विपरीत जैन और बीद साहित्य में हठबोगने ध्यान नहीं पाया है, इतना ही नहीं, बल्कि उसमें हठबोग का स्पष्ट निषेध मी किया है।

## योगशास्र—

कपर के वर्शन से मालून हो जाता है कि—योगप्रक्रिया का वर्शन करने-वाले छोटे वहें अनेक प्रन्य हैं। इन सब उपलब्ध प्रन्यों में महर्षि पत्रज्ञातिकृत

१ थिश्राडोरे श्राउफटकृत विभिन्न में प्रकाशित १८६१ की सावृत्ति। २ उदाहरवार्थः —

सतीपु युक्तिष्येतासु हठाबियमयन्ति ये ।
चेतस्ते दीपमुत्सुक्य विनिप्तान्ति तमोऽज्ञनैः ॥१७॥
विमूदाः कर्तुमुयुक्ता ये दठाचेतसो जयम् ।
ते निवध्नन्ति नागेन्द्रमुम्पत्तं विसतन्तुमिः ॥१८॥
चित्तं चितस्य बाऽदूरं संस्थितं स्वशरीरकम् ।
सावयन्ति समुत्तुक्य युक्ति ये तान्द्रतान् विदुः ॥१९॥
योगवासिष्ठ-उपशम प्र० सर्ग ६२.

१ इसके उदाहरण में बौद धर्म में बुद मगवान् ने तो शुरू में कष्टप्रधान सपस्य का आरंभ करके अंत में मध्यमप्रतिपदा मार्ग का स्वीकार किया है— देखो बुदबोबाहारसंग्रह ।

जैनशास्त्र में श्रीमद्रवाहुस्वामिने श्रावश्यकित्युंकि में 'ऊसासं स् सिरंभई'
१५२० इत्यादि उक्ति से हठयोगका ही निराकरस्य किया है। श्रीहेमचन्द्राचार्य
ने भी अपने योगशास्त्र में 'तन्नाप्नोति मन स्वास्थ्यं प्रास्तायामै: कदिवतं।
प्रास्त्रायमने पंडा तस्यां स्यात् चित्तिक्षितः।।' इत्यादि उक्ति से उसी बात
को दोहराया है। श्रीयशोविजयजी ने भी पातज्ञलयोगसूत्र की श्रापनी वृत्ति में
(१-३४) प्रास्त्रायम को योग का अनिश्चित सावन कह कर इठयोग का ही
निरसन किया है।

COLUMN TO SERVICE

योगशास्त्र का आसन अंचा है। इसके तीन कारण हैं-१ प्रत्य की संवितता तथा सरस्ता, २ विषय की स्पष्टता तथा पूर्णता, ३ मध्यस्यभाव तथा अनुमद-सिबता। यही करण है कि योगदर्शन यह नाम सुनते ही छहसा पातज्जल योग-सूत्र का स्मरण हो स्राता है। श्रीशंकराचार्य ने ऋपने ब्रह्मतृत्रमाष्य में योग-दर्शन का प्रतिवाद करते हुए वो 'श्रय सम्यग्दर्शनाम्युपायो योगः' ऐसा उल्लेख किया है, उससे इस बात में कोई संदेह नहीं रहता कि उनके सामने पातज्ञ स योगशास्त्र से भिन्न दूसरा कोई योगशास्त्र रहा है क्यों कि पातखल योगशास्त्र का ब्रारम्भ 'ब्रय बोगानुग्रासनम्' इस सूत्र से होता है, ब्रौर उक्त माण्योजिखित वाक्य में भी ग्रन्थारम्भस्चक अधराज्य है, वद्यपि उक्त माध्य में अन्यत्र श्रीर मी योगसम्बन्धी दो<sup>र</sup> उल्लेख हैं, जिनमें एक वो पावश्रत योगशास्त्र का संपूर्ण त्व ही है, 3 और दूसरा उसका अधिकल सूत्र नहीं, किन्दु उसके सूत्र से भिनाता जुलता है। तथापि 'श्रय सम्यग्दर्शनाम्युपायो योगाः' इस उल्लेख की शब्द-रचना और स्वतन्त्रता की ग्रोर च्यान देनेसे यही कहना पढ़ता है कि पिछले दो उल्लेख मी उसी भिन्न बोगजाल के डोने चाहिये. जिसहा कि श्रंश 'श्रथ सम्परदर्शनाम्युगायो योगः' यह वाक्य माना जाय । अस्त, जो ऊछ हो, आज इमारे सामने तो पतञ्जलि का ही योगशास्त्र उपस्थित है, और वह सर्वेत्रिय है। इसलिये बहुत संस्रेप में भी उसका बाह्य तया आन्तरिक परिचय कराना श्रनुपयक्त न होगा ।

इस योगराजि के चार पाद और कुल सूत्र १६५ हैं। पहले पादका नाम समात्रि, दूसरे का साधन, तीसरे का विभृति, और चौये का कैनल्यपाद है। प्रथमपाद में मुख्यतया योग का स्वरूप, उसके उपाय और चित्तस्थिरता के

र बहास्य २-१-३ माध्यगत।

२ ''स्वाध्यायादिष्टदेवतासंप्रयोगः' ब्रह्मस्य १-३-३३ माध्यगत । योगशास्त्रः प्रमिक्ताः मनसः पञ्च इत्तयः परियद्यन्ते, 'प्रमाण्विपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतयः नाम' २-४-१२ माध्यगत ।

पं वासुदेव शास्त्री श्रम्थंकरने श्रपने ब्रह्मस्त्र के मराठी श्रनुवाद के परिशिष्ट में उक्त दो उल्लेखों का बोगस्त्रकर से निर्देश किया है, पर 'श्रम सम्बन्दर्शनाम्युपायो योगः' इस उल्लेख के संबंध में कहीं भी ऊहापोइ नहीं किया है।

३ मिलाझो पा. २ स् ४।

४ मिलाको पा. र सु. ६।

उपायों का वर्णन है। दूसरे पाद में क्रियायोग, आठ योगाङ्ग, उनके फल तया

चतुर्वाहै का मुख्य वर्णन है।

तीसरे पादमें बोगजन्य विम्तियों के वर्शन की प्रधानता है। और चीने बाद में परिशामवाद के स्थापन, विज्ञानवाद के निराकरण तथा कैवल्य अवस्था के स्वस्य का वर्शन मुख्य है। महर्षि पतर्ञांत ने अपने बोगशाल की नींन संख्यसिद्धान्त पर डाली है। इसलिये उसके प्रत्येक पाद के अन्त में 'बोगशालें सांख्यमवचने' इत्यादि उल्लेख मिलता है। 'सांख्यप्रवचने' इस विशेषण से यह स्पष्ट ध्वनित होता है कि सांख्य के सिवाय अन्यदर्शन के सिदांतों के आधार पर भी रचे हुए बोगशाल उस समय मौजुद से या रचे चाते वे। इस बोगशाल के ऊपर अनेक होटे वह टीका अन्य र हैं, पर व्यासकृत भाष्य और बाचस्यतिकृत टीका से उसकी उपादेयता बहुत वह गई है।

सव दर्शनों के अन्तिम साध्य के सम्बन्ध में विचार किया जाय तो उसके दो पद्म दृष्टिगोचर होते हैं। अथम पद्म का अन्तिम साध्य शाह्वत सुख नहीं है। उसका मानना है कि मुक्ति में शाह्वत मुख नामक कोई स्वतन्त्र वस्तु नहीं है, उसमें को जुळ है वह दु:ख को आत्यन्तिक निहात्ति ही। दूसरा पद्म शाह्य-तिक मुखलाभको ही मोज कहता है। ऐसा मोज हो जानेपर दु:ख की आत्य-न्तिक निहत्ति आप ही आप हो जाती है। वैशेषिक, नैयायिक के, सांख्य के, योग और बौद्धदर्शन प्रथम पद्म के अनुगाभी हैं। वेदान्त अरेर जैनदर्शन , दूसरे पद्म के अनुगामी हैं।

१ हेप, हेपहेतु, हान, हानोपाय ये चतुन्यूँह कहलाते हैं। इनका वर्णन सूत्र १६-२६ तक में है।

२ व्यासङ्कत भाष्य, वाचस्पतिङ्कत तत्ववैद्यारदी टीका, मोनदैवङ्कत राजभावैड, नागोबीमङ् इत इति, विज्ञानभिचु इत वार्तिक, योगचिद्रका, मण्डियमा, वालरामोदातीन इत टिप्पण आदि।

३ 'तदत्वन्तविमोच्चोपवर्गः' न्यायदर्शन १-१-२२।

४ ईश्वरकृष्णकारिका १।

५ उसमें हानतन्त्र मान कर दु:स के खात्यन्तिक नागको ही शन कहा है।

६ बुद भगवान् के तोसरे निरोध नामक आर्थसत्य का मतलव दुःल नाय से है।

७ वेदान्त दर्शन में ब्रह्म को स्विदानंदस्वरूप माना है, इसीलिये उसने नित्यसुल की अभिध्यक्ति का नाम ही मोदा है।

द जैन दर्शनमें भी आतमा को मुखस्तरूप माना है, इसलिये मोद में स्वामाविक मुख की अभिव्यक्ति हो उस दर्शन को पान्य है।

बीगरास्त्र का विषय-विभाग उसके अन्तिम साध्यानुसार ही है। उसमें गीग मुख्य रूप से अनेक सिद्धान्त प्रतिपादित हैं, पर उन सक्का संबोप में वर्गीकरण किया जाय तो उसके चार विभाग हो जाते हैं। १ देय र हेय-देत है हान ४ हानोपाय। यह वर्गीकरण स्वयं स्वकार ने किया है। और इसीसे माध्यकार ने योगशास्त्र को चारश्यूहात्मक कहा है। सोस्वयद्ध में भी यही वर्गीकरण है। बुद्ध भगवान् ने इसी चतुब्यू ह को आर्यस्त्य नाम से प्रसिद्ध किया है। और योगशास्त्र के आठ योगाङ्को की तरह उन्होंने चौथे आर्य-सत्य के सावनरूप से आर्य अष्टाङ्कमार्य के उपदेश किया है।

दुःख हेव<sup>3</sup> है, श्रविद्या हेव<sup>4</sup> का कारग है, दुःख का आत्यन्तिक नाश

हान है, और विवेदख्याति हान का उपाय है।

उक्त वर्गीकरण की अपेदा दूसरी रीति से भी योग शास्त्र का विषय-विभाग किया जा सकता है। जिससे कि उसके मन्तव्यों का शान विशेष स्पष्ट हो। यह विभाग इस प्रकार है-१ हाता २ ईश्वर ३ जगत् ४ संसार-मोद्यका स्वरूप, और उसके कारण।

१ हाता दुःख से खुटकारा पानेवाले द्रष्टा अर्थात् चेतन का नाम है। योग:शास में सांस्य वैशेषिक , नेवायिक, बीद, जैन आरे पूर्णपड

१ यथा चिकिसाशास्त्रं च चतुन्यू इम्—रोगो रोगहेतुरारोग्यं भैषस्यमिति एवमिदमिय शास्त्रं चतुन्यू इमेव । तबया—संसारः संसारहेतुमीं को को बोगाय इति । तत्र दुःलबहुतः संसारो हेयः । प्रधानपुरुषयोः संयोगो हेयहेतुः । संयोग-स्यात्यन्तिकी निवृत्तिहाँ नम् । हानोपायः सम्यन्दर्शनम् । पा० २ स्० १५ भाष्य ।

र सम्यक् दृष्टि, सम्यक् संकल्प, सम्यक् वाचा, सम्यक् कर्मान्त, सम्यक् आजीव, सम्यक् व्यायाम, सम्यक् स्युति और सम्यक् समाधि । इदलीलासार संग्रह, पु॰ १५० ।

३ 'दु:लं हेयमनागतम्' २-१६ यो. स्।

४ 'द्रष्ट्रस्यवोः संयोगो देवहेतुः २-१७ । 'तस्य हेतुरविद्या' २-२४ यो. स्.।

५ 'तदमावात् संयोगाभावी हानं तद् हशेः कैवल्यम्' २-२६ यो. स्.।

६ 'विवेकख्यातिरविप्खवा हानोपायः' २-२६. यो. स्।

७ 'पुरुषवहुत्वं सिद्धं' देश्वरकृष्ण कारिका १८।

६ 'पुर्वजनीवास्त्वनेकत्रव्याजि' '-५-५ तत्त्वार्यं स्त्र-माम्य ।

(मध्ये ) दर्शन के समान दैतवाद अर्थात् अनेक चेनत माने गये हैं।

योग शास्त्र चेतन को जैन दर्शन की तरह<sup>3</sup> देह प्रमाण अर्थात् मध्यम-परिमाण वाला नहीं मानता, और मध्यसम्प्रदायको तरह अशु प्रमाण मो नहीं मानता<sup>8</sup>, किन्तु सांख्य<sup>6</sup>, वैशेषिक<sup>8</sup>, नैयायिक और शांकर वेदान्तकी तरह वह उसको व्यापक मानता है<sup>6</sup>!

इसी प्रकार वह चेतन को जैन दर्शनकी तरह परिखामी नित्य नहीं मानता, ग्रीर न बौद दर्शन की तरह उकको स्थिक-श्रक्तित्य ही मानता है, किन्तु सांख्य ग्रादि उक्त श्रेष दर्शनों की तरह " वह उसे क्टस्थ-नितन मानता" है।

१ जीवेश्वरिमदा चैव बडेश्वरिमदा तथा । जीवमेदो भिथक्षेव जङजीवभिदा तथा ॥ मिथक्ष जङमेदो यः प्रपद्धो मेदपञ्चकः । सोऽयं सत्योऽप्यनादिश्च सादिश्वेचारामाप्नुयात् ॥ सर्वदर्शन संग्रह पूर्यभन्न दर्शन ॥

२ 'कृतायं प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात्' २-२२ यो स् ।

३ 'ब्रसंस्थेयभागादिषु जीवानाम्' । १५ । 'प्रदेशसंहारविसर्गान्यां प्रदीपवत्' १६ । तन्तार्थं सूत्र अ० ५ ।

४ देखो ('उत्कान्तिगत्यागतीनाम्' । ब्रह्मसूत्र २-३-१८ पूर्वंपन्न भाष्य । तथा मिलान करो अम्पंकर शाकी कृत मराठी शांकरभाष्य अनुवाद भा० ४ पुरु १५३ टिप्पण ४६ ।

५ 'निष्कियस्य तदसम्भवात्' सां० स्० १-४६ निष्कियस्य-विमोः पुरुषत्व गस्यसम्भवात्–माध्य विज्ञानभिद्ध ।

६ 'विभवान्मदानाकारास्तथा चातमा ।' ७-१-२२- वै इ ।

७ देखों बर सु २-३-२६ माध्य।

इसिलिये कि योगशास्त्र आत्मलक्ष्म के विषय में संख्य सिद्धान्ता-नुसारी है।

६ 'मित्यावस्थितान्वरूपाणि' ३ । 'उत्पादव्यपत्रीत्र्ययुक्तं सत् ।' २६ । 'तज्ञावाव्ययं नित्वम्' ३०-तत्त्वार्यं सूत्र ऋ० ५ भाष्य सहित ।

१० देखो ई० क० कारिका ६३ सांख्यतत्व कीमुदी । देखो न्यायदर्शन ४-१-१० । देखो ब्रह्मत्व २-१-१४ । <u>३</u>-१-२७ । शांकरमाप्य सहित ।

११ देखो योगसूत्र 'सदाजाताश्चित्रकृतपस्तद्यमोः पुरुषस्य श्चपरिकामित्वात्' ४-१८ । 'चित्रेरप्रतिसंत्रनायस्तदाऽश्चरापची स्वकृद्धिसंवेदनम्' ४,२१ । तथा २ ईश्वर के सम्बन्ध में योगशास्त्र का मत संख्य दर्शन से मिन्न है। साख्य दर्शन नाना चेतनों के ऋतिरिक ईश्वर को नहीं मानता, पर योगशास्त्र मानता है। योगशास्त्र-सम्मत ईश्वर का स्वरूप नैयायिक, वैशेषिक आदि दर्शनों में माने गये ईश्वर स्वरूप से कुछ मिन्न है। योगशास्त्र ने ईश्वर को एक अनुगृ व्यक्ति तथा शास्त्रोपदेशक माना है सही, पर उसने नैयायिक आदि को तरह ईश्वर में नित्यशान, नित्य इच्छा और नित्यश्विका सम्बन्ध न मान कर इसके स्थान में सन्त्रगुण का परमधक्ष मान कर दद्द्राग जगत् उद्धारादि की सब व्यवस्था वटा है।

३ योगग्रास्त्र ६१य जगत् को न तो जैन, वैशेषिक, नैयायिक दर्शनों की तरह परमाग्रु का परिणाम मानता है, न शांकरवेदान्त दर्शन की तरह ब्रह्मका विवर्त या ब्रह्म का परिणाम ही मानता है, और न बीद दर्शन की तरह शत्य या विज्ञानात्मक ही मानता है, किन्तु सांस्थ दर्शन की तरह वह उसकी प्रकृतिका परिणाम तथा अनादि-अनन्त-प्रवाह स्वरूप मानता है।

४ योगशास्त्र में वासना, क्लेश और कर्मका नाम ही संसार तथा वासनादि का खमाव अर्थात् चेतन के स्वरूपावस्थान का नाम ही मोव है। उसमें संसार का मूल कारता अविद्या और मोच का मुख्य हेतु सम्बग्दरान अर्थात् योग-जन्म विवेकस्थाति माना गया है।

## महर्षि पतञ्जलिकी दृष्टिविशालता

यह पहले कहा जा जुका है कि सांख्य सिदांत और उसकी प्रक्रिया को ले कर पतजाित ने अपना योगशास्त्र रचा है, तथापि उनमें एक ऐसी विशेषता अयांत् हृष्टिविशालता नजर आती है जो अन्य दार्शनिक विद्वानों में बहुत कम पाई जाती है। इसी विशेषता के कारण उनका योगशास्त्र मानों सर्वदर्शन-

<sup>&#</sup>x27;द्रयी चेयं नित्यता, कूटस्थनित्यता, परिणामिनित्यता च । तत्र कूटस्यनित्यता पुरुषत्य, परिणामिनित्यता गुणानाम्' इत्यादि ४-३३ माध्य ।

र देलो सांख्य सूत १-६२ आदि।

२ स्वापि यह व्यवस्था मूल योग सूत्र में नहीं है, परन्तु भाष्यकार तथा टोकाकारने इसका उपपादन किया है। देखो पाठलल योग स्॰ पा १ स् २४ भाष्य तथा टीका।

३ तदा द्रष्टुः स्वरूपावस्थानम् । १-३ योग सूत्र ।

समन्वय बन गया है। उदाहरणार्थं सांख्य का निरीश्वरवाद जब वैशीयक, नैयायिक ब्राहि दस्नों के द्वारा ब्रच्छी तरह निरस्त हो गया और सावारण लोकस्त्रभावका कुकाव भी ईश्वरोपासना को ब्रोर विशेष मालूम पड़ा, तब ब्रियकारिमेंद तथा बचिविचित्रता का विचार करके पतज्ञित ने श्रपने योगमार्ग में ईश्वरोपासना को भी तथान दिया, श्रीर ईश्वर के स्वरूप का उन्होंने निष्यस्त भाव से ऐसा निरूपणा किया है जो सबको मान्य हो सके।

पत्रज्ञिल ने सोचा कि उपासना करनेवाले सभी लोगों का साध्य एक ही है, किर भी वे उपासना की भिज्ञता और उपासना में उपयोगी होनेवाली प्रतीकों की भिज्ञता के व्यामोह में अज्ञानवश आग्रस आपस में लड़ मरते हैं, श्रीर इस घार्मिक कलड़ में अपने साध्य को लोक भूल जाते हैं। लोगों को इस अज्ञान से इस कर सत्पथ पर लाने के लिये उन्होंने कह दिया कि तुम्हारा मन जिलमें लगे उली का ध्यान करो। जैसी प्रतीक तुम्हें पसन्द आवे वैसी प्रतीक की ही उपासना करो, पर किसी भी तरह अपना मन एकाज व स्थिर करो। और तद्बारा परमात्मिचन्तन के सच्चे पात्र बनो। इस उदारता की मूर्तिस्वरूप मतमेदसिहम्सु आदेश के द्वारा पत्रज्ञांकों ने सभी उपासकों को बोगमार्ग में स्थान दिया, और ऐसा करके घर्म के नामसे होनेवाले कलहको कम करनेका उन्होंने सचा मार्ग लोगों को वतलाया। उनको इस दिख विशासता

१ 'ईश्वरमणियानादा' १-३३।

२ 'क्लोशकर्मविपाकाराचैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः' 'तत्र निरतिशयं सर्वेत्रवीचम्' । पूर्वेषामिप गुरुः कालेनाऽनवच्छेदात्' । १-२४, २५, २६ ।

इ 'यथाऽमिमत्य्यानाहा' १-३६ इसो माव की स्वक महामारत में यह उक्ति है— ध्यानमुत्यादयत्यत्र, संहिताबलसंभयात् । ययाभिमतमन्त्रेण, प्रण्यायं ज्येत्कृती ॥ शान्तिपर्यं प्र०१६४ श्लोक. २०

श्रीर योगवासित्र में कहा है— ययाभिवान्त्रित्वत्यानाविरमेकतयोदितात्। एकतत्त्रयनाभ्यासात्याग्रसन्दो निक्यते। उपराम प्रकरण सर्गं ७८ श्लो. १६।

का असर अन्य गुण्याही आचार्यों पर भी पड़ा, और वे उस मतमेद-संदिप्तुता के तस्त्र का मर्भ समक गये।

१. पुष्पेश्च बिलना चैव वस्तैः स्तोत्रैश्च शोमनैः ।
देवानां पूजनं श्रेवं शौचलदासमन्तितम् ॥
श्चिवशेषेण सर्वेषानिवमुक्तिवशेन ना ।
यहियां माननीया वस्तवे देवा महात्मनाम् ॥
सर्वान्देवाल्लमस्यन्ति नैकं देवं समाश्रिताः ।
वितेन्द्रिया जितक्रीधा दुर्गाययितवरन्ति ते ॥
चारिसंजीवनीचारन्याव एप सतां मतः ।
नान्ययात्रेष्टसिद्धिः स्याद्वशेषेणादिकर्मणाम् ॥
गुणाधिकवपरित्रानाद्विशेषेऽप्येतदिष्यते ।
श्चद्वेषेण तदन्येषां वृत्ताधिकये तयात्मनः ॥

योगिकिन्द्र रखी १६-२०

जो विशेषदर्शी होते हैं, वे तो किसी प्रतीक विशेष या उपासना विशेष को स्वीकार करते हुए भी अन्य प्रकार की प्रतीक मानने वालों या अन्य प्रकार की उपासना करने वालों से देंच नहीं रखते, पर जो क्रमांभिमानी प्रथमाधिकारी होते हैं वे प्रतीकमेद या उपासना मेद के व्यामोह से ही आपस में लड़ मरते हैं। इस अनिष्ठ तत्वको हूर करने के लिये ही श्रीमान् हारिमद्र सूरिने उक्त पद्यों में अपमाधिकारों के लिये सब देवों की उपासना को लाभदायक बतलाने का उदार प्रयत्न किया है। इस प्रयत्नका अनुकरण श्री यशोविकायकीने भी अपनी 'पूर्वनेत्वाद्याविकार' 'आठ हाइयों की सक्काय' आदि अन्यों में किया है। एकदेरीय-सम्बद्यायामिनिवेशी लोगों को समजाने के लिये 'चारिसंजीवनीचार' न्याय का उपयोग उक्त दोनों आचार्यों ने किया है। यह न्याय यहा मनोरखक और शिकायद है।

इस सममावस्चक दृष्टान्त का उपनय श्रीतानविमतने आठ दृष्टि की सक्साय पर किये हुए अपने ग्जराती द्वे में बहुत अच्छी तरह पदाया है, जो देखने योग्य है। इसका मान संबोप में इस प्रकार है। किसी ली ने अपनी सखी से कहा कि मेरा पति गेरे अधीन न होने से सुम्हे बड़ा कह है, यह सुन कर उस आगन्तुक सखी ने कोई जड़ी खिला कर उस पुरुषको बैल बना दिया, और यह अपने स्थान को चली गई। पतिके बैल बन जाने से उसकी पत्नी दुःखित हुई, पर फिर वह पुरुष रूप कमाने का उपाय न जानने के कारण उस बैल रूप पतिको चराया वैशोधिक, नैयायिक झादि की देश्वर विषयक मान्यता का तथा सीधारण लोगों की देश्वर विषयक श्रद्धा का योगमार्ग में उपयोग करके ही पतज्ञिल चुक न रहे, पर उन्होंने वैदिकेतर दर्शनों के सिद्धाना तथा प्रक्रिया जो योगमार्ग के लिये सर्वथा उपयोगी जान पड़ी उसका भी अपने योगशास्त्र में वड़ी उदारता से संग्रह किया। यदापि बौद विद्वान् नागार्जुन के विज्ञानकार तथा आत्मप्ररिणामि स्ववाद को युक्तिहीन समक्त कर था योगमार्ग में अनुस्वोगी समक्त कर उसका निरसन चीये पादमें किया है, तथापि उन्होंने युद्ध मंगवान् के परमधिय चार आयंसत्यों का हेय, हेयहेत, हान और होनोपाय करने स्वीकार नि.संकोच भाव से अपने योगशास्त्र में किया है।

जैन दर्शन के साथ योगाशास्त्र का साहर्य तो ख्रन्य सब दर्शनों की श्रिपेदा ख्रियक ही देखने में ख्राता है। यह बात स्पष्ट होने पर भी बहुतों को विदित ही नहीं है, इसका अथ्य यह है कि जैन दर्शन के खास ख्रम्यासी ऐसे बहुत कम हैं जो उदारत। पूर्वक योगशास्त्र का ख्रयलोकन करनेवाले हों, ख्रीर योगशास्त्र के जास ख्रम्यामा भी ऐसे बहुत कम हैं जिन्होंने जैनदर्शन का वारीकों से ठीक द्रीक ख्रमतीकन किया हो। इसजिये इस विषय का विशेष खुखासा करना यहाँ ख्रामसङ्क्षक न होगा।

करती थी, और उसकी सेवा किया करती थी। किसी समय अचानक एक विद्यापर के मुख से ऐसा मुना कि अगर बैंड रूप पुरुष को संबोधनी नामक जड़ी चराई जाय तो वह किर असली रूप घारण कर सकता है। विचापर से यह भी मुना कि वह जड़ी अनुक इस के नीचे है, पर उस इस के नीचे अनेक प्रकार की बनस्पति होने के कारण वह स्वी संजीधनी को पहचानने में असमर्थ थी। इससे उस दु: जित की ने अपने वैजल्पायारी पतिकों सब बनस्पतियों चरा हो। जिनमें संजीधनी को भी वह वैज चर गया, और वैज रूप छोड़कर फिर मनुष्य बन गया। जैसे विशेष परीवा न होने के कारण उस स्वी ने सब बनस्पतियों के साथ संजीधनी जिजाहर अपने पतिका कृष्टिप वैज रूप छुड़ाया, और असली मनुष्यत्व को प्राप्त कराया, वैसे ही विशेष परीदानिकत प्रथमाविकारी भी सब देवों के सममाव से उपासना करते करते योगनार्थ में विकास करके इष्ट लाम कर सकता है।

१ देखो स्० १५, १८। २ दु:ख, समुद्रव, निरोध और मार्ग ।

वोगराज और जैनदर्शन का साहश्व मुख्यत्वा तीन प्रकार का है। १ शब्द का. २ विषय का और ३ प्रक्रिया का ।

१ मूल योगतून में ही नहीं किन्तु उसके माध्यतक में ऐसे अनेक शब्द हैं जो जैनेतर दर्शनों में प्रसिद्ध नहीं है, या बहुत कम प्रसिद्ध है, किन्तु जैन शास्त्र में लास प्रतिद्ध हैं। जैसे-भवप्रत्यव, " सवितक सविचार निर्विचार", महावत,3 कृत कारित अनुमोदित , महाशावरण, सोपकव निरुपक्रम , वज्ञसंहनन?, केवलीं, कुरात, शानावरणीयहमं १ , सम्बन्धान १ ,

१ "मनप्रत्ययो निदेदपकृततिज्ञवानाम्" योगसू. १-१६ । 'मनप्रत्ययो

नारकदेवानामं तत्वार्थं छ. १-२२ । २ स्थानविशेषकः अर्थ में ही जैनशास्त्र में ये शब्द इस प्रधार हैं 'स्काअये सवितकें पूर्वे' (तत्वार्थं म्न. १-४३ ) 'तत्र सविनारं प्रयमम्' माण्य 'श्रविचारं हितीयम् उत्ता-ब्र ६-४४। योगसत्र में ये शब्द इस प्रकार आये हैं—'तत्र शब्दार्थं जनविकर्यैः संकोणीं सवितकी समानितः? 'स्मृतिपरिश् बी स्वरूरशन्ये वार्थ-मात्रनिर्माता निर्दितकीं 'एतयेव सविचारा निर्विचारा च स्वम्बियमा व्यास्थाता' १-४२, ४३, ४× I

रे जैनसाल में मुनिसम्बन्धी पाँच यमी के किये यह शब्द बहुत ही प्रसिद्ध है। 'सर्वतो विरविमंशावविति' तत्वार्थ ग्रा० ७-२ भाष्य। यही सन्द उसी

हार्थ में योगलून २-३१ में है।

४ ये शब्द बिस मान के लिये बोगतून २-३१ में प्रयुक्त है, उसी मान में जैनशास में भी आते हैं, सम्तर सिर्फ इतना है कि जैनहम्बी में अनुपोदित के स्थान में बहुवा अनुमतराब्द प्रवृक्त होता है। देखी-तत्वार्थ, श्र. ६-६।

५ पइ शब्द योगतूत्र २-५२ तथा ३-४३ में है । इसके स्वान में जैन-शास्त्र में 'ज्ञानावरण' शब्द प्रसिद्ध है । देखो तत्वार्थ आ. ६-११ आदि ।

६ वे राब्द योगसूत ३-१२ में है। जैन कमीनियम साहित्य में ये राब्द बहुत प्रतिद हैं। तत्वार्य में भी इनका प्रयोग हुआ है, देलो-२-४२ भाष्य।।

७ यह राज्य योगसूत्र (३-४६) में प्रयुक्त है। इसके स्थान में जैन अन्यों में 'बब क्यमनाराबसंदनन' ऐसा शब्द मित्रता है। देखो तत्वार्थ ( अ० द-१२ ) माध्य ।

८ योगसूत्र ( २-२७ ) भाष्य, तत्वार्थ ( छ० ६-१४ )।

६ देखो योगत्त्र (२-२७) माध्य, तथा दरावैकालिकनिर्येकि गाया १८६। १० देलो योगसूत्र (२-५१) माध्य तथा आवश्यक्रनियुंक गाया ⊂€३।

११ योगमूत्र (२-२५) भाष्य, तत्वार्थ ( ऋ० १-१ )।

सम्यदर्शन भे, सर्वत भे, द्वीणक्तेश भे, चरमदेह श्रादि । २ प्रमुत, ततु खादि क्लेशावस्था भे, गाँच यम भे, योगजन्य विभृति, सोपक्रम निरूपकम कर्म का स्वरूप, तथा उसके दशन्त, अनेक

१ बोगसूत्र (४-१५) माष्य, तत्त्रार्थे ( श्र० १-२ )।

२ योगपुत्र (३-४६) माध्य, तत्वार्य (३-४६)।

३ योगसून (१-४) भाष्य । जैन शास्त्र में बहुधा 'द्वीग्यमोह' 'दीग्यक्याय' शब्द मिसते हैं । देखो तत्वार्य ( ऋ० ६-३८ )।

४ योगसूत्र ( २-४ ) भाष्य, तस्वार्य ( ग्र॰ २-५२ )।

५ प्रमुत, तनु, विन्डिन्न और उदार इन चार अवस्थाओं का योग (२-४) में वर्णन है। जैनराब्ब में वही भाव मोहनीयकर्म की सत्ता, उपराम वर्षोपराम, विरोधिमकृति के उदयादिकृत व्यवधान और उदयादस्था के वर्णनहम से वर्तमान है। देखो थोगसूत्र (२-४) की यरोधिजयकृत इति।

६ पाँच बमोका वर्णन महाभारत आदि मन्यो में है सही, पर उसकी परिपूर्णता "जातिदेशकालसमयाऽनविक्करनाः सार्वमीमा महावतम्" ( योगख्य २-३१) में तथा दशवैकालिक अञ्चयन ४ आदि जैनशास्त्रपतिपादित महावती

में देखने में जाती है।

७ योगसूत के तीसरे पाद में विभृतियों का वर्णन है, वे विभृतियों दो प्रकार की हैं। १ वैज्ञानिक २ शारीरिक । अर्ताताऽनागतज्ञान, सर्वन्तवज्ञान, पूर्वज्ञातिशान, परिचतशान, भुवनज्ञान, ताराऽयुह्ज्ञान, आदि ज्ञानिश्मृतियों हैं। अन्तयांन, हित्तवज्ञ, परकायप्रवेश, अश्चिमादि ऐश्वयं तथा रूपलावययादि कायसंपत्, हत्यादि शारीरिक विमृतियों हैं। जैनशास्त्र में भी अविज्ञान, मनः-पर्यायग्ञान, ज्ञातिस्मरण, पूर्वज्ञान आदि ज्ञानलव्यायों हैं, और आमीषि, विभृतीयित, श्लेष्मीपित, सर्वीयित, जंबाचारण, विद्याचारण, वैकिय, आहारक आदि शारीरिक लिवयों हैं। देखो आवश्यक्तियुंक (गा० ६६, ७०) लिख यह विभिन्न नामान्तर है।

चोगमाप्य और जैनवन्धों में सोरकम निकवकम आवुष्कमें का स्वरूप विल्कुल एकसा है, इतना ही नहीं बल्कि उस स्रारूप की दिखाते हुए माध्यकार ने वो. सू. ३-२२ के माध्य में आहं बल और तृत्त्वराशि के जो दो दृष्टान्त लिखे हैं, वे आवर्यकिनियुंकि (गाधा-१५६) तथा विशेषावर्यक भाष्य (गाधा-२०६१) आदि जैनसाल में सर्वत्र प्रसिद्ध हैं, पर तत्त्वार्थ (श्र०-२. ५२) के माध्य में दो दृष्टान्तों के उपरान्त एक तीसरा गणितविषयक दृष्टान्त भी लिखा कावोंका े निर्माण आदि ।

३ परिशासि-नित्यता खर्णात् उत्पाद्, व्यय, श्रीव्यरूप से त्रिरूप वस्तु मान कर सदनुसार धर्मधर्मी का चिवेचन र इत्यादि ।

है। इस विषय में उक्त व्यासमाध्य और तत्वार्थमाण्यका शाब्दिक साहस्य मी बहुत अधिक और अथस्यक है—

भ्ययाऽऽर्ववसं वितानितं लयीयसा कालेन शुप्येत् तथा सोयकमम्। यथा चानिः शुक्के कद्ये संपिरिहतं चिरेण संशुप्येद् एवं निक्षकमम्। यथा चानिः शुक्के कद्ये मुक्तो वातेन वा समन्ततो युक्तः द्येपंयसा कालेन दहेत् तथा सोयकमम्। यथा वा "म एवाऽन्निस्तृग्राराशौ कमशोऽनववेषु त्यस्तक्षिरेण दहेत् तथा निक्षकमम्" (योग. ३-२२) भाष्य। "यथा वि संहतस्य शुक्कत्यापि तृग्रारशेर्वयवशः कसेण दश्चमानस्य चिरेण दाहो मवति, तस्येव शिथिलप्रकीणीपचितस्य मवती युग्पवादीपितस्य पवनोपकमाभिहतस्याशु दाहो भवति, तहत्। यथा वा संख्यानाचार्यः करगुलाचवार्यः गुग्कारभागहाराग्वां राशि छेटावेनापवर्तयति न च संख्येयस्यार्थस्यामावो भवति, तहदुपक्रमाभिहतो भरगसमुद्धातदुःवार्तः कर्मप्रस्वयमनाभोगवोगापूर्वकं करगुविशेपमुत्याद्य पत्नोपभोगलाववार्यं कर्मापवर्तवित न चास्य फलामाव हिति ॥ कि चान्यत् । यथा वा बौतपटो जलाई एव संहत्विरेण शोपमुप्याति । स एव च वितानितः सूर्यरिमवास्वभिहतः वित्रं शोपमुप्याति ।" अ० २-५२ मास्य ।

र योगवल से योगी जो अनेक शगीरों का निर्माण करता है, उसका वर्णन योगसूत्र (४-४) में है, वही विषय वैकिक-आदारक-लब्बिरूप से जैनसन्थों में वर्शित है।

र जैनशास्त्र में वस्तु को द्रव्यपर्यायस्त्रक्ष माना है। इसीलिये उत्तका स्वत्य कलार्थ ( श्रव्य ५-२६ ) में "उत्पादस्वयश्रीव्ययुक्तं सत्" ऐसा किया है। योगसूत्र ( १-१३, १४ ) में जो धर्मधर्मी का विचार है वह उक्त द्रव्यपर्याय-उम्मयस्पता किंवा उत्पाद, व्यथ, श्रीव्य इस त्रिस्पता का ही विक्रण है। मिन्नता सिर्फ दोनों में इतनी ही है कि-योगसूत्र सांस्थितदान्तानुसारी होने से "ऋते चितिराक्तेः परिणामिनो मावाः" यह सिद्धान्त मानकर परिणामवाद का श्र्यांत् धर्मावस्थापारियाम का उपयोग सिर्फ बडमाग में श्र्यांत् प्रकृति में करता है, चेतन में नहीं। श्रीर जैनदर्शन तो "सर्वे भावाः परिणामिनः" ऐसा सिद्धान्त मानकर परिणामिनः श्रयांत् उत्पादक्ययस्य पर्यायका उपयोग जड़ चेतन

इसी विचारसमता के कारण भीमान हरिमद्र जैसे जैनाचायों ने महर्षि पत्रजीता के प्रति ध्यपना हार्दिक ध्यादर प्रकट करके खपने योगनिगयक अन्धी में बासासाहबता का निर्मीक परिचय परे तौर से दिया" है। और जगह जगह वत्रवित के वीगरास्त्रगत खास साहेतिक शब्दों का जैन सहेतों के साथ मिसान करके महीयां-द्रष्टिवालों के लिये एकताका मार्ग खोल र दिवा है। जैन विद्वास बजीविजयवाचकने दरिभद्रसरिसचित एकता के मार्ग को विशेष विशाल बनाकर वतलांत के बोगसून को जैन प्रक्रिया के खनसार समभाने का थोड़ा किन्त मार्मिक प्रयास किया वे है। इतना ही नहीं बल्कि खपनी बतीसियों में उन्होंने पराश्वित के सोमसूत्रगत कुछ विषयों पर खास बनीतियाँ भी रची हैं। इन सब बातों को संद्येप में बतलाने का उद्देश्य पढ़ी है कि महर्षि पत्रविक्षा की दृष्टिविशासता इतनी श्रविक यी कि सभी दार्शनिक व साम्बराबिक विद्वान योगग्राख के पास जाते ही अपना साम्प्रदायिक अभिनिवेश भूत गये और एकस्पताका अनुमय करने लगे। इसमें कोई संदेह नहीं कि-महर्षि पताति की दृष्टिविद्यालता उनके विशिष्ट योगान्मन का शे फल है, क्योंक-वन कोई भी मनुष्य शब्दज्ञान की प्राथमिक भूमिका से जाने वहता है तब वह शब्द की एंड न लींचकर चिन्ताज्ञान तथा भाषनाज्ञान" के उत्तरीतर ज्यविकाधिक एकता वाले प्रदेश में स्मिद स्थानन्द का स्थानन करता है।

दोनों में करता है। इतनी भिन्नता होने पर भी परिशासवाद की प्रक्रिया दोनों में एक सी है।

१ उक्तं च योगमार्गशैस्तपोनिध्तकलम्पैः ।

भावियोगहितायोग्चैमोहिदीपसमं वचः ॥ योगः विः श्लो. ६६ ।

टीका—'उक्तं च निरूपितं पुनः योगमार्गशैरच्यात्मविद्धः पतज्ञित्तः प्रतज्ञितिः प्रसृतिमिः' ॥ ''पतत्प्रधानः सन्द्रादः शीलवान् वोगतःपाः ज्ञानास्वती-द्विवानश्रीक्षणा चाए महामितः" ॥ योगद्दृष्टिसमुद्धय श्लोः १०० ॥ टीका 'तथा चाह महामितः पतज्ञितः' । ऐसा ही भाव गुण्याही वीयरोविजयजी ने ज्ञपनी योगान्तास्त्राविशिता में पकाशित किया है । देखो-श्लो. २० टीका ।

२ देखो योगबिन्दु इलोक ४१८, ४२०।

१ देलो उनकी बनाई हुई पातलकत्वहर्ति।

४ देखो पाठअलयोगजन्मश्रीवचार, योगावतार, क्लेशहानोपाय श्रीर योगमा-हात्म्य द्वाविशिका ।

५ शब्द, चिन्ता तथा धावनावान का स्वरूप श्रीवरोविषयत्री ने अध्यासी-

आ॰ इरिभद्र की योगमर्ग में नवीन दिशा-

शीहरिमद्र प्रसिद्ध जैनाचायाँ में एक हुए । उनकी बहुअसता, सर्वेद्योमुखी प्रतिमा, मध्यस्थता और समन्वयशक्ति का परा परिचय कराने का वहीं प्रसंग नहीं है। इसके लिये जिज्ञास महाराय उनकी कृतियों को देख लेवें। हरिभटसरि की शतग्रही प्रतिमा के खोत उनके बनाये हुए चार खनवीमविषयक । ग्रन्थी में ही नहीं बल्कि जैन त्याय तथा भारतन्त्रीय तत्कालीन कमध दार्शनिक सिदान्ती की चर्चांबाले अन्यों में भी बहे हुए हैं। इतना करके ही उनकी प्रतिभा भीन न हुई, उसने योगमार्ग में एक ऐसी दिशा दिखाई जो केवल जैन योगसाहित्य में ही नहीं बल्कि ग्रार्वकातीय संवर्ध योगविषयक साहित्य में एक नई बस्त है। जैनशास्त्र में ब्राध्यात्मिक विकास के कम का प्राचीन वर्णन चौदह गुणस्थानरूप में, चार ध्यान रूप से और बहिरात्म खादि तीन खबस्थाओं के रूप से मिलता है। इस्मिट्सर ने उसी प्राध्यास्मिक विदास के कम का योगरूप ने वर्णन किया है। पर उसमें उन्होंने को शैंखी रक्ली है वह अभीतक उपक्षक योगविवयक साहित्य में से बिसी भी अंथ में कम से कम इमारे देखते में तो नहीं खाई है। हरिमद्रस्रि खपने प्रन्यों में धनेक? योगियों का नामनिर्देश करते हैं। एवं योग-निपयक अन्यों का उल्लेख करते हैं जो खमी बात नहीं हैं। संमय है उन अवाप्य बन्धों में उनके वर्णन की सी शैशी रही हो, पर हमारे लिये तो वह वर्णनशीती और योग विषयक वस्त विल्कता ख्रपूर्व है। इस समय हारमहसूरि के योगविषयक चार मन्य प्रसिद हैं जो हमारे देखने में आये हैं। उनमें से पोडराक क्रीर बोमविंशिका के योमवर्जन की शैली और योगवरत एक ही है। योगविन्ट की विचारसरकी और वस्तु पोगविशिका ते जदा है। योगद्रविसमुचय की विचार-

पनिषद् में लिखा है, को ब्राव्यातिमक लोगों को देखने योग्य है—ब्रध्यात्मीपनि-पद् रुक्तो॰ ६९, ७४।

१ द्रव्यानुयोगविषयक-धर्मतंत्रहणो आदि १, गणितानुयोगविषयक-देंज-समास टीका आदि २, चरणकरणानुयोगविषयक-यञ्चवस्तु, धर्मविन्तु आदि ३, धर्मकथानुयोगविषयक-समराइणकहा आदि ४ मन्य मुख्य है।

२ अनेकान्तकवपताका, पहुदरांनसमुख्य, शाखवात्तांसमुद्धय आदि ।

३ गोपेन्द्र (योगिबन्दु श्लोक, २००) कालातीत (योगिबन्दु श्लोक ३००) पतज्जलि, भदन्तमारकरबन्द्र, भगवदन्त (च) बादी (योगदांद्र० श्लोक १६ दीका)।

४ योगनिर्ण्य आदि (योगडाए० श्लोक १ शीका )।

भारा चौर वस्तु योगविंदु से भी खुदा है। इस प्रकार देखने से यह बहना पड़ता है कि हरिभद्रद्विर ने एक ही अध्यात्मिक विकास के क्रम का चित्र भिन्न भिन्न अन्यों में भिन्न भिन्न वस्तु का उपयोग करके तीन प्रकार से खींवा है।

काल को अपरिमित लंबी नदी में वासनारूप संसार का गहरा प्रवाह वहता है, जिसका पहला छोर ( मूल ) तो खनादि है, पर द्सरा ( उत्तर ) छोर सान्त है। इस लिये मुमुद्धाओं के वास्ते सब से पहले यह प्रश्न वह महत्व का है कि उक्त अनादि प्रवाह में आध्यात्मिक विकास का आरम्भ कव से होता है ! और उस आरंभ के समय आत्मा के सच्च कैते हो वाते हैं। विनसे कि आरंभिक आध्यात्मिक विकास जाना जा सके। इस प्रश्न का उत्तर श्राचार्य ने योगविद में दिया है। वे कहते हैं कि-"जब झात्मा के ऊपर मोह का प्रमाव बटने का आरंम होता है, तभी से श्राच्यासिक विकास का चुत्रपात हो जाता है। इस स्त्रपात का प्रवंतती समय जो आध्यात्मिकविकासरहित होता है, वह जैनशास्त्र में श्राचरमपुद्गलपरावर्त के नाम से प्रसिद्ध है । श्रीर उत्तरवर्ती समय जो आध्या-त्मिक विकास के कमवाला होता है, वह चरम पुद्गलपरावर्त के नाम से प्रसिद्ध है। अचरमपुद्गलपरावर्त और चरमपुद्गलपरावर्तनकाल के परिमाना के बीच सिंधु और बिंदु का सा अन्तर होता है। जिन आत्मा का संतारपवाह चरम-पुद्गलपरावर्त्तरिमाण शेप रहता है उसको जैन परिमाण में 'अपुनबँवक' और सांख्यपरिभाषा में 'निवृत्ताचिकार प्रवृति' कहते हैं? । अपुनर्यन्वक या निवृत्ता-विकारप्रकृति आत्मा का आन्तरिक परिचव इतना ही है कि उसके ऊपर भोड का दबाव कम होकर उलटे मीह के ऊपर उस झात्मा का दबाव शुरू होता है। बही ब्राप्यात्मिक विकास का बीजारोपख है। वहीं से योगमार्ग का आरम्म हो वाने के कारण उस ब्रात्मा की प्रत्येक प्रवृत्ति में सरतता, नम्रता, उदारता, परो-पकारपरावगता आदि सदाचार वास्तविकरूप में दिलाई देते हैं। जो उस निका-सोन्मुख आत्मा का बाह्य परिचय है"। इतना उत्तर देकर ब्राचार्य ने योग के आरंम से लेकर योग की पराकाश तक के आध्यात्मक विकास की क्रमिक इदि को स्पष्ट समभाने के लिये उसको पाँच भूमिकाओं में विमक्त करके हर एक भूमिका के सक्या बहुत स्पष्ट दिखाये 3 हैं। और जगह जगह जैन परिभाषा के

१ देसो मुक्यद्वेषद्वात्रिशिका २८।

२ देखो योगविन्दु १७८, २०१।

व योगविन्द्व, ३१, ३५७, ६५६, ३६१, ३६२, ३६५ ।

साय बौद तया योगदर्शन की परिमाण का मिलान कर के परिमाणमेंद की दिवार की तोड़कर उसकी श्रोट में लिगी हुई योगवस्तु की मिलमिलदर्शनसम्मठ एक अपताका स्कृट प्रदर्शन कराया है। श्रन्यातम, मावना, ध्यान, समता और इत्तिसंज्ञय ये योगमार्ग की पाँच मूमिकार्वे हैं। इनमें से पहली चार को पतंजिल संप्रतात, श्रोर अन्तिम मूमिका को असंप्रजात कहते हैं । यही संदोप में योगिविंदु की यस्तु है।

योगहिष्टसमुद्यय में श्रव्यात्मिक विकास के कमका वर्यान योगविन्दु की अपेद्या दूसरे हंग से हैं। उसमें आप्यात्मिक विकास के प्रारंभ के पहले की विश्वतिकों अर्थात् श्रवरमपुष्टलपरावर्त्यरिमाण संसारकालीन आत्मा की स्थिति की श्रांवहृष्टि कहकर उसके तरतममान को श्रमेक हष्टांत द्वारा समम्माया हैं , श्रीर पीछे श्राव्याहिमक विकास के आरंभ से लेकर उसके श्रंत तक में पाई जानेवाली योगावस्था की योगहृष्टि कहा है। इस योगावस्था की कमिक वृद्धि को समकाने के लिये संत्रेप में उसे श्राठ भूमिकाश्रों में बाँट दिया है। वे श्राठ भूमिकाश्रों में बाँट दिया है। वे श्राठ मूमिकायें उस प्रमय में श्राठ योगहृष्टि के नाम से प्रसिद्ध हैं । इन श्राठ हृष्टिश्रों का विभाग पार्वजलयोगदर्श्यनप्रसिद्ध यम, नियम, श्रासन, प्रायावाम श्रादि योगांगों के श्रावार पर किया गया है, श्रयांत् एक एक हृष्टि में एक एक योगांगका सम्बन्ध मुख्यत्या बतलाया है। पहली चार हृष्टियों योग की प्रारम्भिक श्रवस्था रूप होने से उनमें श्रविद्या का श्रल्प श्रंश रहता है। जिसको प्रस्तुत में श्रवेद्यसेवेद्यपद कहा है । श्रमली चार हृष्टिश्रों में श्रविद्या जा श्रंग विल्कुल नहीं रहता। इस माव को श्राचार्य ने वेद्यसंवेद्यपद शब्द से बताया है। इसके सिवाय प्रस्तुत श्रंव में पिछली चार हृष्टियों के स्थय पाये जानेवाले विशिष्ट

१ "यस्त्रम्यग्दर्शनं बोचिस्तत्प्रधानो महोदयः । सन्त्रोऽग्तु बोचिसन्वस्तद्वन्तैषोऽन्वर्थतोऽपि हि ॥ १७३ ॥ वरबोचिसमेतो वा तीर्यकृचो मविष्यति । तथामव्यत्वतोऽसौ वा बोचिसन्वः सतां मतः" ॥ २७४ ॥—वोगविन्दु ।

२ देलो योगविंदु ४२=, ४२०।

३ देखी-योगहष्टिसमुचय १४।

४ ,, ,, १३।

<sup>1</sup> Ye .. .. Y

年 21 21 00 1

आव्यातिमक विश्वास की इन्द्रायोम, शाखवाग और सामध्यंवीम ऐसी वीन बीमम्मिकाओं में विभाजित करके उक्त वीनों योगभूमिकाओं का बहुत रोचक वर्णान किया है? ।

आवार्य ने अन्त में चार प्रकार के योगियों का वर्णन करके योगशास्त्र के अविकारी कीन हो सकते हैं, यह भी वतला दिया है। यही योगहष्टिसमुख्य की

बहत संविस बस्तु है।

योगविंशिका में आध्यात्मिक विकास को प्रारम्भिक अवस्था का वर्णन नहीं है, किन्तु उसकी पुष्ट अवस्थाओं का हो वर्णन है । इसी से उसमें मुक्तिया बोग के अधिकारो त्यांगी ही माने गए हैं। प्रत्तुत प्रन्य में त्यांगी गृह्त्य और साधुकी ब्रावरपक किया को ही योगरूप बतला कर उसके द्वारा ब्राप्यात्मिक विकास को किनक इदिका वर्णन किया है। और उस आवर्यक किया के द्धारा योग को पाँच भूभिकाओं में विमाजित किया गया है। ये पाँच भूमिकाएँ उसमें स्थान, राब्द, अर्थ, सालंबन और नियलंबन नाम से असिंद हैं। इन पाँच भूमिकाओं में कर्मयोग श्रीर शानयोग की घटना करते हुए श्राचार्य ने पहलो दो भूमिकाओं को कर्मश्रीम कहा है। इसके विवास प्रत्येक भूमिकाओं में इन्ह्या, प्रश्नुलि, स्पेय ग्रीर विदिरूप से आव्यात्मिक विकास के तरतममात्र का प्रदर्शन कराया है। और उस प्रत्येक सूनिका तथा इच्छा, प्रवृत्ति आदि अवात्तर त्यिति का लच्च बहुत त्यष्ट कर से वर्णन किया है? । इस प्रकार उक्त पाँच भूमिकाओं की अन्तर्गत निज भिन्न त्यितिओं का वर्णन करके योग के अस्ती मेद किए हैं। और उन सबके खब्ख बतलाए हैं, जिनको ध्यान-पूर्वक देखनेवाला यह जान सकता है कि मैं विकास की किस सीड़ी पर खड़ा हूँ । यही बोगविशिका की संवित वस्तु है ।

उपसंहार—
विषय की गहराई और अपनी कार्युंता का लयान होते हुए भी यह प्रयास इस लिए किया गया है कि अवतक का अवलोकन और स्वरण संदों में भी कियिवह हो जाय, जिससे भविष्य में विशेष प्रगति करना हो तो इस विषय का प्रथम सोपान तैयार रहे। इस प्रवृत्ति में कई नित्र मेरे सहायक हुए है जिनके नामोल्लेख मात्र से कृतकता प्रकाशित करना नहीं चाहता। उनको आद्ररणीय समृति मेरे हृदय में अखगह रहेगी।

१ देखो योगदृष्टिसमुख्य २-१२।

२ योगविशिका गा० ५, ६।

पाठको के प्रति एक मेरी स्चना है। वह यह कि इस निवन्ध में अनेक शास्त्रीय पारिभाविक शब्द आए हैं। जास कर अन्तिम भाग में जैन पारिभाविक शब्द अधिक है, जो बहुतों को कम विदित होंगे। उनका मैंने विशेष खुलासा नहीं किया है। पर खुलासा वाले उन अंगों के उपयोगी स्थल का निर्देश कर दिया है। विससे विशेष विज्ञास मूलअंथ हारा ही ऐसे कठिन शब्दों का खुलासा कर सकेंगे। अगर यह संविध निवन्ध न होकर खास पुस्तक होतों तो इसमें विशेष खुलासों का भी अवकाश रहता।

इस प्रकृषि के खिए मुक्त को उत्साहित करने वाले गुजरात पुरातत्व संशो-धन मन्दिर के मंत्री परीख रसिकलाल छोटासाल हैं जिनके विद्याप्रेम को मैं भूल नहीं सकता।

ई० १६२२ ]

[ योगदर्शन-योगबिंदु भूमिका

600 the with our to the to the state on

## प्रतिभामृतिं सिद्धसेन दिवाकर

भारतीय दर्शन अत्वातमलक्व हैं। पश्चिमीय दर्शनों की तरह वे मात्र बुढि अवान नहीं हैं। उनका उद्गम ही आत्मशुद्धि की दृष्टि से हुआ है। वे आत्म-तन्त्र को और उसकी शुद्धि को लक्ष्य में रख कर ही बाह्य जगत का भी विचार करते हैं। इसलिए सभी आत्तिक भारतीय दर्शनों के मौतिक तन्त्र एक से ही हैं।

जैन दर्शन का स्रोत मगजान महाबीर और पार्वनाय के पहले से ही किसी न किसी रूप में चला आ रहा है यह वस्तु इतिहाससिद है। जैन दर्शन को दिशा चारित्र प्रवान है जो कि मूल आधार आत्म शुद्धि की दृष्टि से विशेष संगत है। उसमें शान, मिक आदि तत्वों का स्थान अवश्य है पर वे समी तत्व चारित्र पर्यवसायी हो तभी जैनल के साथ संगत है। केवल जैन परंपरा में ही नहीं बल्कि बैदिक, बौद आदि सभी परंपराओं में चन्न तक आप्यात्निकता का प्राचान्य रहा या वस्तुत: उनमें आप्यात्मिकता जीवित रही तब तक उन दर्शनों में तर्व और बाद का स्थान होते हुए भी उसका प्राचान्य न रहा। इसीलिए इस सभी परम्पराओं के प्राचीन प्रत्यों में उतना तर्व और बादलायडव नहीं पाते हैं जिलना उत्तरकालीन शस्यों में

श्राप्यात्मिकता श्रीर त्याग की सर्वताचारण में निःसीम श्रीतंहा जम चुकी श्री। श्रात्य उस उस श्राप्यात्मिक पुरुष के श्रास्पास सम्प्रदाय भी अपने श्राप्य जमने लगते थे। जहाँ सम्प्रदाय बने कि पिर उनमें मूल तन्त्र में भेद न होने पर भी छोटी छोटो बातों में श्रीर श्रवान्तर परनों में मतमेद श्रीर तन्त्रम्य विवादों का होता रहना रवामाविक है। जैसे जैसे सम्प्रदायों की नींव गहरी होतो गई श्रीर वे फैलने खारे बैसे वैसे उनमें परस्पर विचार संवर्ष भी बहता चला। जैसे धनेक छोटे बड़े राज्यों के बीच चड़ा-ऊतरी का संवर्ष होता रहता है। राजकीय संवर्षों ने यदि लोकजीवन में होम किया है तो उतना ही खोम बल्हि उससे भी श्रविक होम साम्प्रदायिक संवर्ष ने किया है। इस संवर्ष में पहने के कारण सभी श्राच्यात्मिक दर्शन तर्वप्रधान वनने लगे। कोई श्राणे तो कोई पे हो पर सभी दर्शनों में तर्व श्रीर न्याय का बोलवाण शुरू हुआ। भाचीन समय में जो श्रान्वीतिकी एक सर्वसाधारण खास विचा थी उसका श्राचार लेकर श्रीरे भीरे सभी सम्प्रदावों ने श्रवने दर्शन के श्रवकृत श्रान्वीतिकी को रचना को। मूल श्रान्वीतिकी विद्या वैशेषिक दर्शन के साथ धुल मिल गई पर उसके श्राचार से कभी बीद-परम्परा ने तो कभी मीमांसको ने, कभी सांख्य ने तो कभी श्राचार से कभी बीद-परम्परा ने तो कभी मीमांसको ने, कभी सांख्य ने तो कभी

कैनों ने, कभी श्रद्धेत बेदान्त ने तो कभी श्रम्य बेदान्त परम्पराश्चों ने श्रपनी स्वतन्त्र श्रान्नीविकी की रचना शुरू कर दी। इस तरह इस देश में प्रत्येक प्रवान दर्शन के साथ एक या दूसरे रूप में तर्कविद्या का सम्बन्ध श्रानिवार्य हो गया।

क्व प्राचीन आन्वीचिकी का विशेष यह देखा तब बीडों ने संभवतः सर्व प्रथम अलग स्वानुक्ल आन्वीचिकी दा खादा तैशर करना शुरू किया। संभवतः किर मीमांसक ऐसा करने लगे। जैन सम्प्रदाय अपनी मूल प्रकृति के अनुसार अधिकतर संबम, त्याग, तपस्या आदि पर विशेष भार देखा आ रहा था; पर आसपान के वातावरण ने उसे भी तकिविद्या की और सुख्या। वहाँ तक इन बान पाये हैं, उससे मालूम पड़ता है कि विकम की ५ वीं शताब्दी तक जैन दर्शन वा खास मुकाव स्वतंत्र वर्व विद्या की ओर न था। उसमें जैसे संस्कृत भाषा का अध्ययन प्रवत्त होता गया वैसे वैसे तर्क विद्या का आवर्षण भी बढ़ता गया। पांचवी शताब्दी के पहले के जैन वाङ्मय और इसके बाद के जैन वाङ्मय में इम स्पष्ट भेद देखते हैं। अब देखना यह है कि जैन वाङ्मय के इस परिवर्तन का आदि चूनवार कीन है ! और उसका स्थान भारतीय विद्यानों में कैता है !

आदि जैन तार्किक-

वहाँ तक मैं बानता हूँ, जैन परम्परा में तर्क विद्या का और तर्क प्रधान संस्कृत बार्मव का ऋदि प्रश्तेता है सिक्सेन दिवाकर । मैंने दिवाकर के जीवन और कामों के सम्बन्ध में अन्यव के विस्तृत उद्योग किया है; यहाँ तो वधार्यभव संत्ये में उनके व्यक्तिय का सोदाहरण परिचय कराना है।

सिद्धरेन वा सम्बन्ध उनके जीवनकथानको के अनुसार उज्जैनो और उसके अधिप विकास के साथ अवश्य रहा है, पर वह विकास कीन सा यह एक विचारणीय प्रश्न है। अभी तक के निश्चित प्रमाणों से जो विद्धसेन का समय विकास की पाँचवी और इट्टी शताब्दी का मध्य जान पड़ता है, उसे देखते हुए अधिक संमध्य वह है कि उज्जैनों का वह राजा चन्द्रगुप्त द्वितीय या उसका पीज स्वन्द्रगप्त होगा। जो कि विकासदित्य रूप से प्रसिद्ध रहे।

क्यी नवे पुराने उल्लेख वही बहते हैं. कि सिंदरेन जन्म से ब्राह्मण में। यह क्यन विद्वुत सत्य जान पदता है, क्योंकि उन्होंने प्राह्मत जैन वाङ्मको

१ देखिए गुजरात विदायीट द्वारा प्रकाशित सम्मतितर्थ का गुजराती भाषान्तर, भाग ६, तथा उसेवा इंग्लिश भाषान्तर, श्वेताम्बर जैन कोन्यन्त, धान्युनी, बाग प्रकाशित।

संस्कृत में स्पान्तांसत करने का जो विचार निर्मयता में सर्व अथम अकट किया वह बाह्य गुलम शांक और स्वीं का ही द्योतक है। उन्होंने उस युग में जैन दर्शन तथा दूसरे दर्शनों को लद्य करके जो अत्यन्त चमत्कार गूर्ण संस्कृत पद्यवह कृतियों की देन दी है वह भी जन्मसिद ब्राह्म गुल्स की ही द्योतक है। उनकों जो कुछ योड़ी बहुत कृतियाँ आप्य है उनका एक एक पद और वाक्य उनकी कवित्व विषयक, तक विषयक, और समग्र भारतीय दर्शन विषयक तलस्यों प्रतिभा को व्यक्त करता है। आदि जैन कवि एवं आदि जैन स्त्रांतकार—

इम जब उनका कवित्व देखते हैं वह अरवचोष, काबिदास आदि बाद आते हैं। हाबाण-धर्म में प्रतिष्ठित आश्रम अवस्था के अनुगामी कांबदास ने सन्नमायना का औचित्य बठलाने के लिए लन्नकालीन नगर प्रवेश का यसंग लेकर उस प्रतिग्र से वर्षीन्सक विवर्ष के अवस्थित कीवर का जो प्रार्थिक सन्दर्भ

लेकर उस प्रतंग से हपेंस्सुक खियों के अवलोकन कीतुक का जो मार्मिक शब्द-चित्र खींचा है वैसा चित्र अश्वयोंप के काव्य में और सिदसेन की स्तुति में भी है। अन्तर केवल इतना ही है कि अश्वयोंप और सिदसेन दोनों अमग्रधम में प्रतिशित एकमात्र त्यागाश्चम के अनुगामी है इसलिए उनका वह चित्र वैराज्य और एहत्याग के साथ मेल खाए ऐसा है। अतः उसमें बुद और महावीर के एहत्याग में चित्र और उदास लियों की शोकजनित चेष्टाओं का वर्शन है नहीं कि हपोंत्सुक खियों की चेष्टाओं का। तुलना के लिए नीचे के पशों की देखिए—

> श्रपूर्वशोकोषतनकलमानि नेत्रोदकिक्तविशेषकाणि । विविक्तशोमान्यवलानमानि विलापदाविश्वपरायगानि ॥ मुग्बोन्मुखाद्यायपुर्वदेश्वाक्यसंदिग्वजल्पानि पुरःसराणि ॥ बालानि मार्गाचरगिक्याणि प्रलंबनखान्तविकर्षणानि ॥ श्रक्तविमस्त्रेदमयपदीचदोनेद्यगाः साथुमुलाश्च पौराः । संसारसात्म्यज्ञानैकवन्यो न भावशुद्धं जर्द्धुर्मनस्ते ॥

> > —सिंबर ४-१०, ११, १२।

अतिमहर्पादय शोकमूर्छिताः कुमारसदर्शनलोसलोचनाः । यहादिनिश्चकमुराशया स्थितः शरत्ययोशादेव वियुत्स्यलाः ॥ विलःवकेश्यो मिलनाशुकान्यरा निरजनैवीधहतेव्यौर्मुलैः । लियो न रेजुर्मृवया विनाकृता दिवीव तारा रजनीव्याहरणाः ॥ अरक्तताम्बेश्वरगरम् पुरेरकुरहत्वेरार्जयकन्यरेमुलैः । स्वमावर्गानैजयनैरमेखसैरहार्थोक्त्रैमुंपितैरिव स्वनैः ॥

— ब्रश्व० बुद्ध० सर्गं ८-२०, २१, २२

तांसन् मृह्ते पुरमुन्दरीकामीशानसंदर्शनसाससाम् । प्रासादमातासु बम्युरिस्थं त्यकाम्बदायांकि निचेष्टितानि ॥ ५६ ॥ विजीचनं दक्षिणमञ्जनेन संभाव्य तद्वश्चितनामनेता । तयेव वातायनसंभिक्षं यवी राजाकामपरा वहन्ती ॥ ५६ ॥ तासां मृत्वेरासवगनवणमें व्यासान्तराः सान्द्रकृत्रसानाम् । विजोजनेत्रभ्रमरैर्गवादाः सहस्रमानामरका इनासन् ॥ ६२ ॥ (काति कुमार सर्ग ७.)

सिद्धिन ने गद्य में कुछ लिखा हो तो पता नहीं है। उन्होंने संस्कृत में वर्तीस वर्तीसियाँ रची थीं, जिनमें से इक्कीस अभी लम्ब है। उनका प्राकृत में रचा 'सम्मति प्रकरण' जैनहाँह और जैन मन्तव्यों को तर्क शैंजी से स्पष्ट करने तथा स्वापित करनेवाला जैन बाङ्मय में सर्व प्रथम प्रन्थ है। जिसका आअब

उत्तरवर्ती सभी श्वेताम्बर दिगम्बर विद्वानी ने लिया है।

संस्कृत बन्तीसियों में शुरू की पांच और ग्यारहवीं स्तुतिका है। प्रथम की पांच में महाबीर की स्तुति है जब कि ग्याहरवीं में किसी पराक्रमी और विजेता राजा की स्तुति है। ये स्तुतियाँ अश्ववी अमकातीन बोद स्तुतिकार मातृवें के 'अध्यर्थशतक,' 'चतुःशतक' तथा प्रआहतीं आपरेव के चतुःशतक की शौली की पाद दिलाती हैं। तिद्धसेन ही जैन परम्परा का आदा संकृत स्तुतिकार है। आचार्थ हेमचन्द्र ने जो कहा है 'क सिद्धसेनस्तुत्वों महार्था आरोदिता-लापकला क चैपा' वह विलक्ति सही है। स्वामी समन्त्रभद्र का 'स्वयंभूस्तोत्र' जो एक हृदयहारियों स्तुति है और 'युक्त्यनुशासन' नामक दो दार्शनिक स्तुतियों ये सिद्धसेन की इतियों का अनुकरण जान पड़ती हैं। हेमचन्द्र ने भी उन दोनों का अपनी दो वन्तीसियों के हारा अनुकरण किया है।

बारहवीं सदी के आचार्य हैमचन्द्र ने अपने व्याकरण में उदाहरणका में खिला है कि अनुसिद्धतेनं कवप:'। इसका भाव यदि यह हो कि जैन पर-प्रपा के संस्कृत कवियों में सिद्धसेन का स्थान सर्व प्रथम है (समय को दृष्टि से और गुणवत्ता की दृष्टि से अन्य सभी जैन कवियों का स्थान सिद्धसेन के वाद आता है) तो वह कथन आज तक के जैनवाङ्मय की दृष्टि से अव्हरशः सत्य है। उनकी स्तृति और कविता के कुछ नमूने देखिये—

स्वयं मृतसहस्रनेत्रमनेकमेका वरमावित्रक्षम् । श्रन्यक्तमञ्याहत्विश्वलोकमनादिमध्यान्तमपुर्यरापम् ॥ समन्तमश्रोद्वगुर्यं निरद्यं सर्वप्रभं सर्वपतावभासम् । श्रातीतसंख्यानमनंतकल्यमचि त्यमाहातम्बम्बोकलोकम् ॥ कुष्टेवतकीपरतप्रपञ्चसद्भावशुद्धापतिबादवादम् । प्रयाग्य सच्द्वासनवर्षमानं स्तोध्ये वतीन्त्रं जिनवर्षमानम् ॥

स्तुति का यह शारम्भ उपनिषद् की भाषा ग्रौर परिभाषा में विरोधालङ्कारः यर्भित है।

एकान्तिर्गुणभवान्तमुपेत्य सन्तो यत्नार्जितानपि गुणान् नहति चणेन । क्बीबादरस्विय पुनर्व्यक्रनोल्वणानि मुंके चिरं गुणक्खानि हितापनष्टः ॥ इसमें सांख्य परिमापा के द्वारा विरोधामास गमित स्वृति है । कचिन्नियतिपचपातगृह गम्यते ते वचः

स्वभावनियताः प्रजाः समयतंत्रवृताः क्रचित् । स्वयं कृतभुनः क्रचित् परकृतोपमागाः पुन-नैया विषदवाददोषमत्तिनोऽस्यहो विस्मयः ॥

इसमें स्वेतास्वर उपनिषद् के भिल भिल कारणवाद के समन्वय द्वारा वीर के लोकोसरत्वका सूचन है।

> कुलिशेन सहस्रकोचनः सनिता चांशुसहस्रकोचनः । न विदारियतुं यदीश्वरो जगतस्त्रद्भवता हतं तमः ॥

इतमें इन्द्र और सूर्य से उत्कारत दिखाकर बीर के लोकोत्तरत्व का व्यंजन किया है।

> न सदःसु वदकशिक्तितो समते वक्तृविशेषगीरवम् । अनुपास्य गुरुं त्वया पुनर्जगदाचार्यकमेव निर्वितम् ॥

इसमें व्यतिरेक के द्वारा स्तृति की है कि है भगवन् ! आपने गुक्सेवा के विना किये भी जगत का आचार्य पद पाया है जो दूसरों के लिए संभव नहीं।

उदघाविव सर्वेसिन्धवः समुदीगांस्विय सर्वेद्दृष्टयः । न च तासु मवानुदीव्यते प्रविमकासु सरिस्विवोदिषः ॥

इसमें सरिता और समुद्र की उपमा के हारा मगनान् में सब हाष्ट्रियों के ऋस्तित्व का कथन है जो अनेकान्तवाद की जह है।

> गतिमान्य चाकियः पुमान् कुरुते कर्म फलैन बुज्यते । फलमुक् च न चार्जनहमो निदितो वैविदितोऽसि तैमुने ॥

इसमें विभावना, विशेषोक्ति के द्वारा ब्रात्म-विषयक जैन मन्तन्य प्रकट किया है।

किसी पराक्रमी और विजेता रूपति के गुणों की समप्र म्तुति सोकोत्तर कवित्वपूर्ण है। एक हो उदाहरण देखिए— एकां दिशं अजित यद्गतिमद्गतं च तत्रस्थमेव च विमाति दिगन्तरेषु । यातं क्यं दशदिगन्तविमचम्तिं युज्येतः वक्तुमुत वा न गतं यशस्ते ॥

चादा जैन वादी-

दिवाबर छाद्य जैन बादो हैं। वे वादिवद्या के संपूर्ण विशास्त जान पहते हैं, क्यों कि एक तरफ से उन्होंने सातवीं वादोपनिषद् बत्तीसों में बादकालीन सब नियमोपनियमों का वर्णन करके कैसे विजय पाना यह बतलाया है तो दूसरी तरफ से बाहवीं बत्तीसों में वाद का पुरा परिहास भी किया है।

दिवाकर ब्राध्यात्मिक पत्र के त्यागी पियक ये ब्रीर बाद क्या के भी रिक्क ये। इसिक्ट उन्हें ब्रपने ब्रानुभव से जो ब्राध्वात्मिकता ब्रीर बाद-विवाद में ब्रासंगांत दिल पड़ी उसका मार्मिक चित्रमा खींचा है। वे एक मोस-पियह में गुरुष ब्रीर खड़नेवाले दो बुन्तों में तो कभी मैत्री की संभावना बहते हैं; पर दो सहोदर भी बादियों में कभी सख्य का संभव नहीं देखते। इस भाव का उनका चमत्कारी उदगार देखिए —

आमान्तरोपगतयोरेकामिपसंगवातमत्तरयोः ।
स्यात् संख्यमपि शुनोभ्रांत्रोरोप वादिनोर्न स्यात् ॥ प्. १.
वे स्रष्ट बहते हैं कि कल्याचा का मार्ग श्रन्य है श्रीर वादीका मार्ग श्रन्य ;
वयो कि किसी मुनि ने वाय्युद को शिव का उपाय नहीं कहा है —

श्रन्यत एव श्रेवांस्थन्यत एव विचरन्ति वादिवृषाः । बावसंरंभं कचिदपि न जगाद मुनिः शिवोपायम् ॥

ज्ञाहा जैन दार्शनिक व आदा सर्वदर्शनसंग्राहक-

दिवाकर आय जैन दार्शनिक तो है ही, पर साथ ही वे आय सर्व भारतीय दर्शनी के संग्राहक भी हैं। चिढसेन के पहले किसी भी अन्य भारतीय विद्वान ने संवीप में सभी भारतीय दर्शनों का वास्तविक निरूपण पाँद किया हो तो उसका पता अभीतक इतिहास को नहीं है। एक बार स्टिइसेन के द्वारा सव दर्शनों के वर्णन की प्रथा प्रारम्भ हुई कि किर आगे उसका अनुकरण किया जाने सभा। आठवीं सदी के हतिभद्र ने 'यब्दर्शनसमुख्यप' लिखा, चौदहवीं सदी के माधवाचार्य ने 'सर्वदर्शनसंग्रह' खिखा; जो सिडसेन के द्वारा प्रारम्भ की हुई प्रया का विकास है। जान पड़ता है सिद्धसेन ने चार्वाक, मीमांसक आदि प्रत्येक दर्शन का वर्णन किया होगा, परन्तु अभी जो वसीसियां खम्य है उनमें न्याय, वैशेषिक, सांस्थ, बौद, आजीवक और जैन दर्शन की निरूपक बसीसियां ही है। जैन दर्शन का निरूपक वो एकाधिक वसीसियों में हुआ है। पर किसी

मी जैन जैनेतर विदान की बाधर्य चित्रत करने वाली सिडसेन की प्रतिमा का स्पष्ट दर्शन तब होता है जब हम उनकी प्रगतनत्व समाबोचना विषयक श्रीर वेटान्त विषयक हो बसीसियों को पड़ते हैं। यदि स्थान होता तो उन दोनी ही बसीसियों को में यहाँ पूर्ण रूपेण देता । में नहीं जानता कि भारत में ऐसा कोई विद्वान हन्ना हो जिसने प्रातनत्व श्रीर नवीनत्व की इतनी फान्तिकारिसी तया इदयहारिगों एवं तलस्पर्शिनी निर्मय समालोचना की हो । मैं ऐसे विद्वान को भी नहीं जानता कि जिम श्राकेले ने एक बसीसी में प्राचीन सब उपनिषदी तथा गीता का सार वैदिक और श्रीपनिपद भाषा में हो शाब्दिक श्रीर ग्रार्थिक ग्रलङ्कार यक्त चमत्कारकारियों सरगी से वर्षित किया हो। जैन परम्परा में तो सिदसेन के पहले और पीछे आज तक ऐसा कोई विद्वाच हुआ हों नहीं है जो इतना गहरा उपनिषदों का अन्यासी रहा हो स्त्रीर औपनिषद भाषा में हो औषनिषद तल का वर्णन भी कर सके। पर जिस परम्परा में सदा एक मात्र उपनिषदों की तथा गीता की प्रतिष्ठा है उस बेदाना परम्परा के बिहान भी यदि सिद्धसेन भी उक्त बत्तीसी की देखेंगे तब उनकी प्रतिमा के जायल होक्स वहाँ कह उठेंगे कि आज तक यह अन्धरत्न दृष्टियथ में आने से क्यों रह गया । मेरा विश्वास है कि पस्तत बचीसी की ओर किसी मी तीव्या-प्रश वैदिक बिद्वान का ध्यान जाता तो वह उस पर कुछ न कुछ जिना खिसे न रहता। मेरा यह भी विश्वास है कि यदि कोई मूल उपनिपदी का साम्बाय अध्येता जैन विद्वान होता तो भी उस पर कुछ न कुछ लिखता। जो कुछ हो, में तो यहाँ सिद्धसेन की प्रतिमा के निदर्शक हर से प्रथम के कुछ पदा मान सहित देता हैं।

कभी कभी सम्प्रदायाभिनिवेश दश ग्रापड़ व्यक्ति भी, श्रावहीं की तरह उस समय भी विद्वानों के सम्भूल नचां करते की धृष्टता करते होंगे। इस स्थिति का भवाक करते हुए सिद्धसेन कहते हैं कि विना ही पढ़े परिहतंमन्य व्यक्ति विद्वानों के सामने बोकने की इच्छा करता है फिर भी उसी दाण वह नहीं पट पड़ता तो परन होता है कि क्या कोई देवताएँ दुनियाँ पर शासन करने वाली हैं भी सही है अर्थात् विद कोई न्यापकारी देव होता तो ऐसे व्यक्तिको तस्त्वचा ही सीधा क्यों नहीं करता—

क्रिक्वित्यविडवी जनी विद्वामिन्छति वक्तमध्यः।

न च तत्वासमेव शीर्यते जाताः कि प्रमवन्ति देवताः ॥ (६.१) विरोधी वद जाने के मय से सच्ची बात भी कहने में बहुत समालोचक दिचकिचाते हैं। इस मीर मनोदशा का जवाब देते हुए दिशकर कहते हैं कि पुराने पुरुषों ने जो व्यवस्था स्थिर की है क्या वह सोचने पर वैसी ही सिंह होगी ? क्यांत् सोचने पर उसमें भी तृटि दिखेगी तब चेवल उन मृत पुरुखों की बनी मिल्हा के कारण हों में हाँ मिलाने के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ है। यदि विदेशी बढ़ते हो तो बड़ें —

पुरातनेयाँ नियता व्यवस्थितिस्तवि सा कि परिचित्त्व सेल्यिति ।
तथिति वक्तुं मृतस्टगौरवादद्दन्न जातः प्रथयन्तु विद्विषः ॥ (६.३)
हमेशा पुरातन प्रेमी, परस्पर विरुद्ध अनेक व्यवहारों को देखते हुए भी
अपने इष्ट किसी एक को यथार्थ और बाकी को अयथार्थ करार देते हैं। इस
दशा से ऊन कर दिवाकर कहते हैं कि—सिद्धान्त और व्यवहार अनेक प्रकार
के हैं, वे परस्पर विरुद्ध भी देखे जाते हैं। फिर उनमें से किसी एक की सिद्धि
का निर्माय जल्दी कैसे हो सकता है। तथापि यही मर्यादा है दूसरी नहीं—ऐसा
एक तरफ निर्माय कर लोना यह तो पुरातन प्रेम से जड़ बने हुए व्यक्ति की ही
होमा देता है, मुक्त जैसे को नहीं—

बहुप्रकारा: स्थितयः परस्परं विरोधयुक्ताः कथनाशु निश्चयः ।

विशेषसिद्धाविषमेत्र नेति वा पुरातनप्रेमजबस्य युक्तते ॥ (६.४)

वब कोई नई चीज ब्राई तो चट से सनातन संस्कारी कह देते हैं कि, यह
तो पुराना नहीं है। इसी तरह किसी पुरातन बात की कोई योग्य समीद्धा करे

तव भी वे कह देते हैं कि यह तो बहुत पुराना है, इसकी टीका न कीजिए।

इस ख्रविवेकी मानस को देख कर माल्विकाग्निमित्र में काल्विदास को कहना
पडता है कि-

पुराणमित्येव न साधु सर्वं न चापि काव्यं नवभित्यवद्यम् । सन्तः परीह्वान्यतस्य भजन्ते मृदः परमत्यदनेयबुद्धिः ॥

टीक इसी तरह दिवाकर ने भी भाष्यरूप से कहा है कि—यह जीवित पर्तमान क्विंक भी मस्ने पर आगे की पिढ़ों की दृष्टि से पुराना होगा; तन वह भी पुरातनों की ही गिनती में आ जादगा। जब इस तरह पुरातनता अनवस्थित है अर्थात् नवीन भी कभी पुरातन है और पुराने भी कभी नवीन रहे; तब फिर अमुक बचन पुरातन कथित है ऐसा मान कर परीवा विना किए उस पर कीन विश्वास करेगा?

जनोऽवमन्वस्य मृतः पुरातनः पुरातनैरेव समी भविष्यति । पुरातनेष्वत्यनवस्थितेषु कः पुरातनोतः न्यपरीद्य रोचवेत् ॥ (६. ५) पुरातन प्रेम के कारना परीदा करने में ब्रालसी वन कर कई लोग ज्यों क्यों सम्यग् निश्चय कर नहीं पाते हैं त्यों त्यों वे उल्लेट मानो सम्यग् निश्चय कर लिया हो इतने मतन्न होते हैं न्त्रीर कहते हैं कि पुराने गुढ जन मिल्याभाषी योहे हो सकते हैं? में खुद मन्दमति हूँ उनका द्याशव नहीं सममता तो क्या हुन्ना है ऐसा सोचने वालों की लच्च में रख कर दिशकर कहते हैं कि वैसे लोग न्नालनाश की न्नोर ही दौड़ते हैं—

विनिश्चयं नैति वथा धयातसस्तथा तथा निश्चितवरमसीदिति । स्रवस्थवाक्या गुरवोऽहमल्यचीरिति व्यवस्थन् स्ववधाय वावति ॥

शास्त्र और पुराणों में देवी चनत्कारी और असम्बद्ध घटनाओं को देख कर जब कोई उनकी समीदा करता है तब अन्यश्रदाल कर देते हैं, कि माई! इम ठहरे मनुष्य, और शास्त्र तो देव रिवत हैं; किर उनमें हमारी गति हो क्या ? इस सबें सम्प्रदाय सावारण अनुभव को लद्द में रख कर दिवाकर कहते हैं, कि हम वैसे मनुष्यरुप्यारियों ने ही मनुष्यों के ही चरित, मनुष्य अधिकारों के ही निमित्त अधित किये हैं। वे परीज्ञा में असमर्थ पुरुषों के लिए अपार और गहन मले ही हो पर कोई हृदययान् विद्वान् उन्हें अयाध मान कर कैसे मान लेगा ? वह तो परीख्यापूर्वक ही उनका स्वीकार अस्वीकार करेगा—

मनुष्यष्टतानि मनुष्यलक्ष्यैर्मनुष्यहेतोर्नियतानि तैः स्वयम् । स्रजन्यपाराययज्ञसेषु कर्णवानगावपाराणि क्यं ब्रहीष्यति ॥ (६. ७)

इस सभी का यह अनुभव है कि कोई मुसंगत अधातन शानवकात हुई तो उसे पुराग्रोभी नहीं खुते बब कि वे किसी अस्त-व्यक्त और असंबद तथा समक्त में न आ सके ऐसे विचारवाले शास्त्र के प्राचीनों के द्वारा कहे जाने के कारण प्रशंसा करते नहीं अपाते। इस अनुभव के लिए दिवाकर इतना ही कहते हैं कि वह मात्र स्मृतिमोह है, उसमें कोई विवेकपदुता नहीं—

> यदेव किचिद्विषमधकल्पितं पुरातर्नेककमिति प्रयस्यते । विनिश्चिताऽप्ययम्नुष्यवाक्ङ्गतिनं पञ्चते कत्मृतिमोह् एव सः ॥ ६-)

इम श्रंत में इस परीक्षा श्रवान क्लोसीका एक ही पद्य भावतहित देते हैं-न गौरवाकान्तमतिर्विगाहेने किमन युक्ते किमनुक्तमर्थतः।

गुणावजीचप्रभवं हि गौरवं कुलांगनाहत्तमतोऽस्थम मवेत् ॥ (६-२८)
भाव यह है कि लोग किसो न किसो प्रकार के बड़प्पन के आवेश से, प्रत्तुत
में क्या युक्त है और क्या अयुक्त है, इसे तत्वतः नहीं देखते । परन्तु सत्य वात
तो यह है कि बड़प्पन गुण्डाह में ही है । इसके सिवाय का बड़प्पन निरा कुलांगना का चरित है । कोई अञ्जना मात्र अपने खानदान के नाम पर तद्वृत्त सिद्ध
नहीं हो सकती ।

श्रम्त में यहां में सारी उस बेदान्त विषयक दाविशिका की मूल मात्र दिए देता हूँ। यबिर इसका अर्थ देशनांख्य और वेदान्त उभय दिए से होता है स्थापि इसकी खूबी मुक्ते यह भी जान पड़ती है कि उत्तमें ओरिनरह भाषा जैन तत्वज्ञान भी अयाबित रूप से कहा गया है। शब्दों का सेतु पार कर के यदि कोई सद्मम्बज अर्थ गाम्भीय का क्यरों करेगा तो इसमें से बौद दर्शन का भाव भी पकड़ सकेगा। अवएव इसके अर्थ का विचार में स्थान संकोच के कारण पाठकों के ऊपर ही छोड़ देता हूँ। भाष्य उपनिषदों के तथा गीता के विचारों आर वाक्यों के साथ इतकी त्रुतना करने की मेरी इन्जा है, पर इसके बिस अन्य स्थान उपयुक्त होगा।

श्चनः पतंनाः शवजी विश्वमयी धत्ते गर्ममचरं चरं च । द्रीऽस्थाप्यचमकलं सर्वेवान्यं नेदातीतं वेद वेदां स वेद ॥ १ ॥ स एवतिहरूवमिविष्ठस्येकत्तमेवैने विश्वमिविष्ठस्येकम् । स पबैतहेर यदिहास्ति वेशं तमेबैतहेर यदिहास्ति वेशम् ॥ २ ॥ स एवैतद्भवनं सुवति विश्वकास्त्रभवैतत्सुवति भुवनं विश्वकरम् । न नैवैनं तजति कथिबियवातं न चाती त्विति भवनं नित्यवातम् ॥ एकायनगतात्मानमेकं विश्वात्मानममूर्वं जायमानम् । वस्तं न वेद किम्बा कारेप्यति यस्तं च वेद किम्बा करिष्यति ॥४॥ सर्वद्वारा निभृत(ता) मृत्युपारीः स्वयममानेकसदसपर्वा । बस्या वेदाः श्रेरते यज्ञगर्भाः सैवा ग्रहा गृहते तवमेतत् ॥५॥ भावोभावो निःसतस्वो [ सतस्वो ] नारं बनो [ रंजनो ] यः प्रकारः । गुणात्मको निर्मुखो निष्यमावो निष्टवेश्वरः सर्वनयो न सर्वै: ॥ ६ ॥ स्पुर स्था स्वयमेवोगमुंके सर्वधायं भृतसर्गी यतथ । न चास्यान्यत्कारम् सर्गतिहो न चात्मन मुजते नापि चान्यान् ॥ ७ ॥ निरिन्द्रियचन्न्या वेति शब्दान श्रोवेश रूवं विवित जिह्नया च । पार्वेजवीति शिरसा याति तिष्ठन् सर्वेण सर्वे कुरुते मन्यते च ॥ ८ ॥ गुन्दावीतः कृष्यते बाववकैशांनातीतो शायते शानवद्भिः। बन्धातीतो बच्चते क्लेशपाशैमीकातीतो मुच्यते निर्विकल्यः ॥ ६ ॥ नावं ब्रह्मा न कपदीं न विष्णुब्रह्मा चावं शंकरबाच्युवध । व्यक्तित् मुद्दाः यतिमाः कलपबन्ती(न्ते) ज्ञानबायं न च भूपो नमोऽस्ति ।। आपो वर्षिमांतरिश्वा इताग्रः सत्यं निय्या वसुपा मेयवानम् । नवा कीट: शंकरस्तार्स(इये)केंद्रः सर्वे सर्वेचा सर्वेतोऽयम् ॥११।

स एवार्व निमृता येन सत्वाः शरवदःसा दुःलगेवापियन्ति । स एवायमुषयो यं विदित्वा व्यतीत्य नाकसमृतं स्वादयन्ति ॥१२॥ विद्याविते यत्र नी संभवेते बजाससं नो दर्शयो न गन्यम्। यस्मिन्मृत्युर्नेहते नो तु कामा(कामः) स सोऽचरः परमं ब्रह्म वेद्यम् ॥१२॥ श्रोतप्रोताः परादो वन सर्वे श्रोतप्रोतः पशुमिश्रीप सर्वैः। सर्वे चेमे प्रावस्तस्य होम्यं तेषां चायमीश्वरः संवरेषणः ॥१४॥ तस्वैचैता रश्पयः कामधेनोर्याः पाप्मानमद्द्रानाः वसन्त । बेनाध्याताः पंच जनाः स्वपन्ति [पोद्रुवास्ते] स्वं परिवर्तमानाः ॥१५ ॥ तमेबाइबत्यमृषयो वामनन्ति हिरयमधं व्यस्तसहकारार्थिम् । मनःशयं शतशाखप्रशाखं यस्मिन् बीजं विश्वमीतं प्रजानाम् ॥१६॥ स गीयते बीयते चाध्वरेषु मन्त्रान्तगतमा ऋग्यज्ञःसामशाखः। अधःशयो दिततांगो गुहाध्यकः स दिश्वयोनिः पुरुषो नैसवर्गः ॥१७ ॥ तेनैवैतद्विततं ब्रह्मकालं दुराचरं स्टब्य्यसर्गपाराम् । ग्रारिमन्मग्ना मानवा मानशल्यैविवेध्यन्ते पश्चो वायमानाः ॥१८॥ अयमेवान्तश्चरति देवतानामस्मिन् देवा अधिविश्वे निषेदुः। अयनुद्रुद्दः प्रारामुक् प्रेतवानैरेष विधा बद्दो बुषमी रोरवीति ॥१६॥ श्चर्या गर्भ: सविता विहिरेप हिरसमयश्चान्तरात्मा देवयानः। ष्टेन स्तिभिता सुभगा चौर्नभक्ष हुवीं चोधी सप्त च भीमयाद्सः ॥२०॥ मनः सोमः सविता चन्तुरस्य शार्कः प्राकृति मुखमस्याव्यपिवः । दिशः श्रीत्रं नाभिरंशमञ्दयानं पादाविताः सुरसाः सर्वमायः ॥२१॥ विष्णुवीं बसंभोजगर्मः शंसुखायं कारणं लोकस्टी । नैनं देवा विद्वते नो मनुष्या देवाधैनं विद्वरितरेतराध ॥ २२ ॥ श्रास्मिन्तुदेति सदिवा लोकचच्रस्मिन्नस्तं गच्छति चांशुगर्भः एषोऽजसं वर्तते कालचक्रमेतेनायं जीवते जीवलोकः ॥२३॥ श्चरिमन् प्रायाः प्रतिबद्धाः प्रजानामस्मिन्नस्ता रथनामाविवाराः । अस्मिन् धीते शीर्णम्लाः पतन्ति प्राणाशंताः फलमिन पुककृतम् ॥२४॥ अस्मिन्नेकशतं निहितं मस्तकानामस्भिन् सर्वा सुनवधेतयथ । महान्तमेनं पुरुषं वेद वेदां श्वाहित्यवर्णं तमसः परस्तात् ॥२५॥ बिद्धानस्थेतनोऽचेतनो वा सप्टा निरीहः स इ पुमानातमतन्त्रः । खराकारः सततं चाचरात्मा विशीर्यन्ते वाची युक्तयोऽस्मिन् ॥२६॥ बुद्धिबोद्धा बोधनीयोऽकारात्मा बाह्यश्राय स परात्मा दुरात्मा । नासादेकं नाष्ट्रयक् नामि नोभी हवें चैतत्वश्वको य दिवन्ति ॥२७॥

सर्वातम् सर्वगतं परीतमनादिमस्यान्तमपुरयपापम् ।
वालं कुमारमकरं च इदं य एनं बिहुरमृतास्ते भवन्ति ॥२८॥
नाहिमन् शाते बद्धारि बद्धाचयं नेच्या जापः स्वरतयो नो पवित्रम् ।
नाहं नान्यो नो महान्तो वनीयाबिःसामान्यो जायते निविशेषः ॥२६॥
नैतं मत्वा शोचते नाम्युपैति नाप्याशास्त्रे स्वयते वायते या ।
नाहिमल्लोके रहाते नो परस्मिल्लोकातीतो वर्तते लोक एव ॥३०॥
वस्मात्परं नापरमास्त किचिद् बरमावार्यायो न न्यायेऽस्ति किचित् ।
वस्मात्परं नापरमास्त किचिद् बरमावार्यायो न न्यायेऽस्ति किचित् ।
वस्मात्परं नापरमास्त विविद् तिहत्येकस्तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम् ॥३१॥
नानाकस्यं पश्यतो जीवलोकं नित्यासका व्याघयश्यावयश्य ।
यहिमलेवं सर्वतः सर्वतस्तं दृष्टे देवे नो पुनक्तापमेति ॥१२२॥ "

उपसंहार में सिद्धसेन का एक पदा उद्भुत करता हूँ जिसमें उन्होंने बाहर्ष-गुगों दक्तुत या पारिहत्य का उपहास किया है—

देकतातं च वटनं श्रात्मायतं च बाङ्गयम् । श्रोतारः सन्ति चोक्तस्य निर्तंजः को न परिष्ठतः ॥

सारांश यह है, कि मुख का गड़ा तो दैयने ही खीद रखा है, प्रयत्न यह खपने हाम की बात है और मुननेवाले सर्वत्र मुख्य हैं; इस्तिए वक्ता या परिटत बनने के निनित्त यदि जरूरत है तो केवल निर्वाचताकी है। एक बार पृष्ट बन कर प्रोलिए पिर सब कुछ सरल है।

60 8ERT ]

[ भारतीय विद्या

१ इस बरोसी का विवेचन श्री पंडित मुखलाल की ने ही किया है, जो भारतीय विद्यास्थन वंबई के द्वारा है० १९४५, में प्रकाशित है। — संव

## सुची

अकवरभाई ३१ ms, 64, 198, 127, **बाक्छक** 188, 184, 188, 140, 142, 148, 148, 149, 149, 144, 144, 107, 103, 100, 154, 155, १८६, १६८,२०६, २२५-२२९ व्यक्तिज्ञिकर ११८ व्यक्रियावादी १०१ अक्षपाद ९५, १०६, ११७, १२०, 141, 146, 160, 292, 219, २२५, २२६ बाजातल १६५ ब्रज्ञाननिवृत्ति 1५% श्रज्ञानवादी १२५ श्रज्ञानविनाश 143 198 MU धतध्यता श्रदोषोद्भावन २२८ खबमें -22 世(国) (國) 286 क्राप्यसमसार श्राच्यात्मोपनिषद् २४=, २६२, २६३ धनधिगत 190, 158 श्चनधिगताधंक 114 ग्रमध्यवसित १९७, ११८,२०३,२०४ 54, 969, 169 सनन्त्रधीय 211, 212 श्चनाकार उपयोग ७२

श्वनिस्यवाद 323 श्रनिन्द्रिय 303 श्चनिन्द्रयाधिपस्य १०१ श्रनुपत्तदिध 155 अनुपल्लम 155 षानुभव 3 श्रमुन्ति । 110, 198 धनुसान १७४, १८१, १८४, १९०, 200, 215 परार्थ २०७ दार्शनिकों के मत ३७४-३७६ अनुमिति १७४ 108 क्रमा श्रनुयो[गद्वारस्त्र] १७६ धनेकान्त १०७, १३२ ग्रानेकान्तजयपताका २६३ धनेकान्तद्धि १८६ यानेकान्तिक १६१, १९७, २०२, २०६ युन्तः करण 180 श्रन्यधानुपंपन्नत्व कारिका 2=4 ग्रन्यथासिद 984 120, 121 खन्बय 145, 149 व्यवरोक्ष खप्बं 315, 370, 384 चप्रविधंत्य 100, 174, 176 सप्रदर्शित व्यतिरेक

श्रप्रदर्शितान्वय 211 स्रप्रयोजक 185 खबाधितविषयस स्मायचन्द्र 50 ७५, ७७, ६५, १२० स्रमयदेव 157, 105 108 समिधर्मकोष १८, १३७,१३१, १७१, うちゃ क्रम्बंकरशास्त्रो १०१ ग्रमान्त क्रमरखबुचि ६ अस्तचन्द्र 184 धयोग व्यवच्छे इहात्रिशिका 133 सचट 50, 144, 150, 151, 128 324 बर्जन २४२ अर्थकियाकारी ५४८ श्रमकियाकारित्व १४२ सर्थशास 909 श्रयंसारूप्य ११८ अधीपत्ति १०४ धर्पणवृत्ति 199 अजीकिकप्रत्यक्ष १५६ बाद १७१ अवग्रह ७७ क्यावहारिक-नेश्चिवक ७७ अवधिवर्शन १५० अवध्त ४७ अवसास १२० सववव 751 सववदा 500 व्यवस्था 188 श्रविनाभाव १८०, १८१, १८५ व्यक्तियादि ११४

श्रविसंवादित्व ११६ **श्रम्यतिरेक** 211 याशीक **E4** सर्वा धोपहत] बुद्ध[चरित] २७१ अष्टसहस्री =५, ८६, ११६, १५१, ३५३, २२६, २२६ स्रसङ्ग श्रसत्यतिपञ्चल १८३ यसद्तर 518 श्रमांप्रवाधिक ५३ श्वसाधनाङ्गवचन २२८ असाधारण २०२, २०३, २०५ स्रभिद 180-188 खस्पष्टता 300 आगमप्रकाश ८४ यागमप्रामाण्य ११३ यागमाधिपत्य १०१ साचार 3 बाबा[रांग] १२१, १७२, २२५ **चाचार्य** RE बाजीवक ४१, ४१, २७५ श्रात्मज्ञान १३० शासम्बद्धा 120 क्रासमबादी १६० वात्मा १०७, ११३, ११५, १२५, १४७, २३७ का स्वपरप्रकाश ११२-११६ श्वास्मीयभाव ५ खाध्याससिकता ४४ धाष्त्रिक्षात ११८ याच्यान्मिकविकास २६४ मार्ग्वाक्षिकी २६६ Apte's Sanskrit Diction ary 235

91414 ग्राप्त बाप्तमी[मांसा] ११६, १२६, १३३, १५३, २१३ श्रायंजाति का लक्षण २३४ यार्यदेव २७२ आयरशित १७६ धार्यसंस्कृति 234 की जड शासम्बन १०७ यालोक 915 शासोचन ७२ आर्वाश्यक निर्मिक्ती १२६, २५०, २५६, २६० आश्रयासिख २००, २०६ ब्च्हायोग 263 इन्द्रिय 343 विषयक दार्शनिक सत १३४-१३६ इन्द्रियाधिपस्य १०१ इष्टविचातकत् २०१ 34 इस्लाम Indian Psychology: Perception 33, 140 ईश्वर १२८,१५५,१५८,२५४, २५८ ई[रवर] इ[प्याकृत] कारिका १०६, १६३, २५8 इंस्वरदर्शन २५ ईंश्वरवादी १२२, १२३, १२६ ईसाईचमें १५ ईस 223 डहा 303 530 द सार 538

उत्तरमीमांसा ३ उत्तराध्ययन १४५,१५१,२४५,२४६ 110, 148, 145 उद्यनाचाय ददारता 355 उदासीन 353 उदाहरख उदाहरगाभास २०६-२१० उत्तोतकर ६६, १६०, १६२, १६३, १७७, १म४, २२६ उपनिषद् ५२, २३७, २७५ उपमान १७), १७४ उपबादिध १९७, १८८ उपायहृद्य १७६,२१६,२१६, २१६, 224 उपाळम्म २१४ वभवासिद २०७ उमास्वाति ७६, १४४, १४५, १७३, 588 उववाइंस्च २४५ १७२, १७३ ऋग [बेद] १४१, १७२, २३८, २४० ऋष्ठसूत्र ५६ १३२, २१२ ऋषम 80 एवम्मृत क्टो[पनिषद्] ११३, १७२, २४० क्याद ११०, १८४, १६७, २०२, क्याइस्त्र १५०, २०४, २०७ २१३, २२३ बाद, जरुप, वितण्डा ६२ कथापदित २१३ 'कथापद्धतिनुं स्वरूप' ६२ कन्दली ७५,१२३,१२६,१५१,१६०, 141, 148, 144, 148, 140

कन्याशिचा ३ ४ कपिंख 120, 212 कवीर 284 कमलक्षील १४९, १५२, १६० कतंत्र्यकर्म ६ कमकापद 585 कमफल 180 क्मयोग 255 कर्मसिद्धान्त १४८ 中侧 करपना 300 कल्पनापोड 191 238 मामशा ह कारण 155 भौर कार्यलिङ 1३० कारिकावजी 995 कार्य 9 44 कार्यनिक्र 190 कालातीत व्यम, २६३ काखापहाक २७ कालिदास २३३, २५६ कालिदासकृत कुमार[संभव] २७२ काञ्चनुशा[सन] ३१ काव्याटकार १६० कुण्डलमाम Series Series 584 **डमारिक** E4, E4, 94, 904-१०७, ११३, ११८, १२३, १२६, १२८-१३१, १४४, १४६, १५६, 141, 147, 148, 145 कसान ३

कृष्णमृति ४० केटेलॉगस केटेलोगोरम् २५० केवलदशंन १५० केशव [ सिअकृत ] तर्कभाषा २२२ कैवस्य 900 कीपांतकी २४० 事目視 3 किया 184 कियामार्ग रेरे व क्लोशावरण १३२ क्षामङ 300 झिक्क १४८, १४९ क्षानियकुण्ड ५१ क्षेत्रसमास टीका २६३ सण्डन[सण्डसाध] १७, १८, १०१, 298 खण्डनमण्डन २२१ खानपान 夏智 गंगेश ७५, ६६, १७३, १७८, १८०, 159, 198, 184 नासा ५= गर्चा ५६ गदाधर ३५५ गमक 350 गम्ब 350 गमकभाव १८० गावाधरप्रामाण्यवाद् १२४ गोंधीजी २४, ५० मर, २३३, २३५, २४४, 288, 204 गीतारहस्य २३० पुषा १४३, १४५, १४६ सन्दावं १४४

समुदाय १४४ गृहस्थाक्षम ३८ गृहीतप्राहि १९= गोवन्द २६३ गोभिजगृह्यसूत्र ३१ गोरक्षपञ्चति २४४ गोरक्षशतक 588 गोशालक 80 गीतम २०२, २४१ गीतमसूत्र 503 मांस 有二 घेरण्डसंडिता २४४ चतुराधम ३८ चतुब्युंह २५२, २५३ चतुःशतक २०२ चन्द्रगुप्त ३५,२७० चरकसं[हिता] १५५, १७६, २१३, २१५, २२१, २२२, २२४, २२५ चाणस्य 101 चारविटस्की १८४ चारित्र 583 चारिसंजीवनीचार २५० चार्वोक ७१, ८२, ६३, १००, १०१, 124, 144, 208 दर्शनका इतिहास १०० विस्तृतिनिरोध २३१ चित्सुची 80 चिन्तामणि १८०, १९४ चिन्ता[मिख] गादा[चरों] १८०,१८। चेतन 242 चेतना का स्वरूप २२ व्यक्त २१५-२१७

हान्दोग्य २४० जगन्नाथ २७, १६ जयंत १३७, १४६, १६०, १६२, 158, 154, 191, 199, 154, १९८, २०१, २०६, २१६, २२६ जय २२७, २२६ जयराशिभट्ट ७६, ८१, ८५, १०३ जरबोस्त 535 सल्य ३२-३७ जलपङ्ग्वता ६६ जवाबदेही के खनेक प्रकार १३ 100, 218-218, 238, २२५, २२७ मुखनात्मक कोष्ठक २१३ जिजीविपा ३, ४ मुलक धमरखबृति ६ जिन १३० जिनमङ् १४४, २४६ जिनविजयजी ८० जीवनदृष्टि २६ में मीक्षिक परिवर्तन २६ बीवनशक्ति २० का स्वरूप २२ के तीन अंश २३ जैन ३, १५, ३८, ४१, ४२, ४५, ४६, ५८, ७४, ७५, ८१, ६६,

१६७, १९८, २०२, २०६, २०८, 208, 212-288, 288, 280, २२१-२२३, २२५, २२६, २३३, २३८, २४५-२४८, २५२, २५३, 200, 208 बैनग्रन्यावति २४६, २४९ वैनतर्द्धवातिक मध **बैनदर्शन बैनपरंपरा** वैनेतर १६७ वैभिनी 383 जैमिनीय १५०, १५५, १७२ वैभिनीयन्या[बमाजा] १७२ र्वेमि[नीय] स्[ब्र] १२२, १६२ श्चान ११०, १५१,१३५, २३६,२४२ की स्वपर्यकाशकता 110 श्रीर योग २३५ ञ्चानदेव २४४, २४५ ज्ञानबन्तु २३६ ज्ञानबिन्द् ७६, ७७ ज्ञानमार्ग २७, २८ ञानयोग २६६ ज्ञानविमल २५० ज्ञानार्णेंच २६७ ज्ञानी २३६ ज्ञानेश्वरी २४४, २४५ ज्ञेबाबस्ता १३२ टैगोर ३१, २३४ 3 राख तस्वचिन्तन का विकासकत ६ तस्ववि[न्तामिंग] १२३, १२४, १७८ त्रविकाय

तत्त्ववै[शारदी] १६७ तत्वसं ग्रह, नद्द, ११६, १२३, १२४, १२६, १२८-१३३, १३१, १४२, १४८, १४६, १५३, १५७, १६०, 141, 144, 144, 100, 158, 154 तस्वार्थभा व्यो १३४, १३५, १३७, १४३, १७३ तस्वार्धभा[व्य] टी[का] ७२, ७६ तस्वार्थरतो कवातिक । १२०, १५४, १६१, १६२, १६५, १७७, २१६, २१५, २२३, २२६, २२८, २२६, २३ ह तत्वार्यस् म ७३, ७४, ६८, १२०, १४५, १५६, २३३, २४३, २५३, それを一を草を तस्त्रो पष्त्रवसिंह ७६, मर, मर, दर्, द७, १८, १०४, १०७ परिचय 명은, 독리 विषय परिचय १०४ €0, E3 तथागत संयागत बुद्ध ३८, २०३ 200 राष्ट्रका 783 तन्त्र तन्त्रवा[तिंक] १३०, १५६, १६७ त्तप के विविध प्रकार ३३ - याद्य お重 तपोवन तक १७१, १७२, १६० तकंगाया ७०, १५३, १०८, १०३ तकवाद १४८ तकंशास २१२, २१४, २१६, २२५

वहिंच 60 ताल्यर्थ[टीका] १९७, १२२, १३६, १६१-१६४, १६८, १७१, १७३, 100, 154, 158, 180, 218, 272 तीर्थंकर 198, 208 त्काराम 3.4 तेरापंथ 8= वैचिरीय २४०, २४८ जिपिटक 44 दशाँन ६३, ६७, ७२, १०१, २३१ श्रीर संप्रदाय वास्त्र का विशेषार्थ 37-33 के चार पक्ष 301 का श्रय 231 द्रश्वैकालिक २४५, २४६, २६० नि[बुक्ति] १८२, १८३ दाशंनिक साहित्य शैंबी के ५ प्रकार ६७ दिगम्बर-स्वेताम्बर ८८, १८२, १८६, १९२, १६८, २२६, २२७, २२३ दिगम्बरीय १८७ दिल्नाग ९६, १०५, १०६, ११८, १५२, १६०, १६२, १६३, १७६, 100, 180, 204, 200, 212, २१४, २१८, २२५ दिनकरी 395 दोक्षा बालवीका ३१, ४१ उद्देश्य दीवनिकास १००, १०१, २४३ ब्यवाद्यवामास २१३, २१४, २१=, 334

353, 353, 364 द्रष्टान्ताभास २०७, २०८,२१०,२११ द्ध देवस्वि ७७, स्म, १२०, १४५, 142, 148, 100, 101, 154, १मम, १६३-१६%, २०६,२२३ चसेन फिलॉसॉफी श्रॉफ उपनिषद २४० द्रब्य-गुल्-पर्याय १४३-१४६ इन्यपर्यां यात्मक 985 इब्बप्य प्रवाद द्रव्यपर्योगास्मकवाद १४८ जन्याधिक 184 **डिस्पता** 140 धर्म 31, 199 की व्यावयाचे ३ का बीज और विस्तार ३ का बीज जिलोवियामें की श्राप्ता और देह और संस्कृति चौर बुद्धि 94 के दो रूप 93 इंसाई 雪地 24 **डस्खाम** हन 94 तारिवक-स्थावहारिक 14 सत्यादि 14 धौर विद्या का तीर्थ 'वैशाली' ४३ धीर धन 52 धर्मकीर्ति ८५, ८१, ९६, ९०५, 104, 116, 119, १२%, 142, १६०, १६३, १७०, १८८, १६०, 191, 193-164, 190, 199-

२०१, २०४, २१३, २१४, २२५-255 धमें जवाद 174 धर्मविन्दु २५३ धर्मधीन का स्वरूप धर्मस्यापार 231 घमसंप्रहराो 283 धर्माधर्म 124 धर्मानन्द कीशाम्बी २४६ धर्मोत्तर १५२, १५४, १६५, १८३, 音楽習 चर्मोत्तरीय १६० 60 चवना घाराबाहिकज्ञान १६३-१६६ धार्मिक ₹4, 88 धोलका ६० ध्यान ४३, २३३, २४६,२४७,२४६, च्यानशतक २४६ ध्यानसार 국왕도 04, 708 100 नैगमादि ५३ नयवाद 电量 नरपाल Co न्ध्यन्याय 自由地 नक्यन्याययुग १७८ नागार्जन ३५, ३७, १७६, २५७ नागोजी 2.8 नायसंप्रदाय २४५ नानक 80 वास्तिक १०१ निवेष 183 निगम ५९

निग्रह 250 निग्रहस्थान २२५-२२७ निस्यवाद १४१ निदर्शन २०६ निदर्शनाभास २०७, २०६ नियतसाहचर्य १८१ निर्राष्ट्रवरवाद निग्रन्थनाथ महाबीर ३८ निखंब 350 निर्धाति 250 निर्वाधत्व 115 नियंक्ति १६२, १६३ निविकस्पक ७४, ७५, १५७, २३१ निहॅसुकविनाश १०७ 154 निवेचसाधक नेत्रजन्यज्ञान २३१ नैयायिक १०७, १२२, १३३, १५५, 162, 909-103, 100, 157, 1=8, 190, 194, 222, 222, २२५, २५२, २५६, २५८ नैरासम्बदशंन १६२ न्याय ७२, १०५,१०६, १७०,१७५, 120, 212, 221, 224, 220, 808 न्यायकलिका २१३, २१५, २२८ न्यायक्म दचन्द्र ६७, ७०, ११७, ३६४, ३६= न्यायकु[सुमाझली] १२३ न्यायदर्शन १०६, १०६, २३३,२४१ न्यायदर्शनमा[प्य] २४१ न्यायप्रविशो ६=, १६०, १०७,१=४, 187-184, 198, 180, 198, २०१, २०५, २०७, २००, २११, २१४, २१८, २१४, २२४

न्यायबिन्द्रो पर, इप, ११८, १५१, 148, 144, 140, 144, 100, 122, 124, 122-161, 189-२०१, २०४-२०६, २१०, २१२, 412 **超**酮 343 न्यायमा (ध्यो ३१, ११६,११७, १२२ 180, 141, 152, 188, 212, न्यायम[जरी] १२३, १२७, १३६, 788, 340-348, 34E, 300-7.02, 154, 180, 185, 700, २०१, २०५, २१३, २२६ न्यायमुख २१३, २१४, २१८, २१६ ₹05 न्यास्यास्य न्यायवा तिक ११६, १६०-१६३, १७७, १८४, २१३, २२१ न्यायवि[निश्चय] १२०, १६३, १७७, १७८, १६६, १६८, २०६, २१३, 734 टी का ११६, २२६ न्यागद्वि १७२ न्यायवैशेषिक ७४, ७५, १०२,११६, ११७, १२२, १२५, १२६, १३७, 181, 188, 186, 141-142, 144-144, 148, 148 न्यायसार १२०, १५७, १५८ १७८, १६७, २००, २०१, २०५, २०६, 205

न्याया बतारी ११४, ११६, १५६, 140, 141, 100, 100, 154, 124-120, 204, 204, 212, 只在天-9毫昧 पञ प्रवासंता 824 2.三号 पश्चसस्व 255, 200 पद्यानास 老養養 प्रधावस्त 2 程度 THINE प्तज़िब १३४, १४४, २३१, २४८ की इष्टि विशासता २५५ पतज्ञजो 243 पत्रपरीचा स्स्व 803 पद पबुमावती १८७ 550 परप्रकारा 280 परअस्यहा परप्रस्यक्षवादी ११६ 1538 परमाण परमात्मतस्य २३५ पराजय २२७, २२६ परार्थानुमान १९५, २००, २१३ के अवसर्व १८१ परिचाम \$88 一発見を परिषामनाद परिगामनिस्यवाद १४१ परिवर्तनीय वात 養養 परी[झामुख] ७७, ११९, १२४,१५३, १७८, १८१, १८२, १८८, १८६, १३३, १९५, १९६, ११%-२०१ その表

परीस रसिक्सास ७२, ६१

परोक्ष ७४, १५६, १५८ परोक्षज्ञानवादी ११३ वर्षांच \$ #8-1 #B वयायाधिक पहनावा 12 पाणिनिस् च १००, १३३, १७३ पार्वाञ्चल महाभाष्य दर. १४४, 東田市 पातञ्जलयोगसञ्च २४७ पातक्षलयोगसूत्रवृत्ति २५० पान्नकेसरो १८७, २२५ ₹44, ₹5€ पागस्वामी पाम्बोहिक 63 षार्थसारचि १५२, १६४, १८१ वादवनाय 284 पुनर्जन्म ६, ६७ पुरातस्य ६२, ९७, २१३, २७५ प्रस्थार्थ 26 पुस्तपाद १३७, १३५ প্ৰাথস 243 प्वमीमांसा ३, १०३, १३७, २७२ पर्वमीमांसक ७४, ७५, १२५, १३३ वृर्वसेवाहाविशिका २५७ यौरागिक ₹04. ₹05 प्रकरणप जिका १११, १३९, १५१, १५5, १६०, १६४, १६5, १5१ अजापति अतिला 925,823 अतियेव 558 प्रतिसि २६८ PROPERTY. १५५, १७६, १८४ सांस्थवहारिक 98 बौद्धों का सक्षय १६० मीमांसङ बहुब 242

सांक्य का लक्षण १६६ प्रत्यभिज्ञा १७० अभाकर मण, १०६, १०७, ११६. २१७, १५८, १६२, १६७ प्रसाचन्द्र ६१, १४६, १५४, १६६, १८२, १८६, १९८, २००, २०६, २२६, २२७, २२३ प्रसावकचरित ९१ प्रमाण १५२, १६७, १६७ बाचवों की ताब्कि परंपरा ११७ का विषय 285 प्रमाणचैतन्य १५७ प्रमाणन[यतत्वालोक] ७२, ७७, १२०, १२४, १४५, १५३, १८९, १६५-१९७, २००, २०१, २११, २१३, प्रमास्य रोचा १२०, १५४, १७८, १म६, १मह प्रसागकल १५१-१५४ प्रमिखीमीमिसा ७८,१४४,१५८, ₹६१, १७१, १८०, १६०, १**९९.** 222, 212, 220 प्रमाख्या तिंको ३८, ११८, १२८, १३२, १४२, १६**६,** १८ २ 284 प्रमाणसं ब्रह् १८८, २२३ श्रमावस मुचयो ११८, १५१,१६०-283, 208, 200, 258, 223, 会を書 प्रमाणस सुरुवय हो का ११८ प्रमागोपव्सव १०३ प्रमेवक सलमातंब्द । ७७, १६१,१६५, १०७, १८७, १८६, १६८, २०६,

२१३, २२६, २२७, २२९

प्रसेवर[स्वमाला] १८१ प्रवतकतान प्रशस्तिपादी १६८, १८६, १९३, १९७, १६८, २०१-२०५, २०७. २००, २१२ प्रशस्तिपादभाष्य । १८, १२६, १५७, १७५, १८४, १९२, १६३, १६७-१६६, २०१-२०५, २०७, २०५, 281, 282 प्रश्नोत्तर 355 प्राचाविमस्य १९० वासावय रवतः या परतः १२२-१२४ थी दीकनाग बढिस्ट खॉबिक २२५ मेम पक्तिबार खिलजी २० रेशम, रेकर, रेक्श वस्तीर्भा पद्शना 20 बन्ध-मोख 180 वळ वाष्ट्रवत्न T 15 वाउस बादरायख २७२ वाधविवर्जित ११९ बाधित Biographies of the words and the home of the Aryans ?34 बालदीका ३८ के उद्देश्यों का विचार धर की असामियकता वाद्यार्थविकोप 200 बिन्द्योग

सहार

का सहस्व '५५ बोजक २१५ ब्रुट २४, १३०, १३५, १७२, २४६ बुद्वीनासारसंप्रह २४९, २५३ वुवि 280 विवस्ट जॉ जिक ११९, १७६, १८४ बुहती 220, 227, 252 बृहतीप[जिका] 多星品 वृहदार व्यक 200, 233 बृहद्द व्यसंग्रहरीका ब्रहस्यति =२, =३, ३६, १०१ वृहित् स्वयं भूस्तीमा ११९ बेचरदास ७१ बोच २३१ बीद्ध ३, १५, २२, ४०-४२, ४७, ४१, ५१, ७४, ७७, ७८, ८१, EE, 104-100,11E, 121-123. १२५-१२८, १३१, १३४, १३५, 120, 128, 281, 182, 180, १४८, १५०-१५५, १५७, १६०. १६२, १६३, १६५-१७१, १७३-१७८, १८२, १८४, १८६, १८६, ₹ € 0, 1 € ₹, 1 € 4, ₹ € 0, 1 € ₩, २०२, २०४, २०५, २०७, २०८, 252, 258, 250, 210, 225, २२३, २२५-२२७, २३३, २३८, २४६, २५३, २६६, २७४ 四回 जहाचर्य 平章者 अक्रमुत्र १३, १०२, २४१ बह्मसुसमाध्य 543 प्रसादी - 585

व व्यस्त्र शास्त्रस्मा व्य

१२८, १३० ब्राह्मण ४२, ६३,१३०,१३१,२१३, २१४, २१४, २१६, २२५, २२७ संवित 585 मग बतीस्त्र] ११३, १२१, १४२, १४५, २४६ भगवद्गीता 국왕도 भवन्तमास्करबन्ध २६३ महबाह १मर, रद् मतहरि E8. 108 भवदेव 288 भागवत २४३ भागवताचा उपसंहार २३८ भामह 160 भारतीय विद्या = 5, 109 भासवंज १५७,३५८, ३०७, १६७, 194, 204 ₹३4, १४३ स्तवादी १०१ 80 मवितम[निकाय] १२८, १७२, २४३ सतिज्ञान १७३ E3 मच २३१, २४७ मन विशेष विचारगा १३३ मनापर्यंय १५७ मनुस्मृति २३३ मनोरप 5 E 8 गमन 14 महिषेण 20 महापरमण ४७ महानिबांखतम्ब २४३ महाभारत ३९, २३३, २३८, २७३ सद्वाभाष्य 33.2

महायान महाबीर २४, ४०, ४३, ४६, ५२, 112, 124, 120, 180, 102, २४५, २६६ महेन्द्रकुमार ६७,७०,६० माठर[कृत सांस्थकारिकावृत्ति] १३५. 128, 104, 128, 182, 180, 188, 209, 20E माशिक्यनंदी ७७,११९,१२०,१५३, 144, 141-844, 144, 244, १६३-१९५, १९८, २००, २०६, 202 माण्डक्यकारिका ३= माधवाचार्य १०३, १२३, २७४ माध्यमिककारिका ९५, ९९ मानवर्जावन के चार संबन्ध ४३ भागसञान १७१ मालविषया दलसुसभाई ६० माखविकारिनमित्र मिलि[न्दपण्डो] 328 मीमांसक १०२, ११७, १२२, १२६, 17=, 179, 121, 141-142. 144-140, 152, 158, 154, 144, 100, 101, 102, 104, 104, 151, 152, 154, 198. स्वह, स्वय मीमांसा १०५, १०६, १६७ मीमांसादशंन ३७५ मीमांसारलो[कवार्तिक] = ५, ९६, 375 775 मीरांबाई ४० मुक्ता[क्ली] १३७, १५८, १८५

मिक्ति मुक्त्यद्वेषद्वात्रिशिका २६४ सुण्डको पनिषद् 141 3, 223 सहस्मद 284 म्लाचार २३४, २३५ मेक्सम्बर २२३, २३७, २४१, २४२ मोच 4, 21 मोह 123 पानट यशोबिजय ७७, ९६, १५९, १७८, १७६, २४७, २४८, २५०, २५७, २48, २६२ यज्ञो(विजयकृत)बादहा श्रिमिका 295

याज्ञबल्स्यस्सृति 933 युक्त्य[नुशासन] १४८ वृधिष्ठिर २३३, २४३ 88, 120, 140, 921, २४६, २५२ योगकस्पद्रम २४४ योगतारावर्ता २४४ योगदर्शन २३१, २४२ योगद्रष्टिसमुख्ययं २४६, २४७, २६२-348 योगनिजय 구독급. योगनिबन्ध 588 योगप्रतीय २४६ योगविन्द् २३%, २४६, ३४७, २५७, ₹53-₹5% योगबीज २४४ योगमा व्यो १२७, १५५ चोगवासिष्ठ २३३, २३६,२३७,२४३, 284 -बोगविद्या २३०

योगसङ्गर्थ २३० योग के प्राविष्कार का क्षेत्र २३२ व्यावदारिक और पारमार्थिक २३३ 230 दो धाराप का साहित्य २३६ ज्ञान एवं योग का संबंध २३५ म्रा० हरिभद्ध की देन २५३ योगविशिका २३१, २४६, २४८, 243. 244 योगदातक २४६ योगशास्त्र २४५, २४७ विशेष परिचय 540 की टीकाएँ रूपर जैन से तुलना २५६ 385 योगमार बोगस्ब १२०,१४४, १५६,२३१ २३८, २४१, २५६-२६१ योगसेन 188 बोगांग २४१, २४४, २४७ योगाचार ११३, १५२, १५४ योगावतारद्वाविशिका २६२ 老地區 चीनिाप्रस्थक्ष बोगी 236 रबुवंश 233 रत्नमण्डन रत्नाकरावतारिका २०० रविशंकर महाराज ३१ रसगंगावर ६६ राककेलर を言 राजकीय ३५, ४६ श्रीर धर्मसंच ५२ रामकृष्ण 80 रामचन्द्रवी 233 रामतीर्ध

. 88 रासानुज ==३. १५७ रामायण १०२, २३३ लक्षणसार ५० लवीय[स्वय] ७२, ७७, १४१, १५३, 148, 103 बिस्ह्यी ५३ बिच्छबाड ५७ 158, 154, 155 जोकमान्य तिज्ञक २३० बोकायतिक 303 नोर्ड एवेवरी 231 खोर्ड मोर्जे 3 जीकिक प्रस्वक्ष १५६ वर्षमान १३२, २१२ वर्ष १०७ =1 वह्नम वसिष्ठ २३३ वसुबन्ध 114, 100 वस्तु १४२ **विस्तृत्व** को कसौटी १४७, १५० वस्तपान Eo · वाक्यपदीय = २. १०६ वाबस्पति १३७, १४९, १५२,१६०, 142, 144, 148, 144, 100, 101, 102, 100, 128, 128, 马子是 वास्यायन १६,११७,१८३,११४,२२६ बाक्यायन माध्य १८, १७७ 87-94, 294, 221-**२२३, २४७** बादक्या ३६ बाह्याजिशिका १६, २१५, २१७

वादन्यास १४८, ११६, २१५, २१५-355 वादविधि 315 वादाएक 714 वादिदेव देप, १८२, १८३, १६७, १९८, २००, २०६, देखो देवस्ररि वादिराज 201 वादोपनिषद्द्वात्रिशिका २३२ वार्षगण्य १०६, १६३ बासदेव शासी सम्यंकर २५१ विकल्प 184 विकल्पज्ञान १६६, १७३ विकल्पसिद्ध १६४ विकास का मुख्य साधन विक्रमादिस्य २०० विग्राकथन २२1 विग्रहासंमाणा २२१ विप्रहें व्याचितिनी ३५ विजिगीपुक्या २२१-२२३ विज्ञानवाद १०२, ११६, १२१ विज्ञानवादी ==३ वितण्डा १२-९६, २२१ 88 विद्याम्मि ५५ विशा ४३, ५० विवाकेन्द्र ५६ विवानंद ६५, ६६, १२०, १९% 148, 188, 100, 158, 155, १८६, २२६, २२७, २२६ विधवा विवाह ३४ विविसाधक १५५ विनिधयमहामात्य ५१ विन्ध्यवासी १६३

विमृतिया विरुद्ध १३७, २००, २०३ विरुद्धाव्यभिचारी २०२-२०५ विरोधी विवाद 221 विशद う場本 विद्युद्धिमार्ग १३४, १५७, १५१ विशेषाविश्यकभाष्यो १४४, १७४ विश्वनाध BM विश्वास विचानितस्य Stem. विषयष्ट्रेविच्य विषयाधिगम विष्णु 130 विष्णुपराण 901 बीतराग 223 चीये 23 284 वद वेद ३, २६, ३३, १२२,१२३,१२५, 120, 144 बेडग्रामाण्य १२२ वेदान्त ७५, १०३, १२५, १२७, १३६, १४१, १४६, १५६, २३३, ३५२, २७०, २७५, २७८ वेदान्तपरिसाषा १५७ वेदाशामायन 325 वैदिक १५, ४७, १४६, १५१, १५३, 180, 100, 104, 100-108, २०२, २०५-२०६, २१२, २१३ वैद्यक २१३, २१४, २२१, १२५ वैधार्य १६६, २०७, २०६ वैवाक्त्या १०५, १०६

वंशस्य मानवमात्र का तीर्थ ४३ वैशेषिक १०७, ११६, १६६, १५५, १५६, १६८, १७४-१७६, १८४, 140, 140, 208, 204, 237, २५२, २५६, २५८, २६६, २७४ बेरोपिक दर्शन २४1 बिशिषिक स् [स] १२६, १३३, १३३, 149, 155, 156 180, 781 80 वयाव क्यकि व्यतिरेक १९०, १९१ ध्वभिचार २०४ स्यवसायात्मक १२० ब्यवसिति 148 ME क्यवहार **स्थापक्षम** 150 ध्यासि १७३, १७६, १८०, १८५ व्याप्यधर्म १६० ध्यावहारिक ५३ ब्वासमाध्य १४४ शंकर ७४, दर शंकर दिग्विजय ३९ शंकर स्वामी 818 शंकराचार्य ८६, ९६, २५१ शतपथ बाह्यच ३९ 44, 152 शब्दशास्त्र २३४ शब्देन्दुशेखर ६६ शंकरभाष्य ६५ शंकरवेदान्त १०२, १५७ शास्त्रीपी २म

शाक्कतल २३३ शान्तरक्षित =६, ११८, १२३, १२४, १२=, १२६, १३१, १३२, १५२-148, 150-162 शान्तिस्रि ४५, ९३ बादि वेसाल ९१ शाबर भाष्य १६, १२२, २२५, १३०, 142, 102, 104 क्षाब्द १७४ शालिकनाथ १५८, १६०, १६४,१८१ शासदी पिका 195, 198 ज्यास्त्र योग 255 शास्त्रया[तीसमुखय] २४८, २४३ शास्त्रास ४२ शासीय परिमापा और बोकजीयन ५८ शिवसंहिता 588 शक्ष्यान でない समचन्द्र शुन्यबाद १०२ जान्यवादी =3 शोब १७ श्रद्धा २३१, २३६ श्रद्धान ७२ श्रमण २१३ श्रीधर १६०, १६४, १६८, १८४ श्रीहर्प धति 950 श्लोक [वार्तिक] न्याय [रवाकर टीका] ११६, ११८, १२२, १२३, १२६, 1२६, १३०, १४४, १४६, १५१-148, 168, 164, 101 रवेताम्बर दिगम्बर ७२, ७६, ७७, 118, 120, 154, 100, 108,

२१= देखी दिगम्बर-खेताम्बर श्वेताश्वतर २४०, २७३ पटचक निरूपमा २४३ षट्व दशनसमुद्धय] ८४, ४०, १०३. २३२, २७४ गुणस्वदीका ६० योडशक २४६, २४८, २६३ संबद्धनात्मक संकल्पशक्ति समह ५९ संघगाज्य ५३ संबसंस्था ४० संन्यास 3= संपदाय 長二 संबंध चार ४९ संयोग १८० संबोगी १८८ संस्कृति ३९ और धर्म ६ सम्त संस्कृति ३६ सत्ता ७३ सत्तायोग १४२ सत्त्व १४२ सद्धमंबाद २२१ मन्तवाल स्वन्त्र । न सन्दिग्ध २०१, २०६ सन्धायसंभाषा २२१, २२२ सचिक्षं १०७, १५२ सन्मति ७९, ८५, १२०, १४८, २१३ सम्मति टोका ७६, ७७, ३२०, १४६, 167, 105, 150 सपञ्चसख १८४

समन्तमद्र ६६, ११६-१२१, १६२. १४६, १५३, १५४, २१३, २७२ समभिक्ड ५९ समराइच चडा २६६ समवाय समवायांत 588 समवाची 355 समाज 20, 32 'समाज को बदलो' ३० समाधि 230 समाधिरात 292 समानीचक 5.0 समाजीवना 5.5 सम्बागा 1991 सर्वजवाद 254-335 सर्वदर्शनसंबद्ध ८४, १०१, १०३, १२३, १४०, २५४, २७४ सर्वपार्षद २१२ सर्वार्थ[सिब्बि] १३५, १३७, १५८ सविकल्पक ७४, १५७ सम्बंभिचारी २०२ सांगय 21,47, 42, 34, 104. 100, 172, 170, 127, 120, 185, 188, 158, 150, 164, 148, 148, 840, 752, 248, २५५, २६६, २७४ सांख्यकारिका ६८, १२३, १५५, १५५ 144, 142, 164, 162 सांख्यत चिकीसदी १५१ सांक्यवर्शन २३३, २७१ मांध्यपरिवाजक ४० सांख्यमिकवा २४८ सांख्यकोग ७२,७५,१०२,१२५,१३१, 281,148,140

सांख्यस त्रि १५५, १६३, २४३ सांप्रदाविकता अने तेना प्रावाओं ने दिग्दर्शन ९७ सांच्यवहारिक १५६ ₹७, ७२, सावास्त्रास साधगा 938 साधनाभास 388 साधस्यं १६६, २०७, २०= साध श्रीर सेवा ४६ 海河等 साध्यसम Van सामर 989 सामध्ययोग २६६ यामा जिक 99 सामान्यावदीध विशेष विचार ७२ सामदायिक पृत्ति १ सारनाथ 45 सिब्रान्त चन्द्रो दय ११८ सिबसेन १६, ११४, १११-१२१, 137, 184, 184, 143, 148, 142-160, 100, 124, 184-190, 204, 206, 209, 212, २३५, २३७, २२२, २६६ श्रीर जैन दार्शनिक २०४ भीत सर्वदर्शनसंद्रह २०४ आदि जैन तार्किक २७० खावि जैन कवि श्चादि जैन स्तुतिकार २०० भारा जैन वादी 503 सिद्धसेनगम्बद्धस्ति ७६ सिद्धास्त संहिता २४५ सिव्धि विनिधय ६५

सिद्धि निषय है का = 0, 213, 221 सि. वि. राजवाडे २४६ सीमन्बर १८० सुवारक १३ सरगह १०३ सहीरीया संविये २४५ स्यक्तांग १००, १४१, २४५ स्ववार ५९ सेकेंद्र बुक्स ऑफ भी इष्ट २३% सेरवरवादी सोकेटीस २४ सीबान्तिक ८३, १५४ स्कल्ग्स २७० स्थानांग २४६ स्पष्ट ३५३ स्पर्मा १०७ रफटा बामिबर्मकोपन्यास्या] १३७, 128, 140 स्काट १०७ स्वति १६३, १६५, १६९ स्मृतिब्रमोप ८५, १०० स्कृतिकामाण्य १६६, १६० स्याद्वादम[झरी] ३० E4, 24, 14E, स्याद्वादर्शनाकर 149, 147, 148, 105, 151-152, 15E, 18E, 19E स्वपरमकाशकता ११०-११२ रवपराचभासक ११६ स्त्रमकाना ११०, ११५ स्वयत्वका ११० स्वयंमूस्तीच २७२ संचगर 585

स्वसंवित्ति ११८, १५२ सासंबेदन १११, १५३ स्बमाव 1=8 स्वासामी ११५ स्वार्थव्यवसायात्सक १२० हंसविजयजी ७६ हरुयोग २४४, २५० इडयोग बदीपिका २३७, २४४ हरिसद मद, १०३, १४५, २३७, २४६-२४८, २५७, २६३, २७४ की योगमार्गर्मे नवी दिशा २६३ इिन्द्धमं १५ हेत १७४, १८०-१८५, १८६, १६४ के रूप १८४ के प्रकार १८६ हेत्रफलभाव १०० हेतुबिन्द्र ८०, १६५; १८४ विवरण ६० हेतुबि[न्डु डिंकिं। १६५, १७३, १७५ हेत्बिडम्बनोपाय ६७, ६८ हेरबासास १६०, १६७ २०६ हेसचन्त्र ७७, ११३-११५,१२०, १२३, १३२, १३७, १३=, १४२-184, 140, 128, 141-142, १६५, १६९, १७३, १७८-१८२, 164-187, 184-194, 186-200, 201, 204, 210, 211, २१८, २२७, २२९, २४७, २५०, 707 हेमचन्द्र-धातुपाठ २३० इसरा ब्दानुशासनस् १६५, २१२, **电影** 

## द्वितीय खराड

इएक प्रतिश्ची

## जैन धर्म ग्रौर दर्शन

निव प्रमां बांच दशन

# भगवान् पार्श्वनाथ की विरासत ।

----

[ एक ऐतिहासिक अध्ययन ]

वर्तमान बैन परंपरा भगवान महाबीर की विरासत है। उनके आचार-विचार की छाप इसमें अनेक रूप से प्रकट होती है, इस बारे में तो किसी ऐतिहासिक की सन्देह था ही नहीं | पर महावीर की श्राचार विचार की परंपरा उनकी निजी निर्मित है-जैसे कि बौद परंपरा तथागत बुद की निजी निर्मित है-या वह पूर्ववर्ती किसी तपस्वी की परंपरागत विरासत है ! इस विषय में पाञ्चात्य ऐति-हासिक बुद्धि चुप न थी। जैन परंपरा के लिये श्रद्धा के कारण जो बात ऋसन्दिग्ध थी उसी के विषय में वैज्ञानिक दृष्टि से एवं ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करनेवाले तरस्य पाक्षात्म विद्वानों ने सन्देह प्रकट किया कि, पारवेनाथ आदि प्रयंवती तीर्थकरों के ब्रस्तित्व में क्या कोई ऐतिहासिक प्रमाण है ? इस प्रश्न का माकल जवाब तो देना चाहिए था जैन विद्वानी को, पर वे वैसा कर न सके। आखिर को डॉ॰ याक्रोबी जैसे पाञ्चात्व ऐतिहासिक ही आगे आए, और उन्होंने ऐति-इसिक दृष्टि से खानबीन करके अकाट्य प्रमाणों के आधार पर बतलाया कि, कम से कम पार्श्वनाथ तो ऐतिहासिक हैं ही । इस विषय में याकोबी महासाय ने वो प्रमाण बतलाए उनमें क्षेत्र ज्ञागमों के ज्ञतिरिक्त बीद पिटक का भी समावेश होता है । बौद पिटकगत उल्लेखों से जैन ग्रागमगत वर्णनों का मेल बिठावा गया तम ऐतिहासिकों की प्रतीति इदतर हुई कि, महाबीर के पूर्व पार्श्वनाथ ऋवस्य हुए हैं। बैन ग्रागमों में पार्श्वनाथ के पूर्ववर्ती वाईस तीर्थकरों का वर्शन ग्राता है। पर उसका बहुत बड़ा हिस्सा मात्र पौराणिक है। उसमें ऐतिहासिक प्रमाखी की कोई गति अभी वो नहीं दिखती।

१. डॉ॰ याकीं : "That Parsva was a historical person, is now admitted by all as very probable."

<sup>-</sup>Sacred Books of the East, Vol. XLV, Introduction, pp. XXI-XXXIII

याकोबी द्वारा पार्श्वनाथ की ऐतिहासिकता स्थापित होते ही विचारक और गवेषक को उपलब्ध जैन आगम अनेक बातों के लिए ऐतिहासिक दृष्टि से विशेष महस्व के जान पढ़े और वैसे लोग इस दृष्टि से भी आगमों का अध्ययन-विवेचन करने लगे। फलतः कतिपय भारतीय विचारकों ने और विशेषतः पाकात्व विद्वानों ने उपलब्ध जैन आगम के आधार पर अनेकिबध ऐतिहासिक सामग्री इकड़ी की और उसका यत्र-तत्र प्रकारान भी होने लगा। अब तो धीरे-धीरे सड़ और अद्याल जैन बर्ग का भी ध्वान ऐतिहासिक दृष्टि से श्रुत का अव्ययन करने को ओर जाने सगा है। यह एक सन्तोष की बात है।

प्रस्तुत लेख में उसी ऐतिहासिक दृष्टि का आअय लेकर विचार करना है कि, भगवान महावीर को जो आचार विचार की आप्यातिमक विरासत मिली वह कित-किस रूप में मिली और किस परंपरा से मिली १ इस प्रश्न का संदोप में निश्चित उत्तर देने के बाद उसका स्पष्टीकरण कमशः किया जाएगा। उत्तर यह है कि, महाचीर को जो आप्यातिमक विरासत मिली है, वह पार्श्वनाथ की परंपरागत देन है। वह विरासत मुख्यतया तीन प्रकार की है—(१) संघ (२) आचार और (३) श्रुत।

यद्यपि उपलब्ध आगमों में कई आगम ऐसे हैं कि जिनमें किसी न किसी रूप में पार्र्वनाथ या उनकी परंपरा का स्वन हुआ है। परन्तु इस लेल में मुख्यत्या पाँच वागम, जो कि इस विषय में आधिक महस्व रखते हैं, और जिनमें अनेक पुरानी वार्त किसी न किसी प्रकार से वधार्य रूप में सुरिह्त रह गई हैं, उनका उपयोग किया जाएगा। साथ ही बौद पिटक में पाए जानेवाले संवादी उल्लेखों का तथा नई खोज करनेवालों के द्वारा उपस्थित की गई सामग्री में से उपयोगी अंश का भी उपयोग किया जाएगा।

दिगंबर-श्वेतांबर दोनों के प्रंयों में विश्वित है कि, पाश्वेनाय का जन्म काशी—बनारस में हुआ और उनका नियांगा सम्मेतिशिक्तर वर्तमान पाश्वेनाय पहाड़—पर हुआ। दोनों के चरित्र-विषयक साहित्य से इतना तो निर्विवाद मालूम होता है कि पाश्वेनाय का धर्म-प्रचार-चेत्र पूर्व मारत—खास कर गंगा के उत्तर और दिख्य माग—में रहा। खुद पाश्वेनाय को विहार श्मि को सोमा का निश्चित निर्देश करना अभी संभव नहीं, परन्तु उनकी शिष्य परंपरा, जो पाश्वापित्यक कहलाती है, उसके विहार चेत्र की सीमा जैन और बौद्ध प्रंथों के खाबार पर, अस्पष्ट रूप में भी निर्देश की जा सकती है। अंगुत्तरनिकाय नामक

२- श्राचारांग, स्वकृतांग, स्थानांग, मगवती और उत्तराध्ययन।

नीद बन्ध में बतलाया है कि, क्य नाम का शाक्य निर्वन्यशावक था। व इसी मूल मुत की अष्टकया में कप को गौतम बुद का चाचा कहा है। वप्य बुद का समकालीन कपिलवस्त का निवासी शाक्य था। कपिलवस्त नेपाल की तराई में है। नीचे की ख्रोर सबती नदी-जो बौद अन्धों में अचिरावती नाम से प्रसिद्ध है, जो इरावती भी कहलाती है - उसके तट पर आवस्ती नामक प्रसिद्ध राहर था, जो ऋजिकल सहटमहट कहलाता है। आवस्ती में पार्शनाय की परंपरा का एक निर्मन्य केशी था, जो महावीर के मुख्य शिष्य गौतम से मिला था । उसी केशी ने पएसी नामक राजा को और उसके सारिथ की धर्म प्राप्त कराया था । जैन आगमगत सेयविया ही बौद पिटकों की सेतव्या जान पडती है, जो आवस्ती से दूर नहीं । वैशाली, जो मुजफरपुर जिले का आजकल का बसाद है, और स्त्रियकुएड जी वासुकुरड कहलाता है तथा वाणिज्य-आम, " जो बनिया कहलाता है, उसमें भी पार्श्वापत्यिक मौजूद थे, जब कि महावीर का जीवनकाल श्राता है। महावीर के माता-पिता भी पाश्वांपत्थिक कहे गए हैं 1 उनके नाना चेटक तथा वह भाई नन्दीवर्धन ब्राटि पारवांपत्विक रहे हीं तो ग्राबर्य नहीं। गंगा के दक्किए राजरही था, जो ग्राजकत का राजगिर है। उसमें जब महाबीर धर्मीपदेश करते हुए ऋति हैं तब तुंगियानिवासी पार्वापत्यिक श्रावकों और पार्श्वापत्विक वेरी के बीच हुई धर्म चर्चा की बात गौतम के द्वारा

The Dictionary of Pali Proper Names, Vol II, P. 832.

एकं समयं भगवा सक्कें विहरति कपित्तवल्युस्मि श्रथ को वप्पो सक्को निगण्डसावगो इ० ॥—श्रंगुत्तरनिकाय, चतुक्कनिपात, वगा ५ ।

४. श्री नन्दलाल हे : The Geographical Dictionary of Ancient and Mediaeval India, P. 189.

५. उत्तराध्ययनसूत्र, झ० २३।

६. रायपसेगृह्य ( पं० बेचरदासजी संपादित ), पृ० ३३० छादि ।

७. देखो उपर्युक्त प्रन्थ, पू० २७४।

इ. १० देखो—वैशाली अभिनन्दन प्रत्य, पु० ६२; आ० विजय-कल्याणस्रि इत अमण्यागवानमहावीर में विहारस्थलनाम-कोप; The Geographical Dictionary of Ancient and Mediaeval India.

समग्रस्त ग्रं भगवत्रो महावीरस्स अम्मापियरो पासावविज्ञसमणोवासगा
 वावि होत्या ।—आचारांग, २, भावचृत्तिका ३, स्त्र ४०१ ।

मुनते हैं भे । तुंगिया राजग्रह के नजदीक में ही कोई नगर होना चाहिये, जिसकी पहचान ख्राचार्य विजयकल्या ग्यहरि आधुनिक तुंगी गाम से कराते हैं भे ।

बचे-खुचे छपर के श्रांत श्रांत्य वर्णनी से भी इतना तो निष्कर्ष इम निर्विदाद रूप से निकाल सकते हैं कि, महाबोर के भ्रमण श्रीर धर्मापदेश के वर्णन में पाए जाने वाले गंगा के उत्तर दक्षिण के कई गाँव-नगर पार्श्वनाथ की परम्परा के निर्मेथों के भी विहार-दोन एवं धर्मप्रचार-दोन रहे। इसी से इम जैन श्रागमों में बन्नतन यह भी पाते हैं कि, राजग्रही श्रादि में महाबीर की पार्श्वापत्यिकों से भेंट हुई।

खुद बुद अपनी बुद्धत्व के पहले की तपश्चर्या और चर्या का जो वर्ग्यन करते हैं उसके साथ तत्कालीन निर्मय आचार "" का हम जब मिलान करते हैं, किपलबस्त के निर्मय आवक यूप शास्त्र का निर्देश सामने रखते हैं तथा बौद्ध पिटकों में पाए जाने वाले जास आचार और तत्वज्ञान संकन्धी कुछ पारिमाधिक शब्द "", जो केवल निर्मय प्रवचन में ही पाए जाते हैं— इन सब पर विचार करते हैं तो ऐसा मानने में कोई लास सन्देह नहीं रहता कि, बुद्ध ने भले थोड़े

१५. पुग्गल, ब्रासव, संबर, उपोसघ, सावक, उपासग इत्यादि ।

'पुमाल' राज्य बीद पिटक में पहले ही से जीव-व्यक्ति का बोधक रहा है।
(मिक्सिमनिकाय ११४)। तैन परम्परा में वह राज्य सामान्य रूप से जह
परमासुत्रों के छाथ में रुद्ध हो गया है। तो भी भगवती, दशक्कालिक के प्राचीन
स्तरों में उसका बीद पिटक स्वीकृत द्यार्थ मी सुरक्तित रहा है। भगवती के
द-१०-३६१ में गीतम के प्रश्न के उत्तर में महाबीर के मुख से कहलाया है
कि, बीव 'पोगगली' भी है और 'पोगगल' भी। इसी तरह भगवती के २०-२
में जीवतस्त्र के द्यमिवचन—ययायरूप से 'पुग्गल' पद खाया है। दशकिकालिक
५-१-७३ में 'पोगगल' राज्य 'मांस' अर्थ में प्रयुक्त है, जो जीवनधारी के
शरीर से संबंध रखता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि वह राज्य जैन-बीद्ध
अत से भित्र किसी भी प्राचीन उपलब्ध अत में देखा नहीं जाता।

'श्चासव' और 'संबर' ये होनी शब्द परस्पर विरुद्धार्यक हैं। श्चासव चित्त या स्थारमा के क्लेश का बोधक है, जब कि संबर उसके निवारण एवं निवारखोपायका। ये दोनों शब्द पहले से बैन-स्थागम और बीद पिटक में समान

१२. भगवती, २, ५ ।

१३. भमग्रामगवान्महावीर, पु० ३७१।

१४. तुलना—दरावैकालिक, ग्र० ३, ५-१ ग्रौर मन्भिप्तमनिकाय, महासिंहनादसुन ।

ही समय के लिये हो, पार्श्वनाथ को परंपरा को स्वीकार किया था। अव्यापक धर्मी नन्द कौशास्त्री ने भी अपनी अन्तिम पुत्तक 'पार्श्वनाथाचा चातुर्वाम धर्म' (पूरु २४, २६) में ऐसी ही मान्यता स्चित की है।

बुद्ध महावीर से प्रथम पैदा हुए श्रीर प्रथम हो निवांग प्राप्त किया। बुद्ध ने निर्मांथों के तपःप्रचान श्राचारों की अवहेलना की है, श्रीर पूर्व-पूर्व गुरुओं की चयां तथा तत्त्वज्ञान का मार्ग छोड़ कर अपने अनुभव से एक नए विशिष्ट मार्ग की स्थापना को है, चहरय और त्यागी संघ का नवा निर्माग किया है; जब कि महावीर ने ऐसा कुछ नहीं किया। महावीर का पितृधर्म पाश्रांपत्यिक निर्मयों का है। उन्होंने कहीं भी उन निर्मांथों के मौलिक आचार एवं तत्त्वज्ञान की जया भी अवहेलना नहीं की है; प्रत्युत निर्मांथों के परम्परागत उन्हीं आचार-विचारों को अपनाकर अपने जीवन के दारा उनका संशोधन, परिवर्षन एवं प्रचार किया है। इससे हमें मानने के लिए बाव्य होना पड़ता है कि, महावीर पार्श्वनाय को

श्चर्यं में ही प्रयुक्त देखे जाते हैं (तत्वार्याधिगम सूत्र ६-१, २,; ८-१; ६-१; स्थानांगसूत्र १ स्थान ; समवायांगसूत्र ५ समवाय ; मल्भिमनिकाय २ ।

'उपोसस' शब्द गहरूयों के उपवत-विशेष का बोधक है, जो पिटकों में श्राता है ( दोधनिकाय २६ ) । उसी का एक रूप पोसह या पोसघ भी है, जो आगमों में पहले ही से प्रयुक्त देखा जाता है ( उवासगदसाओं ) ।

'सावग' तथा 'उवासग' ये दोनों शब्द किसी-न किसी रूप में पिटक ( दौषानिकाय ४ ) तथा आगमों में पहले हो से प्रचलित रहे हैं। यदापि बौद परम्परा में 'सावग' का अर्थ है 'बुद्ध के साहात मिन्नु शिष्य' (मिन्समिनिकाय ३ ), जब कि बैन परम्परा में वह 'उपासक' की तरह राहस्य अनुयायी अर्थ में ही प्रचलित रहा है।

कोई व्यक्ति ग्रहस्थाश्रम का त्याग कर भिन्नु बनता है तब उस स्वर्ध में एक बाक्य रूट है, जो पिटक तथा आगम दोनों में पाया जाता है। वह बाक्य है "स्रगारस्मा अनगारियं पव्यजन्ति" (महाबया), तथा "स्रगाराओं आग्रगारियं पव्यदत्त्वर" (मगबती ११-१२-४३१)।

पहाँ केवल नमूने के तीर पर घोड़े से शब्दों की तुलना की है, पर इसके विस्तार के लिए और भी पवांस गुजाइश है। ऊपर स्चित शब्द और अर्थ का साहश्य खासा पुराना है। वह अकरमात् हो ही नहीं सकता। अतएव इसके मूल में कहीं नकहीं जाकर एकता लोजनी होगी, जो संमवतः पाश्चनाथ की परम्परा का ही संकेत करती है।

१६, मन्भिमनिकाव, महासिंहनादसुत्त ।

परम्परा में ही दीक्षित हुए—िकर मले ही वे एक बिशिष्ट नेता बने । महाबीर तत्कालीन पार्श्वापत्वक परंपरा में ही हुए, इसी कारण से उनको पार्श्वनाथ के परंपरागत संघ, पार्श्वनाथ के परंपरागत आचार-विचार तथा पार्श्वनाथ का परम्परागत अत विरासत में मिले, जिसका समर्थन नीचे लिखे प्रमाणों से होता है। संघ—

भगवती १-६-७६ में कालासवेसी नामक पाश्वांपत्यिक का वर्गन है, निसमें कहा गया है कि, वह किन्हीं स्थितिरों से मिला और उत्तने सामायिक, संवम, प्रत्याख्यान, कायोत्सर्ग, विवेक श्रादि चरित्र संवन्धी मुद्दी पर प्रश्न किए। त्यितिरों ने उन प्रश्नों का जो जवाब दिया, जिस परिभाषा में दिया, और कालासवेसी ने जो प्रश्न जिस परिभाषा में किए हैं, इस पर विचार करें तो इम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि, वे प्रश्न और परिभाषाएँ सब जैन परिभाषा से ही सम्बद्ध हैं। येरों के उत्तर से कालासवेसी का समाधान होता है तब वह महावीर के द्वारा नवसशोधित पंचमहाबत और प्रतिक्रमण्डमं को त्वीकार करता है। श्रयांत् वह महावीर के संव का एक सम्ब वनता है।

भगवती ५-६-२२६ में कतियय थेरों का वर्णन है। वे राजग्रही में महावीर के पास मयांदा के साथ जाते हैं, उनसे इस परिमित लोक में अनन्त रात-दिन और परिमित रात-दिन के बारे में प्रश्न पूछते हैं। महावीर पार्श्वनाथ का हवाला देते हुए जवाब देते हैं कि, पुरिसादाखीय पार्श्व ने लीक का स्वरूप परिमित ही कहा है। किर वे अपेदामेद से रात-दिन की अनन्त और परिमित संख्या का खुलासा करते हैं। खुलासा सुनकर थेरों की महावीर को सर्वज्ञता के विषय में मतीति होतों है, तब वे बन्दन-नमस्कारपूर्वक उनका शिष्यत्व स्वीकार करते हैं, अर्थात् पंच महावतों और सम्रातिकमणवर्म के अंगोकार द्वारा महावीर के संघ के अर्था बनते हैं।

भगवती ६-३२-३७८, ३७६ में गांगेय नामक पाश्वांपत्पिक का वर्गान है।
वह बाणिज्यवाम में महावार के पास जाकर उनसे जीवों की उत्पत्ति-स्पृति आदि
के बारे में प्रश्न करता है। महावीर जवाब देते हुए प्रथम ही कहते हैं कि,
पुरिसादाणीय पाश्वं ने लोक का त्वरूप शाश्वत कहा है। इसी से में उत्पत्ति-स्पृति
आदि का खुलासा अमुक प्रकार से करता हूँ। गांगेय पुनः प्रश्न करता है कि,
आप जो कहते हैं वह किसी से सुनकर या स्वयं जानकर ? महावार के मुल से
पहीं कहलाया गया है कि, में केवली हूँ, स्वयं ही जानता हूँ। गांगेय को सर्वज्ञता
की प्रतिति हुई, फिर वह चातुयांमिक धर्म से पंचमहावत स्वीकारने की अपनी

इच्छा प्रकट करता है और वह अन्त में सप्रतिक्रभरा पंच महामत स्वीकार करके महाबीर के संघ का अंग बनता है।

देसकृतांग के नालंदीया अध्ययन ( २-७-७१, ७२, ८१ ) में पाश्वांगियक उदक पेदाल का वर्णन है, जिसमें कहा गया है कि, नालंटा के एक आवक लेप की उदकशाला में जब गौतम ये तब उनके पास वह पाश्वांपित्यक आया और उसने गौतम से कई प्रश्न पृद्धे । एक प्रश्न वह था कि, तुम्हारे कुमार-पृत्र आदि निर्मय जब एड्स्थों को स्थूल वत स्वीकार कराते हैं तो यह क्या सिद्ध नहीं होता कि निर्मय जिस एड्स्थों को स्थूल वत स्वीकार कराते हैं तो यह क्या सिद्ध नहीं होता कि निर्मय के सिवाय अन्य हिसक प्रवृत्तियों में त्यूल वत देनेवाले निर्मयों की अनुमति है ? अपन हिंसा ने करो, ऐसी प्रतिश कराने से यह अपने आप फलिस होता है कि, वाकी की हिंसा में हम अनुमत हैं—इत्यादि प्रश्नों का जवाव गौतम ने विस्तार से दिया है । जब उदक पेदाल को प्रतिति हुई कि गौतम का उत्तर संयुक्तिक है तय उसने चतुयांमधर्म से पंचमहावत त्वीकारने की इच्छा प्रकट की। किर गौतम उसको अपने नायक शातपुत्र महावीर के पास ले जाते हैं। वहीं उदक पेदाल पंचमहावत सप्रतिक्रमण्डम को अंगोकार करके महावीर के संच में सम्मिलित होता है । गौतम और उदक पेदाल के बीच हुई विस्तृत चर्चा मनोरंजक है ।

उत्तराच्यन के २३ वें ग्रथ्यन में पाश्वांपत्थिक निर्मय केशी और महावीर के मुख्य शिष्य इन्द्रभृति—दोनों के भावस्ती में मिलने की श्रीर धावार-विचार के कुछ मुद्दों पर संवाद होने की बात कही गई है । केशी पाश्वांपत्थिक प्रभाव-याली निर्मय रूप से निर्दिष्ट हैं; इन्द्रभृति तो महावीर के प्रधान और साद्मात शिष्य ही हैं । उनके बीच की चर्चा के विषय कई हैं, पर वहाँ प्रस्तुत दो हैं । केशी गौतम से पूछते हैं कि, पाश्वंनाथ ने चार याम का उपदेश दिया, जब कि वर्षमान—महावीर ने पाँच थाम—महावत का, सो क्यों शहसी तरह पाश्वंनाय ने सचेल—सवल धर्म वतलाया, जब कि महावीर ने खचेल—अवसन धर्म, सो क्यों शहसके जवाब में इन्द्रभृति ने कहा कि, 'क तत्वहाध से चार थाम और पाँच महावत में कोई खन्तर नहीं है, केवल वर्तमान युग की कम और उलटी समक्त देखकर ही महावीर ने विशेष शुद्धि की हिष्ट से चार के स्थान में पाँच महावत का उपदेश किया है । और मोच का वास्तविक कारण तो खान्तर जान, दर्शन और शुद्ध चारित्र ही है, वस्त का होना, न होना, यह तो लोकटिए हैं । इन्द्रभृति के मृलगामी जवाव की यथार्थता देखकर केशी धंचमहाकत स्वीकार करते हैं; और इस तरह महावीर के संघ के एक खंग बनते हैं ।

१७ उत्तराव्ययन, ग्र० २३, श्लोफ २३-३२ ।

कपर के थों में उद्धरण इतना सममने के लिए प्रयांत हैं कि महाबीर और उनके शिष्य इन्द्रमृति का कई स्थानों में पाश्वांपत्यकों से मिलन होता है। इन्द्रमृति के अलावा अन्य भी महाबीर शिष्य पाश्वांपत्यिकों से मिलते हैं। मिलाप के समय आपस में चर्चा होती है। चर्चा मुख्य रूप से संयम के जुदे-जुदे अंग के अर्थ के बारे में एवं तत्त्वतान के कुछ मन्तव्यों के बारे में होती है। महाबोर जवाब देते समय पाश्वांनाय के मन्तव्य का आधार भी लेते हैं और पाश्वांनाय को 'पुरिसादाणीय' अर्थात् 'पुरुपों में आदेप' जैसा सम्मानसूचक विशेषण देकर उनके प्रति हार्दिक सम्मान स्वित करते हैं। और पाश्वं के प्रति निज्ञा रखनेवाले उनकी परंपरा के निर्धयों को अपनी और आकृष्ट करते हैं। पाश्वांपत्यिक भी महाबोर को अपनी परीक्षा में खरे उतरे देखकर उनके संघ में दाखिल हीते हैं अर्थात् वे पाश्वांनाय के परंपरागत संघ और महाबीर के नक्स्यापित संच—दोनों के संघान में एक कड़ी बनते हैं। इससे यह मानना पड़ता है कि, महाबीर ने को संच रचा उसकी भित्ति पाश्वांनाय की संघ-परंपरा है।

क्वापि कई पार्श्वापत्विक महाबीर के संघ में प्रविष्ट हुए, तो मी कुछ पार्वांपत्थिक ऐसे भी देखे जाते हैं, जिनका महावीर के संघ में सम्मिखित होना निर्दिष्ट नहीं है। इसका एक उदाहरण भगवती २-५ में यो है-तुंगीया नामक नगर में ५०० पाइबांपत्सिक अमरा पचारते हैं। वहाँ के तत्त्वज्ञ अमराोपासक उनसे उपदेश मुनते हैं। पारवांपत्यिक स्थविर उनको चार बाम आदि का उपदेश करते हैं। आवक उपदेश से प्रसन्न होते हैं ख़ौर वर्म में स्थिर होते हैं। वें स्वितरों से संवम, तप ग्रादि के विषय में तथा उसके पल के विषय में प्रश्न करते हैं। पार्श्वापित्वक स्थविरों में से कालियपत्त, मेहिल, ग्रानन्दरिक्ख ग्रीर कासन ये - चार स्थविर अपनी-अपनी हृष्टि से जनान देते हैं। पारवांपत्मिक स्यविर और पार्श्वापत्मिक अमगोपासक के बीच तंगीया में हए इस प्रश्नोत्तर का हाल इन्द्रभृति राजयही में सुनते हैं और फिर महाबीर से पूछते हैं कि - "क्या ये पार्वापत्यिक रुपविर प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ हैं ?" महाबीर स्पष्टतया कहते हैं कि - "वे समर्थ हैं। उन्होंने जो जवाब दिया वह सच है; मैं भी वही जवाब देता।" इस संवादकथा में धैसा कोई निर्देश नहीं कि तुंगीयावाले पार्वांपरियक निर्मय या श्रमगोपासक महावीर के संच ने प्रविष्ट हए । यदि वे प्रविष्ट होते तो इतने वह पारवांपत्मिक संघ के महाबीर के संघ में सम्मिलित होने की बात समकाकीन या उत्तरकालीन आचार्य शायद ही भूलते।

यहाँ एक बात लास ध्यान देने बोग्य है कि, पारवांपल्यिक अमगा न तो

महावीर के पास ऋाए हैं, न उनके संघ में प्रविष्ट हुए हैं, किर भी महावीर उनके उत्तर की सबाई और चमता को स्पष्ट स्वीकार ही करते हैं।

दूसरी बात ध्वान देने योग्य यह है कि, जो पार्श्वापत्थिक महाबीर के संघ में आए, वे भी महाबोर की सर्वज्ञता के बारे में पूरी प्रतीति कर लेने के प्रधात ही उनको विधिवत् बन्दन-नमत्कार - 'तिक्लुते। आयाहिएं प्रवाहिएं वन्दामि'— करते हैं; उत्तके पहले तो वे केवल उनके पास शिष्टता के साथ आते हैं— 'श्वदूर-मामंते दिश्वा'।

पार्श्वनाय की परंपरा के त्यागी और ग्रहस्थ व्यक्तियों से संक्रेय रखने वाली, उपलब्ध आगमों में जो कुछ सामग्री है, उसको दीम्य रूप में सकलित एवं व्यवस्थित कर के पार्श्वनाथ के महावीर-कालीन संघ का भारा चित्र पं० दलसुख मालविष्या ने अपने एक अम्यासपूर्ण लेख में, बीस वर्ष पहले खींचा है जो इस प्रसंग में खास द्रष्टव्य है। यह लेख 'जैन प्रकाश' के 'उत्यान महावीरोक' से ख्या है।

#### आचार-

श्चन हम श्चाचार की विरासत के प्रश्न पर श्चाते हैं। पाश्चीपत्यिक निर्प्रयों का श्चाचार वाह्य-श्चाम्यन्तर दो रूप में देखने में श्चाता है। श्चनगारत्व, निर्प्रयाल, सचेलत्व, श्वीत, श्चातप श्चादि परिषद्द-सहन, नाना प्रकार के उपवास कत श्चीर मिस्नाविधि के कठोर नियम इत्यादि बाह्य श्चाचार है। सामायिक समत्व पा सममाव, पचक्लागा—त्याग, संपम—इन्द्रियनियमन, संवर—कपायनिरोध, विवेष्ठ – श्चितिता या सदसदिवेक, व्युत्सर्ग-ममत्वत्याग, हिंसा श्चसत्य श्चरत्तादान श्चीर बहिदादागा से विरित इत्यादि श्चाम्यन्तर श्चाचार में समिनितत हैं।

पहले कहा जा चुका है कि, बुद ने एहत्याग के बाद निर्मंथ आचारों का भी पालन किया था। बुद ने अपने द्वारा आचरण किए गए निर्मंथ आचारों का जो संचेष में संकेत किया है उसका पाश्वांपत्थिक निर्मंथों की चर्या के उपलब्ध वर्णन के साथ मिलान करते हैं । एवं महावीर के द्वारा आचरित वाथ नयां के साथ मिलान करते हैं । सन्देह नहीं रहता कि, महावीर को निर्मंथ या अनगार पर्म की बाह्य चर्या पाश्वांपत्थिक परंपरा से मिली है—भले ही उन्होंने उसमें देशकालानुसारी थोड़ा-बहुत परिवर्तन किया है। आध्यन्तर आचार भी भगवान महावीर का वही है जो पाश्वांपत्थिकों में भचलित था। कालासवेसीपुत्त

१=. देखो-नेट नं० १४।

१६. श्राचारांग, श्र० ६ ।

जैसे पार्श्वापत्यिक स्नाम्यन्तर चरित्र से संबद पारिभाषिक राज्दों का जब स्वर्ध पूछते हैं तब महाबीर के ख्रमुखायी स्थविर वही जवाब देते हैं, जो पार्श्वापत्यिक करंपरा में भी प्रचलित था।

निग्रंथों के बाह्य-श्राम्यंतर श्राचार-चारित्र के पार्ख्यरंपरा से विरासत में मिलने पर भी महाबीर ने उसमें जो सुधार किया है वह भी आगमों के विश्वसनीय प्राचीन क्तर में सुरवित है। पहले संघ को विरासतवाले वर्णन में इमने विचित किया हो है कि, जिन जिन पाश्वांपत्विक निर्प्रथों ने महाबीर का नेहत्व माना उन्होंने संप्रतिक्रम्या पाँच महावत स्वीकार किए । पार्खनाथ की परंपरा में चार याम ये, इसलिए पार्श्वनाथ का निर्प्रथर्घमं चातुर्याम कहलाता या । इस बात का समर्थन बौद्ध पिटक दीवनिकाय के सामञ्जयनतस्त में आए हुए निबंध के 'बात-याम-संबर-संवती' इस विशेषण से होता है। यद्यपि उस सूत्र में सावपुत्र महाबीर के मुख से चातुर्याम धर्म का वर्शन बीद पिटक संबाहकों ने कराया है, पर इस अश में ने भ्रान्त जान पडते हैं। पाश्वांपत्यिक परंपरा बुद्ध के समय में विद्यमान भी थी और उससे बुद का तथा उनके कुछ ग्रनुवायियों का परिचय भी था. इसलिये वे चातुर्याम के बारे में ही जानते थे । चातुर्याम के स्थान में पाँच यम या पाँच महावत का परिवर्तन महादीर ने किया, जो पार्खापत्विकों में से ही एक थे। यह परिवर्तन पारवांपत्यिक परंपरा की इष्टि से भले ही विशेष महत्त्व रखता हो, पर निर्प्रत्थ भिन्न इतर समकालीन बीद जैसी श्रमण परंपराश्री के लिए कोई खास ज्यान टेने योग्य वात न थी। जो परिवर्तन फिसी एक फिरके की आन्तरिक वस्तु होती है उसकी जानकारी इतर परम्पराश्ची में बहुधा दुस्त नहीं होती। बुद्ध के सामने समर्थ पाश्वांपत्थिक निर्माय ज्ञातपत्र महाबीर ही रहे, इसलिए बौद्ध बंध में पार्श्वापत्यिक परंपरा का चातर्याम धर्म महाबीर के मुख से कहलाया जाए तो वह स्वामाविक है। परन्त इस वर्णन के ऊपर से इतनी बात निर्विवाद साबित होती है कि. पाश्वीपत्थिक निर्मन्य पहले चातुर्याम धर्म के अनु-बाबी थे, और महाबोर के संबन्ध से उस परंपरा में पंच बम दालिल हुए । दूसरा मुधार महावीर ने सप्रतिक्रमण धर्म दाखिल करके किया है, जो एक निर्मृत्य परम्परा का ज्ञान्तरिक सुधार है। सम्भवतः इसोलिए बौद ग्रन्थों में इसका कोई निर्देश नहीं।

बौद प्रत्यों में "पूरणकाश्यप के द्वारा कराए गए निर्प्रत्य के वर्णन में 'एकशाटक' विशेषण श्राता है; 'श्रचेल' विशेषण श्राजीवक के साथ श्राता है। निर्प्रत्य का 'एकशाटक' विशेषण मुख्यतया पाश्वांपत्यिक निर्प्रत्य की श्रोर

२०. अंगुक्तरनिकाय, छक्कनिपात, २-१।

ही संकेत करता है। हम आचारांग में वर्शित और सबसे अधिक विर्वसनीय महाबीर के जीवन-श्रंश से यह तो जानते ही हैं कि महाबीर ने महत्याग किया तत्र एक वस्त्र —चेल घारण किया या। क्रमशः उन्होंने उसका हमेशा के वास्ते त्याग किया, और पूर्णतया अचेताल स्वीकार किया 1 । उनकी वह अचेताल भावना मूलगत रूप से हो या पारिपार्शिक परिस्थिति में से ब्रह्म कर ब्रात्मसात की हो, वह प्रश्न यहाँ प्रस्तुत नहीं ; प्रस्तुत इतना ही है कि, महावीर ने सचेलत में से अवेतत्व की ओर कदम बढ़ाया। इस प्रकाश में इम बौदयन्यों में आए हुए निर्यन्थ के विशेषण 'एकशाटक' का तात्पर्य सरलता से निकाल सकते हैं। वह यह कि, पारवांपत्यिक परंपरा में निर्मन्यों के क्रिये मर्यादित वस्तवारण वर्जित न था, जब कि महाबीर ने बस्तवारण के बारे में अनेकान्तर्राष्ट्र से काम लिया। उन्होंने सचेत्रत्व ग्रीर ग्रचेत्रत्व दोनों को निर्मन्य संघ के लिए वयाशक्ति ग्रीर वधावित्र स्थान दिया । ऋध्यापक धर्मानन्द कौशाम्त्री ने भी ऋपने 'पार्श्वनायाचा चातुर्वाम धर्म' (ए० २०) में ऐसा ही मत दरसाया है। इसी से हम उत्तराध्यवन के केशी-गीतम-संबाद में अवेल और सचेल धर्म के बीच समन्वय पाते हैं। उसमें साम तौर से कहा गया है कि, मोच के जिये तो मुख्य और वारमार्थिक लिंग-साधन ज्ञान-दर्शन-चारित्ररूप श्राध्यात्मिक सम्पत्ति ही है। अवेतत्व या संबेलल यह तो बौकिक-वाब लिंगमात्र है. पारमार्थिक नहीं।

इस तात्ययं का समर्थन मगवती आदि में वर्णित पाश्वांपत्यिकों के परिवर्तन से राष्ट्र होता है। महाबीर के संघ में दाखिल होनेवाले किसी भी पाश्वांपत्थिक निग्नंच के परिवर्तन के बारे में यह उल्लेख नहीं है कि, उसने सर्वेलत्व के स्थान में अवेलत्व स्वीकार किया; जब कि उन सभी परिवर्तन करनेवाले निर्मंधों के लिए निश्चित रूप से कहा गया है कि उन्होंने चार याम के स्थान में पाँच महाजत और प्रतिकासण घमें स्वीकार किया।

महाबीर के व्यक्तित्व, उनकी आध्यात्मिक दृष्टि और अनेकान्त वृत्ति को देखते हुए ऊपर वर्णन की हुई सारी घटना का मेल सुसंगत बैठ जाता है। महाबत और प्रतिक्रमण का मुधार, वह अन्तःशुद्धि का सुधार है इसलिए महाबीर ने उस पर पूरा भार दिया, जब कि स्वयं स्वीकार किए हुए अनेलत्व पर एकान्त भार

११. गो चेविमेश वत्येश पिहित्सामि तंसि हेमंते। ते पारए आवकहाण एवं लु अगुधम्मयं तस्त ॥२॥ संवच्छरं साहियं मासं वं न रिकासि वत्यमं मगवं। अचेलए तन्नो चाइ तं वेसिज वत्यमणमारे॥४॥ —आचारांग, १-६-१।

नहीं दिया। उन्होंने सोचा होगा कि, आसिर अचेलत्व या सचेलत्व, यह कोई जीवन-शुद्धि की अन्तिम कसौटी नहीं है। इसीलिए उनके निर्मय संघ में सचेल और अचेल दोनों निर्मय अपनी-अपनी रुचि एवं शक्ति का विचार करके ईमानदारी के साथ परस्पर उदार भाव से रहे होगे। उत्तराज्यवन का वह संवाद उस समय की सूचना देता है, जब कि कमी निर्मयों के बीच सचेलत्व के बारे में सारासार के तारतम्य की विचारणा चली होगी। पर उस समन्वय के मूल में अनेकान्त हिंग का जो यथार्थ प्राण स्वन्दित होता है वह महावीर के विचार की देन है।

पाश्वांपत्यिक परंपरा में जो चार याम ये उनके नाम स्थानांगस्त्र में वी आते हैं; (१) सर्वधाणातिपात—(२) सर्वभृषावाद—(१) सर्वधारादान—ग्रीर (४) सर्ववदिदादाण—से विरमण रें। इनमें से 'बहिदादाण' का अर्थ जानना यहाँ प्राप्त है। नवांगीटीकाकार अभयदेव ने 'बहिदादाण' शब्द का अर्थ 'परिग्रह' सचित किया है। 'परिग्रह से विरति' यह पाशांपत्यिकों का चौथा याम था, जिसमें अप्रका का वर्जन अवश्य अभिप्रेत था रें। पर जब मनुष्यमुलम दुर्वजता के कारण अप्रकाविरमण में शिथिलता आई और परिग्रह विरति के अर्थ में रपष्टता करने की जरूरत मालूम हुई तब महावीर ने अप्रकाविरमण को परिग्रहविरमण से अलग स्वतंत्र यम रूप में स्वीकार करके पाँच महावतों की भीक्ष्मप्रतिज्ञा निर्धयों के लिए रखी और स्वयं उस प्रतिज्ञा-पालन के पुरस्कृतों हुए। इतना ही नशीं बल्कि चण-चणा के जीवनकम में बदलनेवाली मनोवृत्तियों के कारण होनेवाले मानसिक, वाचिक, कायिक दोष भी महावीर को निर्धय-जीवन के लिए अत्यन्त अखरने लगे, इससे उन्होंने निर्मय-जीवन में सतत वारति रखने की दृष्टि से प्रतिक्रमण धर्म को नियत स्थान दिया, जिससे कि प्रत्येक निर्मय सावं-प्रातः अपने जीवन की जुटियों का निरीदाण करे और लगे

२२. मिक्सिमगा वावीसं अरहंता भगवंता चाउजामं धम्मं परण्वेति, तं०— सञ्चातो पाणातिवायात्रो वेरमणं, एवं मुसावायात्रो वेरमणं, सञ्चातो अदिवादाणात्रो वेरमणं, सञ्चात्रो वहिदादाणात्रो वेरमणं १।—स्थानांग, सूत्र २६६, एत २०१ आ।

२३. "बहिद्वादाणात्रो" ति बहिद्वा—मैधुनं पहिन्नहविशेषः ब्रादानं च परित्रहस्तयोर्द्वन्द्रेकत्वमयवा ब्रादीयत इत्यादानं परिन्नातं वस्तु तच धर्मोपकर-ग्यमपि भवतीत्यतं ब्राह—बहिस्तात्-धर्मोपकरगाद् बहिर्यदिति । इइ च मैधुनं परिन्नदेशन्तर्मवति, न त्वपरिष्टदीता योषिद् भुज्यत इति ।—स्थानांग, २६६ सुन्नहति, यत्र २०१ च ।

दोपों की आलोचनापूर्वक आयंदा दोपों से बचने के लिए शुद संकल्प को हद करें। महावीर की जीवनचर्यां और उनके उपदेशों से यह मली-मौति जान पड़ता है कि, उन्होंने स्वीइत प्रतिश की शुद्धि और अन्तर्वारति पर जितना भार दिया है उतना अन्य चीजों पर नहीं। यही कारण है कि तत्कालीन अनेक पार्थापत्पिकों के रहते हुए भी उन्हों में से एक अतपुत्र महावीर ही निर्मंथ संघ के अगुवा रूप से या तीर्थंकर रूप से माने जाने लगे। महावीर के उपदेशों में जितना भार क्यायविजय पर है—जो कि निर्मंथ-नीवन का मुख्य साध्य है—उतना भार अग्न्य किसी विषय पर नहीं है। उनके इस कठोर प्रयक्ष के कारण ही चार याम का नाम स्मृतिरोध वन गया व पाँच महाबत संयमधमें के जीवित अंग बने।

महाबीर के द्वारा वंच महाबत-धर्म के नए सधार के बारे में तो इवेताम्बर-दिगान्तर एकमत हैं, पर पाँच महावत से क्या ग्रामियेत है, इस बारे में विचारमेड अवश्य है। दिसंबराचार्य वटकेर का एक 'मुलाचार' नामक बन्य है-जो संबद्दात्मक है—उसमें उन्होंने पाँच महाबत का धर्थ पाँच यम न बतलाकर केवल कैन-परंपरा परिचित पाँच चारित्र बतलाया है। उनका कहना है कि, महाबीर के पहले मात्र सामायिक चारित्र था, पर महावीर ने छेदोपस्थापन दालिल करके सामाधिक के ही विस्तार रूप से अन्य चार चारित्र बतलाए, जिससे महाबीर पंच महात्रत-धर्म के उपदेशक माने जाते हैं। आचार्य वटकेर की तरह पूज्यपाद, ब्रक्लंक, ब्राशाधर ब्रादि लगमग सभी दिगबराचार्य श्रीर दिगंबर विद्वानों का वह एक ही ऋभियाय है २४। निःसन्देह श्वेतांबर-परंपरा के पंच महात्रतधर्म के खुलासे से दिशंबर परंपरा का तत्संबन्धी खुलासा जुदा पड़ता है। भद्रबाहुकर्तृक मानी जानेवाली निर्सुक्ति में मी छेदोवस्थापना चारित्र की दालिल करके पाँच चारित्र महावीरशासन में प्रचलित किए जाने की कथा निर्दिष्ट है, पर यह कथा केवल चारिक्परिगाम की तीवता, तीवतरता और तीवतमता के तारतम्य पर एवं भिन्न-भिन्न दीव्वित व्यक्ति के स्रविकार पर प्रकारा बालती है, न कि समग्र निर्मेशों के लिए श्रवश्य स्वीकार्य पंच महावतों के ऊपर। जब कि महाबीर का पंच महाबत-धर्म-विषयक सुधार निर्मय दीचा लेनेवाले समी के लिए एक-सा रहा, ऐसा भगवती ब्राटि अंथों से तथा बौद पिटक निर्दिष्ट 'नात-याम-संवर-संबुतो' र ४ इस विशेषण से फलित होता है। इसके समर्थन में प्रति-क्रमण धर्म का उदाहरण पर्यात है । महावीर ने प्रतिक्रमण धर्म भी सभी निर्प्रत्थों

२४. देखो-पं॰ जुगल किशोर जी मुख्तार इत-वैनाचायों का शासनभेद, परिशिष्ट 'क'।

२५. "नातु-पाम-संवर-संवृतो" इस विशेषरा के बाद 'सव्य-वारि-वारितो' इत्यादि

के लिए समान रूप से अनुशासित किया । इस प्रकारा में एंच महावत धर्म का अनुशासन भी सभी निर्धन्यों के लिये रहा हो, यही मानना पढ़ता है । मूलाचार आदि दिगंबर परंपरा में जो विचारभेद सुरक्षित है वह साधार अवस्य है, क्योंकि, खेतांबरीय सभी प्रन्य छेदोपरधान सहित पाँच चारित्र का प्रवेश महावीर के शासन में बतलाते हैं । पाँच महावत और पाँच चारित्र ये एक नहीं । दोनों में पाँच की संख्या समान होने से मूलाचार आदि प्रन्थों में एक विचार सुरक्षित रहा तो खेतान्वर प्रन्थों में दूसरा भी विचार सुरक्षित है । कुछ भी हो, दोनों परंपराएँ पंच महावत धर्म के सुथार के बारे में एक सी सम्मत हैं।

वस्तुतः पाँच महाव्रत यह पाश्वांपत्यिक चातुयांम का स्पष्टीकरण ही है। इससे यह कहने में कोई वाधा नहीं कि, महावीर को संयम या चारित्र की विरासत भी पाश्वंनाय की परंपरा से मिली है।

हम योगपरंपरा के आठ योगांग से परिचित हैं। उनमें से प्रथम अंग यम है। पातजल योगशास्त्र (२-३०, ३१ में आहिंसा, सत्य, अस्तेय बहाचर्य और अपश्चिह ये पाँच यम गिनाए हैं; साथ ही इन्हीं पाँच यमों को महावत भी कहा है—जब कि वे पाँच यम परिपूर्ण या जाति-देश-काल-समयानविस्त्र हों। मेरा ख्याल है कि, महावीर के द्वारा पाँच यमों पर अत्यन्त भार देने एवं उनको महावत के रूप से मान लेने के कारण ही 'महावत' शब्द पाँच यमी के लिए विशेष प्रसिद्धि में आवा। आज तो यम या याम शब्द पुराने जैनअत में, बौद्ध पिटकों में और उपलब्ध योगसूत्र में मुख्यतया सुरचित है। 'पम' शब्द का उतना प्रचार अब नहीं है, जितना प्रचार 'महावत' शब्द का।

विशेषण ज्ञातपुत्र महावीर के लिए ज्ञाते हैं। इनमें से 'सन्य-वारि-वारितो' का अर्थ अरुक्तथा के अनुसार श्री राहुल जी आदि ने किया है कि—''निगरठ (निर्मन्य) जल के ज्यवहार का वारण करता है (जिससे जल के जीव न मारे जाएँ)।'' (दीचनिकाय, हिन्दी अनुवाद, पृ० २१। पर यह अर्थ अमपूर्ण है। जलकोधक ''वारि'' शब्द होने से तथा निर्मन्य सन्ति जल का उपयोग नहीं करते. इस वस्तुरियति के दर्शन से भ्रम हुआ जान पड़ता है। वस्तुतः ''सब्ब-वारि-वारितों' का अर्थ वही है कि—सब अर्थात् हिंसा आदि चारों पापकर्म के वारि अर्थात् वारण याने निषेध के कारण वारित अर्थात् विरतः पाने हिंसा आदि सब पापकर्मों के निवारण के कारण दन दोगों से विरत । यही अर्थ अगले 'सब्ब-वारि-युतों', 'सब्ब-वारि-युतों' इत्यादि विशेषण में स्पष्ट किया गया है। वस्तुतः समी विशेषण एक हो अर्थ को मिन्न-भिन्न मंगी से दरसाते हैं।

जब चार याम में से महावीर के पाँच महावत और बुद के पाँच शील के विकास पर विचार करते हैं तब कहना पड़ता है कि, पार्श्वनाथ के चार याम की परंपरा का शातपुत्र ने अपनी दृष्टि के अनुसार और शाक्यपुत्र ने अपनी दृष्टि के अनुसार विकास किया है रू, जो अभी जैन और बौद परंपरा में विरास्तक्ष्य से विद्यमान है।

भृत—

श्रद हम श्रान्तिम विरासत अतसम्पत्ति पर श्राते हैं। श्रेतांवर-दिगंवर दोनों के वाङ्मय में जैन अत का द्वादशांगी रूप से निर्देश है। " श्राचारांग श्रादि ग्वारह श्रंग श्रीर वारहवें दृष्टिवाद श्रंग का एक भाग चौदह पूर्व, ये विशेष प्रसिद्ध हैं। श्रागमों के प्राचीन समके जाने वाले भागों में जहाँ कहीं किसी के खनगार धर्म स्वीकार करने की क्या है वहाँ या तो ऐसा कहा गया है कि वह सामायिक श्रादि ग्यारह श्रंग पढ़ता है या वह चतुर्दश पूर्व पढ़ता है। " हमें इन उल्लेखों के ऊपर से विचार यह करना है कि, महावोर के पूर्व पार्यनाय या उनकी परंपरा की श्रुत-सम्पत्ति क्या थी ! और इसमें से महावीर को विरासत मिली वा नहीं। एवं मिली तो किस रूप में !

शास्त्रों में यह तो स्पष्ट ही कहा गया है कि, आचारांग आदि ग्यारह अंगों

२६. श्रन्थापक धर्मानन्द कौशाम्बी ने श्रन्त में जो "पार्श्वनाय चा चातुर्याम धर्म" नामक पुस्तक लिखी है उसका मुख्य उद्देश ही यह है कि, शाक्य-पुत्र ने पार्श्वनाय के चातुर्यामधर्म की परंपरा का विकास किस-किस तरह से किया, यह बतलाना।

२७. षट्ख्यडागम ( घवला टीका ), खरड १, पृष्ठ ६: बारह अंगिनिक्सा । समवायांग, पत्र १०६, सूत्र १३६: दुवालसंगे गिर्मिडिंगे । नर्त्रीसूत्र ( विजयदानस्ति संशोधित ) पत्र ६४: अंगपविष्ठं दुवालसविद्दें परस्मते ।

रद्ध स्वारह अंग पहने का उल्लेख - भगवती २ १; ११-६ ज्ञाता धर्मकथा, आ० १२ । चौदह पूर्व पदने का उल्लेख-भगवती ११-११-४३२, १७-२-६१७ : ज्ञातावर्मकथा, अ० ५ । ज्ञाता० अ० १६ में पागडवों के चौदह पूर्व पदने का व द्रौपदी के स्वारह अंग पदने का उल्लेख हैं। इसी तरह ज्ञाता० २-१ में काली साखी वन कर स्वारह अंग पदती है, ऐसा वर्षन हैं।

की रचना महाबीर के अनुगामी गल्वरों ने की। ३६ वद्यपि नन्दीतृत्र की पुरानी व्याख्या—चृशिं—जी विक्रम की श्राठवीं सदी से ग्रवांचीन नहीं—उसमें 'पूर्व' शब्द का छर्य बतलाते हुए कहा गया है कि, महावीर ने प्रथम उपदेश दिया इसलिए 'पूर्व' कहलाए ३ , इसी तरह विक्रम की नवी शताब्दी के प्रसिद्ध आचार्य वीरसेन ने धवला में 'पूर्वगत' का अर्थ वतलाते हुए कहा कि जो पूर्वों को पास हो या जो पूर्व स्वरूप प्राप्त हो वह 'पूर्वगत' " ; परन्तु चुर्गिकार एवं उत्तरकालीन वीरसेन, इरिमद्र, मलविगिरि ग्रादि व्याख्वाकारी का वह कथन केवल 'पूर्व' और 'पूर्वगत' शब्द का अर्थ घटन करने के अभिप्राय से हुन्या जान पड़ता है। जब मगबती में कई जगह महावीर के मुख से यह कहताया गया है कि, अमुक वस्तु पुरुषादानीय पार्श्वनाथ ने वही हही है जिसको मैं मी कहता हूँ, और बच हम सारे श्रेतांबर-दिगंबर श्रव के द्वारा यह भी देखते हैं कि, महाबीर का तत्वज्ञान बड़ी है जो पार्श्वापत्विक परम्परा से चला आता है, तब हमें 'पूर्व' शब्द का अर्थ समस्तने में कीई दिकत नहीं होती। पूर्व अत का अर्थ स्पष्टतः यही है कि, जो अत महाबीर के पूर्व से पारवांपत्विक परमय द्वारा चला आता था, और वो किसी न किसी रूप में महाबीर को भी भाप्त हुआ । भो० याकोची आदि का भी ऐसा ही मत है । <sup>33</sup> जैन अत के मुख्य विषय नवतत्त्व, पंच अस्तिकाय, आत्मा और कमें का संबन्ध, उसके कारण, उनकी निवृत्ति के उपाय, कर्म का स्वरूप इत्यादि है। इन्हीं विषयों को महावीर और उनके रिष्यों ने संदोप से विस्तार और विस्तार से संदेप कर भले ही वहा हो, पर वे सब विषय पारवांपत्मिक परम्परा के पूर्ववर्ती अंत में किसी-न-किसी रूप

२६-३०. जन्हा तित्थकरो तित्थपवत्तराकाले गराघरायां सव्यक्ताधारत्तरातो पुर्व्व पुञ्चगतमुक्तस्य भासति तन्हा पुर्व्व ति भरिता, गराघरा पुरा मुक्तरपर्या करेन्ता आयाराहकनेरा रएति ठवेति य ।

<sup>—</sup>नन्दीसूत्र ( विजयदानस्पिसंशोधित ) चूर्गि, पु॰ १११ छ ।

३१. पुव्वासं गर्य पत्त पुव्यसरूपं वा पुव्यगयमिदि गराणामं ।

<sup>-</sup> पद्लंडागम ( धवला टीका ), पुत्तक १, ए० ११४ ।

The name ( पूर्व ) itself testifies to the fact that the Purvas were superseded by a new canon, for Purva means former, earlier.....

<sup>-</sup>Sacred Books of the East, Vol XXII Introduction, P. XLIV

में निरूपित ये, इस विषय में कोई सन्देह नहीं। एक भी त्यान में महाबीर या उनके शिष्यों में से किसी ने ऐसा नहीं कहा कि, जो महाबीर का श्रुत है वह अपूर्व अर्थात् सर्वया नवोत्पन्न है। चीदह पूर्व के विषयों की एवं उनके भेद मभेदों की जो टूटी-कूटी यादी नन्दी सूत्र 3 में तथा बवला 4 में सिलतों है उसका आचारांग आदि स्वारह अंगों में तथा अन्य उपांग आदि शास्त्रों में प्रतिपादित विषयों के साथ मिलान करते हैं तो, इसमें सन्देह ही नहीं रहता कि, जैन परंपरा के आचार विचार विषयक मुख्य मुद्दों को चर्चा, पास्त्रांपत्पिक परंपरा के पूर्वश्रुत और महावीर की परंपरा के आंगोशंग श्रुत में समान ही है। इससे में अभी तक निम्नलिखत निष्कर्ष पर आया है—

- (१) पार्श्वनायीय परंपरा का पूर्वश्चत महावीर की किसी-न किसी रूप में प्राप्त हुआ। उसी में प्रतिपादित विषयों पर ही श्चपनी श्चपनी प्रकृति के अनुसार आचारांग आदि ग्रंथों की खुदे खुदे हाथों से रचना हुई है।
- (२) महावीरशासित संघ में पूर्वश्रुत और आचारांग आदि श्रुत—दोनों की वड़ी प्रतिष्ठा रही। फिर मी पूर्वश्रुत की महिमा अधिक ही की जाती रही है। इसी से हम दिगम्बर एवेतांवर दोनों परम्परा के साहित्य में आचारों का ऐसा प्रवक्त पाते हैं, जिसमें वे अपने अपने कमें विषयक तमा ज्ञान आदि विषयक इतर पुरातन प्रन्थों का संबन्ध उस विषय के पूर्वनामक प्रन्य से जोड़ते हैं, इतना ही नहीं पर दोनों परम्परा में पूर्वश्रुत का क्रमिक हास लगभग एक सा वर्शित होने पर भी कमीवेश प्रमाण में पूर्वश्रुत को घारण करनेवाले आचारों के प्रति विशेष बहुमान दरसाया गया है। दोनों परंपरा के वर्शन से इतना निश्चित मालूम पड़ता है कि, सारी निर्धन्य परम्परा अपने वर्तमान श्रुत का मूल पूर्व में मानती आई है।
- (३) पूर्वभूत में जिस-जिस देश-काल का एव जिन जिन व्यक्तियों के जीवन का प्रतिविव था उससे आचारांग आदि अंगों में भिन्न देशकाल एवं भिन्न व्यक्तियों के जीवन का प्रतिविव पड़ा यह स्वामाविक है; फिर भी आचार एवं तस्वशान के मुख्य मुद्दों के स्वरूप में दोनों में कोई खास अन्तर नहीं पड़ा। उपसंदार—

महावीर के जीवन तथा धर्मशासन से सम्बद्ध अनेक प्रश्न ऐसे हैं, जिनकी गवेषणा आवश्यक है; जैसे कि आजीवक परंपरा से महावीर का संबन्ध तथा

२३. बन्दोस्त्र, पत्र १०६ अ से।

१४ पर्लंडामम ( धवला टीका ), पुस्तक १, ए० ११४ से ।

इतर समकालीन तापस, परिवाजक और बीद आदि परंपराओं से उनका संबन्ध— ऐसे संबन्ध जिन्होंने महावीर के प्रकृति दोन पर कुछ असर डाला हो या महाबीर की धर्म प्रकृति ने उन परम्पराओं पर कुछ-नकुछ असर डाला हो।

इसी तरह पार्श्वनाय को जो परम्परा महावीर के संव में सम्मिलित होने से तरस्य रही उसका अस्तित्व कब तक, किस-किस रूप में और कहाँ कहाँ रहा अर्थात् उसका मानी क्या हुआ—यह प्रश्न भी विचारणीय है। लारवेल, जो अर्थात् उसका मानी क्या हुआ —यह प्रश्न भी विचारणीय है। लारवेल, जो अर्थात्न संशोधन के अनुसार जैन परम्परा का अनुगामी समभा जाता है, उसका दिगम्बर या खेताम्बर अत में कहीं भी निर्देश नहीं इसका क्या कारण ! क्या महावीर की परम्परा में सम्मिलित नहीं हुए ऐसे पाश्वीपत्यिकों की परम्परा के साथ तो उसका सम्बन्ध रहा न हो ! इत्यादि प्रश्न भी विचारणीय हैं।

प्रो० याकोवी ने कल्यसूत्र की प्रस्तावना में गौतम और बौधावन धर्मसूत्र के साथ निर्मन्थों के वत-उपवत की तुलना करते हुए स्चित किया है कि, निर्मन्थों के सामने वैदिक संन्यासी धर्म का आदर्श रहा है इत्यादि। परन्तु इस प्रश्न को भी अब नए दृष्टिकोग से विचारना होगा कि, वैदिक परम्परा, जो मूल में एकमात्र एइस्थाअम प्रधान रही जान पड़ती है, उसमें संन्यास धर्म का प्रवेश कव कैसे और किन बली से हुआ और अन्त में वह संन्यास धर्म वैदिक परंपरा का एक आवश्यक श्रंग कैसे वन गया ! इस प्रश्न की भीमांसा से महावीर पूर्ववर्ती निर्मन्य परम्परा श्रीर परिवालक परम्परा के संबन्ध पर बहुत कुछ प्रकाश पड़ सकता है।

परन्तु उन सब प्रश्नों को भावी विचारकों पर ह्योड़कर प्रस्तुत लेख में मात्र पार्श्वनाय और महाबीर के धार्मिक संबन्ध का ही संचेप में विचार किया है।

### परिशिष्ट ।

तेणं काले णं तेणं समए णं पासाविक्यं कालासवेसियपुते गामं अगगरे जेणंव वेरा भगवंतो तेणेव उवागच्छति २ ता वेरे भगवंते एवं ववासी—वेरा सामाइयं गा जाणंति वेरा सामाइयस्स अट्ठं ण याणंति वेरा पक्कताण्यं गाणंति वेरा पक्कताण्यं अट्ठं ण याणंति, वेरा संवयं गाणंति वेरा पक्कताण्यं अट्ठं ण याणंति, वेरा संवरं गाणंति, वेरा संवरं गाणंति, वेरा संवरं गाणंति, वेरा विवेशस्य अट्ठं गाणंति, वेरा विवेशस्य अट्ठं गाणंति, वेरा विवेशस्य अट्ठं गाणंति, वेरा विवेशस्य अट्ठं गाणंति वेरा विवेशस्य अट्ठं गाणंति, वेरा विवेशस्य अट्ठं गाणंति वेरा विवेशस्य अट्ठं गाणांति वेरा विवेशस्य अट्ठं गाणांति वेरा विवेशस्य अट्ठं गाणांति वेरा भगवंतो कालासवेसिय-पुत्तं अग्रागारं एवं वयासी—जाणां गां अजो! सामाइयस्य अट्ठं जाव जाणांते गाणां वे कालासवेसियपुत्तं अग्रागारं वेरे मगवंते एवं वयासी—जति गां अजो! तुम्मे जाणां सामाइयं जाण्यह सामाइयस्य अट्ठं जाव जाग्यह विवेशस्य अट्ठं, के मे अजो! सामाइयं जाग्यह सामाइयस्य अट्ठं जाव के मे विवेशस्य अट्ठं! तप गां ते वेरा भगवंतो कालासवेसियपुत्तं अग्रागारं एवं वयासी—आया गों अञ्जो! सामाइय अर्थो कालासवेसियपुत्तं अग्रागारं एवं वयासी—आया गों अञ्जो! सामाइय आया गों अव्यो! सामाइय अट्ठे जाव विवेशसम्यस्य अट्ठे।

पत्य यां से कालासवेसियपुत्ते द्वासगारे संबुद्धे येरे भगवंते वंदति ग्रामंसित २ ता एवं वयासी—एएसि यां भंते ! प्यागां पुव्चि अरुगाग्याए असवग्याए अवोहियाए...

यो रोइए इयाणि भंते ! एतेसि प्याणं जाखवाए...

रोएमि एवमेयं से जहेयं तुन्मे बदह,

तए गां से कालासवेसियपुत्ते अगागारे घरे भगवंते वदद नमंसद, वंदिचा नमंसिता चाउजामाओ धम्माओ पंचमहन्वद्दयं सपडिक्कमणं धम्मं उवसंपर्वितता यां विहरद ।

व्याख्याप्रजीत शतक १ उद्देश ह । स्० ७६

तेगां कालेगां २ पासाविष्या थेरा भगवंतो जेगीय समर्थे भगवं महाविरे तेगीव उवागच्छीत २ समग्रस्य भगवत्रो महावीरस्स ऋदूरसामेते ठिच्चा एवं बदासी से तूर्य भंते ! ऋसंसेक्त्रे सोए ऋग्ता रातिदिया उप्यक्तिस वा उप्यक्तिस बा उप्यक्तिस्तित वा विगच्छिस वा विगच्छित वा विगच्छिस्ति वा परिचा रातिदिया उप्पिष्णम् बा३ विगन्छिम् वा ३ १ इता अन्जो ! असंखेन्जे लोए अर्थाता रातिदिया तं चेव । से केसाई सं जाव विगन्छित्संति वा १ से नूसं भंते अन्जो पासेसं अरहया परिसादासीएसं सासए लोए इइए...

जे लोकह से लोए ? इंता भगवं ! से तेग्राष्ट्रे गृं अञ्जो ! एवं तुब्बह् असंखेड्जे तं चेव । तप्पभिति च गृं ते पासावच्चेक्जा चेरा भगवंतो समग्ं भगवं महावीरं पश्चभिजागंति सञ्चन्द्र सञ्चदरिसी तए गृं ते थेरा भगवंतो समग्ं भगवं महावीरं वंदंति नमंसति २, एवं वदासि — इच्छामि ग्रं भते ! तुम्मे अंतिए चाउक्जामाओं धम्माओं धैचमहञ्चह्यं सप्पडिकमणं धम्मं उवसंपिकता ग्रं विहरित्तए । अहासुई देवागुप्यिया ! मा पडिवचं करेह ।

व्याख्याप्रजीत शतक ५ उद्देश ६। स्० २२७

तेयां कालेयां तेयां समए यां वाशियगामे नगरे होत्या ।""

तेणं कालेगं तेणं समप्यां पासाविक्ष्यं गंगेए नामं आणगारे जेणेव समणे मगवं महावीरे तेणेव उवागच्छद, तेणेव उवागच्छदता समग्रस्य मगवंशो महावीरस्य ध्रद्रसामंते ठिचा समग्रं मगवं महावीरं एवं ववासी—संतरं मंते ! नेरइया उववव्यति निरन्तरं नेरइया उववव्यति ? गंगेया ! संतरं मि नेरइया उववव्यति निरंतरं मि नेरइया उववव्यति । (स्० ३०१)

से केण्डेण भंते ! एवं बुबह सतो नेरहया उवववजीत नी असतो नेरहया उवववजीत जाव सत्रो वेमाणिया चवंति नो असत्रो वेमाणिया चवंति ! से नूणं भंते ! गंगेवा ! पासेणं अरहवा परिसादाणीएणं सासए सोए बुहए'''।

सर्व भते ! एवं वाग्रह उदाहु श्रस्यं श्रसोद्या एते एवं जाग्रह उदाहु सीवा सतो नेरहवा उववन्त्रंति नो श्रसतो नेरहवा उववन्त्रंति\*\*\*।

गंगेया ! सयं एते एवं जणामि नो श्रसयं, (स्०३७८) तप्यमिदं च एां से गंगेये श्राणगारे समसं भगदं महाबीरं पञ्चमिञाण्ड सञ्चन्त्र सञ्चदरिसी।

इच्छामि सां मंते ! तुन्मं श्रंतियं चाउजामाओ धम्मको पचमहन्वद्यं व्याख्यापत्रति रातक ६ उद्देश ३२ । स्० ३७६

तेशं कालेशं २ तुंगिया नाम नगरी होत्या"" (स्० १०७) तेशं कालेशं २ पासाविद्या थेरा भगवंतो जातिसंपन्ना वहरीते ॥ (सूत्र १०८)

तए थां ते पेरा भगवतो तेसि समगोवासवाग् तीवे य महतिमहालियाण. चाउजामें धम्मं परिकहेति.....

तप गां ते समगोवासवा थेरे भगवंते एवं बदासी-वित गां मंते ! संजमे

अग्रवह्यफले तवे बोदाग्रफले कि पित्तयं गां भेते ! देवा देवलोएस उवचच्चिति ? तत्य गां कालियपुत्ते नामं थेरे ते समग्रोवासए एवं बदासी—पुव्वतवेशं अजो ! देवा देवलोएस उववच्चिति । तत्य गां मेहिले नामं थेरे ते समग्रोवासए एवं बदासी—पुव्वसंजमेशं अजो ! देवा देवलोएस उववच्चिति । तत्य गां आग्रंदरिक्वए गाम थेरे ते समग्रोवासए एवं बदासी—किम्मवाए अज्जो ! देवा देवलोएस उववच्चिति । तत्य गां कासवे गामं थेरे ते समग्रोवासए एवं बदासी—संगिवाए अञ्जो ! देवा देवलोएस अव्यो ! देवा देवलोएस अव्यो ! देवा देवलोएस उववच्चिति । पुञ्चतवेशं पुञ्चसंजमेशं किम्मवाए संगिवाए अव्यो ! देवा देवलोएस उववच्चिति । सब्ये गं एस अहे नो चेव गां आपनाव वच्चव्याए । तए गां ते समग्रोवासया थेरीई मगवंतीई इमाई एवास्वाई वागरणाइ वागरिया समाणा इहतुहा थेरे भगवंते वंदिति नमंसिति """ (सु० ११०)

तए माँ से मगनं नोयमे रायमिहे नगरे जाय श्राडमामी बहुजसाह निसामेइ— एवं सालु देवासुजिया! तुंगिवाए नगरीए बहिया पुण्यवतीए चेहए पासाविक्जा बेरा भगवंतो समगोतासपहि इसाइ एयास्वाई वागरणाई पुण्डिया—संजमे स्रं भंते! किंफले ? तवे मां भंते ? किंफले ? तए मां ते बेरा भगवंतो ते समगोवासए एवं बदासी—संबमे मां श्राट्यो—असरहयफले तवे बोदासफले तं चेत्र जाव पुज्यतंत्रेसं पुज्यसंजमेसं कम्मियाए संगियाए श्राट्यो! देवा देवलोएस उववक्जेंति, सखे सं एसमाई सो चेव सं श्रायमावक्तज्याए ॥ से कहमेसं मससे एवं ? तए सो समसे गोयमे इमीसे कहार लढहे समासे """

समणं म० महावीरं वाव एवं वयाती—एवं लन्नु मंते ! ऋहं तुन्मेहि अन्म-ग्रुपणाए समाणे रायिगेहे नगरे उच्चनीयमिक्समाणि कुनाणि धरसमुदाणस्स मिक्नायियाए श्रवमाणे बहुजणसहं निसामेमि एवं लन्नु देवा० तुनियाये नगरीए बहिया पुष्पवदंए चेहए पासाविक्ता थेरा मगवंतो समणोवासएहिं ह्याइं एयास-वाइं वागरणाइं पुष्कुया—संजए ग्रं मंते ! किस्ते ? तवे किस्ते ? तं चेव जाव सचेगे एसमहे ग्री चेव ग्रां ग्रायमाववस्त्रव्याए । तं प्रभू ग्रां मंते ! ते थेरा भगवंतो तेसि समगोवासपाणं इमाइं एपास्ताइं वागरणाईं वागरित्तए उदाहु अप्पभू ?

पभू यां गोवमा ! ते वेरा मगवंती तेसि समगोवासवायां इमाइ एयास्वाई बागरयाइं वागरेतए,

श्रहं पि य र्ण गोयमा ! एवमाइक्खामिःःःः (स्० १११)

व्याख्याप्रज्ञाति शतक २ उद्देश ५ ।

रायगिद्दे नामं नयरे होत्था । (स्० ६८)

तत्थ र्ण नालंदाप् बाहिरियाप् लेवे नामं गाहावई होत्था ।

से र्ण लेवे नामं गाहावई समयोवासए यावि होत्था । (स० ६८)

लेवस्स गाहाबद्दस्स नालंदाए बाहिरियाए" उदगसाला"

तस्तिं च ग्री गिहपदेसीम भगवं गोयमे विहरह, भगवं च ग्रं ऋहे आरामीस ।

ऋहे ग्रं उदए पेढालपुरो भगवं पासाविद्याचे नियंठे मेयन्त्रे गोसेग् जेपेव भगवं गोयमे तेग्रंव उवागच्छह, उवागच्छह्ता भगवं गोयमे एवं वयासी—आउसती !

गोयमा ऋत्य खलु मे केइ पदेसे पुच्छियन्त्रे, तं च आउसो ! श्रहासुयं ऋहादिसुयं मे वियागरेहि सवार्य, भगवं गोयमे उदयं पेढालपुरो एवं वयासी—आवियाह आउसो !

सोबा निसम्म जागिस्सामो सवार्य, उदए पेढालपुरो भगवं गोयमं एवं वयासी ।।

(स्० ७१)

श्राउसो ! गोयमा श्रात्य सन् कुमारपुत्तिया नाम समगा निगाया तुम्हारां प्रवयमां पवयमागा गाहावई समगोवासगं उवसंपन्नं एवं पचक्खावेंति - च्रण्यत्य श्रामश्रोएशं गाहावई, चोरग्गहरुविमोक्खण्याए तसेहि पारोहि गिहाय दंडं, एवं यहं पचक्खावेमागागां दुपचक्खावं भवई, एवं एवं पक्षक्खावेमागागां दुपचक्खावं भवई, एवं रहं पचक्खावेमागागां दुपचक्खावं भवई, एवं ते परं पचक्खावेमागा श्रातियरित सर्व पतिश्णं। (स्० ७२)

एतेर्सि र्यं भेते ! पदास्यं प्रविष्ट जाशियाए सवस्यायाए बोहिए जाव उवहारस-याए एवमळं सहहामि...

तए गां से उदए पेटालपुत्ते भगवं गोथमं एवं वयासी—इच्छामि गां मंते ! तुब्मे छतिए चाउन्जांमात्रो धम्माछो पंचमहत्वद्दयं शपडिवकमगां धम्मं उवसंप-जिन्ना गां विद्दित्तए॥ (स्० ८१)

श्रुत्रस्कंच २ श्रुस ७ नालंदीयाच्ययन ७ ।

चाउठणामी अ जो धम्मो जो इमो पंच सिक्लिओ।
देतिओ वढमाणेगं पासेख य महासुनी ! ॥ २३॥
एगकठणावलाणं विसेसे कि तु कारलं ।
घमो दुविहे मेहानी ! कहं विष्यस्त्रो न ते !॥ २४॥
सन्नो केसि इवंत तु गोवमो इन्यान्वयी ।
पन्ना सिक्लियए धम्मं तत्तं तत्त्विण्ड्यं ॥ २५॥
पुरिमा उच्छ बहुा उ वक्कजहा य पिन्छमा ।
मिक्किमा उच्छपन्ना उ तेन धम्मे दुहा कए ॥ २६॥
पुरिमाणं दुव्विमुक्को उचिमाणं दुरणुपाल्लो ।
कप्पो मिक्कमगरणं तु मुविमुक्को सुपालको ॥ २७॥
साहु गोयम ! पन्ना ते, जिन्नो में संसको हमो।
अन्नोऽवि संसबो मक्को, तं में कहमु गोयमा ! ॥ २०॥

श्रचेलत्रो त्र जो धम्मो, जो इमो संतरुतरो ।
देतिश्रो वद्धमारोग्यः पासेण व महानुर्णी ॥ २६ ॥
एगक्डजपवन्नार्गः, विसेसे कि नु कारगं १।
लिंगे दुविहे मेहावी ! कई विप्यच्चत्रो न ते १ ॥ ३० ॥
केसि एवं धुवागां दुः, गोयमो इन्एमव्यवी ।
विन्नागोग्य समागम्म, धम्मसाहगामिच्छियं ॥ ३१ ॥
पच्चयत्यं च लोगस्स, नागाविहविकप्यण ।
जत्तस्य गहग्रस्यं च, लोगे लिंगपश्रोद्धगं । ३२ ॥
उत्तराप्ययन केशीगौतमीयाप्ययन २३ ॥

50

## दीर्घ तपस्वी महावीर

आज से लगभग दाई हजार वर्ष पहिले जब भगवान महाबीर का जन्म नहीं हुआ था, भारत की सामाजिक और राजनैतिक परिस्पिति ऐसी थी जो एक विशिष्ट आदर्श की अपेदा रखती थी। देश में ऐसे अनेक मठ थे, जहाँ आजकल के बाबाब्बों की तरह मुख्ड के मुख्ड रहते थे और तरह-तरह की तामसिक तपस्थाएँ करते थे। श्चनेक ऐसे श्राश्रम थे, जहाँ दुनियादार श्चादमी की तरह ममत्व रखकर आवकत के महन्तों के सहरा बड़े-बड़े धर्मगुर रहते थे। कितनीही संस्थाएँ ऐसीधी जारों विद्या की अपेक्षा कर्मकारह की, लास करके वज्ञ की प्रधानता थी आर उन कमैकायहों में पशुत्रों का बलियान धर्म माना जाता था। समाज में एक ऐसा बड़ा दल था, जो पूर्वज के परिश्रमपूर्वक उपार्कित गुरुपद को आपने जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में स्थापित करता था। उस वर्ग में पवित्रता की, उच्चता की अगैर विद्या की ऐसी कृत्रिम श्राहिमता रूढ़ हो गई थीं कि जिसकी बदौलत वह वृसरे कितने ही लोगों को अपवित्र मानकर अपने से नीच समकता और उन्हें वृणायोग्य तमभता, उनकी छाया के स्पर्श तक को पाप मानता तथा अन्यों के श्चर्यहीन पठनमात्र में पारिहत्व मानकर दूसरों पर अपनी गुरुसता चलाता। शास्त्र श्रीर उसकी ब्वाख्याएँ विद्वद्गम्य भाषा में होतो थी, इससे जनसाधारण उस समय उन शास्त्रों से वर्षष्ट लाभ न उठा पाता था। स्त्रियों, शूदों ग्रीर सास करके अतिशृद्धीं को किसी भी बात में आने वड़ने का पूरा भौका नहीं मिलता था। उनकी ब्राध्वात्मिक महत्त्वाकांचाब्रों के जाएत होने का, ब्रयवा जाएत होने के बाद उनके पृष्ट रलने का कोई खास आलंबन न या। पहिले से प्रचलित बैन गुरुश्रों की परम्परा में भी बड़ी शिथिलता ह्या गई थी। राजनैतिक स्थिति में किसी प्रकार की एकता नहीं थी । गण्नसत्ताक अथवा राजसत्ताक राज्य इचर-उघर विकरे हुए ये। यह सब कलह में जितना अनुराग रखते, उतना मेल मिलाप में नहीं। हर एक दूसरे को कुचलकर अपने राज्य के विस्तार करने का प्रयत्न करता था।

ऐसी परिस्थित को देखकर उस काल के कितने ही विचारशील और दयालु व्यक्तियों का व्याकुल होना स्वामाबिक है। उस दशा को मुघारने की इच्छा कितने ही लोगों को होती है। वह मुघारने का प्रयत्न भी करते हैं और ऐसे साधारश प्रयत्न कर सकने वाले नेता की अपेदा रखते हैं। ऐसे समय में बुद और महा-वीर बैसी का जन्म होता है। महाबीर के वर्षमान, विदेहदिव और अमस भगवान यह तीन नाम और हैं। विदेशदिव नाम मातु पद्म का स्वक है, वर्षमान नाम सबसे पहिले पड़ा। स्वामी जीवन में उत्कट तप के कारण महाबीर नाम से प्रसिद्ध हुए और उपदेशक जीवन में अमस भगवान वहलाए। इससे हम भी रह जीवन, साथक जीवन और उपदेशक जीवन इन तीन भागों में क्रमशाः वर्षमान, महाबीर और अमस भगवान इन तीन नामों का प्रयोग करेंगे।

महाबीर की जन्मभूमि गंगा के दक्षिण विदेह (वर्तमान विहार-प्रान्त ) है, वहाँ ह्य विव्यक्त नाम का एक करना था। जैन लोग उसे महाबीर के जन्मस्थान के कारण तीर्थभूमि मानते हैं।

जाति और वंश-

श्री महावीर की जाति चृत्रिय यी और उनका वंश नाथ (श्रात) नाम से प्रसिद्ध था। उनके पिता का नाम सिखार्थ था, उन्हें भेषांस और यशांस भी कहते थे। जाना का नाम स्पार्श्व था और माता के त्रिशक्ता, विदेहदिन्ना तथा प्रियक्तिरिशी यह तीन नाम थे। महावीर के एक बड़ा माई और एक बड़ी बहिन थी। को भाई नन्दीवर्धन का विवाह उनके मामा तथा वैशाली नगरी के अविपति महाराज चेटक की पुत्रों के साथ हुआ था। बड़ी बहिन सुनन्दा की शादी चृत्रियकुख में हुई थी और उसके जमाली नाम का एक पुत्र था। महावीर स्वामी की प्रियदर्शना नामक पुत्रों से उसका विवाह हुआ था। आगे चलकर जमाली ने अपनी की महित मगवान महावीर से दीना भो अंगीकार कर ली थी। श्लेताम्बरों की घारणा के अनुसार महावीर ने विवाह किया था, उनके एक ही पत्नी थी और उनका नाम था पश्लोदा। इनके सिर्फ एक ही कन्या होने का उल्लेख मिलता है।

शात इतिय सिद्धार्थ की राजकीय सत्ता साधारण ही होगी, परन्तु वैमव और कुलीनता ऊँचे दलें की होनी चाहिए। क्योंकि उसके विना वैशाली के अधिपति चेटक की वहिन के साथ वैवाहिक संकल्प होना संभव नहीं था। गृह-जीवन—

वर्षमान का बाल्यकाल बहुतांशा में कोड़ाओं में व्यतीत होता है। परन्तु जब वह अपनी उम्र में बाते हैं ध्रीर विवाहकाल प्राप्त होता है तव वह वैवाहिक जीवन को ओर खबचि प्रकट करते हैं। इससे तथा भावी तीन वैरान्यमय जीवन से यह स्पष्ट दिखालाई देता है कि उनके हृदय में त्याग के बीज जन्मसिख थे। उनके माता-पिता सगवान पाहर्वनाथ की शिष्य परम्परा के अनुवाबी थे। यह परम्परा निर्मन्य के नाम से प्रसिद्ध थी और साधारण तीर पर इस परम्परा में त्याग और तप की भावना प्रवत्त थी। भगवान् का श्रपने कुलधर्म के परिचय में श्राना और उस धर्म के ब्राद्शों का उसके मुसंस्कृत मन को ब्राक्षित करना सर्वथा संमव है। एक श्रोर जन्मसिद वैराम्य के बीच और दूसरी झोर कुलधर्म के त्याग और तपस्मा के आदशों का प्रभाव, इन दोनों कारखों से योग्य अवस्था को प्राप्त होते ही वर्षमान ने अपने जीवन का कुछ तो ध्येय निश्चित किया ही होगा। श्रीर वह ध्येव भी कीनता ? 'धार्मिक जीवन'। इस कारण यदि विवाह की छोर अरुचि हुई हो तो वह साहजिक है। फिर भी जब माता-पिता विवाह के लिए बहुत आबह करते हैं, तब वर्षमान अपना निश्चय शिथिल कर देते हैं और केवल माता-पिता के चित्त को सन्तोष देने के लिए वैवाहिक संबन्ध को स्वीकार कर लेते हैं। इस घटना से तथा वहें भाई को प्रसन्न रखने के लिए ग्रहवास की अवधि बड़ा देने की घटना से वर्धमान के ध्वभाव के दो तत्व स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। एक तो बड़े-बूड़ों के प्रति बहुमान और दूसरे मौके को देखकर मूल सिद्धान्त में बाबा न पड़ने देते हुए, समभौता कर लेने का औदार्थ्य । यह दूसरा तत्व साधक और उपदेशक जीवन में किस मकार काम करता है, यह हम आगे चलकर देखेंगे। जब माता-पिता का स्वर्गवास हुआ, तब वर्षमान की उम्र २८ वर्ष की थी । विवाह के समय की ऋवस्था का उल्लेख नहीं मिलता । माता-पिता के स्वर्गवास के बाद वर्षमान ने ग्रहत्याग की पूरी तैयारी कर ली थी, परन्तु इससे ज्येष्ठ बन्धु को कष्ट होते देख गृहवीवन को दो वर्ष और वहा दिया। परन्तु इसलिए कि त्याग का निव्यय कायम रहे, यहवासी होते हुए भी आपने दो वर्ष तक त्यागियों की भौति ही जीवन व्यतीत किया ।

साघक जीव न

तीस वर्ष का तक्या इतिय-पुत्र वर्षमान जब यह त्याग करता है, तब उसके आन्तर और बाह्य दोनों जीवन एकदम बदल जाते हैं। वह मुकुमार राजपुत्र अपने हाथों केश का लुंचन करता है और तमाम वैभवों को छोड़कर एकाफी जीवन और तमुता स्वीकार करता है। उसके साथ ही यावण्जीवन सामायिक चारित्र (आजीवन सम्भाव से रहने का नियम) अंगीकार करता है; और इसका सोलहों आने पालन करने के लिए भीषण प्रतिश करता है—

"चाहे देविक, मानुषिक अथवा तिर्यंक जातीय, किसी भी प्रकार की विध्न-बाधाए क्यों न आएँ, मैं सबको बना किसी दूसरे की मदद लिए, समभाव से सहन कहाँगा।"

इस प्रतिशा से कुमार के वीरत्व और उसके परिपूर्ण निवाह से उसके महान् वीरत्व का परिचय मिलता है। इसी से वह साधक जीवन में 'महावीर' की ख्याति को प्राप्त करता है। महाबीर के साधना विषयक ग्राचारांग के प्राचीन श्रीर प्रामाणिक वर्णन से, उनके जीवन की मिल-भिन्न घटनाओं से तथा अब तक उनके नाम से प्रचलित सम्प्रदाय की विशेषता से, यह जानना कठिन नहीं है कि महाबीर को किस तत्व की सावना करनी थी, ब्रौर उस साधना के लिए उन्होंने मुख्यतः कौन से साधन पसन्द किए थे। महावीर ऋहिसा-तत्व की साधना करना चाहते थे, उसके लिए संयम और तप यह दो साधन उन्होंने पसन्द किए। उन्होंने यह विचार किया कि संसार में जो जलवान होता है, वह निर्वल के सुख और साधन, एक डाक् की तरह छीन लेता है। यह अपहरण करने की वृत्ति अपने माने हुए मुख के राग से, खास करके कायिक मुख-शीलता से पैदा होती है। यह वृत्ति ही ऐसी है कि इससे शान्ति और समभाव का वायु-मराइल कलु-पित हुए बिना नहीं रहता है । प्रत्येक मनुष्य को अपना मुख और अपनी मुविधा इतने कीमती मालूम होते हैं कि उसकी हिष्ट में दूसरे अनेक जीवबारियों की मुविधा का कुछ मूल्य ही नहीं होता । इसलिए प्रत्येक मनुष्य यह प्रमाखित करने की कोशिश करता है कि जीव, जीव का मद्युण है 'बीवो जीवस्य जीवनम्।' निर्वेल को वलवान् का पोषणा करके अपनी उपयोगिता सिद्ध करनी चाहिए। मुख के राग से ही बलवान लोग निवंल प्राणियों के जीवन की आहुति देकर उसके द्वारा श्रपने परलोक का उत्कृष्ट मार्ग तैयार करने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार सुख की मिण्या भावना ख्रौर संकुचित इति के ही कारण व्यक्तियों ख्रौर समूही में ख्रन्तर बढ़ता है, शक्ता की नींव पड़ती है ख्रीर इसके फलत्वरूप निकेत बलवान् होकर बदला लेने का निश्चय तथा प्रयत्न करते हैं और बदला लेते भी हैं। इस तरह हिंसा और प्रतिहिंसा का ऐसा मलीन वासुमश्डल तैयार हो जाता है कि लोग संसार के मुख को स्वयं ही नर्क बना देते हैं। हिंसा के इस भयानक त्वरूप के विचार से महावीर ने ऋहिंसा-तत्व में ही समस्त धर्मी का, समस्त कर्तव्यों का, प्राणीमात्र की शान्ति का मूल देखा। उन्हें स्पष्ट रूप से दिखाई दिया कि यदि ऋहिंसा-तत्व सिद्ध किया जा सके, तो ही जगत् में सच्ची शान्ति फैलाई जा सकती है। यह विचार कर उन्होंने काविक मुख की समता से वैर-भाव को रोकने के लिए तप प्रारम्म किया, ग्रौर अवैर्य जैसे मानसिक दोप से होने वाली हिंसा को रोकने के लिए संयम का अयलम्बन किया।

संयम का संबन्ध मुख्यतः मन श्रीर वचन के साथ होने के कारण उसमें ध्यान श्रीर मीन का समावेश होता है। महाबीर के समस्त साधक जीवन में संयम श्रीर तप पढ़ी दो वार्ते मुख्य है श्रीर उन्हें सिद्ध करने के लिए उन्होंने कोई १२ वर्षों तक जो प्रयत्न किया और उसमें जिस तत्परता श्रीर श्रप्रमाद का परि- चय दिया, वैसा ध्याण तक की तपस्था के इतिहास में किसी व्यक्ति ने दिया हो यह नहीं दिलाई देता। कितने लोग महावीर के तप को देह-दुःल और देह-दमन कह कर उसकी अवहेलना करते हैं। परन्तु यदि वे सत्य तथा न्याय के लिए महावीर के जीवन पर गहरा विचार करेंगे तो यह मालून हुए बिना न रहेगा कि, महावीर का तप शुष्क देह-दमन नहीं था। वह संयम और तप दोनों पर समान रूप से जार देते थे। वह जानते थे कि यदि तप के अमाव से सहन-शीलता कम हुई तो दूसरों की मुख सुविधा की आहुति देकर अपनी मुख मुविधा कहाने की लालसा बढ़ेगी और उसका फल यह होगा कि संयम न रह पाएगा। इसी प्रकार संयम के अमाव में कीए तप भी, पराधीन प्राणी पर आंनच्छापूर्वक आ पढ़ें देह-का की तरह निरर्थक है।

क्यों ज्यों संयम और तप की उत्कटता से महाबीर श्राहिसा तत्त्व के अधिका-विक निकट पहुँचते गए, त्यों त्यों उनकी गम्भीर शान्ति बढ़ने लगों और उसका प्रभाव आसपास के लोगों पर अपने आप होने लगा । मानस-शास्त्र के नियम के अनुसार एक व्यक्ति के अन्दर बलवान् होने वाली इति का प्रभाव आस-पास के लोगों पर जान-अनजान में हुए बिना नहीं रहता।

इस साघक जीवन में एक उल्लेख-वोग्य ऐतिहासिक घटना घटती है। वह
यह है कि महावीर की साघना के साथ गोशाखक नामक एक व्यक्ति प्राय: ६ वर्ष
व्यतीत करता है और फिर उनसे अलग हो जाता है। आगे चल कर यह उनका
प्रतिपत्नी होता है और आजीवक सम्प्रदाय का नायक बनता है। आज यह कहना
कठिन है कि दोनों किस हेतु से साथ हुए और क्यों अलग हुए, परन्तु एक
प्रसिद्ध आजीवक सम्प्रदाय के नायक और तपस्वी महावीर का दीर्घ काल तक
साहचर्य सन्यशोधकों के लिए अर्थस्चक अवश्य है। १२ वर्ष को कटोर और
दीर्घ साधना के पश्चात् जब उन्हें अपने आहिंसा तच्च के सिद्ध हो जाने को पूर्ण
प्रतीति हुई, तब वे अपना जीवन-क्रम बदलते हैं। आहिंसा का सार्वभीम धर्म उन्न
दीर्घ-तपस्वी में परिप्तृत हो गया था, अब उनके सार्वजनिक जीवन से कितनी ही
मन्य आत्माओं में परिवर्तन हो जाने की पूर्ण सम्मायना थी। मगथ और विदेह
देश का पूर्णकालीन मलीन वासु-मगडल धीरे-थीरे शुद्ध होने लगा था, क्योंकि
उसमें उस समय अनेक तपस्वी और विचारक लोक-हित को आकांद्या से प्रकाश
में आने लगे थे। इसो समय टीर्घ तपस्वी भी प्रकाश में आए।

### चपदेशक जीवन-

अमर्ग भगवान का ४३ से ७२ वर्ष तक का यह दीवं जीवन सार्वजनिक

सेवा में व्यतीत होता है। इस समय में उनके द्वारा किए गए मुख्य कामी की नामावली इस प्रकार है —

- (१) जाति-पाँति का तनिक भी भेद रखे विना इर एक के लिए, शुद्री के लिए भी, मिल्लु-पद और गुन-पद का रास्ता खुला करना। अंग्रता का आधार जन्म नहीं बल्कि गुल, और गुलों में भी पवित्र जीवन की महत्ता स्थापित करना।
- (२) पुरुषों की तरह खियों के विकास के लिए भी पूरी स्वतन्त्रता और विद्या तथा आचार दोनों में स्त्रियों की पूर्ण योग्यता को मानना। उनके लिए गुरुषद का आधारिमक मार्ग खोल देना।
- (३) लोक-भाषा में तत्वज्ञान और आचार का उपदेश करके फेवल विद्व-द्गम्य संस्कृत भाषा का मोह घटाना और योग्य अधिकारी के लिए ज्ञान-प्राप्ति में भाषा का अनुस्यय दूर करना।
- (४) ऐहिक और पारलीकिक मुख के लिए होने वाले यह आदि कर्म-कारण्डों को अपेन्ना संयम तथा तपत्या के स्वावलंबी तथा पुरुषार्थ-प्रधान मार्ग की महत्ता स्थापित करना और अहिंसा-चर्म में प्रीति उत्पन्न करना।
- (५) त्याग और तपस्या के नाम पर रूद शिथिलाचार के स्थान पर सच्चे त्याग और सच्ची तपस्या की प्रतिष्ठा करके भोग की जगह योग के महत्व का वायु-मंडल चारों ओर उत्पन्न करना।

अमण मगवान् के शिष्यों के त्यागी श्रीर एहस्य पह दो भाग ये। उनके त्यागी मिच्छक शिष्य १४००० श्रीर मिच्छक शिष्याएँ ३६००० होने का उल्लेख मिलता है। इसके सिवाय लाखों की संख्या में एहस्य शिष्यों के होने का भी उल्लेख है। त्यागी श्रीर एहस्य इन दोनों वर्गों में चारों वर्गों के स्त्री-पुरुष सम्मिलित थे। इन्द्रभृति श्रादि ११ गण्यर ब्राह्मण थे। उदायी, मेवकुभार श्रादि श्रनेक इतिय भी मगवान् के शिष्य हुए थे। शालिभद्र इत्वादि वैश्व श्रीर महतारज तथा हरिकेशी श्रेते श्रातशद्भ भी मगवान् की पवित्र दीवा का पालन कर उच्च पथ को पहुँचे थे। साध्ययों में चन्दनवाला चित्रय-पुत्री थी, देवानन्दा ब्राह्मणी थीं। गहस्थों में उनके मामा वैशालांपति चेटक, राजपहीं के महाराजा श्रेणिक (विश्वसार) श्रीर उनका पुत्र कोलिक (श्रजातशत्रु) श्रादि श्रनेक चित्रय भूपति थे। श्रानन्द, कामदेव श्रादि प्रघान दस श्रावकों में शकडाल कुम्हार जाति का था श्रीर शेष ६ वैश्य खेती श्रीर पश्रु-पालन पर निवाह करने वाले थे। देव कुम्हार होते हुए भी मगवान का समकदार श्रीर हद उपासक था। खन्दक, श्रम्बह श्रादि श्रनेक परिशाजक तथा सोमील श्रादि श्रनेक विद्वान् ब्राह्मणों ने श्रमण भगवान् का श्रमुसरण किया था। एहस्य उपासिकाशों में

रेक्ती, मुलसा श्रीर जयन्ती के नाम प्रख्यात है। जयन्ती जैसी मक्त श्री वैसी ही बिद्धी भी थी। ब्राज़ादी के साथ भगवान से प्रश्न करती और उत्तर सुनती थी। भगवान ने उस समय दित्रयों की योग्यता किस प्रकार आँकी, उसका यह उदाहरण है । महाबीर के समकालीन धर्म-पवर्तकों में खाजकल कुछ थोड़े ही लोगों के नाम मिलते हैं - तथागत गौतमबुद, पूर्ण करवा, संजय वेलहिपुत, पक्रम कञ्चायन, अजित केनकम्बलि और मंसली गोशालक । समभौता—

अमरा भगवान् के पूर्व से ही जैन-सम्पदाय चला आ रहा था, जो निर्मन्य के नाम से विशेष प्रसिद्ध था उस समय प्रचान निर्मन्य केशीकमार आदि थे। वे सब ग्रापने को श्री पार्श्वनाथ की परम्परा के ग्रानुवायी मानते थे। वे कपहे पहिनते वे और सो भी तरह-तरह के रंग के। इस प्रकार वह चातुर्याम धम अर्थात् अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिव्रह इन चार महावती का पालन करते थे। श्रमण भगवान ने इस परम्परा के खिलाफ श्रापने व्यवहार से दो वार्ते नई प्रच-बित की -एक अचेल धर्म, इसरी ब्रह्मचर्य (स्त्री-विरम्स )। पहिले की परम्परा में वस्त्र और स्त्री के संबन्ध में अवश्य शिथिलता आ गई होगी और उसे दर बरने के लिये अचेल धर्म और स्त्री-विरमण को निर्मन्थल में स्थान दिया गया। श्चर्यारेज्ड वत से त्वी-विरमण को अलग करके चार के बदले पाँच महावतों के यातान करने का नियम बनाया । श्री पार्श्वनाथ की परम्परा के स्वीस्व नेताओं ने इस संशोधन को स्वीकृत किया और प्राचीन तथा नदीन दोनों मिल्लुओं का सम्मे-लन हुआ। कितने ही विद्वानों का यह मत है कि इस समकीते में बखा रखने सया न रखने का जो मतमेद शान्त हुन्ना या वह ग्राते चलकर फिर पद्धपात का रूप घारण करके श्वेताम्बर, दिगम्बर सम्प्रदाय के रूप में धवक उठा। यदापि सुरुम दृष्टि से देखने वाले विद्वानों की श्वेताम्बर, दिगम्बर में कोई महत्वपूर्ण मेद नहीं जान पड़ता : परन्तु ग्राजकल तो सम्प्रदाय भेद की ग्राहिमता ने दोनों शासाओं में नाराकारिए। श्राप्त उत्पन्न कर दी है। इतना ही नहीं बल्कि थोबे-थोड़े अभिनिवेश के कारण आज इसरे भी अनेक छोटेवरे भेद भगवान के ग्रनेकान्तवाद (स्वादाद) के नीचे खड़े हो गए हैं।

उपदेश का रहस्य-

अमण मगवान् के समग्र जीवन झीर उपदेश का शंकित रहस्य दो वातों में श्रा बाता है। ब्राचार में पूर्ण श्राहिसा श्रीर तत्वज्ञान में ब्रानेकान्त । उनके संपदाय के ब्राचार की ब्रौर शास्त्र के विचार की इन ततों का ही भाष्य सम-क्तिए। वर्तमानकाल के विद्वानों का वही निष्पद्ध मत है।

### विपन्ती-

अमण भगवान् के शिष्यों में उनसे श्रलग होकर उनके खिलाफ विरोधी पत्थ प्रचलित करने वाले उनके जामाता चित्रय-पुत्र जमाली थे। इस समय तो उनकी स्मृतिमात्र जैन प्रत्यों में है। दूसरे प्रतिपद्मी उनके पूर्व सहचर गीशालक थे। उनका श्राजीवक पत्थ क्यान्तर पाकर श्राज भी हिन्दुलान में मीजूद है। भगवान् महावीर के जीवन का मुख्य माग विदेह और मगच में व्यतीत हुआ है। ऐसा जान पड़ता है कि वे श्रधिक से अधिक यमुना के किनारे तक श्राण होंगे। आवल्ती, कोशांबी, ताम्रालिस, चन्या और राजपृद्दी इन शहरों में वह बार-बार श्राते-जाते श्रीर रहते थे।

#### उपसंदार-

अमण भगवान् महावीर की तपत्या और उनके शान्तिपूर्ण दीवं-जीवन और उपदेश से उस समय भगध, विदेह, काशी कोशल और दूसरे कितने ही प्रदेशों के धार्मिक और सामाजिक जीवन में बड़ी कान्ति हो गई थी। उसका प्रमाण केवल शाल के पत्नों में हो नहीं, बल्कि हिन्दुस्तान के मानसिक जगत् में अब तक जायत अहिंसा और तप का स्वामाविक अनुराग है। आज से २४% इस्पूर्ण राजगहीं के पास पावापुरी नामक पवित्र स्थान में कार्तिक कृष्णा अमावस की रात को इस तपत्वी का ऐहिक जीवन पूरा हुआ। (निवांश हुआ) और उनके स्थापित संघ का भार उनके प्रधान शिष्य सुधर्मा स्वामी पर आ पड़ा। है. स. १६३३]

## भगवान् महावीर का जीवन

1 2

[ एक ऐतिहासिक द्रष्टिपात ]

बीर-जयंती और निर्वाणितियि हर साल आती है। इसके उपलक्ष्य में लगभग सभी जैन-पत्र भगवान के जीवन पर कुछ न कुछ लिखने का अवस्न करते हैं। कोई-कोई पत्र महावीराङ्क रूप से विशेष अङ्क निकालने की भी वोजना करते हैं। यह सिलसिला पिछले अनेक वर्षों से अन्य सम्प्रदायों की देखादेखी जैन पर-स्परा में भी जालू है और संभवतः आगे भी चालू रहेगा।

सामिक पत्र प्रतिकाओं के अलावा भी भगवान के जीवन के बारे में छोटी बड़ी पुस्तकें लिखने का कम बैसा है जारी है जैसे कि उसकी माँग है। पुराने समय से इस विषय पर लिखा जाता रहा है। प्राइत और संस्कृत माणा में जुदे- जुदे समय में जुदे- जुदे स्थानों पर जुदी- जुदी हिंछ वाले जुदे- जुदे अनेक लेखकों के द्वारा भगवान का जीवन लिखा गया है और वह बहुवायत से उपलब्ध भी है। नए युग की पिछली एक शताब्दी में तो यह जीवन अनेक भाषाओं में देशी- विदेशी, साम्प्रदायिक असाम्प्रदायिक लेखकों के द्वारा लिखा गया है। जर्मन- अंग्रेजी, हिन्दी, गुजराती, बंगला और भराठी आदि भाषाओं में इस जीवन विषयक छोटी बड़ी अनेक पुस्तकें प्रसिद्ध हुई है और मिलती भी हैं। यह सब होते हुए भी नए वर्ष की नई जवंती था निवांग्रितिथ के उपलक्ष्य में महाबीर जीवन पर कुछ नया लिखने की भारपूर्वक माँग हो रही है। इसका क्या कारगा है है से सासकर सममने की बात है। इस कारगा को सममने से यह हम टीक-टीक समम सकेंगे कि पुराने समय से आज तक की महाबीर जीवन विषयक उपलब्ध इतनी लिखित मुद्रित सामग्री हमारी जिज्ञासा को तुस करने में सम्प्र क्वों नहीं होती है

मगवान् महावीर एक ही थे। उनका जीवन जैसा कुछ रहा हो सुनिश्चित अमुक रूप का ही रहा होगा। तदिपवक जो सामग्री श्रमी शेष है उससे अधिक समर्थ समकालीन सामग्री श्रमी मिसने की कोई संभावना नहीं। जो सामग्री उप-खब्ब है उसका उपयोग श्राज तक के लिखित जीवनों में हुशा ही है तो फिर नया क्या बाकी है जिसकी माँग हर साल जयंती या निर्वाग्रतिषि के श्रवसर पर वनी रहती है और लास तीर से संपूर्ण महावीर जीवन विषयक पुस्तक की माँग तो इमेशा बनी हुई रहती ही है। ये ऐसे प्रश्न हैं जिनका वालविक उत्तर किना समके महाबीर बीवन पर कुछ सोचना, जिखना या ऐसे जीवन की लेखकों से माँग करना यह निरा वार्षिक जबंती कालीन व्यसन मात्र सिद्ध होगा या पुनरावृत्ति का चक्र मात्र होगा जिससे हमें बचना चाहिए।

पुराने समय से आज तक की जीवन विध्यक तब पुलतकें और छोटे-वहें सब लेख आयः साम्प्रदायिक मक्तों के द्वारा ही लिखे गए हैं। जैसे राम, कृष्ण, काइस्ट, मुहम्मद आदि महान् पुरुषों के बारे में उस सम्प्रदाय के विद्वानों और मक्ता ने लिखा है। हाँ, कुछ थोते लेख और विरत्त पुरतकें असाम्प्रदायिक जैनेतर विद्वानों द्वारा भी लिखी हुई हैं। इन दोनों प्रकार के जीवन-लेखों में एक खास गुगा है तो दूसरी खास बुटि भी है। खास गुगा तो यह है कि साम्प्रदायिक विद्वानों और मक्तों के द्वारा जो कुछ लिखा गया है उसमें परम्परागत अनेक ध्यार्थ बातें भी सरलता से आ गई हैं, जैसी असाम्प्रदायिक और दूरवर्ती विद्वानों के द्वारा लिखे गए जीवन-लेखों में कभी-कभी आ नहीं पातीं। परन्तु बुटि और बड़ी भागी बुटि यह है कि साम्प्रदायिक विद्वानों और भक्तों का हांछकोग्र हमेश्रा ऐसा रहा है कि बेन केन प्रकारेण अपने इस्ट देख को सबसे कँचा और असाघारण दिखाई देने वाला चित्रित किया जाए। सभी सम्प्रदायों में पाई जाने थाली इस अतिरंजक साम्प्रदायिक हिट के कारण महाबोर, मानव महाबीर न रहकर कल्पित देव से बन गए हैं जैसा कि बीद परम्परा में बुद और पीराणिक परम्परा में राम-कृष्ण तथा किरुव्यानिटी में काइस्ट मानव मिट कर देव या देवांश बन गए हैं।

इस युग की जास विशेषता वैज्ञानिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण है। विज्ञान और इतिहास सत्य के उपासक है। वे सत्य के सामने और सव वातों को दृथा समभते हैं। यह सत्यावेषक दृति ही विज्ञान और इतिहास की प्रतिष्ठा का आधार है। इसलिए इन दोनों की लोगों के भन के ऊपर इतनी अधिक प्रमावशाली छाप पड़ी है कि वे वैज्ञानिक दृष्टि से अप्रमाणित और इतिहास से अधिक प्रमावशाली छाप पड़ी है कि वे वैज्ञानिक दृष्टि से अप्रमाणित और इतिहास से अधिक ऐसी किसी वस्तु को मानने के लिए तैयार नहीं। यहाँ तक कि इलारों वर्षों से चली आने वाली और मानस में स्थिर बनी हुई प्राणापिय मान्यताओं को भी (यदि वे विज्ञान और इतिहास से विक्द है तो ) छोड़ने में नहीं हिचकिचाते, प्रत्युत वे ऐसा करने में अपनो कृतार्थता समभते हैं। वर्तमान युग भूतकालोन ज्ञान की विरासत को योहा भी वर्जाद करना नहीं चाहता। उसके एक अंश को वह प्रमाण से भी अधिक मानता है; पर साथ ही वह उस विरासत के विज्ञान और इतिहास से असिक अंश को एक चल भर के लिए भी मानने को तैयार नहीं। नए युग के इस जव्यण के धारण वर्छ स्थिति बदल गई है। महाबीर

जीवन विपयक खेल पुस्तक आदि कितनी ही सामग्री प्रस्तुत क्यों न हो पर आव का जिज्ञासु उस सामग्री के बने देर मात्र से सन्तुष्ट नहीं। वह तो यह देखना चाहता है कि इसमें कितना तर्क बुद्धि-सिंद और कितना इतिहास-सिंद है! जन इस वृत्ति से यह आज तक के महावीर-जीवनिवयक लेखों को पढ़ता है, सोचता है तन उसे पूरा संतोध नहीं होता। वह देखता है कि इसमें सत्य के साथ किल्पत भी बहुत मिला है। वह पदि भक्त हो तो किसों तरह से अपने मन को मना लें सकता है; पर वह दूसरे तरस्य जिज्ञासुत्रों का पूरा समाधान कर नहीं पाता। वैज्ञानिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण का प्रभाव इतना अधिक गहरा पड़ा है कि खुद महावीर के परम्परागत अनुपायियों को भी अपनी नई पीढ़ी का हर बात में समाधान करना मुश्किल हो गया है। यही एक मात्र वजह है कि चारों और से महावीर के ऐतिहासिक जीवन लिखे जाने की मांग हो रही है और कहीं कहीं तर्य तैवारियों भी हो रही हैं।

श्राज का कीई तटस्थ लेखक ऐतिहासिक दृष्टि से महावीर जीवन लिखेगा तो उसी सामग्री के आधार से लिख बकता है कि जिस सामग्री के आधार से पहले से आज तक के लेखकों ने लिखा है। फर्क यदि है या हो सकता है तो दृष्टिकीया का। दृष्टिकीया दी सवाई या गैर-सवाई का एक मात्र प्राया है स्त्रीर प्रतिष्ठा कर आधार है। उदाहरणार्थ महाबीर का दो माता और दो पिता के पुत्र रूप से याचीन गन्यों में वर्गान है। इसे सान्प्रदायिक इंधि वाला भी लेता है और ऐतिहासिक दृष्टि वाला भी। पर इस असंगत और अमानवीय दिखाई देने वाली धटना का जुलासा साम्प्रदाविक व्यक्ति एक तरह से करता है त्रीर ऐतिहासिक व्यक्ति दूसरो तरह से । इजारों वर्ष से माना जाने वाला उस असंगति का साम्प्रदायिक खुलासा लोक-मानस में इतना घर कर गया है कि दूसरा खुलासा मुनते ही वह मानस भड़क उठता है। फिर भी नई ऐतिहासिक दृष्टिने ऐसी स्थिति वैदा की है कि उस चिर परिचित खुलासे से लोक-मन का अन्तासल जरा भी सन्तुष्ट नहीं । वह तो कोर्द नया बुद्धिगम्य खुलासा पाना चाहता है या उस दो माता, दो पिता की घटना को ही असंगत कह कर जीवन में से सर्वधा निकास देना चाइता है। यही बात तत्कालवात शिशु महाबीर के ब्रांगुष्ठ के द्वारा मेर-कम्पन के बारे में है या पद्भाद वर महाकीर के आसपास उपस्थित होने वाले लाखों करोड़ों देव देवियों के वर्णन के बारे में है। कोई भी तर्क और बुद्धि से मानय-जीवन पर जिलार करने वाला ऐसा नहीं होगा जो यह मानने को तैयार हो कि एक तत्काल पैटा हुआ बालक या मझकुत्ती किया हुआ जवान अपने ब्रॅगुठ से पर्वत तो क्या एक महती शिला को भी केंग सके ! कोई भी ऐतिहासिक

यह मान नहीं सकता और सावित नहीं कर सकता कि देवसी कहीं दूर है और उसके दिव्य सन्त किसी तपस्वी की सेवा में सदा हाजिर रहते हैं। ये और इनकी कैसी दूसरी अनेक घटनाएँ महावीर जीवन में जैसे हो आती है जैसे अन्य महापुरुषों के जीवन में। साम्प्रदायिक स्थक्ति उन घटनाओं को जीवनी जिसले समय न तो छोड़ सकता है और न उनका चाल अर्थ से दूसरा अर्थ ही जगा सकता है। इस कारण से वह महाबोर की जीवनी को नई पीड़ी के लिए प्रतिविकर नहीं बना सकता। जब कि ऐतिहासिक व्यक्ति कितनी ही असंगत दिखाई देने वाली पुरानी घटनाओं को या तो जीवनी में स्थान ही नहीं देगा या उनका प्रतिविकर अर्थ समायना जिसे सामान्य बुद्धि भी समझ और मान सके। इतनी चर्चा से यह मस्तीभांति जाना जा सकता है कि ऐतिहासिक दृष्टिकी असंगत दिखाई देने वाली जीवन घटनाओं को ज्यो का त्यों मानने को तैयार नहीं, पर यह उन्हें बुद्धिमाख कसीटी से कस कर सबाई की मूमिका पर लाने का प्रयत्न करेगा। यही सबब है कि वर्तमान पुग उसी पुगनी सामग्री के आधार से, पर ऐतिहासिक हिंदि से जिस्ते गए महावीर जीवन को ही पड़ना सुनना चाहता है। यही समय की माँग है।

महावीर की जीवनी में त्रानेवाली जिन ऋसंगत तीन वातों का उल्लेख मैंने किया है उनका ऐतिहासिक खुलासा किस प्रकार किया जा सकता है इसे यहाँ बतला देना भी जरूरी है—

मानव-वंश के तो क्या पर समग्र प्राक्ष-वंश के इतिहास में भी आज तक ऐसी कोई घटना वनी हुई किदित नहीं है जिसमें एक संतान को दो जनक माताएँ हो। एक सन्तान के जनक दो-दो पिताओं की घटना कल्पनातीत नहीं है पर दो जनक माताओं की घटना का तो कल्पना में भी खाना मुश्किल है। तिस पर भी जैन आममों में महावीर की जनक खप से दो मालाओं का वर्णन है। एक तो चृत्रियाणी सिद्धार्थपत्नी त्रिशाला और दूसरी ब्राह्मणी कपमटनपत्नी देवानन्दा। पहिले तो एक बालक की दो जननियाँ ही असम्मव तिस पर दोनों जननियों का मिन्न-भिन्न पुरुषों की पत्नियों के रूप से होना तो और भी असम्मव है। आगम के पुराने मागों में महावीर के जो नाम मिलते हैं उनमें ऐसा एक भी नाम नहीं है जो देवानन्दा के साथ उनके माता-पुत्र के संबन्ध का सूचक हो फिर भी भगवती के से महत्त्वपूर्ण आगम में ही अपने मुख्य गणावर इन्द्रभूति को संभोजित करके खुद भगवान के द्वारा ऐसा कहलाया गया है कि यह

१. भगवती शतक ६ उद्देश ६।

देवानन्दा गेरी जननी है इसी से मुक्ते देखकर उसके यन दूध से भर गए हैं श्लीर हर्य-रोमाञ्च हो श्लाए हैं। भगवती में दूसरी जगह देवों की गर्भापहरखका का महावीर ने इन्द्रभृति को लिखत करके वर्णन किया है। पर उस जगह उन्होंने अपने गर्भापहरख का कोई निर्देश तक नहीं किया है। हाँ, महावीर के गर्भापहरख का वर्णन श्लाचारांग के श्लिनम भाग में है पर वह भाग श्लाचार्य हैमचन्द्र के कथनानुसार हो कम से कम महावीर के श्लन्तर दो सी वर्ष के बाद का तो है हों। ऐसी स्थिति में किसी मी समस्दार के मन में यह प्रश्न हुए बिना रह नहीं सकता कि जब एक सन्तान की एक ही माता सम्भव है तब जननी रूप से महावीर की दो माताओं का वर्णन शास्त्र में श्लाव कैसे है और इस श्लमंगत दिलाई देने वाली घटना की रंगत बनाने के गर्म-संक्रमण—वैसे विल्कुल श्लराच्य कार्य को देव के हस्तक्षेप से अन्य बनाने की कल्यना तक की शास्त्र में रूपन क्यों दिया गया है इस प्रश्न के श्लोर भी उत्तर या खुलासे हो उसते हैं पर सुक्ते वो खुलासे संभवनीय दिखते हैं उनमें से सुख्य ये हैं—

१ — महाबोर की जननी तो ब्राह्मणी देवानन्दा हो है, च्रविवाणी विश्वास नहीं।

२—विश्वला जननी तो नहीं है पर वह भगवान् को गीद लेने वाली या अपने घर पर रख कर संवर्धन करने वाली माता अवश्य है।

श्चगर वालव में ऐसा ही हो तो परम्परा में उस वात का विपयांस क्यों हुआ और शास्त्र में अन्यथा जात क्यों लिखी गई !—यह प्रश्न होना स्वा-माविक है।

में इस प्रश्न के दो खुलासे खुचित करता हूँ -

१—पहिला तो यह कि त्रिशला लिडार्थ की अन्यतम पत्नी होगी जिसे अपना कोई औरस पुत्र न था । त्योमुलम पुत्रवासना की पूर्ति उसने देवानन्दा के औरस पुत्र को अपना बना कर की होगी । महावोर का रूप, शील और स्वमाव ऐसा आकर्षक होना चाहिए कि जिसके कारण विश्वला ने अपने जीते जी उन्हें उनकी सहज वृत्ति के अनुसार दोद्वा लेने की अनुमति दी न होगी । मगवान् ने भी विश्वला का अनुसरण करना ही कर्तव्य सममा होगा ।

र—दूसरा यह भी संभव है कि महाबीर छोटी टम्र से ही उस समय ब्राह्म एरंपरा में अतिरूद हिसक यह और दूसरे निरयंक किया-कार्र्डो वाले कुलबर्म से विकट संस्कार वाले—त्याग प्रकृति के थे। उनको छोटी उम्र में ही किसी निर्मन्त-

१. मगवती रातक ५ उद्देश ४ ।

परम्परा के त्यागी भिन्नु के संसर्ग में ब्राने का मौका मिला होगा श्रीर उस निर्मत्य

संस्कार से साहजिक त्यागन्नति की पृष्टि हुई होगी।

महाबीर के त्यागाभिम्ख संस्कार, होनहार के योग्य शुप्त सक्रण और निर्मयता ब्रादि गुरा देलकर उस निर्जन्य गुरु ने ध्रपने पक्के अनुयायी सिदार्थ और जिशाला के यहाँ उनको संवर्धन के लिए एला होगा बैसा कि आचार हेमचन्द्र को छोटी उम्र से ही गुरु देवचन्द्र ने ख्रपने भक्त उदयन मन्त्री के वहाँ संवर्धन के लिए रखा या। महाबीर के सहगुर्खों से त्रिष्ठला इतनी ब्राकुष्ट हुई होगी कि उसने श्रपना ही पुत्र मानकर उनका संवर्धन किया। महाबीर मी त्रिशला के सदुमाव और प्रेम के इतने अधिक कायल होंगे कि वे उसे अपनी माता ही सम-मते और कहते थे। यह संबन्ध ऐसा पनपा कि त्रिशला ने महाबीर के त्याग-संस्कार की पृष्टि की पर उन्हें अपने जीते जी निर्मन्थ जनने की अनुमति न दी। मगवान् ने भी माता को इच्छा का अनुसरण किया होगा। जुलासा कोई भी हो-हर हालत में महाबीर, त्रिशला श्रीर देवानन्दा अपना पारस्परिक संक्रव तो जानते ही थे। कुछ दूसरे लोग भी इस जानकारी से वंचित न थे। जाने जाकर जब महाबीर उप्र-साधना के द्वारा महापुरुप बने तब विश्वाला का स्वर्गवास हो चुका था । महाबीर स्वयं सत्यवादी सन्त थे इसलिए प्रशंग ब्राने पर मूल नात की नहीं जाननेवाले अपने शिष्यों को अपनी असलो माता कीन है इसका हाल बतला दिया । हाल बतलाने का निमित्त इसलिए उपस्थित हुन्ना होगा कि श्रव मगवान एक मामली व्यक्ति न रहकर वहे भारी धर्मसंघ के मुखिया बन गए थे और श्रास-पास के लोगों में बहुतायत से यही बात प्रसिद्ध थी कि महाबीप तो विरालापुत हैं। जब इमे-मिने लोग कहते थे कि नहीं, महाबीर तो देवानन्दा बाहाणी के पुत्र हैं। यह विरोधी चर्चा जब भगवान के कानों तक पहुँची तब उनहोंने सच्ची वात कह दी कि मैं तो देवानन्दा का पुत्र हैं। भगवान का यही कथन भगवती के नवम् शतक में सुरद्गित है। और त्रिशलापुत्र हम से उनकी जो लोकप्रसिद्धि थीं वह ख़ाचारांग के प्रथम अवस्करण में सुरक्षित है। उस समय तो बिरोध का समाधान भी ठोक ठीक हो गया-दोनों अचलित बातें परम्परा में सुरक्षित रहीं और एक बात एक आगम में तो दूसरी दूसरे आगम में निर्दिष्ट भी हुई। महाबीर के निवां को बाद सी चार सी वर्ष में जब साधु संघ में एक या दूसरे कारण से ञ्चनेक मतान्तर और पद्ममेद हुए तब ग्रागम-प्रामास्य का परन उपस्थित हुन्ना । जिसने श्राचारांग के प्रयम अतस्कंब को तो पूरा प्रमाण मान लिया पर दूसरे आगमों के बारे में संशय उपस्थित किया, उस परम्बरा में तो भगवान् की एक मात्र जिज्ञालापुत्र रूप से प्रसिद्धि रह गई श्लीर आगे जाकर उसने देवानन्दा के

पुत्र होने की बात को बिल्कुल काल्पनिक कह कर छोड़ दिया । यही परम्परा आगो जाकर दिगम्बर परम्परा में समा गई। परन्तु जिस परम्परा ने आचारांग के मथम अतस्कन्ध की तरह दूसरे आगमों को भी अस्वरशः सत्य मान कर प्रमाण रूप से मान रखा था उसके सामने विरोध उपस्थित हुआ, क्योंकि शास्त्रों में कहीं भगवान् की माता का त्रिशला रूप से तो कहीं देवानन्दा के रूप से सूचन या। उस परम्परा के लिए एक बात की स्वीकार और दूसरे की इन्कार करना तो शक्य ही न रह गया था। समाधान कैसे किया जाए ? यह प्रश्न आचार्यों के सामने आया। असली रहस्य तो अनेक शताब्दियों के गर्भ में छिप ही गया था।

वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ को सातवें महीने में दिव्यशक्ति के द्वारा दूसरी पत्नी रोहिखी के गर्भ में रखे जाने की जो बात साधारण लोगों में व पीरा-खिक आख्यानों में प्रचलित थी उसने तथा देवसृष्टि की पुरानी मान्यता ने किसी विचचण बाचार्य को नई कल्पना करने को पेरित किया जिसने गर्मापहरण की अद्भुत घटना को एक ग्रारचर्य कह कर शास्त्र में स्थान दे दिया। फिर तो अस्त-रशः शास्त्र के प्रामाएय को मानने वाले अनुवायियों के लिए कोई शंका या तर्क के लिए गुञ्जाइश ही न रह गई कि वे असली बात जानने का प्रयत्न करें। देव के इसाचेप के द्वारा गर्भापहरण की जो कल्पना शासारूढ़ हो गई उसकी श्रसंगति तो महाविदेह के सीमंधर त्वामी के साथ संबन्ध जोड़कर याजी गई किर भी कर्म-बाद के श्रमुसार यह तो प्रश्न था ही कि जब जैन सिद्धान्त जन्मगत जातिमेद या जातिगत ऊँच-नीच मान को नहीं मानता और केवल गुग-कर्मानुसार ही जातिमेद को कल्पना को मान्य रखता है तो उसे महाबीर के ब्राह्मगुल पर चत्रियत्व स्थापित करने का आप्रह क्यों रखना चाहिए ? अगर बाह्मण कुल तुच्छ और अनिध-कारी ही होता तो इन्द्रनृति खादि सभी बाह्यस गस्थार बन कर केवली कैसे हुए ! अगर चिनिय ही उच्च कुल के हों तो फिर महाबीर के अनन्य भक्त श्रेशिक आदि चनिय नरक में क्यों कर गए । सप्ट है कि जैनसिद्धान्त ऐसी आतिगत कोई ऊँच-नीचता की कल्पना की नहीं मानता पर जब गर्मापहरण के द्वारा विश्वलापत्ररूप से महावीर की फैली हुई प्रसिद्धि के समाधान का प्रयत्न हुआ तब बाद्यगुन्कुल के तुच्छत्यदि दोषों की ऋतंगत कल्पना को भी शास्त्र में स्थान मिला और उस ऋसं-गति को संगत बनाने के काल्यनिक प्रयत्न में से मरीचि के जन्म में नीचगांत्र बाँघने तक को बल्यना कथा-शास्त्र में आ गई। किसी ने यह नहीं सीचा कि ये मिष्या कल्पनाएँ उत्तरोत्तर कितनी ब्रसंगतियाँ पैदा करती जाती है और कर्म-सिद्धान्त का ही खून करती हैं ! मेरी उपर्युक्त धारणा के विरुद्ध यह भी दसील हो

सकती है कि भगवान की जननी त्रिशला ही क्यों न हो और देवानन्दा उनकी वालुमाता हो। इस पर मेरा जवाब यह है कि देवानन्दा वालुमाता होती तो उसका उस रूप से कथन करना कोई लावव की वात न थी। जित्रय के घर पर घालु-माता कोई भी हो सकती है। देवानन्दा का घालुमाता रूप से त्वाभाविक उल्लेख न करके उसे मात्र माता रूप से निर्दिष्ट किया है और गर्माग्डरण की असल् कल्पना तक जाना पड़ा है सो घालुपल में कुछ भी करना न पड़ता और सहज वर्णन आ जाता।

श्रव इस सुमेठकम्पन की घटना पर विचार करें। उसकी श्रासंगति तो स्पष्ट है किर भी इस घटना को पढ़ने वाले के मन में वह प्रश्न उठ सकता है कि यदि श्रागमों में गर्मापहरण जैसी घटना ने महाबीर की जीवनी में स्थान पाया है तो जन्म-काल में श्रंगृष्ट मात्र से किए गए सुमेर के कम्पन जैसी श्रद्भुत घटना को श्रागमों में ही स्थान क्यों नहीं दिया है ? इतना ही नहीं बल्कि श्रागमकाल के श्रानेक शताब्दियों के बाद रची गई निर्मुक्ति व चूर्णि जिसमें कि भगवान का जीवन निर्दिष्ट है उसमें भी उस घटना का कोई जिक नहीं है। महाबीर के प्रधात कम से कम इजार बारह सी वर्ष तक में रचे गए श्रोर संग्रह किए गए बाह्मव में जिस घटना का कोई जिक नहीं है वह एकाएक सबसे पहिले 'पउम चरियं' में कैसे श्रा गई ? यह प्रश्न कम खुत्हलवर्षक नहीं है। इम जब इसके खुकासे के लिए श्रास-पास के साहित्य को देखते हैं तो हमें किसी हद तक सबा जवाब भी मिल जाता है।

वाल्मीिक रामायण में हो प्रसन्न हैं—पहिला प्रसन्न युद्धकांड में और दूसरा उत्तरकांड में आता है। युद्धकांड में हनुमान के द्वारा समूचा कैलास-शिलर उठा-कर रणान्नण में—जहाँ कि घायल लहमण पड़ा या—ले जाकर रखने का वर्णन है जब कि उत्तर-कांड में रावण के द्वारा समूचे हिमालय को हाथ में तीलने का तथा महादेव के द्वारा अनुष्ठ मात्र से रावण के द्वारा में तीले हुए उस हिमालय को दवाने का वर्णन है। इस तरह हरिवंशा आदि प्राचीन पुराणों में कृष्णा के द्वारा सात रोज तक गोवर्षन पर्वत को उठाए रखने का भी वर्णन है। पौराणिक व्यास राम और इच्या जैसे अवतारी पुरुषों की कथा सुननेवालों का मनोरञ्जन दक्त प्रकार की अद्भुत कल्पनाओं के द्वारा कर रहे हो तब उस वातावरण के वीच रहनेवाले और महावीर का जीवन सुनानेवाले जैन-अन्यकार स्थूल भूमिका वाले अपने साधारण मक्तों का मनोरञ्जन पौराणिक व्यास की तरह ही किल्यत चेमत्कारों से करें तो यह मनुष्य-स्वमाव के अनुकृत ही है। मैं समक्तता हैं कि अपने-अपने पूल्य पुरुषों की महत्त्वसूचक घटनाओं के वर्णन की होड़ा होड़ी में

(त्यथां में) पड़कर सभी महापुरुषों की जीवनी लिखने वालों ने सत्यासत्व का विवेक कमोवेश रूप से खो दिया है। इसी दोप के कारण सुमेसकम्पन का प्रसङ्ग महाबीर की जीवनी में आ गया है।

तीसरी बात देवस्रष्टि की है। अमग-परम्परा में मानवीय चरित्र और पुरुषार्थं का हो महत्त्व है। बुद्ध की तरह महाबीर का महत्त्व अपने चरित्र शुद्धि के असा-चारण पुरुषार्थ में है। पर जब शुद्ध आव्यात्मिक धर्म ने समाज का रूप धारण किया और उसमें देव-देवियों की मान्यता रखनेवाली जातियाँ दाखिल हुई तब उनके देविवरपक वहमां की तुष्टि और पुष्टि के लिए किसी-न-किसी प्रकार से मान-बंग जीवन में देवकृत चमत्कारों का वर्णन अनिवाय हो गया। यही कारण है कि महावस्तु और लिखितिबत्तर जैसे प्रन्थों में बुद्ध को गर्मावस्था में उनकी स्तृति करने देवगण आते हैं और लुम्बिनी-वन में (जहाँ कि बुद्ध का जन्म हुआ) देव से क्यां जाकर पृथ्वित से सब तैयारियाँ करती हैं। ऐसे देवी चमत्कारों से भरे अन्यों का प्रचार जिस स्थान में हो उस स्थान में रहनेवाले महाबीर के अनुवायो उनकी कीवनी को बिना देवी चमत्कारों के मुनना प्रदेद करें यह संभव ही नहीं हैं। में समक्ता हूँ इसी कारण से महाबीर की सारी सहज जीवनी में देवसृष्टि की कल्पित छाँट आ गई है।

पुरानी जीवन-सामग्री का उपयोग करने में साम्प्रदायिक और ऐतिहासिक इष्टिकीण में दूसरा भी एक महान पर्क है, जिसके कारण साम्प्रदायिक भाव से जिल्हों गई कोई भी बीवनी सार्वजनिक प्रतिष्ठा पा नहीं सकती । वह फर्क यह है कि महावीर जैसे ग्राध्वातिमक पुरुष के नाम पर चलने वाला सम्प्रदाय ग्रनेक ह्योटे-वह फिरको में स्वृत्त और मामूली मतमेदी को तान्विक और वड़ा त्त देकर बँट गया है। पत्येक फिरका अपनी मान्यता को पुरानो और मौलिक सावित करने के लिए उसका संबंध किसी भी तरह महाबीर से जोड़ना बाइता है। फल यह होता है कि अपनो कोई मान्यता यदि किसी भी तरह से महाबीर के जीवन से संबद नहीं होती तो वह फिरका अपनी मान्यता के विषद जानेवाले महावीर जीवन के उस भाग के निरूपक बन्धों तक को (चाहे वह कितने ही पुराने क्यों न हो ) छोड़ देता है, जब कि दूसरे फिरके भी खपनी-खपनी मान्यता के लिए बैसी ही खींचातानी करते है। फल यह होता है कि जीवनी की पुरानी सामग्री का उपयोग करने में मी साग बैन-संप्रदाय एकमत नहीं। ऐतिहासिक का प्रश्न वैसा नहीं है। उसे किसी फिरके से कोई खास नाता या बेनाता नहीं होता है। वह तटस्य भाव से सारी जीवन-सामग्री का जीवनी लिखने में विवेक-इष्टि से उपयोग करता है। वह न तो किसी फिरके की खुशामद करता है और न किसी को नाराज करने की कोशिश करता है। चाहे कोई फिरका उसकी बात माने या न माने वह अपनी बात विवेक, निष्पद्मता और निर्मयता से कहेगा व लिखेगा। इस वरह ऐतिहासिक का अपरन सत्यमुखी और व्यापक बन जाता है। यही कारण है कि नव्युग उसी का आदर करता है।

अब इम संदोन में यह देखेंगे कि पेतिहासिक दृष्टि से महावीर-वीवन सिखने की क्या क्या सामग्री है ?

सामग्री के मुख्य तीन स्रोत हैं। साहित्यिक, भीगोलिक तथा परंपरागत आचार व जीवन। साहित्य में बैदिक, बौद्ध और जैन प्राचीन बारूमय का समावेरा होता है। भौगोलिक में उपलब्ध वे ग्राम, नदी, नगर पर्वत आदि प्रदेश हैं जिनका संबंध महावीर के जीवन में प्रसङ्घ-प्रसङ्घ पर आता है। परंपरा से प्राप्त वह आचार और जीवन भी जीवनी लिखने में उपयोगी हैं जिनका एक बा दूसरे रूप से महावीर के जीवन तथा उपदेश के साथ एवं महावीर की पूर्व परंपरा के और समकालीन परंपरा के साथ संबन्ध है, चाहे वह उस पुराने रूप में मले ही आज न हो और परिवर्तित एवं विकृत हो गवा हो। ऐतिहासिक हान्दे उक्त सामग्री के किसी भी अंश की उपेना नहीं कर सकती और इसके अनावा भी कोई अन्य स्रोत मानुम हो नाए तो वह उसका भी स्वागत करेगी।

कपर जिस सामग्री का निर्देश किया है, उसका उपयोग ऐतिहासिक दृष्टि से वीवनी किवन में किस किस तरह किया जा सकता है इस पर भी यहाँ योड़े में प्रकाश डाजना जरूरी है। किसी भी महान पुरुप की जीवनी को जर हम पढ़ते हैं तब उसके लेखक बहुबा इह पुरुषों को लोगों के मन पर पड़ी हुई महत्ता की खाप को कापम रखने और उसे और भी पुष्ट करने के लिए सामान्य जन-समाज में प्रचलित ऐसी महत्तास्चक कसीटियों पर अधिकतर भार देते हैं और वे महत्ता की असली जह को जिल्कुल भूला न दें तो भी उसे गौंगा तो कर ही देते हैं अथात उस पुरुप की महत्ता की असली चाबी पर उतना भार वे नहीं देते जितना भार साधारण लोगों की मानी हुई महत्ता को कसीटियों का वर्णन करने पर देते हैं। इसका फल यह होता है कि चहाँ एक तरफ से महत्ता का मापदरुद्ध बनावटी हो जाता है वहीं दूसरी तरफ से उस पुरुप की महत्ता की असली चाबी का मृत्यांकन भी घीरे चीरे लोगों की दृष्टि में ओफल हो जाता है। सभी महान पुष्पों की जीवनियों में वह दोष कमोबेश देला जाता है। भगवान महावोर की जीवनी को उस दोप से बचाना हो तो हमें साधारण लोगों की रुढ़ विन की पुष्टि का विचार विना किए ही असली वस्त का विचार करना होगा।

मगवान् के जीवन के मुख्य दो अंश हैं—एक तो आत्मखन्नी →ितसमें

श्रमनी श्रात्मशुद्धि के लिए किए गए भगवान् के समग्र पुरुषार्थं का समावेश होता है। दूसरा श्रंश वह है जिसमें भगवान् ने परलची आप्यात्मिक प्रवृत्ति की है। जीवनी के पहिले अरा का पूरा वर्णन तो कहां भी लिखा नहीं मिलता किर भी उसका थोड़ा-सा पर प्रामाणिक श्रौर श्रतिरंजनरहित प्राचीन वर्णन भाग्यवश श्राचारांग प्रथम श्रुत स्कंध के नवम अन्ययन में श्रभी तक सुरिहत है। इससे श्रीवक प्रामा और अधिक प्रामाणिक कोई वर्णन श्रगर किसी ने लिखा होगा तो वह श्राज सुरिहत नहीं है। इसलिए प्रत्येक ऐतिहासिक लेखक को मगवान् की साधनाकालीन स्थिति का चित्रण करने में मुख्य रूप से वह एक ही अध्ययन उपयोगी हो सकता है। मले ही वह लेखक इस अध्ययन में वर्णित साधना की पृष्टि के लिए अन्य स्वन्त श्रामिक भागों से सहारा ले; पर उसे, भगवान् की साधना कैसी थी इसका वर्णन करने के लिए उक्त श्रध्ययन को हो केन्द्रस्थान में रखना होगा।

यद्यपि वैदिक परम्परा के किसी भी अन्य में भगवान के नाम तक का निर्देश नहीं है किर भी जब तक हम प्राचीन र शतपय ख्रादि ब्राह्मण्यम्य ख्रीर ख्रापस्तम्य, कात्यायन ख्रादि श्रीत-सूत्र न देखें तब तक हम भगवान की धार्मिक-प्रकृति का न तो ठीक-ठीक मूल्य ख्रांक सकते हैं ख्रीर न ऐसी प्रकृति का वर्णन करने वाले ख्रागमिक भागों की प्राचीनता ख्रार महत्ता को ही समक सकते हैं।

ब्राह्मण, चृत्रिय छोर वैश्य के जीवन में विविध यहाँ का धर्मरूप से कैसा स्थान था छोर उनमें से छनेक वहां में गाय, घोड़े, भेड़, वकरे छादि पशुक्रों का तथा मनुष्य तक का कैसा धार्मिक वध होता था एवं छातिथि के लिए भी आणियां का वध कैसा धर्म्य माना जाता था—इस बात की छाज हमें केई कल्पना तक नहीं हो सकती है जब कि हजारों वर्ष से देश के एक छोर से दूसरे छोर तक पुरानी यहप्रथा ही बंद हो गई है छोर कहीं-कहीं व कभी-कभी कोई यह करते भी है तो वे यह विल्कुल हो छाहिसक होते हैं।

धर्मरूप से अवस्य कर्तव्य माने जानेवाले पशुवध का विरोध करके उसे आम तौर से रोकने का काम उस समय उतना कठिन तो अवस्य या जितना

१. शतपथ ब्राह्मयां का० २ ; छ० ७, ८, ६। का० ४ ; छ० ६। का० ५ ; छ० १, २, ५। का० ६ ; छ० २। का० ११ ; छ० ७, ८। का० १२ ; छ० ७। का० १२ ; छ० १, २, ५ इत्यादि । कात्यायन औतस्त्र — ऋच्युत ग्रन्थमाला भूमिकागत यशे का स्यांच ।

किंदिन आज के कलाखानों में होने वाले पशुवाब को बन्द कराना है। मगवान ने अपने पूर्ववर्ती और समकालीन महान् सन्तों की तरह इस किंदिन कार्य को करने में कोर-कसर उठा रखी न थी। उत्तराध्ययन के बजीय अध्ययन में जो बजीय हिंसा का आत्यन्तिक विरोध है वह मगवान् की धार्मिक प्रवृत्ति का स्वक है। यज्ञीय हिंसा का निषेच करने वाली मगवान् की धार्मिक प्रवृत्ति का महत्त्व और अगले जमाने पर पढ़े हुए उसके असर को सममने के लिए जीवनी लिखने वाले को उत्तर सुचित वैदिक अन्यों का अध्ययन करना ही होगा।

धर्म के क्षेत्र में ब्राह्मण ब्रादि तीन वर्णों का ब्राहर तो एक सा ही था। तीनों वर्ण वाले यह के अधिकारी ये। इसलिए वर्ग की जुदाई होते हुए भी इनमें ब्रुब्राञ्चत का भाव न था पर विकट सवाल तो शुद्धों का था। वर्मलेज में प्रवेश की बात तो दूर रही पर उनका दर्शन तक कैसा अमंगल माना जाता था, इसका वर्णन हमें पुराने ब्राह्मण-प्रन्थों में स्वष्ट मिलता है। जुड़ों को ब्राह्मप्र मानने का भाव वैदिक परम्परा में इतना गहरा था कि घार्मिक पशुवध का भाव इतना गहरा न था। यही कारण है कि बुद-महावीर जैसे सन्तों के प्रयक्षी से धार्मिक प्रशान्य तो बन्द हुन्ना पर उनके हुजार प्रथन करने पर भी अस्प्रज्यता का भाव उसी पराने युग की तरह आज भी मीजूद है। इतना ही नहीं बहिन्द बाह्यसा-परम्परा में रूढ़ हुए उस जातिगत अस्पृश्यता के भाव का लुद महाबीर के अनुयापियों पर भी ऐसा असर पड़ा है कि वे भगवान महावीर की महत्ता की तो अस्प्रश्वता निवारण के घार्निक प्रवतन से खाँकते और गाते हैं फिर-मी वे खद डी ब्राह्मण्यरम्परा के प्रमान में आकर शुद्दों की अस्पृश्यता को अपने जीवन व्यवहार में स्थान दिए हुए हैं। ऐसी गहरी जड़वाले बुज्य-जुत के भाव को दूर करने के लिए भगवान् ने निन्दा-लुति की परवाह विना किए प्रवल पुरुषार्थ किया या और वह भी धार्मिक-चेत्र में । ब्राह्मश्-परम्परा अपने सर्वक्षेष्ठ पन्न-धर्म में शहीं का दशाँन तक सहन करती न भी तब बुद श्रादि खन्य सन्तों की तरह महाबीर चाएडाल जैसे ब्राति शहों को भी ब्रापने साधुसंघ में वैसा ही स्थान देते ये जैसा कि ब्राह्मण खादि अन्य दर्शों को । जैसे गांधीजी ने अस्पृश्यता को जडमूल से उखाड पॅकने के लिए शहों को धर्ममन्दिर में स्थान दिलाने का प्रयक्ष किया है वैसे ही महावीर ने अस्प्रथ्यता को उलाड़ फेंकने के लिए शहों की मुर्चन्यरूप अपने साधुसंघ में स्थान दिया था । महाबीर के बाद ऐसे किसी जैन आचार्य वा ग्रहस्य का इतिहास नहीं मिलता कि जिसमें उसके द्वारा ऋति शृद्धों को साब-संघ

१ शतपम बाह्मण सा० ३, श्र० १ जा० १।

में स्थान दिए जाने के सबूत हों। दूसरी तरफ से सारा जैन समाज ब्रस्प्रस्थता के बारे में बाबाख्यरम्परा के प्रमाव से मुक्त नहीं है। ऐसी स्थिति में उत्तराच्ययन जैसे प्राचीन अन्य में एक चांडाल को जैन दीचा दिए जाने की जो घटना वरिंत हैं श्रीर ब्रगले जैन तर्क अन्यों में जातिबाद का जो प्रवल खर्डन हैं उसका क्या बार्य है १ ऐसा प्रश्न हुए बिना नहीं रहता। इस प्रश्न का इसके सिवाय दूसरा कोई खुलासा ही नहीं है कि मगवान महाबीर ने जातिबाद का जो प्रवल विरोध किया था वह किसी न किसी रूप में पुराने ब्रागमों में सुरिद्यत रह गया है। भगवान के डारा किए गए इस जातिबाद के विरोध के तथा उस विरोध के स्चक ब्रागमिक भागों के महत्त्व का मृत्यांकन टीक-टीक करना हो तो भगवान की जीवनी लिखने बाले को जातिबाद के समर्थक प्राचीन ब्राह्मख-अंभों को देखना ही होगा।

महावीर ने बिल्कुल नई धर्म परम्परा को चलाया नहीं है किन्तु उन्होंने पूर्ववर्ती पार्वनाय को धर्म परम्परा को ही पुनक्ज्जीवित किया है। वह पार्वनाय की परम्परा कैसी थी, उसका क्या नाम था इसमें महावीर ने क्या सुधार या परिवर्तन किया, पुरानी परम्परावालों के साथ संघर्ष होने के बाद उनके साथ महावीर के सुधार का कैसे समन्वय हुआ, महावीर का निज व्यक्तित्व सुख्यतया किस बात पर अवलियत था, महावीर के प्रतिस्पर्धों मुख्य कीन कीन थे, उनके साथ महावीर का मतमेद किस किस किस बात में था, महावीर आचार के किस अँश पर अधिक भार देते थे, कौन-कीन राज-महाराजे आदि महावीर को मानते थे, महावीर किस कुल में हुए इत्यादि प्रश्नों का जवाब किसी न किसी रूप में मिन्न-मिन्न वैन आगम-भागों में सुरक्ति है। परन्तु वह जवाब ऐतिहासिक जीवनी का आगार तभी वन सकता है जब कि उसकी सच्चाई और प्राचीनता वाहरी सबूतों से मी सावित हो। इस बारे में बौद-पिटक के पुराने अंश सीधे तौर से बहुत मदद करते हैं क्योंकि जैसा वैनागमों में पार्यन्ताथ के चातुयांम धर्म का व्यान है अंत वैसा ही चातुयांम निर्मय धर्म का निर्देश बौद पिटकों में भी है । इस बौद उसलेख से महावीर के पञ्चवाम धर्म के सुधार की वैन शास्त्र में इस बौद उसलेख से महावीर के पञ्चवाम धर्म के सुधार की वैन शास्त्र में इस बौद उसलेख से महावीर के पञ्चवाम धर्म के सुधार की वैन शास्त्र में इस बौद उसलेख से महावीर के पञ्चवाम धर्म के सुधार की वैन शास्त्र में इस बौद उसलेख से महावीर के पञ्चवाम धर्म के सुधार की वैन शास्त्र में

र. अध्ययन १२।

२. सन्मतिरीका पु० ६६७ । न्यायकुमुदचन्द्र पु० ७६७, इत्यादि ।

३. उत्तराष्ययन छ० २५ गाथा ३३।

४. उत्तराध्ययन ग्र० २३ । मगवती श० २. उ० ५ इत्यादि ।

५. दीवनिकाय-सामञ्जयसम्ब

वर्षित घटना की येतिहासिकता सावित हो जाती है । महावीर खुद नग्न-ग्राचेल थे फिर भी परिमित व जीए वस्त्र रखनेवाले साधुत्रों को त्रापने संघ में स्थान देते थे ऐसा जो वर्णन त्राचारांग-उत्तराध्ययन में है उसकी ऐतिहासिकता भी बीढ अन्यों से साबित हो जाती है क्योंकि बीद प्रन्थों में अचेल और एकसाटकवर " अमर्गों का जो वर्णन है वह महावीर के अवेल और सचेल सायुओं को लाग होता है। जैन आगमों में महाबीर का कुल जात कहा गया है, बीद पिटकों में भी उनका वही कल र निर्दिष्ट है । महाबीर के नाम के साथ निर्मन्थ विशेषण बौद्ध ग्रन्थों में आता है जो जैन वर्णन की सबाई को साबित करता है। श्रेगिक-कोशिकादि सर्वे महाबीर को मानते थे या उनका ब्राइर करते थे ऐसा बैनागम में जो वर्गान है वह बौद पिटकों के वर्गन से भी खरा उत्तरता है। महाबीर के व्यक्तित्व का स्वक दोर्चतपस्याका वर्णन जैनागमों में है उसकी ऐतिहासिकता भी बौद्ध प्रन्थों से साबित होती है। क्योंकि भगवान महाबीर के शिष्यों का दीर्घतपत्वी रूप से निर्देश उनमें आता है । जैनागमों में महावीर के विहारक्षेत्र का जो आसास भिलता है वह बौद्ध पिटकों के साथ मिलान करने से खरा ही उतरता है। जैनागमों में महाबीर के वह प्रतिस्पर्दी गौशालक का जो वर्गान है वह भी बीद फिटकों के संवाद से सचा ही साबित होता है। इस तरह महावीर की जीवनी के महत्त्व के ग्रंशों को ऐतिहासिक बतलाने के लिए लेखक की बीद पिटकों का सहारा लेना ही होगा।

हुद और महावीर समकालीन श्रीर समान चेत्रविहारी तो ये ही पर ऐतिहासिकों के सामने एक सवाल यह पड़ा है कि दोनों में पहिले किसका निर्वाण हुआ ! प्रोफेसर पाकोशी ने बीद श्रीर जैन अन्यों की ऐतिहासिक हाष्ट्र से दुलना करके श्रान्तिम निष्कर्ष निकाला है कि महावीर का निर्वाण दुद-निर्वाण के पोछे ही श्रमुक समय के बाद ही हुआ है र । याकोबी ने श्रपनो गहरी छानशीन से यह स्पष्ट कर दिया है कि विकालिन्छिनियों का कोशिक के साम जो युद्ध हुआ या वह बुद्ध-निर्वाण के बाद श्रीर महाबीर के जीवनकाल में ही हुआ। विका

१. अंगुचर भाग. १. १५१ । भाग. २, १६= । मुमङ्गलाविलासिनी पृ० १४४

२. दीचनिकाय-सामञ्जकसमुत्त इत्यादि इत्यादि ।

केसी तपत्या त्वयं उन्होंने की वैसी ही तपत्या का उपदेश उन्होंने ख्रपने शिष्यों को दिया था। श्रतएव उनके शिष्यों की बौद ग्रन्थ में जो दीर्थ-तपत्थी विशेषण दिया गया है उससे भगवान भी दीर्थतपत्वी थे ऐसा स्वित होता है। देखों मिल्किमनिकाय-उपालिस्त ५६।

४. 'भारतीय विद्या' सिंधी स्नारक अङ्क पू० १७७ ।

लिच्छित्री-गण का वर्णन तो बौद और जैन दोनों अत्थी में आता है पर इनके सुद्ध का वर्णन बौद्धअत्थी में नहीं आता है जब कि जैनअत्थों में आता है। याकोत्री का यह ऐतिहासिक निष्कर्ष महावीर की जीवनी लिखने में जैसा तैसा उपयोगी नहीं है। इससे ऐतिहासिक लेखक का ध्यान इस तस्त की ओर मी अपने आप जाता है कि मगवान की जीवनी लिखने में आगमवर्णित छोटी बड़ी सब घटनाओं की बड़ी सावधानी से जाँच करके उनका उपयोग करना चाहिए।

महावीर की जीवनी का निरूपण करने वाले कल्पसूत आदि अनेक दूसरे भी अन्य हैं किन्हें अदाल लोग अवस्थाः सच्चा मान कर सुनते आए हैं पर इनकी भी ऐतिहासिक हाँह से छानशीन करने पर मालूम हो जाता है कि उनमें कई बातें पीछे से औरों की देखादेखी लोकशिव की पृष्टि के लिए बोड़ी गई हैं। बीद महायान परम्परा के महावल्त, लिलतिक्तर जैसे अन्यों के साथ कल्पसूत की तुलना बिना किए ऐतिहासिक लेखक अपना काम ठीक तौर से नहीं कर सकता। यह जब ऐसी तुलना करता है तब उसे मालूम पड़ जाता है कि मगवान की जीवनों में आनेवाले चौदह स्वप्नों का विस्तृत वर्णन तथा जन्मकाल में और कुमारावस्था में अनेक देवों के गमनागमनं का वर्णन क्यों और कैसे काल्पनिक स्था पीराणिक है।

मगवान् पार्थनाथ का जन्मस्थान तो वाराणसो था, पर उनका भ्रमण श्रीर उपदेश-चेत्र दूर-दूर तक विस्तीर्ण या । इसी चेत्र में वैशाली नामक नुप्रसिद शहर भी आता है जहाँ मगवान् महावीर जन्मे । जन्म से निर्वाण तक में मगवान् की पादचर्या से अनेक छोटे-वह शहर, कस्बे, गाँव, नदी, नाले, पर्वत, उपवन भ्रादि पवित्र हुए, जिनमें से अनेकों के नाम व वर्णन ग्रागमिक साहित्य में मुर्राञ्चत हैं। अगर ऐतिहासिक जीवनों जिलनी हो तो हमारे लिए यह जरूरी हो जाता है कि हम उन सभी खानों का ख़ाँखों से निरीक्षण करें । महाबीर के बाद ऐसे कोई असाधारण और मौलिक परिवर्तन नहीं हुए हैं जिनसे उन सब स्यानों का नामोनिशान मिट गया हो। दाई हजार वर्षों के परिवर्तनों के बावजूद मी अमेक शहर, गाँव, नदी, नाले, पर्वत आदि आज तक उन्हीं नामों से या थोड़े बहुत श्रपभ्रष्ट नामों से पुकारे जाते हैं। जब इम महावीर की जीवनचर्या में आने वाले उन स्थानों का प्रत्यव्ह निरीवृत्य करेंने तब हमें आगमिक वर्गुनों की सच्चाई के तारतम्य की भी एक बहुमूल्य कसौटी भिछ जाएगी, जिससे हम न केवल ऐति-हासिक जीवन को ही ताहरा चित्रित कर सकेंगे बल्कि अनेक उसभी गुल्यियों की भी मुलमा नकीं। इनलिए मेरी या में ऐतिशासिक लेखक के लिए इस से कम मीगीलिक भाग का प्रत्यक्षप परिचय चूम-चूम कर करना करूरी है।

धेतिहासिक जीवनी लिखने का तीसरा महत्त्वपूर्ण साघन परम्परागत आचार-विचार है। भारत की जनता पर खास कर जैनचर्म के प्रचारवाले भागों की जनता पर महावीर के जीवन का खुरम-सूक्तिर प्रमाव देला जा सकता है; पर उसकी अभिट और स्पष्ट छाप तो जैन-परम्परा के अनुवायी ग्रहस्थ और त्यांगी के आचार-विचारों में देखी जा सकती है। समय के हेर-फेर से, बाहरी प्रमावों से और अधिकार-भेद से आज के जैन-समाज का आचार-विचार कितना ही क्यों न बदला हो; पर यह अपने उपास्य देव महाबीर के आचार-विचार के बास्तविक रूप की आज भी भार्ति करा सकता है। खलकता इसमें छानचीन करने की शांति आवश्यंक है। इस तरह इस ऊपर स्वित किए हुए तीनों साधनों का गहराई के साथ अध्ययन करके महावीर की ऐतिहासिक जीवनी तैयार कर सकते हैं, जो समय की माँग है।

r r

A COLUMN TO A COLUMN THE PARTY OF THE PARTY

E0 8880]

# निग्रं न्थ-सम्प्रदाय

श्रमण निर्मन्य धर्म का परिचय

बाह्मण या बैदिक धर्मानुयायी संप्रदाय का विरोधी संप्रदाय श्रमण संप्रदाय कहलाता है, जो मारत में सम्मवतः वैदिक संपदाय का प्रवेश होनेके पहले ही किसी न किसी रूप में ग्रीर किसी न किसी प्रदेश में ग्रवश्य मौजूद था। अमरा सम्प दाय की शालाएँ और प्रतिशालाएँ अनेक थीं, जिनमें सांख्य, जैन, बीद, ब्राजीवक ब्रादि नाम मुविदित हैं। पुरानी ब्रानेक श्रमण संप्रदाय की शाखाएँ एवं प्रतिशाखाएँ जो पहले तो बैदिक संप्रदाय की विरोधिनी रही पर वे एक या दूसरे कारण से धीरे बीरे बिलकुल बैटिक-संप्रदाय में बलमिल गयी हैं। उदाहरण के तीर पर इम वैष्णव श्रीर शैव-संप्रदाय का सूचन कर सकते हैं। प्राने वैष्णव ग्रीर शैव ग्रागम केवल वैदिक संपदाय से भिन्न ही न थे पर उसका विरोध भी करते थे। और इस कारण से वैदिक संप्रदाय के समर्थक आचार्य भी पुराने वैद्याव और शैव आगमी को वेदविरोधी मानकर उन्हें वेदबाह्य मानते थे। पर आज इम देख सकते हैं कि वे ही वैष्णुव और शैव संप्रदाय तथा उनकी अनेक शाखाएँ विलक्क वैदिक सम्प्रदाय में सम्मिलित हो गई हैं। यही स्थिति सांख्य संप्रदाय की है जो पहले अबैदिक माना जाता था, पर आज बैदिक माना जाता है। ऐसा होते हुए भी कुछ अमना संप्रदाय अभी ऐसे हैं जो खुद अपने को अन्वेदिक ही मानते-मनत्राते हैं और वैदिक विद्वान् भी उन सम्पदायों को अवैदिक ही मानते आए हैं। ऐसा क्यों हजा ? यह परन वह महत्त्व का है। पर इसकी विशेष चर्चों का वह स्थान नहीं है। यहाँ तो इतना ही प्रस्तुत है कि पहले से श्रमी तक बिलकुछ अवैदिक रहने और कहलाने वाले संपदाय अभी जीवित है। इन सम्प्र-दायों में जैन और बौद मुख्य है। यदापि इस जगह आजीवक संप्रदाय का भी नान दिया जा सकता है, पर उसका साहित्य और इतिहास स्वतन्त्र रूप से उपलब्ध न

होने के कारण तथा सातवीं सदी से इचर उसका प्रवाह अन्य नामों और स्वरूप में बदल जाने के कारण हम यहाँ उसका निर्देश नहीं करते हैं।

जैन श्रीर बौद्ध संप्रदाय श्रानेक परिवर्तनशील परिस्थितियों में से गुजरते हुए मी बैसे ही जीवित हैं जैसे वैदिक संप्रदाय तथा जरथोस्तृ, यहूदी, किश्चियन श्रादि धर्ममत जीवित हैं। जैन-मत का पूरा इतिहास तो अनेक पुस्तकों में ही लिखा जा सकता है। इस जगह हमारा उद्देश्य जैन-संप्रदाय के प्राचीन स्वरूप पर थोड़ा सा ऐतिहासिक प्रकाश डालना मात्र है। प्राचीन से हमारा श्रामिप्राय त्यूलरूप में म० पाश्चनाय (ई० स० पूर्व =००) के समय से लेकर करीव-करीब श्रशोंक के समय तक का है।

प्राचीन राज्द से ऊपर सूचित करीब पांच सौ वर्ष दरम्यान भी निम्नेन्थ पर-म्परा के इतिहास में समावेश पाने वाली सब बातों पर विचार करना इस लेख का उद्देश्य नहीं है क्योंकि यह काम भी इस छोटे से लेख के द्वारा पूरा नहीं हो सकता। वहीं हम जैन-संपदाय से संबन्ध रखनेवाली इनी-गिनी उन्हीं बातों पर विचार करेंगे जो बीद पिटकों में एक या दूसरे रूप में मिलती हैं, और जिनका समर्थन किसी न किसी रूप में प्राचीन निम्नेन्य आगमों से भी होता है।

श्रमण संप्रदाय की सामान्य और संद्विप्त पहचान यह है कि वह न तो अपीर-पेय-अनादिरूप से या ईश्वर रचितरूप से बेदों का प्रामाण्य ही मानता है और न श्राक्षण्यमं का जातीय या पुरोहित के नाते गुरुपद स्वीकार करता है, जैसा कि वैदिक-संप्रदाय वेदों और श्राद्वाण पुरोहितों के बारे में मानता व स्वीकार करता है। सभी अमण-संप्रदाय अवने-श्रपने सम्प्रदाय के पुरस्कर्तारूप से किसी न किसी योग्यतम पुरुष को मानकर उसके वचनों को ही श्रान्तिम प्रमाण मानते हैं और जाति की अपेदा गुण की प्रतिष्ठा करते हुए संन्यासी या ग्रहत्यागी वर्ग का ही गुरुपद स्वीकार करते हैं।

प्राचीनकाल से अमर्ग-सम्प्रदायकी सभी शाला-प्रतिशालाओं में गुढ़ या त्यागी वर्ग के लिए निम्नलिलित शब्द साधारण रूप से प्रयुक्त होते थे। अमर्ग, भिन्नु, ख्रनगार, गति, साधु, तपस्वी, परिशालक, ख्रहेत्, जिन, तीर्थंकर ख्रादि। बीड ख्रीर ख्राबीवक ख्रादि संप्रदायों की तरह जैन-संप्रदाय भी ख्रमने गुरुवर्ग के लिए उपर्युक्त शब्दों का प्रयोग पहले से ही करता ख्राया है तथापि एक शब्द ऐसा है कि जिसका प्रयोग जैन संप्रदाय ही ख्रपने सारे इतिहास में पहले से ख्राज तक ख्रपने गुरुवर्ग के लिए करता ख्राया है। यह शब्द है ''निग्नंच्य'' (निग्नंच्य )'। जैन ख्रागमों के

१. बाचारांग १. ३. १. १. ८ ।

अनुसार निमान्थ और बौद्धपिटकों के अनुसार निमांठ । जहाँ तक हम जानते हैं, ऐतिहासिक साचनों के आचार पर कह सकते हैं, कि जैन-परंपरा को छोड़कर और किसी परंपरा में गुरुवर्ग के लिए निर्मन्थ शब्द सुप्रचलित और रूट हुआ नहीं मिलता । इसी कारण से जैन शास्त्र "निमांध पाववरण" अर्थात् 'निर्मन्थ पवचन' कहा गया है । किसी अन्य-संपदाय का शास्त्र निर्मन्थ पवचन नहीं कहा जाता । स्व पर मान्यनाएँ और ऐतिहासिक दृष्टि

प्रत्येक जाति ग्रीर सम्प्रदाय वाले भिन्न-भिन्न प्रश्नों ग्रीर विषयी के सम्बन्ध में अमुक अमुक मान्यताएँ रखते हुए देखे वाते हैं। वे मान्यताएँ उनके दिलों में इतनी गहरी जड़ जमाए हुए होती हैं कि उन्हें अपनी वैसी मान्यताओं के चारे में कोई सन्देह तक नहीं होता । ग्रगर कोई सन्देह प्रकट करें तो उन्हें जान जाने से भी ग्रापिक चोट श्राती है। सचमुच उन मान्यतात्रों में ग्रानेक मान्यताएँ विज्ञुक्त सही होती हैं, मले वेसी मान्यताओं के धारण करनेवाले लोग उनका समर्थन कर भी न सकें और समर्थन के साधन मीज़द होते हुए भी उनका उपयोग करना न वाने । ऐसी मान्यताओं को हम अवस्याः मानकर अपने तई संतोप धारण कर सकते हैं, तथा उनके द्वारा हम अपना जीवनविकास भी शायद कर सकते हैं। उदाहरगार्थ जैन लोग जातपुत्र महाबीर के बारे में और बीद लोग तथागत बुद के बार में श्रपने अपने परंपरागत संस्कारों के तथा मान्यताओं के आधार पर विलक्त ऐतिहासिक तप्योंकी जाँच विना किए भी उनकी भक्ति-उपासना तथा उनकी जीवन-उत्कांति के अनुसरण के द्वारा अपना आप्यात्मिक विकास साथ सकते हैं। फिर भी जब दूसरों के सामने अपनी मान्यताओं के रखने का तथा अपने विचारों को सही साबित करने का प्रश्न उपस्थित होता है तब मात्र इतना कहने से काम नहीं बलता कि 'ब्राव मेरे कवन को मान लीजिए, मुक्तार भरोसा रिलए'। इमे दसरों के सम्मुख ग्रंपनी वार्त या मान्यताएँ प्रतीतिकर रूप से या विश्वस्त रूप से रखना हो तो इसका सीधा-सादा ख्रीर सर्वमान्य तरीका वही है कि इस ऐतिहासिक इप्रि के द्वारा उनके सम्मुख ग्रंपनी बाती का तब्य सावित करें। कोई भी भिन्न अभिपाय रसनेपाता ऐतिहासिक व्यक्ति तथ्य का कायल हो ही जाता है। यही न्याय खुद इमारे अपने विषय में भी लागू होता है। दूसरों के बारे में हमारा कैसा भी पूर्वप्रह क्यों न हो पर खब हम ऐतिहासिक दृष्टि से स्थपने पूर्वप्रह की जाँच करेंने तो हम सत्य-यथ पर सरखता से आ सकेंगे । अज्ञान, अम और वहम जो भिन्न-भिन्न जातियों और सम्प्रदायों में लम्बी-बीडी लाई पैदा करते हैं अथात् उनके

२. भगवती ६. ६ ३८३

दिखों को एक दूसरे से दूर रखते हैं उनका सरखता से नारा करके दिलों की खाई पाटने का एक मात्र साथन ऐतिहासिक हाँटे का उपयोग है। इस कारण से यहाँ हम निर्मन्थ संप्रदाय से संबंध रखने वाली कुछ बातों की ऐतिहासिक हिंटे से जांच करके उनका ऐतिहासिक मूल्य प्रकट करना चाइते हैं।

जिन इने-गिने मही और प्रश्नों के बारे में जैन-सम्बदाव की पहले कमी संदेह न था उन प्रश्नों के बारे में विदेशी विद्वानों की रायने केवल ग्रीगों के दिल में ही नहीं बल्कि परंपरागत जैन संस्कारवालों के दिल में भी थोड़ा वहत संदेह पैदा कर दिया था। यहाँ हमें यह विचार करना चाहिए कि ख्रास्तिर में ऐसा होता क्यों है ! विदेशी विद्यान एक श्रांत पर थे तो हम दसरे श्रांत पर थे। विदेशी विद्वानों की संशोधक वृत्ति और सत्य दृष्टि ने नवयुग पर इतना प्रभाव जमा दिया या कि कोई उनकी राय के खिलाफ बलपूर्वक और दलील के साथ अपना मत प्रतिपादित नहीं कर सकता था। इसारे पास अपनी मान्यता के पोषक अकाट्य ऐतिहासिक साधन होते हुए भी इस न साथनों का ऋपने पद्ध में यथार्थ रूप से पूरा उपयोग करना जानते न ये । इसलिए हमारे सामने शुरू में दो ही गरते वे । या तो हम विदेशी विद्वानों की राय को विना दलील किए फुट कह कर अमान्य करें, या अपने पद की दलील के अभाव से ऐतिहासिकों की वैज्ञानिक दृष्टि के प्रभाव में आकर इम श्रपनी सत्य बात को मी नासमभी से छोडकर विदेशी विद्वानों की खोजों को मान लें। हमारे पान परस्परा के संस्कारों के खलावा खपनी खपनी मान्यता के समर्थक अनेक ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद थे। हम केवल उनका उपयोग करना नहीं जानते ये। जब कि विदेशी विद्वान ऐतिहासिक साधनों का उपयोग करना तो जानते थे पर शुरू-शुरू में उनके पास ऐतिहासिक साथन पूरे न थे। इसलिए ऋधूरे साधनों से वे किसी बात पर एक निर्माण प्रकट करते थे तो हम साधनों के होते हुए भी उनका उपयोग बिना किए ही विलक्त उस बात पर विरोधी निर्माय रखते थे। इस तरह एक ही बात पर या एक ही मुद्दे पर दो परस्पर विरोधी निर्णयों के सामने खाने से नवयुग का व्यक्ति खपने खाप संदेहशील हो जाए तो इसमें कोई ब्राप्स्चर्य की बात नहीं है। हम उपर्वक्त विचार को एक ब्राथ उदाहरण से सममाने की चेटा करते हैं।

ऐतिहासिक दृष्टि का म्ल्याङ्कन

जैन-परम्परा, बौद परम्परा से पुरानी है और उसके अंतिम पुरस्कतां महावीर बुद से भिन्न व्यक्ति हैं इस विषय में किसी भी जैन व्यक्ति की कभी संदेह न था। ऐसी सत्य और असंदिग्ध बस्तु के खिलाफ भी विदेशी विद्वानों की रावें प्रकट होने लगी। शुरू में प्रो॰ लासेन ने किला कि 'बुद और महावीर एक ही व्यक्ति हैं। क्वोंकि जैन सीर बुद-परम्परा की मान्यताओं में अनेकविध समानता है।' थोडे वर्षों के बाद अधिक सावनी की उपलब्धि तथा अध्ययन के वस पर प्रोठ वेकर र आहि। विद्वानों ने यह मत प्रकट किया कि 'जैनधर्म बीवधर्म की एक शाला है। वह उससे स्वतंत्र नहीं है।' आगे जाकर विशेष साथनों की उपलब्धि और विशेष परीबा के बल पर प्रो॰ याकोची ने अपर्यंक डोनों मती का निराकरण करके यह स्थापित किया कि 'जैन और बीद सम्प्रदाय दोनों स्वतन्त्र हैं इतना ही नहीं बल्कि जैन सम्प्रदाय बौद्ध सम्प्रदाय से पुराना भी है और ज्ञातपुत्र महाबीर तो उस सम्प्रदाय के ब्रांतिम पुरस्कर्ता मात्र हैं। करीव सवा सौ वर्ष जितने परिमित काल में एक ही मुद्दे पर ऐतिहासिकों की गय बदलती रही। पर इस बीच में किसी र्जन ने खपनी यथार्थ वात को भी उस ऐतिहासिक दंग से दनिया के समज न रखा जिस दंग से प्रो॰ वाकोबी ने अंत में रखा । याकोबी के निकट अधिकतर साबन वे ही ये जो प्रत्येक जैन विद्वान के पास अनावास ही उपलब्ध रहते हैं। याकोबी ने केवल यही किया कि जैन प्रन्यों में ज्याने वाली हकीकतों का दौद श्रादि बाङ्मय में वर्णित हकीकतों के साथ मिलान करके ऐतिहासिक दृष्टि से परीक्षा की और अंत में जैनसम्प्रदाय की मान्यता की सचाई पर महर लगा दीं। जो बात हम जैन लोग मानते थे उसमें याकोबी ने कोई दृद्धि नहीं की फिर भी जैन सम्प्रदाव की बौद्ध सम्प्रदाय से प्राचीनता और भगवान महावीर का त्यागत बुद की अपेद्धा स्वतन्त्र व्यक्तित्व इन दो मही पर हमारे साम्प्रदायिक जैन विद्वानों के अभिप्राय का वह सार्वजनिक मूल्य नहीं है जो याकीवी के अभि-माय का है। पाठक इस छांतर का रहस्य स्वयंभव समभ सकते हैं कि याकोबी उपजन्ध ऐतिहासिक साधनों के बलावल को परीजा करके बढ़ते हैं जब कि साम्प्र-दायिक जैन विद्वान केवल साम्प्रदायिक मान्यता की किसी भी प्रकार की परीचा बिना किए ही अकट करते हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि सार्वजनिक मानस परीचित सत्य को जितना मानता है उतना श्रपरीचित सत्य को नहीं मानता। इसलिए इम इस लेख में निर्मान्य सम्पदाय से संबन्ध रखने वाली कुछ बातों पर ऐतिहासिक परीचा के द्वारा प्रकाश डालना बाहते हैं, जिससे पाटक वह जान सकेंगे कि निर्मन्य सम्प्रदाय के बारे में जो मन्तव्य जैन सम्प्रदाय में प्रचलित हैं वे कहाँ तक सत्य हैं और उन्हें कितना ऐतिहासिक ब्राधार है।

<sup>3.</sup> S. B. E. Vol. 22 Introduction P. 19

४. वही P. 18

५. वही

#### आगमिक साहित्य का ऐतिहासिक स्थान

निर्यन्य सम्प्रदाय के खाचार और तत्वज्ञान से संबन्ध रखने वाले जिन मुद्दी पर हम ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करना चाहते हैं वे मुद्दे जैन स्त्रागिक साहित्य में ज्यों के त्यों मिल जाते हैं तो फिर उसी आगिमक साहित्व के आधार पर उन्हें वधार्थ मानकर क्यों संतोष धारख न किया जाए ? यह प्रश्न किसी भी अदाल जैन के दिल में पैदा हो सकता है। इसलिये यहाँ यह भी बतलाना जरूरों हो जाता है कि हम जैन आगमिक साहित्य में कही हुई वातों की जाँच-पड़ताल क्यों करते है ? हमारे सम्मुख मुख्यतया दो वर्ग मीजूद हैं-एक तो ऐसा है जो मात्र प्राचीन आगमों को ही नहीं पर उनकी टीका-अनुटोका आदि बाद के साहित्य को मी श्रज्ञरशः सर्वज्ञप्रजीत या तत्सहरा मानकर ही अपनी राव को बनाता है। दूसरा वर्ग वह है जो या तो आगमों को और बाद की व्याख्याओं की अंशतः मानता है या निजकुल नहीं मानता है। ऐसी दशा में आगमिक साहित्य के आधार पर निर्विवाद रूप से सब के सम्मुल कोई बात रखनी हो तो यह जरूरी हो जाता है कि प्राचीन आगमों और उनकी व्याख्याओं में कही हुई वालों की यथार्थता चाहरी साधनों से जाँची जाए । अगर बाहरी साधन आगम-वर्णित वस्तुओं का समर्थन करता है तो भानना पहेंगा कि आगमभाग अवश्य प्रमासभूत है। बाहरी बावनों से पूरा समर्थन पानेवाले आगमभागों को फिर इम एक या दूसरे कारण से क्वित्रम कहकर फेंक नहीं दे सकते । इस तरह ऐतिहासिक परीचा जहाँ एक क्रोर आगमिक साहित्य को अवाँचीन या कृत्रिम कहकर विलक्कल नहीं मानने वाले की उसका सापेद प्रामाएव मानने के लिए वाधित करती है वहाँ दूसरी श्रोर वह परीक्षा श्रागम साहित्य को विलकुल सर्वश्रपतीत मान कर ज्यों का त्वों मानने वाले को उसका प्रामास्य विवेकपूर्वक मानने की भी शिक्वा देती है। अब इम देखेंगे कि ऐसा बाहरी साधन कीन है जो निर्मन्य सम्पदाय के ब्रागम कथित प्राचीन स्वरूप का सीधा प्रवत समर्थन करता हो।

#### जैनागम और बौद्धागम का संबन्ध

यवाप प्राचीन बौद्धपिटक और प्राचीन वैदिक-पौराणिक साहित्य ये दोनों प्रस्तुत परीक्षा में सहायकारी हैं, तो भी आगम कथित निर्प्रत्य सम्प्रदाय के साम जितना और जैसा सीधा संबन्ध बौद्ध पिटकों का है उतना और वैसा संबंध वैदिक या पौराणिक साहित्य का नहीं है। इसके निम्नोलिसित कारण हैं—

एक तो—वैन संप्रदाय और बौद्ध सम्प्रदाय—दोनों ही अमेरा संप्रदाय है। अतएय इनका संबंध आतृभाव बैसा है। दूसरा—बौद्ध संप्रदाय के स्थापक गौतम बुद्ध तथा निर्मन्य संप्रदाय के अन्तिमपुरस्कर्ता शातपुत्र महाचीर दोनों समकालीन थे। वे केवल समकालीन ही नहीं
बिल्क समान या एक ही दोन में जीवन-यापन करनेवाले रहे। दोनों की प्रवृत्ति का
धाम एक प्रदेश ही नहीं बिल्क एक ही शहर, एक ही सुहल्ला, श्रीर एक ही
कुदुम्ब भी खा। दोनों के अनुवायी भी आपस में मिलते और अपने-अपने पूज्य
पुरुष के उपदेशों तथा आचारों पर मित्रभाव से या प्रतित्मर्दिमाव से चर्चा भी करते
थे। इतना ही नहीं बिल्क अनेक अनुयायी ऐसे भी हुए जो दोनों महापुरुषों को
समान भाव से मानते थे। कुछ ऐसे भी अनुवायी थे जो पहले किसी एक के अनुयायी रहे पर बाद में दूसरे के अनुयायी हुए, मानी महाबीर और बुद्ध के अनुयायी
ऐसे पड़ीसी या ऐसे कुदुम्बी थे जिनका सामाजिक संबन्ध बहुत निकट का था।
कहना तो ऐसा चाहिए कि मानों एक ही कुदुम्ब के अनेक सदस्य मिन्न-भिन्न
मान्यताएँ रखते थे जैसे आज भी देसे जाते हैं।

तीसरा - निर्मं न्य संप्रदाय की अनेक वातों का बुद ने तथा उनके समकालीन शिष्यों ने आँखों देखा-सा वर्णन किया है, भले ही वह लएडनहर्ष्टि से किया हो

या शासंगिक रूप से।"

बौद-पिटकों के जिस-जिस भाग में निर्धान्य संप्रदाय से संबन्ध रखनेवाली बातों का निर्देश है वह सब भाग खुद बुद का साद्यात शब्द है दिसा माना नहीं जा सकता, फिर भी ऐसे भागों में अमुक अंश ऐसा अवस्थ है जो बुद के या उनके समकालीन शिष्यों के या तो शब्द हैं वा उनके निजी मावों के संबहमात हैं। आगे बौद भिन्दुओं ने जो निर्धन्य संप्रदाय के मिन्न भिन्न आचारों वा मंतव्यों पर टीका या समालोंचना जारी रखी है वह दर असल कोई नई वस्तु न होकर तथागत बुद की निर्धन्य आचार-विचार के प्रति जो होए थी उसका नाना रूप में विस्तार मात्र है। खुद बुद द्वारा की हुई निर्धन्य सम्प्रदाय की समालोचना समकालीन और उत्तर-कालीन भिन्दुओं के सामने न होती तो वे निर्धन्य संप्रदाय के निर्धन्य के निर्धन्य पहलुओं के ऊपर पुनरांक का आगेर पिटपेपण का भय विना रखे हतना अधिक विस्तार चालू न रखते। उपलब्ध बाँद पिटक का बहुत बड़ा हिस्सा अशोक के समय तक में सुनिश्चित और स्थिर हो गया माना जाता है। बुद के जीवन से लेकर अशोक के समय तक में सुनिश्चत और स्थिर हो गया माना जाता है। बुद के जीवन से लेकर अशोक के समय तक के करीब दाई सी वर्ष में बौद पिटकों का उपलब्ध स्वरूप और परिमाण रचित, अधित और संकलित हुआ है। इन डाई सी वर्षों के दरम्यान नध-नप

६ उपासकदशांग अ० ८। इत्यादि

मिन्नमिन्नाय—सुत्त १४, ५६ । दीवनिकाय सुत्त २६, ३३ ।

स्तर खाते गए हैं। पर उनमें बुद के समकालीन पुराने स्तर—वाहे भाषा खाँर रचना के परिवर्तन के साथ ही सही—मी अवस्य हैं। आगे के स्तर बहुवा पुराने स्तरों के दाँचे खाँर पुराने स्तरों के विषयों पर ही बनते खाँर बढ़ते गए हैं। इसिंखिए बीद पिटकी में पाया जानेवाला निर्धन्य संप्रदाय के आचार-विचार का निर्देश ऐतिहासिक हान्ट से बहुत मूल्यवान है। फिर हम जब बौद फिरकागत निर्धन्य संप्रदाय के निर्देशों को खुद निर्धन्य प्रवचन रूप से उपलब्ध आगितिक साहित्य के निर्देशों के साथ शब्द खाँर भाव की हिन्द से मिलाते हैं तो इसमें संदेह नहीं रह जाता कि दोनों निर्देश धमायान्त हैं; मले ही दोनों बाबुओं में वादि-प्रतिवादि भाव रहा हो। जैसे बौद पिटकों की रचना खाँर संकलना की त्यिति है करीव-करीब वैसी ही त्थिति धाचीन निर्धन्य आगमों की है।

बुद्ध और महाबीर

बुद ग्रीर महाबीर समकालीन थे । दोनो अमण संप्रदाय के समर्थक वे, फिर भी दोनों का श्रंतर विना जाने इम किसी नतीजे पर पहुँच नहीं सकते । पहला र्श्रतर तो यह है कि बुदने महाभिनिष्क्रमण से लेकर ग्रामा नया मार्ग -वर्मचक प्रवर्तन किया, तब तक के छः वधों में उस समय प्रचलित मिन्न-भिन्न तपस्वी खीर योगी संबदायों को एक-एक करके स्वीकार-परित्याग किया। ग्रीर ऋन्त में ग्रापने ऋनुभव के वल पर नवा ही मार्ग प्रस्थापित किया । जब कि महाबीर की कुल परं-परा से को बर्ममार्ग धाम था उसको स्वीकार करके वे खारो वहे और उस कुल-धर्म में अपनी स्क और शक्ति के अनुसार मुधार या शुक्षि की। एक का मार्ग पुराने पंथों के त्याग के बाद नया धर्म-स्थापन था तो दूसरेका मार्ग कुलघर्म का संशोधन मात्र था । इसोलिए हम देखते है कि बुद्ध जगह-जगह पूर्व स्वीकृत ग्रोर श्रस्वीकृत अनेक पंथा की समालोचना करते हैं और कहते हैं कि अमुक्रपंथ का अमुक नायक श्चमुक मानता है, इसरा श्रमुक मानता है पर मैं इसमें सम्मत नहीं, मैं तो ऐसा मानता हूँ इत्यादि इद ने पिटक भर में ऐसा कहीं नहीं कहा कि मैं जो कहता हूँ वह मात्र पुराना है, मैं ती उस हा प्रचारक मात्र हूँ । बुद्ध के सारे कथन के पीछे एक ही मान है श्रीर वह यह है कि भेरा मार्ग ख़द अपनी खोज का पल है । जब कि महावीर ऐसा नहीं कहते । क्योंकि एक बार पाश्वांपरिपकों ने महावीर से कुछ धश्न किए तो उन्होंने पाश्वांपत्यिको को पाश्वनाथ के ही वचन की साची देकर अपने पत्न में किया है। ध्यही सबब है कि बुद ने अपने मत के साथ दूसरे

प्राप्तिम् । अंगुत्तर Vol. I. P. 206 Vol. III P. 383

भगवती ५. ६. २२५

किसी समकालीन या पूर्वकालीन मत का समन्त्रय नहीं किया है। उन्होंने केवल अपने मत की विशेषताओं को दिखाया है। जबकि महावीर ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने पार्वनाय के तत्कालीन संप्रदाय के अनुवायियों के साथ अपने मुचार का या परिवर्तनों का समन्त्रय किया है।"। इसलिए महावीर का मार्ग पार्वनाथ के संप्रदाय के साथ उनको समन्त्रयहति का सूचक है।

निमन्थ-परंपरा का बुद्ध पर प्रभाव

बुद और महाचीर के बीच लक्ष्य देने योग्य दूसरा अंतर जीवनकाल का है।
बुद ८० वर्ष के होकर निवांग्य को प्राप्त हुए जब कि महावीर ७२ वर्ष के होकर।
अब तो यह सावित-सा हो गया है कि बुद का निवांग्य पहले और महावीर का पीछे
हुआ है। " इस तरह महावीर को अपेका बुद कुछ इद अवश्य थे। इतना ही
नहीं पर महावीर ने स्वतंत्र रूप से धर्मोपदेश देना शारम्म किया इसके पहले ही बुद
ने अपना मार्ग स्थापित करना शुरू कर दिया था। बुद को अपने मार्ग में नए-नए
अनुयावियों को बुटा कर ही बज बहाना था, जब कि महावीर को नए अनुयावियों को
बनाने के स्वाय पार्श्व के पुराने अनुयावियों को भी अपने प्रभाव में और आसपास
जमाए रखना था। तत्कालीन अन्य सब पन्यों के मंतव्यों को पूरी चिकित्सा या
स्वंडन बिना किए बुद अपनी संब-रचना में सफल नहीं हो सकते थे। जब कि महा
वीर का प्रश्न कुछ निराता था। क्योंकि अपने चारित्र व तेजोवल से पार्श्वनाय के
तत्कालीन अनुयावियों का मन जीत लेने मात्र से वे महावीरके अनुवायी वन ही जाते
थे, इसलिए नए-नए अनुयावियों को भरती का सवाल उनके सामने इतना तीत्र न
था जितना बुद के सामने था। इसलिए हम देखते हैं कि बुद का सारा उपदेश
दूसरों की आलीचनापूर्वक ही देखा जाता है।

बुद ने अपना मार्ग शुरू करने के पहले जिन पन्यों को एक एक करके छोड़ा उनमें एक निर्मन्य पंथ भी आता है। बुद ने अपनी पूर्व-जीवनी का जो शल कहा है के उसको पड़ने और उसका बैन आगमी में विणित आचारों के साथ मिलान करने में यह निःसंदेह रूप से जान पड़ता है कि बुद ने अन्य पन्यों की तरह निर्मन्य पन्य में भी ठीक ठीक जीवन विताया था, मले ही वह स्वल्पकालोंन हो रहा हो। बुद के साथनाकालीन प्रारम्भिक वर्षों में महावीर ने तो अपना मार्ग शुरू किया ही न था और उस समय पूर्व प्रदेश में पार्श्वनाथ के सिवाय दूसरा के हिं

१०. उत्तराध्ययन ग्र० २३.

११. बीरसंबत् और बैन कालगणना। 'भारतीय विद्या' तृतीय भाग पृ० १७७।

१२. मन्किम॰ सु॰ २६ । प्रो॰ कोशांबीकृत बुद्धचरित (गुजराती)

1,118,1752

निर्मान्य पन्य न था। अतएव सिंद है कि बुद ने थों है है समय के लिए क्यों न हो पर पार्श्वनाय के निर्मान्य संप्रदाय का जीवन व्यतीत किया था। यही सबब है कि बुद जब निर्मान्य संप्रदाय के आचार-विचारों की समालोचना करते हैं तब निर्मान्य संप्रदाय के आचार-विचारों की समालोचना करते हैं तब निर्मान्य संप्रदाय के आचार और विचार का ठीक-ठीक उसी सम्प्रदाय की परिभाषा में वर्णन करके वे उसका प्रतिबाद करते हैं। महावीर और बुद दोनों का उपरेश काल अमुक समय तक अवश्व ही एक पहला है। इतना ही नहीं पर वे दोनों अनेक स्थानों में बिना मिले भी साथ-साथ विचरते हैं, इसलिए हम यह भी देखते हैं कि पिटकों में 'नातपुत्त निर्माठ' रूप से महाबीर का निर्देश आता है। 13

### श्राचान श्राचार विचार के कुछ मुद्दे

ऊपर की विचार भूमिका को ज्यान में रखने से हो आगे की चर्चा का बालविकत्व सरलता से समभ में आ सकता है। बीद विटकी में आई हुई चर्चाओं के ऊपर से निम्नन्य सम्बदाय के बाहरी और भीतरी स्वरूप के बारे में नीचे लिखे सुद्दे सुख्यतया फलित होते हैं—

१ — सामिप-निरामिप-श्राहार — वाद्यालाय-विवेक

२---ग्रचेलल-सचेलल

३ — तप

४---श्राचार-विचार

५—चत्रयांन

६-उपोसय-पौषध

७-भाषा-विचार

⊏—विदयह

६-लेखा-विचार

१०—सर्वेडल

इन्हीं पर यहाँ इस ऐतिहासिक दृष्टि से ऊहापोह करना चाहते हैं।

### सामिष-निरामिष-श्राहार

### [ खाद्यानाद्यविवेक

सब से पहले इम बीढ, बैदिक और जैन अन्यों के तुलनात्मक अध्ययन के आभार पर निर्मन्य परम्परा के लावालादा-विवेक के विषय में कुछ विचार करना चाइते हैं। नावालाय से इमारा मुख्य मतलव यहाँ माँस-मत्त्यादि वन्तुओं से है।

## जैन-समाज में चोभ व आन्दोलन

थोड़े ही दिन हुए जब कि जैन-समाज में इस विषय पर उम्र ऊहापोह शुरू हुआ था। अध्यापक कीसांशीयां ने बुद चिति में लिखा है कि माचीन जैन अम्स्य भी मौंस-मत्त्यादि ग्रहण करते थे। उनके इस लेख ने सारे जैन समाज में एक स्थापक चीम और आन्दोलन पैदा किया था जो अभी शायद ही पूरा शान्त हुआ हो। करीयन् ५० वर्ष हुए इसी विषय को लेकर एक महान होम व आन्दोलन ग्रुरू हुआ था जब कि जर्मन विद्वान याकांची ने आचाराङ्ग के अंग्रेजी अनुसाद में अनुक सूत्रों का अर्थ मौंस-मत्त्यादि परक किया था। हमें यह नहीं सम-भाना चाहिए कि अमुक सूत्रों का ऐसा अर्थ करने से जैन समाज में जो चीम व आन्दोलन हुआ वह इस नए युग की पाआत्य-शिक्षा का ही परिगाम है।

जब हम १२००-१३०० वर्ष के पहले खुद बैनाचारों के द्वारा जिल्लो हुई माकृत-संस्कृत टीकाओं को देखते हैं तब भी पाते हैं कि उन्होंने अमुक सूत्रों का स्वर्थ मॉस-मत्स्वादि भी जिल्ला है। उस जमाने में भी कुछ होन व स्नान्दोलन हुआ होगा इसकी प्रतीति भी हमें स्नम्य साब नों से हो जाती है।

मसिद दिगम्बराचार्य प्रविधाद देवनन्दी ने उमास्वाति के तत्वार्थसूत्र के ऊपर 'सर्वार्थसिदि' नामक टीका लिखी है उसमें उन्होंने आगमी को लक्ष्य करके जो बात कही है वह स्वित करती है कि उस छठी सदी में भी अनुक सूत्रों का माँस-मस्पादि परक अर्थ करने के कारण जैन-समाज का एक वहा मांग चुन्च हो उठा था।

पुज्यपाद ने कर्मकंथ के कारखों के विवेचन में लिखा है कि मौसादि का मीत-पादन करना यह श्रुतावर्णवाद है १४ । निःसन्देह पूज्यपादकृत श्रुतावर्णवाद का श्राचें। उपलब्ध श्राचारांगादि श्रागमों को लक्ष्य करके ही है; क्योंकि माँसादि के महरा का मितिपादन करने वाले जैनेतर अंत को तो भगवान् महाबीर के पहले से ही निर्प्रत्य-परम्परा ने छोड़ ही दिया था । इतने ख्रवलोकन से हम इतना निर्दि-बाद कह सकते हैं कि ब्राचाराङ्गादि ब्रागमीं के कुछ सूत्रों का माँस-मत्त्वादि परक ऋर्य है -- यह मान्यता कोई नई नहीं है और ऐसी मान्यता प्रगट करने पर जैन-समाज में होंभ पैदा होने की बात भी कोई नई नहीं है । यहाँ प्रसंगवश एक जात पर ध्यान देना भी थोग्य है। वह यह कि तत्त्वार्थसूत्र के जिस श्लंश का अवस्थान करते समय प्रथमाद देवनन्दों ने श्वेतान्वरीय श्रागमों को लक्ष्य करके अतावर्णवाद-दोण क्तलाया है उसी श्रंश का व्याख्यान करते समय सुककार उमात्वातिने अपने स्वोपत्र भाष्य में पूज्यपाद की तरह शुतावर्णवाद-दोष का निरूपण नहीं किया है। इससे त्यप्ट है कि जिन आगमों के अर्थ को लक्ष्य करके पुच्यपाद ने अतावर्णवाद दोष का लाञ्जन लगाया है उन जागमी के उस अर्थ के बारे में उमात्वाति का कोई ब्राह्मेप न था। यदि वे उस माँसादि परक ब्रार्थ से पूज्यपाद की तरह सर्वधा ग्रसहमत या विरुद्ध होते तो वे भी श्रुतावर्णवाद का अर्थ पुण्यपाद जैसा करते और आगमों के विरुद्ध कुछ-न-कुछ जरूर कहते।

माँस-मत्स्यादि की अवादाता और पन्नभेद

आज का सारा जैन समाज, जिसमें श्वेताम्बर, दिगम्बर, स्थानकवासी समी होटे-बड़े फिरके आ जाते हैं, जैसा नख से शिखा तक मॉस-मत्स्य आदि से परहेज करने वाला है और हो सके यहाँ तक मॉस-मत्स्य आदि वस्तुओं को अलाव सिद करके दूसरों से ऐसी चीजों का त्याग कराने में धर्म पालन मानता है और तहर्थ समाज के त्यागी राहस्य समी यथासम्मव प्रयत्न करते हैं वैसा ही उस समय का जैन-समाज भी था धोर मॉस-मत्स्य आदि के त्याग का प्रचार करने में दसचित्त था तब कि चूंथिकार, आचार्य हिरिमद्र और आचार्य अमयदेव ने आगमगत अनुक वाक्यों का मॉस-मत्स्वादि परक अर्थ भी अपनी-अपनी आगमिक ब्लास्थाओं में लिखा। इसी तरह पूज्यपद देवनन्दी और उमास्वाति के समय का जैन-समाज भी ऐसा ही था, उसमें भले ही श्वेताम्बर-दिगम्बर जैसे फिरके मीजूद ही पर मॉस-मत्स्य आदि को अखाद्य मान कर चालू जीवन-व्यवहार में से

१४- सर्वार्थसिदि ६- १३.

उसका सबैधा त्याग करने के विषय में तो सभी फिरके वाले एक ही भूमिका पर थे। कहना तो यह चाहिए कि श्वातान्वर-दिगम्बर जैसा फिरकामेंद उत्पन्न होने के पहले ही से मॉस-मत्स्यादि वस्तुओं को असाद्य मानकर उनका त्याग करने की पक्की भूमिका जैन-समाज की सिद्ध हो चुकी थी। जब ऐसा था तब सहज ही में मरन होता है कि आगमगत अमुक सूत्रों का मॉस-मत्स्यादि अर्थ करने वाला एक पद्ध और उस अर्थ का विरोध करने वाला दूसरा पद्ध ऐसे परस्पर विरोधी दो पद्ध जैन-समाज में क्यों पैदा हुए ! क्योंकि दोनों के वर्तमान जीवन-बोरण में तो कोई खाद्याखाद्य के बारे में अंतर था हो नहीं। यह प्रश्न हमें इतिहास के सदा परिवर्त्तनशील चक्र की गति तथा मानव-स्वभाव के विविध पहलुओं को देखने का संकेत करता है।

# इतिहास का अंगुलिनिर्देश

इतिहास पद-पद पर खंगुलि उठा कर हमें कहता रहता है कि तुम भले ही अपने को पूर्वजों के साथ सर्वधा एक रूप बने रहने का दावा करो, या दोंग करो पर मैं तुमको या किसी को एक रूप न रहने देता हूँ श्रीर न किसी को एक रूप देखता भी हूँ। इतिहास की आदि से मानव-जातिका कोई भी दल एक ही प्रकार के देशकाल, संबोगों या वातावरण में न रहा, न रहता है । एक दल एक ही स्थान में रहता हुआ भी कमी कालकृत और अन्य संयोगकृत विविध परिस्पतियों में से गुजरता है, तो कभी एक ही समय में मौजूद ऐसे जुदे-जुदे मानवदल देशकृत तथा अन्य संयोग-ऋत विविध परिस्थितियों में से गुजरते देखे जाते हैं। यह स्थिति जैसी आज है वैसी ही पहले भी थी। इस तरह परिवर्त्तन के अनेक ऐतिहासिक सोपानी , में से गुजरता हुआ बैन समाज भी श्राज तक चला ह्या रहा है । उसके अनेक आचार-विचार जो आज देखे जाते हैं वे सदा वैसे ही वे ऐसा मानने का कोई आधार जैन वाङ्मय में नहीं है। मामूली फर्क होते रहने पर भी जब तक आचार-विचार की समता बहुतायत से रहती है तब तक सामान्य व्यक्ति वही समकता है कि इम और इमारे पूर्वज एक हो ग्राचार-विचार के पालक-पोषक हैं । पर यह फर्क जब एक या दूसरे कारण से वहुत बड़ा हो जाता है तब वह सामान्य मनुष्य के थोड़ा सा घ्यान में आता है, ब्रोर वह सोचने लग जाता है कि हमारे अनुक आचार-विचार खुद इमारे पूर्वजों से ही भिन्न हो गए हैं। आचार-विचार का सामान्य अंतर साधारण व्यक्ति के व्यान पर नहीं त्राता, पर विशेषञ्च के व्यानसे वह ग्रोमल नहीं होता । जैन समाज के आचार-विचार के इतिहास का अध्ययन करते हैं तो ऊपर • कही हुई सभी बातें जानने की मिलती हैं।

## मानव-स्वभाय के दो विरोधी पहल्

मनुष्य स्वभाव का एक पहलू तो यह है कि वर्तमान समय में जिस आचार-विचार की प्रतिष्ठा वैंघी हो और जिसका वह आत्यंतिक समर्थन करता हो उसके ही खिलाफ उसो के पूर्वजों के आचार-विचार यदि वह मुनता है या अपने इतिहास में से वैसी बात पाता है तो पुराने आचार-विचार के स्वक ऐतिहासिक दस्तावेज जैसे शास्त्रीय वाक्यों को भी तोड़-मरोड़ कर उनका अर्थ वर्तमान काल में प्रतिष्ठित ऐसे आचार-विचार की भूमिका पर करने का प्रयक्ष करता है। वह चारों और उच्च और प्रतिष्ठित समभे जानेवाले अपने मौजूदा आचार-विचार से विलक्ष्य विरुद्ध ऐसे पूर्वजों के आचार-विचार को सुनकर या जानकर उनहें क्यों-का-त्यों मानकर उनके और अपने बीच में आचार-विचार की खाई का अंतर समभने में तथा उनका वास्त्रविक्ष समन्त्रय करते में असमर्थ होता है। यही कारण है कि वह पुराने आचार-विचार स्वक वाक्यों को अपने ही आचार-विचार के दौंचे में टालने का प्रयक्ष पूरे वल से करता है। यह हुआ मानव स्वमाव के पहलू का एक अन्त।

अब हम उसका दूसरा अन्त भी देखें। दूसरा अन्त ऐसा है कि वह वर्तमान आचार-विचार की भूमिका पर कायम रहते हुए भी उससे जुदी पढ़नेवाली और कभी-कभी विलक्कल विरुद्ध जानेवाली पूर्वजों की आचार-विचार विषयक भूमिका की मान लेने में नहीं हिचकिचाता। हतिहास में पूर्वजों के भिन्न और विरुद्ध ऐसे आचार-विचारों की यदि नींव रही तो उस नींघ को वह बफादारी से चिपके रहता है। ऐसा करने में वह अपने विरोधी पद्म के द्वारा की जानेवाली निन्दा वा आचेप की लेश भी परवाह नहीं करता। वह शास्त्र-वाक्यों के पुराने, प्रचलित और कभी सम्मावित ऐसे अर्थों का, प्रतिष्ठा जाने के दर से त्याग नहीं करता। वह भते ही कभी-कभी वर्तमान लोकमत के वश होकर उन वाक्यों का नवा भी अर्थ करे तब भी वह अन्ततः विकल्प रूप से पुराने प्रचलित और कभी सम्मावित अर्थ करे तब भी वह अन्ततः विकल्प रूप से पुराने प्रचलित और कभी सम्मावित अर्थ को भी व्यास्थाओं में सुर्राद्यंत रखता है। यह हुआ मानव-स्वभाव के पहलू का दूसरा अन्त।

# ऐतिहासिक वुलना

उपयुक्त दोनों अन्त विलकुल आमने-सामने व परस्पर विरोधी हैं। इन दोनों अन्तों में से केवल जैन समाज ही नहीं बल्कि बीद और वैदिक समाज भी गुजरे हुए देखे जाते हैं। जब भारत में ऋहिंसामूलक खान-पान की व्यापक और प्रवस प्रतिष्ठा जमी तब मांस-मत्स्य वैसी वस्तुओं का आत्यन्तिक विरोध न करनेवाले बीद सम्प्रदाय में भी एक पन्न ऐसा पैदा हुम्मा कि जिसने बौद सम्प्रदाय में मांसमत्त्वादि के त्याग का यहाँ तक समर्थन किया कि ऐसा मांस त्याग तो खुद इद के समय में और बुद के जीवन में भी या। " इस पन्न ने अपने समय में जमी हुई खाद्याखाद्य निवेक की प्रतिष्ठा के आधार पर ही पुराने वौद्ध सुत्रों के अर्थ करने का प्रयास किया है। जब कि बौद सम्प्रदाय में पहले ही से एक सनातनमानस इसरा पन्न भी चला आता रहा है जो खाद्याखाद्य विषयक पुराने खों को तोड़-मरोह कर उनके अर्थों को वर्तमान हाँचे में बैठाने का आग्रह नहीं रखता।
यही स्थित बैदिक सम्प्रदाय के इतिहास में भी रही है। वैष्णाव, आर्य समाज आदि अनेक शाखाओं ने पुराने बैदिक विद्यानों के अर्थ बदलने को कोशिश की है तब भी सनातन-मानस मीमांसक सम्प्रदाय ज्यों का त्यों स्थिर रहकर अपने पुराने क्षयों से रस से मत नहीं होता हाताँकि जीवन-व्यवहार में मीमांसक भी मांसादि को बैता ही खलाद्य सममते हैं जैसे वैष्णव और आर्य समाज आदि बैदिक किरके। इस विषय में बौद और वैदिक सम्प्रदाय का ऐतिहासिक अवलोकन हम अन्त में करेंगे विससे बैन सम्प्रदाय की स्थित बरावर समन्ती जा सके।

#### विरोध-ताण्डब

कपर स्चित दो पहलुओं के अन्तों का परस्वर विरोध-तांडव वैन-समाव की राम्मूमि पर भी हवारों क्यों से खेला जाता रहा है। प्वयाद वैसे दिगंबरानार्थं अमुक स्वां का मांस मस्वादि अर्थं करने के कारण ऐसे स्ववाले सारे प्रत्यों को खेंड़ देने की या तो स्वना करते हैं या ऐसा अर्थ करनेवालों को अतिनन्दक कह कर अपने पक्ष को उनसे का सावित करने की स्वना करते हैं। दिगंबर संप्रदाय द्वारा स्वेतास्वर स्वीकृत आगमों को खेंड़ देने का अपनी कारण यो और ही था और यह असली कारण आगमों में सर्वादित क्या के विधान करनेवाले वाक्यों का भी होना है। पर वब आगमों को खेंड़ना ही हो तथ सम्भव हो इतने हमरे दोष लोगों के समझ रखे जाएँ तो पुरान प्रचलित आगमों को छोंड़ देने की बात व्यादा न्यावसंगत सावित की जा सकती है। इसो मनोदशा के वशीन्त होकर जानते था अनवानते ऐतिहासिक स्थित का विचार विना किए, एक स्थादाय ने सारे आगमों को एक साथ छोंड़ तो दिया पर उसने आलिर को यह भी नहीं सोचा कि जो संबदाय आगमों को मान्य रखने का आवड़ रखता है वह भी तो उसके समान मौस-मस्य आदि की अखायता को जीवन-व्यवहार में

एक सा स्थान देता है। इतना ही नहीं बल्कि वह श्वेताम्बरीय सम्प्रदाय मी दिगंबर संप्रदाय के जितना ही मांस-मत्स्थादि की अलाखता का प्रचार व समर्थन करता है। और अहिंसा सिदान्त की प्रस्त्रणा व प्रचार में वह दिगन्वर परम्परा से आगे नहीं तो समकदा तो अवश्य है। ऐसा होते हुए भी श्वेताम्बर परम्परा के व्याख्याकार आगमों के अमुक सूत्रों का माँस मत्स्यादि परक अर्थ करते हैं सो क्या केवल अन्य परम्परा को चिदाने के लिए? या अपने पूर्वजों के अपर अखाद्य खाने का आह्वेप जैनेतर संप्रदायों के झारा तथा समानतंत्रों संप्रदाय के द्वारा कराने के लिए?

प्राचीन अर्थ की रता-

पुल्यपाद के करीब आह सी वर्ष के बाद एक नया फिरका जैन संप्रदाय में पैदा हुआ, जो आज त्यानकवासी नाम से प्रसिद्ध है। उस फिरके के व्याख्या-कारों ने आगमगत मांस-मत्त्यादिसूचक स्त्रों का अर्थ अपनी वर्तमान जीवन प्रगाली के अनुसार वनस्पतिपरक करने का आबद किया और स्वेताम्बरीय आगमों को मानते हुए भी उनकी पुरानी श्वेताम्बरीय व्याख्याओं की मानने का बाग्रह न रता। इस तरह स्थानकवासी सम्प्रदाय ने यह सुचित किया कि आगमों में जहाँ कहीं मांस-मत्त्यादि सूचक सूत्र है वहाँ सर्वत्र वनत्यति परक ही अर्थ विविद्यति है और मांस-मत्त्यादिरूप अर्थ की पुराने टीकाकारों ने किया है वह ब्रहिंसा सिवान्त के साथ ब्रसंगत होने के कारण गलत है। स्थानकवासी भिरके और दिगम्बर फिरके के दृष्टिकोण में इतनी तो समानता है ही कि मांस-मस्यादिपरक स्त्रर्थ करना वह मात्र काल्यांनक है और ब्रहिसक सिदान्त के साथ बेमेल है, पर दोनों में एक वड़ा फर्क भी है। दिगम्बर संप्रदान को अन्य कारगी से ही सही श्वेताम्बर आगमीं का संपरिवार बहिष्कार करना था क्व कि त्यानक बासो परंपरा को आगमों का आत्यन्तिक बहिष्कार इष्ट न था; उसको वे ही आगम सबंधा प्रमाण इंप्ट नहीं हैं जिनमें मूर्ति का संकेत रुप्ट हो। इसकिए स्थानकवासी संप्रदाय के सामने आगमगत साचाखाय विषयक सूत्र के अर्थ बदक्तने का एक ही मार्ग खुला था जिसको उसने अपनाया भी। इस तरह हम सारे इतिहास काल में देखते हैं कि ग्रहिंसा की व्याख्या और उसकी पतिष्ठा व प्रचार में तथा वर्तमान जीवन घोरण में दिगंबर एवं स्थानकवासी फिरके से किसी भी तरह नहीं अवरते हुए भी श्वेतान्वर संप्रदाव के व्याख्याकारों ने खादाखादा विषयक सूत्रों का मांस-मत्स्वपरक पुराना ग्रथं ग्रापनाए रखने में ग्रापना गौरव ही समका । भले ही ऐसा करने में उनको चैनेतर समाज को तरफ से तथा समान-वञ्च पारको की तरफ से हजार-इजार आहोप सुनने व सहने पहे।

अर्थभेद की मीमांसा

पहले हम दो प्रश्नों पर कुछ किचार कर लें तो अच्छा होगा। एक तो यह कि अखाद्यस्वक समके जानेवाले सूत्रों के वनस्पति और मांस-मत्स्वादि ऐसे जो दो अर्थ पुराने समय से व्याख्याओं में देखे जाते हैं उनमें से कीन-सा अर्थ है जो पीछ से किया जाने लगा ? दूसरा प्रश्न यह है कि किसी भी पहले अर्थ के रहते हुए क्या ऐसी स्थिति पैदा हुई कि जिससे दूसरा अर्थ करने की आवश्यकता पड़ी वा ऐसा अर्थ करने की ओर तत्कालीन व्याख्याकारों को ध्यान देना पड़ा ?

कोई भी बुद्धिमान यह तो सीच ही नहीं सकता कि खूत्रों की रचना के समय रचनाकार को चनस्पति श्रीर मांस श्रादि दोनों अर्थ अभियंत होने चाहिए। निश्चित अर्थ के बोधक सूत्र परस्पर विरोधों ऐसे दो अर्थों का बोध कराएँ और जिज्ञासुत्रों को संराय वा भ्रम में डालें वह संमन हो नहीं है तब वही मानना पड़ता है कि रचना के समय उन सुत्रों का कोई एक ही अर्थ व्यकार को अभियेत या। कीन-सा अर्थ श्रमित्रेत या इतना विचारना भर वाकी रहता है। अगर इस मान लें कि रचना के समय तुत्रों का वनस्पतिपरक अर्थ था तो हमें यह अगत्या मानना पड़ता है कि मांस-मल्यादिरूप ग्रथं पीछे से किया जाने लगा। ऐसी रियति में निग्रन्थ-संघ के विषय में यह भी सोचना पड़ेगा कि क्या कोई ऐसी ग्रजस्था आई यी जब कि आपति-वरा निर्मन्य-संच नांस-मत्त्वादि का भी भहरा करने लगा हो और उसका समर्थन उन्हीं सूत्रों से करता हो। इतिहास कहता है कि निर्मन्य-संघ में कोई भी ऐसा छोटा-बड़ा दल नहीं हुआ जिसने आपत्ति काल में किये गए मांस-मत्स्यादि के प्रद्रमा का समर्थन यनस्पतिकोधक सूत्रों का मांस-मत्यादि अर्थ करके किया हो । अलवता निर्मन्य संघ के लम्बे इतिहास में आपति और श्रपवाद के इजारों प्रसङ्ग आए हैं पर किसी निर्मन्य-दल ने आपवादिक स्थिति का समर्थन करने के लिए अपने मृत सिद्धान्त — ऋहिंसा से दूर जाकर सूतों का विलकुल विकद अर्थ नहीं किया है। समी निर्मेन्य असवाद का अपवादरूप से जुदा ही वर्णन करते रहे हैं। विसकी साक्षी छुदस्त्रों में पद-पद पर है। निर्मन्थ-संच का बंधारण भी ऐसा रहा है कि कोई ऐसे विकृत अर्थ को सूत्रों की व्याख्या में पीछे स्थान दे तो वह निवंन्य सङ्घ का अक्स रह ही नहीं सकता। तब यही मानना पड़ता है कि रचनाकाल में सूत्रों का असली अर्थ तो मांस-मत्त्य ही या ध्रौर पीहें से वनत्पति अर्थ भी किया जाने लगा। ऐसा क्यों किया जाने लगा ? यही दूसरा प्रश्न अब हमारे सामने आता है। संघ की निर्माण अक्टिया

निर्प्रत्य संघ के निर्माण की प्रक्रिया तो अनेक शताब्दी पहले से भारतव

में चीरे-चीरे पर सतत चाल थी। इस प्रक्रिया का मुख्य आधार अहिंसा, संबम श्रीर तप ही पहले से रहा है । श्रनेक छोटी-वड़ी जातियाँ श्रीर छिटपुट व्यक्तियाँ उसी ग्राचार से ब्राक्टट होकर निर्धन्य-संघ में सम्मिलित होती रही है। जब कोई नया दल या नई व्यक्ति संघमें प्रवेश करते हैं तब उसके लिए वह संक्रम-काल होता है । संघ में स्थिर हुए दल तथा व्यक्ति और संघ में नवा भवेश करने वाले दल तथा व्यक्ति के बीच अमुक समय तक आहार-विद्वारादि में थोडा-बहुत संतर रहना अनिवाय है। मौत-मत्स्य आदि का व्यवहार करने वाली आतियाँ या व्यक्तियाँ पकायक निर्मन्य-संघ में शामिल होते ही क्राना सारा पुराना संस्कार बदल दें यह सर्वत्र संगव नहीं । प्रचारक निर्मन्य तपस्त्री भी संच में भर्ती होने वाली नई जातियों तथा व्यक्तियों का संस्कार उनकी कवि और शक्ति के अनुसार ही बदलना ठांक समकते थे वैसे आज क के प्रचारक भी अपने-अपने उद्देश्य के लिए वैसा ही करते हैं। एक बार निर्म्न संघ में दाखिल हुए श्रीर- उसके सिदान्तानुसार बीवन-ध्यवहार बना लेने वालों की जो संतित होती है उसको तो निर्मन्थ संवानुकृत संस्कार जन्मसिद होता है पर संघ में नए मतों होने वालों के निर्धांत्य संवानुकृत संस्कार जन्मसिद न होकर प्रयत्नसाच्य होते हैं। जन्मसिद श्रीर प्रयत्नसाच्य संस्कारी के बीच अंतर यह होता है कि एक तो बिना प्रयत्न और विना विशेष तालीप के ही जन्म से चला आता है जब कि दूसरा बुद्धिपूर्वक प्रयत्न से घोरे-धीरे आता है। दूसरे संस्कार की अवस्था ही संक्रम-काल है। कोई यह न समके कि निर्यन्य-संघ के सभी श्रन्यापी अनादि-कालसे जन्मसिद संस्कार लेकर ही चलते आ रहे हैं।

निर्मन्य-संघ का इतिहास कहता है कि इस संघ ने अनेक जातियों और व्यक्तियों को निर्मन्य सन्न की दोन्ना दो। यही कारण है कि मध्य काल की तरह प्राचीन काल में हम एक ही कुद्रम्य में निर्मन्य संघ के अनुवाधी और इतर बौद आदि अनण तथा ब्राह्मण-संप्रदाय के अनुवाधी पाते हैं। विशेष क्या हम इतिहास से यह मो जानते हैं कि पति निर्मन्य संघ का अंग है तो पत्नी इतर धर्म की अनुवाधिनों है 1 वैसा आज का निर्मन्य-संघ मात्र जन्मसिद्ध देखा जाता है वैसा मध्यकाल ओर प्राचीन काल में न था। उस समय प्रचारक निर्मन्य अपने संघ की इन्दि और विस्तार में लगे ये इससे उस समय यह संभव था कि एक ही कुदुन्य में कोई निरामियमोजी निर्मन्य उपासक ही तो सामियमोजी अन्व

धर्मानुयावी भी हो। एक ही कुटुम्ब की ऐसी निरामिष-सामिष-भोजन की मिश्रित व्यवस्था में भी निर्धन्यों को मिद्धा के लिए जाना पड़ता था। आपचादिक स्थिति

इसके सिवाय कोई कोई साहसिक निर्धन्य प्रचारक नए-नए प्रदेश में अपना निरामिय-भोजन का तथा अहिंसा-प्रचार का ध्येय लेकर जाते ये जहाँ कि उनको पक्के अनुवायी मिलने के पहले मौजूत खान-पान की व्यवस्था में से भिज्ञा लेकर गुजर-वसर करना पढ़ता था। कभी-कभी ऐसे भी रोगादि सक्कट उपस्थित होते ये जब कि मुवैद्यों की सलाइ के अनुसार निर्धन्यों को खान-पान में अपवाद मार्ग का भी अवलंबन करना पड़ता था। ये और इनके जैसी अनेक परिस्थितियों पुराने निर्धन्य-सन्त के इतिहास में वर्शित हैं। इन परिस्थितियों में निर्धामिय-भोजन और अहिंसा-प्रचार के ध्येय का आत्यन्तिक ध्यान रखते हुए भी कभी-कभी निर्धन्य अपनी एपणीय और कल्प्य आहार को मर्यादा को सख्त रख से पालते हुए मौस-मत्यादि का बहुण करते हो तो कोई अन्तरज की बात नहीं। इम जब आजारांग और दशवैकालिकादि आगमों के सामिय-आहार-सूचक सूच वेखते हैं और उन सूजों में वर्शित मर्यादाओं पर विचार करते हैं तब स्रष्ट प्रतीत होता है कि सामिय आहार का विचान विलक्षल आपवादिक और अपरिहार्य स्थिति का है।

'अहिंसा-संयम-तप' का सुद्रालेख

क्रथर मूचित आपवादिक स्थित का ठीक ठीक समय और देश विषयक निर्माय करना सरल नहीं है फिर भी हम इतना कह सकते हैं कि जब निर्माय संघ प्रधानतपा बिहार में था और अंग-वंग-कर्लिंग आदि में नए प्रचार के लिए जाने लगा था तब की यह स्थिति होनी चाहिए। क्योंकि उन दिनों में आज से भी कहीं आदिक सामिय-भोजन उक्त प्रदेशों में प्रचलित था। कुछ भी हो पर एक बात तो निश्चित है कि निर्माय संघ अपने अहिंसा-संयम-तम के मूल मुद्रालेख के आधार पर निरामिय भोजन और अन्य असम-स्थान के प्रचार कार्य में उत्तरोक्तर आप ही बढ़ता और सफल होता गया है। इस संच ने अनेक सामियभोजी सर्जो-महाराजों को तथा अनेक दूसरे ज्ञियादि गर्शों को अपने संघ में मिलाकर धीर-धीर उनको निरामिय मोजन की ओर अपनर किया है। संघ निर्माण की यह प्रक्रिया पिछली शताब्दियों में विलक्त बंद-सो हो। गई है पर पहले यह स्थिति न थी।

१७. ज्ञाचारांग २. १. २७४, २८१, दसवैकालिक छ० ५. ७३, ७४

श्राहिता, संयम और तप के उम्र प्रचार का नामान्य जनता पर ऐसा प्रभाव पद्मा हुआ इतिहास में देखा जाता है कि जिससे श्राधित होकर निरामिय-मोजन का अत्यन्त आमह नहीं रखने वाले बौद्ध तथा वैदिक सन्प्रदाय की निर्मान्य संघ का कई अंश में अनुकरण करना पड़ा है। १ म

#### विरोधी परन और समाधान

निःसंदेह भारत में ऋहिंसा की प्रतिष्ठा जमाने में अनेक पंची का हाथ रहा है पर उसमें जितना हाथ निर्धान्य संघ का रहा है उतना शायद ही किसी का रहा हो। ऋहिंसा-संयम-तपका आत्यन्तिक आग्रह रखकर प्रचार करने वाले निर्धान्यों के लिए जब जन्म सिद्ध अनुवायी-दल ठींक-ठींक प्रमाण में करींव-करींव चारों और मिल गया तब निर्धान्य-संघ की त्थिति चिल्कुल बदल गई। ऋहिंसा की व्यापक प्रतिष्ठा इतनी हुई थीं कि निर्धान्यों के सामने बाहर और भीतर से विविध आक्रमण होने लगे। विरोधी पंथ के अनुवायी तो निर्धन्यों को यह कहकर कोसते ये कि अगर तुम त्यागी आहिंसा का आत्यन्तिक आग्रह रखते हो तो तुम जीवन ही धारण नहीं कर सकते हो क्योंकि आखिर को जीवन धारण करने में कुछ भी तो हिंसा संमव है ही। इसी तरह वे यह भी उलाइना देते ये कि तुम निर्धामध-भोजन का इतना आग्रह रखते हो पर तुम्हारे पूर्वज निर्धन्य तो सामिध-आहार भी महस्य करते ये। इसी तरह जन्मसिद्ध निर्धामध-भोजन के संस्कार वाले त्थिर निर्धन्य करते ये। इसी तरह जन्मसिद्ध निर्धामध-भोजन के संस्कार वाले त्थिर निर्धन्य करते ये। इसी तरह जन्मसिद्ध निर्धामध-भोजन के संस्कार वाले त्थिर निर्धन्य

१८. इम विनयपिटक में देखते हैं कि बीद मिलुओं के लिए अनेक प्रकार के मांतों के लाने का त्यष्ट नियेष है और अपने निमित्त से बने माँस लेने का भी विशेष नियेष है। इतना ही नहीं बल्कि बीद मिलुओं को जमीन खोदने खुदबाने तथा वनस्पति को काटने-कटवाने का भी नियेष किया है। वास आदि वन्तुओं की हिंसा से बचने के लिए वर्षावास का भी विधान है। पाठक आचारांग में वर्षित निर्मान्यों के आचार के साथ तुलना करेंगे तो कम से कम इतना तो जान सकेंगे कि अमुक अंशों में निर्मान्य आचारों का ही बीद आचार पर प्रभाव पड़ा है क्योंकि निर्मान्य परम्परा के आचार पहले से स्थिर थे और बहुत सन्त भी बे जब कि बीद मिलुओं के लिए ऐसे आचारों का विधान लोकनिंदा के मब से पीछे से किया हुआ है।—विनयपिटक पु० २३, २४, १७०, २३१, २४५ (हिन्दी आवृत्ति)

जहाँ-जहाँ निर्मान्य परंपरा का प्राधान्य रहा है वहाँ के वैध्याव ही नहीं, सैव शाकादि पिरके-जो माँस से परहेज नहीं करते-वे भी माँस-मत्त्यादि खाने से पर-हेज करते हैं। संच के भीतर से भी आचावों के सामने प्रश्न आए। प्रश्नकर्ता स्वयं तो जन्म से निरामिय-भोजी ओर आहिंसा के आत्यन्तिक समर्थक ये पर वे पुराने शास्त्रों में से सामिय-भोजन का प्रसंग भी सुनते वे इसिक्षण उनके मनमें दुविधा पैदा होती थी कि जब हमारे आचार्य आहिंसा, संयम और तप का इतना उच्च आदर्श हमारे सामने रखते हैं तब इसके साथ पुराने निर्धन्यों के द्वारा सामिय-भोजन लिए जाने के शास्त्रीय वर्शन का मेल कैसे बैठ सकता है! जब किसी तत्त्व का आत्यन्तिक आप्रह्णूर्वक प्रचार किया जाता है तब विरोधी पद्मी की और से तथा अपने दल के भीतर से भी अमेक विरोधी प्रश्न उपस्थित होते ही हैं। पुराने निर्धन्य-आचार्यों के सामने भी पही स्थिति आहे।

उस स्थिति का समाधान विना किए अब जारा नहीं या अतएवं कुछ आचावों ने तो आमिषस्चक सूत्रों का अर्थ ही अपनी वर्तमान जीवन स्थिति के अनुकृष बनस्पति किया। पर कुछ निर्मन्य आचार्य ऐसे भी हद निकले कि उन्होंने ऐसे सूत्रों का अर्थ न बदल करके केवल वही बात कह दी जो इतिहास में कभी धटित हुई थी अर्थात् उन्होंने कह दिया कि ऐसे सूत्रों का अर्थ तो मॉस-मत्स्यादि ही है पर उसका महण निर्मन्यों के लिए औत्सर्गिक नहीं मात्र आपवादिक स्थिति है।

नया स्रयं करने वाला एक सम्प्रदाय और पुराना द्रार्थ मानने वाला दूसरा सम्प्रदाय — ये दोनों परस्पर समाधान पूर्वक निर्मन्थ-संघ में अनुक समय तक चलते रहे क्वोंकि दोनों का उद्देश्य स्रपने स्रपने दंग से निर्मन्थों के स्थापित निरा-मिप भोजन का बचाव और पोषाग ही करना था। जब स्मागमों के साथ व्याख्याएँ मी लिखी जाने लगीं तब उन विवादास्पद खुनों के दोनों अर्थ भी लिख लिये गए जिससे दोनों स्मर्थ करने वालों में वैमनस्य न हो।

पर दुर्देव से निर्मान्य संघ के तख्ते पर नया ही तायहव होने वाला था। वह ऐसा कि दो दलों में वख्न न स्तने और रखने के मुद्दे पर आत्वंतिक विरोध की नीवत आई। फलतः एक पद्म ने आगमों को यह कहकर छोड़ दिया कि वे तो काल्पनिक हैं जब कि दूसरें पद्म ने उन आगमों को क्वों का ल्यों मान लिया और उनमें आने वाले माँसादि-महग् विषयक ब्र्जों के वनस्पति और माँस—ऐसे दो अथीं को मों मान्य रखा।

इम ऊपर की चर्चा से नीचे लिंखे परिसाम पर पहुँचते हैं :--

१—निव्यन्य-राध की निर्माण-प्रक्रिया के जमाने में तथा श्रन्य आपवादिक वसंगी में निव्यन्य भी सामिष श्राहार लेते ये जिसका पुराना अवशेष श्रागमी में रह गया है। २—जन्म से ही निरामिषभोजी निर्जन्थ-संघ के स्थापित हो जाने पर वह आपवादिक स्थिति न रही और सर्वत्र निरामिष आहार सुताम हो गया पर इस काल के निरामिष आहार-बहुए करने के आत्यन्तिक आग्रह के साथ पुराने सामिष आहार सुचक सूत्र बेमेल जँचने लगे।

३—इसी बेमेल का निवारण करने की सदृष्टति में से दूसरा बनत्यति परक अर्थ किया जाने लगा और पुराने तथा नए अर्थ साथ ही साथ स्वीकृत हुए।

४—जब इतर बारगों से निर्मन्य दलों में फूट हुई तब एक दल ने आगमी के बहिष्कार में सामिप आहार युचक सूत्रों की दलील भी दूसरे दल के सामने तथा सामान्य जनता के सामने रखी।

#### एक वृत्त में अनेक फल

हम पहले बतला आए है कि परिवर्तन व विकासकम के अनुसार समाज में आचार-विचार की भूमिका पुराने आचार-विचारों से बदल जाती है तब नई परिस्थिति के कुछ व्याख्याकार पुराने आचार-विचारों पर होने वाले आचेपों से बचने के लिए पुराने ही वाक्यों में से अपनी परिस्थिति के अनुकूल अर्थ निकाल कर उन आचेपों के परिहार का प्रयन्न करते हैं जब कि दूसरे व्याख्याकार नई परिस्थिति के आचार-विचारों को अपनाते हुए, भी उनसे बिलकुल विरुद्ध पुराने आचार-विचारों के सूचक बाक्यों को तोड़ मरोड़ कर नया अर्थ निकालने के बदले पुराना ही अर्थ कावम रखते हैं और इस तरह प्रत्येक विकासगामी घर्म-समाज में पुराने शाखों के अर्थ करने में दो पद्म पड़ जाते हैं। जैसे वैदिक और बीद समदाय का इतिहास हमारे उक्त कथन का सबूत है वैसे ही निर्मन्य संमदाय का इतिहास भी हमारे मन्तव्य की साद्मी दे रहा है। हम निर्माम और सामिण आहार-महण के बारे में अपना उक्त विचान सम्ब कर चुके हैं पिर भी यहाँ निर्मन्य-संमदाय के बारे में प्रधानतया कुछ वर्णन करना है इसलिए हम उस विचान को दूसरी एक वैसी ही ऐतिहासिक घटना से स्पष्ट करें तो यह उपमुक्त ही होगा।

मारत में मूर्ति पूजा या प्रतीक-उपासना बहुत पुरानी और ब्यापक भी है।
निम्न न्य-परम्परा का इतिहास मी मूर्ति श्रीर प्रतीक की उपासना-पूजा से मरा पड़ा
है। पर इस देश में मूर्तिविशेषी श्रीर मूर्तिमंजक इस्लाम के खाने के बाद
मूर्तिपूजा की विशेषी खनेक परम्पराश्री ने जन्म लिया। निर्मन्य-परम्परा भी इस
प्रतिक्रिया से न बची। १५ वीं सदी में लींकाशाइ नामक एक व्यक्ति गुजरात में
पैदा हुए जिन्होंने मूर्तिपूजा और उस निमित्त होनेवाले खाडम्बरी का सक्रिय

विरोध गुरू किया जो कमराः एक मूर्तिविरोधी फिरके में परिगत हो गया। नया आन्दोलन वा विचार कोई भी हो पर सम्प्रदाव में वह तमी स्वान पाता ग्रीर सफत होता है जब उसकी शास्त्रों का आधार हो। ऐसा आधार जब तक न ही तब तक नया फिरका पनप नहीं सकता । तिस पर भी यदि पुराने शास्त्रों में नए आन्दोलन के खिलाफ प्रमाण भरे पड़े ही तब तो नए आन्दोलन की आगी कुच करने में वड़ी रुकावटी का सामना करना पड़ता है। पुराने निर्धन्य आगमी में तथा उत्तरकालीन श्रम्य साहित्य में मृतियूजा और प्रतीकोपासना के सूचक श्रमेक उल्लेख मीजूद हैं—ऐसी स्थिति में विरुद्ध उल्लेखवाले आगमों को मानकर मृर्तिपूजा के विरोध का समर्थन कैसे किया जा सकता था ? मृर्तिपूजा का विरोध परित्यिति में आ गया था, आन्दोलन चालू था, पुराने विरुद्ध उल्लेख बाधक हो रहे थे—इस कठिनाई को इल करने के लिए नए मुर्तिपूजा विरोधी फिरके ने उसी ऐतिहासिक मार्ग का अपलम्बन लिया जिसका कि सामिप-निगमिष भोजन के विरोध का परिद्वार करने में पहले भी निर्फ्रात्य मुनि ले चुके थे। अप्रयात् मूर्तिपूजा के विरोधियों ने जैत्य, प्रतिमा, जिन-एह आदि मूर्तिस्चक पाठों का अर्थ ही बदलना शुरू कर दिया। इस तरह इस निर्धान्य-परम्परा के श्वेताम्बर किरके में ही देखते हैं कि एक फिरका जिन पाठों का मूर्तिपरक ग्रथं करता है, दूसरा फिरका उन्हीं पाठों का अन्यान्य अर्थ करके मृतिपूजा के विरोधवाले अपने पच का समर्थन करता है। पाठक सरलता से सनक सके होंगे कि पुराने पाटरूप एक ही डएटल में - इन्त में परिस्थित भेद से कैसे अनेक पत बगते हैं।

#### आगमों की प्राचीनता

सामिय आहार स्वक पाटों का वनस्पतिपरक धर्य करनेवाली का आराय तो बुस न था। हाँ, उत्सर्ग-अपवाद के स्वरूप का ज्ञान तथा ऐतिहासिकता को वकादारी उनमें अवस्प कम थी। असली धर्य को चिपके रहने वालों का मानस सनातन और कहिगामी अवस्य या पर साथ ही उसमें उत्सर्ग-अपवाद के स्वरूप का विस्तृत ज्ञान तथा ऐतिहासिकता की वकादरी दोनों पर्याप्त थे। इस चर्चा पर से पह सरलता से ही जाना जा सकता है कि आगमों का कलेवर कितना पुराना है ? अगर आगम, मगवान महावीर से अनेक शताब्दियों के बाद किसी एक फिरके के द्वारा नए रचे गए होते तो उनमें ऐसे सामिष आहार अहवा स्वक स्व आने का कोई सबव ही न था। क्योंकि उस जमाने के पहले ही से सारी निर्मन्य-परम्परा निरपवादक्य से निरामिषभोजी बन चुकी थी और माँस मत्स्वादि का त्याग कुलवर्म ही हो गया था। मला ऐसा कीन होगा जो वर्तमान निरामिष मोजन की निरपवाद अवस्था में ऐसे सामिष-आहार-स्चक सूत्र बनाकर आगमों में बुसेड़ दे और अपनी परम्परा के अहिंसामूलक जीवन-व्यवहार का मलील कराने की स्थिति जान-बुक्त कर पैदा करें। सारे भारतवर्ष के बुदे-बुदे असली मानवदलों का और समय समय पर आकर वस जानेवाले नए-नए मानवदलों का इतिहास हम देखते हैं तो एक वात निर्विवाद रूप से पाते हैं कि भारतवर्सी इर-एक धर्म-सम्प्रदाय निरामिष भोजन की और कुल-न-कुल अवसर हुआ है। इस इतिहास के पृष्ठ जितने पुराने उतना ही सामिष-आहार और वर्म्य प्रशुवध अधिक देखने को मिलता है। ऐसी स्थिति में आगमों में आने वाले सामिष-आहार सूचक सूप्र निर्मन्य परम्परा के पुराने स्तर को ही सूचित करते हैं जो किसी-न-किसी तरह से आगमों में सुरिवत रह गया है। केवल इस आधार से भी आगमों की प्राचीनता अनायास ही ज्यान में आती है।

#### उत्सर्ग-अपवाद की चर्चा

इम यहाँ प्रसंग वश उत्सर्ग-ग्रयवाद की चर्चा भी संक्रेप में कर देना चाहते हैं जिससे प्रस्तुत विषय पर कुछ प्रकाश पड सके। निर्मन्य-परम्परा का मुख्य लक्ष्य श्राध्यात्मिक सुल की प्राप्ति है। उसी को सिद्ध करने के लिए उसने श्राहिसा का श्राभय लिया है। पूर्ण और उच्च कोटि को ग्राहिंसा तभी सिद्ध हो सकती है जब जीवन में काविक-वाचिक-मानसिक ग्रसत् प्रवृत्तियों का निवंत्रण हो श्रीर सत्प्रवृत्तियों की देग दिया जाए । तथा भौतिक सुल की लालसा घटाने के उद्देश्य से कठोर जाँवन-मार्ग वा इन्द्रिय-दमन मार्ग का श्रवलम्बन लिया जाए। इसी दृष्टि से निर्प्रत्य-परम्परा ने समय और तप पर ऋषिक मार दिवा है। ऋहिंसालची संयम और तपोमय जीवन ही निर्वत्य परम्परा का औत्सर्गिक विधान है जो आज्यात्मिक मुल-प्राप्ति की भ्रमिवार्य गार्स्टी है। पर जब कोई श्राप्यात्मिक धर्म समुदाय-गामी बनने लगता है तब अपवादों का प्रवेश अनिवार्य रूप से आवश्यक बन जाता है। अपबाद वहीं है जो तत्वतः ब्रीत्सर्गिक मार्ग का योषक ही हो, कमी धातक न वने । आपवादिक विधान को मदद से ही ब्रौत्सर्गिक मार्ग विकास कर सकता है और दोनों मिलकर ही मूल ध्येच को सिद्ध कर सकते हैं। हम व्यवहार में देखते हैं कि भोजन-पान जोवन की रह्मा और पुष्टि के लिए ही है, पर हम यह भी देखते हैं कि कभी कभी भोजन-पान का त्याग ही जीवन की बचा लेता है। इसी तरह ऊपर-ऊपर से आपस में विरुद्ध दिलाई देनेवाले भी दो प्रकार के जीवन व्यवहार जब एक तक्त्मामी हों तब वे उत्सर्ग-अपबाद की कोटि में आते हैं।

नाथ का स्थान है । उनकी जीवनी कह रही है कि उन्होंने ग्रहिंसा की मावना को विकसित करने के लिए एक दूसरा ही कदम उठाया । पञ्चारिन वैसी तामस तपत्वात्रों में स्ट्रम-स्वृत प्राशियों का विचार विना किए ही आग जलाने की प्रथा थी जिससे कमी-कमी ईंबन के साथ अन्य प्राणी भी जल जाते वे । काशीराज अरवपति के पुत्र पार्र्यनाय ने ऐसी हिंसाजनक तपस्या का योर विरोध किया श्रीर धर्म त्रेत्र में श्रविवेक से होने वाली हिंसा के त्याग की स्रोर लोकमत तैयार किया । पार्श्वनाय के द्वारा पुष्ट की गई अहिंसा की भावना निग्र न्थनाथ ज्ञातपुत्र महाबीर को विरासत में मिली। उन्होंने यज्ञ यागादि जैसे धर्म के जुदे-जुदे सेत्री में होने वाली हिंसा का तथागत बुद की तरह ब्रात्यन्तिक विरोध किया ब्रोर धर्म-के प्रदेश में अहिंसा को इतनी अधिक प्रतिष्ठा की कि इसके बाद तो अहिंसा ही भारतीय धर्मों का प्राण दन गई। भगवान् महावीर की उब्र ऋहिंसा परावण जीवन बात्रा तथा एकात्र तपस्या ने तत्काजीन अनेक प्रमादशाली बाह्मण् व स्वियों को ब्रहिसा-भावना की ब्रोर खींचा। फलतः चनता में सामाजिक तथा धार्मिक उत्सवों में ऋहिंसा की भावना ने जह जमाई, जिसके ऊपर आगे की निर्मन्य-परंपरा की अमली पीदियों की कारगुनारी का महल खड़ा हुआ है। अशोक के पौत्र संप्रति ने अपने पितामइ के अहिंसक संस्कार की विरासत को आप-सुइस्ति की अत्रखाया में और भी समृद किया। संप्रति ने केवल अपने अधीन राज्य-प्रदेशों में ही नहीं बल्कि अपने राज्य की सीमा के बाहर में, जहाँ अहिंसा-भूलक जीवन-व्यवहार का नाम भी न था-ब्राहिंसा भावना का फैलाव किया। ऋहिंसा-मावना के उस स्रोत की बाद में अनेक का द्वाय अवश्व है पर निर्वत्य ग्रनगारों का तो इसके सियाय और कोई ध्येय ही नहीं रहा है। वे भारत में पूर्व-पश्चिम, उत्तर-दक्षिण लहाँ-जहाँ गए वहाँ उन्होंने अहिंसा की भावना का ही विस्तार किया और हिंसामूलक अनेक व्यसनों के त्याग की जनता की शिद्धा देने में ही निर्मन्थ-धर्म की कृतकृत्यता का अनुमद किया। बैसे रांकराचार्य ने भारत के चारों कोनों पर मठ स्थापित करके ब्रह्माद्वैत का विजय-स्तम्म रोपा है वैसे ही महाबीर के अनुयायी अनगार निर्धन्यों ने भारत वैसे विशाल देश के चारी कोनी में अहिसाद्वेत की भावना के विजय-स्तम्म रोप दिए हैं-ऐसा कहा जाए तो श्रत्युक्ति न होगी। लोकमान्य तिलक ने इस बात की यों कहा था कि गुजरात की अहिंता भावना जैनों की ही देन है पर इतिहास हमें कहता है कि वैष्ण्यादि अनेक वैदिक परम्परास्त्रों को अहिंसामुलक धर्मकृत्ति में निर्मान्य संप्रदाय का थोड़ा बहुत प्रमाव अवश्य काम कर रहा है। उन वैदिक सम्प्रदायों के प्रत्येक जीवन व्यवहार की ख़ानबीन करने से कोई भी विचारक यह सरवाता से जान सकता है

कि इसमें निर्धान्यों की आहिंसा-भावना का पुट अवश्य है। आज भारत में हिंसामूलक यज्ञ-यागादि धर्म-विधि का समर्थक भी यह साइस नहीं कर सकता है कि वह यजमानों को पशुवच के शिए प्रेरित करे।

आचार्व हेमचन्द्र ने गुर्जरपति परम माहेश्वर सिद्धराज तक को बहुत श्रंशो में ऋहिंसा की भावना से प्रभावित किया । इसका फल ऋनेक दिशाओं में श्रन्छा श्राया । श्रनेक देव-देवियों के सामने खास-खास पवाँ पर होने वाली हिंसा हक गई ! च्रीर ऐसी हिंसा को रोकने के व्यापक खान्दोलन की एक नींव पढ़ गई। सिद्धराज का उत्तराधिकारी गुर्करपति कुमारपाल तो परमाईत ही था । वह सच्चे अर्थ में परमाईंत इसलिए माना गया कि उसने जैसी और जितनी अहिंसा ही भाषना पुष्ट की और बैसा उसका विस्तार किया वह इतिहास में बेजोड़ है। कुमारपाल की 'ग्रमाप्ति योषणा' इतनी लोक-प्रिय बनो कि त्रागे के स्रनेक निर्मान्थ श्रीर उनके श्रनेक एहस्थ-शिष्य ग्रमारि-बोधगा को श्रपने जीवन का ध्येय बनाकर ही काम करने लगे। त्राचार्य हेमचन्द्र के पहले कई निग्रन्थों ने माँसारी जातियों को ऋहिंसा की दीवा दी थी और नियंन्थ-संघ में खोसवात-पोरवाल आदि वर्ग स्थापित किए ये। शक आदि विदेशी जातियाँ भी अहिंसा के चेप से उच न सकीं । हीरविजयस्रि ने ख़कबर बैसे भारत-सम्राट् से भिज्ञा में इतना ही माँगा कि वह हमेशा के लिए नहीं तो कुछ खास-खास विधियों पर अमारि-बोबसा जारी करे । अकदर के उस पथ पर जहाँगीर आदि उनके वंशक भी चले। जो जन्म से ही माँसाशी थे उन मुगल सम्राटी के द्वारा ऋहिंसा का इतना विस्तार कराना यह आव भी सरल नहीं है।

आज भी हम देखते हैं कि जैन-समाज ही ऐसा है जो जहाँ तक संभव ही विविध सेजों में होने वाली पशु-पद्मी आदि की हिंसा को रोकने का सतत प्रयत्न करता है । इस विशास देश में बुदे-बुदे संस्कार वाली अनेक जातियाँ पड़ोस-पड़ोंस में वसती हैं । अनेक जन्म से ही मांसाशी भी है। फिर भी जहाँ देखों यहीं अहिंसा के प्रति लोक बच्चि तो है ही । मध्यकाल में ऐसे अनेक सन्त और एकीर हुए जिन्होंने एक मात्र आहिंसा और दया का ही उपदेश दिया है जो भारत की आत्मा में आहिंसा की गहरी जह की सादी है।

महात्मा गाँधीजी ने भारत में नव-जीवन का प्राण प्रस्तित करने का संकल्प किया तो वह केवल अहिंसा की भूमिका के ऊपर ही। यदि उनको ब्राहिसा की भावना का ऐसा तैवार चेत्र न मिलता तो वे शायद ही इतने सफल होते।

यहाँ साम्प्रदायिक दृष्टि से केवल यह नहीं कहना है कि ब्रहिसा हृति के पापमा का सारा यहा निर्मान्य सम्प्रदाय की ही है पर बन्तव्य इसना ही हैं कै भारतज्यापी ऋहिंसा की भावना में निर्धन्य सम्प्रदाय का बहुत बड़ा हिस्सा हवारी वर्ष से रहा है । इतना बतलाने का उद्देश्य केवल यही है कि निर्धन्य सम्प्रदाय का ऋहिंसालची मूल ध्येय कहाँ तक एक रूप रहा है और उसने सारे इतिहास काल में कैसा-कैसा काम किया है।

द्यगर हमारा यह वक्तव्य ठींक है तो लामिप-आहारप्रह्श सूचक सूचों के असली अर्थ के बारे में हमने अपना जो अभिप्राय प्रकट किया है वह ठींक तरह से ब्यान में ब्या सकेगा और उसके साथ निर्ध न्य-सम्प्रदाय की खहिसा-भावना का कोई विरोध नहीं है यह बात भी समन्द्र में ब्या सकेगी।

निवं न्य सम्प्रदाय में सामिष-ब्राहार प्रहरा ऋगर ब्रापवादिक या पुरानी सामाजिक परिस्थिति का परिणाम न होता ती निवर्मन्य-सम्प्रदाय ग्राहिंसा-सिखान्त के ऊपर इतना भार ही न दे सकता श्रीर वह भार देता भी तो उसका ग्रसर जनता पर न पड़ता । बौद्ध भिन्न ग्रहिंसा के पन्नपाती रहे पर वे जहाँ गए वहाँ की भोजन-व्यवस्था के ऋषीन हो गए और बहुधा मांस-मत्स्यादि प्रहुश से न क्व सके। सो क्यों ? जवाब स्पष्ट है-उनके लिए मास-मत्स्यादि का प्रहण निश्न न्य-सम्प्रदाय जितना सब्त आपवादिक और जाचारी रूप न था । निर्ध त्य-अनगार बीद ज्ञनगार की तरह धर्म-प्रचार का ही ध्येथ रखते ये फिर भी वे बीदों की तरह भारत के बाहर जाने में असमर्थ रहे और भारत में भी बौद्धी की तरह हर एक दल को अपने नम्प्रदाय में मिलाने में असमर्थ रहे इसका क्या कारण ? जवान स्पष्ट है कि निर्धान्य सम्प्रदाय ने पहले ही से मौसादि के त्यान पर इतना अधिक भार दिवा था कि निर्धान्य अनगार न तो सरलता से मांसाशी जाति वाले देश में जा सकते ये और न मांस-मरस्यादि का त्याग न करने वाली जातियाँ को स्यों को त्यों अपने संघ में बीद भित्तुओं की तरह ले सकते थे । यही कारख है कि निवंन्य-सम्प्रदाय न केवल भारत में ही सीमित है पर उसका कोई मी येसा ग्रहस्थ या साधु श्रनुयायी नहीं है जो हजार प्रकोशन होने पर भी भांस-सस्यादि का अहरा करना पसंद करे। ऐसे दद संस्कार के पीर्ट्स हजार। वर्ष से स्थिर कोई पुरानी श्रीत्सर्गिक भावना ही काम कर रही है ऐसा समझना चाडिए ।

इसी आधार पर हम कहते हैं कि बैन इ तहास में सामिय-आहार सूचक जो भी उल्लेख हैं और उनका जो भी अवली अर्थ हो उससे बैनों को कभी पवड़ाने की या खुक्य होने की जरूरत नहीं है उल्टे यह तो निर्धान्य-अभ्यदाय की एक विजय है कि विसने उन आपवादिक प्रसंग वातो युग से पार होकर आगे अपने मूख स्पेय को सर्वत्र प्रतिष्ठित और विकसित किया है।

#### बीद-परम्परा में माँस के बहुण-बब्रद्रण का उद्घापोह

वैन-परम्परा अहिंसा सिद्धाना का अन्तिम हद तक समर्थन करने वाली है इसलिए उसके प्रमाणभूत अन्यों में कहीं भी मिलुओं के द्वारा मांस-मत्त्यादि के लिये जाने की थोड़ी हो बात आ जाए तो उस परम्परा की अहिंसा भावना के विरुद्ध होने के कारण उससे परम्परा में मतमेंद्र या होभ हो जाए तो वह कोई अचरज की बात नहीं है। पर अचरज की बात तो वह है कि जिस परम्परा में अहिंसा के आचरण का मर्यादित विधान है और जिसके अनुपायी आज भी मांस-मत्त्यादि का प्रहण ही नहीं विलक समर्थन भी करते हैं उस बीद तथा वैदिक परम्परा के शास्त्रों में भी अमुक सूत्र तथा वाक्य मांस-मत्त्यादिपरक है या नहीं इस मुद्दे पर गरमा-गरम चर्चा प्राचीन काल से आज तक वली आती है।

बीद-पिश्कों में जहाँ बुद्ध के निर्वाण की चर्चा है वहाँ कहा गया है कि चुन्द नामक एक व्यक्ति ने बुद्ध को भिद्धा में सुकर-मांस दिया था ' धितसके लाने से बुद्ध को उम्र शुल पैदा हुआ और वही मृत्यु का कारण हुआ। बीद-पिटकों में अनेक जगह ऐसा वर्णन आता है जिससे असंदिग्ध रूप से माना जाता है कि बौद्ध भिद्ध अपने निमित्त से मारे नहीं गए ऐसे पशु का मांस महत्य करते थे ' । जब बुद्ध की मौजूदगी में उन्हीं का भिद्धासंघ मांस-मत्त्यादि महत्य करता था तब चुन्द के द्वारा बुद्ध को दी गई सूकर-मांस की भिद्धा के अर्थ के वारे में मतमेद था खींचा-तानी क्यों हुई ? यह एक समस्या है ।

बुद की मृत्यु का कारण समक्त कर कोई जुन्द को अपनानित या तिरस्कृत न करें इस उदाल भावना से जुद बुद ने ही जुन्द का बचाव किया है और संघ को कहा है कि कोई जुन्द को दृषित न मानें । बीद पिटक के इस वर्णन से यह तो स्पष्ट ही है कि सुकर मांस जैसी गरिष्ठ वस्तु की भिद्या देने के कारण बौद संघ जुन्द का तिरस्कार करने पर उतारू या उसी को बुद ने सावच किया है। अब बुद की मौजूदगी में बौद्धभिन्तु मांस जैसी बस्तु प्रहण करते ये और लुद बुद के द्वारा भी जुन्द के उपरान्त उम्र गृहपति की दी हुई स्कर-मांत की भिद्या लिये जाने का अंगुन्तरनिकाय पंचम निपात में साफ कथन है; तब बौद परम्परा में आगे जाकर स्कर-मांस अर्थ के सूचक सूच के अर्थ पर बौद विद्वानों का मतमेद क्यों हुआ ! यह कम कुत्हल का विषव नहीं है।

१६. दींप॰ महापरिनिन्नायासुच १६ २०. ब्रंगुत्तर Vol II. P. 187 मिन्समिनकाय सु॰ ५५ विनयपिटक-पृ॰ २४५ (हिन्दी)

बुद के निर्वाण के करीब १००० वर्ष के बाद बुद्धपोप ने पिटकों के ऊपर व्याख्याएँ लिखी हैं। उसने दीवनिकाय की ब्रह्मक्या में पाली राज्य 'मुकर महत्व' के बुद बुदे व्याख्याताओं के द्वारा किये जाने वाले तीन अभी का निर्देश किया है। उदान की ब्रह्मक्या में और नए दो अभी की बृद्धि देखी जाती है। इतना ही नहीं पिलक बीनों भाषा में उपलब्ध एक ब्रन्थ में 'सुकर महत्व' का विलक्कल नया ही अर्थ किया हुआ मिलता है। सुकर-मांस यह अर्थ तो प्रसिद्ध ही या पर उससे बुदा होकर अनेक व्याख्याकारों ने अपनी-अपनी कल्पना से मूल 'सुकर महत्व' शब्द के नए नए अर्थ किए हैं। इन सब-नए नए अर्थों के ' करनेपालों का जारार्य इतना ही है कि सुकर-महत्व शब्द सुकर-माँस का बोधक नहीं है और सुन्द ने बुद्ध की मिला में सुकर-माँस नहीं दिवा था।

२१-संदोध में वे अर्थ इस प्रकार हैं-

१—िलग्भ और मृदु क्कर माँस ।

र-पञ्चगोरस में से तैयार किया हुआ एक प्रकार का एक कीमल अल ।

३—एक प्रकार का रसायन।

बे तीन क्षर्य महापरिनिवांक सूत्र की ऋडकवा में हैं।

४—स्कर के द्वारा मर्दित बाँस का खंडुर ।

५-वर्षा में करानेवाला बिली का टोप-प्रहिच्छ ।

वे दो सर्व उदान-ग्रहकथा ने हैं।

६-- शर्कंग का बना हुआ सुकर के आकार का लिलीना।

यह अर्थ किसी चीनी बन्ध में है जिसे मैंने देखा नहीं है पर अध्यापक

बमानन्द कीशांबीकों के द्वारा शत हुआ है। ध्यापि को निइति के लिए मगवान महावीर के वास्ते आंवका रेवती के द्वारा यो गई भिद्धा का मगवती में शतक १५ में वर्णन है। उस भिद्धा-वस्तु के मी हो अर्थ पूर्व काल से बले आए हैं। जिनको शैकाकार अभयदेव से निर्देश किया है। एक अर्थ मौस-मरक है जब कि दूसरा कनस्पतिपरक है। अपने-अपने सम्प्रदाव के नावक बुद्ध और महावीर के द्वारा की गई भिद्धा वस्तु के सुनक सूत्रों का मौसपरक तथा निर्मास-परक अर्थ दोनों परम्परा में किया गवा है यह परम्परा में मौस के अतिरिक्त अनेक अपों की स्टार्ट हुई है जब कि दूसरी परम्परा में मौस के अतिरिक्त आन वनस्पति ही अर्थ किया अपा है। बुद्धपोष आदि लेखकी ने जिन अनेक अयों की अपने अपने प्रन्यों में नोध की है और जो एक अजीव अर्थ उस पुराने चीनी अन्य में भी मिलता है—पह सब केवल उस समय की ही कल्पनास्तृष्टि नहीं है पर जान पड़ता है कि बुद्धपोप आदि के पहले ही कई राताब्दियों से बीद-परम्परा में बुद्ध ने स्कर-मौस साथा था या नहीं, इस मुद्दे पर प्रवत मतभेद हो गया था और बुदे-बुदे व्याख्याकार अपनी-अपनी कल्पना से अपने-अपने पद्ध का समर्थन करते थे। बुद्धपोप आदि ने तो उन्हीं सब पड़ों को यादी भर की है।

बीद परमारा के ऊपरमुखित दोनों पहीं का लम्बा इतिहास बीद वाक्सप में है। इस तो यहाँ प्रस्तुतोयवोगी कुछ संकेत करना ही उन्तित समकते है। पालि-विटको पर मदार रखनेवाला बीद्ध-पद्म स्थविरवाद कहलाता है जब कि पालि-विटकों के जबर से बने संस्कृत पिटकों के जपर मदार बाँधनेवाला पद्म महायान बहलाता है<sup>9</sup> । महासान-परम्यरा का एक प्रसिद्ध प्रत्य है लंकावतार जो ईं० सन् की प्रारम्भिक रातान्दियों में कभी रचा गया है। लंकावतार के आदर्वे भांस भरता परिवर्त नामक प्रकरण में भहामति वोधिसन्त ने बुद के प्रति प्रश्न किया है कि आप मीसमज्ञा के गुगरोप का निरूपण कीजिए। बहुत लोग बुदरासन पर ब्राच्चेप करते हैं कि बुद में बीद मिलुकों के लिए मॉस-प्रहण की अनुका दी है और सुद ने भी माँस भवन किया है। भविष्यत में हम कैसा उपदेश करें यह आप कहिए । इस प्रश्न के उत्तर में बद ने उस बीधिसत्य की कहा है कि भला, सर प्राधियों में मैत्री-भावना रलनेवाला मैं किस प्रकार भौत लाने की खनता है सकता हूँ और खुर भी जा महता हूँ है अज़ब्ता मविष्य में ऐसे मॉसलीखर . कुतर्कवादी होंगे को मुक्त पर कुठा लाञ्चन लगाकर अपनी माँसकोल्याता को तृति करेंगे और निनय-पिटक के कलिस्त अर्थ करके लोगों को भ्रम में डालेंगे। मैं तो सबंधा सब प्रकार के माँस का त्याग करने को ही कहता हूँ । इस मतलब का जो उपदेश लंकानतारकार ने बुद के गुल से कराया है वह इतना अधिक मुक्तिपूर्ण ब्यौर मनीरंजर है कि जिसकी पदकर कोई भी खम्बासी सहज ही में यह जान सकता है कि महायान-परम्परा में माँग-भोजन विरुद्ध कैसा प्रवत आन्दोलन ग्रह हुआ था और उसके सामने इसरा यह कितने बन से विनय-विस्कादि शास्त्रों के आधार पर मीध-प्रहल का समयंन करता था।

करीव ई॰ तन छुठी राताब्दी में शान्तिदेव नामक बीद विद्वान् हुए, बो महापान-परम्परा के हो छनुगामी वे। उन्होंने 'शिद्धा-समुख्य' नामक अपने अन्य में मौस के लेने-म-लेने की साखीय बचां की है। उनके सामने मौस-प्रहस्य

१ देखिए अन्त में परिक्रिड

का समर्थन करनेवाली स्यविरवादी परम्परा के। ब्रालावा कुछ महायानी ब्रन्थकार भी ऐसे वे जो मौस-महरा का समर्थन करते थे। शान्तिदेव ने ख्रपने समय तक के प्रायः सभी पढ़-विपञ्च के शाकों को देखकर उनका आपसी विरोध दूर करने का तथा अपना त्यष्ट अभिप्राय प्रगट करने का प्रयक्ष किया है। शान्तिदेव का मुन्सव तो लंकावतार सूत्रकार की तरह मौसनियेव की ख्रोर ही है, फिर भी लंकावतार सूत्रकार की श्रपेता उनके सामने विपञ्च का साहित्य और विपञ्च की दलीलें वहुत अधिक थी जिन सबकी वे राल नहीं सकते थे। इसलिए लंकावतार सूत्र के ख्राधार पर मौसनियेव का समर्थन करते हुए भी शान्तिदेव ने कुछ ऐसे ख्रपवाद-स्थान बतलाए है जिनमें भिन्नु मौस भी ले सकता है। उन्होंने कहा है कि ख्रपर कोई ऐसा समर्थ मिन्नु हो कि जिसकी मृत्यु से समाधि-मार्ग का लोग हो जाता हो और ख्रीयघ के तीर पर मौस प्रहण् करने से उसका बच जाना संभव हो तो ऐसे मिन्नु के लिये मौस भी भैयव्य के तीर पर कल्य है।

पदापि शान्तिदेव ने बुद्ध का नाम लेकर भैषंग्य के तौर पर माँसमझ्या करने की बात नहीं कही है किर भी जान पड़ता है कि वो माँस-मझ्या के पद्धपाती बुद्ध के द्वारा लिये गए सुकर माँस की बात आगे करके अपने पद्ध का समर्थन करते थे उन्हों को यह जवाब दिया गया है। शान्तिदेव ने विनय पिटक में बिहित बिकोटि- शुद्ध माँस और सहज मृत्यु से मृत भाषी के माँसस्वक अनेक सूत्रों का तात्पर्य माँस-निषेध की दृष्टि से बतलाया है। शान्तिदेव का प्रयक्ष माँसनिष्धगामी होने

पर भी अपवादसहिष्णु है।

बुद्धवाप, लंकावतारकार और शान्तिदेव के बीच हुए हैं। और वे स्यविस्वादी भी है। इसलिए उन्होंने पालि-पिटकों की तथा विनय की प्राचीन परम्परा को मुराबित रखने का भरसक प्रथल किया है। इस संवित विवरण से पाठक समक सकेंगे कि गाँस के प्रइस्त और अप्रदृष्ण के विषय में बीद परम्परा में कैंसा ऊहापोह शरू हुआ था।

# वैदिक शासों में हिंसा-अहिंसा दृष्टि से अर्थभेद का इतिहास

मुचिदित है कि वैदिक-परम्परा मौत-मत्स्वादि को ग्रालाद्य मानने में उतनी सख्त नहीं है जितनी कि बौद्ध और बैन परम्परा। वैदिक यह-यागों में पशुवध को धर्म्य माने जाने का विधान ग्राज भी शास्त्रों में है ही। इतना ही नहीं बल्कि भारत-व्यापी वैदिक परम्परा के श्रनुवापी कहलाने वाले अनेक जाति-दल ऐसे हैं जो ब्राह्मया होते हुए भी मौत-मत्स्यादि को श्रन्न की तरह कात्र रूप से व्यवहत करते हैं और वार्मिक कियाओं में तो उसे धर्म्य रूप से स्थापित भी करते हैं।

बैदिक परम्परा की ऐसी स्थिति होने पर भी हम देखते हैं कि उसकी कटर अनुवासी अनेक शालाओं और उपराखाओं ने हिंसामुचक शास्त्रीय वाक्यों का अहिसा-परक ग्रर्थ किया है ग्रीर धार्मिक श्रनुशनों में से तथा सामान्य जीवन-व्यवहार में से माँस-मत्स्यादि को अस्वाद्य करार करके बहिन्कत किया है। किसी खति विस्तत परम्परा के करोड़ों अनुयायियों में से कोई मौंत को अलाय और अजाह्य समके-यह स्थाभाविक है, पर अचरज तो तब होता है कि जब वे उन्हीं धर्म शास्त्र के वाक्यों का ऋहिंसापरक ऋर्य करते हैं जिनका कि हिंसापरक ऋर्य उसी परम्परा के प्रामाखिक और पुराने दल करते हैं। सनातन परमारा के प्राचीन सभी मीमांसक व्याख्यानकार यज्ञ-यागादि में गो, अज, आदि के क्य को धम्बं स्थापित करते हैं जब कि वैष्णुव, आर्य समाज, स्वामी नारायण आदि जैसी अनेक वैदिक परम्पराएँ उन वाक्यों का या तो विलकुल जुदा ऋहिसापरक ऋर्य करती है या ऐसा संभव न हो वडी ऐसे वाक्नों को प्रवित कह कर प्रतिष्ठित शास्त्रों में स्थान देना नहीं चाहतो । मीमांसक जैसे पुरानी वैदिक परम्परा के अनुगामी और प्रामािक व्याख्याकार शब्दों का यथावत् अर्थे करके हिंसा-प्रया से वचने के लिए इतना ही कड़ कर खुटी पा लेते हैं कि कलियुग में वैसे यह वागादि विवेय नहीं तब कैमाव, आर्य-समाज रे आदि वैदिक शालाएँ उन शब्दों का अर्थ ही अहिंसापरक करती हैं या उन्हें प्रविप्त मानती हैं। सारांश यह है कि अतिविस्तृत और अनेकविष आचार-विचार वाली वैदिक परम्परा भी अनेक स्थलों में शास्त्रीय वाक्यों का हिंसा-परक अर्थ करना या अहिंसापरक इस मुद्दे पर पर्यात मतमेद रखती है।

रातपथ, तैतिरीय जैसे पुराने और प्रतिष्ठित ब्राह्मण प्रन्यों में जहाँ सोमयाम का विस्तृत वर्णन है वहाँ, ख्रज, गो, ख्रश्य ख्रादि पशुओं का संज्ञपन—वध करके उनके मौसादि से यजन करने का शास्त्रीय विधान है। इसी तरह पारस्करीय ख्रास्ट्र

१ एक प्रश्न के उत्तर में स्वामी दयानन्द ने जो सत्यार्थ प्रकाश में कहा है और जो 'दयानन्द सिंदान्त भारकर' ए. ११२ में उद्भुत है उसे हम नीचे देते हैं जिससे यह भवीमौंत जाना जा सकता है कि स्वामीजी ने शब्दों को कैसा तोड़-मरोड़ कर ऋहिंसा होटे से नया ऋषं किया है—

<sup>&</sup>quot;राजा त्याय-वर्म से प्रजा का पालन करे, विद्यादिका दान देने वाले यजमान और ऋगिन में, वी आदि का होम करना अश्वमेष: अन्त, इन्द्रियों, किरस (और) पृथिवी आदि को पवित्र रखना गोमेष, जब मनुष्य मर जाए तब उसके शरीर का विधिपूर्वक दाह करना नरमेष कहाता है।"—सत्यार्थ प्रकाश स० ११

स्त्र ग्रादि में देखते हैं कि जहाँ ग्रष्टका आद, ३३ राज्य कर्म ३३ श्रीर ग्रन्सेष्टि संस्कार का १४ वर्णन है वहाँ गाय, प्रकरा जैसे पशुआों के मौस-चर्कों ग्रादि द्रव्य से किया सम्पन्न करने का निःसंदेह विधान हैं। कहना न होगा कि ऐसे मौसादि प्रधान यह श्रीर संस्कार उस समय की याद दिलाते हैं जब कि ज्ञिय और पैरेथ के ही नहीं बल्कि ब्राह्मण तक के जीवन-व्यवहार में मौस का उपयोग साधारण वस्तु थी पर आगे जाकर स्थिति बदल जाती हैं।

वैदिक-परम्परा में ही एक ऐसा प्रवल पद्म पैदा हुआ जिसने यह तथा आद आदि कमी में वर्म्य रूप से अनिवार्य मानी जाने वाली हिंसा का जोरों से मतिवाद शुरू किया। अमग्र जैसी अवैदिक परंपराएँ तो हिंसक वाग-संस्कार आदि का प्रवल विरोध करती हो थी पर जब घर में ही आग लगी तब वैदिक परम्परा की पुरानी शास्त्रीय मान्यताओं की बढ़ हिल गई और वैदिक परम्परा में दो पद्म पढ़ गए। एक पद्म ने वर्म्य माने जाने वाले हिंसक याग-संस्कार आदि का पुराने शास्त्रीय वाक्यों के आधार पर ही समर्थन जारी रखा जब कि दूसरे पद्म ने उन्हीं बाक्यों का या तो अर्थ बदल दिवा या अर्थ बिना बदले ही कह दिया कि ऐसे हिसा-प्रधान बाग तथा संस्कार किल्युग में वर्ध्य हैं। इन दोनों पद्मी की दलील-बाजी एवं विचारसरगी की बोजपद तथा मनोरंजक कुरती हमें महामास्त में जगह-जगह देखने की मिलती है।

अनुशासन <sup>२ ४</sup> और अस्वमेधीय <sup>३ ५</sup> पर्व इसके लिए लास देलने योग्य हैं। महाभारत के अलावा मस्य <sup>३ ९</sup> और भागवत <sup>३ ०</sup> आदि पुराश मी हिंसक माग विशेषां वैदिक पद्म की विजय की साद्मी देते हैं। कलियुग में वर्ज्य वस्तुओं का वर्णन करने वाले अनेक अन्य हैं जिनमें से आदित्यपुराग्य, <sup>६ ६</sup> बृहन्नारदीय

२२-कायड २, ३३० ८-६;

२३-कारड ६ प्रयाटक ३

२४-काएड ३, ४--

२५-धनुशासन पर्व-११७ थलो० २३

२६-ग्रहवमेचीय पर्व-ग्र० ६१ से ६५; नडुलाख्यान श्र०६४ ग्रगस्यकृत-वीत्रमय यज्ञ

२०-मत्त्व-युग्गण श्लो० १२१

२ :-- मागवत-पुरागा-स्कंध ७, सा० १५, रत्तो० ७-११

२६-ब्रादित्य पुराण वैता कि हेमाद्रि ने उद्भूत किया है-

स्मृति, <sup>20</sup> बीर मित्रोदय<sup>31</sup> तथा बहापुराण<sup>32</sup> में अन्यान्य वस्तुओं के साथ पत्नीय गोवध, पशुक्य तथा बाह्मण के हाथ से किया जाने वाला पशु मारण भी वर्ज्य वतलाया गया है। मनुस्मृति<sup>33</sup> तथा भहागारत<sup>38</sup> में वह भी कहा गया है कि बृतमय वा पिष्टमय अन आदि पशु से वज्ञ संपन्न करे पर वृथा पशु-हिंसा न करे।

हिंसक यागस्चक वाक्यों का पुराना अर्थ क्यों का त्यों मानकर उनका सम-र्धन करने वाली सनातनमानस मीमांसक परंपरा हो या उन वाक्यों का ऋर्थ बद-लने वाली वैष्णुव, आर्यसमाज आदि नई परम्पम हो पर वे दोनों परम्पराएँ बहुधा अपने जीवन-व्यवहार में माँस-मत्स्य आदि से परहेज करती ही हैं। दोनों का ब्रान्तर मुख्यतया पुराने शास्त्रीय बाक्यों के अर्थ करने ही में है। सनानत मानस क्रौर नवमानस ऐसी दो परम्पराक्रों की परस्पर विरोधी चर्चा का श्रापस में एक दूसरे पर भी असर देखा जाता है । उदाहरशार्थ हम बैष्णव परम्परा को से । चचपि यह परम्परा नुख्यतया अहिंसक यागका ही पन्न करती रही है फिर भी उसकी बिशिष्टाहैतवादी समान्जीय शाला और दैतवादी माध्यशाखा में बडा अन्तर है। माध्यशाला अन का पिष्टमय अन पेसा अर्थ करके ही धर्म्य आचारों वा निवांह करती है जब कि रामानुज शाखा एकान्त रूप से वैसा मानने वाली नहीं है। रामानुज शाला में तेंगले और बडगले जैसे दो भेद हैं। द्रविडियन तेंगले शब्द का अर्थ है दाद्विणात्य विद्या और वडगले शब्द का अर्थ है संस्कृत विद्या । तेंगलै शास्त्रा वाले रामानुनी किसी भी प्रकार के प्रग्रवध से सम्भत नहीं। इसलिए वे स्तभाव से ही गी, अब खादि का खर्थ बदल देंगे या ऐसे यहाँ की कलिसुग बर्ब्य कोटि में डाल देंगे जब कि वडगलै शाला वाले रामानुत्री वैध्याव होते हुए भी हिंतक याग से तम्मत हैं। इस तरह हमने संदोप में देखा कि बीद और वैदिक दोनों परम्पराओं में ऋहिंसा सिदान्त के ग्राधार पर मौत बैसी बस्ताओं की खायाखायता का इतिहास अनेक किया-प्रतिकियाओं से रंगा हुआ है।

> 'महाप्रस्थानगमनं गोसंत्रप्तिक्ष गोसवे । सौनामस्थामपि सुराप्रहणस्य च संब्रहः ॥'

२० - बृहक्षारदीय स्मृति श्र० २२, को० १२-१६

३१-- वीरमित्रोदय संस्कार प्रकरण पु० १६

१२-स्यृतिचन्द्रिका संस्कार-कारड ए० २८

३३—मनुस्मृति-५,३७

३४—अनुरासन पर्व १७७ को॰ ५४

# सामिष-निरामिष-आहार का परिशिष्ट

#### दीनयान और महायान

स्यविस्वाद श्रीर महायान-ये दोनो एक ही तथागत बुद को श्रीर उनके उपदेशों को मानने वाले हैं फिर भी दोनों के बोच इतना ऋषिक और तीन विरोध कमी हुन्ना है जैसा दो सपत्नियों में होता है। ऐसी ही मानसिक बदुवा, एक ही मगवान् महाबीर को और उनके उपदेशों की मानने वाले श्रेताम्बर, दिगम्बर ब्रादि फिरकों के बीच भी इतिहास में पाई जाती है। यो तो भारत धर्मभूमि वहा जाता है श्रीर वस्तुवः है भी तथापि वह जैसा धर्मभूमि रहा है वैसा धर्मसुद्रमुमि भी रहा है। हम इतिहास में धर्मकलड दो प्रकार का पाते हैं। एक तो वह है जो मिन्न-मिन्न सम्प्रदायों के बीच परस्पर रहा है, दूसरा वह है जो एक ही सम्प्रवाय के अवान्तर-मीतरी फिरकों के बीच परसर रहा है। पहले का उदाहरण है वैदिक और अवैदिक-अमर्गों का पारत्परिक संघर्ष को दोनों के धर्म और दर्शन-शास्त्र में निर्दिष्ट है। दूसरे का उदाहरख है एक ही ग्रीपनिषद परम्परा के अवान्तर भेद शाङ्कर, रामानुजीय, माध्व, वक्कमीय आदि फिरकी के बीच की उम्र मानसिक कटुता ) इसी तरह बीद स्मीर जैन जैसी दोनों अमग्र् परम्पराश्ची के बीच जो मानसिक कटुता परस्पर उन्न हुई उसने अन्त में एक ही सम्प्रदाय के अवान्तर पिरकों में भी अपना पाँच फैलाया। इसी का पता स्थविरवाद और महायान के बीच का तथा खेताम्बर और दिगम्बर के बीच का उन्न विरोध है। बुद्ध-निर्वाण के सी वर्ष बाद वैशाली में जो संगीति हुई उसमें स्पविरवाद

अक्षेत्रनवार्य के सा वय बाद बसाला में जा संगात हुई उसम स्वावस्थाद और महासंघिक ऐसे दो पद्म तो पड़ ही गए थे। आगे तीसरी संगीति के समय असोक के द्वारा जब दोनों पद्मों के बीज समाधान न हुआ तो विरोध को खाई जीड़ी होने लगी। स्थिवरवादियों ने महासंघिकों को 'अवर्मवादी' तथा 'पःपिन्वु' कह कर विरिष्कृत किया। महासंघिकों ने भी इसका बदला चुकाना शुरू किया। कैमराः महासंघिकों में से ही महायान कर विकास हुआ। महायान के पवल पुरस्कर्ता नागार्श्वन ने अपने 'दराभूमि विभाषा' शास्त्र में लिखा है कि जो आवक-वान और पत्येकवान में अर्थात् स्थिवस्वाद में प्रवेश करता है वह सारे लाम को नष्ट कर देता है फिर कमी बोधिसत्त्र हो नहीं पाता। नागार्श्वन का कहना है कि नरक में जाना भयप्रद नहीं है पर हीनयान में प्रवेश करना अवश्य भयप्रद है । नागार्जुन के अनुगामी स्थिरमति (ई० सन् २००-३०० के बीच ) ने अपने 'महायानायतारक शास्त्र' में लिखा है कि जो महायान की निन्दा करता है वह पापभागी व नरकमामी होता है।

वसुवन्धु ने (चींथी शताब्दी) अपने 'बोधि-चित्तोत्पादन-शाख' में लिखा है कि जो महायान के तत्व में दोध देखता है वह चार में से एक महान् अपराध-पाप करता है और जो महायान के ऊपर अद्धा रखता है वह चारों विध्नों को पार करता है। ऊपर जो नौद हीनथान-महायान जैसे फिरकों के बीच हुई मानसिक-करुता का उल्लेख हमने किया है वह जैन किरकों के बीच हुई वैसी ही मानसिक करुता के साथ तुलनीय है। जब समय, स्थान और वातावरण की समानता का ऐतिहासक हिंदे से विचार करते हैं तब जान पढ़ता है कि धर्म विषयक मानसिक करुता एक चेंगी रोग की तरह फैंबी हुई थी।

१—चन्द्रगुप्त मौर्य के समय में पार्रालपुत्र में हुई वाचना के समय जैन संव में पूर्ण ऐकमत्य का अभाव, बौद वैशाली संगीति की बाद दिलाला है।

२—ई० सन् दूसरी शताब्दी के अंत में श्वेताम्बर-दिगम्बर फिरकी का पार-त्यारिक अन्तर इतना हो गया कि एक ने दूसरे की 'निह्नव' तो दूसरे ने पहले की 'जैनामास' तक कह डाला । यह घटना हमें स्यविखादी और महासंधिकों के बीच होने बाली परस्पर मर्स्सना की याद दिलाती है जिसमें एक ने दूसरे को अधर्मवादी तथा दूसरे ने पहले को हीनयानी कहा ।

३—हमनें पहले (प्०६१ में) िन्स श्रुतावर्णवाद-दोष के लाञ्छन का निर्देश किया है वह हमें ऊपर स्वित रियरमति श्रीर वसुकन्धु आदि के दाना हीनपानियों के ऊपर किये गए तीव प्रहारों की याद दिलाता है।

विशेष विवरगा के लिए देखिए-

A Historical study of the terms Hinayana and Mahayana Baddhism: By Prof. Ryukan Kimura, Published by Calcutta University

a series of mole of

S AND TOTAL O

(井まり上がらいり)

#### अचेलत्व-सचेलत्व

बौद-पिटकों में जगइ-जगह किसी न किसी प्रसंग में 'निगंडो नातपुत्तो'? बैसे शब्द आते हैं । तथा 'निगंटा एकसाटका' वैसे शब्द भी आते हैं। बैन आगमी को जानने वालों के लिए उक्त शब्दों का अर्थ किसी भी तरह कठिन नहीं है। म० महाबीर ही सुत्रकृतांग<sup>3</sup> बैसे प्राचीन आगमीं में 'नावपुत्त' रूप से निर्दिष्ट हैं । इसी तरह ब्राचारांग के ब्रति प्राचीन प्रथम अतस्कर्य में अचेतक और एक वस्त्रधारी निम्न<sup>2</sup>न्य-कल्प की भी बात आती है<sup>स</sup>। खद महाबीर के जीवन की चर्चा करने वाले आचारांग के नवम अध्ययन में भी महावीर के ग्रहामिनिष्कमण का वर्णन करते हुए कहा गया है कि उन्होंने शुरू में एक वस्त्र भारण किया या पर अमुक समय के बाद उसकी उन्होंने छोड़ दिया श्रीर वे श्रचेलक बने । श्रे बौद्ध-प्रन्थों; में वर्शित 'एक शाटक निर्धान्य' पार्श्वनाथ या महायीर की परंपरा के ही हो सकते हैं, दूसरे कोई नहीं। क्योंकि आंज की तरह उस युग में तथा उससे भी पुराने युग में निर्द्य परंपरा के अलावा भी वूसरी अवधूत आदि अनेक ऐसी परंपराएँ थों, जिनमें नन्न और सवसन त्यागी होते ये । परन्तु जब एक शाटक के साथ 'निगंठ' विशेषण खाला है तब निःसंदेह रूप से बीद प्रत्य निर्प्रान्य परंपरा के एक शास्त्र का ही निर्देश करते हैं ऐसा मानना चाहिए। यहाँ विचारगीय प्रश्न यह है कि निग्न न्य-परंपरा में अचेहत्व

१. मनिकान सुत्त ५६

२. अंगुक्र Vol. 8. P. 383

३. सूत्रकृतांग १. २. ३. २२।

४. श्राचारांग-विमोहाध्ययन

५. आचारांग अ० ६

श्रीर सचेलल ये दोनों महाबीर के जीवनकाल में ही विद्यमान ये या उनसे भी पूर्वकाल में प्रचलित पास्वांपत्पिक परंपरा में भी ये ! महावीर ने पास्वांपत्पिक परंपरा में ही दीचा सी थी और शुरू में एक वस्त्र भारता किया था। इससे यह तो जान पहता है कि पार्श्वापत्यिक परंपरा में सचेलत्व चला श्राता या । पर हमें जानना तो यह है कि अचेलत्व भ० महाबीर ने ही निर्मान्य-परंपरा में पहले पहल दाखिल किया या पूर्ववर्ती पास्वांपत्विक-परंपरा में भी था, जिसको कि भहाबीर ने क्रमशः स्वीकार किया । श्राचारांग, उत्तराध्वयन जैसे प्राचीन प्रत्यों में भ॰ महाबीर की कुछ ऐसी विशेषताएँ बतलाई है जो पूर्ववर्ती पार्वापत्यिक परंपरा में न थीं, उनको भ० महावीर ने ही शुरू किया। म० महावीर की बीवनी में तो इतना ही कहा गया है कि वे स्वीकृत बस्त्र का त्याग करके सर्वथा अबेल बने । पर उत्तराध्ययन सूत्र में केशि-गीतम-संबाद में पाश्वांपत्यिक-परंपरा के प्रतिनिधि केशी के द्वारा महाबीर के मुख्य शिष्य गीतम के सम्मुख यह परन उपस्थित कराया नवा है कि म० महावीर ने तो अचेलक धर्म कहा है और पार्श्वनाथ ने सबेल धर्म कहा है । जब कि दोनों का उद्देश्य एक दी है तब दोनों जिनों के उपदेश में अन्तर क्यों ! इस प्रश्न से स्पष्ट है कि प्रश्न-कतां केशी और उत्तरदाता गौतम दोनों इस बात में एकमत वे कि निर्धान्य-परंपरा में अचेल धर्म म० महाबीर ने ही चलाया । जब ऐसा है तब इतिहास भी वही कहता है कि म० महाबीर के पहले ऐतिहासिक युग में निर्धन्य-परंपरा का केवल सचेल सक्य था।

भ० महावीर ने अचेलता दालिल की तो उनके बाह्य आप्यात्मिक व्यक्तित्व से आकृष्ट होकर अनेक पारवांपत्मिक और नए निर्मन्य अचेलक भी बने। तो भी पारवांपत्मिक-परंपरा में एक वर्ग ऐसा भी या जो महावीर के शासन में आना तो चाहता था पर उसे सर्वथा अचेलत्व अपनी शक्ति के बाहर जँचता था। उस वर्ग की शक्ति, अशक्ति और प्रामाणिकता का विचार करके भ० महाबीर ने अचेलत्व का आदर्श रखते हुए भी सचेलत्व का मर्यादित विधान किया और अपने संघ को पारवांपत्मिक परंपरा के साथ जोड़ने का रस्ता खोल दिया। इसी मर्यादा में भगवान ने तीन से दो और दो से एक वक्त रखने को भी कहा है। एक वक्त रखनेवाले के लिए आचारांग में ध्रक शास्क ही

१. उत्तर २३ १३

२. देखो पु॰ = हि॰ ४.

३ आचारांग ७, ४, २०६

शब्द है जैसा बीद पिटकों में भी है। इस तरह बीद पिटकों के उल्लेखों और जैन आगमों के वर्णनों का मिलान करते हैं तो यह मानना ही पड़ता है कि पिटक और आगमों का वर्णन सचसुच ऐतिहासिक है। यदापि म० महावीर के बाद उत्तरीचर सचेलता की और निर्मन्यों की प्रवृत्ति बढ़ती गई है तो भी उसमें अवेलत्व रहा है और उसी की प्रतिष्ठा मुख्य रही है। इतनी ऐतिहासिक चर्चा से हम निम्मलिसित नतीं पर निर्विवाद रूप से पहुँचते हैं—

र-म॰ महाबीर के पहले इतिहासयुग में निर्म्रम्थ-परंपरा सचेल ही थी।

र-म॰ महावीर ने अपने जीवन के द्वारा ही निर्मन्य-परंपरा में अचेखत्व दाखिल किया। और वही निर्मन्थों का आदर्श स्वरूप माना जाने लगा तो भी पारवांपत्मिक-परंपरा के निर्मन्थों को अपनी नई परंपरा में मिलाने की दृष्टि ते निर्मन्थों के मर्यादित सचेलत्व को भी स्थान दिया गया, जिससे म॰ महावीर के समय में निर्मन्थ-परंपरा के सचेल और अचेल दोनों रूप स्थिर हुए और मचेल में भी एकशादक ही उत्कृष्ट आचार माना गया।

३— भ० महाबीर के समय में या कुछ समय बाद सचेलत्व और अचेलत्व के पद्मपातियों में कुछ लीचातानी या प्राचीनता-अवीचीनता को लेकर बाद-विवाद होने तागा, तब भ० महाबीर ने या उनके समकालीन शिष्यों ने समाधान किया कि अधिकार भेद से दोनों आचार ठीक हैं, यदापि प्राचीनता की दृष्टि से तो सचेताता ही मुख्य है, पर अचेलता नवीन होने पर भी गुणहृष्टि से मुख्य है।

सचेलता और अचेलता के बीच जो सामंत्रस्य हुआ था वह भी महावीर के बाद करीब दो सी-दाई सी साल तक बराबर चलता रहा। आगे दोनों पत्नों के अभिनिवेश और खीचातानी के कारण निर्मन्य-परंपरा में ऐसी विकृतियाँ आईं कि जिनके कारण उत्तरकालीन निर्मन्य-वाङ्मप भी उस मुद्दे पर विकृत-सा हो गया है।

( 3 )

#### all the later was to the same of the later with the same of the later was to be a same of the later with the later was to be a same of the later was to be a

बौद-पिटकों में अनेक जगह 'निगंठ' के साथ 'तपरसी', 'दीघ तपरसी' ऐसे विशेषण आते हैं, इस तरह कई बौद सुत्तों में राजरही आदि जैसे त्यानों में तपत्या करते हुए निर्मन्यों का वर्गान है, और खुद तथागत बुद के द्वारा की गई

YAFIR - ORDER

१. देखी पु॰ 🕮, टि॰ २

निर्धन्थों की तपरमा की समालोचना भी खाती हैं। इसी तरह जहाँ बुद्ध ने ख्रपनी पूर्व-जीवनी शिष्यों से कही वहाँ भी उन्होंने ख्रपने साधना-काल में की गई कुछ ऐसी तपस्पाओं का वर्णन किया है जो एक मात्र निर्धन्य-परंपच की ही कही जा सकती है और जो इस समय उपलब्ध जैन आगमों में वर्णन की गई निर्धन्य-तपस्याओं के साथ खबरग्रः मिलती है। ख्रय हमें देखना वह है कि बौद्ध पिटकों में खानेवाला निर्धन्य-तपस्या का वर्णन कहाँ तक ऐतिहासिक है।

लुद भातपुत्र महाबीर का जीवन ही केवल उम्र तपस्था का मूर्च स्वरूप है, जो ब्राचारांग के प्रथम अतस्कंध में मिलता है। इसके सिवाय खागमों के सभी पुराने स्तरी में बहाँ कहीं किसी के प्रवस्था लेने का वर्शन आता है वहाँ शुरू में ही हम देखते हैं कि वह दीवित निर्यन्य तपःकर्म का आचरण करता है। एक तरह से महावीर के सायुर्वय की सारी क्यां ही त्योगय मिलती है। अनुतरोवनाई ब्रादि ब्रागमों में ब्रनेक ऐसे मुनियां का वर्शन है जिन्होंने उत्कट तप से अपने देह को केवल पंजर बना दिया है। इसके सिवाय आज तक की जैन-परंपरा का शास्त्र तथा साबु-गहरथों का आचार देखने से भी हम वही कह सकते हैं कि महावीर के शासन में तप की महिमा अधिक रही है और उनके उत्कट तप का असर संघ पर ऐसा पड़ा है कि जैनत्व तप का दूसरा पर्याय ही बन गया है। महाबीर के विहार के स्थानों में अंग-मगध, काशी-कोशल स्थान मुख्य हैं। जिस राजगर्ही ज्यादि स्थान में तगस्या करनेवाले निर्वत्यों का निर्देश बौद्ध प्रत्थी में जाता है वह राजराही स्नादि स्थान तो महावीर के साचना और उपदेश-समय के मुख्य थाम रहे हैं और उन स्थानों में महाबीर का निग्नेश्य संघ प्रधान रूप से खा है। इस तरह इस बीद्धविटकों ब्रीर ब्रागमों के मिलान से नीचे लिखे ।रिखान पर पहुँचते हैं-

१—खुद महावीर श्रीर उनका निर्धन्य-संघ तपोमय जीवन के ऊपर श्रीविक भार देते थे।

र- अङ्ग-मगभ के राजराही आदि और काशी-कोशल के भावस्ती आदि सहरों में तपस्या करनेवाले निर्धन्य बहुतायत से विचरते और पाए जाते थे।

१- मल्भिम सु० ५६ और १४।

२ देखो ए० ५८, टि० १२

३. भगवती ६. ३३ । २. १. । ६. ६ ।

४. भगवती २. १ ।

कपर के कथन से महावीर के समकालीन और उत्तरकालीन निर्धन्य-परंप्य की तपस्या-प्रधान कृति में तो कोई संदेह रहता ही नहीं, पर अब विचारना यह है कि महाबीर के पहले भी निर्धन्य-परंपरा तपस्या-प्रधान थी या नहीं ?

इसका उत्तर हमें 'हाँ' में ही मिल जाता है । क्योंकि भून महाबीर ने पाइवी-पिलक निर्मन्थ-परंपरा में ही दीचा ली थी। श्रीर टीचा के प्रारम्भ से ही तर की श्रीर मुके थे। इससे पारवांपत्यिक परंपरा का तप की ग्रोर कैसा मुकाय था इसका इमें पता चल जाता है। म० पास्त्रनाय का जो जीवन जैन प्रन्थों में वर्णित है उसको देखने से भी इस यही कह सकते हैं कि पार्श्वनाथ की निर्धन्य परंपरा तपक्षयां-प्रधान रही । उस परंपरा में भ० महाबीर ने शुद्धि या विकास का तत्त्व अपने जीवन के द्वारा भले ही दाखिल किया हो पर उन्होंने पहले से चली आने वाली पारवांपत्यिक निर्मन्य-परंपरा में वर्षोमार्ग का नया प्रवेश तो नहीं किया। इसका सब्त हमें दूसरी तरह से भी मिल जाता है। जहाँ बुद्ध ने अपनी पूर्व-जीवनी का वर्णन करते हुए अनेकविध तपस्पाओं की निःसारता अपने शिष्यी के सामने कही है वहाँ निर्मन्य तपस्या का भी निर्देश किया है। बुद्ध ने ज्ञातपुत्र महाबीर के पर्ले ही जन्म ढिया था और यहत्याग करके तपस्ती-मार्ग स्वीकार किया था। उस समय में प्रचलित ऋत्यात्य पंथों की तरह बुद्ध ने निर्धात्य पंथ को भी थोड़े समय के लिए स्वीकार किया या और अपने समय में प्रचलित निम्न न्थ-तपस्या का ग्राचरण भी किया था। इसीलिए जब बुद्ध ग्रपनी पूर्वाचरित तपस्याओं का वर्णन करते हैं, तब उसमें इवह निग्नंन्य-तपस्याध्यों का स्वरूप भी आता है जो अभी जैन अन्यों और जैन-परंपरा के सिवाय अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलता । महाबीर के पहले जिस निर्धिन्थ-तपस्या का बुद्ध ने अनुप्रान किया वह तपस्या पारवांपित्यक निर्गन्य-परंपरा के सिवाय अन्य किसी निर्मन्य-परंपरा की सम्भव नहीं है । क्योंकि महाबीर तो अभी मीजूद ही नहीं वे और बुद्ध के जन्म-स्यान कपिलवस्तु से लेकर उनके साधनास्थल राजग्रही, गया, कासी आदि में पार्श्वापत्विक निर्मन्य-परंपरा का निर्विवाद ऋखित्व श्रीर प्राथान्य या। जहाँ बुद्ध ने सर्व प्रथम धर्मचक-प्रवर्तन किया वह सारनाथ भी काशी का ही एक भाग है, श्रीर वह काशी पार्श्वनाथ की जन्मभूमि तथा तपस्याभूमि रही है। अपनी साधना के समय जो बुद के साथ पाँच दूसरे भिन्नु ये वे बुद की खोड़कर सारनाथ-इतिगत्तन में ही ब्राकर ऋपना तप करते थे। श्राक्षर्य नहीं कि वे पाँच भिद्ध निर्धन्य-परपरा के ही अनुगामी हो । कुछ भी हो, पर बुद्ध ने निर्धन्य तपस्या का,

१. देखो पुरु ५८, दि० १२

भले ही थोड़े समय के लिए, ब्राचरण किया था इसमें कोई संदेह ही नहीं है। ब्रीर वह तपस्या पाइवांपत्यिक निर्धन्य-परंपरा की ही हो सकती है। इससे इम यह मान सकते हैं कि शातपुत्र महावार के पहले भी निर्धन्य-परंपरा का स्वरूप तपस्या-प्रचान ही था।

कपर की चर्चा से निर्धन्य-परंपरा की तपस्मा संबंधी ऐतिहासिक स्थिति यह किति होती है कि कम से कम पार्श्वनाथ से लेकर निर्धन्य-परंपरा तपःप्रधान रही है और उसके तम के मुकाव की महावीर ने और भी वेग दिया है। यहाँ हमारे सामने ऐतिहासिक दृष्टि से दो प्रश्न हैं। एक तो यह कि बुद ने बार-बार निर्धन्य-तपस्थाओं का जो प्रतिवाद या संडन किया है वह कहाँ तक सदी है और उसके संडन का आधार क्या है ! और दूसरा यह है कि महावार ने पूर्व प्रचित्तत निर्धन्य-तपस्था में कोई विशेषता लाने का प्रयत्न किया है या नहीं और किया है तो क्या ?

१—निर्प्रन्थ-सपस्या के लंडन करने के पीछे वृद्ध को दृष्टि मुख्य यही रही है कि तप यह कायक्लेश है, देहदमन मात्र है । उसके द्वारा दुःखलहन का तो श्चान्यास बढता है लेकिन उससे कोई श्चान्यात्मिक मुख या चित्तपुद्धि प्राप्त नहीं होती। बुद की उस दृष्टि का इस निर्धन्य दृष्टि के साथ मिलान करें तो कहना होगा कि नियन्थ-परंपरा की दृष्टि श्रीर बुद की दृष्टि में तात्विक श्रंतर कोई नहीं है। क्योंकि खुद महावीर और उनके उपदेश को माननेवाली सारी निर्वन्थ-परंपरा का बाङ्मय दोनों एक स्वर से यही कहते हैं र कि कितना ही देहदमन या काय-क्लेश उम्र क्यों न हो पर यदि उसका उपयोग ज्ञाज्यात्मिक शुद्धि श्रीर चित्रक्लेश के निवारण में नहीं होता तो वह देहदमन या कायक्लेश मिथ्या है। इसका मत-लव तो यही हुआ कि निर्वत्य-परंपरा भी देहदमन या कायक्लेश को तभी तक नार्थक मानती है जब तक उसका संबन्ध श्राष्पालिमक शुद्धि के नाथ हो। तब बुद्ध ने प्रतिवाद क्यों किया ? यह प्रश्न सहज ही होता है। इसका खुलासा बुद्ध के जीवन के सुकाव से तथा उनके उबदेशों से मिलता है। इंद की प्रकृति विशेष परिवर्तनशील और विशेष तकशील रही है। उनकी प्रकृति को जब उप देहदमन से संतोप नहीं हुआ तब उन्होंने उसे एक अन्त कह कर छोड़ दिया और ध्यानमार्ग, नैतिक जीवन तथा प्रज्ञा पर ही मुख्य भार दिया। उनको इसी के

PAR INIT OF

१. देखो ए० ५८, टि० १२

२. दशकै० E. ४-४; मग० ३-१

द्वारा द्याच्यात्मिक सुख प्राप्त हुन्ना स्त्रीर उसी तत्त्व पर ऋपना नंगा संघ स्थापित किया नए सब की स्थापित करनेवाले के लिए यह अनिवार्य रूप से जरूरी हो जाता है कि वह अपने आचार-विचार संबन्धी नए सुकाव को अधिक से श्राधिक लोकप्राह्म बनाने के लिए प्रयत्न करे श्रीर पूर्वकालीन तथा समकालीन सन्म सम्पदायों के मन्तव्यों की उम्र ब्रालीचना करे। ऐसा किए विनों कोई अपने नए संघ में अनुयायियों को न तो एकत्र कर सकता है और न एकत्र हुए अनुयाबियों को स्थिर रख सकता है। बुद्ध के नए संघ की प्रतिस्पर्दी अनेक परंपराएँ मीजूर थीं जिनमें निर्प्रनथ-परंपरा का प्राधान्य जैसा-तैसा न था। सामान्य जनता स्थूल-दशीं होने के कारण बाह्य उन्न तप श्रीर देहदमन से सरलता से तपस्वियों की श्रोर ब्राइष्ट होती है, यह अनुभव सनातन है। एक तो, पारवापित्वक निर्मन्य परं-परा के अनुवायियों को तपस्या-संस्कार जन्मसिद्ध या और दूसरे, महाबीर के तथा उनके निर्प्रत्यमंत्र के उम्र तपश्चरण के द्वारा साधारण जनता समायास ही निर्प्रन्थों के प्रति क्रुकती ही भी और तपोतुष्टान के प्रति बुद्ध का शिथिल रूख देख-कर उनके सामने प्रश्न कर बैठती थी कि आप तप को क्यों नहीं मानते े जब कि सब अमरा तप पर भार देते हैं ? तब बुद्ध की अपने पन्न की सफाई भी करनी थी श्रीर साधारण जनता तथा अधिकारी एवं राजा-महाराजाओं को अपने मंतब्बों की ब्रोर सीचना भी था। इसलिए उनके लिए यह श्रिनिवार्य हो जाता था कि वह क्ष की उन्न समालोचना करें । उन्होंने किया भी ऐसा ही । वे तप की समालोचना में सफल तभी हो सकते ये जब वे यह बतलाएँ कि तप केवल कष्ट मात्र है। उस समय अनेक तपस्वी-मार्ग धेसे भी थे जो केवल बाह्य विविध क्लेशों में ही तप की इतिश्री सममते थे। उन बाह्य तपोमार्गी की निःसारता का खड़ाँ तक संचन्य है यहाँ तक तो बुद्ध का तपस्या का लंडन यथार्थ है, पर जब आप्यात्मिक शुद्धि के साथ संबन्ध रखनेवाली तपत्याओं के प्रतिबाद का सवाल खाता है तब यह प्रति-बाद न्यायपूर्व नहीं मालूम होता । फिर भी बुद ने निर्मन्य-तपस्थाओं का मुल्लम-खुल्ला श्रनेक बार विरोध किया है तो इसका छर्य इतना ही समकता चाहिए कि बुद ने निर्मन्य-परम्परा के इधिकोण को पूर्णतया लक्ष्य में न लेकर केवल उनके बाह्य तप की ओर ध्यान दिया और दूसरी परंपराख्यों के संडन के साथ निर्धन्य-परम्परा के तप को भी वसीटा । निर्मन्थ-परम्परा का तास्विक इष्टिकीवा कुछ भी क्यों न रहा हो पर मनुष्य स्वभाव को देखते हुए तथा बैन ग्रन्थों में आनेवाले "

१ अंगुक्तर Val. I. P. 220

२ उत्तरा० अ० १७

कतिपय वर्णनों के आधार पर हम यह भी कह सकते हैं कि सभी निर्धन्य तपस्वी ऐसे नहीं ये वो ग्रपने तप या देहदमन को केवल ग्राज्यात्मक शुद्धि में ही चरि-सार्थ करते हो। ऐसी स्थिति में यदि बुद्ध ने तथा उनके शिष्यों ने निर्धन्य-तपस्या का प्रतिवाद किया तो वह ग्रंशतः सत्य भी कहा जा सकता है।

२-दूसरे प्रश्न का जवाब हमें जैन आगमों से ही मिल जाता है। बुद्ध की तरह महाबीर भी केवल देहदमन की जीवन का लक्ष्य समऋते न थे। क्योंकि ऐसे अनेक-विच धोर देहदमन करनेवाली की भ० महावीर ने तापस वा मिच्या तप करनेवाला कहा है । तपस्या के विषय में भी पार्श्वनाय की दृष्टि मात्र देहदमन या कायक्लेश प्रधान न होकर ऋष्यात्मिक शुद्धिलची थो । पर इसमें तो संदेह ही नहीं है कि निर्मन्थ-परम्परा भी काल के प्रवाह में पड़कर और मानव-स्वनाव की निर्वलता के अचीन होकर आज की महाबीर की परंपरा की तरह मुख्यतया देह-दमन की ब्रोर ही मुक गई, यी ब्रीर ब्राप्यात्मिक लक्ष्य एक ब्रोर रह गया था। म॰ महाबीर ने किया सो तो इतना ही है कि उस परंपरागत स्थूल तप का संबंध आव्यात्मिक शुद्धि के साथ अनिवार्य रूप से जोड़ दिया और कह दिया कि सब प्रकार के कायक्लेश, उपवास आदि शरीरेन्द्रियदमन तप हैं पर वे बाह्य तप हैं, अतिरिक्त तप नहीं । आन्तरिक व आज्यात्मिक तप तो अन्य ही हैं, वो आत्म-शुद्धि से ग्रानिवार्य संबन्ध रखते हैं ग्रीर ज्यान शान ग्राटि रूप हैं। महावीर ने पाइबांपत्थिक निर्वान्थ-परंपरा में चले आनेवाले बाह्य तप को स्वीकार तो किया पर उसे ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं किया बल्कि कुछ खंश में अपने जीवन के झारा उसमें उप्रता ला करके भी उस देहदमन का संक्रक ग्राम्यन्तर तम के साथ जोड़ा और त्यष्ट रूप से कह दिया कि तप को पूर्णता तो आज्यात्मिक शुद्धि की माति से ही हो सकती है। खुद आचरण से अपने कथन को सिद्ध करके वहीं एक स्रोर महाबार ने निम्नेन्थ-परंपरा के पूर्व प्रचलित शुक्त देहदमन में मुवार किया वहाँ दूसरी ब्रोर अन्य अमलायरंपराची में प्रचलित विविध देहदमनों को भी अपूर्ण तप ब्रोर मिथ्या तप बतलाया । इसलिए यह कहा जा सकता है कि तयामार्ग में महादोर को देन खास है और वह यह कि केवल शरीर और इन्द्रिवट्मन में समा जानेवाले तय शब्द के अर्थ को आप्यास्मिक शुद्धि में उपयोगी ऐसे समी उपायों तेक विस्तृत किया। यही कारण है कि देन आगमों में पट्पट पर आभ्यन्तर और बाह्य दोनों प्रकार के तपों का साथ-साथ निर्देश आता है।

१. मगवती ३. १ । ११. € ।

२ उत्तरा० ३०

बुद्ध को तम की पूर्व परंपरा छोड़कर ध्वान-समाधि की परंपरा पर ही अविक भार देना था जब कि महाबार को तम की पूर्व परंपरा विना छोड़े भी उसके साथ आव्यातिमक शुद्धि का संयन्त्र जोड़कर ही ध्यान-समाधि के मार्ग पर भार देना था। यहीं दोनों की प्रवृत्ति और प्ररूपणा का मुख्य अन्तर था। महाबार के और उनके शिष्यों के तपस्ती-जीवन का जो समकालीन जनता के ऊपर अन्तर पड़ता था उससे बाधित होकर के बुद्ध को अपने भिजुसङ्घ में अनेक कहे नियम दाखिल करने पड़े जो बीद्ध विनयपिटक को देखने से मालूम हो जाता है। । तो भी बुद्ध ने कभी आक्षान्त्रप का पद्मात नहीं किया बल्कि जहाँ प्रसंग आषा वहाँ उसका परिहास ही किया। खुद बुद्ध की इस शैली को उत्तरकालीन सभी बीद्ध लेखकों ने अपनाया है फलतः आज इम यह देखते हैं कि बुद्ध का देहदमन-विरोध बीद्ध संघ में सुकुमा-रता में परिणत हो गया है, जब कि महाबीर का बाब्ध तपोजीवन जैन-परंपरा में केवल देहदमन में परिणत हो गया है जो कि दोनो सामुदाविक प्रकृति के त्या-माविक दोष है, न कि मूलपुरुषों के आदर्श के दोष।

(8)

#### श्राचार-विचार

तथागत बुद्ध ने अपने पूर्व-जीवन का वर्णन करते हुए अनेकविष आचारों का वर्णन किया है, जिनकों कि उन्होंने खुद पाखा था। उन आचारों में अनेक आचार ऐसे हैं जो केवल 'निर्मन्थ-परंपरा में ही प्रनिद्ध हैं और इस समय भी वे आचार आचारोग, दशवैकालिक आदि प्राचीन सूत्रों में निर्मन्थ के आचार रूप से वर्णित हैं। वे आचार संस्पेप में ये हैं—नमल-वस्त्रधारण न करना, 'आइए भदन्त!' 'खहें रिहिपे मंदन्त!' ऐसा कीई कहें तो उसे मुना-अनमुना कर देना, सामने लाकर दी हुई भिद्धा का, अपने उद्देश्य से बनाई हुई भिद्धा का, और दिये गए निमन्त्रण का अस्त्रीकार; जिस वर्तन में रसोई पक्की हो उसमें से सीधी दी गई मिद्धा का तथा खल आदि में से दी गई भिद्धा का अस्त्रीकार; जीमते हुए दो में से उठकर एक के द्वारा दी जाने वाली मिद्धा का, गर्मिणी स्त्रों के द्वारा दी जानेवाली मिद्धा का, बच्चों को दूध पित्राती हुई खी के द्वारा दी जानेवाली मिद्धा का, बच्चों को दूध पित्राती हुई खी के द्वारा दी जानेवाली मिद्धा का, बच्चों को दूध पित्राती हुई खी के द्वारा दी जानेवाली मिद्धा का, बच्चों को दूध पित्राती हुई खी के द्वारा दी जानेवाली मिद्धा का, बच्चों को दूध पित्राती हुई खी के द्वारा दी जानेवाली मिद्धा का, बच्चों को दूध पित्राती हुई खी के द्वारा दी जानेवाली मिद्धा का, बच्चों को दूध पित्राती हुई खी के द्वारा दी जानेवाली मिद्धा का, वच्चों को देश पित्राती हुई खी के द्वारा दी जानेवाली मिद्धा का

उदाहरणार्य-बनस्पति आदि के बन्तुओं की हिंसा से बचने के लिए चतुमांस का नियम-बाँद संबनी परिचय पृथ २२।

श्रस्तीकार; जहाँ बीच में कुत्ता जैसा प्राणी लड़ा हो, मक्लियाँ मिनमिनाती हों वहाँ से मिन्ना का श्रस्तीकार; मल्य माँछ 'शराव श्रादि का श्रस्तीकार; कभी एक वर से एक कोर, कभी दो घर से दो कोर श्रादि की मिन्ना लेना, तो कभी एक उपवास, कभी दो उपवास श्रादि करते हुए पन्द्रह उपवास तक भी करना; दाड़ी-मूखों का लुंचन करना, लड़े होकर और उक्कड़ श्रासन पर बैठकर तप करना; स्नान का सबंधा त्याम करके शरीर पर मल धारण करना, इतनो सावधानी से जाना श्राना कि जलबिंदुगत या श्रान्य किसी स्वम जन्तु का घात न हो, सस्त श्रीत में खुने रहना श्रात और अशिष्ट लोगों के बूके जाने, घून फेंकने, कान में सलाई श्रुसड़ने श्रादि पर यह न होना ।

बौद वन्थों में बंगित उक्त श्रासारों के साथ जैन श्रागमों में वर्णन किये गए निर्मन्य-आनारों का मिलान करते हैं तो इसमें संदेह नहीं रहता कि बुद की समकालीन निर्मन्य-परंपरा के वे ही श्रासार थे जो श्राज भी श्रद्धाराः स्थूल रूप में जैन-परंपरा में देखे जाते हैं। तब क्या श्राध्य है कि महाबीर को पूर्वकालीन पारवीपत्यिक-परंपरा भी उसी श्रासार का पालन करती हो। श्रासार का कलेकर मले ही निष्पाण हो जाए पर उसे धार्मिक जीवन में से च्युत करना और उसके स्थान में नई श्रासारपणाली स्थापित करना यह काम सर्वथा विकट है। ऐसी स्थिति में म० महाबीर ने जो बाझा-वार निर्मन्य-परंपरा के लिये श्रपनाया वह पूर्वकालीन निर्मन्य परंपरा का ही था, ऐसा माने तो कोई श्रद्धिक न होगी; श्रतएव विद होता है कि कम से कम पार्यनाथ से लेकर सारी निर्मन्य-परंपरा के श्रासार एक ते ही बजे श्राए हैं।

( ५ ) चतुर्याम

बीद पिटकान्तर्गत 'दीघनिकाय' छौर 'संयुत्त निकाय' में निर्मन्थों के महा-बत की चर्चा खाती है। दीघनिकाय' के 'सामञ्जयसमुत्त' में श्रेणिक— विविसार के पुत्र अज्ञातशाह—कुणिक ने ज्ञातपुत्र महाबीर के साथ हुई छपनी मुलाकात का दर्गान बुद्ध के समझ किया है, जिसमें ज्ञातपुत्र महाबीर के सुल से

१ - तृत्रकताङ्क २-२-२ हे में निर्मत्य भिन्नु का त्वरूप विश्वत है। उत्तमें उन्हें 'ग्रमहत्रमंसासियों'-अर्थात् भव-सांस का सेवन न करने वाला-कहा है। निरसंदेह निर्मत्य का यह श्रीत्सर्गिक स्वरूप है वो बुद्ध के उक्त कथन से तृतनीय है।

२. दीघ० महासीहनाद मुत्त० = । दरावै० ग्र० ५.; ग्राचा० २. १.

३. दीव० सु० २ | संयुक्तनिकाय V ol 1. p. 66

कहलाया है कि निर्मन्य चतुर्यामसंवर से संयत होता है, ऐसा ही निर्मन्य यताला ध्रीर स्थितात्मा होता है। इसी तरह संयुत्तनिकाय के दिवदत्त संयुत्त में निक नामक व्यक्ति ज्ञातपुत्र महावीर को लक्ष्य में एक कर बुद के सम्मुल कहता है कि वह आतपुत्र महावीर दयालु, कुराल और चतुर्वामयुक्त हैं। इन बौद उल्लेखों के आवार से हमा इतना जान सकते हैं कि जुद बुद के समय में और इसके बाद भी (बौद पिरकों ने अन्तिम स्वरूप प्राप्त किया तब तक भी) बौद परंपरा महावीर को और महावीर के अन्त निर्मन्य महावीर को चतुर्यामयुक्त समकती रही। पाठक यह बात जान लें कि याम का मतलब महावत है जो योगशास्त्र (२, ३०) के अनुसार यम भी कहलाता है। महावीर की निर्मन्य-परंपरा आज तक पाँच महावतवारी रही है और पाँच महावती रूप से ही शास्त्र में तथा व्यवहार में प्रसिद है। ऐसी स्थिति में बौद अन्यों में महावीर और अन्य निर्मन्यों का चतुर्नहावतवारी रूप से जो कथन है उसका क्या अर्थ है। यह प्रश्न अपने आप ही पैदा होता है।

इसका उत्तर हमें उपलब्ध बैन आगमी से मिल आता है। उपलब्ध श्रागमी में भाग्यवश अनेक ऐसे भावीन स्तर सुरव्वित रह गए हैं जो केवल महावीर-समकालीन निर्मन्य-परंपरा की स्थिति पर ही नहीं बल्कि पूर्ववती पास्यां-पत्तिक निर्मन्य-परंपरां की स्थिति पर भी स्पष्ट प्रकाश डालते हैं। 'भगवती' भ्रीर 'उत्तराध्ययन' जैसे आगमों में ' वर्णन मिलता है कि पार्श्वापत्यिक निर्प्रन्य-जो चार महावतयुक्त ये उनमें से अनेकों ने महावीर का शासन स्वीकार करके उनके द्वारा उपदिष्ट पाँच महावतोंको धारण किया और पुरानी चतुर्महा-वत की परंपराको बदल दिया । जब कि कुछ ऐसे भी पारवांपरियक निर्मन्य रहे जिन्होंने अपनी चतुर्महावत की परंपरा को ही कायम रखार । चार के स्थान में पाँच महात्रतों की स्थापना महावीर ने क्यों की-ग्रीर कव की वह भी ऐतिहासिक सवाल है। क्यों की-इस प्रश्ने का जवाब तो जैन ग्रन्थ देते हैं, पर कब की-इसका जवात्र वे नहीं देते । ऋहिंसा, सत्य, ऋसत्य, ऋपरिग्रह इन चार यामी-महाकती की प्रतिष्ठा भ० पार्श्वनाथ के द्वारा हुई थी पर निर्धन्य परंपरा में कमशः ऐसा शैथिल्य ग्रा गया कि कुछ निर्धन्य ग्रासिंह का ऋर्य संग्रह न करना इतना ही करके खियों का संध्इ वा परिषद् विना किए भी उनके सम्पर्क से ग्रपरिग्रह का भंग समसते नहीं थे । इस शिथिलता को दूर करने के लिए म० महावीर ने ब्रह्म-मर्थ वत को अपरिवह से अलग स्थापित किया और चतुर्थ वत में शुद्धि लाने का

१. 'उत्थान' महावीरांक ( स्था० जैन कॉन्फरेन्स, मुंबई ) ए० ४६ । २. वडी

प्रयत्न किया । महाबीर ने ब्रह्मचर्यंत्रतं की अपरिग्रह से पृथक् स्थापना अपने तीस वर्ष के लम्बे उपदेश काल में कब की यह तो कहा नहीं जा सकता पर उन्होंने यह स्थापना ऐसी बलपूर्वंक की कि जिसके कारण अगली सारी निर्मन्थ-परंपरा पंच महाबत की ही प्रतिष्ठा करने लगी, और जो इने-गिने पारवांपत्थिक निर्मन्थ महाबीर के पंच महाबत-शासन से अलग रहे उनका आगे कोई अस्तित्व ही न रहा । अगर बौद्ध पिटकों में और जैन-आगमों में चार महाबत का निर्देश व वर्णन न आता तो आज यह पता भी न चलता कि पाश्वांपत्थिक निर्मन्थ-परंपरा कभी चार महाबत वाली भी थी ।

ऊपर की चर्चा से यह तो अपने आप विदित हो जाता है कि पाश्वांपत्यिक निर्मन्य-परंपरा में दीला लेनेवाले जातपुत्र महावीर ने खुद भी शुरू में चार ही महावत धारण किये थे, पर साम्प्रदायिक स्थिति देखकर उन्होंने उस विषय में कभी न कभी सुधार किया । इस सुधार के विषय पुरानी निर्मन्य-परंपरा में कैसी चर्चा या तक वितर्क होते ये इसका आमास हमें उत्तराय्ययन के केशि-गीतम संवाद से मिल जाता है, जिसमें कहा गया है कि कुछ पाश्वांपत्यिक निर्मन्यों में ऐसा वितर्क होने लगा कि जब पाश्वंनाथ और महावीर का व्येष एक मात्र मोल ही है तब दोनों के महावत विषयक उपदेशों में अन्तर क्यों ?' इस उचेड़-बुन को केशी ने गीतम के सामने रखा और गीतम ने इसका खुलासा किया । केशी प्रसन्न हुए और महावीर के शासन को उन्होंने मान लिया । इतनी चर्चा से हम निम्न-लिखत नतींचे पर सरजता से आ सकते हैं—

१ - महावीर के पहले, कम से कम पाश्वेनाय से लेकर निर्धन्य-परंपरा में चार महावर्तों की ही प्रथा थी, जिसको म० महावीर ने कमी न कभी बदला और पाँच महावत रूप में विकसित किया । वहीं विकसित रूप आज तक के सभी जैन फिरकों में निर्विवादरूप से मान्य है और चार महावत की पुरानी प्रथा केवल प्रन्थों में ही सुरवित है।

२—खुद बुद और उनके समकालीन या उत्तरकालीन सभी बीद भिंचु निर्मत्य-परंपरा को एक मात्र चतुर्महावतपुक्त ही समफते ये और महाबीर के पंच-महावतसंबन्धी आंतरिक सुधार से वे परिचित न थे। जो एक बार बुद ने कहा और जो सामान्य जनता में प्रसिद्धि थी उसी को वे अपनी रचनाओं में दोहराते गए।

बुद ने श्रपने संघ के लिए पाँच शील या वत मुख्य कालाए हैं, जो संख्या की दृष्टि से तो निर्मन्थ-परंपरा के यमी के साथ मिलते हैं पर दोनों में थोड़ा

१ उत्तरा० २३, ११-१३, २३-२७, इत्यादि ।

अन्तर है। अन्तर यह है कि निर्धन्य-परंपरा में अपरिग्रह पंचम वत है जब कि बौद्ध परंपरा में मद्यादि का त्याग पाँचवाँ शील है।

यहाँ एक प्रश्न वह मी होता है कि क्या खुद महाबीर ने ब्रह्मचर्य रूप से नए बत की सृष्टि की या अन्य किसी परंपरा में प्रचलित उस वत को अपनी निर्धन्य-परंपरा में स्वतंत्र स्थान दिया ? सांख्य-योग-परंपरा के पुराने से पुराने स्तरों में त्या स्मृति ब्रादि प्रन्थों में हम अहिंसा ब्रादि पांच-यमी का ही वर्र्यन पाते हैं। इसलिए निर्गायपूर्वक तो कहा नहीं जा सकता कि पहले किसने पाँच महानतों में

ब्रह्मचर्य को स्थान दिया ?

यद्यपि बीद प्रत्यों में बार-बार चतुर्याम का निर्देश झाता है पर मूल पिटकों में तथा उनकी अहकशाओं में चतुर्वाम का जो अर्थ किया गया है वह गलत तथा क्रस्य है। ै ऐसा क्यों हुआ होगा ? यह प्रश्न आए विना नहीं रहता। निर्मन्य-परंपरा जैसी अपनी पड़ोसी समकालीन श्रीर अति प्रसिद्ध परंपरा के चार यमों के बारे में बीद प्रन्यकार इतने अनजान ही या ग्रहाए ही वह देखकर शुरू-शुरू में आश्रमं होता है पर हम जब साम्प्रदायिक स्थिति पर विचार करते हैं तब वह अवरज गायव हो जाता है। हर एक सम्प्रदाय ने दूसरे के प्रति पूरा न्याय नहीं किया है। यह भी सम्भव है कि मूल में बुद तथा उनके समकालीन शिष्य चतुर्याम को पूरा और सच्चा अर्थ जानते हो। वह अर्थ सर्वत्र प्रसिद्ध भी था इसलिए उन्होंने उसको बतलाने की आवश्यकता समकी न हो पर पिटकों की ज्यों-ज्यों संकलना होती गई त्यों-त्यों चतुर्पाम के अर्थ त्यष्ट करने की आवश्यकता मालूम हुई । किसी बीद भिद्ध ने कल्पना से उसके ऋर्थ की पूर्ति की, वही आगे क्वों की त्यों भिटकों में चली आई और किसी ने वह नहीं सोचा कि चतुर्योग का यह अर्थ निर्मन्य-परंपरा को सम्मत है या नहीं ? पीड़ों के बारे में भी ऐसा विपर्यास जैनों के द्वारा हुन्ना कहीं कहीं देखा जाता है। विसी सम्प्रदाय के मन्तव्य का पूर्ण सच्चा स्वरूप तो उसके प्रन्थों श्रीर उसकी परंपरा से जाना जा सकता है।

# उपोसथ-पौषव

इस समय जैन परंपरा में पोपघ-वत का ब्राचरण प्रचलित है। इसका पाचीन इतिहास जानने के पहले हमें इसका वर्तमान स्वरूप संदोप में जान लेना चाहिए। पीपचमत गहरयों का करा है। उसे खाँ और पुरुष दोनों गहरा करते हैं। जो

रै दीवर सर रे। दीवर सुमंगला पुर १६७

२. स्वकृतांग १ २ २ २४-२=

पौपधनत का ग्रहण करता है वह किसी एकान्त स्थान में या धर्म-स्थान में अपनी शक्ति ग्रीर रुचि के ग्रानुसार एक, दो या तीन रोज ग्रादि की समय मयांदा बीच करके दुन्यची सन प्रवृत्तियों को छोड़कर नान धार्मिक जीवन व्यतीत करने की प्रतिज्ञा करता है। वह चाहे तो दिन में एक बार भिद्धा के तीर पर ग्रायन-पान लाकर खाऱ्यों सकता है या सबंधा उपवास भी कर सकता है। वह गृहस्थ-योग्य वेषभूपा का त्याग करके साधु-योग्य परिधान बारण करता है। संद्येप में यो कहना चाहिए कि गीपचन्नत लेनेवाला उतने समय के लिए साधु-जीवन का उम्मेदबार बन जाता है।

ग्रहरथों के अंगीकार करने योग्य बारह वर्तों में से पौषध यह एक वर्त है जो ग्यारहवाँ वर्त कहलाता है। आगम से लेकर अभी तक के समग्र जैनशास्त्र में पौषधवत का निकाश अवश्य आता है। उसके आचरण व आसेवन की प्रथा भी बहुत प्रचलित है। कुछ भी हो हमें तो यहाँ ऐतिहासिक दृष्टि से पौषधवत के संबन्ध में निम्नलिखित प्रश्नों पर कमशः एक एक करके विचार करना है—

(१) भ० महाबीर की समकालीन श्रीर पूर्वकालीन निर्धन्थ-१रपरा में पौपध-कर प्रचलित था था नहीं ? श्रीर प्रचलित था तो उसका स्वरूप कैसा रहा ?

(२) बौद्ध और दूसरी अमण परंपराओं में पीषघ का खान क्या था ? श्रीर वे गाँघध के विषय में परस्पर क्या सोचते थे ?

(३) पौपधवत की, उत्पत्ति का मूल क्या है ? और मूल में उसका बोधक शब्द कैला था ?

(१) उपासकदशा नामक श्रंगसूत्र जिसमें महावीर के इस मुख्य आवकों का जीवनवृत्त है उसमें त्रानन्द श्रादि सभी आवकों के द्वारा पीपधशाला में पीपधि लिये जानेका वर्णन है इसी सरह भगवती-शतक १२, उद्देश्य १ में शंख आवक का जीवनवृत्त है। शंख को भ० महावीर का पक्का आवक वतलाया है और उसमें कहा है कि शंख ने पीपधशाला में अशन श्रादि छोड़कर ही पीपच लिया था जब कि शंख के दूसरे साथियों ने श्रशन सहित पीपध लिया था। इससे इतना तो स्पष्ट है कि पुराने समय में भी लान-पान सहित और खान-पान रहित पीषच लेने की प्रथा थीं। उपर्युक्त वर्णन ठोक भ० महावीर के समय का है था बाद का इसका निर्णय करना सहज नहीं है। तो भी इसमें बीद अन्यों से ऐसे संकेत मिलते हैं जिनसे यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि बुद के समय में निर्मन्य-परंपरा में पीषच त्रत लेने की प्रया यी श्रीर सो श्राज के जैसी और भगवती श्रादि में विर्मत त्रत लेने की प्रया यी श्रीर सो श्राज के जैसी और भगवती श्रादि में विर्मत त्रत लेने की प्रया यी श्रीर सो श्राज के जैसी और भगवती श्रादि में विर्मत त्रत लेने की प्रया यी श्रीर सो श्राज के जैसी और भगवती श्रादि में विर्मत त्राद के पीषघ जैसी थी क्योंकि श्रंगुत्तर निकाय में वहन ते स्वयं

विशासा नाम की ऋपनी परम उपासिका के सम्मुख तीन प्रकार के उपोसय का वर्जन किया है—उपोस्तय शब्द निर्मन्य-परंपरा के पौषध शब्द का पर्योप मात्र है—१. गोपालक-उपोसय, २ निगंठ उपोसय ग्रीर ३ आर्य उपोसय।

इनमें से जो दूसरा 'निगंड उपोसब' है वही निर्फ्रन्थ-परम्परा का पीपव है। बद्यपि बुद्ध ने तीन प्रकार के उपोस्तय में से आर्थ उपोस्तय को ही सर्वोत्तम बतलावा है, जो उनको अपने संघ में अभिमत था, तो भी जब 'निगंठ उपोसय' का परि-इस किया है, उसकी ब्रुटि बतलाई है तो इतने मात्र से हम यह बस्तुस्थिति जान सकते हैं कि बुद्ध के समय में निर्धन्य-परंपरा में भी पौपच-उपोषय की प्रया पच-लित थी। 'श्रंगुत्तर निकाय' के उपोत्तथ वाले शब्द बुद के मुँह से कहलाये गए हैं वे चाहे बुद्ध के शब्द न भी हों तब भी इतना तो कहा जा सकता है कि 'श्रंगु त्तर निकाय' को वर्तमान रचना के समय निग्रंत्य उपोषय श्रवश्य प्रचलित था और समाज में उसका खासा स्थान था। पिटक की वर्तमान रचना असीक से श्चर्याचीन नहीं है तब यह तो स्वयं सिद्ध है कि निर्धन्य परंपरा का उपोध्य उतना पुराना तो अवस्य है। निर्मन्य-परम्परा के उपोषथ की प्रतिष्ठा वार्मिक जगत् में इतनी श्रवश्य वर्मी हुई भी कि जिसके कारण बीद लेखकी को उसका प्रतिवाद करके अपनी परम्परा में भी उपोपच का ग्रस्तित्व है ऐसा बतलाना पड़ा। बौदों ने अपनी परंपरा में उपोषय का मात्र अस्तित्व ही नहीं इतलाया है पर उन्होंने उसे 'आव" उपोसय' वह कर उत्कृष्ट रूप से भी प्रतिपादन किया है ख्रीर साथ ही निर्धान्य-परंपरा के उपोषयों को त्रुटिपूर्ण भी क्तलाया है। बौद-परंपरा में उपोषथ कत का मनेश ब्राकिसक नहीं है बिल्क उसका ब्राघार पुराना है। महावीर-सम-कालीन भ्रीर पूर्वकालीन निर्मन्य-परंपरा में उपोषय या पौषव वत की बड़ी महिमा भी जिसे बुद ने अपने दंग से अपनी परंपरा में भी त्यान दिया और बतलाया कि दूसरे सम्पदायवाले जो उपोपय करते हैं वह आर्य नहीं है पर मैं जो उपोपभ कहता हूँ वही आर्य है। इसलिए 'भगवती' और 'उपासकदशा' की पीचच विषयक इकीकत को किसी तरह अयोचीन या पीछे की नहीं मान सकते।

(२) यद्यपि आर्जीवक परंपरा में भी पीषच का तथान होने की सम्भावना होती है तो भी उस परंपरा का साहित्य हमारे सामने वैसा नहीं है वैसा बौद्ध और निर्मन्य परंपरा का साहित्य हमारे सामने हैं। इसलिए पीषच के अल्लिक के बारे में बौद्ध और निर्मन्य परम्परा के विषय में ही निरूचयपूर्वक कुछ कहा जा सकता है। हम जिस 'श्रंगुत्तर निकाय' का ऊपर निर्देश कर आए हैं उसमें उपोषच के संबन्ध में विस्तृत वर्णन है उसका सिद्धार सार पो है— "आवस्ती नगरी में कभी विशाला नाम की उपासिका उपोपय लेकर बुंद के पास आई और एक ओर कैट गई तब उस विशाला को संबोधित करके बुद कहते हैं कि "हे विशाले ! पहला उपोपय गीपालक कहलाता है । जैसे सार्यकाल में खाले गायों को चराकर उनके मालिकों को वापस सौंपते हैं तब कहते हैं कि आज अमुक जगह में गायें चरीं, अमुक जगह में पानी पिया और कल अमुक अमुक स्थान में चरेंगी और पानी पिएँगी इत्यादि । वैसे ही जो लोग उपोपय ले करके खान-पान की चर्चा करते हैं कि आज हमने अमुक लाया, अमुक पिया और कल अमुक चीज सायेंगे, अमुक पान करेंगे इत्यादि । पेसा कहनेवालों का अर्थात् उपोपय लेकर उस दिन की तथा अगले दिन की खान-पान विषयक चर्चा करने बालों का उपोपय गोपालक उपोपय कहलाता है ।

"निर्यन्य अमग् अपने अपने आयकों को बुलाकर कहते हैं कि हर एक दिशा में इतने योजन से आगे जो प्राणी हैं उनका दंड-हिंसक व्यापार-छोड़ो तथा सन कपड़ों को त्याग कर कहो कि मैं किसी का नहीं हूँ श्रीर मेरा कोई नहीं है इत्यादि। देखो विशासे ! वे निर्यन्य-आवक अमुक योजन के बाद न जाने का निश्चय करते हैं और उतने योजन के बाद के प्राणियों की हिंसा को त्यागते हैं तब साथ ही वे मर्यादित योजन के अन्दर आनेवाले पाणियों की हिंसा का त्याग नहीं करते इससे वे प्राग्तिपात से नहीं बचते हैं। ग्रतएव हे विशाखे ! मैं उन निर्प्रन्थ-आवकों के उपोपथ को प्राणातिपातयक्त कहता हैं। इसी तरह, जब वे आवक कहते हैं कि मैं अकेला हैं, मेरा कोई नहीं है, मैं किसी का नहीं हूँ तब वे यह तो निश्चय ही जानते हैं कि अमुक मेरे माता-पिता हैं, अमुक मेरी स्त्री है, अमुक पुत्र आदि परिवार है। वे जब मन में अपने माता-पिता ख्रादि की जानते हैं और साथ ही कहते हैं कि मैं अकेला हैं, मेरा कोई नहीं, तब स्पष्ट ही, है विशासी ! वे उपोपथ में मुपा बीलते हैं। इस तरह गोपालक और निर्मन्थ दोनो उपोपथ कोई विशेष लाभदायक नहीं हैं। परन्तु मैं जिस उपोषय को करने के लिए उपदेश करता हूँ वह आर्थ उपोषथ है और अधिक लाभदायक होता है। क्योंकि मैं उपीपथ में हुद, धर्म ग्रीर संघ, शील ग्रादि की भावना करने की कहता हूँ जिससे चित्त के क्लेश- द्वीण होते हैं। उपोपथ करनेवाला अपने सामने अर्हत का आदर्श एवं करके केवल एक रात, एक दिवस तक परिमित त्याग करता है और महान् आदशों की स्मृति रखता है। इस प्रयत्न से उसके मन के दोप अपने आप दूर हो जाते हैं। इसलिए वह आर्थ उपोपथ है और महाफलदायी भी है।

'श्रंगुत्तर निकाय' के उपर्युक्त सार से हम इतना मतलव तो निकाल ही

सकते हैं कि उसमें बुद्ध के मुख से बीद परंपर। में प्रचलित उपोष्पय के स्वरूप कों तो प्रशंसा कराई गई है और बाकी के उपीपथों की निन्दा कराई गई है। यहाँ इसे ऐतिहासिक दृष्टि से देखना भाव इतना ही है कि बुद ने जिस गोपालक उपोपय और निर्मन्य उपोषथ का परिहास किया है वह उपोषथ किस किस परंपरा के बे १ निर्मन्य उपोपय रूप से तो निःसंदेह निर्मन्य-गरंपरा कः ही उपोधय लिया गया है पर गोपालक उपोषय रूप से किस परम्परा का उपोषय लिया है ? बही प्रश्न है । इसका उत्तर जैन-परंपरा में प्रचलित गीपंच-विधि और पीपंच के मकारों को जानने से मिल-माँति मिल जाता है। जैन श्रायक पीपम के दिन भीवनं करते भी हैं इसी को लक्ष्य में रखकर बुद्ध ने उस सारान पीपथ को गोपालक उपोप्य कहकर उसका परिहास किया है। जैन आयक ग्रागनत्वाग पूर्वक भी पौषच करते हैं और मयादित समय के लिए वस्त्र-अलंकार, कुटुम्ब-संबन्ध आदि का त्याग करते हैं तथा अमुक इट से आगे न जाने का संकल्प भी करते हैं इस बात को लक्ष्य में रखकर बुद्ध ने उसे निर्धन्य उपीपय कहकर उसका मखील किया है। कुछ भी हो पर बीद और वैन प्रत्यों के तुलनास्मक क्रान्ययन से एक बात तो निरुचयपूर्वक कही जा सकती है कि पीपध व उपोपध की प्रया जैसी निर्धन्य-परंपरा में थो वैसी बुद के समय में भी बौद्ध-परम्परा में थीं और यह प्रया दोनों परम्परा में ब्याज तक चली ब्याती है।

मगवती सतक द, उद्देश ५ में गीतम ने महावीर से प्रश्न किया है कि गोशालक के शिष्य आजीवकों ने कुछ, त्यविरों ( जैन-भिच्चुओं ) से पूछा कि उपाध्य में सामयिक लेकर बैठे हुए, आवक जब अपने बस्तारिका त्याग करते हैं और स्त्री का भी त्याग करते हैं तब उनके बस्तामरण आदिकों कोई उठा ले जाए और उनकी स्त्री से कोई संसर्ग करे फिर सामाविक पूरा होने के बाद वे आवक अगर अपने कपके-अलंकार आदि को लोकते हैं तो क्या अपनी ही बस्त कोजते हैं कि औरों की ! इसी तरह जिसने उस सामाविक वाले आवकों की त्यक स्त्री का संग किया उसने उन सामायिक वाले आवकों की श्री स्त्री का संग किया या अन्य की स्त्री का !

इस परन का महाबीर ने उत्तर यह दिया है कि सामायिक का समय पूरा होने के बाद चुराए बस्त्रादिको खोजनेवाले आवक अपने ही वस्त्र आदि खोजते हैं, दूसरे के नहीं। इसी तरह स्त्री संग करनेवाले ने भी उस सामायिकवारी आवक की ही स्त्री का संग किया है ऐसा मानना चाहिए, नहीं कि अन्य की स्त्री का। क्योंकि आवक ने मर्यादित समय के लिए वस्त्र-आभूपण-आदि का मर्यादित स्वाग किया था; मन से बिलकुल ममस्त छोड़ा न था। इस गीतम-महाबार के

प्रश्नोत्तर से इतना तो स्पष्ट है कि निर्धन्य आवक के सामापिक व्रत के विषय में (जो पीषध वत का ही पार्थांमक रूप है ) जो ब्राजीवको के हारा परिहासमय पूर्वपर भग० श० द, उ० ५ में देखा जाता है वही दूसरे रूप में ऊपर वर्णन किये गए अंगुलरनिकाय गत गोपालक श्रीर निर्मन्य उपीपथ में प्रति-विवित हुन्ना जान पडता है। यह भी हो सकता है कि गोशालक के शिष्यो की तरफ से भी निर्मन्य आवकों के सामाधिकादि वत के प्रति जाचेप होता रहा हो और उसका उत्तर भगवती में महाबीर के द्वारा दिलावा गया हो। श्राम हमारे सामने गोशालक की श्राजीवक वरम्परा का साहित्य नहीं है पर वह एक अमग्रा-परम्परा थी और खारने समय में प्रवल भी थी तथा इन परम्पराओं के ब्याचार-विचारों में खनेक बातें वितकत समान थीं। यह सब देखते हुए ऐसा भी मानने का मन हैं। जाता है कि गोशालक की परमय में भी साभायिक-उपोपयादिक वत प्रचलित रहे होंगे । इसीलिए गोशालक ने या उसके अनुया-वियों ने बुद्ध के अनुपावियों की तरह निर्धन्य-परम्परा के सामाविक-पौपव आदि वतों को निःसार बताने की दृष्टि से उनका मखील किया होगा। कुछ भी हो पर इस देखते हैं कि महाबार के मुख से जो जबाब दिलावा गया है वह विलक्त जैन मंतव्य की यथार्थता को प्रकट करता है। इतनी चर्चा से यहै वात सरतता से समक्त में आ जाती है कि अमरा-परंपरा की प्रसिद्ध तीनी सालाओं में पीषध या उपाषय का स्थान अवश्य या और वे परंपराएँ आपस में एक दूसरे की प्रथा को कराल-इंडिंट से देखती यो और श्रपनी प्रया का श्रेष्ठल्य स्यापित करती थीं।

(३) संस्कृत राज्य 'उपवसय' है, उसका पालि रूप उपोसय है और प्राकृत रूप पोसह तथा पोसव है। उपोसय और पोसह दोनों शब्दों का मूल तो उपवसय शब्द ही है। एक में व का उ होने से उपोसय रूप की निष्पत्ति हुई है, जब कि दूसरे में उ का लोग और य का ह तथा थ होने से पोसह और पोसव शब्द कने हैं। आगे पालि के उपर से अर्थ संस्कृत कैसा उपोपय शब्द व्यवहार में आया जब कि पोसह तथा पोसथ शब्द संस्कृत के दाँचे में दलकर अनुकृत से पौषय और पौषव रूप से व्यवहार में आये। संस्कृत प्रधान वैदिक-परम्परा में, यदाप उपायय शब्द शास्त्रों में प्रसिद्ध है तथापि पालि उपोसय के उपर से बना हुआ उपोपय शब्द भी वैदिक लोक-स्ववहार में व्यवहृत होता है। बैन-परम्परा जब तक मात्र प्राकृत का व्यवहार करती थी तब तक पोसह तथा पोसय शब्द ही व्यवहार में देह पर संस्कृत में व्याख्याएँ लिखी जाने के समय से भेतान्वरीय व्याख्याकारों ने पोसह शब्द का मूल बिना जाने ही उसे पीयव रूप से संस्कृत

किया। जो दिगन्वर व्याख्याकार हुए उन्होंने पीषघ ऐसा संस्कृत रूप न अपनाकर पोसय का प्रीपघ ही संस्कृत रूप व्यवहृत किया। इस तरह इस देखते हैं कि एक ही उपवस्तय शब्द बुदे-बुदे लौकिक प्रवाहों में पड़कर उपोपय, पोसह, पोसघ, पीपव, प्रीपघ ऐसे अनेक रूपों की धारण करने लगा। वे सभी रूप एक ही कुदुम्ब के हैं।

पोसह आदि शब्दों का मात्र मुल ही एक नहीं है पर उसके विभिन्न अधी के पीछे रहा हुआ भाव भी एक ही है। इसी भाव में से पोसह या उपोसय वत की उत्पत्ति हुई है। वैदिक-परंपरा यज-वागादिको मानने वाली अत्रयव देवों का यजन करने वाली है। ऐसे लास-लास यजनों में वह उपवास वत को भी स्थान देती है। अभावास्या और पौर्णमासी को वह 'उपवस्य' राज्य से व्यवहृत करती है। क्योंकि उन तिथियों में वह दर्शपीर्शमास नाम के यहाँ का विधान करती है ' तथा उसमें उपवास जैसे बत का भी विधान करती है । सम्भवतः इसलिए वैदिक परंपरा में अमावस्था और पौर्णमासी-उपवस्तय कहलाती हैं। अमग्र-परंत्रय वैदिक परंपरा की तरह यज्ञ-याग या देवयज्ञन को नहीं मानती। जहाँ वैदिक परंपरा यज्ञ-पागादि व देवयजन द्वारा आच्यात्मिक प्रगति वतलाती है, वहाँ अमगा-परंपरा आच्यात्मिक प्रगति के लिए एक मात्र आत्मशोधन तथा स्वरूप-चिन्तन का विधान करती है। इसके लिए अमरा परंपरा ने भी मास की वे ही तिथियाँ नियत की जो वैदिक परंपरा में यज के लिए नियत थीं । इस तरह अमण-परंपरा ने श्रमादास्या और पौर्णमासी के दिन उपवास करने का विधान किया। जान पहता है कि पन्द्रह रोज के खन्तर को धार्मिक इप्टि में लम्बा समभक्तर उसने बीच में ऋष्टमी को भी उपवास पूर्वक धर्मीचेन्तन करने का विधान किया । इससे अमस-परंपरा में ऋष्टमी तथा पूर्णिमा श्रीर ग्रप्टमी तथा श्रमावात्या में उपवास-पूर्वक ग्रात्मियन्तन करने की प्रथा चल पड़ी र । वहीं प्रधा बीख-परंपरा में 'उपीसय' ग्रीर जैनवर्न पर-म्परा में 'पोसह' रूप से चली आती है। परम्परा कोई भी हो समी अपनी-अपनी दृष्टि से ब्राय्म-शान्ति ब्रीर प्रगति के लिए ही उपवास-वत का विधान करती है। इस तरह हम दूर तक सोचते हैं तो जान पड़ता है कि पौपव वत की उत्पत्ति का मूल असल में श्राच्यात्मिक प्रगति मात्र है। उसी मूल से नहीं एक रूप में तो कहीं दूसरे रूप में उपवस्थ ने स्थान प्राप्त किया है।

१. कात्यायन श्रीतसूत्र ४. १५. ३५.।

२. उपासकदशांग श्र० १. 'पोसहोबबासस्स' शब्द की टीका.

श्रव भी एक प्रश्न तो बाकी रह ही जाता है कि क्या वैदिक-परंपरा में से अमगा-परंपरा में उपोस्थ या पोसह बत आया या अमगा परंपरा के ऊपर से बैदिक परंपरा ने उपवस्थ का आयोजन किया । इसका उत्तर देना किसी तरह सहक नहीं है। हजारों वर्षों के पहले किस प्रवाह ने किसके ऊपर असर किया इसे निश्चित रूप से जानने का हमारे पास कोई साधन नहीं है। किर भी इस हतना तो कह ही सकते हैं कि बैदिक-परंपरा का उपवस्थ प्रेय का साधन माना गया है, जब कि अमगा-परंपरा का उपोस्थ या पोसह अब का साधन माना गया है। विकास कम की दृष्टि से देखा जाए तो मनुष्य-जाति में प्रेय के बाद श्रेय की कल्यना आई है। यदि यह सच हो तो अमगा-परंपरा के उपवास वा पोसह की प्रथा कितनी ही प्राचीन क्यों न हो, पर उसके ऊपर बैदिक परंपरा के उपवास वा उपवस्थ यह की छाप है।

( 9 )

### भाषा-विचार

महावीर समकालीन और पूर्वकालीन निर्मत्य परंपरा से संबन्ध रखनेवाली अनेक वातों में माधा-प्रयोग, त्रिदंड और हिंसा आदि से विरति का भी समावेश होता है। बीद-पिटकों और जैन-आगमी के तुलनात्मक अध्ययन से उन मुद्दों पर काफी प्रकाश पड़ता है। हम यहाँ उन मुद्दों में से एक-एक लेकर उस पर विचार करते हैं:—

'मिल्सिम निकाय के 'अमयराज मुत्त' में मापा-प्रयोग सम्बन्धी बर्चा है।

उसका संदित सार यो है—कभी अमयराज कुमार से ज्ञातपुत्र महावीर ने कहा
कि तुम तथागत बुद्ध के पास बाओ और प्रश्न करो कि तथागत अप्रिय बचन
बोल सकते हैं या नहीं! यदि बुद्ध हाँ कहें तो वह हार जाएँगे, क्योंकि अप्रियभाषी बुद्ध कैसे! यदि ना कहें तो पूछना कि तो किर भदन्त! आपने
देवदत्त के बारे में अप्रिय कथन क्यों किया है कि देवदत्त दुर्गतिगामी और नहीं
सधरने योग्य है!

शातपुत्र की शिद्धा के अनुसार अभयराज कुमार ने बुद से प्रश्न किया तो बुद ने उस कुमार को उत्तर दिया कि बुद अप्रिय कथन करेंगे या नहीं यह बात एकान्त रूप से नहीं कही जा सकती। बुद ने अपने जवाब में एकान्त रूप से अप्रिय कथन करने का स्वीकार या अस्वीकार नहीं करते हुए यही बतलाया कि अगर अप्रिय भी हितकर हो तो बुद बोल सकते हैं परन्तु जो अहितकर होगा वह भलें ही सस्य हो उसे बुद नहीं सेलेंगे। बुद ने कबन का विवेक करते हुए वतलावा है कि जो बचन असत्य हो वह प्रिय हो या अप्रिय, इद नहीं बोलते। जो बचन सत्य हो पर अहितकर हो तो उसे भी नहीं बोलते। परन्तु जो बचन सत्य हो वह प्रिय या अप्रिय होते हुए भी हितहिष्ट से बोलना हो तो उसे बुद बोलते हैं। ऐसा बचन-विवेक सुन कर अभयराज कुमार बुद का उपासक बनता है।

ज्ञातपुत्र महाबीर ने ग्रमयराज कुमार की बुद्ध के पास चर्चा के लिए मेजा होगा वा नहीं यह कहा नहीं जा सकता, पर मिक्सिमिनिकाय के उक्त सूत्र के ग्राचार पर हम इतना तो निर्विवाद रूप से कह सकते हैं कि जब देवदत्त बुद्ध का विरोधी वन गया ग्रीर चारों ग्रोर यह बात फैली कि बुद्ध ने देवदत्त को बंहुत कुछ अप्रिय कहा है जो कि बुद्ध के लिए शोभा नहीं देता, तब बुद्ध के समकालीन या उत्तरकालीन शिष्यों ने बुद्ध को देवदत्त की निन्दा के श्रमवाद से मुक्त करने के लिए 'अमयराज कुमारमुत्त' की रचना की । जो कुछ हो, पर हमारा प्रस्तृत प्रस्त तो निर्वन्थ-परंपरा संबन्धी भाषा-प्रयोग का है ।

निर्मन्थ-परंपरा में साधुक्षों को भाषा-समिति सुप्रसिद्ध है। भाषा कैसी और किस हिंदि से बोलनी चाहिए इसका विस्तृत और सूक्ष्म विवेचन बैन धानमों में भी ब्राता है। हम उत्तराध्ययन और दशवैकालिक ग्रादि ब्रायमी में ब्राई हुई भागा-समिति की चर्चा को उपयुक्त अभयराज्क्रमारम्त की चर्चा के माथ मिलाते हैं तो दोनों में तत्वतः कोई श्रन्तर नहीं पाते । श्रव प्रश्न यह है कि बैन-श्रागमी में ग्रानेवाली भाषा-समिति की चर्चा भाव-विचार रूप से महाबीर की समकालीन श्रीर पूर्वकालीन निर्मन्थ-धरंपरा में थी या नहीं ? हम यह तो जानते ही है कि महावीर के सम्मुख एक पुरानी व्यवस्थित निर्म्भन्य-परम्परा थी किसके कि वे नेता हुए । उस निर्मन्थ-परम्परा का अत-साहित्य भी था जो 'पूर्व' के नाम से प्रसिद्ध है । अमल्ल का मुख्य ग्रंग भाषा-व्यवहारम् लक जीवन-व्यवहार है । इसलिए उसमें मापा के नियम स्थिर हो जाएँ यह स्वाभाविक है। इस विषय में नहावीर ने कोई सुधार नहीं किया है। ख़ौर दशवैकालिक आदि आगमी की रचना महावीर के थोबे समय बाद हुई है। यह सब देखते हुए, इसमें संदेह नहीं रहता कि भाषा-सिमिति की गाब्दिक रचना मले ही बाद की हो पर उसके नियम-प्रतिनियम निम न्य-परंपरा के लास महत्त्व के खंग थे। श्रीर वे सब महावीर के समय में श्रीर उनके पहले भी निर्मत्य-परम्परा में दियर हो गए थे। कम से कम हम इतना तो कह ही सकते हैं कि जैन-स्नागमी में वर्शित भाषा-समिति का स्वरूप बौदयन्यों से उचार जिया हुआ नहीं है। वह पुरानी निर्धन्य-परंपरा के भाषा-सिमिति विषयक मन्तव्यों का निदर्शक मात्र है।

#### (5)

#### निदण्ड

बुद ने तथा उनके शिष्यों ने कायकर्म, बचन कर्म और मनःकर्म ऐसे बिविध कमों का बन्धन रूप से प्रतिपादन किया है। इसी तरह उन्होंने प्राणातिपात. मुपाबाद आदि दोषों को अनर्थ रूप कहकर उनकी विरित को लामलायक प्रति-पादित किया है तथा संवर श्रयांत् पापनिरोध श्रीर निजेरा श्रयांत् कर्मस्रय को भी चारित्र के अंगरूप से खींकार किया है। कोई भी चारित्रलची धर्मीपदेशक उपर्यंक मन्तव्यों को विना माने ग्रपना ग्राध्यात्मिक मन्तव्य लोगों को समभग्न नहीं सकता । इसलिए ग्रन्य अमगी की तरह बुद ने भी उपयुक्त मंतज्यों का स्वीकार व यति-पादन किया हो तो यह स्वाभाविक ही है। परन्तु हम देखते हैं कि बौद्ध पिटकों में बद ने या बौद-भिक्तज्ञों ने अपने उपस्का मंतव्यों को सीचे तौर से न बतलाकर इविड-प्राणायाम किया है । क्योंकि उन्होंने श्रपना मंतव्य क्तलाने के पहले निर्यन्य परंपरा की परिभाषाओं का और परिभाषाओं के पीछे रहे हुए भावी का प्रतिवाद किया है और उनके स्थान में कहीं तो मात्र नई परिमापा बतलाई है और कहीं तो निर्वन्य-परंपरा की अपेद्धा अपने बुदा भाव व्यक्त किया है। उदाहरसार्व-निर्धन्थ-परंपरा तिविधकर्म के लिए कायदंड, वचनदंड ग्रीर मनोदंड ' बैसी परिभाषा का प्रयोग करती थी और भ्राज भी करती है। उस परिभाषा के स्थान में बुद इतना ही कहते हैं कि नै कायदंड, वचनदंड और मनोदंड के बदले कायकर्म, बचनकर्म और मनःकर्म कहता है। और निम्नंशों की तरह कावकर्म को नहीं पर मन की प्रधानता मानता हूँ। ३ इसी तरह कर कहते हैं कि महामागातिपात और मृषावाद आदि दोषों को मैं भी दोष मानता हैं पर उसके कुपल से बचने का रास्ता वी मैं बतलाता हूँ वह निबंत्थी के बतलाए रास्ते से बहुत श्रच्छा है। बुद्ध संवर श्रीर निर्जरा को मान्य रखते हुए मात्र इतना ही कहते हैं कि मैं भी उन दोनों तच्चों को मानता हूँ पर मैं निर्धन्ता की तरह निजंश के साधन रूप से तर का त्वीकार न करके उसके साधन रूप से शील, समाधि और प्रज्ञा का विधान करता हैं।

हुदे-हुदे बीद-प्रन्थों में आये हुए उपर्युक्त भाव के कथनों के ऊपर से यह बात सरखता से समस्त्र में आ सकती है कि जब कोई नया सुधारक या विचारक

१. स्थानांग-नृताय स्थान स्० २२०

२. मिल्मिमनिकाय मु० ५६।

३. खंतुत्तर vol. 1. p. २२०.

श्रपना स्वतंत्र मार्ग स्थापित करता है तब उसको या तो पुरानी परिमापाओं के स्थान में कुछ नहें-सी परिमापाएँ गहनी पहती है वा पुरानी परिमापाओं के पिछे रहे हुए पुरानी परंपराओं के भावों के स्थान में नया भाव बतलाना पहता है। ऐसा करते समय जाने या अनजाने वह कभी-कभी पुराने मतों की सभीद्या करता है। उदाहरणार्थ बादाण और यह वैसे शब्द वैदिक-परंपरा में अमुक मार्चों के साथ प्रतिद्ध थे। जब बौद, बैन आदि अमण-परपराओं ने अपना मुवार स्वापित किया तब उन्हें बादाण और यह वैसे शब्दों को लेकर भी उनका मार्च अपने (सैदान्तानुसार बतलाना पड़ा। इससे ऐतिहासिक तथ्य इतना तो निविवाद कप से फलित होता है कि जिन परिभाषाओं और मन्तव्यों की समालीचना नया नुवारक वा विचारक वस्ता है, वे परिभाषाओं और मन्तव्यों की समालीचना नया नुवारक वो विचारक करता है, वे परिभाषाएँ और वे मन्तव्य जनता में प्रतिद्वित और गहरों जड़ जमाण हुए होते हैं; ऐसा बिना हुए नये सुधारक वा विचारक को उन पुरानी परिभाषाओं का आअय लेने की या उनके अन्दर रहे हुए कड़ पुराने मार्वों की समालीचना करने की कोई जकरत ही नहीं होती।

यदि यह निचारसरगी ठीक है तो इस इतना अवस्य कह सकते है कि कायदंड आदि निविध दंडों को, महान् प्राचातियात आदि दोषों से दुर्गतिरूप पत्न पाने को तथा उन दोषों की विरति से सुफल पाने की और तम के द्वारा निजरा होने की तथा संवर के द्वारा नवा कर्म न आने की मान्यताएँ निर्मन्थ-परंपरा में बहुत कट हो गयी थीं, जिनका कि बीद मिश्रु सचा-मूठा प्रतिवाद करते हैं।

निर्धन्य-परंपरा की उपर्युक्त परिमाणाएँ ख्रीर मान्यताएँ मात्र महानीर के द्वारा पहले पहल चलाई हुई या स्थापित हुई होती तो बीदों को इतना प्रकल वय-कूट प्रतिवाद करना न पड़ता। स्वष्ट है कि त्रिदंड की परिमाण श्रीर सैंवर-निर्वंग खादि मंतव्य पूर्वकालीन निर्धन्य-परंपरा में ने ही महावीर को विरा-संत में मिले थे।

हम बीद-जन्यों के साथ जैन आगमों की तुलनात्मक चर्चा से यहाँ इतना ही कहना चाहते हैं कि जैन आगमों में वो कायदंड आदि तीन दंडों के नान आते हैं और तीन दंडों की निवृत्ति का अनुक्रम से कायगुर्ति, क्वनगुर्ति और मनोगुर्ति रूप से विधान आता है तथा नकतन्त्रों में संवर-निर्करा का वो वर्णन है तथा तथ को निर्करा का साथन माना गया है और महाप्राणातिपात, मुपाबाद आदि दोगों से वह अपाय का कथन आता है वह सब निर्कर्ण-परंपरा की परिभाषा और विचार विकाक प्राचीन सम्पत्ति है।

१ उत्तराज्यसन का० २५; का० १२. ४१, ४२, ४४; धममदद वर्ग २६।

बीह-पिटको तथा जैन-प्रन्थी को पड़नेवाला सामान्य अम्बासी केवल यही जान पाता है कि निर्मन्य-परंपरा हो तम को निर्मरा का साधन माननेवालों है परन्तु वास्तव में यह बात नहीं है। जब हम सांख्य-योग-परंपरा को देखते हैं तब मालूम पड़ता है कि बोग-परंपरा भी निर्वरा के साधन कर से तप पर उतना ही भार देती आई है जितना भार निर्मन्य-परंपरा उस पर देती है। वही कारण है कि उपलब्ध योग-सूत्र के स्वायता पतंजिश्व ने अन्य साधनों के साथ तप को भी किया-योग रूप से गिनाया है (२-१) इतना ही नहीं बल्कि पतञ्जित ने किया-योग में तप को ही प्रथम स्थान दिया है।

इत युत्र का भाष्य करते हुए व्यास ने सांच्य-योग्य-यरंपरा का पूरा श्रामिप्राय प्रगट कर दिया है। अपास कहते हैं कि जो योगी तपस्वीं नहीं होता वह प्ररानी बिन-विचित्र कर्म-वासानाओं के जाल को तोड़ नहीं सकता। व्यास का पुरानी वासनाओं के भेड़क रूप से तप का वर्णन श्रीर निर्मय-परंपरा का पराना कर्मों की निर्वार के साधन रूप से तब का निरूपण-ये दोनों अमण-परंपरा की तप संबन्धो प्राचीनतम मान्यता का वास्तविक स्वरून प्रगट करते हैं। बुद को छोड़कर सभी अमल परंपराओं ने तप का ऋति महत्त्व स्वीकार किया है। इससे हम यह भी समक्त सकते है कि वे परंपराएँ अमण क्यों कहलाई ? मूलक में अमरा का अर्थ ही वप करनेवाला है। अर्पन विद्वान विन्टरनित्स टीक कहता है कि आमिशिकत्माहित्व वैदिक साहित्व से भी पुराना है जो बुदे-बुदे रूपों में महा-मारत, जैनागम तथा बौद-पिटकों में सुरक्तित है । मेरा निजी विचार है कि सांख्य-बोग-परंवरा क्याने विशाल तथा मूल अर्थ में सभी अमण-शालाओं का संग्रह कर सेती है। अमस-परंपरा के तप का भारतीय-जीवन पर इतना अभिक प्रमाव पड़ा हैं कि वह किसी भी प्रान्त में, किसी भी जाति में और किसी भी फिरके में सरजता से देखा जा सकता है। यही कारण है कि बुद्ध तप का प्रतिबाद करते हुए भी 'तप' शब्द की डोड़ न सके। उन्होंने केवल उस शब्द का अर्थ भर प्रथने श्रामिप्रायानुकल किया है।

(3)

## लेश्या-विचार

वैदिक-परंपरा में चार वर्गों की मान्यता धीरे-धीरे कम के आचार पर स्थिर हो गई थी। जब वह मान्यता इतनी सकत हो गई कि आन्तरिक वोग्यता रखता हुआ भी एक वर्गों का व्यक्ति अन्यवर्ग में या अन्य वर्णयोग्य धर्मकार्य में प्रविष्ट हो नहीं सकता था। तब जन्मसिद चार वर्गों की मान्यता के विरुद्ध गुणकर्मसिद चार वर्ग की मान्यता का उपदेश व प्रचार अमरा वर्ग ने वह जोरों से किया, यह बात इतिहास-प्रसिद्ध है।

बुद श्रीर महाचीर दोनों कहते हैं कि जन्म से न कोई ब्राह्मण है, न चृत्रिय है, न देश्य है, न शृद्ध है। ब्राह्मणादि चारों कर्म से ही माने जाने चाहिए हत्यादि '। श्रमण-धर्म के पुरस्कतांश्रों ने ब्राह्मण-परंपरा प्रचलित चतुर्विष वर्ग्य-विमाग को गुण-कर्म के श्राप्तार पर स्थापित तो किया पर वे इतने मात्र से संतुष्ट न हुए। अच्छे जुरे गुण-कर्म की भी श्रमेक कद्माएँ होती हैं। इसलिए तदनुसार भी मनुष्य जाति का वर्गीकरण करना श्रावश्यक हो जाता है। श्रमण-परंपरा के नायकों ने कभी ऐसा वर्गीकरण करना श्रावश्यक हो जाता है। श्रमण-परंपरा के नायकों ने कभी ऐसा वर्गीकरण किया मी है। पहले किसने किया सो तो मालूम नहीं पढ़ता पर बौद-प्रन्थों में दो नामों के साथ ऐसे वर्गीकरण की चर्चा छाती है। 'दीव-निकाय' में आजीवक मंखित गोशालक के नाम के साथ ऐसे वर्गीकरण को छः श्रमिजाति कय से निर्दिष्ट किया है, जब कि श्रंगुत्तर निकाय में पुरणकरस्य के मन्तव्य रूप से ऐसे वर्गीकरण का छः श्रमिजाति रूप से कथन है । ये छः श्रमिजाति श्रयवा मनुष्वजाति के कर्मानुसार कद्माएँ इस प्रकार हैं—इस्ला, नील, लोहित-रक्त, हरिद्र-वीत, शुक्त, परम शुक्त। इन छः प्रकारों में सारी मनुष्यजाति का श्रच्छे-दुरे कर्म की तीव्रता-मन्दता के श्रमुतार समावेश कर दिया है।

आनीवक परंपरा और पुरणकरसप की परंपरा के नाम से उपर्युक्त छुः अभिजातियों का निर्देश तो बीद-अन्य में आता है पर उस विषयक निर्मन्य-परंपरा संबन्धी मन्तव्य का कोई निर्देश बीद-अन्य में नहीं है जब कि पुराने से पुराने बैन अन्यों में विम्निय परंपरा का मन्तव्य सुरित्ति है। निर्मन्य-परंपरा छुः अभि-जातियों को लेश्या शब्द से व्यवहृत करती आई है। यह कृष्ण, नील, कापोत, तेज, पण और शुक्ल ऐसी छुः लेश्याओं को मान कर उनमें केवल मनुष्यवाति का हो नहीं विल्क समग्र आश्री जाति का गुग-कर्मानुसार सनावेश करती है। लेश्या का अर्थ के विचार, अध्यवसाय व परिवाम। अर और अस्तम विचार कृष्ण लेश्या है और शुभ और शुभतर विचार शुक्ल लेश्या है। वीच की लेश्याएँ विचारगत अशुमता और शुभता का विविध सिक्षण मात्र है।

१ उत्तराच्यातमे २५, २३ । घम्मपद २६, ११ । सुत्तनियात ७, २१

२. यंगुचर निकाय voli I(I p:383

<sup>🏗</sup> ३: भगवती १, २, २३ । उत्तराध्ययन हा० ३४।

बुद ने पुरण्कस्मप की छु: श्रामिजातियों का वर्णन श्रानन्द से मुनकर कहा है कि मैं छु: अभिजातियों को तो मानता हूँ पर मेरा मन्तन्य दूसरों से जुदा है। ऐसा कह करके उन्होंने कृष्ण और ग्रुक्त ऐसे दो मेदों में मनुष्यजाति को विमान्तित किया है। कृष्ण अथांत् नीच, दरिद्र, दुर्मंग और ग्रुक्त अथांत् उच्च, सम्पन्न, मुमग। और पीछे कृष्ण प्रकार वाले मनुष्यों को तथा ग्रुक्त प्रकार वाले मनुष्यों को तीन-तीन विभागों में कर्मानुसार बांटा है। उन्होंने कहा है कि रंग-वर्ण कृष्ण हो या ग्रुक्त दोनों में अच्छे-बुरे गुण-कर्म वाले पाए जाते हैं। जो विलक्त कृर हैं वे कृष्ण है, जो अच्छे कर्म वाले हैं वे ग्रुक्त हैं और जो अच्छे-बुरे से परे हैं वे अग्रुक्त-अकृष्ण हैं। बुद ने अच्छे-बुरे कर्मानुसार छः प्रकार तो मान लिए पर उनकी व्याख्या कुछ पुरानी परंपरा से ज्ञलग की है जैसी कि योगशास्त्र में पाई जाती है। जैन-प्रन्थों में ऊपर वर्णित छः लेश्याओं का वर्णन तो है ही जो कि आजीवक और पुरण्करस्य के मन्तव्यों के साथ विशेष साम्य रखता है पर साथ ही बुद्ध के वर्गाकरण से या योग-शास्त्र के वर्गीकरण से मिलता-बुलता वृसरा वर्गीकरण भी जैन-प्रन्थों में आता है। '

उपर्युक्त चर्चा के कपर से इस निश्चयपूर्वक इस मतीजे पर नहीं आ सकते कि लेश्याओं का मंतव्य निर्मन्य-परंपरा में बहुत पुराना होगा। पर केवल जैन-प्रत्यों के आधार पर विचार करें और उनमें आनेवाली द्रव्य तथा माव लेश्या की आधार पर विचार करें और उनमें आनेवाली द्रव्य तथा माव लेश्या की आधार पर विचार करें और उनमें आनेवाली द्रव्य तथा माव लेश्या की पहता है कि मले ही एक या दूसरे कारणा से निर्मन्य-सम्मत लेश्याओं का वर्गीकरण बौद-अन्यों में आया न हो पर निर्मन्य-परंपरा आर्णीवक और पुरच्य-करत्य की तरह अपने दंग से गुण कर्मानुसार छु: प्रकार का वर्गीकरण मानती थी। यह सम्मव है कि निर्मन्य-परम्परा की पुरानी लेश्या विषयक मान्यता का अगलो निर्मन्यों ने विशेष विकास व सम्वीकरण किया हो और मूल में गुण-कर्म रूप लेश्या को भाव लेश्या कही जाती है उसका संबन्ध द्रव्यलेश्या के साथ पीछे से जोड़ा गया हो; जैसा कि भाव-कर्म का संबन्ध द्रव्यकर्म के साथ जोड़ा जाता है। और यह भी सम्भव है कि आर्जीवक आदि अन्य पुरानी अमण-परंपराओं की छः अभिजाति विषयक मान्यता को महावीर ने या अन्य निर्मन्यों ने अपना कर लेश्यारूप से प्रतिपादित किया हो और उसका कुछ परिवर्तन और उसका कुछ शाब्दिक परिवर्तन एवं अर्थ विकास मी किया हो।

१ भगवती २६ १ । योगशास्त्र ४ ७

( 10.)

# सर्वज्ञल

तत्त्वज्ञान की विचारधाराश्री में सर्वज्ञत्व और सर्वत्रशित्व का भी एक प्रश्न है। यह प्रश्न भारतीय तत्वज्ञान जितना ही पुराना है । इस विषय में निर्मन्य-परम्परा की इतिहासकाल से कैसी धारणा रही है इस वात की जानमें के लिए. हमारे पास तीन साधन हैं । एक तो प्राचीन बैन खागम, दूसरा उत्तरकालीन बैन बाङ्मय और तीसरा बीद प्रन्थ । उत्तरकालीन वाङ्मव में कमी कोई ऐसायदाकार नहीं हुन्या जो सर्वज्ञत्व-सर्वदर्शित्व की सम्भवनीयता भानता न हो स्पीर जो महाबीर अप्रदि तीर्थंकरों में सर्वशस्त्र-सर्वदर्शित्व का उपचरित या मात्र अदाजनित व्यवहार करता हो । ऋगगमों में भी यही वस्तु स्थापित-सी वर्गित है । महाबार ऋादि ऋरि-इंतों को जैन आगम निःशंकतया सर्वत्र-सर्वदशा वर्णित करते हैं। । और सर्वत्रत्व-सर्वदर्शित्व की शक्यता का स्थापन भी करते हैं। इतना ही नहीं वित्क जैन आगम उत्तरकालीन वाङ्मय की तरह अन्य सम्प्रदाय के नायकों के सर्वज्ञत्व सर्वदर्शित्व का विरोध भी करते हैं। उदाहरणार्थ जैन आगमकार महाबीर के निजी शिष्य परन्तु उनसे अलग होकर अपनी जमान जमानेवाले जमालि के सर्वज्ञल सर्वदर्शि-त्वे का परिद्वास करते हैं । इसी तरह वे महावीर के समकालीन उनके सहसायक गोशालक के सर्वजल-सर्वदर्शिल को भी नहीं मानते; जब कि बमालि और गोशालक को उनके अनुयायी जिन, अरिहंत और सर्वत मानते हैं। बीड प्रत्यों में भी अन्यतीर्थिक प्रधान पुरुषों के वर्णन में उनके नाम के साथ सर्वज्ञल्य-सर्वदर्शित्वसूचक विशेषण् अक्सर पाए जाते हैं । केवल ज्ञातपुत्र महाबीर के नाम के साथ ही नहीं बल्कि पुरग्रकस्तप, गोशालक खादि अन्य तीर्थकरों के नाम के साथ भी सर्वज्ञत्व-सर्वदर्शित्व स्चक विशेषण उन प्रत्यों में देखे जाते है। इन सब साधनों के आधार से इम विचार करें ते। नीचे लिखे परिणाम पर चाते हैं-

१—जैसे आज हर एक अद्धाल अपने मुख्य गदीचर को जगदगुर, आचार्य, आदि का से बिना माने-मनवाए संतुत्र नहीं दोता अथवा वैसे आधुनिक शिक्षणचेत्र में दौक्टर आदि पदिवयों की प्रतिष्ठा है वैसे ही पुराने समय में हर एक सम्प्रदाव अपने मुख्या को सर्वज-सर्वदशीं बिना माने-मनवाए संतुष्ट होता न था।

१. भगवती ६. ३२; ३७६; ६. ३३; १५. ।

२. अंगुत्तर • Vol. IV, P. 429

२—जहाँ तक सम्भव हो हर एक सम्प्रदायानुयावी श्रन्य सम्प्रदाय के मुखिबों में सर्वज्ञल-सर्वेटरिंग्ल का निषेष करने की कोशिश करता था।

३—सर्वशत्व सर्वदर्शित्व की मान्यता की पुरानी साम्प्रदायिक कसीटी मुख्य-तवा साम्प्रदायिक श्रदा थी।

उपर्युक्त ऐतिहासिक परिगामों से यह तो निर्विवाद सिद्ध है कि लुद महावीर के समय में ही महावीर निर्मन्य-परंपरा में सर्वज्ञ-सर्वदशों माने जाते थे । परन्तु प्रश्न तो यह है कि महावीर के पहले सर्वज्ञत्व सर्वदर्शित्व के विषय में निर्मन्य-परंपरा को क्या स्थिति, क्या मान्यता रही होगी ? जैन-आगमों में ऐसा वर्णन है कि अमुक पाश्यीपत्यिक निर्मन्यों ने महावीर का शासन तब स्थीकार िया जब उन्हें महावीर की सर्वज्ञता और सर्वदर्शिता में सन्देह न रहा । इससे स्पष्ट है कि महावीर के पहले भी पाश्यीपत्यिक निर्मन्य-परंपरा की मनोवृत्ति सर्वज्ञस्व सर्वदर्शी को ही तीर्थकर मानने की थी, जो उत्तरकालीन निर्मन्य-परंपरा में भी कभी खरिडत नहीं हुई।

सर्वज्ञत्व सर्वदर्शित्व का सम्भव है या नहीं इसकी तर्वहाँ से परीक्षा करने का कोई उद्देश्य यहाँ नहीं है । यहाँ तो केवल इतना ही वतलाना है कि पुराने पेतिहासिक युग में उस विषय में साम्प्रदायिकों की खासकर निर्यन्य-परंपरा की मनोहत्ति कैसी थी ! हजारों वर्षों से चली आनेवाली सर्वज्ञत्व-सर्वदर्शित्व विषयक अहा की मनोहत्ति का अगर किसी ने पूरे वल से सामना किया है तो वह बुद ही है।

बुद खुद अपने लिए कभी सर्वज्ञ सर्वदशों होने का दावा करते न थे। और ऐसा दावा कोई उनके लिये करे तो भी उन्हें वह पसंद न था। अन्य सम्प्रदाय के जो अनुपायी अपने अपने पुरस्कर्ताओं को सर्वज्ञ सर्वदशों मानते थे उनकी उस मान्यता का किसी न किसी तार्किक सरगी से बुद खंडन भी करते थे । बुद के द्वारा किये गए इस प्रतिवाद से भी उस समय को सर्वज्ञस्मवंद्शिंग्स्य विषयक मनोवृत्ति का पता चल जाता है।

[इ० १०४७]

१. भगवती ६. ३२. ३७६

२. देखो, पु० ११४, टि० २। मिल्सम० सु० ६३।

# जैनधर्म का प्राण

### बाह्मण् और श्रमण् परंपरा—

श्रमी जैनधर्म नाम से जो श्राचार-विचार पहचाना जाता है वह भगवान् पार्श्वनाथ के समय में खास कर महावीर के समय में निगांठ धम्म—निर्मन्य धर्म नाम से भी पहचाना जाता था, परन्तु वह श्रमण धर्म भी कहलाता है। अंतर है तो इतना ही है कि एकमात्र जैनधर्म ही श्रमण धर्म नहीं है, श्रमण धर्म को श्रीर भी अनेक शालाएँ भूतकाल में थीं और श्रव भी बौद श्रादि कुछ शालाएँ जीवित हैं। निर्मन्य धर्म था जैनधर्म में श्रमण धर्म के सामान्य लच्छणों के होते हुए भी श्राचार-विचार की कुछ ऐसी विशेषताएँ हैं जो उसको श्रमण धर्म की श्रन्य शालाओं से पृथक करती हैं। जैन धर्म के श्राचार-विचार की ऐसी विशेषताओं को जानने के पूर्व श्रन्छ। यह होगा कि हम प्रारंभ में ही श्रमण धर्म की विशेषता को भलीमौंति जान तों जो उसे बाहाण धर्म से श्रन्थ करती हैं।

प्राचीन भारतीय संस्कृति का पट अनेक व विविधरंगी है, जिसमें अनेक धर्म परंपराओं के रङ्ग मिश्रित हैं। इसमें मुख्यतया ध्यान में आनेवाली दो धर्म परम्पराएँ हैं—(१) आधाण (२) श्रमण । इन दो परम्पराओं के पौर्वापयं तथा स्थान आदि विवादास्पद प्रश्नों को न उठाकर, केवल ऐसे मुद्दों पर थोड़ी सी चर्चा की जाती है, जो सर्व संमत जैसे हैं तथा जिनसे श्रमण धर्म की मूल भित्ती को पहचानना और उसके द्वारा निर्धन्य या जैनवर्म को समक्तना सरल हो जाता है।

### वैपन्य और साम्य दृष्टि-

ब्राह्मण और अमण परम्पराख्यों के बीच छोटे-वहे अनेक विषयों में मीलिक अंतर है, पर उस अंतर को संदोप में कहना हो तो इतना ही कहना प्यांग्त है कि ब्राह्मण-वैदिक परम्परा वैपम्प पर प्रतिष्ठित है, जब कि अमण परम्परा साम्य पर प्रतिष्ठित है। यह वैषम्य और साम्य मुख्यतया तीन बातों में देखा जाता है—(१) समाजविषयक (२) साम्यविषयक और (३) प्राची जगत् के प्रति दृष्टि विषयक। समाज विषयक वैषम्य का अर्थ है कि समाज रचना में तथा घमांचि-

कार में वर्ण का जन्मसिद श्रेष्ठत्व व मुख्यत्व तथा इतर वर्णों का ब्राह्मण की अपेक्षा कनिष्ठत्व व गौग्रत्व । ब्राह्मण् धर्म का वास्तविक साध्य है अम्युद्य, जो ऐहिक समृद्धि, राज्य और पुत्र, पशु आदि के नानाविध लागों में तथा इन्द्रपद, स्वगींय मुख ब्रादि नानाविध पारलौकिक फलों के लामों में समाता है। अम्युद्य का साधन सुख्यतथा यज्ञधर्म अर्थात् नानाविध यज्ञ है। १ इस धर्म में परा-मही आदि की बील अनिवार्य मानी गई है और कहा गया है कि वेदविदित हिंसा धर्म का ही हेत है। इस विधान में बिल किये आनेवाले निरपराध परा-पद्मी आदि के प्रति स्पष्टतया आत्मसाम्य के श्रमाव की ग्राबंत ज्ञात्मवैषम्य की दृष्टि है। इसके विपरीत उक्त तीनों वातों में अमग्र धर्म का साम्य इस प्रकार है । अमग्र धर्म समाज में किसी भी वर्ण का जन्मसिंद श्रेष्ठत्व न मानकर गुण्-कर्मकृत ही श्रेष्ठत्व व कनिष्ठत्व मानता है, इसलिए वह समाज रचना तया धर्माधिकार में जन्मसिद्ध वर्ण भेद का आदर न करके गुण कर्म के आधार पर ही सामाजिक व्यवस्था करता है। अतएव उसकी दृष्टि में सद्गुणी शुद्र मी दुर्गुणी ब्राह्मण आदि से अंध्य है, और धार्मिक चेत्र में योग्यता के आधार पर हर एक वर्ण का पुरुष या स्त्री समान रूप से उच पद का अधिकारी है। अमग् धर्म का अंतिम साध्य बाह्मण् धर्म की तरह ग्रम्युदय न होकर निःश्रेयस है । निःश्रेयस का ग्रार्थ है कि ऐहिक पारलीकिक नानाविध सब लामों का त्याग सिद करनेवाली ऐसी स्थिति, जिसमें पूर्ण साम्य प्रकट होता है और कोई किसी से कम योग्य या अधिक बोग्य रहने नहीं पाता । जीव जगत् के प्रति अमण् धर्म की दृष्टि पूर्ण आत्म साम्य की है, जिसमें न केवल पशु-पत्नी आदि या कीट-पतंग आदि जन्तु का ही समावेश होता है किन्तु वनस्पति वैसे अति सुद्र जीव वर्ग का भी समावेश होता है। इसमें किसी भी देहवारी का किसी भी निमित्त से किया आनेवाला वध आत्मवच वैसा हो माना गया है और वच मात्र को अवमें का हेत माना है।

ब्राह्मस् परस्परा मूल में 'ब्रह्मन्' के आसपास शुरू और विकसित हुई है, जब कि अमस् परस्परा 'सम' साम्य, शम और अम के आसपास शुरू एवं विकसित हुई हैं। ब्रह्मन् के अनेक अयों में से प्राचीन दो अर्थ इस जगह ध्यान देने योग्य है।

१ "कर्मफलवाहुल्याच्च पुत्रस्वर्गद्रक्षचर्चसादिलक्ष्णस्य कर्मफलस्वासंख्येयत्वात् तस्मति च पुरुषायां कामवाहुल्यात् तदर्थः श्रुतेरिप को वृक्षः कर्मस्पपद्यते ।"— तैचि० १-११ । शांकरमाप्य ( पूना ख्राप्टेकर कं० ) पृ० ३५३ । यही बात "परियामतापसंस्कारैः गुणवृत्तिविरोधात्" इत्यादि योगसूत्र तथा उसके भाष्य में कहीं है । सांस्वतत्त्वकीसुदी में भी है जो मूल कारिका का स्पष्टीकरण् मात्र है ।

(१) स्तृति, प्रार्थना, (२) यह यागादि कर्म । वैदिक मंत्रों एवं सूक्ती के द्वारा जी नानाविध ल्तियाँ और प्रार्थनाएँ की जाती है वह ब्रह्मन् कहलाता है। इसी तरह वैदिक मंत्रों के विनियोग बाला वज्ञ यागादि कर्म भी ब्रह्मन कहलाता है। वैदिक मंत्रों और सुकों का पाठ करनेवाला पुरोहित वर्ग और वज्ञ यागादि करानेवाला प्रोहित वर्ग ही ब्राह्मण है। वैदिक मंत्रों के द्वारा की जानेवाली स्तुति-यार्थना एवं यज यागादि कर्म की अति प्रतिष्ठा के साथ ही साथ प्रोहित वर्ग का समाज में एवं तत्कालीन धर्म में ऐसा प्राधान्य स्थिर हुआ कि जिससे वह बाह्मणु वर्ग अपने आपको जन्म से ही श्रेष्ठ मानने लगा और समाज में भी बहुवा वही मान्य-ता स्थिर हुई जिसके ब्राधार पर वर्ग मेद की मान्यता रूढ़ हुई और कहा गया कि समाजपुरुप का मुख बाबास है और इतर वर्स अन्य खंग है। इसके विपरीत अमण धर्म यह मानवा मनवाता था कि सभी सामाजिक स्त्री-पुरुष सत्कर्म एवं धर्मपद के समान रूप से ऋषिकारी हैं। जो प्रयत्नपूर्वक योग्यता लाभ करता है बह वर्ग एवं लिंगमेद के विना ही गुरुपद का अधिकारी वन सकता है। यह सामा-विक एवं वार्मिक समता की मान्यता विस तरह बाह्मण धर्म की मान्यता से विस-कुल विरुद्ध थी उसी तरह साध्यविषयक दोनों की मान्यता भी परस्पर विरुद्ध रही। अमण धर्म ऐहिक या पारलीकिक अम्युद्य को सबया हेव मान कर निःश्लेयस की ही एक मात्र उपादेय मानने की श्रोर अग्रसर था और इसीलिए वह साच्य की तरह साधनगत साम्य पर भी उतना ही भार देने लगा । निःश्रेयस के साधनों में मुख्य है अहिंसा। किसी भी प्राची की किसी भी प्रकार से हिंसा न करना यही नि:भेयस का मुख्य साधन है, जिसमें अन्य सब साधनों का समावेश हो जाता है। बह साधनगत साम्बद्धि हिंसाप्रधान वज्ञ यागादि कर्म को दृष्टि से विलकुत विरुद्ध है। इस तरह बाहाया और अमरा धर्म का वैपन्य और साम्यमूलक इतना विरोध है कि जिससे दोनों धर्मों के बीच पद पर संवर्ष की संमावना है, जी सहसों वर्षों के इतिहास में लिपिवद है। यह पुराना विरोध बाह्यण काल में भी था ख़ौर बुद एवं महाबीर के समय में तथा इसके बाद भी। इसी चिरंतन दिरोध के प्रवाह की महाभाष्यकार पतंत्रकी ने अपनी वाली में व्यक्त किया है। वैया-करमा पाणिनि ने सूत्र में शास्त्रत विरोध का निर्देश किया है। पतनित शासत' —जन्म सिंद विरोध वाले ऋहि-नकुल, गोव्यांव वैसे इन्द्रों के उदाहरण देते हुए साय साथ ब्राह्मना-अमना का भी उदाहरण देते हैं । यह ठीक है कि हजार प्रयत्न करने पर मी श्राहि-नकुल या गी≐यात्र का विरोध निर्भुल नहीं हो। सकता, जब कि

१. महाभाष्य २४. १।

प्रयत्न करने पर बाह्य श्रीर अभण का विरोध निर्मूल ही जाना संभव है श्रीर हितहास में बुद्ध उदाहरण ऐसे उपलब्ध भी हुए हैं जिनमें ब्राह्मण श्रीर अमण के बीच किसी भी प्रकार का वैमनस्य या विरोध वेला नहीं जाता । परन्तु पतंजिल का ब्राह्मण अमण का शाहबत विरोध विपयक कथन उपक्तिपरक न होकर वर्गपरक है । कुद्ध व्यक्तियों ऐसी संभव हैं जो ऐसे विरोध से परे हुई है या हो सकती हैं परन्तु सारा ब्राह्मण वर्ग या सारा अमण वर्ग मौलिक विरोध से परे नहीं है यही पतंजिल का तात्वर्य है । 'शाहबत' शब्द का श्र्य श्रीवेचल न होकर प्राथाहिक हता ही श्रीभित है । पतंजिल से अनेक शताब्दियों के बाद होनेवाले जैन ब्राह्मण है मचेंद्र ने भी ब्राह्मण्य-अमण उदाहरण देकर पतंजिल के श्रमुभव की ययार्थता पर मुहर लगाई है । ब्राज इस समाजवादी श्रुम में भी हम यह नहीं कह सकते कि ब्राह्मण श्रीर अमण वर्ग के बीच विरोध का बीज निर्मूल हुश्रा है । इस सारे विरोध को जह ऊपर स्मृचित वैयम्य श्रीर साम्य की दृष्टि का पूर्व-पश्चिम जैसा अन्तर ही है ।

#### परस्पर प्रभाव और समन्वय-

ब्राह्मण और अमण परंपरा परसर एक दूसरे के प्रभाव से विजकुल अञ्चृती नहीं है। ह्रोटो मोटी बातों में एक का प्रभाव दूसरे पर न्यूनाधिक मात्रा में पड़ा हुआ देखा जाता है। उद हरणार्थ अमण धर्म की साम्यदृष्टिमूलक अहिला भावना का बाह्मण परम्परा पर कमशः इतना प्रमाव पड़ा है कि जिससे यशीप हिंसा का समर्थन केवल पुरानी शास्त्रीय चर्चाओं का विषय मात्र रह गया है, व्यवहार में यशीय हिंसा लुस सी हो गई है। अहिंसा व "सर्वभूतिहते रतः" सिद्धांत का पूरा आहह रत्वनेवालों सांख्य, योग, औपनिषद, अवभूत, सात्वत आदि जिन परम्पराओं ने बाह्मण परम्परा के प्राण्मृत वेद विषयक प्रामाण्य और ब्राह्मण वर्ण के पुराहित व गुरू पद का आत्यितिक विरोध नहीं किया वे परम्पराएँ कमशः ब्राह्मण धर्म के सर्वसंबाहक सेत्र में एक या दूसरे कम में मिल गई हैं। इसके विपरीत जैन बीद आदि जिन परम्पराओं ने वैदिक प्रामाण्य और ब्राह्मण धर्म से अलग ही रही है किर भी उनके शास्त्र एवं निवृत्ति धर्म पर ब्राह्मण परम्परा की लोकसंग्रहक द्वित का एक या दूसरे रूप में प्रमाव अवश्य पड़ा है। अमण्य परपरा के प्रवर्तक

अमण धर्म के मूल प्रवर्तक कीन कीन थे, वे कहाँ कहाँ और कब हुए इसका

१, सिंबहेमः ३, १,१४१।

ययार्थ और पूरा इतिहास अधाविष अजात है पर हम उपलब्ध साहित्य के आधार से इतना तो निःशंक कह सकते हैं कि नाभिपुत्र ऋषम तथा आदि विद्वान् कियत ये साम्य धर्म के पुराने और प्रवल समर्थक थे। यही कारण है कि उनका पूर इतिहास अधकार-अस्त होने पर भी पीराणिक परम्परा में से उनका नाम लुत नहीं हुआ है। आध्य-पुराण प्रत्यों में ऋषभ का उल्लेख उप्र तपस्वी के रूप में है सही पर उनकी पूरी प्रतिष्ठा तो केवल जैन परम्परा में ही है, जब कि कियल का ऋषि रूप से निर्देश जैन कथा साहित्य में है किर भी उनकी पूर्ण प्रतिष्ठा तो संख्य परंपरा में तथा सांख्यमूलक पुराण प्रयों में ही है। ऋषम और कियल आदि द्वारा जिस आत्मीयम्य भावना की और तन्मूलक आहिसा धर्म की प्रतिष्ठा जमी थी उस भावना और धर्म की पोषक अनेक शाखा-प्रशास्त्रार थी जिनमें से कोई बाह्य तप पर, तो कोई ध्यान पर, तो कोई मात्र विच-शुद्धि या असंगता पर अधिक भार देती थी। पर साम्य या समता सकता समान ध्येव था।

जिस शाला ने सान्यसिद्धि म्लक श्रहिंसा की सिद्ध करने के लिए श्रपरिप्रह पर श्रिविक मार दिया और उसी में से श्रमार-ग्रह-ग्रन्थ या श्रविद्यह बंधन के त्याग पर श्रिविक भार दिया और कहा कि जब तक परिवार एवं परिग्रह का बंधन हो तब तक कभी पूर्ण श्रिहिंसा वा पूर्ण साम्य सिद्ध नहीं हो सकता, श्रमण धर्म को वहाँ शाला निर्मन्थ नाम से प्रसिद्ध हुई। इसके प्रधान प्रवर्तक नेमिनाथ तथा पाइवैनाथ ही जान पड़ते हैं।

### वीतरागता का आपह-

छहिंसा की भावना के साथ साथ तप और त्याग की भावना अनिवार्य रूप से निर्मन्य धर्म में अयित तो हो ही गई थी परन्तु साधकों के मन में यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि बाब्ध त्याग पर अधिक भार देने से क्या आत्मशुद्धि वा साम्य पूर्णत्या सिद्ध होना संभव हैं ? इसी के उत्तर में से यह विचार फिलत हुआ कि राग देय आदि मिलिन इत्तियों पर विजय पाना ही मुख्य साध्य है । इस साध्य की सिद्धि जिस अहिंसा, जिस तप या जिस त्याग से न हो सके वह अहिंसा, तप या त्याग कैसा ही क्यों न हो पर आध्यात्मिक हिंदि से अनु-पवोगी है । इसो विचार के प्रवर्तक 'जिन' कहजाने लगे । ऐसे जिन अनेक हुए हैं । सन्वक, बुद्ध, गोशालक और महावीर ये सब अपनी-अपनी परम्परा में जिन रूप से प्रसिद्ध रहे हैं परंतु आज जिनकांपत जैनधर्म कहने से मुख्यत्या महावीर के धर्म का ही बोध होता है जो राग-द्वेष के विजय पर ही मुख्यत्या मार देता है । धर्म विकास का इतिहास कहता है कि उत्तरोत्तर उदय में आनेवाली नई नई धर्म की अवस्थाओं में उस उस धर्म की पुरानो अविरोधी अवस्थाओं का समावेश अवस्थ रहता है। यही कारण है कि जैनधर्म निर्धन्य धर्म मी है और अमण धर्म भी है।

श्रमण धर्म की साम्यदृष्टि-

अब हमें देखना यह है कि अमण धर्म की प्राराभूत साम्य भावना का जैन परम्परा में क्या त्यान है ? जैन श्रुत रूप से प्रसिद्ध द्वादशांगी वा चतुर्दश पूर्व में 'सामाइय'—'सामायिक' का स्थान प्रथम है, जो आचारांग सूत्र कहलाता है। जैनधर्म के ग्रांतिम तीर्थंकर महावीर के ग्राचार-विचार का सीधा ग्रीर स्पष्ट प्रतित्रिम्व मुख्यतया उसी सूत्र में देखने को मिलता है। इसमें जो कुछ कहा गया है उस सब में साम्य, समता वा सम पर ही पूर्णतवा भार दिवा गया है। 'सामाइय' इस प्राकृत वा मागधी शब्द का संवेध साम्य, समता या सम से है। साम्बद्धिम्बक और साम्यद्धियोषक जो-जो श्राचार-विचार हो वे सब सामाइय-सामायिक रूप से जैन परम्परा में स्थान पाते हैं। जैसे ब्राह्मरा परम्परा में संध्या एक आवश्यक कमें है वैसे ही जैन परम्परा में भी गृहस्थ और त्यागी सब के लिए हुः आवश्यक कमें बतलाए हैं जिनमें मुख्य सामाइय है। अगर सामाइय न हो तो और कोई ग्रावश्यक सार्थक नहीं है । यहस्य या त्यागी ग्रपने-अपने अधिकारानुसार जब-जब धार्मिक जीवन को स्वीकार करता है तब-तब वह 'करेमि भंते ! सामाइयं' ऐसी प्रतिज्ञा करता है । इसका ऋर्य है कि है मग-वन् ! मैं समता या समभाव को स्वीकार करता हूँ । इस समता का विशेष लाही-करण आगे के दूसरे पद में किया गया है। उसमें कहा है कि मैं सावदायोग श्रयांत् पाप व्यापार का यथाराक्ति त्याग करता हूँ । 'सामाइय' की ऐसी प्रतिष्ठा होने के कारण सातवीं सदी के सुप्रसिद विद्वान् जिनभद्रगणी चमाश्रमण ने उस पर विशेषावर्यकभाष्य नामक ऋति विस्तृत अन्थ लिखकर बतलाया है कि धर्म के अंगभूत अदा, ज्ञान और चारित्र वें तीनों ही सामाइव हैं।

सबी बीरता के विषय में जैनधर्म, गीता और गांधीजी-

सांख्य, योग झीर भागवत जैसी अन्य परंपराओं में पूर्वकाल से साम्यहाध्य की जो प्रतिष्ठा थीं उसी का आधार लेकर भगवद्गीताकार ने गीता की रचना की है। यही कारण है कि हम गीता में स्थान-स्थान पर समदशीं, साम्य, समता जैसे शब्दों के द्वारा साम्यदृष्टि का ही समर्थन पाते हैं। गीता और आचारांग की साम्य भावना मूल में एक ही है, फिर भी वह परंपरामेद से

अन्यान्य मावनाश्ची के साथ मिलकर मिल हो गई है। श्रर्शन को साम्य भावना के मबल ब्रावंग के समय भी मैठव जीवन स्वीकार करने से गीता रोकतो है स्त्रीर शंखबुद का आदेश करती है, जब कि आचारांग सूत्र अर्जुन को ऐसा आदेश न करके यही कहेगा कि ग्रगर तुम सनमुच स्नविय वीर हो तो साम्यदृष्टि ग्राने पर हिंसक शख्यद नहीं कर सकते बल्कि मैध्यजीवनपूर्वक ब्राध्वात्मिक शत्र के साथ युद्ध के द्वारा हो सवा चृत्रियत्व सिद्ध कर सकते हो। र इस कथन को वोतक मरत-बाहुबज़ों की कथा बैन साहित्व में प्रसिद्ध है, जिसमें कहा गया है कि सहोदर भरत के द्वारा उन्न प्रहार पाने के बाद बाहबली ने जब प्रतिकार के लिए हाथ उठाया तभी सममाव की बृत्ति प्रकट हुई । उस बृत्ति के आवेग में बाहुवली ने मैक्य जीवन स्वीकार किया पर प्रतिप्रहार करके न तो। भरत का बदला चुकाया श्रीर न उससे अपना न्यायोचित राज्यभाग लेने का सोचा । गांधीजी ने गीता और आचारांग आदि में प्रतिपादित साम्य भाव की अपने जीवन में यथार्थ रूप से विकसित किया और उसके वस पर कहा कि मानवसंदारक युद्ध तो छोड़ो, पर साम्य या चित्तशुद्धि के वल पर ही श्रन्याय के पतिकार का मार्ग मी बहुए करो । पुराने संत्यास या त्याभी शीवन का ऐसा श्रर्थ विकास गोवीवी ने समाज में प्रतिप्रित किया है।

### साम्पर्राप्ट और अनेकान्तवाद

जैन परंपरा का साम्य दृष्टि पर इतना ख्रिधिक भार है कि उसने साम्य दृष्टि की ही ब्राह्मण परंपरा में लब्बप्रातिष्ठ ब्रह्म कहकर साम्यदृष्टिगेषक सारे ब्राचार विचार को 'ब्रह्मचर्य'—'बम्मचराई' कहा है, जैसा कि बीद परंपरा ने मैत्रो ब्राह्मि भावनाख्यों को ब्रह्मिवहार कहा है। इतना हो नहा पर धम्मपद ब्राह्मिय पर्व की तरह जैन ब्रन्थ में भी समत्व धारण करनेवाले अमण को ही ब्राह्मिय कहकर अमण ब्रीर ब्राह्मण के बीच का ब्रांतर मिटाने का प्रयन्न किया है।

साम्बद्धार्थ जैन परभवरा में मुख्यतवा दो प्रकार से व्यक्त हुई है—(१) स्त्राचार में स्त्रीर (२) विचार में । जैन धर्म का बाधा-स्नाम्पन्तर, स्कूल-स्कृम सब स्नाचार साम्य दृष्टि मूलक ग्राहिसा के केन्द्र के ब्रासपास ही निर्मित हुआ है। जिस व्याचार के द्वारा खड़िसा की रक्षा और पुष्टि न होती हैं ऐसे किसी भी आचार को जैन परमारा मान्य नहीं रखती। यदावि सब धार्मिक परम्परास्त्रों ने अहिंसा तन्त्र पर

१, ब्रान्तरांग १४-३ ।

र. बाक्स वर्ग २६।

रे. उत्तराव्ययन २५ I

न्यूनाधिक मार दिया है पर जैन परभ्परा ने उस तन्त्र पर जितना भार दिया है और उसे जितना व्यापक बनाया है, उतना भार और उतनी व्यापकता अन्य धर्म परम्परा में देखीं नहीं जाती। मनुष्य, पृशु-पद्मी कीटयतंग, और वनस्पति ही नहीं बल्कि पार्थिव जलीय आदि सहमातिस्हम जन्तुओं तक की हिंसा से आत्मीपम्य की मावना द्वारा निश्चत होने के लिए कहा गया है।

विचार में नाम्य दृष्टि की भावना पर जो भार दिया गया है उसी में से अने-कान्त दृष्टि या विभव्यवाद का जन्म हुआ है। केवल अपनी दृष्टि या विचार सरगी को ही पूर्ण अन्तिम सत्य मानकर उस पर ग्राग्रह रखना यह साम्य दृष्टि के लिए धातक है। इसलिए कहा गया है कि दूसरों की दृष्टि का मी उतना ही ब्रादर करना जितना ब्रपनी दृष्टि का । यहाँ साम्य दृष्टि ब्रनेकान्तवाद की मृभिका है। इस भूमिका में से ही भाषा प्रधान स्वाहाद और विचारप्रधान नवनाद का कमराः विकास हुन्ना है। यह नहीं है कि ग्रन्यान्य परम्परान्नों में श्रनेकाना दृष्टि का स्थान हो न हो । मीमांसक श्रीर कपिल दर्शन के उपरांत न्याय दर्शन में भी ऋनेकान्तवाद का स्थान है। बुद भगवान् का विभव्यवाद श्रोर मध्यममार्ग भी अनेकान्त होष्टे के ही रुल हैं: फिर भी जैन परम्परा ने जैसे अहिंसा पर अव्यक्ति भार दिया है वैसे ही उसने श्रानेकान्त हारि पर भी ऋत्यधिक भार दिया है। इसलिए जैन परम्परा में ग्राचार या विचार का कोई भी विपय ऐसा नहीं है जिस पर अनेकान्त दृष्टि लागू न की गई हो या जो अनेकान्त दृष्टि की मर्वादा से बाहर हो। यही कारण है कि अन्यान्य परम्पराओं के विद्वानों ने अनेकांत दृष्टि की मानते हुए भी उस पर स्वतंत्र साहित्व रचा नहीं है, जब कि जैन परम्परा के विद्वानों ने उसके ब्रंगभूत स्वादाद, नयबाद ब्राहि के बोधक ब्रौर समर्थक विपुल स्वतंत्र संहित्य का निर्माण किया है।

#### अहिसा-

हिंसा से निकृत होना ही ग्राहिंसा है। यह विचार तब तक पूरा समक्ष में या नहीं सकता जब तक यह न बतलाया जाए, कि हिंसा किस की होती है तथा हिंसा कीन व किस कारण से करता है और उसका परिशास क्या है। इसी प्रश्न को त्यष्ट समक्ताने की दृष्टि से मुख्यतथा चार विद्याएँ जैन परस्परा में फलित हुई है—(१) आत्मविद्या (२) कमेंविद्या (३) चरित्रविद्या ग्रीर (४) लोकविद्या। इसी तरह अनेकांत दृष्टि के द्वारा मुख्यतथा अतिव्या और प्रमाण विद्या का निर्माण व पोपण हुआ है। इस प्रकार श्राहेंसा, श्रानेकांत खीर तन्मूलक विद्याई ही जैनवर्म का प्राण है जिस पर आगे संदोष में विद्यार किया जाता है।

### आत्मविद्या और उत्क्रान्तिबाद्—

प्रत्येक आत्मा चाहे यह पृथ्वीगत, जलगत या वनस्यतिगत हो या कीध्यतंग पशु-पद्मी रूप हो या मानव रूप हो वह सब तास्विक दृष्टि से समान है। यहाँ जैन आत्मविद्या का सार है। समानता के इस सैद्धान्तिक विचार को अपल में लाना— उसे यथासंभव जीवन के व्यवहार के प्रत्येक चेत्र में उतारने का अपमत्त भाव से प्रयत्न करना यही ग्राहिंसा है। आत्मविद्या कहती कि यदि जीवन-व्यवहार में साम्य का अनुभव न हो तो आत्मसान्य का सिद्धान्त कीय बाद मात्र है। समानता के सिद्धान्त को अमली बनाने के लिए ही आचारांग सूत्र के अध्ययन में कहा गया है कि जैसे तुम अपने दुःख का अनुभव करते हो वैसा ही पर दुःल का अनुभव करो। अर्थात् अन्य के दुःख का आतुभव हुःख रूप से संवेदन न हो तो अर्हिंसा सिद्ध होना संभव नहीं।

जैसे खात्म समानता के तात्विक विचार में से खरिसा के खाचार का समर्थन किया गया है वैसे ही उसी विचार में से जैन परम्परा में यह भी आध्यात्मिक मंतव्य पतित हुआ है कि जीवगत शारीरिक, मानसिक खादि वैषम्य कितना ही क्यों न हो पर आगंतुक है—कर्ममूलक है, बास्तविक नहीं है। खतएव खुद्र से खुद्र अवस्था में पड़ा हुआ जीव भी कभी मानवकोटि में खा सकता है और मानवकोटिगत जीव भी खुद्रतम बनस्पति खबस्था में जा सकता है, इतना ही नहीं बब्दि बनस्पति जीव विकास के द्वारा मनुष्य की तरह कभी सर्वथा बंधनमुक्त हो सकता है। ऊँचनीच गति या योनि का एवं सर्वथा मुक्ति का आधार एक मात्र कमें है। जैसा कर्म, जैसा संस्कार या जैसी बासना वैसी ही खातमा की अवस्था, पर तात्विक रूप से सब आत्माओं का स्वरूप सर्वथा एक सा है जो नैक्कर्य अवस्था में पूर्ण रूप से पकट होता है। यही आत्मसाम्यमूलक उत्कान्तिवाद है।

सांख्य, योग, बीद आदि दैतवादी अहिंसा समर्थंक परम्पराश्चों का श्रीर श्रीर वार्तों में जैन परम्परा के साथ जो कुछ मतमेद हो पर अहिंसाप्रधान श्रान्तार तथा उत्कान्तिवाद के विषय में सब का पूर्ण ऐकमत्य है। श्रात्मादैतवादी श्रीपनिषद परम्परा श्रहिंसा का समर्थन समानता के सिद्धान्त पर नहीं पर श्रदिंत के सिद्धान्त पर करती है। वह कहती है कि तत्य रूप से जैसे द्वम वैसे हो श्रन्य सभी जीव शुद्ध बद्ध-एक बद्धरूप हैं। जो जीवों का पारस्परिक मेद देखा जाता है वह वास्तवित न होकर अविद्यामृत्वक है। इस्लिए श्रन्य जीवों को श्रपने से श्रमिश्च ही समक्ता चाहिए श्रीर श्रन्य के दुःल को श्रपना तुःख समक्त कर हिंसा से निश्च होना चाहिए।

द्वैतवादी जैन आदि परम्पराञ्चों के और अद्वैतवादी परम्परा के बीच श्रंतर केवल इतना ही है कि पहली परंपराएँ प्रत्येक जीवातमा का वास्तविक भेट मान कर भी उन सब में तात्विक रूप से समानता स्वीकार करके श्रहिंसा का उद्बोधन करती हैं, जब कि अद्भैत परम्परा जीवात्माओं के पारत्यरिक मेद को ही मिथ्या मानकर उनमें तात्विक रूप से पूर्ण ग्रमेद मानकर उसके आधार पर ग्रहिंसा का उद्बोधन करती हैं। ब्राह्रैत परम्परा के ब्रानुसार भिन्न-भिन्न योनि ब्रौर भिन्न-भिन्न गतिबाले जीवों में दिलाई देनेवाले भेद का मूल अभिष्ठान एक शुद्ध अखंड ब्रह्म हैं, जब कि जैन जैसी द्वेतवादी परम्पराश्रों के अनुसार प्रत्येक जीवात्मा तत्व रूप से स्वतंत्र और शुद्ध ब्रद्ध है। एक परम्परा के अनुसार अस्बंड एक वहा में से नानाजीय की सुष्टि हुई है जब कि दूसरी परम्पराओं के अनुसार जुदे-बुदे स्वतंत्र और समान अनेक शुद बढ़ा ही अनेक जीव है हैतमूलक समानता के सिदान्त में से ही अद्देतमृतक ऐक्य का सिदान्त कमशः विकसित हुआ जान पड़ता है परन्तु श्रहिंसा का आचार श्रीर आध्यात्मिक उत्क्रान्तियाद श्रद्वेतवाद में भी दैतबाद के विचार के अनुसार ही घटाया गया है। वाद कोई भी हो पर अहिंसा की दृष्टि से महत्त्व की बात एक ही है कि अन्य जीवों के साथ समानता या अभेद का वास्तविक संवेदन होना ही अहिंसा की भावना का उद्गम है।

## कर्मविद्या और वंध-मोच-

जब तत्वतः सब जीवात्मा समान हैं तो फिर उनमें परसार वैषम्य क्यों, तथा एक ही जीवात्मा में काल मेद से वैषम्य क्यों! इस प्रश्न के उत्तर में से ही कर्म-विद्या का जन्म हुआ है। जैसा कर्म वैसी अवस्या यह मान्यता वैषम्य का स्पष्टी-करण तो कर देती है, पर साथ ही साथ यह भी कहती है कि अच्छा या बुरा कर्म करने एवं न करने में जीव ही स्वतंत्र है, जैसा वह चाहे वैसा सत् या असत् पुरुषार्थ कर सकता है और वही अपने वर्तमान और भावीं का निर्माता है। कर्म-वाद कहता है कि वर्तमान का निर्माण भूत के आधार पर और भविष्य का निर्माण वर्तमान के आधार पर होता है। तीनों काल की पारस्परिक संगति कर्म-वाद पर ही अवलंबित है। वही पुनर्जन्म के विचार का आधार है।

वस्तुतः श्रज्ञान और राग-देष ही कर्म है। श्रपने पराये की वास्तविक प्रतीति न होना अज्ञान था बैन परम्परा के श्रनुसार दर्शन मोह है। इसी को सांख्य, बौद आदि श्रन्य परम्पराओं में श्रविद्या कहा है। श्रज्ञान-जनित इच्यानिष्ट की कल्पनाओं के कारण जो-जो इत्तियाँ, या को-जो विकार पैदा होते हैं वही संदोप में राग-देष कहे गए हैं। यद्यपि राग-देष ही हिंसा के प्रेरक हैं पर वस्तुतः सब की

जड़ अज्ञान-दर्शन मोह या अविद्या ही है, इसलिए हिसा की असली जड़ अज्ञान ही है। इस विषय में आत्मवादी सब परवराएँ एकमत हैं।

कपर तो कर्म का स्वरूप बतलाया है वह जैन परिभाषा में भाव कर्म है और वह ऋात्मगत संस्कार विशेष है। यह भावकर्म झात्मा के इदंगिर्द सदा वर्तमान ऐसे सहमातिसूहम भौतिक परमासूत्र्यों को ब्राक्टाट करता है खाँर उसे विशिष्ट रूप ऋर्षित करता है। विशिष्ट रूप भात यह मौतिक प्रस्माण पुंज ही द्रव्यकर्म था कामंगा शारीर कहलाता है जो जन्मान्तर में जीव के साथ जाता है और स्तूल शरीर के निर्माण की भूमिका बनता है । ऊपर-ऊपर से देखने पर मालूम होता है कि द्रव्यकर्म का विचार जैन परंपरा की कर्मतिया में है, पर अन्य परंपरा की कर्मविद्या में वह नहीं है, परन्तु सूहमता से देखनेवाला जान सकता है कि बस्ततः ऐमा नहीं है । साँख्य-पोग, वेदान्त ख्रादि परंपराख्ये। में जन्मजन्मान्तर-गामी सूक्ष्म वा लिंग शरीर का वर्शन है । यह शरीर अन्तःकरण, अभिमान मन अग्रदि प्राकृत या माथिक तस्त्री का बना हुआ माना गया है जी वास्तव में जैन वरंपरासंतत मौतिक कार्नेग शरीर के डी स्थान में हैं । सक्ष्म या कार्मेग शरीर की मुख कल्पना एक ही है। अन्तर है तो उसके वर्णन प्रकार में और स्युनाधिक विस्तार में एवं वर्गोंकरण में जो हजारी वर्ण से बुदा-बुदा विचार-चितन करने बाली परंपराद्यों में होना स्वामाविक है। इस तरह इस देखते हैं तो स्नातमवादी सब परंपराक्रों में पुनर्जन्म के कारण रूप से कर्गतन्त्र का स्वीकार है क्रीर जन्म-जन्मान्तरगामो भौतिक शरीररूप द्रव्यक्रमें का भी त्वीकार है । न्याय वैशेषिक परंपरा जिसमें ऐसे सूक्ष्म शारीर का कोई लास खीकार नहीं है उसने भी जन्मजन्मान्तरगामी अगुरूप मन को स्वीकार करके द्रव्य कमें के विचार की ख्यनाया है।

पुनर्जन्म और कर्ग की मान्यता के बाद जब मीत् की कल्पना भी तल्वितन में स्थिर हुई तब से अभी तक की अअ-मीत् कादी भारतीय तन्वित्वकों की अस्मिक्सिन सिक्सिन मान्यताएँ कैसी-कैसी हैं और उनमें विकासका की दृष्टि से जैन मन्तव्य के शक्य का क्या स्थान है इसे समझने के लिए सदीप में वेबम द्वादी मुख्य-मुख्य सभी परंपराओं के मन्तव्यी को नीचे दिया जाता है। (१) जैन परंपरा के अनुसार आतमा मत्येक शरीर में बुदा-बुदा है। यह त्वयं शुभाशुभ कमें का कर्ता और कर्म के पल-मुख-दुश्व आदि का भोका है। वह जन्मान्तर के समय स्थानान्तर की जाता है और स्थूल देह के अनुसार संकोच विकास धारण करता है। वही मुक्ति पाता है और मुक्तिकाल में सांसारिक मुख-दुश्व आत-अज्ञान आदि शुमाशुभ कर्म आदि भावी से सर्वया छूट जाता है।

(२) सांख्य गोग परंतरा के अनुवार आत्मा भिन्न भिन्न है पर वह कुटस्य एवं व्यापक होने से न कम का कर्ता भोत्ता, जन्मान्तरगामी, गतिशील है ख्रीर न सो मिक्तगामी ही है। उस परंपरा के अनुसार नो प्राकृत बुद्धि या अन्तः करण ही कर्म का कर्ती भोक्ता जन्मान्तरसामी संकोच विस्तारशील ज्ञान-ग्रज्ञान आदि भावी का ब्रावय ब्रौर मुक्तिकाल में उन भावी से रहित है । सांख्य योग परंपरा अन्तःकरंग के वंधमास की ही उपचार से पुरुष के मान लेती है। (३) न्वायवेशोपिक परंपरा के अनुसार ज्ञान्ता अनेक हैं, वह सांख्य योग की तरह कुटत्थ और व्यापक माना गया है फिर भी वह जैन परंपरा की तरह वास्तविक रूप से कर्ता, मोक्ता, वह और मुक्त मो माना गया है। (४) ब्राह्रैत-वादी वेदान्त के खनुसार ग्रात्मा वास्तव में नाना नहीं पर एक ही है। वह सास्व योग की तरह कटस्थ और व्यापक है अतएव न तो वास्तव में वद है और न मुक्त । उसमें अन्तः करण का वधमोस्त हो उपचार से माना गया है । (४) वीदमत के अनुसार आत्मा या चित्त नाना है; वहीं कर्ती, मोत्का, बंध और निवांग का आश्रय है। वह न तो कुटश्य है, न स्थापक, वह केवल ज्ञानस्थापसंपरा रूप है जो हृदय इन्द्रिय बैसे ग्रानेक केन्द्रों में एक साथ या कमशः निमित्तानुसार उत्पन्न व नष्ट होता रहता है ।

उत्तर के संदिश्त वर्णन से यह राष्ट्रतया स्थित होता है कि बीन परंपरा संमत आत्मलक्ष्य वंधमं) हा के तत्वचितकों की कल्पना का अनुभवमूलक पुराना रूप है। सांख्यपोग संमत आत्मलक्ष्य उन तत्वचितकों की कल्पना की वृह्तपिपक कल्पना का एक-त्वरूप में परिमाणनमात्र है, जब कि न्यायवैशेषिक संमत आत्मलक्ष्य जीन और सांख्यपोग की कल्पना का मिश्रणमात्र है। बीद संमत आत्मलक्ष्य जीन कल्पना का हो तर्कशोषित रूप है।

#### एकत्वरूप चारित्रविद्या-

श्चादमा और कर्म के स्वरूप को जानने के बाद ही यह जाना जा सकता है कि
आव्यात्मिक उन्हान्त म चारित्र का क्या स्थान है। मोज़तन्तिवतकों के अनुसार
चारित्र का उद्देश्य आदमा को कर्म से मुक्त करना ही है। चारित्र के द्वारा कर्म से
मुक्ति मान लेने पर भी यह प्रश्न रहता ही है कि स्वमाय से शुद्ध ऐसे आदमा के
साथ पहले पहल कर्म का संबंध कब और क्यों हुआ या ऐसा संबंध किसने किया ?
इसी तरह यह भी प्रश्न उपस्थित होता है कि स्वमाय से शुद्ध ऐसे आस्मतन्त्र के
साथ यदि किसी न किसी तरह से कर्म का संबन्ध हुआ माना जाए तो चारित्र

के द्वारा मुक्ति सिद्ध होने के बाद भी फिर कर्म संबंध क्यों नहीं होगा ? इन दो प्रश्नों का उत्तर आप्यात्मिक सभी चितकों ने सागमण एक सा ही दिया है । सांस्थ्योंग हो या वेदान्त, न्याववेदोधिक हो या बौद्ध इन सभी दर्शनों की तरह जैन दर्शन का भी यही मंतव्य है कि कर्म और आत्मा का संबंध अनादि है क्योंकि उस संबंध का आदिख्ण सर्वथा शानसीमा के बाहर है। सभी ने यह माना है कि आत्मा के साथ कर्म-अविद्या या माया का संबंध प्रवाह रूप से अनादि है फिर भी व्यक्ति रूप से वह संबंध सादि है क्योंकि इम सक्का ऐसा अनुभव है कि अज्ञान और राम-द्रेध से ही कर्मवासना की उत्पत्ति जीवन में होती रहती है। सर्वथा कर्म अद्भुद जाने पर जो आत्मा का पूर्व शुद्ध रूप प्रकट होता है उसमें पुनः कर्म या नासना उत्पन्न क्यों नहीं होती इसका खुतासा तर्कवादी आध्यात्मिक चितकों ने यो किया है कि आत्मा स्वमावतः शुद्धि यद्मपाती है। शुद्धि के द्वारा चेतना आदि स्वामान्तिक गुर्खों का पूर्ण विकास होने के बाद अज्ञान या राम-द्रेध जैसे दोप जड़ से ही उच्छिन्न हो जाते हैं अर्थात् वे प्रयत्नपूर्वक शुद्धि को प्राप्त ऐसे आत्मतस्व में अपना स्थान पाने के लिए सर्वथा निर्वेख हो जाते हैं।

चारित का कार्य जीवनगत वैयम्य के कारणों को दूर करना है, जो जैन परि-भाषा में 'संवर' कहलाता है। वैयम्य के मृत कारण अज्ञान का निवारण आल्मा की सम्यक् प्रतीति से होता है और राग-द्रेष जैसे क्लेशों का निवारण माध्यस्य की सिद्धि से। इसलिए आन्तर चारित्र में दो हो बार्वे आती है। (१) आल्म-ज्ञान-थिवेक-ख्याति (२) माध्यस्य या राग-द्रेष आदि क्लेशों का जय। ध्यान, अत, निवम, तप, आदि जो-जो उपाय आन्तर चारित्र के पोषक होते हैं वे ही वास चारित्र रूप से साधक के लिए उपादेय माने गए हैं।

आप्यात्मिक जीवन की उत्कान्ति ज्ञान्तर चारित्र के विकासकम पर अवलंकित है। इस विकासकम का गुण्स्थान रूप से जैन परम्परा में अत्यंत विशद और विस्तृत वर्णन है। ब्राच्यात्मिक उत्कान्ति कम के जिज्ञामुंखों के लिए योगशाल-प्रसिद्ध मधुमती आदि सृमिकाओं का, बौदशाल्यमिद्ध सोतापन्न आदि भूमिकाओं का, योगवासिष्ठप्रसिद्ध अज्ञान और ज्ञानभूमिकाओं का, आजीवक-परंपरापसिद्ध मद्ममि आदि भूमिकाओं का और ज्ञानभूमिकाओं का, आजीवक-परंपरापसिद्ध मद्ममि आदि भूमिकाओं का और ज्ञान परंपरा प्रसिद्ध गुण्स्थानों का तथा योग द्राव्यों का त्रवनात्मक अध्ययन बहुत रसप्रद एवं उपयोगी है, जिसका वर्णन वहाँ संमव नहीं। ज्ञानु अन्यत्र प्रसिद्ध के लेखों से जान सकता है।

१. "मारतीय दर्शनोमां श्राध्यात्मिक विकासकम—पुरातस्व १.4० १४६।

में वहाँ उन चौदह गुणस्थानी का वर्णन न करके संदोध में तीन भूमिकाओं का ही परिचय दिये देता हूँ, जिनमें-गुणस्थानों का समावेश हो जाता है। पहती भूमिका है बहिरात्म, जिसमें आत्मशान या विवेकस्थाति का उदय हो नहीं होता। दूसरी भूमिका अन्तरात्म है, जिसमें आत्मशान का उदय तो होता है पर राग-देख आदि क्लेश मंद होकर भी अपना प्रभाव दिखलाते रहते हैं। तीसरी भूमिका है परमात्मा। इसमें राग-देख का पूर्ण उच्छेद होकर वीतरागत्व प्रकट होता है।

लोकविद्या-

लोक विद्या में लोक के ल्यूस्य का वर्णन है। जीव-चेतन और अवीव-अवेतन या जड़ इन दो तत्वी का सहचार ही लोक है। चेतन अवेतन दोनों तत्व न तो किसी के द्वारा कभी पैटा हुए हैं और न कभी नाश पाते हैं फिर भी स्थमाय से परिणामान्तर पाते रहते हैं। संसार काल में चेतन के ऊपर अधिक प्रभाव डाल नेवाला द्रव्य एक मात्र जड़-परमाणुपुंज पुद्गल है, जो नानास्त्य से चेतन के संबंध में आता है और उसकी शक्तियों को मर्थादित भी करता है। चेतन तत्व भी साइजिक और मीलिक शक्तियों ऐसी हैं जो योग्य दिशा पाकर कभी न कभी उन जड़ द्रव्यों के प्रभाव से उसे मुक्त भी कर देती हैं। जड़ और चेतन के पारस्परिक प्रभाव का खेंब ही लोक है और उस प्रभाव से छुटकारा पाना ही लोकान्त है। जैन परंपरा की लोकचेंब विपयक कल्पना सांक्य-योग, पुराण और बीद आदि परंपराओं की कल्पना से अनेक अंशी में मिलती-जुलती है।

जैन परंपरा न्याववैशेषिक की तरह परमाणुवादी है, सांस्वयांग की तरह प्रकृतिवादी नहीं है तथापि जैन परंपरा सम्मत परमाणु का स्वरूप सांस्व-परंपरा सम्मत प्रकृति के स्वरूप के साथ जैसा मिलता है वैसा न्यायवैशेषिकसम्मत परमाणु स्वरूप के साथ नहीं मिलता, क्योंकि जैन सम्मत परमाणु सांस्वसम्मत प्रकृति को तरह परिणामी है, न्यायवैशेषिक सम्मत परमाणु की तरह क्टरूथ नहीं है। इसीलिए जैसे एक ही सांस्वरसमत प्रकृति पृथ्वी, जल, तेज, बायु आदि अनेक भीतिक स्वरूप्यों का उपादान बनती है वैसे ही जैन सम्मत एक ही परमाणु पृथ्वी, जल, तेज आदि नानाक्य में परिणत होता है। जैन परंपरा न्यायवैशेषिक की तरह यह नहीं मानती कि पार्थिव, जलीय आदि मीतिक परमाणु मूल में ही सदा मिल जातीय हैं। इसके सिवाय और मी एक अन्तर ध्यान देने योग्य है। वह यह कि जैनसम्मत परमाणु वैशेषिक सम्मत परमाणु की अपेद्धा इतना अधिक स्कृत है कि अन्त में वह सांस्वसम्मत प्रकृति जैसा ही अव्यक्त बन जाता है। जैन

परंपरा का अनंत परमासुवाद आचीन सांख्यसम्मत पुरुषबहुत्वानुरूप प्रकृति-बहुत्ववाद से दूर नहीं है।

### जैनवत और ईश्वर

जैन परंपरा सांख्यपोग मीमांतक आदि परंपराओं की तरह लोक की धनाह कर से अनादि और अनंत ही मानती है। वह पीराणिक या वैशेषिक मत को तरह उसका स्टिसंहार नहीं मानती। अतएव जैन परंपरा में कर्ता संहतां रूप से बेहनर जैसी स्वतंत्र व्यक्ति का कोई स्थान ही नहीं है। जैन सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक जीव में ईश्वर मान ही नहीं है। उसके अनुसार तान्विक दृष्टि से प्रत्येक जीव में ईश्वर मान है जो मुक्ति के समय प्रकट होता है। जिसका ईश्वर मान प्रकट हुआ है वहीं साधारण लोगों के लिए उपास्य बनता है। योग-शाल्समत ईश्वर भी मात्र उपास्य है, कर्ता सहता नहीं, पर जैन और योगशाल्स किल्पना में अन्तर हैं। वह यह कि योगशाल्स समत ईश्वर सदा मुक्त होने के कारण अन्य पुरुषों से मिन्न कोटि का है; जब कि जैनशाल्स संमत ईश्वर स्था साधक ईश्वरत्व लाम करता है कि प्रयत्न साध्य होने के कारण हर कोई योग्य साधक ईश्वरत्व लाम करता है और सभी मुक्त समान भाव से ईश्वर रूप से उपास्य हैं।

# अतिवद्या और प्रमाणविद्या-

पुराने और अपने समय तक में जात ऐसे अन्य विचारकों के विचारों का सथा स्वानुभवमूलक अपने विचारों का सथालक्ष्मी संग्रह ही अतिविद्या है। अतिविद्या को ध्येय यह है कि सत्यस्पर्शी किसी भी विचार या विचारसरणी की अवगल्या था उपेद्या न हो। इसी कारण से जैन परंपरा की अतिविद्या नक्ष्मन विद्याओं के विकास के साथ विकसित होती रही है। यही कारण है कि अतिविद्या में संग्रहनवरूप से जहाँ प्रथम सांस्थमस्मत सदद्वैत लिया गया वहीं ब्रह्मा देते के विचार विकास के बाद संग्रहनय रूप से ब्रह्माद्वैत विचार ने भी स्थान प्राप्त किया है। इसी तरह जहाँ कर्मुसूल नयरूप से प्राचीन बाँद द्विशक्तवाद संग्रहीत हुआ है वहीं आगो के महायानी विकास के बाद कर्मुसूल नयरूप से

पड्दर्शनसमुच्चय गुणरत्नदीका-प्०-६६—'भौतिकसांख्या हि श्रात्मान-मात्मानं प्रति पृथक् प्रधानं वदन्ति । उत्तरे तु सांख्याः सर्वोत्मस्वपि एकं नित्यं प्रधानमिति प्रपन्ताः।''

वैभाषिक, सौतान्तिक, विज्ञानवाद और सूत्यवाद इन चारो शसिद बौद शास्त्राओं का संग्रह हुआ है।

ग्रनेकान्त दृष्टि का कार्यप्रदेश इतना अधिक व्यापक है कि इसमें मानव-वीवन की हितावह ऐसी सभी लौकिक लोकोत्तर विचाएँ अपना-अपना योग्य त्यान भारत कर लेता हैं। यही कारण है कि बैन अतिविद्या में लोकोत्तर विद्याओं के अलावा लौकिक विद्याओं ने भी त्यान मार्त किया है।

प्रमाणविद्या में प्रत्यस्, अनुमिति आदि जान के सब प्रकारों का, उनके साधनों का तथा उनके बताबत का बिस्तृत विवरण आता है। इसमें भी अने-कान्त दृष्टि का ऐसा उपयोग किया गया है कि जिससे किसो भी तस्वचितक के यथार्थ विचार की अवगणाना या उपेसा नहीं होती, प्रस्तुत ज्ञान और उसके साधन से संबंध रखनेवाले सभी ज्ञान विचारों का यथावत् विनियोग किया गया है।

यहाँ तक का वर्णन जैन परंपरा के प्राचानत ऋहिंसा और अनेकान्त से संवंध बखता है। जैसे शरीर के बिना प्राण् की स्थिति असंभव है वैसे ही धर्मशरीर के सिवाय धर्म प्राण् की स्थिति असंभव है। जैन परंपरा का धर्मशरीर भी संधर्मना, साहित्य, तीर्थ, मिन्दर आदि धर्मस्थान, शिल्पस्थापत्य, उपासनाविधि, अंथसंबाहक मांडार आदि अनेक रूप से विद्यमान है। यद्यपि भारतीय संस्कृति की विरासत के अविकल अध्ययन की दृष्टि से जैनधर्म के ऊपर स्वित अंगों का तास्विक एवं ऐतिहासिक वर्णन आवश्यक एवं रसपद मी है तथापि यह प्रस्तुत निवंध की मर्यादा के बाहर है। अत्यप्य जिज्ञासाई को अन्य साधनों के द्वारा अपनी जिज्ञासा को तृत करना चाहिए।

ई० १६४६:]

# जैन-संस्कृति का हृदय

### संस्कृति का स्रोत-

संस्कृति का स्रोत नदी के ऐसे प्रवाह के समान है जो अपने प्रमवस्थान से अन्त तक अपनेक दूसरे छोटे मोटे जल-स्रोतों से मिश्रित, परिवर्धित और परिवर्धित होकर अनेक दूसरे मिश्रगों से भी युक्त होता रहता है और उद्गम-स्थान में पाए जानेवाले रूप, स्पर्श, गन्ध तथा स्वाद आदि में कुछ्न-कुछ परिवर्तन भी प्राप्त करता रहता है। जैन कहलाने वाली संस्कृति भी उस संस्कृति-सामान्य के नियम का अपवाद नहीं है। जिस संस्कृति को आज हम जैन-संस्कृति के नाम से पहचानते हैं उसके सर्वप्रथम, आतिमांबक कीन थे और उनसे वह पहिले-यहल किस स्वरूप में उद्गत हुई इसका पूरा-पूरा सही वर्णन करना हतिहास की सीमा के बाहर है। पिर भी उस प्रतन प्रवाह का जो और जैसा स्रोत हमारे सामने है तथा वह जिन आवारों के पट पर बहता चला आया है, उस स्रोत तथा उन साबनों के ऊपर विचार करते हुए इम जैन-संस्कृति का हृद्य थोड़ा-बहुत पहिचान पाते हैं।

### जैन-संस्कृति के दां रूप-

वैन संस्कृति के भी, दूसरी संस्कृतियों की तरह, दो रूप हैं। एक बाह्य और दूसरा आन्तर। बाह्य रूप वह है जिसे उस संस्कृति के अलावा दूसरे लोग भी आंल, कान आदि बाह्य इन्द्रियों से जान सकते हैं। पर संस्कृति का आन्तर स्वरूप ऐसा नहीं होता। क्योंकि किसी भी संस्कृति के आन्तर स्वरूप का साद्यात् आकृतन तो सिर्फ उसी को होता है जो उसे अपने जीवन में तत्मय कर ले। दूसरे लोग उसे जानना खाँह तो साद्यात् दर्शन कर नहीं सकते। पर उस आन्तर संस्कृतिमय जीवन वितानवाले पुरूप या पुरुषों के जीवन स्ववहारों से तथा आस्पास के बातावरण पर पड़नेवाले उनके असरों से वे किसी भी आन्तर संस्कृति का अन्तावाला लगा सकते हैं। यहां सुन्मे सुख्यतथा जैन-संस्कृति के उस आन्तर रूप का या हृदय का ही परिचय देना है, जो बहुधा अन्यासजनित करपना तथा अमुमान पर ही निर्मर है।

### जैन-संस्कृति का बाह्य स्वरूप—

जैन सस्कृति के बाहरी स्वरूप में, श्रन्य संस्कृतियों के बाहरी स्वरूप की तरह अनेक वस्तुओं का समावेश होता है। शास्त्र, उसकी मापा, मन्दिर, उसका स्थापत्य, मूर्ति-विधान, उपासना के प्रकार, उसमें काम आनेवाले उपकरण तथा द्रव्य, समाज के खानपान के नियम, उत्सव, त्यौहार ब्रादि अनेक विषयों का जैन समाज के साथ एक निराला संकथ है और प्रत्येक विषय अपना खास इति-हास भी रसता है। ये सभी वार्त वाह्यसंस्कृति की श्रांग हैं पर यह कोई नियम नहीं है कि जहाँ-जहाँ और जब ये तथा ऐसे दूसरे अंग मौजूद हो वहाँ और तब उसका हृदय भी अवस्य होना ही चाहिए। बाह्य अगी के होते हुए भी कभी हृदय नहीं रहता और बाह्य अंगी के अभाव में भी संस्कृति का हृदय संभव है। इस दृष्टि को सामने रखकर विचार करनेवाला कोई भी व्यक्ति मलीमांति समक्त सकेगा कि जैन-संस्कृति का हृदय, जिसका वर्णन में यहाँ करने जा रहा हूं वह केवल जैन समाजवात और जैन कहलाने वाले व्यक्तियों में ही संमव है ऐसी कोई बात नहीं है। सामान्य लोग जिन्हें जैन समझते हैं, या जो अपने को जैन कहते हैं, उनमें अगर आन्तरिक योग्यता न हो तो वह हृदय संभव नहीं और जैन नहीं कहलाने वाले व्यक्तियों में भी अगर वास्तविक योग्यता हो तो वह हृदय संमव है। इस तरह जब संस्कृति का बाह्य रूप समाज तक ही सीमित होने के कारण अन्य समाज में सुलम नहीं होता तब संस्कृति का हृदय उस समाज के अनुवायियों की तरह इतर तमान के अनुवायियों में भी संभव होता है। सच तो यह है कि संस्कृति का हृदय या उसकी खाल्मा इतनी व्यापक और स्यतन्त्र होती है कि उसे देश, काल, जात-पांत, मापा और रीति-रस्म आदि न तो सीमित कर सकते हैं और न अपने साथ बांध सकते हैं।

# जैन-संस्कृति का हृदय-निवर्त्तक धर्म-

अब प्रश्न यह है कि जैन-संस्कृति का हृदय क्या चीज है ? इसका संचित्र जवाब तो यही है कि नियर्चक यम जैन संस्कृति की आत्मा है । जो धर्म निवृत्ति कराने वाला अर्थात् युनर्जन्म के चक्र का नाश कराने वाला हो या उस निवृत्ति के साधन रूप से जिस धर्म का खाविमांच, विकास और प्रचार हुआ हो वह निय-तंक धर्म कहलाता है । इसका असली अर्थ समभाने के लिए हमें प्राचीन किन्तु समकालीन इतर धर्म-स्वरूपों के चारे में थोड़ा सा विचार करना होगा। धर्मों का बर्गीकरण-

इस समय जितने भी वर्म दुनियां में जीवित हैं या जिनका थोड़ा-बहुत इतिहास मिलता है, उन सब के ख्रान्तरिक स्वरूप का खगर वर्गीकरण किया जाय तो वह मुख्यतया तीन भागों में विभाजित होता है।

- १-पहला वह है, जो मीजूदा जन्म का ही विचार करता है।
- २ दूसरा वह है जो मौजूदा जन्म के खलावा जन्मान्तर का भी विचार करता है।
- तीसर वह है जो जन्म-जन्मान्तर के उपरान्त उसके नारा का या उच्छेद
   का भी विचार करता है।

#### अनात्मवाद—

ब्राज की तरह बहुत पुराने समय में भी ऐसे विचारक लोग ये जो वर्तमान वीवन में प्राप्त होनेवाले सख से उस पार किसी श्रान्य सख की कलाना से न तो ब्रेरित होते ये और न उसके साधनों की खोज में समय विताना ठीक समभाते थे। उनका ध्येय वर्तमान जीवन का सुल-भोग ही था। और वे इसी ध्येय की पूर्ति के लिए सब साधन जुटाते थे। वे समभते थे कि इम वो कुछ है वह इसी जन्म तक हैं और मृत्यु के बाद हम फिर जन्म ले नहीं सकते। बहुत हुआ तो हमारे पुनर्जन्म का अर्थ हमारी सन्तित का चाल रहना है। अतएव हम जो अच्छा करेंगे उसका पता इस जन्म के बाद भोगने के वास्ते हमें उत्पत्न होना नहीं है। इमारे किये का फल हमारों सन्तान या हमारा तमाज मोग सकता है। इसे पुनर्जन्म कहना हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं। ऐसा विचार करनेवाले वर्ग को इमारे प्राचीनतम शास्त्रों में भी झनात्मवादी या नास्तिक कहा गया है। वही वर्ग कभी आगे बाकर चार्वाक कहलाने लगा । इस वर्ग की हिन्द में साध्य-पुरुपार्थ एक मात्र काम अर्थात सुल-भोग ही है। उसके साधन रूप से वह वर्ग धर्म की कल्पना नहीं करता या धर्म नाम से तरह-तरह के विधि-विधानी पर विचार नहीं करता । श्रतएव इस वर्ग को एक मात्र काम-पुरुषार्थी या वहत हस्रा तो काम और श्चर्य उमयप्रवायां कह सकते हैं।

### भवतंत्र-वर्म-

दूसरा विचारक वर्ग शारीरिक जीवनगत मुल को साध्य तो मानता है पर वह मानता है कि वैसा मौजूदा जन्म में मुल सम्भव है वैसे ही आसी मर कर फिर पुनर्जन्म महस्य करता है और इस तरह जनमजन्मान्तर में शारीरिक-मानसिक मुली

के प्रकर्ष-अपकर्ष को गर्र जला चल रही है। जैसे इस जन्म में वैसे ही जन्मान्तर में भी इसें मुखी होना हो, या अधिक मुख पाना हो, तो इसके वास्ते हमें धर्मा-तुष्टान भी करना होगा । अथोपार्शन आदि साधन वर्तमान जन्म में उपकारक भले ही हो पर जन्मान्तर के उच्च श्रीर उच्चतर मुख के लिए हमें धर्मानुष्ठान श्चवश्य करना होगा। ऐसी विचार-सरणी वाले खोग तरह-तरह के धर्मानुष्ठान करते वे और उसके द्वारा परलोक तथा लोकान्तर के उच्च मुख पाने की अदा भी रखते थे । यह वर्ग आत्मवादी और पुनर्जन्मवादी तो है ही पर उसकी कल्पना जन्म-जन्मान्तर में अधिकाविक मुख पाने की तथा पास मुख को अधिक से अधिक समय तक स्थिर रखने की होने से उसके धर्मानुष्ठानी को प्रवर्तक-धर्म कहा गया है। प्रवर्तक धर्म का संदोष में सार यह है कि जो और वैसी समाज व्यवस्था हो उसे इस तरह नियम और कर्तव्य-वद बनाना कि जिससे समाज का प्रत्येक सम्य ग्रयनी-श्रपनी स्थिति और कहा में मुख लाम करे और साथ ही ऐसे जन्मानार को तैयारी करे कि जिससे दूसरे जन्म में भी वह वर्तमान जन्म की अपैदा श्राधिक श्रीर स्थायी मुख पा सके। प्रवर्तक धर्म का उद्देश्य समाज व्यवस्था के साथ-साथ जन्मान्तर का सुधार करना है, न कि जन्मान्तर का उच्छेद । प्रवर्तक धर्म के अनु-सार काम, अर्थ और धर्म, तीन पुरुषार्थ हैं। उसमें मोच नामक चौथे पुरुषार्थ की कोई कल्पना नहीं है। प्राचीन ईरानी आर्य जो अवस्ता को वर्मप्रन्य मानते थे श्रीर प्राचीन वैदिक आर्य जो मन्त्र और आध्यक्रप वेद माग को ही मानते थे, वे सब उक्त प्रवर्तक धर्म के अनुवायी हैं। आगे जाकर वैदिक दर्शनों में जो मीमीसा-दर्शन नाम से कर्मकाएडी दर्शन प्रसिद्ध हुन्ना वह प्रवर्तक धर्म का जीवित रूप है।

निवर्तक धर्म-

निवर्तक धर्म ऊपर स्चित अवर्तक धर्म का विलक्क विरोधी है। जो विचारक इस लोक के उपरान्त लोकान्तर और जन्मान्तर मानने के साथ-साथ उस जन्मचक को धारण करनेवाली आत्मा को अवर्तक धर्म-वादियों की तरह तो भानते ही थे; पर साथ ही वे जन्मान्तर में प्राप्य उच्च, उच्चतर और चिरस्थायों मुख से सन्तुष्ट न थे। उनकी दृष्टि यह थी कि इस जन्म या जन्मान्तर में कितना हो ऊँचा मुख क्यों न मिले, वह कितने ही दीर्घ काल तक क्यों न स्थिर रहे पर अगर वह मुख कभी न कभी नाश पानेवाला है तो फिर वह उच्च और चिरस्थायी मुख मी अंत में निकृष्ट मुख की कोटि का होने से उपादेय हो नहीं सकता। वे लोग ऐसे किसी मुख की खोज में थे जो एक बार आत होने के बाद कभी नष्ट न हो। इस खोज की

सफ ने उन्हें मोद्ध पुरुपार्थ मानने के लिए बाधित किया । वे मानने लगे कि एक ऐसी भी श्रात्मा की स्थिति संभव है जिसे पाने के बाद फिर कभी जन्म-जन्मान्तर या देह-आरण करना नहीं पडता । वे आतमा को उस स्थित की मीख या कम-निवृत्ति बहते ये । प्रवर्तक धर्मानयायी जिन उच्च और उच्चतर धार्मिक अनुष्ठानी से इस लोक तथा परलोक के उल्कष्ट सखों के लिए प्रयत्न करते वे उन धार्मिक अनुष्ठानों को निवर्तक-धर्मानुवायी अपने साध्य मोस वा निवृत्ति के लिए न केवल अपर्याप्त ही समभाते बल्कि वे उन्हें मोद्ध पाने में बाधक समभाकर उन सब धार्मिक अनुष्ठानों को आत्यन्तिक हेय क्तलाते ये । उद्देश्य और हार्ष्ट में पूर्व-पश्चिम जितना ऋत्तर होने से प्रवर्तक-धर्मान्यायियों के लिए जी अपादेय नहीं निवर्तक धर्मानुयायियों के लिए इंय बन गया। यदापि मोख के लिए प्रवर्तक अर्म बाधक माना गया पर साथ ही मोत्तवादियों को ऋगने साध्य मोत्त-पुरुपार्थ के उपाय रूप से किसी सुनिश्चित मार्ग की लोज करना भी अनिवार्य रूप से आह था। इस खोज को सुक्त ने उन्हें एक ऐसा मार्ग, एक ऐसा उपाय सक्ताया जो किसी बाहरी साधन पर निर्मर न था। वह एक मात्र साधक की ग्रापनी विचार-श्रादि और वर्तन शर्दि पर अवलंकित था। वहीं विचार और वर्तन की आप्पन्तिक शबि का मार्ग निवर्तक वर्म के नाम से या मोद्ध-मार्ग के नाम से प्रसिद्ध हुआ ।

हम भारतीय संस्कृति के विचित्र और विविधि ताने-वाने की जांच करते हैं तब हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि भारतीय आत्मवादी दर्शनों में कर्मकास्डी मीमांसक के अलावा सभी निवर्तक धर्मवादी हैं। अवैदिक भाने जानेवाले बौढ और जैन दर्शन की संस्कृति तो मूल में निवर्तक धर्म स्वरूप है ही पर वैदिक समक्ते जानेवाले न्याय-वैशेषिक, सांस्व-योग तथा औपनिपद दर्शन की आत्मा भी निवर्तक धर्म पर ही प्रतिष्ठित है। वैदिक हो या अवैदिक ये सभी निवर्तक धर्म प्रवर्तक धर्म को या यज्ञपागादि अनुष्ठानों को अन्त में हेव ही बतलाते हैं। और वे सभी सम्बक्तान या आत्म-जान की तथा आत्म-जानमूलक अनासक जीवन व्यवहार को उपादेव मानते हैं। एवं उत्ती के द्वारा पुनर्जन्म के चक से खड़ी पाना संभव वसलाते हैं।

### समाजगामी प्रवर्तक-धर्म-

ऊपर सूचित किया जा चुका है कि प्रवर्तक-धर्म समाजगामी था । इसका मतलब यह था कि प्रत्येक व्यक्ति समाज में रहकर ही सामाजिक कर्तव्य जो ऐडिक जीवन से संबन्ध रखते हैं और घार्मिक कर्तव्य जो पारलीकिक जीवन से संबन्ध रखते हैं, उनका पालन करे। प्रत्येक व्यक्ति जन्म से ही काय-ऋण अर्थात् विद्याप्ययन ऋदि, पितृ-ऋग् अर्थात् संतति-जननादि और देव-ऋग् अर्थात् यज्ञयागादि बन्धनों से ब्रावद है। व्यक्ति को सामाजिक और धार्मिक कर्तन्यों का पालन करके अपनी कृपण इच्छा का संशोधन करना इष्ट है । पर उसका निर्मूल नाश करना न शक्य और न इष्ट । प्रवर्तक धर्म के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के लिए ग्रस्थाश्रम जरूरी है उसे लांघ कर कोई विकास कर नहीं सहता।

### व्यक्तिगामी निवर्तक-धर्म-

निवर्तक धर्म व्यक्तिगामी है। वह आत्मताबातकार की उत्कृष्ट इति में से उत्पन्न होने के कारण जिज्ञामु को आत्म तत्त्व है या नहीं, है तो वह कैसा है, उसका श्रन्य के साथ कैसा संबंध है, उसका साझात्कार संभव है तो किन-किन उपायों से संगव है, इत्यादि प्रश्नों की श्रोर प्रेरित करता है। ये प्रश्न ऐसे नहीं हैं कि जो एकान्त-चिन्तन, ध्यान, तप और असंगतापूर्ण जीवन के तिवाय सुलम्भ सकें। ऐसा सच्चा जीवन स्तास व्यक्तियों के लिए ही संभव ही सकता है। उसका समाजगामी होना संभव नहीं। इस कारण प्रवर्तक वर्म की अपेदा निवर्तक-धर्म का चेत्र शुरू में बहुत परिमित रहा। निवर्तक-धर्म के लिए ग्रह-स्थाअमं का वंधन था ही नहीं । वह गृहस्थाअम विना किये भी व्यक्ति को सर्वत्याग की अनुमति देता है। क्योंकि उसका आधार इच्छा का संशोधन नहीं पर उसका निरोध है । अतएव प्रवर्तक धर्म समस्त सामाजिक और धार्मिक कर्तव्यों से बढ़ होने की बात नहीं मानता । उसके अनुसार व्यक्ति के लिए नुख्य कर्तव्य एक ही है और वह यह कि जिस तरह हो खात्मसाखात्कार का और उसमें स्कावट डालने वाली इच्छा के नाश का प्रयत्न करे।

### निवर्तक-धर्म का प्रभाव व विकास-

जान पड़ता है इस देश में जब प्रवर्तक धर्मानुयाबी बैदिक आर्थ पहले-पहल आए तब भी कहीं न कही इस देश में निवर्तक धर्म एक या दूसरे रूप में प्रचलित था। शुरू में इन दो धर्म संस्थाओं के विचारों में पर्याप्त संवर्ष रहा पर निवर्तक वर्म के इने-मिने छच्चे अनुगामियों की तपस्या, ध्यान-प्रणाली और असंगचवां का साधारण जनता पर जो प्रभाव धीरे-धीरे वढ़ रहा या उसने भवर्तक धर्म के कुछ अनुगामिओं को भी अपनी ओर लींचा और निवर्तक धर्म की संस्थाओं का अनेक रूप में विकास होना शुरू हुआ । इसका प्रभावकारी फल अन्त में यह हुआ कि प्रवर्तक अमें के आधार रूप जो बसचर्य और यहस्य दो ब्राब्रम माने जाते ये उनके स्थान में पवर्तक-धर्म के पुरस्कतांक्रों ने पहले तो वानप्रस्थ सहित तीन और पीछे संत्वास सहित चार श्रात्रमा को जीवन में स्थान दिया। निवर्तक-धर्म की श्रानेक संस्थाओं के बहते हुए जनव्याणी प्रमाव के कारण अन्त में तो वहाँ तक प्रवर्तक धर्मानुयायी आक्राणों ने विधान मान लिया कि ग्रहस्थाअम के बाद जैसे संन्यास न्यायपात है वैसे ही अगर तील वैरान्य हो तो ग्रहस्थाअम विना किये भी सीचे ही अक्रचर्याअम से प्रजन्मामार्ग न्यायपात है। इस तरह जो प्रवर्तक-धर्म का जीवन में समन्वय स्थिर हुआ उसका पता हम वार्शनिक साहित्य और प्रजाजीवन में आज भी देखते हैं।

### समन्वय और संत्रवंश-

जो तत्वज्ञ ऋषि प्रवर्तक धर्म के अनुयायी ब्राह्मणों के वंशज होकर मी निवर्तक धर्म को पूरे तीर से अपना चुके वे उन्होंने चिन्तन और जीवन में निवर्तक धर्म का महत्त्व व्यक्त किया। फिर भी उन्होंने अपनी पैकिक संगति रूप प्रवर्तक धर्म और उनके आधारभूत वेदी का प्रामाण्य मान्य ग्ला। न्यायवैशेषिक दर्शन के और औपनिषद दर्शन के आध द्रष्टा ऐसे ही तत्वज्ञ ऋषि थे। निवर्तक अर्म के कोई कोई पुरस्कर्ता ऐसे भी हुए कि जिन्होंने तप, व्यान और आत्मसाद्धात्कार के बाधक कियाबांड का तो आत्वांतिक विरोध किया पर उस कियाबायड की आवारभूत श्रृति का सबंधा विरोध नहीं किया। ऐसे व्यक्तियों में सांख्य दर्शन के आवारभूत श्रृति का सबंधा विरोध नहीं किया। ऐसे व्यक्तियों में सांख्य-योग दर्शन अवतंक धर्म का विरोधी होने पर भी अन्त में वैदिक दर्शनों में सभा गया।

समन्त्रय की ऐसी प्रक्रिया इस देश में शताब्दियों तक चली। फिर कुछ ऐसे आत्यन्तिकवादी दोनों धर्मों में होते रहे कि वे अपने-अपने प्रवर्तक या निवर्तक धर्म के खलावा दूसरे पन्न को न मानते थे, और न युक्त बतलाते थे। मरावान महाबीर और बुद्ध के पहले भी ऐसे अनेक निवर्तक धर्म के पुरस्कर्ता हुए हैं। फिर भी महाबीर और बुद्ध के समय में तो इस देश में निवर्तक धर्म की योचक ऐसी अनेक संस्थाएँ थीं और दूसरी अनेक ऐसी नई ऐदा हो रही थीं कि जो प्रवर्तक धर्म का उग्रता से विरोध करती थीं। अब तक नीच से ऊँच तक के बगों में निवर्तक धर्म की ख़्या में विकास पानेवाले विविध तरीनुख़ान, विविध ध्यान-मार्ग और नानाबिध स्थाममय आचारों का इतना अधिक प्रभाव फैलने लगा था कि किर एक बार महाबीर और बुद्ध के समय में प्रवर्तक और निवर्तक धर्म के बीच प्रवर्त की बहर उठी निसक्त सबूत इस जैन-बीद वाङ्मय तथा समकालीन बाह्मय नाल में पाते हैं। तथागत बुद्ध ऐसे पवत विचारक और इद थे कि जिन्होंने किसी भी तरह से अपने निवर्तक धर्म में प्रवर्तक धर्म के ध्याधारमृत मन्तक्यों और शास्त्रों को आश्रय नहीं दिया। दीर्घ तपक्षी महाबीर भी ऐसे ही

कहर निवर्तक थमाँ थे। अतएव इम देखते हैं कि पहिले से आज तक नैन और बौद्ध सम्प्रदाय में अनेक वेदानुवायी विद्वान् ब्राह्मण दीचित हुए फिर मी उन्होंने जैन और बौद्ध वाङ्मय में वेद के प्रामाण्य स्थापन का न कोई प्रयत्न किया और न किसी ब्राह्मण्यन्थविहित यज्ञयागादि कर्मकाण्ड को मान्य रखा।

### निवतक-धर्म के मन्तव्य और आचार-

शताब्दियों ही नहीं बल्कि सहसाब्दि पहले से लेकर जो धीरे भीरे निकर्तक धर्म के अङ्ग प्रत्यङ्ग रूप से अनेक मन्तव्यों और आचारी का महावीर-बुद तक के समय में विकास हो चुका था वे संदोप में ये हैं:--र-ग्रात्मशुद्धि ही जीवन का मुख्य उद्देश्य है, न कि ऐहिक या पारलीकिक किसी भी पद का महस्व । २ -इस उद्देश्य की पूर्ति में बाधक आच्यात्मिक मोह, अविद्या खोर तज्जन्य तुष्णा का मूलोच्छेद करना । ३ —इसके लिए आध्यत्मिक शान और उसके द्वारा सारे जीवन व्यवहार को पूर्ण निस्तुष्ण बनाना । इसके वास्ते शारीरिक, मानसिक, वाचिक, विविध तपस्पात्रों का तथा नाना प्रकार के ध्यान, योग-मार्ग का अन्त सरण् ग्रीर तीन चार या पाँच महावती का याज्जीवन ऋनुष्ठान । ४—किसी भी ब्राज्याभिक ब्रनुभव वाले मनुष्य के द्वारा किसी भी भाषा में कहे गये श्राब्या लिक वर्णन वाले वचनों को ही प्रमाण रूप से मानना, न कि ईश्वरीय वा खरी-रुपेय रूप से त्वीकृत किसी खास भाषा में रचित ग्रन्थों को । ५ —योग्यता स्मीर गुरुपद की कसीटी एक मात्र जीवन की आप्यात्मिक शाबि, न कि जन्मसिख क्रणंबिरोच । इस दृष्टि से स्त्री चौर गृह्द तक का धर्माधिकार उतना ही है. जितना एक जासका और इतिय पुरुष का। ६-मदा-मांस आदि का धार्मिक और सामाजिक जीवन में निषेध । ये तथा इनके जैसे लक्क्स जो प्रवर्तक धर्म के श्राचारों और विचारों से जुदा पड़ते थे वे देश में जड़ जमा चुके थे श्रीर दिन-ब-दिन विशोप बल पकडते जाते थे।

### निर्मन्य-सम्प्रदाय—

कमोनेश उक्त लक्ष्णों को धारण करनेवाली अनेक सत्याओं श्रीर सम्प्र-दायों में एक ऐसा पुराना निवर्तक धर्मों सम्प्रदाय था जो महाबीर के पहिले बहुत शताब्दियों से श्रपने खास दक्क से विकास कूरता जा रहा था। उसी सम्प्र-,दाय में पहिले नामिनन्दन ऋषभदेव, यतुनन्दन नेमिनाथ और काशोराजपुत्र पार्श्वनाथ हो चुके थे, या वे उस सम्प्रदाय में मान्य पुरुष बन चुके थे। उस सम्प्रदाय के समय-समय पर अनेक नाम प्रसिद्ध रहे। पति, भिन्नु, सुनि, श्रनगार, श्रमण त्यादि जैसे नाम तो उस सम्प्रदाय के लिए ब्यवहृत होते थे पर क्रम दीर्थ वपस्वी महाबोर उस सम्प्रदाय के मुलिया बने तब सम्मन्तः वह सम्प्रदाय निर्मन्य नाम से विशेष प्रसिद्ध हुत्रा। यदापि निर्मनंकः व्यानंतुपायी पन्यो में ऊँची स्त्राच्यातिमक भूमिका पर पहुँचे हुए, ब्यक्ति के बास्ते 'जिन' शब्द सावारण रूप से ययुक्त होता था। फिर भी भगवान महावीर के समय में श्रीर उनके कुछ समय बाद तक भी महावीर का अनुवायी साधु या एहस्य वर्ग 'जैन' (जिनानुपायी) नाम से ब्यवहृत नहीं होता था। श्राज जैन शब्द से महावीर-पोषित सम्प्रदाय के 'स्थागी' 'यहस्य' सभी अनुपायियों का जो बोध होता है इसके लिए पहिले 'निग्गंय' ग्रीर 'सम्ग्योवासन' श्रादि वैसे शब्द ब्यवहृत होते थे।

# जैन और बौद्ध सम्प्रदाय-

इस निर्मन्थ या जैन सम्प्रदाय में ऊपर सूचित निवृत्ति-धर्म के सब लज्ज्ज् बहुचा वे ही पर इसमें ऋषभ आदि पूर्वकालीन त्यागी महापुरुषों के द्वारा तथा अन्त में ज्ञातपत्र महावीर के द्वारा विचार और ग्राचारगत ऐसी छोटी-वडी ग्रानेक विशेषताएँ ब्राई थीं व स्थिर हो गई थीं कि जिनसे ज्ञातपुत्र-महावीर पोषित यह सम्प्रदाय दूसरे निवृत्तिगामी सम्प्रदायों से खास बुदा रूप धारण किये हुए या । यहाँ तक कि वह जैन सम्प्रदाय बौद सम्प्रदाय से भी खास फर्क रखता था । महावीर और बुद्ध न केवल समकालीन ही ये बल्कि वे बहुधा एक ही प्रदेश में विचरने वाले तथा समान और समकत्त अनुयायिओं को एक ही भाषा में उपदेश करते थे। दोनो के मुख्य उद्देश्य में कोई श्रन्तर नहीं था फिर भी पहाचीर पीपित और बुदर्सचालित सम्प्रदायों में ग्रारू से श्री खास श्रम्तर रहा को शातव्य हैं। बीद सम्प्रदाय बुद को ही ब्राट्स रूप से पूजता है तथा बुद के ही उपदेशी का श्रादर करता है जब कि जैन सम्प्रदाय महाबीर श्रादि को इष्ट देव मानकर उन्हों के बचनों को मान्य रखता है। बौद्ध चित्तशुद्धि के लिए व्यान और मानतिक संयम पर जितना जोर देते हैं उतना जोर बाह्य तप और देहदमन पर नहीं । जैन ध्यान और मानसिक संयम के ऋलावा देहदमन पर भी अधिक जोर देते रहे। बुद्ध का जीवन जितना लीकों में हिलने-मिलनेवाला तथा उनके उपदेश जितने अधिक सीधेक्षारे लोकसेवागामी हैं बैसा महाबीर का जीवन तथा उपदेश नहीं है। बौद अनुगार की बाधचर्या उतनी नियन्त्रित नहीं रही जितनी जैन अनगारों की । इसके सिवाय और भी अनेक विशेषताएँ हैं जिनके कारण बौद सध्यदाय भारत के समुद्र श्रीर पर्वतं। की सीमा लांपकर उस प्राने

समय में भी अनेक भिन्त-भिन्न भाषा-भाषी, सम्य-अत्तम्य जातियों में दूर-दूर तक फैला और करोड़ों अभारतियों ने भी बौद आचार-विचार को अपने-अपने दंग से अपनी-अपनी भाषा में उतारा व अपनाया जब कि जैन सम्प्रदाय के विषय में ऐसा नहीं हुआ।

वद्यपि जैन संप्रदाय ने भारत के बाहर स्थान नहीं जमाया किर भी वह भारत के दरवतों सब भागों में धीरे-बीरे न केवल फैल ही गया बल्कि उसने अपनी कुछ खास विशेषतात्रीं की छाप प्रायः भारत के सभी भागों पर थोडी बहुत जरूर हाली। जैसे-जैसे जैन संप्रदाय पूर्व से उत्तर ग्रीर पश्चिम तथा ट्रांबिण की ओर फैलता गया वैसे-वैसे उस प्रवर्तक वर्म वाले तथा निवृत्ति यंथी अन्य संप्रदायों के साथ योहे-बहुत संघर्ष में भी आना पड़ा। इस संघर्ष में कमी तो जैन ब्राचार-विचारों का असर दूसरे संप्रदायों पर पड़ा ब्रीर कमी दूसरे संग्रदांवों के आचार-विचारों का असर बैन संग्रदाय पर भी पड़ा। यह किया किसी एक ही समय में या एक ही प्रदेश में किसी एक ही व्यक्ति के द्वारा संपन्न नहीं हुई । बल्कि दृश्य-ब्रह्श्यी रूप में हजारों वर्ष तक चलती रही ख्रीर आज भी चाल है। पर अन्त में जैन संप्रदाय और दूसरे भारतीय-अभारतीय समी वर्म-संप्रदावों का स्थावी, सहिष्णुतापूर्ण समन्वय सिद्ध हो गया है जैसे कि एक कुट्रम्य के भाइयों में होकर रहता है। इस पीड़ियों के समन्वय के कारण साधारण लोग यह जान हो नहीं सकते कि उसके धार्मिक ब्राचार विचार कीं कीन-सी बात मीलिक है और कीन-सी दूसरों के संसर्ग का परिगाम है। जैन ब्राचार-विचार का जो ब्रसर दूसरों पर पड़ा है उसका दिग्दर्शन कराने के पहिलो दसरे संप्रदायों के आचार-विचार का जैन-मार्ग पर जो असर पड़ा है उसे संसेप में बतलाना ठीक होगा जिससे कि जैन संस्कृति का डार्ट सरसाता से समसा जा नके।

### अन्य संप्रदायों का जैत-संस्कृति पर प्रभाव—

इन्द्र, वस्ता आदि स्वर्गीय देव-देवियों की स्तुति, उपासना के स्थान में जैनी का आदर्श है निष्कलंक मनुष्य की उपासना। पर जैन आचार-विचार में बहिष्कृत देव देविया, पुनः गीण रूप से ही सही, स्तुति-आर्थना द्वारा युस ही गई, जिसका कि जैन संस्कृति के उद्देश्य के साथ कोई भी मेल नहीं है। जैन-परंपरा ने उपासना में प्रतीक रूप से मनुष्य मूर्ति को स्थान तो दिया, जो कि उसके उद्देश्य के साथ संगत है, पर साथ ही उसके आसपास श्रंगार व आडम्बर का इतना संभार आ गया जो कि निहित्त के लक्ष्य के साथ विलक्क असंगत है।

बी और शह को आप्यात्मिक समानता के नाते ऊँचा उठाने का तथा समाज में सम्मान व स्थान दिलाने का जो जैन संस्कृति का उद्देश्य रहा वह यहाँ तक लप्त हो गया कि न केवल उसने शहरों को अपनाने की किया ही बन्द कर ही वित्व उसने ब्राह्म सम्मिश्रसिद जाति की दीवार भी खड़ी की । यहाँ तक कि जहाँ ब्राह्मण-परंपरा का आचान्य रहा वहाँ तो उसने खपने चेरे में से भी शुद्ध कड़लाने वाले लोगों को खजैन कड़कर वाहर कर दिया और ग्रुरू में जैन संकृति जिस जाति-मेंद्र का विरोध करने में गौरव समऋती थी उसने दक्किण जैसे देशों में नए जाति-भेद की सृष्टि कर दी तथा स्त्रियों को पूर्ण आध्यात्मिक योग्यता के लिये श्रसमर्थं करार दिया जो कि स्पष्टतः कट्टर आझारा-परंपरा का ही श्रसर है। मन्त्र ज्योतिय ग्रादि विद्याएँ जिनका जैन संस्कृति के ध्येय के साथ कोई संबन्ध नहीं वे भी जैन संस्कृति में आईं । इतना ही नहीं बल्कि आप्यादिमक जीवन स्वीकार करनेवाले अनगारो तक ने उन विद्यास्त्रों को स्रवनावा । जिन यज्ञोपवीत आदि संस्कारों का मूल में जैन संस्कृति के साथ कोई संबन्ध न था वे ही दिख्या हिन्दुस्तान में मध्यकाल में जैन-संस्कृति का एक ग्रंग वन गए और इनके लिए आक्रमा-परंपरा की तरह जैन-परंपरा में भी एक पुरोहित वर्ग कायम है। गया। यज्ञयागादि की ठीक नकल करने वाले कियाकारड प्रतिष्ठा आदि विधियों में आ गए। ये तथा ऐसी दूसरी अनेक छोटी-मोटी वार्ते इसलिए घटों कि जैन-संस्कृति को उन साचारण अनुपायियों की रज्ञा करनी थी जो कि दूसरे विरोधी सन्प्रदायों में से ब्राकर उसमें शरीक होते थे, या दूसरे सम्प्रदायों के ब्राचार-विचारों से अपने को बचा न सकते थे। अब हम ओड़े में यह भी देखेंगे कि जैन-संस्कृति का दूसरों पर क्या खास असर पड़ा।

### जैन-संस्कृति का प्रभाव—

वों तो सिद्धान्ततः सर्वभृतदया को सभी मानते हैं पर प्राख्या के ऊपर जितना जोर जैन-परंपरा ने दिया, जितनी लगन से उसने इस विषय में काम किया उसका नतीजा सारे ऐतिहासिक युग में यह रहा है कि वहाँ-वहाँ और जब-जब जैन लोगों का एक या दूसरे चेत्र में प्रमाव रहा सर्वत्र आम जनता पर प्राख्या का प्रवत्त संस्कार पड़ा है। यहाँ तक कि मारत के अनेक भागी में अपने को अवैन कहने वाले तथा जैन-विरोधी समसने वाले साधारण लोग भी जीव-मात्र की हिसा से नफरत करने लगे हैं। अहिंसा के इस सामान्य सस्कार के ही कारण अनेक वैष्ण्य आदि जैनेतर परंपराओं के आचार-विचार पुरानी वैदिक परंपरा से विलकुल जुदा हो गए हैं। तपस्था के बारे में भी ऐसा

ही हुआ है। त्यागी हो वा ग्रहस्य सभी जैन तपस्या के ऊपर अधिकाधिक मुकते रहे हैं। इसका फल पहोली समानो पर इतना अधिक पड़ा है कि उन्होंने भी एक या इसरे रूप से अनेकविध सान्त्रिक तपस्याएँ अपना ली हैं। और मामान्यरूप से सावारण जनता जैनों की तपत्या की खोर श्रादरशील रही है। यहाँ तक कि अनेक बार मुसलमान सम्राट तथा दूसरे समर्थ अविकारियों ने तपस्या से ब्राकुष्ट क्षेकर बैन-सम्प्रदाय का बहमान ही नहीं किया है बल्कि उसे अनेक सुविधाएँ भी दी हैं, मन्न-शंस आदि सात असनी की रोकने तथा उन्हें बटाने के लिए जैन-वर्ग ने इतना अधिक प्रयत्न किया है कि विससे वह व्यसनसेवी अनेक जातियों में सुसंस्कार डालने में समर्थ हुन्ना है । यदापि बौद आदि इसरे सम्प्रदाय पूरे वल से इस मुसंस्कार के लिए प्रयत्न करते रहे पर जैनी का प्रवत्न इस दिशा में आज तक जारी है और जहाँ जैनों का प्रभाव ठीक टीक है वहाँ इस खैरविहार के स्वतन्त्र युग में भी मुसलमान और उसरे मांस-मत्ती लोग भी खल्लमखल्ला मांस-मद का उपयोग करने में सकचाते हैं। क्षोकमान्य तिलक ने ठीक ही कहा या कि गुजरात आदि प्रान्तों से जो प्रारिप् रका और निर्मास भोजन का आग्रह है वह जैन-परंपरा का ही प्रभाव है। जैन विचारसरणी का एक मौलिक सिद्धान्त यह है कि प्रत्येक वस्तु का विचार अधिकाधिक पहलुओं और अधिकाधिक दृष्टिकोणों से करना और विवादात्यद विषय में विलक्त अपने विरोधी यद्ध के अपिप्राय को भी उतनी ही सहानुभृति से समफने का अथव करना जितनी कि सहातुन्ति अपने पद्ध को ओर हो। श्रीर श्रन्त में समन्वय पर ही जीवन-व्यवहार का फैसला करना। यो तो यह विद्यान्त सभी विचारकों के जीवन में एक वा दूसरे रूप से काम करता ही रहता है। इसके सिवाय प्रजाजीवन न तो व्यवस्थित वन सकता है और न शान्तिलाम कर सकता है। पर बैन दिचारकों ने उस सिद्धान्त की इतनी ऋषिक चर्चां की है और उस पर इतना अधिक जोर दिया है कि जिससे कहर-से-कहर विरोधी संप्रदायों को भी कुछ-न-कुछ घेरणा पिलती ही रही है। रामानुज का विशिष्टाईत उपनिषद की सूमिका के ऊपर श्रमेकान्तवाद ही तो है।

### जैन-परंपरा के आदर्श-

जैन-संस्कृति के हृदय को सममने के लिए इमें योदे से उन आदशों का परिचय करना होगा जो पहिले से आज तक जैन-परंपरा में एकसे मान्य हैं और पूजे जाते हैं। सब से पुराना आदर्श नैन-परंपरा के सामने ऋषमदेव और उनके परिवार का है। ऋषमदेव ने अपने जीवन का सबसे बड़ा मान उन जवाबदेहियों

को बुद्धिपूर्वक अदा करने में विताया जो प्रजा पालन की जिम्मेवारी के साथ उन पर आ पड़ी थीं। उन्होंने उस समय के विताञ्चल अपक लोगों को लिखना-पदना सिखाया, कुछ काम-धन्या न जानने वाले बनचरों को उन्होंने खेती-बाड़ी तथा बढ़ई, कुम्हार आदि के जीवनोमयोगी धन्ये सिलाय, आपस में कैसे बरतना, कैसे नियमों का पालन करना यह भी सिखाया। जब उनको महसूस हुआ कि अब बड़ा पुत्र भरत प्रजाशासन की सब जवाबदेहियों को निवाह लेगा तब उसे राज्य-भार सींच कर गहरे आध्यात्मक प्रश्नों की खानबीन के लिए उत्कट तपस्वी होकर घर से निकल पढ़े।

ऋषभ देव की दो पुत्रियाँ ब्राह्मी और सुन्दरी नाम की थीं। उस जमाने में माई-वहन के बीच शादी की प्रथा प्रचलित थी। सुन्दरी ने इस प्रथा का विरोध करके ब्रापनी सौम्य तपस्या से भाई भरत पर ऐसा प्रमाव डाला कि जिससे भरत ने न केवल सुन्दरी के साथ विचाह करने का विचार ही छोड़ा बल्कि वह उसका मक्त बन गया। ऋग्वेद के यमीस्कत में माई यम ने भगिनी यमी की लग्न-मांग को ब्राह्मीकार किया जब कि भगिनी सुन्दरी ने माई भरत की लग्न मांग को तपस्या में परिशात कर दिया और फलत. माई-बहन के लग्न की प्रतिष्ठित प्रया नाम-शोध हो गई।

ऋषम के भरत श्रीर बाहुबली नामक पुत्रों में राज्य के निर्मित भयानक युद्ध शुरू हुआ। श्रम्त में इन्द युद्ध का पैक्ला हुआ। भरत का प्रचएड प्रहार निष्मल गया। जब बाहुबली की बारी आई और समर्थंतर बाहुबली की जान पड़ा कि मेरे मुध्द प्रहार ते भरत की श्रवश्य दुर्दशा होगी तब उसने उस भ्रातृतिजवाभिमुल ख्या को आत्मविजय में बदल दिया। उसने यह सोच कर कि राज्य के निमित्त खड़ाई में विजय पाने और वैर-प्रति वैर तथा कुटुम्ब कलह के बीज बीने की अपेख़ा सच्ची विजय श्रहंकार श्रीर तृष्णा-जय में ही हैं। उसने श्रपने बाहुबल को क्रोध और अभिमान पर ही जमाया और श्रवेर से वैर के प्रतिकार का जीवन्त-हान्त स्थापित किया। फल यह हुआ कि श्रन्त में भरत का भी लोम तथा गर्च खर्ब हुआ।

एक समय पा जब कि केवल ज्ञियों में ही नहीं पर नमी वर्गों में मांस खाने की प्रथा थीं । नित्य प्रति के भीवन, सामाजिक उत्सव, धार्मिक अनुष्ठान के अवसरों पर पशु-विद्यों का वच ऐसा ही प्रचलित और प्रतिष्ठित था जैसा आज नारियलों और पत्नों का चढ़ाना । उस सुग में बदुनन्दन नेमिकुमार ने एक अजीव कदम उठाया । उन्होंने अपनी शादी पर भोजन के बास्ते कतल किये च्योनेवाले निर्देष पशु-विद्यों को आतं मुक वासी से सहसा पित्रलकर निश्चय किया कि वे ऐसी शादी न करें ने जिसमें अनावश्यक और निर्दोष पशु-पिवा का क्य होता हो। उस गम्भीर निश्चय के साथ वे सबकी मुनी-अनमुनी करके बायत से शीध वापिस लीट आए। द्वारका से सीचे गिरनार पर्वत पर जाकर उन्होंने तपस्था की। कौमारवय में राजपुत्री का स्थाग और ध्यान-तपस्या का मार्ग अपनाकर उन्होंने उस चिर-प्रचलित पशु-पद्धी-वयं की प्रया पर आत्मदृष्टान्त से इतना सख्त प्रहार किया कि जिससे गुजरात भर में और गुजरात के प्रभाववाले दूसरे प्रान्तों में भी वह प्रथा नाम-शेष हो गई और जगह-जगह आज तक चली आनेवाली पिंजरापोलों की लोकप्रिय संस्थाओं में परिवर्तित हो गई।

पारवंनाय का जीवन-आदर्श कुछ और ही रहा है। उन्होंने एक बार दुवांसा नैसे सहजकोपी तापस तथा उनके अनुपाइयों की नाराजगी का स्वतरा उठाकर मी एक जलते सींप को गीली लकड़ी से बचाने का अवल किया। फल यह हुआ है कि आज भी बैन अभाव वाले खेतों में कोई साँप तक को नहीं मारता।

दीवं तयसी महावीर ने भी एक बार अपनी आहिंसा-वृत्ति की पूरी सावना का ऐसा ही परिचय दिया। जब लंगल में वे ध्यानस्थ खहे थे एक प्रचयह विषयर ने उन्हें इस लिया, उस समय वे न केवल ध्यान में अचल ही रहे बेल्कि उन्होंने मैत्री-मावना का उस विषयर पर प्रपोग किया जिससे वह "अहिंसा प्रतिष्ठायां तस्तिनियाँ वैरत्यागः" इस योगसूत्र का जीवित उदाहरण वन गया। अनेक प्रसंगी पर यक्त्यागादि धार्मिक कार्यों में होनेवाली हिंसा को तो रोकने का भरसक प्रयत्न वे आजग्म करते ही रहे। ऐसे ही आदशों से जैन-मंस्कृति उत्पाणित होती आई है और अनेक कठिनाइयों के बीच भी उसने अपने आदशों के हृदय को किसी न किसी तरह सँमालने का प्रयत्न किया है, जो भारत के धार्मिक, सामाजिक और राजकीय हतिहास में जीवित है। जब कभी मुयोग मिला तभी त्यामी तथा राजा, मन्त्री तथा व्यापारी आदि यहस्थों ने जैन-संस्कृति के अहिंसा, तप और संयम के आदशों का अपने हंग से प्रचार किया।

### संस्कृति का उद्देश्य-

संस्कृति मात्र का उद्देश्य है मानवता की भलाई की श्रोर श्रागे बढ़ना । यह उद्देश्य वह तभी साथ सकती है जब वह श्रपने जनक श्रीर पोषक राष्ट्र की भलाई में योग देने को श्रोर सदा श्रप्रसर रहे । किसी भी संस्कृति के बाद्य श्रङ्ग केवल श्रम्युदय के समय ही पनपते हैं श्रीर ऐसे ही समय वे श्राकर्षक लगते हैं । पर संस्कृति के हृदय की वात जुदी है । समय श्राफ्त का हो या श्रम्युदय का, उसकी श्रानिवार्य श्रावश्यकता सदा एक सी बनी रहती है । कोई भी संस्कृति केवल श्रपने

8.7

इतिहास और पुरानी वशोगायाओं के सहारे न जीवित रह सकती है और न मितिष्ठा या सकती है जब तक वह माजी-निर्माण में योग न दे। इस दृष्टान्त से भी जैन-संस्कृति पर विचार करना संगत है। इस ऊपर बतला आए हैं कि यह संस्कृति मूलतः अवृत्ति, अर्थात् पुनर्जन्म से खुटकारा पाने की दृष्टि से आधिर्मृत हुई। इसके आचार-विचार का सारा दांचा उसी लक्ष्य के अनुकृत बना है। पर इम यह भी देखते हैं कि आखिर में वह संस्कृति व्यक्ति तक सीमित न रही। उसने एक विशिष्ट समाज का रूप वारण किया।

### निवृत्ति और प्रवृत्ति—

समाज कोई भी हो वह एक मात्र निवृत्ति की भूजमुलैयों पर न जीवित रह सकता है और व वास्तविक निवृत्ति ही साथ सकता है। यदि किसी तरह निवृत्ति को न माननेवाले और सिर्फ प्रवृत्तिचक का हो महत्त्व माननेवाले आखिर में उस प्रवृत्ति के त्यान और आंवों में ही पंतकर मर सकते हैं तो यह भी उतना ही सच है कि प्रवृत्ति का आश्रय बिना लिए निवृत्ति हवा का किला ही वन जाता है। ऐतिहासिक और दार्शानिक सत्य यह है कि प्रवृत्ति और निवृत्ति एक ही मानय-कल्याम के सिक्के के दो पहलू हैं। दोष, गलती, बुराई और अकल्याम से तब तक कोई नहीं बच सकता जब तक वह दोपनिवृत्ति के साथ ही साथ सद्गुणों की और कल्यामम्ब प्रवृत्ति में वल न लगावे। कोई भी बीमार केवल आप्रय और पृष्टि कुप्रय्य से निवृत्त होकर जीवित नहीं रह सकता। उसे साथ-ही-साथ प्रय्यवेवन करना चाहिए। सरीर से दूषित रक्त को निकाल डालना जीवन के लिये अगर जरूरी है तो उतना ही जरूरी उसमें नए रुबिर का संचार करना भी है।

### निवृत्तिलची प्रवृत्ति—

क्यम से लेकर ब्राज तक निवृत्तिगामी कहलाने वाली जैन-संस्कृति भी जो किसी न किसी प्रकार जीवित रही है वह एक मात्र निवृत्ति के वल पर नहीं किन्तु कल्पास्कारी प्रवृत्ति के सहारे पर । यदि प्रवर्तक धर्मों ब्राक्षस्मा ने निवृत्ति मार्ग के सुन्दर तत्वों को अधनाकर एक ब्यापक कल्यासकारी संस्कृति का ऐसा निमांस किया है जो गीता में उच्जीवित हीकर ब्राज नए उपयोगी स्वरूप में गांवीजी के हारा पुनः ब्रयना संस्कृरण कर रही है तो निवृत्तिल्ल्क्षी जैन-संस्कृति को भी कल्यासाभिमुख ब्रावश्यक प्रवृत्तियों का महारा लेकर ही ब्राज की बदली हुई परिस्थिति में जीना होगा । जैन-संस्कृति में तत्त्वज्ञान ब्रीर ब्राजार के जो मूल नियम है ब्रीर वह जिन ब्रावशों को ब्राज तक पूँजी मानती ब्राई है उनके

काघार पर वह प्रवृत्ति का ऐसा मंगलमय योग साथ सकती है जो सब के लिए खेमंकर हो ।

जैन-परंपरा में प्रथम स्थान है त्यागियों का, दूसरा स्थान है एहस्यों का । त्यागियों को जो पाँच महावत धारण करने की आजा है वह अधिकाधिक सदगुरों में प्रवृत्ति करने की या सद्गुरूष-पोषक-प्रवृत्ति के लिए वल पैदा करने की प्राथमिक शर्त मात्र है। हिंसा, असल्य, बोरी, परिग्रह आदि दोषों से बिना बचे सद्गुणों में प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती और सद्गुरूपोषक प्रवृति को विनाजीवन में स्थान दिये हिंसा आदि से बचे रहना भी सर्वथा असम्भव है। इस देश में जो लोग दूसरे निवृत्ति-पंथों की तरह जैन-पंथ में भी एक मात्र निवृत्ति की ऐकान्तिक साधना की बात करते हैं वे उक्त सत्य भूल जाते हैं । जो व्यक्ति सार्वभीम महावती को धारण करने की शक्ति नहीं रखता उसके लिए जैन-परंपरा में अगुप्रकती को साथि करके घीरे-धीरे निवृत्ति की खोर ख़ाने बढ़ने का मार्ग भी रखा है। पेसे एडस्थों के लिए हिंसा आदि दोशों से अंशतः वचने का विधान किया है। उसका मतलब यहां है कि रहस्य पहले दोषों से बचने का अभ्यास करें । पर साय हो यह आदेश है कि जिस-जिस दोष को वे दूर करें उस-उस दोष के विरोधी सद्गु गो को जीवन में स्थान देते जाएँ। हिंसा को दूर करना हो तो प्रेम और आत्मीपम्य के सदगुण को जीवन में व्यक्त करना होगा । सत्य विना बोले और सत्य बोलने का बल बिना पाए असत्य से निवृत्ति कैसे होगी ? परिवद और लोम से बचना हो तो सन्तोष और त्याग वैसी गुरा पोपक प्रवृत्तियों में अपने आप को खपाना ही होगा। इस बात को ध्यान में रखकर जैन संस्कृति पर यदि आज दिचार दिया जाए तो आजकल की कसीटी के काल में जैनों के लिए नीचे लिखी बातें कर्तव्यरूप परितत होती हैं।

### बैन-वर्ग का कर्त्तव्य-

१—देश में निरद्याता, वहम और ग्रावस्य व्यात है। जहाँ देखो वहाँ पूट ही फूट है। शराव और दूसरी नशीलों चीजें जह पकड़ बैठी है। दुष्काल, ग्राति-इडि, परराक्त्र और बुद्ध के कारण मानव-जीवन का एक मात्र ग्राक्षार पशुधन नामशेष हो रहा है। अतएव इस संबन्ध में विचायक प्रवृत्तियों की ओर सारे त्यागी वर्ग का ध्यान जाना चाहिए, जो वर्ग कुटुम्ब के बन्धनों से बरी है, महाबीर का आत्मीपम्य का उद्देश्य लेकर घर से अलग हुआ है और ऋषमदेव तथा नैमिनाय के आदशों को जीवित रखना चाहता है।

२--देश में गरीवी और वेकारी की कोई सीमा नहीं है। खेती-वारी और

उद्योग-धन्ये अपने अस्तित्व के लिए बुद्धि, धन, परिश्रम और साइस की अपेदा कर रहे हैं। अतएक ग्रहस्थी का यह धर्म हो जाता है कि वे संपत्ति का उपयोग तथा विनियोग राष्ट्र के लिए करें। वे गांधीजी के ट्रस्टीशिंग के सिदान्त को अमल में लाएँ। बुद्धिसंग्र्य और साइसिकों का धर्म है कि वे नम्र बनकर ऐसे ही कामी में लग जाएँ जो राष्ट्र के लिए विधायक हैं। कामेंसे का विधायक कार्यक्रम काँग्रेस की और से रखा गया है इसलिए वह उपेद्यांग्रीय नहीं है। असल में वह कार्यक्रम जैन-संस्कृति का जीवन्त आंग है। दिलतों और अस्पूर्शों को भाई की तरह विचा अपनाए कौन वह कह सकेगा कि में जैन हूँ ! खाटो और ऐसे दूसरें उद्योग जो अधिक से अधिक अहिंसा के नजदीक हैं और एक मान आत्मीयम्य एवं अपरिग्रह धर्म के पोषक है उनको उत्तेजना दिये बिना कीन कह सकेगा कि मैं अहिंसा का उपासक हूँ ! अतएवं उपसंहार में इतना ही कहना चाहता हूँ कि जैन लोग, निरधंक आडम्बरों और शांकि के अपव्यवस्थारी प्रसंगों में अपनी संस्कृति सुर्गदात है, यह धम छोड़कर उसके इदय की रहा का प्रयत्न करें, जिसमें हिन्दू और मुसलमानों का ही क्या, सभी कामों का मेल मी निहित है। संस्कृति का संकृत-

संस्कृति-मात्र का संकेत लोभ श्रीर मोह को घटाने व निर्मूल करने का है, म कि प्रवृत्ति को निर्मूल करने का । वहां प्रवृत्ति त्याच्य है जो श्रामिक के बिना कभी संभव ही नहीं, जैसे कामाचार व वैयक्तिक परिषद श्रादि । जो प्रवृत्तियाँ समाज का घारण, पोपण, विकसन करनेवाली है वे ब्रासिक्तिपूर्वक श्रीर श्रामिक के सिवाय भी समय हैं । श्रतएव संस्कृति श्रामिक के त्यागमात्र का संकेत करती है । वैन संस्कृति यदि संस्कृति-सामान्य का श्रपवाद बने तो वह विकृत बनकर श्रव में मिट जा सकती है ।

ई० १६४२]

[ विश्वव्यापी

# अनेकान्तवाद की मर्यादा

## जैनधर्म का मूल-

कोई भी विशिष्ट दर्शन हो या धर्म पन्य, उसकी आघारमृत—उसके मूल प्रवर्तक पुरुष की—एक लास दृष्टि होती है; जैसे कि-शंकराचार्य को अपने मतिन-रूपण में 'अद्वेत दृष्टि' और मगवान इद की अपने धर्म-पन्य प्रवर्तन में 'मध्यम प्रतिपदा दृष्टि' लास दृष्टि है। जैन दर्शन भारतीय दर्शनों में एक विशिष्ट दर्शन है और साथ ही एक विशिष्ट धर्म-पन्य भी है, इसलिए उसके प्रवर्तक और प्रचारक मुख्य पुरुषों की एक खास दृष्टि उनके मूल में होनी ही चाहिए और वह है भी। यही दृष्टि अनेकान्तवाद है। तात्विक जैन-विचारणा अथवा आचार-व्यवहार जो कुछ भी हो यह सब अनेकान्त दृष्टि के आधार पर किया जाता है। अथवा भी कहिए कि अनेक प्रकार के विचारों तथा आचारों में से जैन विचार और जैना चार क्या हैं। कैसे हो सकते हैं। इन्हें निश्चित करने व कसने को एक मात्र कसीटी भी अनेकान्त दृष्टि ही है।

## अनेकान्त का विकास और उसका श्रेय-

बैन-दर्शन का आधुनिक मृत्त-रूप मगवान् महावीर की तपस्या का फल है। इसलिए लामान्य रूप से यही समका जा सकता है कि जैन-दर्शन की आधार-मृत अनेकान्त-दृष्टि भी मगवान् महावीर के द्वारा ही पहले पहल स्थिर की गई या उद्मावित की गई होगी। परन्तु विचार के विकास कम और पुरातन इतिहास के चितन करने से साफ मालूम पड़ जाता है कि अनेकान्त दृष्टि का मृत्त मगवान् महावीर से मी पुराना है। यह ठीक है कि जैन-साहित्य में अनेकान्त-दृष्टि का जो स्वरूप आजकत व्यवस्थित रूप से और विकासित रूप से मिलता है वह स्वरूप मगवान् महावीर के पूर्ववर्ती किसी जैन या जैनतर साहित्य में नहीं पाया जाता, तो भी मगवान् महावीर के पूर्ववर्ती वैदिक साहित्य में और उसके समकातीन बौद्ध-साहित्य में अनेकान्त-दृष्टि-गर्मित विकार हुए विचार थोड़ बहुत मिल ही जाते हैं। इसके सिवाय मगवान् महावीर के पूर्ववर्ती मगवान् पायव नाथ हुए हैं जिनका विचार आज यरापि उन्हीं के शब्दों में-असल रूप में नहीं पाया जाता

फिर मी उन्होंने अनेकान्त-दृष्टि का स्वरूप स्थिर करने में अथवा उसके विकास
में कुछ न कुछ भाग जरूर लिया है, ऐसा पाया जाता है। यह सब होते हुए
भी उपलब्ध-साहित्य का इतिहास स्पष्ट रूप से यही कहता है कि २५०० वर्ष
के भारतीय साहित्य में जो अनेकान्त-दृष्टि का थोड़ा बहुत असर है या लास
तौर से जैन-वाक्यव में अनेकान्त-दृष्टि का उत्थान होकर कमशः विकास होता गया
है और जिसे दूसरे समकालीन दार्शनिक विद्वानी ने अपने-अपने प्रन्थों में किसी
न किसी रूप में अपनाया है उसका मुख्य श्रेय तो मगवान् महावीर को ही है;
क्योंकि जब हम आज देखते हैं तो उपलब्ध बैन-प्राचीन प्रन्थों में अनेकान्त-दृष्टि
की विचारवारा जिस स्वष्ट रूप में पाते हैं उस स्पष्ट रूप में उसे और किसी
प्राचीन प्रन्थ में नहीं पाते।

गालंदा के प्रसिद्ध बीद विचापीट के ब्राजार्य शान्तरिवृत ब्रापने 'तत्वसंप्रह' अन्य में अनेकान्तवाद का परीवास करते हुए कहते हैं कि विप्र-मीमांसक, निर्मय जैन और कापिल-सांख्य इन तीनों का अनेकान्तवाद समान रूप से खरिडत हो जाता है। इस कथन से यह पाया जाता है कि सातवीं-ख्राठवीं सदी के बौद ब्रादि विद्वान् श्रानेकान्तवाद को केवल जैन-दर्शन का ही बाद न समस्रते वे किन्त यह मानते ये कि मीमांसक, वैन और सांख्य तीनों दर्शनों में अनेकानतवाद का श्चाअयण है और ऐसा मानकर ही वे अनेकान्तवाद का खरडन करते थे। इम जब मीमांसक दर्शन के स्ठोकवार्तिक आदि और सांस्य योग दर्शन के परि-ग्रामवाद स्थापक प्राचीन-अन्य देखते हैं तो निःसन्देह यह वान पडता है कि उन प्रत्यों में भी जैन-प्रत्यों की तरह अनेकात्त-दृष्टि मुलक विचारणा है। अत-एव शान्तरिवृत नैसे विविध दर्शनाम्बासी विद्वान के इस कथन में इमें तनिक भी सन्देह नहीं रहता कि मीमांसक, जैन और कापिल तीनों दर्शनों में अनेकान्त-बाद का श्रवलम्बन है। परन्तु शान्तराञ्चित के कथन की मानकर श्रीर मीमांतक तया सांख्य योग दर्शन के अन्यों को देखकर भी एक बात तो कहनी ही पडती है कि क्यापि अनेकान्त-दृष्टि मीमांसक और सांस्य योग-दर्शन में भी है तथापि वह बैन-दर्शन के प्रन्थों की तरह आति स्पष्ट रूप और आति व्यापक रूप में उन दर्शनों के बन्धों में नहीं पाई जाती। जैन-विचारकों ने जितना जोर और जितना पुरुषार्थ अनेकान्त राष्ट्र के निरूपण में लगाया है, उसका शतांश मी किसी दश्रेंन के विद्वानों ने नहीं लगाया। यही कारण है कि आज जब कीई 'अनेकान्तवाद' या 'स्याहाद' शब्द का उच्चारण करता है तब सुननेवाला विद्वान उत्तरी सहसा जैन-दर्शन का ही भाव प्रहरण करता है। आजकल के बढ़े-बढ़े विद्वान् तक भी वही समसते हैं कि 'स्यादाद' यह तो जैनों का ही एक बाद है।

इस समभ्त का कारण है कि जैन विद्वानों ने स्याद्वाद के निरूपण और समर्थन में बहुत बहें बहे ग्रन्थ लिख डाले हैं, अनेक युक्तियों का आंतिमांव किया है और अनेकान्तवाद के शक्त के बल से ही उन्होंने दूसरे दार्शनिक विद्वानों के साथ कुरती की है।

इस चर्चा से दो बातें स्पष्ट हो जाती हैं—एकतो यह कि भगवान् महावीत ने अपने उपदेशों में अनेकान्तवाद का जैसा स्पष्ट आश्रय लिया है बैसा उनके सम-कालीन और पूर्ववर्ता दर्शन प्रवर्तकों में से किसी ने भी नहीं लिया है। दूसरी बात यह कि भगवान् महावीर के अनुवायी जैन आचार्यों ने अनेकान्त दृष्टि के निरूपण और समर्थन करने में जितनी शक्ति लगाई है उतनी और किसी भी दर्शन के अनुगामी आचार्यों ने नहीं लगाई।

### अनेकान्त दृष्टि के मूल तत्त्व -

जन सारे जैन विचार और ग्राचार की मींव श्रनेकाना हिण्ट ही है तब पहले यह देखना चाहिए कि अनेकाना हिण्ट किन तत्वों के आधार पर खड़ी की गई है! विचार करने और अनेकाना हिण्ट के साहित्य का अवलोकन करने से मालूम होता है कि अनेकाना हिण्ट सत्य पर खड़ी है। यदापि समो महान् पुक्ष्य सत्य की पसन्द करते हैं और सत्य की ही खोज तथा सत्य के ही निरूपण में श्रपना जीवन व्यतीत करते हैं, तथापि सत्य निरूपण की पदाति और सत्य की खोज सब की एक सी नहीं होती। बुद्धदेव जिस शैली से सत्य का निरूपण करते हैं या शब्हरण्यामं उपनिपदों के आधार पर जिस दंग से सत्य का प्रकाशन करते हैं उससे मूल महाबीर की सत्य प्रकाशन की शैली जुदा है। मुक्त महाबीर की सत्य प्रकाशन शैली का ही दूसरा नाम 'श्रानेकान्तवाद' है। उसके मूल में दो तत्व हैं—पूर्णता और यथार्थता। जो पूर्ण है और पूर्ण होकर मी यथार्थ रूप से प्रतीत होता है वहीं सत्य कहलाता है।

# अनेकान्त की स्वोज का उद्देश और उसके प्रकाशन की शतें-

वस्तु का पूर्ण रूप में जिकालावाधित-ययार्थ दर्शन होना कठिन है, किसी को वह हो भी जाय तथापि उसका उसी रूप में शब्दों के द्वारा ठीक-ठीक कपन करना उस उत्पद्धा और सत्यवादी के लिए भी बड़ा कठिन है। कोई उस कठिन काम को किसी श्रंश में करनेवाले निकल मी आएँ तो भी देश, काल, परिस्थिति, भाषा और शैली आदि के श्रानवार्थ मेट के कारण उन सब के कपन में कुछ न कुछ विरोध या मेद का दिलाई देना अनिवार्थ है। पह ती हुई उन पूर्णदेशी और सत्यवादी हने-गिने मनुष्यों की बात, जिन्हें हम सिर्फ करपना या अनुमान से

समक्त या मान सकते हैं। इमारा अनुभव तो साधारण मनुष्यों तक परिमित है और यह कहता है कि साधारण मनुष्यों में भी बहुत से वयार्थवादी होकर भी अपूर्णदर्शों होते हैं। ऐसी स्थिति में यथार्थवादिता होने पर भी अपूर्ण दर्शन के कारण और उसे प्रकाशित करने की अपूर्ण सामग्री के कारण सत्याप्रिय मनुष्यों की भी समक्त में कभी-कभी मेद आ जाता है और संस्कार मेद उनमें और भी पारस्परिक टक्कर पैदा कर देता है। इस तरह पूर्णदर्शों और अपूर्णदर्शों सभी सत्यवादियों के द्वारा अन्त में मेद और विरोध की सामग्री आप ही आप प्रस्तुत हो जाती है या दूसरे लोग उनसे ऐसी सामग्री पैदा कर लेते हैं।

ऐसी वस्तु स्थिति देखकर म० महावीर ने सीचा कि ऐसा कीन सा रास्ता निकाला जाए जिससे वस्तु का पूर्ण या अपूर्ण सत्य दर्शन करनेवाले के साथ अन्याय न हो। अपूर्ण और अपने से विरोधी होकर मी यदि बसरे का दर्शन सत्य है, इसी तरह अपूर्ण और इसरे से विरोधी होकर मी यदि अपना दर्शन सत्य है तो दोनों को ही न्याय मिले इसका मी क्या उपाय है? इसी चितनप्रधान तपस्या ने मगवान को अनेकान्त हाँछ मुकाई, उनका सत्य संशोधन का संकल्प सिद्ध हुआ। उन्होंने उस मिली हुई अनेकान्तहाँछ की चावी से वैवक्तिक और सामाध्यक जीवन को व्यावहारिक और पारमार्थिक समस्याओं के ताले खोल दिये और समाधान प्राप्त किया। तब उन्होंने जीवनोपयोगी विचार और आचार का निर्माण करते समय उस अनेकान्त हाँछ को निम्नलिखित मुख्य शतों पर प्रकाशित किया और उसके अनुसरण का अपने जीवन द्वारा उन्हीं हातों पर उपदेश दिया। वे शतें इस प्रकार हैं—

१---राग और द्वेषजन्य संस्कारों के वशीनृत न होना स्वयांत् तेजस्वी मध्यस्य माव रखना ।

२—वब तक मध्यस्थ भाव का पूर्ण विकास न हो तब तक उस लक्ष्य की स्रोर ध्यान रखकर केवल सत्य की जिज्ञासा रखना।

३—कैसे भी विरोधी भासमान पद्ध से न धवनाना और अपने पद्ध की तरह उस पद्ध पर भी आदरपूर्वक विचार करना तथा अपने पद्ध पर भी विरोधी पद्ध की तरह तीत्र समालोचक दृष्टि रखना ।

४—अपने तथा दूसरों के अनुभवों में से जो जो अंश ठीक जैंचें—चाहे वे विरोधी ही प्रतीत क्यों न हो—उन सबका विवेक—प्रशा से समन्वय करने की उदारता का अन्यास करना और अनुभव बढ़ने पर पूर्व के समन्वय में जहाँ गलती मालूम हो वहाँ मिष्याभिमान छोड़ कर सुवार करना और इसी कम से आगे बढ़ता। अनेकान्त साहित्य का विकास-

मगवान् महावीर ने अनेकान्त दृष्टि को पहले अपने जीवन में उतारा या और उसके बाद ही वृसरों को इसका उपवेश दिया या। इसलिए अनेकान्त-दृष्टि की स्थापना और प्रचार के निमित्त उनके पास काफी अनुभववन और तेपोवल था । अतएव उनके मूल उपदेश में से जो कुछ पाचीन अवशेष आवकत पाए जाते हैं उन आगमग्रन्थों में इम अनेकान्त-हष्टि को त्यप्ट रूप से पाते हैं सही, पर उसमें तक्वाद या लश्डन-म्यडन का वह जटिल जाल नहीं पाते जी कि पिछले साहित्य में देखने में आता है। हमें उन आगम अन्यों में अनेकान्त-हिंद का सरल स्वरूप और संदित विभाग ही नजर आता है। परन्तु भगवान् के बाद जब उनकी दृष्टि पर संप्रदायकायम हुआ और उसका अनुगामी समाज स्थिर हुआ तथा बढ़ने लगा, तब चारों और से अमेकाना-हथ्टि पर हमले होने लगे। महाबीर के अनुगामी आचार्यों में त्याग और प्रजा होने पर भी, महाबीर जैसा राष्ट्र जीवन का अनुमव और तप न था। इसलिए उन्होंने उन हमलों से बचने के लिए नैयायिक गीतम और वास्यायन के कथन की तरह वादकथा के उप-राना जल्प और कहीं कहीं वितरहा का भी आश्रव लिया है। अनेकान्त-दृष्टि का जो तल्व उनको विरासत में मिला था उसके संरक्षण के लिए उन्होंने जैसे वन पड़ा वैसे कमी बाद किया, कमी जरूप और कभी वितरहा। इसके साथ ही साय उन्होंने श्रमेकान्त दृष्टि को निर्देष स्थापित करके उसका विद्वानों में प्रचार भी करना चाहा ख्रौर इस चाहजनित प्रयत्न से उन्होंने ख्रनेकान्त हरिट के अनेक ममों को प्रकट किया और उनकी उपयोगिता स्थापित की । इस सरहन-मरहन, स्थापन और प्रचार के करीब दो हजार वर्षों में महावीर के शिष्यों ने सिर्फ अनेकान्त हथ्टि विषयक इतना बड़ा अन्य समृह बना डाला है कि उसका एक खासा पुरतकालय वन सकता है। पूर्व-पश्चिम श्रीर दक्षिन-उत्तर हिन्दुस्तान के सब मार्गों में सब समयों में उत्पन्न होनेवाले अनेक छोटे-वहें और प्रचस्ड आचार्यों ने अनेक भाषाओं में केवल अनेकांत-इण्टि और उसमें से शलित होने वाले बादों पर दशहकाररूप से भी कही विस्तृत, मुख्म श्रीर जटिल चर्चा की है। शुरू में जो साहित्य अनेकान्त-इंप्टि के अवलम्बन से निर्मित हुआ था उसके स्थान पर विञ्जुला साहित्य सास कर तार्किक सोहित्य-मुख्यतथा अनेकान्त होटि के निरूपचा तथा उसके ऊपर अन्य वादियों के द्वारा किये गए आदियों के निरा-करंग करने के लिए स्वा गया। इस तरह संप्रदाय की रखा और प्रचार की माबना में से जो केवल अनेकान्त विषयक साहित्य का विकास हुन्ना है उसका वर्णन करने के लिए एक सासी जुदी पुस्तिका की जरूरत है। तथापि इतनां ती

यहाँ निर्देश कर देना ही चाहिए कि समन्तमद्र और सिढसेन, हरिमद्र और अकलक्क, विद्यानन्द और प्रमाचन्द्र, अभयदेव और वादिदेवस्रि तथा हेमचन्द्र और यशोविजयजी बैसे प्रकारड विचारकों ने जो अनेकान्त-दृष्टि के बारे में लिखा है वह भारतीय दर्शन-साहित्य में बड़ा महत्त्व रखता है और विचारकों को उनके प्रन्थों में से मनन करने योग्य बहुत कुछ सामग्री मिल सकती है।

#### फलितवाद—

transmin months to a अनेकान्त-दृष्टि तो एक मूल है, उसके ऊपर से और उसके आश्रप पर-विविध वादों तथा चर्चांत्रों का शाखा-प्रशाखात्रों की तरह बहुत बड़ा विस्तार हुआ है। उसमें से मुख्य दो बाद वहाँ उक्किलित किये जाने योग्य हैं—एक नववाद श्रीर तुसरा सप्तमंगीवाद । श्रनेकान्त-इष्टि का श्राविमांव श्राप्याध्मक साधना श्रीर दार्शनिक प्रदेश में हुन्ना इसलिए उसका उपयोग भी पहले-पहल वहीं होना अनिवार्य था । भगवान् के इदंगिर्द और उनके अनुयावी आचारों के समीर जी-जो विचार भाराएँ वल रही थी उनका समत्वय करना प्रतेकान्त हिट के लिए ब्राक्रपक था। इसी पास कार्य में से 'नयबाद' की सृष्टि हुई। यदापि किसी-किसी नय के पूर्ववर्ती और उत्तर्वर्ती उदाहरणों में भारतीय दर्शन के विकास के अनुसार विकास होता गया है। सथापि दर्शन प्रदेश में से उत्पन्न होनेनाने नयनाद की उदाइरगामाला भी आव तक दार्शनिक ही रही है। प्रत्येक नय की व्याख्या और चर्चा का विकास हुआ है पर उसकी उदाहरणमाला तो दारानिक-द्वेत्र के बाहर से आई ही नहीं। यही एक बात समस्ताने के लिए प्रयांत्र है कि सब देवों को व्यात करने को ताकत रखनेवाले अनेकान्त का प्रथम आविमांब किस चेत्र में हुआ और इजारों वर्षों के बाद तक मी उसकी चर्चा किस चेत्र तक परिमित रही र

भारतीय दर्शनों में जैन-दर्शन के अतिरिक्त, उस समय जो दर्शन अति प्रसिद्ध हे और पीछे से जो अति प्रसिद्ध हुए उनमें वैशेषिक, त्वाय, सांख्य, श्रीपनिषद—वेदान्त, बौद्ध और शाब्दिक—ये हो दर्शन मुख्य हैं। इन प्रसिद्ध दर्शनों को पूर्ण सत्य मानने में वस्तुतः तात्विक और अपवद्यादिक दोनों आपित्याँ मीं और उन्हें विलक्ति असत्य कह देने में सत्य का भात था इसलिए उनके बीच में रहकर उन्हों में से सत्य के गवेषण का मार्ग सरल रूप में लोगों के लामने प्रदर्शित करना था। यही कारण है कि हम उपलब्ध समय जैन-वाक्सव में नयवाद के मेद-प्रमेद और उनके उदाहरण तक उक्त दर्शनों के रूप में तथा उनकी विकतित खाखाओं के रूप में ही पाते हैं। विचार की जितनी पद्धतियों उस समय मौजूद

थीं, उनके समन्वयं करने का आदेश-अनेकान्त-दृष्टि ने किया और उसमें से नयबाद फलित हुआ जिससे कि दार्शनिक मारा-मारी कम हो; पर दूसरी तरफ एक-एक वाक्य पर अवैर्ध और नासमस्त्री के कारण परिवत-गण लड़ा करते थे। एक परिदर्त यदि किसी चीज को नित्य कहता तो दूसरा सामने खड़ा होकर यह कहता कि वह तो ऋनित्य है, नित्य नहीं । इसी तरह फिर पहला परिवत दूसरे के विरुद्ध बोल उठता था। सिर्फ नित्यत्व के विषय में ही नहीं किन्तु प्रत्येक ग्रंश में यह भगवा जहाँ तहाँ होता ही रहता या। यह स्थिति देखकर अनेकान्त-दृष्टि वाले तत्कालीन आचार्यों ने उस भगवें का अन्त अनेकान्त-इष्टि के द्वारा करना चाहा और उस प्रयत्न के परिलाम स्वरूप 'सतमङ्गीवाद' फलित हुआ। झनेकाना-इष्टि के प्रथम फलस्वरूप नपवाद में तो दर्शनों को स्थान मिला है और उसी के दूसरे फलस्यरूप सममङ्गीवाद में किसी एक ही वस्तु के विषय में प्रचलित विरोधी कथनों को या विचारों को स्थान मिला है। पहले बाद में समूचे सब दर्शन संग्रहीत हैं और दूसरे में दर्शन के विश्वकतितं मन्तन्यों का समन्त्रय है। प्रत्येक फ़ित्तवाद की सूक्ष्म चर्चा और उसके इतिहास के लिए यहाँ स्थान नहीं है श्रीर न उतना अवकाश ही है तथापि इतना कह देना जरूरी है कि अनेकान्त-दृष्टि ही महावीर की मूल इष्टि और स्वतन्त्र इष्टि है। नयवाद तथा सप्तमन्त्रीवाद श्रादि तो उस दृष्टि के ऐतिहासिक प्रसिर्धित-अनुसारी प्रासंगिक फल मात्र हैं। अतएव नय तथा सप्तभन्नी आदि बादों का स्वरूप तथा उनके उदाहरण बदले भी जा सकते हैं, पर अनेकान्त-दृष्टि का त्यरूप तो एक ही प्रकार का रह सकता है-मले ही उसके उदाहरण बदल जाएँ।

#### श्रनेकान्त-दृष्टि का असर —

जब दूसरे विद्वानों ने अनेकान्त-दृष्टि को तत्त्वरूप में ग्रहण करने की जगह सांप्रदाधिकवाद रूप में ग्रहण किया तब उसके ऊपर चारों ओर से आह्मपों के प्रहार होने लगे। वादरायण जैसे सूजकारों ने उसके लएडन के लिए सूज रच डाले और उन सूजों के माध्यकारों ने उसी विषय में अपने माध्यों की रचनाएँ की। वसुबन्धु, दिङ्नाग, धर्मकीर्ति और शांतरिचत जैसे बढ़े-बढ़े प्रभावशाली बौद विद्वानों ने भी अनेकान्तवाद की पूरी लबर ली। इधर से जैन विचारक विद्वानों ने भी अनेकान्तवाद की पूरी लबर ली। इधर से जैन विचारक विद्वानों ने भी अनेकान्तवाद की पूरी लबर ली। इधर से जैन विचारक विद्वानों ने भी उनका सामना किया। इस प्रचएड संधर्ष का अनिवार्य परिणाम वह आया कि एक ओर से अनेकान्त-दिक्ष का तर्कबद विकास हुआ और दूसरी ओर से उसका प्रभाव दूसरे विरोधी सांप्रदाधिक विद्वानों पर भी पढ़ा। दिन्तुल हिन्दुल्तान में प्रचएड दिगम्बराचार्यों और प्रकास्ट मींमांसक तथा वेदान्त के विद्वानों के बोच

शालार्थं की इस्ती हुई उससे अन्त में अनेकान दृष्टि का ही असर अधिक पैला। बहाँ तक कि रामानुज जैसे जिलकुल जैनल विरोधी प्रसर स्थानार्थ ने शंकराचार्य के नायाबाद के विरुद्ध अपना मत स्थापित करते समय आश्रम ती सामान्य उपनिपदों का जिया पर उनमें से विशिष्टादैत का निरूपण करते समय अनेकान्त-इप्टि का उपयोग किया, अथवा यो कहिए कि रामानुज ने अपने दंग से अनेकान्त-इप्रि को विशिष्टाइत की घटना में परिवात किया और औपनिषद तन्त्र का जामा पहना कर अनेकांत दृष्टि में से विशिष्टाईतवाद खड़ा करके अनेकान्त-दृष्टि की और त्राकर्षित जनता को वेदान्त भाग पर स्थिर एका । पुष्टि-मार्ग के पुरस्कता वक्षम जो दक्षिण हिन्दुस्तान में हुए, उनके शुद्धाई त-विपयक सब तत्त्व, हैं तो स्त्रीपनिय-दिक पर उनकी सारी विचारसरगी श्रमेकाता-दृष्टि का नया वेटान्तीय स्वाँग है। इधर उत्तर और पश्चिम हिन्दुलान में जो दूसरे विद्वानों के साथ श्वेतान्वरीय महान् विद्वानी का खरडनमरहन-विषयक इन्द्र हुआ उसके फलस्वरूप अनेकाना-बाद का असर जनता में फैला और सोपदायिक हंग से अनेकातवाद का विरोध करनेवाले भी जानते ग्रनजानते अनेकांत-दृष्टि को श्रपनाने लगे। इस तरह चाद रूप में अनेकांत दृष्टि आज तक जैनी की ही बनी हुई है तथापि उसका असर किसी न किसी रूप में अहिसा की तरह विकृत या अर्थविकृत रूप में हिन्दुस्तान के इरएक भाग में पैला हुआ है। इसका सकूत सब मागों के साहित्य में से मिल सकता है।

# व्यवहार में अनेकान्त का उपयोग न होने का नतीजा-

जिस समय राजकीय उत्तर फेर का अनिष्ट परिकाम स्थायी रूप से खान में आया न था, सामाजिक बुराइवाँ आज की तरह असहा रूप में खरकती न थीं, उद्योग और लेती की स्थिति आज के जैसी अस्तव्यस्त हुई न थीं, सममन्पूर्वक या जिना समके लोग एक तरह से अपनी स्थिति में संतुष्ट्रधाय वे और असंतोष का दावानल आज की तरह व्याप्त न था, उस समय आप्यास्मिक सावना में से आविभूत अनेकान्त-दृष्टि केवल दारांनिक प्रदेश में रही और सिर्फ चर्चा तथा बादविवाद का विषय बनकर जीवन से अलग रहकर भी उसने अपना अस्तित्य कावम रखा कुछ प्रतिष्ठा भी पाई, यह सब उस समय के योग्य था। परन्तु आज स्थिति विलक्षत बदल गई है; दुनिया के किसी भी वर्म का तत्व केसा ही मंभीर क्यों न हो, पर अब वह यदि उस धर्म की संस्थाओं तक या उसके परिवती तथा बर्मगुकओं के प्रवचनों तक ही परिमित्त रहेगा तो इस वैज्ञानिक प्रमाव वाले जगत में उसकी कदर पुरानी कब से अधिक नहीं होगी। अनेकान्त-

दृष्टि श्रीर श्राधारमत श्राईसा-ये दोनों तत्व महान् से महान् हैं, उनका प्रभाव तथा प्रतिष्ठा बमाने में जैन सम्प्रदाय का बड़ा भारी हिस्सा भी है पर इस बीसवीं सदी के विषम राष्ट्रीय तथा सामाजिक जीवन में उन तन्त्रों से बिंद कोई खास फायदा न पहुँचे तो मंदिर, मठ और उपाश्रयों में हजारी परिहती के द्वारा चिल्लाहर मचाए जाने पर भी उन्हें कोई पृक्षेगा नहीं, यह निःसंशय बात है। बैनलिंगधारी सैकड़ों धर्मगुरु और सैकड़ों पंडित अनेकान्त के बाल की खाल दिन-रात निकालते रहते हैं और ब्रहिंसा की सुरुम चर्चा में स्वून सुसाते तथा सिर तक फोड़ा करते हैं, तथापि लोग अपनी स्थित के समाधान के लिए उनके पास नहीं फटकते । कोई जवान उनके पास पहुँच भी जाता है तो वह दुस्त उनसे पृत्र बैठता है कि 'श्रापके पास जब समाधानकारी श्रानेकान्त हिंश और अहिंसा तत्व मौजूद हैं तब आप लोग आपस में ही गैरी को तरह बात-बात में क्यों टकराते हैं ? मंदिर के लिए, तीर्थ के लिए, पार्निक प्रथाओं के लिए, सामाजिक रीति रिवाजों के लिए-पहाँ तक कि वेश रखना तो कैसा रखना, द्वाथ में क्या पकड़ना, कैसे पकड़ना इत्यादि बालसुलम बातों के लिए-त्राप लोग क्यों आपस में तड़ते हैं ! क्या आपका अनेकान्तवाद ऐसे विषयों में कोई मार्ग निकाल नहीं सकता ! क्या श्रापके स्रनेकान्तवाद में और ऋहिंसा तच्च में प्रिवीकाउन्तिल, हाईकोर्ट अथवा मामूली खदालत जितनी मी समाधानकारक शक्ति नहीं है ! क्या हमारी राजकीय तथा सामाजिक उलकानों को मुलकाने का सामध्ये आएके इन दोनी तत्त्वों में नहीं है ! यदि इन सब परनों का अच्छा समाधानकारक उत्तर आप असली तौर से 'ड्री' में नहीं दे सकते तो आपके पास आकर हम क्या करेंगे ? हमारे जीवन में तो पद-पद पर अनेक कठि-नाइयाँ आती रहती हैं। उन्हें इस किये बिना यदि हम हाथ में पोथियाँ लेकर कशंचित् एकानेक. कशंचित् भेदाभेद और कशंचित् नित्यानित्य के खाली नारे लगाया करें तो इससे हमें क्या लाम पहुँचेगा ! अथवा हमारे व्यावहारिक तया श्राज्यात्मिक जीवन में क्या 'फर्क पहेगा ?" श्रीर यह सब पूछना है भी ठीक, जिसका उत्तर देना उनके लिए असंभव हो जाता है।

इसमें संदेह नहीं कि श्राहिंसा श्रीर श्रनेकान्त की चर्चावाली पीथियों की, उन पोथीवाले भएडारों की, उनके रचनेवालों के नामों को तथा उनके रचने के त्थानों की इतनी श्रिक पूजा होती है कि उसमें सिफं फूलों का हो नहीं किन्तु सोने-चौंदी तथा जवाहरात तक का देर लग जाता है तो भी उस पूजा के करने तथा करानेवालों का जीवन दूसरों जैसा प्रायः पामर ही नजर आता है श्रीर दूसरों तरफ हम देखते हैं तो यह स्पष्ट नजर आता है कि गांधोजी के श्राहिंसा तन्त्र की ओर सारी दुनिया देल रही है और उनके समन्त्रपशील व्यवहार के कायल उनके प्रतिपत्ती तक हो रहे हैं। महावीर की श्राहिंसा और श्रमेकान्त हाँट की डींडी पींटनेवालां की ओर कोई घीमान् ऑल उठाकर देखता तक नहीं और गांधीजी की तरफ सारा विचारक-वर्ग प्यान दे रहा है। इस श्रन्तर का कारण क्या है ? इस सवाल के उत्तर में सब कुछ आ जाता है

### अब कैसा उपयोग होना चाहिए १

अनेकान्त-दिण्ट यदि आप्यात्मिक मार्ग में सफत हो सकती है और अहिंसा का सिद्धान्त यदि आप्यात्मिक कल्याण साधक हो सकता है तो यह भी मानना चाहिए कि ये दोनों तत्त्व व्यावहारिक जीवन का अंय अवश्य कर सकते हैं; क्योंकि जीवन व्यावहारिक हो या आप्यात्मिक-पर उसकी शुद्धि के त्वरूप में भिन्नता हो ही नहीं सकती और हम यह मानते हैं कि जीवन की शुद्धि अनेकान्त दृष्टि और अहिंसा के सिवाय अन्य पकार से हो ही नहीं सकती। इसलिए हमें जीवन व्यावहारिक या आप्यात्मिक कैसा ही पसंद क्यों न हो पर यदि उसे उन्नत बनाना हुण्ट है तो उस जीवन के मत्येक क्षेत्र में अनेकान्त दृष्टि को तथा अहिंसा तत्त्व को प्रअपूर्वक लागू करना ही चाहिए। जो लोग व्यावहारिक जीवन में हन दो तत्त्वों का प्रयोग करना शब्द नहीं समकते उन्हें सिफ आप्यान्तिक कहलानेवाले जीवन को धारण करना चाहिए। इस दलील के फतस्वरूप अनिक्त प्रश्न यही होता है कि तब इस समय इन दोनों तत्त्वों का उपयोग क्यावहारिक जीवन में कैसे किया जाए ? इस प्रश्न का उत्तर देना हो अनेकात्त-वाद की मयांदा है।

जैन समाज के व्यानहारिक जीवन की कुछ समस्याएँ ये हैं-

१—समप्र विश्व के साथ जैन धर्म का असली मेल कितना और किस प्रकार का हो सकता है?

२—राष्ट्रीय ऋषित और संपति के समय जैन धर्म कैशा व्यवहार रखने की इजाबत देता है !

३ — समाजिक और साम्प्रदायिक भेडों तथा पूर्व की मिटाने की कितनी शक्ति जैन धर्म में है !

यदि इन समस्याश्ची की इल करने के लिए अनेकान्त दृष्टि तथा अहिंसा का उपयोग हो सकता है तो वही उपयोग इन दोनों तन्त्रों की प्राण्यूना है और यदि ऐसा उपयोग न किया जा सके तो इन दोनों की पूजा सिर्ण पापाण्यूना या सब्द पूजा मात्र होगी। परंतु मैंने जहाँ तक गहरा विचार किया है उससे

यह सम्य जान पड़ता है कि उक्त तीनों का ही नहीं किन्तु दूसरी भी वैसी सब समत्यात्रों का व्यावहारिक समाधान, यदि प्रशा है तो अनेकान्त दृष्टि के द्वारा तथा श्रहिंसा के सिद्धान्त के द्वारा पूरे तौर से किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर जैनवर्म प्रवृत्ति मार्ग है या निवृत्ति मार्ग | इस प्रशन का उत्तर, अनेकान्त-दृष्टि की योजना करके, थों, दिया जा सकता है— "जैनधर्म प्रवृत्ति छीर निवृत्ति उसय मार्गावलम्बी है। प्रत्येक दोत्र में नहीं सेवा का प्रसंग हो वहीं अर्पण की पड़ित का आदेश करने के कारण जैन-वर्म प्रड्रोतिगामी है और जहाँ भोग-इति का प्रसंग हो वहाँ निवृत्ति का आदेश करने के कारण निवृत्तगामी भी है।" परन्तु जैसा आजकल देखा जाता है, भोग में-अर्थात् दूसरों से सुविधा प्रहण करने में-पवृत्ति करना और योग में-ख्रयांत् इसरों को ख्रपनी सुविवा देने में-निवृत्ति धारण करना, यह अनेकान्त तथा अहिंसा का विकृत रूप अथवा उनका सफ्ट भंग है। श्वेताम्बरीय-दिगम्बरीय भनगड़ों में से कुछ को लेकर उन पर भी अनेकान्त-दृष्टि लाग् करनी चाहिए। नम्नल और वस्त्रधारित के विषय में द्रव्यार्थिक पर्याः यार्थिक-इन दो नयों का समन्वय बरावर हो सकता है । जैनत्व अर्थात् वीतरागत्व यह तो द्रव्य ( सामान्य ) है श्रीर नम्नत्व तथा बस्त्रवारित्व, एवं नम्नत्व तथा वस्त्रवारत के विविधस्वरूप-ये सब पर्वाय (विशेष) है। उक्त द्रव्य शाक्षत है पर उसके उक्त पर्याय सभी अशाश्वत तथा अञ्चापक हैं। प्रत्येक पर्याय यदि द्रव्यसम्बद्ध है-द्रव्य का बावक नहीं है-तो वह सत्य है ग्रान्यथा सभी ग्रसत्य हैं। इसी तरह जीवनशुद्धि यह द्रव्य है और स्नीत्व या पुरुपत्व दोनों पर्याय हैं। यही बात तीर्य के और मन्दिर के हकों के विषय में बटानी चाहिए। न्यात, जात और फिकों के बारे में मेदामेद मन्नी का उपयोग करके ही फगड़ा निपदाना चाहिए। उत्कर्ष के सभी प्रसंगों में श्रिमिन्न अथांत् एक हो जाना श्रीर श्रपकर्ष के प्रसंगी में मिन्न रहना श्रयांत् दलवन्दी न करना। इसी प्रकार वृद्धलग्न, अनेकपत्नीप्रहरा, पुनर्विवाह वैसे विवादास्पद विषयों के लिए भी कथंचित् विचेय-श्रविधेय की भंगी प्रयुक्त किये विना समाज समंजस रूप से जीवित रह नहीं सकता ।

चाहे जिस प्रकार से विचार किया जाए पर आजकल की परिस्थित में तो यह सुनिश्चित है कि जैसे सिखसेन, समंतमद आदि पूर्वाचायों ने अपने समय के विचादात्पद पद्ध-प्रतिपद्धों पर अनेकान्त का और तस्जनित नय आदि वादों का प्रयोग किया है वैसे ही हमें भी उपस्थित प्रश्नी पर उनका प्रयोग करना ही चाहिए। यदि हम ऐसा करने को तैयार नहीं है तो उत्कर्ष की अभिलाघा रखने का भी हमें कोई अधिकार नहीं है।

अनेकान्त की मर्वादा इतनी विस्तृत और व्यापक है कि उसमें से सब विषयों पर प्रकाश डाला जा सकता है। इसलिए कोई ऐसा भव न रखें कि प्रख्य व्यावहारिक विषयों पर पूर्वाचायों' ने तो चर्चा नहीं की, फिर यहाँ क्यों की गई ! क्या यह कोई उचित समफेगा कि एक तरफ से समाव में अविभक्तता की शक्ति की जरूरत होने पर भी वह छोटी-छोटी जातियाँ ऋथवा उपजातियाँ में विभक्त होकर बरबाद होता रहे, दूसरी तरफ से विद्या और उपबोग की जीवनपद संस्थाओं में बल लगाने के बजाय घन, बुद्धि और समय की सारी शक्ति को समाज तीयों के सगड़ों में लर्च करता रहे और तीसरी तरफ जिस विचवा में संबम पालन का सामर्प्य नहीं है उस पर संयम का बोभा समाज बतापूर्वक जादता रहे तथा जिसमें विद्याप्रहरण एवं संयमपालन की शक्ति है उस विषया को उसके लिए पूर्ण मीका देने का कोई प्रवंध न करके उससे समाज कल्याश की अभिलापा रखें श्रीर इम परिइतगर सन्मतितक तथा स्नाममीमांसा के अनेकान्त श्रीर नयवाद विषयक शास्त्राओं पर दिन रात सिरपची किया करें ? जिसमें व्यवहार बुद्धि होगी क्रीर प्रज्ञा की जापति होगी वह तो यही कहेगा कि अनेकान्त की मर्यादा में से जैसे कमी जामगीमांसा का जन्म और सन्भतितक का श्राविमांव हुआ था वैसे ही उस मयांदा में से आजकत 'समाज मीमांसा' और 'समाज तक' का जन्म होना चाहिए तथा उसके द्वारा अनेकांत के इतिहास का उपनानी पृष्ट लिखा जाना चाहिए। THE REAL PROPERTY AND ADDRESS.

The first of facts the party of the party of the party of

. ई० १६३० ]

['अनेकान्त'

# अनेकान्तवाद

AND REAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY

THE REPORT OF

#### दो मौतिक विचार-धाराएँ-

विश्व का विचार करनेवाली परस्पर मिन्न ऐसी मुख्य दो दृष्टियों हैं। एक हैं सामान्यगामिनी और दूसरी हैं विशेषगामिनी । पहली दृष्टि शुरू में तो सारे विश्व में समानता ही देखती है पर वह घीरे-घीरे अमेद की और भुकते भुकते अन्त में समानता ही देखती है पर वह घीरे-घीरे अमेद की और भुकते भुकते अन्त में सारे विश्व की एक ही मूल में देखती है और फलतः निश्चय करती है कि जो कुछ मतीति का विषय है वह तत्व वास्तव में एक ही है । इस तरह समानता की मायमिक भूमिका से उतरकर अन्त में वह दृष्टि तात्विक—एकता की भूमिका पर आकर ठहरतो है । उस दृष्टि में जो एक मात्र विषय स्थिर होता है, वही सत् है । सत् तत्व मे आत्यन्तिक रूप से निमम होने के कारण वह दृष्टि या तो मेदों को देख ही नहीं पाती या उन्हें देखकर भी वास्तविक न सममने के कारण व्याव हित्त हो नहीं पाती या उन्हें देखकर भी वास्तविक न सममने के कारण व्याव हित्त या अपारमार्थिक या वाधित कहकर छोड़ ही देती है । चाहे फिर वे मतीतिगोचर होने वाले भेद कालकृत हो अर्थात कालप्ट पर फैले हुए हो जैसे पूर्वापररूप बीज, अंकुर आदि; या देशकृत हो अर्थात देशपट पर वितत हो जैसे समकालीन घट, पट आदि प्रकृति के परिगाम; या द्रव्यगत अर्थात् देशकाल निरपेत्व साहितक हो जैसे प्रकृति, पुरुष तथा अनेक पुष्प ।

इसके विरुद्ध दूसरी इष्टि सारे विश्व में असमानता ही असमानता देखती है और चीरे-धीरे उस असमानता की जह की खोज करते-करते अंत में वह विश्लेषण की ऐसी भूमिका पर पहुँच जाती है, जहाँ उसे एकता की तो बात ही क्या, समानता भी इतिम मालूम होती है। फलतः वह निश्चय कर लेती है कि विश्व एक दूसरे से अत्यन्त मिन्न ऐसे भेदों का पुंच मात्र है। वस्काः उसमें न कोई वास्तविक एक तत्व है और न साम्य हों। चाहे वह एक तत्व समग्र देश-काल व्यापी सममग्र जाता हो जैसे प्रकृति; या द्रव्यमेंद होने पर भी मात्र कालव्यापी एक समग्र जाता हो जैसे प्रकृति; या द्रव्यमेंद होने पर भी मात्र कालव्यापी एक समग्र जाता हो जैसे प्रकृति;

उपर्युक्त दोनों दृष्टियाँ मूल में ही भिन्न हैं, क्योंकि एक का आधार समन्वय मात्र है और दूसरी का आधार विश्लेषण मात्र । इन मूलभूत दो विचार सरिणयों के कारण अनेक मुद्दों पर अनेक विरोधी बाद आप ही आप खड़े हो जाते हैं। हम देखते हैं कि सामान्यगामिनी पहली दृष्टि में से समग्र देश-काल-व्यापी तथा देश-काल विनिर्मुक्त ऐसे एक मात्र सत्-तत्त्व या ब्रक्षाह्रैत का बाद स्थापित हुआ; जिसने एक तरफ से सकल मेदों को और तद्गाहक प्रमाणों को मिष्या बतलाया और साथ ही सत् तत्त्व को बाणी तथा तक की प्रवृत्ति से शून्य कहकर मात्र अनुभवगम्य कहा । दूसरी विशेषणामिनी दृष्टि में से भी केवल देश और काल भेद से ही भिन्न नहीं बल्कि स्वरूप से भी मिन्न ऐसे धनंत मेदों का बाद स्थापित हुआ। जिसने एक और से सब प्रकार के अमेदों को मिष्या बतलावा और दूसरी और से अंतिम भेदों को बाणी तथा तर्क की प्रवृत्ति से शून्य कहकर मात्र अनुभवगम्य बतलावा । वे दोनों बाद अंत में शून्यता तथा स्वानुमवगम्यता के परिणाम पर पहुँचे सही, पर दोनों का लक्ष्य धन्यन्त मिन्न होने के कारण वे आपस में विलक्षता ही दकराने और परस्पर विरद्ध दिखाई पहने लगे।

#### भेदबाद-अभेदबाद-

उक्त दो मूलभूत विचारचाराओं, में से फूटनेवाली या उनसे संबंध रखने बाली भी अनेक विचार घाराएँ प्रवाहित हुईं। किसी ने अभेद को तो अपनाया, पर उसकी व्याप्ति काल और देश पट तक असवा मात्र कालघट तक रखी। स्वरूप या द्रव्य तक उसे नहीं बढ़ाया। इस विचारघारा में से अनेक द्रव्यों को मानने पर भी उन द्रव्यों की कालिक नित्यता तथा देशिक व्यापकता के बाद का जन्म हुआ बैसे सांख्य का प्रकृति-पुरुषवाद, दूसरी विचार घारा ने उनकी अभेदा मेंद का द्वेत्र बढ़ाया जिससे उसने कालिक नित्यता तथा देशिक व्यापकता मानकर भी स्वरूपतः जड़ द्रव्यों की अधिक संख्या में स्थान दिया जैसे परमासु, विसद्भववाद आदि।

श्रद्धितमात्र या सन्मात्र को स्पर्श करने वाली दृष्टि किसी विषय में भेद सहन न कर सकते के कारण श्रभेदम्लक श्रनेकवादों का स्थापन करे, यह स्वामाविक ही है, दुशा भी ऐसा हो । इसी दृष्टि में से कार्य-कारण के अमेदम्लक मात्र सत्कार्यवाद का जन्म हुशा । धर्म-धर्मा, गुण-गुणो, आवार-श्रावेय श्रादि इंद्रों के श्रभेदवाद भी उसी में से फिलित हुए. जब कि दैत और भेद को स्वशं करने वालो दृष्टि ने अनेक विषयों में भेदम्लक ही नानावाद न्थापित किये । उसने कार्य-कारण के भेदम्लक मात्र श्रमस्कार्यवाद को जन्म दिया तथा धर्म-धर्मा, गुण-गुणी, श्राधार-श्रावेय आदि अनेक देवों के भेदों को भी मान लिया । इस तम्ब सम भारतीय तत्वित्तान में देखते हैं कि मौलिक सामान्य और विशेष दृष्टि तथा उनकी अवान्तर सामान्य और विशेष दृष्टि तथा उनकी स्वान्तर सामान्य और विशेष दृष्टि तथा उनकी स्वान्तर सामान्य और विशेष दृष्टि सामान्य सामान्य

मतों-दर्शनों का जन्म हुआ; जो अपने विरोधीबाद की आजारभूत भूमिका की संस्थता की कुछ भी परवाह न करने के कारण एक दूसरे के प्रहार में ही चरि-तार्थता मानने लगे।

#### सद्दाद्-असद्दाद्-

सद्वाद अद्वैतगामी हो या दैतगामी जैसा कि संख्यादि का, पर वह कार्य-कारण के अमेदमूलक सत्कार्यवाद को बिना माने अपना मूल लक्ष्य सिंद ही नहीं कर सकता; जब कि असदाद स्थिकगामी हो जैसे बौदों का, स्थिरगामी हो या नित्यगामी हो जैसे वैशेषिक खादि का—पर वह असत्कार्यवाद का स्थापन विना किये अपना लक्ष्य स्थिर कर ही नहीं सकता । अतएव सत्कार्यवाद और असत्कार्य-वाद की पारस्परिक टक्कर हुई । अद्वैतगामी और दैतगामी सदाद में से जन्मी हुई क्टस्थता जो कालिक नित्यता रूप है और विभुता जो दैशिक व्यापकता रूप है उनकी—देश और कालकृत निरंश अंशवाद अर्थात् निरंश स्थायाद के साथ टक्कर हुई, जो कि वस्तुतः सहशांन के विरोधी दर्शन में से फलित होता है। निर्वचनीय-अनिर्वचनीय वाद—

एक तरफ से सारे विश्व को अल्पण्ड और एक तन्त्ररूप माननेवाले और दूसरी तरफ से उसे निरंश अंशपुंच माननेवाले-अपने-अपने अपने लक्ष्य की सिद्धि तभी कर सकते ये जब कि वे अपने अमीष्ट तत्व को अनिवंचनीय अर्थात् अनिस्ताप्य-शब्दा-सोचर मानें, क्योंकि शब्द के द्वारा निवंचन मानने पर न तो अल्ब्स्ड सत् तत्व की सिद्धि हो सकती है और न निरंश मेंद तत्व की । निवंचन करना ही मानों अल्बर्डता या निरंशता का लोप कर देना है। इस तरह अल्बर्ड और निरंशवाद में से अनिवंचनीयवाद आप ही आप फलित हुआ। पर उस बाद के सामने लच्चण्यादी वैशेषिक आदि तार्किक हुए, जो ऐसा मानते हैं कि क्सु मात्र का निवंचन करना या लच्चण बनाना शक्य ही नहीं विलंक वास्तविक भी हो सकता है। इसमें से निवंचनीयत्ववाद का जन्म हुआ और तब अनिवंचनीय तथा निवंचनीयत्ववाद का जन्म हुआ और तब अनिवंचनीय तथा निवंचनीयत्ववाद का जन्म हुआ और तब अनिवंचनीय तथा निवंचनीयत्ववाद आप से एकराने लगे।

## हेतुबाद-अहेतुबाद आदि—

इसी प्रकार कोई मानते ये कि प्रमाण चाहे जो हो पर हेत अर्थात सर्क के बिना किसी से अन्तिम निश्चय करना भयास्यद है। जब दूसरे कोई मानते थे कि हैतुबाद स्वतन्त्र बल नहीं रखता। पेसा बल आगम में ही होने से वही मूर्यन्य प्रमाण है। इसी से वे टोनों वाट परस्पर टकराते थे। टैक्ज कहता था कि सब कुछ दैवाधीन है; पीक्ष्य स्वतंत्ररूप से कुछ कर नहीं सकता । पौक्षवादी ठीक इससे उल्लय कहता था कि पौक्ष्य ही स्वतंत्रभाव से कार्य करता है। अत्यस्व वे दोनों बाद एक दूसरे को असत्य मानते रहे। अर्थनय-पदार्थवादी शब्द की और शब्दनप-शाब्दिक अर्थ की परवाह न करके परत्यर लग्रहन करने में प्रवृत्त थे। कोई अभाव को भाव से प्रथक ही मानता तो दूसरा कोई उसे भाव स्वरूप ही मानता या और वे दोनों माव से अभाव को प्रथक मानने न मानने के बारे में परस्पर प्रतिपद्ध माव धारण करते रहे। कोई प्रमाता से प्रमाण और प्रभित्ति को अस्वन भिन्न मानते तो दूसरे कोई उत्तसे उन्हें अभिन्न मानते थे। कोई वर्णाअम विहित कर्म मात्र पर भार देकर उसी से इह प्राप्ति बतलाते तो कोई शन मात्र से आनन्दासि का प्रतिपादन करते जब तीसरे कोई मिक्त को ही परम पद का साचन मानते रहे और वे सभी एक दूसरे का आवेशपूर्वक खरडन करते रहे। इस तरह तत्वज्ञान व आवार के छोटे-वहे अनेक मुद्दों पर परस्पर विलक्तल विरोधी ऐसे अनेक एकोन्त मत प्रवित्तित हुए।

#### अनेकान्त-दृष्टि से समन्वय-

उन एकान्ती की पारस्परिक बाद-लीला देखकर अनेकान्तहाँके के उत्तरा-विकारी श्राचार्यों की विचार ब्राया कि असल में ये सब बाद जो कि अपनी-अपनी सत्यता का दावा करते हैं वे आपस में इतने लड़ते हैं क्यों ? क्या उन सब में कोई तथ्यांश ही नहीं, या सभी में तथ्यांश है, या किसी-किसी में तथ्यांश है, या सभी पूर्वा सत्य है ? इस प्रश्न के अन्तर्मुख उत्तर में से एक बाबी मिल गई. जिसके द्वारा उन्हें सब बिरोधों का सभाषान हो गया और पूरे सत्य का दर्शन हुआ। वर्श बाबो अनेकान्तवाद की भूमिका रूप अनेकान्त इंटि है। इस इंप्टि के द्वारा उन्होंने देखा कि प्रत्येक संयक्तिकवाद आएक अपक अपक होटि से अप्रक-अपनक सीमा तक सत्य है। फिर भी जब कोई एक बाद दूसरे बाद की ध्राचारमतं विचार-सरशी और उस वाद की सीमा का विचार नहीं करता प्रत्युत श्रवनी आधार तत हॉस्ट तथा अपने विषय की सीमा में ही सब कुछ मान लेता है. नव उसे किसी भी तरह दूसरे बाद की नत्यता मालूम ही नहीं ही पाती। यही हालत इसरे विरोधी बाद की मी होती है। ऐसी दशा में न्याय इसी में है कि प्रत्येक बाद को उसी विचार-सरगो से उसी सीमा तक ही जाँचा जाय और इस जाँच में वह ठीक निकले तो उसे सत्य का एक भाग मानकर ऐसे सब सत्यांशरून मगिया की एक पूर्ण सत्यरूप विचार-सूत्र में पिरोक्तर ऋषिरोधी माला बनाई जाय । इसी विचार ने बैनाचार्यों को अनेकान्तदृष्टि के आधार पर तत्कालीन सब बाटी का सम-

न्यय करने की श्रीर प्रेरित किया। उन्होंने सीन्य कि जब शुद्ध श्रीर निःस्वार्थ निक्ष्म वासों में से किन्हीं को एकत्वपर्यवसायी साम्यप्रतिति होती है श्रीर किन्हीं को निरंश श्रीश पर्यवसायी भेद प्रतिति होती है तब यह कैसे कहा जाय कि अमुक एक ही प्रतिति प्रमाश है श्रीर दूसरी नहीं। किसी एक को अप्रमाश मानने पर तृल्ययुक्ति से दोनों प्रतीतियाँ अप्रमाश ही सिद्ध होंगी। इसके सिवाय किसी एक प्रतिति को प्रमाश श्रीर दूसरी को अप्रमाश मानने वालों की भी अन्त में अप्रमाश मानी हुई प्रतीति के विषयल्य सामान्य या विशेष के सार्वजनिक व्यवहार की उपपित तो किसी न किसी तरह करनी ही पड़ती है। यह नहीं कि अपनी इप्ट प्रतीति को प्रमाश कहने मात्र से सब शास्त्रीय बीकिक व्यवहारों की उपपित्त भी हो जाय। यह भी नहीं कि ऐसे व्यवहारों को उपपित्र विना किये ही छोड़ दिया वाय। बड़ीकत्ववादी मेदों को य उनकी प्रतीति को अविद्यामूलक ही कह कर उसकी उपपित्त करेगा, वब कि चिंगुकत्ववादी साम्य या एकत्व को व उसकी प्रतीति को ही अविद्यामूलक कह कर ऐसे व्यवहारों की उपपित्त करेगा।

ऐसा सोचने पर अनेकान्त के प्रकाश में अनेकान्तवादियों को मालूम हुआ कि प्रतीति अभेदगामिनी हो या भेदगामिनी, हैं तो सभी वास्तविक । प्रत्येक प्रतीति की वास्तविकता उसके श्रपने विषय तक तो है पर जब वह विरुद्ध दिखाई देनेवाली इसरी प्रतीति के विषय की ऋयथार्थता दिखाने लगती है तब वह खुद भी अवास्तविक वन जाती है। अभेद और भेद की अंतीतियाँ विरुद्ध इसी से जान पड़तों हैं कि प्रत्येक को पूर्ण प्रमाण मान लिया जाता है । सामान्य और विशेष की प्रत्येक प्रतीति स्वविषय में यथार्थ होने पर भी पूर्ण प्रमाण नहीं । यह प्रमाण का श्रंश अवश्य है। वस्तु का पूर्ण स्वरूप ने। ऐसा ही होना चाहिए, जिससे कि वे विरुद्ध दिखाई देनेवाली प्रतीतियाँ भी अपने स्थान में रहकर उसे ऋविरोधीमाद से प्रकाशित कर सकें और वे सब निलकर बस्तु का पूर्ण स्वरूप प्रकाशित करने के कारण प्रमाण मानी जा सकें। इस समन्वयं वा व्यवस्थागर्मित विचार के बल पर उन्होंने समफाया कि सद्-द्वैत और सद्-खद्वैत के बीच कोई विरोध नहीं, क्योंकि वस्तु का पूर्णस्वरूप ही ऋमेद और मेद वा सामान्य और विशेषात्मक ही है। जैसे इम त्थान, समय, रंग, रस, परिमाण खादि का विचार किये बिना हो विशाल जलराशि मात्र का विचार करते हैं तब हमें एक ही एक समुद्र प्रतीत होता है। पर उसी जलराशि के विचार में जब स्थान, समय ऋादि का विचार दाखिल होता है तब हमें एक ग्रखगड समुद्र के स्थान में ग्रनेक छोटे वर्षे समुद्र नजर आते हैं: यहाँ तक कि अन्त में हमारे ध्यान में जलकण तक भी नहीं रहता उसमें केवल कोई ऋषिभाज्य रूप या रस ऋषि का ऋंश ही रह जाता

है और अन्त में वह भी शून्यवत् भासित् होता है। जलराशि में अलएड एक समुद्र की बुद्धि भी वास्तविक है और अन्तिम श्रंश की बुद्धि भी। एक इस्रविप बालाविक है कि वह मेदों को अलग-अलग रूप से स्पर्श न करके सब की एक साथ सामान्यरूप से देखती है। स्थान, समय ब्रादि कत भेद जो एक दूसरे से ब्यावृत्त हैं उनको खलग-खलग रूप से विषय करनेवाली बुद्धि भी वास्तविक है: क्योंकि वे भेद वैसे ही हैं। जलराशि एक और अनेक-उभय रूप होने के कारण उसमें होनेवाली समुद्रबुद्धि और अंशबुद्धि अपने-अपने स्थान में यथार्थ होकर मी कोई एक अदि पूर्ण स्वरूप को विषय न करने के कारण पूर्ण प्रमाण नहीं है। किर भी दोनों मिलकर पूर्च प्रमास है। वैसे ही जब इस सारे विश्व को एक मात्र सत-रूप से देखें अथना यह कहिए कि जब हम समस्त भेदी के अन्तर्गत एक मात्र अनुगमक सत्ता स्वरूप का विचार करें तब हम कहते हैं कि एक मात्र सत् ही है; क्योंकि उस सर्वेग्रही सत्ता के विचार के समय कोई ऐसे भेद भासित नहीं होते वो परस्पर में अवाहत हो। उस समय तो बारे भेद समछि रूप में वा एक मात्र सत्ता रूप में ही मासित होते हैं; और तभी सद् ख़दैत कहलाता है। एक मात्र सामान्य की प्रतीति के समय सत् शब्द का श्रयं भी इतना विशाल हो वाता है कि जिसमें कोई शेप नहीं बचता । पर जब हम उस विश्व की-गुराधर्म कृत भेदों में जो कि परस्पर व्यावृत्त हैं-विभाजित करते हैं: तब वह विश्व एक सत् हा से मिटकर अनेक सत् हम प्रतीत होता है। उस समय सत् शब्द का श्रर्थ भी उतना ही छोय हो जाता है। हम कभी कहते हैं कि कोई सत् जड़ भी है और कोई जेतन भी। हम और अधिक मेदों की ओर मुक कर फिर यह भी कहते हैं कि जड़ सत् भी अनेक हैं और चेतन सत् भी अनेक हैं। इस तरह जब सर्वेग्राही सामान्य को व्यावर्तक भेटों में विभाजित करके देखते हैं तब हमें नाना सत् मालूम होते हैं और वही सद दैत है। इस प्रकार एक विश्व में प्रवत्त होने बाली सद-अद्देव बुद्धि और सद-देत बुद्धि दोनों अपने-अपने निपय में यथार्थ होकर भी पूर्ण प्रमाख तमी कही जाएँगी जब वे दोनो सापेचरूप से भिलें। यही चर-श्रदेत ग्रीर सद-देत बाद जो परस्पर विरुद्ध समझे जाते हैं उनका श्रनेकान्त इष्टि के जनसार समन्वय हन्ना ।

इसे इस और बन के दृष्टान्त से भी स्पष्ट किया जा सकता है। जब अनेक परस्पर मिन्न इस व्यक्तियों को उस-उस व्यक्ति रूप से महण न करके सामृहिक या सामान्य रूप में वनरूप से प्रदृष्ण करते हैं, तब उन सब विशेषों का अभाव नहीं हो जाता। पर वे सब विशेष सामान्यरूप से सामान्य प्रदृष्ण में ही ऐसे लीन हो जाते हैं मानों वे हैं हो नहीं। एक मात्र बन हो वन नक्षर आता है यहां एक प्रकार का अद्वेत हुआ। फिर कभी हम जब एक-एक इस को विशेष रूप से सममते हैं तब हमें परस्पर मिन्न व्यक्तियाँ हो व्यक्तियाँ नजर आती हैं, उस समय विशेष प्रतीति में सामान्य इतना अन्तजान हो जाता है कि मानो वह है नहीं। अब इन दोनो अनुभवों का विश्लेषण करके देखा जाय तो यह नहीं कहा जा सकता कि कोई एक सत्य है और दूसरा असत्य। अपने-अपने विषय में दोनो अनुभवों का समुचित समन्वय ही है। क्योंकि इसी में सामान्य और विशेषात्मक वन-इसी का अवाधित अनुभव समा सकता है। वहीं स्थिति विश्व के संदन्य में सद्अदेत किवा सद्-देत हिंद की मी है।

कालिक, दैशिक और देश-कालातीत सामान्य-विशेष के उपर्युक्त ब्रह्मैत-वैतवाद के आगे इंद्रकर कालिक सामान्य-विशेष के स्वक नित्यत्ववाद ख्रीर इशिकत्वमद भी हैं। ये दोनों वाद एक दूसरे के विरुद्ध ही जान पड़ते हैं; पर श्रानेकान्त दृष्टि कहती है कि वस्तुतः उनमें कोई विरोध नहीं। जब हम किसी तन्त्र को तीनों कालों में अलएड रूप से अर्थात् अनादि-अनन्त रूप से देखेंगे तब वह अलगड प्रवाह रूप में आदि अन्त रहित होने के कारण नित्य ही है। पर इस जब उस अलएड-प्रवाह पतित तस्य को छोटे-वर्ष आपेदिक काल मेटी में विभा-जित कर लेते हैं, तब उस काल पर्यन्त स्थायी ऐसा परिमित रूप ही नजर आता है. जो सादि भी है स्त्रीर सान्त भी । श्रमर विवक्ति काल इतना छोटा हो जिसका दसरा हिस्सा बुद्धिशस्त्र कर न सके तो उस काल से परिच्छिन वह तत्त्व-गत प्रावाहिक ग्रंश सबसे खुंग्य होने के कारण क्लिक कहलाता है। नित्य और विश्विक ये दोनों शब्द ठीक एक दूसरे के विरुद्धार्थक हैं। एक झनादि-अनन्त का और दूसरा सादि-सान्त का भाव दरसाता है। फिर भी इम अनेकान्त-दृष्टि के अनुसार समभ सकते हैं कि जो तच्य अलगड प्रवाह की अपेदा नित्य कहा जा सकता है वही तन्त्र खरह-खरह छ्यापरिमित परिवर्तनों व पर्यायों की अपेदा से ज्ञासिक भी कहा जा सकता है । एक बाद की आधार-हृष्टि है अनादि-अनन्तता की दृष्टि; जब दूसरे की ब्राधार है सादि-सान्तता की दृष्टि। वस्तु का कालिक पूर्व स्वरूप अनादि-अनन्तता और सादि-सान्तता इन दो अंशो से बनता है। श्रतएव दोनी दृष्टियाँ श्रपने-श्रपने विषय में यथार्थ होने पर भी पूर्ण प्रमाण तभी बनती है जब वे समन्वित हो।

इस समन्वय को दृष्टान्त से भी इस प्रकार त्यप्ट किया जा सकता है। किसी एक वृद्ध का जीवन-व्यापार मूल से लेकर एल तक में काल-कम से दोनेवाली बीज मूल, ब्रॉकुर, स्कन्ध, शाला-प्रतिशाला, पत्र, पुष्प ब्रौर फल ब्रादि विविध खबस्याओं में होकर ही प्रवाहित खौर पूर्ण होता है। जब हम अमुक बल्तु की

वृद्धरूप से समक्षते हैं तब उपर्युक्त सब ग्रवस्थाओं में प्रवाहित होनेवाला पूर्ण जीवन-व्यापार ही ऋखरड रूप से मन में आता है पर जब हम उसी जीवन-व्यापार के परस्पर मिन्न ऐसे कमभावी मृत, श्रंकुर, स्कन्य ग्रादि एक-एक श्रंश को महत्त करते हैं तब वे परिमित काल-लहित ग्रंश ही हमारे मन में आते हैं। इस प्रकार इमारा मन कभी तो समृचे जीवन-व्यापार को ऋखगड रूप में स्पर्श करता है और कमी-कभी उसे खरिडत रूप में एक-एक ग्रंश के द्वारा । परीक्स करके देखने से साफ जान पड़ता है कि न तो अख़राड जीवन-ज्यापार ही एक मात्र पूर्ण वस्तु है या काल्पनिक मात्र है और न खरिडत अंश ही पूर्ण वस्तु है या काल्पनिक। मले ही उस अलगड में सारे खगड और सारे खगडों में वह एक मात्र अखरह समा जाता हो; फिर भी वस्तु का पूर्ण स्वरूप ती अखरह और समब्द दोनों में ही पर्ववसित होने के कारण दोनो पहलुखों से एडित होता है। वैसे वे दोनों पहलू: अपनी-अपनी कवा में यथार्थ होकर भी पूर्ण तभी बनते हैं जब समन्वित किये आएँ, बैसे ही अनादि-अनन्त काल-पवाह रूप बुद्ध का भ्रह्म नित्यत्व का व्यञ्जक है और उसके घटक श्रंशों का भ्रह्म श्रनित्यत्व या चिंगुक्त का दोतक है। आधारभृत नित्य प्रवाह के सिवाय न तो अनित्य घटक संमय है और न अनित्य घटकों के सिवाय देशा नित्य प्रवाह ही। अवएव एक मात्र नित्यत्व को या एक मात्र ग्रानित्यत्व को वास्तविक कहकर दूसरे विरोधी ग्रंश को अवास्तविक कहना हो नित्य-आनित्य वादो की टक्कर का बीज है; जिसे अनेकान्त दृष्टि हयाती है।

श्रनेकान्त दृष्टि श्रानिर्वचनीयत्व श्रीर निर्वचनीयत्व वाद की पारत्यरिक टक्कर को भी मिटाती है। वह कहतो है कि वस्तु का बड़ी रूप प्रतिपाद्य हो सकता है जो संकेत का विषय वन सके। वृह्मतम बुद्धि के द्वारा किया जानेवाला संकेत भी स्वूल श्रंश को हो विषय कर सकता है। वस्तु के ऐसे श्रपिमित मान हैं जिन्हें संकेत के द्वारा शब्द से प्रतिपादन करना संभव नहीं। इस श्र्य में श्रांत्यर सत् या निर्देश को प्राप्त श्रांत्व की प्रतिपादन करना संभव नहीं। इस श्र्य में श्रांत्यर सत् या निर्देश को श्रांत्र व्या श्रांत्व वनीय ही हैं जब कि मध्यवतीं स्वूल माव निर्वचनीय भी हो सकते हैं। श्रांत्यव समग्र विश्व के या उसके किसी एक तत्त्व के बारे में जो श्रांत्व वनीयत्व श्रोर निर्वचनीयत्व के विरोधी प्रवाद है वे वस्तुतः श्रंपनी-श्रामी कहा में यथार्थ होने पर भी प्रमाण तो समुचे रूप में ही हैं।

एक ही बल्तु की भावरूपता और अभावरूपता भी विरुद्ध नहीं । मात्र विधिमुल से या मात्र निपेचमुल से ही वस्तु प्रतीत नहीं होती दूच, दूध रूप से भी प्रतीत होता है और ऋदिन या दिविभिन्न रूप से भी । ऐसी दशा में वह भाव-अभाव उभव रूप सिद्ध हो जाता है और एक ही वस्तु में भावल या अभा- बत्व का विरोध प्रतीति के खरूप मेद से हट जाता है । इसी तरह धर्म धर्मी, कार्य-कारण, ब्राधार-ब्राचेय ब्रादि इन्हों के ब्रमेद ब्रीर मेद के विरोध का परि-हार भी ब्रमेकान्त हाँग्रे कर देती है ।

जहाँ आतत्व और उसके मूल के प्रामास्य में सन्देह हो वहाँ हेतुवाद के द्वारा परीज्ञापूर्वक ही निर्माय करना ज्ञेमंकर है; पर जहाँ आतत्व में कोई सन्देह नहीं वहाँ हेतुवाद का प्रयोग अनवस्था कारक होने से त्याच्य है । ऐसे स्थान में आगमवाद हो मार्गदर्शक हो सकता है । इस तरह विषय-मेंद से वा एक ही विषय में प्रतिग्राद्य भेंद से हेतुवाद और आगमवाद दोनों को अवकाश है । उनमें कोई विरोध नहीं । यहाँ स्थिति देव और पीरुपवाद की भी है । उनमें कोई विरोध नहीं । जहाँ बुद्धि-पूर्वक पीरुप नहीं, वहाँ की समत्याओं का हल दैव-वाद कर सकता है; पर पीरुप के बुद्धि पूर्वक प्रयोगस्यल में पीरुपवाद ही स्थान पाता है । इस तरह जुदे-जुदे पहलू की अपेदा एक ही जीवन में देव और पीरुप वाद समन्वित किये जा सकते हैं।

कारण में कार्य को केवल सत् या केवल असत् माननेवाले वादों के विरोध का भी परिदार अनेकान्त-दृष्टि सरलता से कर देती है । यह कहती है कि कार्य उपादौन में सत् भी है और असत् भी है । कटक बनने के पहले भी सुवर्ण में कटक बनने को शांकि है इसलिए उत्पत्ति के पहले भी शांकि रूप से या कारणा-भेद दृष्टि से कार्य सत् कहा जा सकता है । शांकि रूप से सत् होने पर भी उत्पादक सामग्री के अभाव में यह कार्य आविभूत या उत्पन्न न होने के कारण उप-लब्ध नहीं होता, इसलिए वह असत् भी है । तिरोभाव दशा में जब कि कटक उपलब्ध नहीं होता तब भी कुएडलाकार-बारी सुवर्ण कटक रूप बनने की बोग्यता रखता है, इसलिए उस दशा में असत् भी कटक योग्यता दी अष्टि से सुवर्ण में सत् कहा जा सकता है।

बौदों का केवल परमासु-पुञ्चवाद और नैयायिकों का अपूर्वावयवी वाद—ये दोनों आपस में टकराते हैं। पर अनेकान्त-हृष्टि ने स्कृत्य का—जो कि न केवल परमासु-पुञ्ज है और न अनुभव-वाधित अवयवी से भिन्न अपूर्व अवयवी रूप है, स्वीकार करके विरोध का समुचित रूप से परिहार व दोनों वादों का निरोध समन्वय कर दिया है। इसी तरह अनेकान्त हृष्टि ने अनेक विषयों में प्रवर्तमान विरोधी-वादों का समन्वय मध्यस्थ भाव से किया है। ऐसा करते समय अनेकान्त बाद के आस-पास नयवाद और मञ्जवाद आप ही आप फलित हो जाते हैं, क्योंकि जुदे-जुदे पहलू या हृष्टिकिन्दु का पृथक्करस्य, उनकी विषय मर्यादा का विभाग श्रीर उनका एक विषय में यथीचित विन्यास करने ही से श्रानेकान्त सिंद होता है।

अपेज्ञा या नय-

मकान किसी एक कोने में पूरा नहीं होता । उसके ख़नेक कोने भी किसी एक ही दिशा में नहीं होते । पूर्व पश्चिम, उत्तर, दक्षिण ब्रादि परूतर विरुद्ध दिशा वाले एक एक कोने पर खड़े रहकर किया जानेवाला उस मकान का अवलोकन पूर्ण तो नहीं होता, पर वह अययार्थ भी नहीं । बुदे बुदे सम्भवित सभी कोनों पर खड़े रहकर किये जाने वाले सभी सम्भवित श्रवलोकनों का सार समुच्चय हो उस मकान का पूरा अवलोकन है। प्रत्येक कोणसम्मयी प्रत्येक अवलोकन उस पूर्ण अवलोकन का अनिवार्य अङ्ग है। वैसे ही किशी एक वस्तु या समग्र विश्व का तास्त्रिक विन्तन-दर्शन भी अनेक अपेदाओं से निष्यन्त होता है । मन की सहब रचना, उस पर पहनेवाले ज्ञारान्तुक संस्कार ख्रीर चिन्त्य बस्तु का स्वरूप इत्यादि के सम्मेलन से ही भ्रावेचा वनती है। ऐसी अपेचाएँ श्चनेक होती हैं: जिनक श्राक्षय लेकर वस्तु का विचार किया जाता है। विचार को महारा देने के कारण या विचार खोत के उदगप का ग्राघार बनने के कारण वे ही अपेदाएँ दृष्टि-कोण या दृष्टि-विन्दु भी कही जाती हैं। सम्मिवित सभी अपेदााओं से—चाहे वे विरुद्ध ही क्यों न दिलाई देती हो—किये जानेवाले चिन्तन व दर्शनी का सारसमुख्य ही उस विषय का पूर्ण-श्रनेकान्त दर्शन है। श्रत्येक अपेज्ञासम्मवी दर्शन उस पूर्ण दर्शन का एक-एक अङ्ग है जो परस्पर विरुद्ध होकर भी पर्यो उन्नेत में समन्वय पाने के कारण बल्तुतः अविरुद्ध ही है

जब किसी को मनोबृत्ति विश्व के ख्रान्तगीत सभी मेदी की—बाहे वे गुण, वर्म या स्वरूप इत हों या व्यक्तित्वकृत हों—मुलाकर अर्थात् उनकी थीर मुके विना ही एक मात्र अप्वयदता का विचार करती है, तब उसे अल्वयह या एक हो विश्व का दर्शन होता है। अभेद की उस भूमिका वर से निष्यन्त होनेवाला 'सत्' शब्द के एक मात्र अव्यक्त अर्थ का दर्शन ही संग्रह नय है। गुण वर्म कृत या व्यक्तित्व कृत मेदों को खीर मुक्तनेवालो मनोबृत्ति से किया जानेवाला उसी विश्व का दर्शन व्यवहार नय कहलाता है; क्योंकि उसमें लोकसिद व्यवहारों की भूमिका क्या से मेदों का लास स्थान है। इस दर्शन के 'सत्' शब्द की खर्थ पर्यादा अल्वत्वित न रह कर अनेक लयहों में विभाजित हो जाती है। वही मेदगामिनी मनोबृत्ति या अपेदा—सिर्फ कालकृत मेदों की और मुक्कर सिर्फ वर्तमान की ही कार्यक्त होने के खरण जब सत् कर से देखती है और अतीत अनागत की

'सत्' शब्द की श्रर्थ मर्यादा में से हटा देती है तब उसके द्वारा पत्तित होने वाला विश्व का दशंन ऋतुसूत्र नय है। क्योंकि वह अतीत-अनागत के चकव्यूह को छोड़कर सिर्फ क्तमान की सीधी रेखा पर चलता है।

उपर्युक्त तीनों मनोवृत्तियाँ ऐसी हैं जो शब्द या शब्द के गुण-धर्मों का आश्रय विना लिये ही किसी भी वस्तु का चिन्तन करती हैं। अतएव वे तीनों प्रकार के चिन्तन अर्थ नय हैं। पर ऐसी भी मनोवृत्ति होती हैं जो शब्द के गुण धर्मों का आश्रय लेकर ही अर्थ का विचार करती है। अतएव ऐसी मनोवृत्ति से फिलित अर्थचिन्तन शब्द नय कहे जाते हैं। शाब्दिक लोग ही मुख्यतया शब्द नय के अधिकारी हैं; क्योंकि उन्हीं के विविध दृष्टि-विन्दुओं से शब्दनय में विविधता आई है।

जो शाब्दिक सभी शब्दों को श्रव्हार श्रयांत् श्रव्हात मानते हैं वे ब्युत्सित मेंद से अर्थ भेद न मानने पर भी लिक्क, पुरुष, काल आदि अन्य प्रकार के शब्दिक्षों के भेद के आधार पर अर्थ का वैविध्य बतलाते हैं। उनका वह अर्थ-मेंद का दर्शन शब्द नय या साम्प्रत नय है। प्रत्येक शब्द को ब्युत्सित सिद्ध ही माननेवाली मनोवृत्ति से विचार करनेवाले शाब्दिक पर्याय अर्थात् एकार्थक समक्ते जानेवाले शब्दों के अर्थ में भी ब्युत्सित मेद से भेद का दर्शन समिल्ड नय कहलाता है। उपत्रति के भेद से ही नहीं, बल्कि एक ही ब्युत्सित ने फलित होनेवाले अर्थ की मीश्रद्दती और नैर-मीजूदती के भेद के कारण से भी बो दर्शन अर्थ भेद मानता है वह एवंभूत नय कहलाता है। इन वार्किक छः नयी के श्रवाय एक नैयम नाम का नय भी है। जिसमें नियम अर्थात् देश रुद्धि के अनुसार अभेदगाभी और भेदगाभी सब प्रकार के विचारों का समावेश माना गया है। प्रधानतवा ये ही सात नय हैं। पर किसी एक अंश को अर्थात् हिंश-कोण को श्रवलम्बत करके प्रहुत होनेवाले सब प्रकार के विचार उस-उत्त अपेता के सूचक नय ही हैं।

रास्त्र में द्रव्याधिक और पर्यायाधिक ऐसे दो नव भी प्रसिद्ध हैं पर वे नय उपर्युक्त सात नयों से अलग नहीं है किन्तु उन्हीं का संद्यित वर्गोकरण या भूभिका भाव हैं। द्रव्य अर्थात् सामान्य, अन्यय, अभेद या एकत्व को विषय करनेवाला विचार मार्ग द्रव्याधिक नय है। नैगम, संग्रह और व्यवहार—ये तीनो द्रव्याधिक ही हैं। इनमें से संग्रह तो शुद्ध अभेद का विचारक होने से शुद्ध या मूल ही द्रव्याधिक है जब कि व्यवहार और नैगम की प्रवृत्ति भेदगामी होकर भी किसी न किसी प्रकार के अभेद को भी अवलाग्वित करके ही जलती हैं। इसलिए वे भी द्रव्यार्थिक ही माने गये हैं। अजयता ने संग्रह की तरह शुद्ध न होकर ऋगुद्ध-मिश्रित ही द्रव्यार्थिक हैं।

पर्याय ग्रायांत् विशोष, ब्यावृत्ति या भेद की ही लक्ष्य करके प्रवृत्त होनेवाला विचार प्रथ पर्यायार्थिक नय है। ऋड़ेसूत्र ग्रादि वाकी के चारों नय पर्यायार्थिक ही माने गये हैं। ग्रामेद की छोड़कर एक मात्र भेद का विचार ऋड़सूत्र से शुरू होता है इसलिए उसी को शास्त्र में पर्यायार्थिक नय की प्रकृति या मूलाधार कहा है। विछले तीन नय उसी मूलभूत पर्यायार्थिक के एक प्रकार से विस्तारमात्र हैं।

केवल शान को उपयोगी मान कर उसके आश्रय से प्रवृत्त होनेवाली विचार धारा शान नय है तो केवल किया के आश्रय से प्रवृत्त होनेवाली विचारधारा किया नय है। नयरूप आधार-त्तम्भों के अपरिमित होने के कारण विश्व का पूर्ण दर्शन-श्रनेकान्त भी निस्सीम है।

#### सप्तभंगी-

मिन्न-भिन्न अपेनाओं, दृष्टिकीयों या मनोवृत्तियों से जो एक ही तत्व के नाना दर्शन फीलत होते हैं उन्हों के आधार पर भंगवाद की सृष्टि खड़ी होती है । जिन दो दर्शनों के विपय ठांक एक दूसरे के विल्कुल विरोधी पहले हो ऐसे दर्शनों का समन्वय वतनाने की दृष्टि से उनके विपयमूत भाव-अभावात्मक दोनों अंगों को लेकर उन पर जो सम्मवित वाक्य-भन्न बनाये जाते हैं वही सप्तमंगी है। सप्तमंगी का आधार नयवाद है, और उसका ध्येय तो समन्वय है अर्थात् अनेकान्त कोटि का व्यापक दर्शन कराना है; जैसे किसी भी प्रमाण से जाने हुए परार्थ का दूसरे को वोच कराने के लिए परार्थ अनुमान आर्थात् अनुमान वाक्य की रचना की जाती है, वैसे ही विरुद्ध अंगों का समन्वय श्रोता को समभाने की दृष्टि से भंग वाक्य की रचना भी की जाती है। इस तरह नयवाद और भंगवाद अनेकान दृष्टि के स्वेत्र में आप ही आप फीलत हो जाते हैं।

### दर्शनान्तर में अनेकान्तवाइ—

यह ठीक है कि बैदिक परम्परा के न्याय, वेदान्त आदि दर्शनों में तथा बौड दर्शन में किसी एक वस्तु के विविध क्ष्टियों से निरूपण की पदित तथा अनेक पद्मों के समन्वय की हर्ष्टि भी देखी जाती है। किर मी प्रत्येक वस्तु

१—उदाहरणार्थ देलो सांस्वप्रवचनभाष्य पृष्ठ २। विद्वान्त विन्तु यु० ११६ से । वेदान्तसार पृ० २५ । तर्क संबद्द दीपिका पृ० १७५ । महावग्ग ६, ३१ । प्रमाणमीमांसाटिप्पण पृ० ६१ से ।

श्रीर उसके प्रत्येक पहलू पर संमवित समग्र दृष्टि विन्तुन्त्रों से विचार करने का श्रात्यंतिक आग्रह तथा उन समग्र दृष्टि विन्दुत्रों के एक मात्र समन्वय में ही विचार की परिपूर्णता मानने का हुक आग्रह बैन परम्परा के सिवाय अन्वत्र कहीं नहीं देखा जाता। इसी आग्रह में से जैन तार्किकों ने अनेकान्त, नप और सप्त-भंगी वाद का विल्कुल स्वतंत्र श्रीर व्यवस्थित शास्त्र निर्माण किया जो प्रमाण शास्त्र का एक माग ही बन गया और जिसकी जोड़ का ऐसा छोटा भी प्रन्य इतर परंपराख्यों में नहीं बना । विभज्यवाद और मध्यम मार्ग होते हुए भी बौद्ध परंपरा किसी भी वस्तु में वास्तविक स्थायी श्रंश देख न सकी उसे मात्र द्वणमंग ही नंजर आया। अनेकान्त शब्द भे ही अनेकान्त दृष्टि का आश्रय करने पर भी नैपाविक परमासु, ब्रात्मा ब्रादि को सर्वथा ब्रपरिगाभी ही मानने मनवाने की धुन से बच न सके। ब्यावहारिक-पारमार्थिक आदि अनेक हच्टियों का श्चवलम्बन करते हुए भी वेदान्ती अन्य सब हिण्टिवों को ब्रह्महिण्ट से कम दर्जे की या बिल्कल ही असत्य मानने-मनवाने से बच न सके। इसका एक मात्र कारण ग्रही जान पड़ता है कि उन दर्शनों में व्यापक रूप से खनेकान्त भावना का स्थान न रहा बैसा कि बैन दर्शन में रहा। इसी कारण से बैन दर्शन सब दृष्टियों का समन्त्रय भी करता है ब्रीर सभी द्रष्टियों को अपने-अपने विषय में तुल्य बल व ययार्थ मानता है। भेद-अभेद, सामान्य-विशेष, नित्यत्व-अनित्यत्व आदि तत्व-ज्ञान के प्राचीन मुद्दी पर ही सीमित रहने के कारण वह अनेकान्त दृष्टि और तस्मूलक अनेकान्त व्यवस्थापक शास्त्र पुनवक्त, चर्तित चर्वण या नवीनता शत्य जान पड़ने का श्रापाततः सम्भव है फिर भी उस दृष्टि श्रौर उस शास्त्र निर्माग के पीछे जो ऋलगड़ और सजीव सर्वांश सत्य को अपनाने की भावना जैन परस्परा में रही और वा प्रमास शास्त्र में अवतीर्स हुई उसका जीवन के समय देती में सपल उपयोग होने की पूर्ण योग्यता होने के कारण ही उसे प्रमाण-शास्त्र की जैनाचार्यों की देन कहना अनुपयुक्त नहीं।

इं० १३३६ ]

[प्रमाणमोमांसा की प्रस्तावना का अंश]

# ञ्चावश्यक क्रिया

वैदिकसमान में 'सन्त्या' का, पारसी लोगों में 'स्तोर देह अवस्ता' का, यहूदी तथा ईसाइयों में 'प्रार्थना' का और मुसलमानों में 'नमाज' का जैसा महत्त्व है; जैन समान में दैसा ही महत्त्व 'आवश्यक' का है।

वैन समाव की मुख्य दो शालाएँ हैं, (१) श्वेताम्बर और (२) दिगम्बर । दिगम्बर-सम्प्रदाव में मुनि-परंपरा विच्छिन्त-प्रायः है । इसलिए उसमें मुनियों के 'श्रावश्यक-विधान' का दर्शन सिर्फ शास्त्र में हो है, व्यवहार में नहीं है । उसके आवक-सनुदाव में भी 'श्रावश्यक' का प्रचार वैसा नहीं है, जैसा श्वेताम्बर-शाखा में है । दिगम्बर समाज में जो प्रतिमाधारों या ब्रह्मचारी खादि होते हैं, उनमें मुख्यतया सिर्फ 'सामायिक' करने का प्रचार देखा जाता है । श्रृं ख्वाबद्ध रीति से छुटों 'श्रावश्यकों' का नियमित प्रचार वैसा श्वेताम्बर-सम्प्रदाय में श्रावाल-वृद्ध प्रसिद्ध है । वैसा दिगम्बर-सम्प्रदाय में प्रसिद्ध नहीं है । श्रृथांत् दिगम्बर-सम्प्रदाय में प्रसिद्ध नहीं है । श्रृथांत् दिगम्बर-सम्प्रदाय में सिल्लिकोश छुटों 'श्रावश्यक' करने की परम्परा दैवसिक, रात्रिक, पाद्धिक, चतुमांसिक श्रीर साम्बत्सारिक-रूप से वैसी प्रचलित नहीं है, जैसी श्वेताम्बर-सम्प्रदाय में प्रचलित है ।

यानी जिस प्रकार श्वेताम्बर-सम्प्रदाय संयकाल. प्रातःकाल, प्रत्येक पद्म के अन्त में, चातुमीस के अन्त में और वर्ष के अन्त में खियों का तथा पुरुषों का समुदाय अलग-अलग या एकत्र होकर अथवा अन्त में आवेला व्यक्ति ही सिलसिलें से खुड़ी 'आवश्यक' करता है, उस प्रकार 'आवश्यक' करने की रीति दिगम्बर-सम्प्रदाय में नहीं हैं।

श्वेताम्बर-सम्प्रदाय की भी दो प्रधान शाखाएँ हैं—(१) मृत्तिपूर्वक और (२) स्थानकवासी। इन दोनो शाखाओं की साधु-आवक—दोनों संस्थाओं में दैवसिक, राजिक आदि पाँचो प्रकार के 'आवस्थक' करने का नियमित प्रचार अधिकारानुक्य दरावर चला आता है।

मृतिपूजक खीर स्थानकवासी—दोनों शालाखों के नापुकों को तो सुबह शाम खनिवार्यका से 'आवश्यक' करना ही पड़ता है; क्योंकि शास्त्र में ऐसी आज्ञा है कि अपम और चरम तीर्यकर के साधु 'आवश्यक' नियम ते करें। खतएन यदि वे उस आज्ञा का पालन न करें तो साथु-पद के छाविकारी ही नहीं समके जा सकते। श्रावकों में 'श्रावहरक' का प्रचार वैकल्पिक है। श्रार्थात् जो भावक श्रीर नियमवाले होते हैं, वे श्रावहय करते हैं श्रीर अन्य श्रावकों को प्रवृत्ति इस विषय में ऐच्छिक है। फिर भी यह देखा जाता है कि जो नित्य 'श्रावहरक' नहीं करता, वह भी पन्न के बाद, चतुनांस के बाद या श्राखिरकार संवत्सर के बाद, उसको यथासम्भव श्रावस्य करता है। स्वेतास्वर सम्प्रदाय में 'श्रावहरयक किया' का इतना श्रादर है कि जो व्यक्ति श्राव्य किसी समय धर्मस्थान में न जाता हो, वह तथा छोटे-वह वालक-वालिकाएँ भी बहुचा साम्वत्सरिक पर्व के दिन धर्मस्थान में 'श्रावहरयक-किया' करने के लिए एकच हो ही जाते हैं श्रीर उस किया को करके सभी श्रापना श्रदीभाग्य समस्तते हैं। इस प्रवृत्ति से यह स्पष्ट है कि 'श्रावहरयक-किया' का महत्त्व रचेतास्वर सम्प्रदाय में कितना श्राधक है। इसी सबब से सभी लोग श्रपनी सन्तति को धार्मिक शिद्या देते समय सबसे पहिने 'श्रावहरयक-किया' किसते हैं।

जन-समुदाय की सादर प्रवृत्ति के कारण 'श्रावश्यक किया' का जो महत्त्व प्रमणित होता है, उसको ठीक ठीक समकाने के लिए 'श्रावश्यक किया' किसे कहते हैं? सामायिक श्रादि प्रत्येक 'श्रावश्यक' का क्या स्वरूप है? उनके भेद-कम की उपयक्ति क्या है? 'श्रावश्यक किया' श्राच्यात्मिक क्यों है? इत्यादि कुछ मुख्य प्रश्नों के ऊपर तथा उनके श्रन्तर्गत श्रन्य प्रश्नों के ऊपर इस जगह विचार करना श्रावश्यक है।

परन्तु इसके पहिले यहाँ एक बात बतला देना जरूरी है। और वह यह है कि 'आवश्यक-किया' करने की जो विधि चूर्णि के जमाने से भी बहुत प्राचीन थी और जिसका उल्लेख श्रीहरिमद्रस्रि-जैसे प्रतिष्ठित आचार्य ने अपनी आवस्यक-हित ए०, ७६० में किया है। वह विधि बहुत अंशों में अपरिवर्तित रूप से ब्लों की त्यों जैसी श्वेताम्बर-मूर्जिपूजक-सम्प्रदाय में चली आती है, वैशीस्थानक-वासी-सम्प्रदाय में नहीं है। यह बात तपागच्छ, खरतरगच्छ आदि मच्छों की सामान्वारी देखने से त्यष्ट मालूम हो जाती है। स्थानकवासी-सम्प्रदाय की सामान्वारी में जिस प्रकार 'आवश्यक-किया' में बोले जानेवाले कई प्राचीन क्यों की, जैसे:—पुस्तरवरदीव इंदे, सिद्धार्थ इंद्धार्थ, अरिहंतचेह वालं, आयरियडक कमाए, अब्सुद्धियोऽहं हत्यादि की काट छाँट कर दी गई है, इसी प्रकार उसमें प्राचीन विधि की भी काट छाँट नजर आती है। इसके विपरीत तपागच्छ, खरतरगच्छ आदि की समाचारी में 'आवश्यक' के प्राचीन सूत्र तथा प्राचीन विधि में कोई परिवर्तन किया हुआ नजर नहीं आद्धा। अर्थात् उसमें 'सामायिक—आवश्यक' से लेकर पानी प्रतिक्रमण की स्थापना से लेकर 'प्रत्याख्यान' पर्यन्त के छुदों

'श्रावश्यक' के सूत्रों का तथा बीच में विधि करने का सिलसिला बहुषा वहीं है, जिसका उल्लेख भीहरिमद्रसूरि ने किया है।

यद्यपि प्रतिक्रमण-स्थापन के पहले चैत्य-वन्दन करने की और छुठे 'आव-श्यक' के बाद सब्भाय, लावन, लोज आदि पड़ने की प्रथा पोछे सहारण प्रचलित हो गई है; तथापि मूर्त्तिपूजक-सम्प्रदाय की 'आवश्यक किया' विषयक सामाचारी में यह बात ध्यान देने योग्य है कि उसमें 'आवश्यकों' के सूत्रों का तथा विधि का सिलसिला अभी तक प्राचीन ही चला आता है।

### 'आवश्यक' किसे कहते हैं ?

जो किया अवश्य करने योग्य है, उसी को "आवश्यक" कहते हैं। 'आवश्यक किया' सब के लिए एक नहीं, वह अधिकारी-भेद से जुदी-जुदी है। एक व्यक्ति जिस किया को आवश्यक कम समझकर नित्यप्रति करता है, दूसरा उसी को आवश्यक नहीं समझका। उदाहरणार्थ—एक व्यक्ति काञ्चन-कामिनी को आवश्यक समझ कर उसकी प्राप्ति के लिए अपनी सारी शक्ति लच्चे कर डालता है और दूसरा काञ्चन-कामिनी को अनावश्यक समझता है और उसके सँग से बचने की कोशिश ही में अपने बुद्धि-वल का उपयोग करता है। इसलिए आवश्यक किया' का स्वस्य लिखने के पहले यह बतता देना जरूरी है कि इस जगह किस प्रकार के अधिकारियों का आवश्यक कमें विचारा जाता है।

सामान्यरूप से शारीर-वारी आणियों के दो विभाग हैं:—(१) बहिर्दाष्ट्र और (२) अन्तर्दाष्ट ने जो अन्तर्दाष्ट है—जिनकी द्दाष्ट आतम की ओर मुकी है अयांत् जो सहन मुख को व्यक्त करने के विचार में तथा प्रयत्न में लगे हुए हैं, उन्हों के 'आवश्यक कमें' का विचार इस जगह करना है। इस कपन से यह राष्ट्र मिख है कि जो जह में अपने की नहीं मूले हैं—जिनकी द्दाष्ट्र को किसी भी जड़ वस्तु का सौन्दर्व लुभा नहीं सकता, उनका 'आवश्यक कमें' वहीं हो सकता है, जिसके द्वारा उनका आत्मा सहज मुख का अनुनव कर सके। अन्तर्दाष्ट्र वाले आत्मा सहज मुख का अनुभव तभी कर सकते हैं, जब कि उनके सम्वक्त, चेतना, चारित्र आदि गुण व्यक्त हो। इसकिए वे उस किया को अपना 'आवश्यक—कमें' समभते हैं, जो सम्बक्त आदि गुणों का विकास करने में सहायक हो। अतएव इस जगह संदोष में 'आवश्यक की व्याख्या इतनी ही है कि जानादि गुणों को प्रकट करने के लिए जो किया अवश्य करने के वोस्य है, वहीं 'आवश्यक' है।

ऐसा 'आवश्यक' ज्ञान और किया— अभय परिशामरूप अर्थात् उपयोग-पूर्वक की जानेवाली किया है। वहीं कमें आहना को गुंगी से वासित कराने याला होने के कारण 'आवासक' भी कहलाता है। वैदिकदर्शन में 'आवश्यक' समके जानेवाले कभी के लिए 'नित्यकर्म' राज्य प्रसिद्ध है। जैनदर्शन में 'अवश्य-कर्तव्य' अव, निम्नह, विशोधि, अव्ययनपट्क, वर्ग, न्याय, आराधना, मार्ग आदि अनेक राज्य ऐसे हैं, जो कि 'आवश्यक' राज्य के समानार्थक पर्याय हैं (आ० हत्ति, पू० भू )।

सामायिक आदि प्रत्येक 'आवश्यक' का स्वरूप—स्यूख दृष्टि से 'आव-श्यक क्रिया' के छुड़ विभाग—भेद किये गए हैं—(१) सामायिक, (२) चतुर्विशति-स्तव, (३) वन्दन, (४) प्रतिक्रमण, (५) कायोत्सर्ग और (६) प्रत्याख्यान।

- (१) सग और हेप के क्स न होकर सममाव-मध्यस्य-भाव में रहना अर्थात सबके साथ आत्मतुल्य व्यवहार करना 'सामायिक' है (आ० नि०, गा० १०३२)। इसके (१) सम्यक्त्वसामायिक, (२) श्रुतसामायिक और (३) चारित्र सामायिक, ये तीन भेद है, क्योंकि सम्यक्त्व द्वारा, श्रुत हारा या चारित्र द्वारा ही सममाव में स्थिर रहा जा सकता है। चारित्रसामायिक भी अविकारी की अपेदा से (१) देश और (२) सर्वे, यो दो प्रकार का है। देश सामायिक-चारित्र रहस्यों को और सर्वसामायिकचारित्र साधुओं को होता है (आ० नि०, गा० ७६६)। समता, सम्यक्त्व, शान्ति, सुविहित आदि राज्य सामायिक के पर्याप है (आ० नि०, गा० ५०३३)।
- (२) चतुर्विशतिस्तव—चौबीस तीर्थंकर, जो कि सर्वगुग्-सम्पन्न आदर्श हैं, उनकी स्तृति करने रूप है। इसके (१) द्रव्य और (२) भाव, ये दो भेद हैं। पुष्प आदि सात्विक वस्तुओं के द्वारा तीर्थंकरों की पूजा करना 'द्रव्यस्तव' और उनके वास्तविक गुगों का कोर्सन करना 'भावस्तव' है ( आ०, पु० ≚्≛)। अधिकारी–विशेष शहस्य के लिए द्रव्यस्तव कितना लाभदायक है, इस बात की विस्तारपूर्वंक आवश्यक नियुक्ति, पु० ४६२–४६३ में दिखाया है।
- (३) वंदन—सन, क्वन रारीर का वह व्यापार बंदन है, जिससे पूज्यों के प्रांते बहुमान प्रगट किया जाता है। शास्त्र में वंदन के चितिकमें, कृतिकमें, पूजा-कमें छादि पर्याय प्रतिद्ध हैं (छा० नि०, गा० ११०३)। वंदन के यथार्थ व्यक्त जानने के लिए वंदा कैसे होने चाहिए ? वे कितने प्रकार के हैं ! कौन-कौन अवंद्य है ! अवंदा-वंदन से क्या दोष है ! बंदन करने के समय किन-किन दोयों का परिहार करना चाहिए, इत्यादि वार्ते जानने योग्य हैं !

द्रव्य और भाव उभय—चारित्रसम्पद्ध मुनि ही बन्दा हैं ( भ्रा॰ नि॰, गा॰ ११०६ )। बन्दा मुनि (१) ब्राचार्य, (२) उपाच्याय, (३) प्रवर्त्तक, (४) स्थिवर और (५) रत्नाधिक रूप से पाँच प्रकार के हैं ( ब्रा॰ नि॰, गा॰ ११९५ )।

53

जो द्रव्यतिज और भावतिङ एक एक से या दोनों से रहित है, वह अवन्य है। अवन्दनीय तथा बन्दनीय के संबन्ध में सिक्के की चतुर्मांक्षी प्रसिद्ध है ( ग्रा० नि॰, गा॰ ११३८ ) । वैसे चाँदी शुद्ध हो पर मोहर ठीक न लगी हो तो वह सिक्का आहा नहीं होता । वैसे ही जो मावलिंगयुक्त हैं, पर द्रव्यसिंगविहीन हैं, उन प्रत्येक बुद्ध ग्रादि की बन्दन नहीं किया जाता । जिस सिक्के पर मोहर तो ठीक लगी है, पर चौदी अशुद्ध है वह सिक्का बाह्य नहीं होता । वैसे ही द्रव्यक्तिंगधारी होकर जो भावकिंगविद्दीन हैं वे पाश्वस्य खादि पाँच प्रकार के कुसाब श्रवन्दनीय हैं। जिस सिक्के की चाँदी और मोहर, ये दोनों ठीक नहीं है, वह भी श्रमाह्य है । इसी तरह जी द्रव्य और माच-उभयलिंगरहित हैं वे बन्दनीय नहीं । बन्दनीय सिर्फ वे ही हैं, जो शुद्ध चाँदी तथा शुद्ध मोहर वाले सिक्के के समान द्रव्य श्रीर भाव—उभयतिंग सम्पत्न हैं ( श्रा० नि०, गा० ११३= ) । अवन्य को बन्दन करने से बन्दन करने वाले को न तो कर्म की निर्जरा होती है और न कीतिं ही । बल्कि असंयम आदि दोषों के अनुमोदन द्वारा कर्मबन्ब होता है ( ब्रा० नि०, गा० ११०८ ) । श्रवन्य को बन्दन करने से वन्दन करनेवाले को ही दोष होता है, यही बात नहीं, किंत अवन्दनीय के ब्रात्मा का भी गुणी पुरुषों के द्वारा अपने की क्न्द्रन कराने रूप असंपम की बृद्धि द्वारा अधःपात होता है (अप नि०, गा० १११०) । बन्दन वक्तीस दोषी से रहित होना चाहिए । अनाहत श्रादि वे बत्तीस दोण ग्रावरयक निर्यक्ति, गा० १२०७-१२११ में बतलाए है।

(४) प्रमादवरा शुभ योग से गिर कर अशुभ योग को प्राप्त करने के बाद फिर से शुभ योग को प्राप्त करना, यह 'प्रतिक्रमण्' है। तथा अशुभ योग को को छोड़कर उत्तरोत्तर शुभ योग में वर्तना, यह मी 'प्रतिक्रमण्' है। प्रतिकरल, परिहरण, करण, निवृत्ति, निन्दा, गहां और शोधि, ये सब प्रतिक्रमण के समाना-थंक शब्द हैं (आ० नि० गा० १२३३)। इन शब्दों का भाव सम्भाने के लिए प्रत्येक शब्द को व्याख्या पर एक-एक हथ्यान्त दिया गमा है, जो बहुत मनीरंजक है (आ०-नि०, गा० १२४२)।

१—स्वस्थानाद्यन्यस्थानं प्रमादस्य वशाद्गतः । तत्रैव कमणं भूषः, प्रतिकमणसुच्यते ॥१॥

२-- प्रतिवर्तनं वा शुमेषु योगेषु मोझफलवेषु । निःशल्यस्य यतेर्यत् तद्वा ज्ञेयं प्रतिक्रमणम् ॥१॥

<sup>—</sup>आनश्यक-सूत्र, पुष्ठ ४४३

प्रतिक्रमण का मतलब पीछे लौटना है—एक स्थिति में जाकर किर मूल स्थिति को प्राप्त करना प्रतिक्रमण है। प्रतिक्रमण शब्द की इस सामान्य व्याख्या के अनुसार ऊपर बतलाई हुई व्याख्या के विकट अर्थात् अशुम योग से इट कर शुम योग को प्राप्त करने के बाद फिर से अशुम योग को प्राप्त करना यह भी प्रतिक्रमण कहा जा सकता है। अतएव यद्यपि प्रतिक्रमण के (१) प्रशस्त और (२) अप्रशस्त, ये दो भेद किये जाते हैं ( आ०, प० भू भे ), तो भी 'आवश्यक' किया में जिस प्रतिक्रमण का समावेश है वह अप्रशस्त नहीं किन्तु प्रशस्त ही है; क्योंकि इस जगह अन्तर्हाण्ट वाले—आव्यात्मिक पुरुषों की ही आवश्यक किया का विचार किया जाता है।

(१) दैवितिक, (२) राजिक, (३) पालिक, (४) चातुमांतिक और (५) संकलारिक, ये प्रतिक्रमण के पाँच भेद बहुत प्राचीन तथा शास्त्रसंमत हैं; क्योंकि इनका उल्लेख श्री भद्रवाहुत्वामी भी करते हैं (ग्रा॰ नि॰, गा॰ १२४७)। कालभेद से तीन प्रकार का प्रतिक्रमण भी बतलाया है—(१) भूतकाल में लगे हुए दोणों की ग्रालोचना करना, (२) संवर करके वर्तमान काल के दोणों से बचना और (३) प्रत्याख्यान द्वारा मविष्यत् दोणों को रोकना प्रतिक्रमण है (ग्रा॰ पृ॰ ५५१)।

उत्तरोत्तर आत्मा के विशेष शुद्ध त्वरूप में स्थित होने की इच्छा करनेवाले अधिकारियों को यह भी जानना चाहिये कि अितकमण किस किस का करना चाहिए—(१) मिथ्यात्व, (२) अविरित, (३) कथाय और (४) अध्यस्त योग—इन चार का अतिकमण करना चाहिए। अर्थात् मिथ्यात्व छोड़कर सम्यक्त्व की पाना चाहिए, अविरित का त्याग कर विरित को त्योगार करना चाहिये, कषाय का परिदार करके चमा आदि गुण आप्त करना चाहिए और संसार बढ़ानेवाले ज्यापारी को छोड़कर आत्म स्वरूप की आति करनी चाहिए।

नामान्य रीति से प्रतिक्रमण (१) द्रव्य और (२) भाव, यो दो प्रकार का है। भावप्रतिक्रमण हो उपादेय है, द्रव्यप्रतिक्रमण नही। द्रव्यप्रतिक्रमण वह है, जो दिखावे के लिए किया जाता है। दोष का प्रतिक्रमण करने के बाद भी फिर से उस दोष को बार बार सेवन करना, यह द्रव्य प्रतिक्रमण है। इससे खातमा शुद्ध होने के बदले घिठाई द्वारा और भी दोषों को पुष्टि होती है। इस पर कुम्हार के बर्तनों को कंकर हारा बार-बार फोड़कर बार-बार माँगी माँगनेवाले एक खुल्लकसाल का हमार प्रतिक्रमण के लिए एकाप्र होकर सारीर पर से ममता का त्याग करना 'कायोत्समं है। कायोत्समं को यथाई

रूप में करने के लिए इस के दोशों का परिहार करना चाहिए। वे घोटक आदि दोप संदोप में उन्नोस हैं (आ॰ नि॰, गा॰ १५४६-१५४७)।

कायोत्सर्ग से देह की जड़ता और बुद्धि की जड़ता दूर होती है, अभांत् वात आदि घातुओं की विषमता दूर होती है और बुद्धि की मन्दता दूर होकर विचार-शक्ति का विकास होता है। मुल-दुःश्व तितिहा अर्थात् अनुकृत और प्रतिकृत दोनों प्रकार के संवोगों में सम्भाव से रहने की शक्ति कायोत्सर्ग से प्रकट होती है। भावना और प्यान का अम्पास भी कायोत्सर्ग से ही पुष्ट होता है। अतिचार का चिन्तन भी कायोत्सर्ग में ठीक-ठीक हो सकता है। इस प्रकार देखा जाव तो कायोत्सर्ग बहुत महत्त्व की किया है।

कार्योत्सर्ग के अन्दर लिये जानेवाले एक श्वासोच्छ्रास का काल-परिमाण श्लोक के एकपाद के उच्चारण के काल-परिमाण जितना कहा गया है।

(६) त्याग करने को 'प्रत्याख्यान' कहते हैं। त्यागने योग्य वस्तुएँ (१) द्रव्य और (२) भावरूप से दो प्रकार की हैं। अन्न, वस्त्र आदि बाता वस्तुएँ द्रव्यरूप हैं और अज्ञान, असंयम आदि वैभाविक परिगाम भावरूप हैं। अन्न, वस्त्र आदि बाता वस्तुओं का त्याग अज्ञान, असंयम आदि के त्याग द्वारा भावत्याग पूर्वक व्याप्त भावत्याग के उद्देश्य से ही होना चाहिये। जो द्रव्यत्याग भावत्याग पूर्वक व्याप्त भावत्याग के लिए नहीं किया जाता, उस आत्मा को गुण्-प्राप्ति नहीं होती।

(१) अदान, (२) ज्ञान, (३) चंदन, (४) अनुपालन, (५) अनुपाषण और (६) मान, इन कः शुद्धियों के सहित किया जानेवाला प्रत्याख्यान शुद्ध प्रत्या-ख्यान है ( श्रा॰, पू॰ पु॰ पु॰ )।

प्रत्याख्यान का दूसरा नाम गुण-धारण है, सो इसलिए कि उससे अनेक गुण प्राप्त होते हैं। प्रत्याख्यान करने से आस्त्र का निरोध अथात् संदर होता है। संदर से तृष्णा का नाश, तृष्णा के नाश से निरुपम समगाव और ऐसे समभाव से कमराः मोझ का साम होता है।

क्रम की स्वाभाविकता तथा उपपत्ति—जो अन्तर्दृष्टि वाले हैं, उनके जीवन का प्रवान उद्देश्य सममाव जामाविक, प्राप्त करना है। इसिलए उनके प्रत्येक व्यवहार में तममाव का दर्शन होता है। अन्तर्दृष्टि वाले जब किसी को सममाव की पूर्णता के शिखर पर पहुँचे हुए जानते हैं, तब वे उनके बास्तविक गुणी की स्पुति करने जगते हैं। इस तरह वे सममावनस्थित साधु पुष्पों को वन्दन-नमन्स्थर करना भी नहीं मुखते। अन्तर्दृष्टिवालों के जीवन में ऐसी स्कृति-अप्रमत्त्वता होती है कि कदाचित् वे पूर्ववासना-वश या कुतंसर्ग-वश सममाव से गिर जाएँ, सब भी उस अप्रमत्त्वता के कारण प्रतिक्रमण करके वे अपनी पूर्व-प्राप्त स्थिति को फिर पा लेते हैं और कभी-कभी तो पूर्व-स्थित से आगे भी वह जाते हैं। प्यान ही आध्यात्मिक जीवन के विकास की कुंबी है। इसके लिए अन्तर्होध्य वाले बार-बार प्यान-कायोत्सर्ग किया करते हैं। ध्यान द्वारा चित्त-शुद्धि करते हुए वे आत्म-स्वरूप में विशेषतया लीन हो जाते हैं। अत्यय जड़ वस्तुओं के भोग का परित्वाग-प्रत्यास्थान भी उनके लिए साइजिक किया है।

इस प्रकार यह स्वष्ट सिद्ध है कि ख्राच्यात्मिक पुरुषों के उच्च तथा स्वामाविक जीवन का पुथकरण ही 'ब्रावश्यक-किया' के कम का ख्रापार है।

जब तक सामायिक प्राप्त न हो, तब तक चतुर्विशति स्तव मावपूर्वक किया ही नहीं जा सकता; क्योंकि जो स्वयं सममाव को प्राप्त नहीं है, वह सममाव में स्थित महात्माओं के गुखों को जान नहीं सकता और न उनसे प्रसन्न होकर उनकी प्रशंसा ही कर सकता है। इसलिए सामायिक के बाद चतुर्विशतिस्तव है।

चतुर्विशतिस्तव का अधिकारी वन्दन को वयाविधि कर सकता है। क्योंकि जिसने चौबीस तीर्थकरों के गुणों से प्रसन्त होकर उनकी स्तृति नहीं की है, वह तीर्थकरों के मार्ग के उपदेशक सद्गुद्ध को भावपूर्वक वन्दन कैसे कर सकता है। इसी से वन्दन को चतुर्विशतिस्तव के बाद रखा है।

वन्दन के परचात् प्रतिक्रमण को रखने का आराम यह है कि आलोचना गुरू-समझ की जाती है। जो गुरू-बन्दन नहीं करता वह आलोचन का अधिकारी ही नहीं। गुरू-बन्दन के सिवाय की जानेवाली आलोचना नाममात्र की आलो-चना है, उससे कोई साध्य-सिद्धि नहीं हो सकती। सच्ची आलोचना करनेवाले अधिकारी के परिणाम इतने नम्न और कोमल होते हैं कि जिससे वह आप ही आप गुरू के पैरों पर सिर नमाता है।

कावोत्सर्ग की योग्यता प्रतिक्रमण कर लेने पर ही श्राती हैं। इसका कारण यह है कि जब तक प्रतिक्रमण द्वारा पाप की श्रालोचना करके चित्त-शुद्धि न की जाय, तब तक धर्म-व्यान था शुक्र प्यान के लिए एकाप्रता संपादन करने का, जो कायोत्सर्ग का उद्देश्य है, यह किसी तरह सिद्ध नहीं हो सकता। श्रालोचना के द्वारा चित्त-शुद्धि किये बिना जो कायोत्सर्ग करता है, उसके मुँह से चाहे किसी शब्द-विशेष का जप हुआ करे, लेकिन उसके दिल में उच्च ब्लेप का विचार कभी नहीं श्राता। वह श्रानुस्त विषयों का ही चिन्तन किया करता है।

कायोत्सर्ग करके जो विशेष चित्त-शुद्धि, एकामता और आत्मवल मास करता है, वहाँ मत्याख्यान का सच्चा अधिकारों है। जिसने एकामता मास नहीं की है और संकल्प-वल भी पैदा नहीं किया है, वह यदि मत्याख्यान कर भी ले तो भी उसका ठीक-ठीक निवाह नहीं कर सकता। मत्याख्यान सबसे ऊपर की 'आवश्यक- कियां है। उसके खिए विशिष्ट चित्त-शुद्धि और विशेष उत्साह की दरकार है, जो कायोत्सर्ग किये बिना पैदा नहीं हो सकते। इसी श्रिमियाय से कायोत्सर्ग के पश्चात् प्रत्याख्यान रखा गया है।

इस प्रकार विचार करने से यह स्पष्ट जान पड़ता है कि छः 'श्रावश्यकां' का जो कम है, वह विशोध कार्य-कारण-भाव की श्रृङ्खला पर स्थित है। उसमें उत्तर-फेर होने से उस की वह स्वामाविकता नहीं रहती, जो कि उसमें है।

'आवश्यक किया' की आध्यातिम हा—जो किया आतमा के विकास को संस्थ में रख कर की जाती है, वही आध्यातिमक किया है। आतमा के विकास का मतलाव उस के सम्पक्तव, चेतन, चारित्र आदि गुणी की कमशः शुद्धि करने से है। इस कसीटी पर कसने से यह अभ्रान्त रीति से सिद्ध होता है कि 'सामायिक' आदि खुड़ों 'आवश्यक' आध्यातिमक हैं। क्योंकि सामायिक का फल पाप-जनक व्यापार की निष्ठति है, जो कि कर्म-निजरा द्वारा आतमा के विकास का कारण है।

चतुर्विशतिस्तव का उद्देश्य गुणानुराग की इदि क्षारा गुणा प्राप्त करना है, जो कि कर्म-निर्जय द्वारा ख्रात्मा के विकास का साधन है।

बन्दन-क्रिया के दारा विनय की प्राप्ति होती है, मान खरिडत होता है, गुरु-जन की पूजा होती है, तीर्थंकरों की आज्ञा का पालन होता है और अुत्वर्म की आराधना होती है, जो कि अन्त में आत्मा के क्रिमेंक विकास गरा मोद्ध के कारण होते हैं। बन्दन करनेवालों को नम्रता के कारण शास्त्र सुनने का अवसर मिलता है। शास्त्र—अवण द्वारा क्रमशः ज्ञान, विज्ञान, प्रत्याख्यान संयम, खनासव, तप, कर्मनारा, अक्रिया और सिद्धि वे फल बतलाए गए हैं। आ०-नि०, गा० १२१५ तथा वृत्ति )। इसलिए बन्दन-क्रिया आत्मा के विकास का असंदिग्य कारण है।

आतमा बत्तुतः पूर्ण शुद्ध और पूर्ण बलवान् है, पर वह विविध वासनाओं के अनादि प्रवाह में पड़ने के कारण दोषों की अनेक तहों से दव-सा गया है; इसलिए जब वह ऊपर उठने का प्रयत्न करता है, तब उससे अनादि अभ्यास-वरा भूलें हो जाना सहन है। वह जब तब उन भूलों का संगोधन न करे, तब तक इन्ट सिद्धि हो हो नहीं सकती। इसलिए पद-पद पर की हुई भूलों को याद करके प्रतिक्रमण दारा फिर से उन्हें न करने के लिए वह निश्चय कर तेता है। इस तरह से प्रतिक्रमण-किया का उद्देश्य पूर्व दोषों को दूर करना और पिर से वैसे दोषों को न करने के लिए सामधान कर देना है, जिससे कि आतमा दोष-

मुक्त हो कर घीरे-घीरे अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाय । इसी से प्रतिक्रमण-क्रिया आध्यात्मिक है ।

कायोत्सर्ग चित्त की एकामता पैदा करता है और आत्मा को अपना त्यस्व विचारने का अवसर देता है, विससे आत्मा निर्मय वनकर अपने कठिनतम उद्देश्य को सिद्ध कर सकता है। इसी कारण कायोत्सर्ग-किया भी आज्यात्मिक है।

दुनियों में जो कुछ है, वह सब न तो भोगा ही जा सकता है और न भोगने के योग्य ही है तथा वास्तविक शान्ति अपरिमित भोग से भी सम्भव नहीं है। इसलिए प्रत्याख्यान किया के द्वारा सुमुद्धुगण अपने को अपर्थ के भोगों से बचाते हैं और उसके द्वारा चिरकालोन आत्मा शान्ति पांते हैं। अतएव प्रत्याख्यान किया भी आध्यात्मिक ही है।

भाव-आवश्यक एक लोकोत्तर किया है; क्योंकि वह लोकोत्तर (मोह्म) के उद्देश्य से आध्यात्मक लोगों के द्वारा उपयोग पूर्वक की जानेवाली किया है। इसलिए पहिले उसका समर्थन लोकोत्तर (शास्त्रीय व निश्चय) दृष्टि से किया जाता है और पीछे व्यावहारिक दृष्टि से भी उसका समर्थन किया जाएगा। क्योंकि 'आवश्यक' है तो लोकोत्तर किया, पर उसके आधिकारी व्यवहार-निष्ठ होते हैं।

जिन तस्तों के होने से ही मनुष्य का जीवन अन्य प्राणियों के जीवन से उच्च सम्भा जा सकता है और अन्त में विकास की पराकाश तक पहुँच सकता है, वे तस्त्र ये हैं —

(१) सम्भाव अयांत् युद अदा, जान और चारित्र का संमिथण, (२) जीवन को वियुद्ध बनाने के लिए सर्वोपरि जीवनवाले महात्माओं को आदरांस्य से पसन्द करके उनकों ओर सदा दृष्टि रखना, (३) गुणवानों का बहुमान व विनय करना, (४) कर्तंभ्य की स्मृति तथा कर्तंभ्य-पालन में हो जानेवाली गततियों का अवलोकन करके निष्करण्य भाव से उनका संशोधन करना और फिर से वैसी गतियों न हों, इसके लिए आत्मा को जायत करना; (५) ध्यान का अभ्यास करके प्रत्येक वस्तु के स्वलम को पयार्थ रीति से समक्षने के लिए विवेक-शक्ति का विकास करना और (६ त्याग-वृत्ति द्वाय संतोष व सहनशीलता को बदाना। इन तत्वों के आधार पर आवश्यक किया का महत्व खड़ा है। इसलिए शास्त्र प्रान्थ

र — गुण्वद्बहुमानादोर्नेत्वस्मृत्वा च संक्रिया । जातं न पातवेद्वावमजातं जनयेदापे ॥५॥ द्वायोपग्रमिकमावे वा क्रिया क्रियते तथा । पतितस्यापि तद्वावपद्वद्विजीयते पुनः ॥६॥

कहता है कि 'आवश्यक किया' आतमा को भात भाव शुद्धि से गिरने नहीं देती, उसको अपूर्व भाव भी भात कराती है तथा चायोपशिक भाव-पूर्वक की जानेवाली किया से पतित आतमा की भी फिर से भाववृद्धि होती है। इस कारण गुणों की वृद्धि के लिए तथा भात गुणों से स्वलित न होने के लिए 'आवश्यक किया' का आचरण अत्यन्त उपयोगी है।

व्यवहार में आरोग्य, कौटुम्बिक नीति, सामाजिक नीति इत्यादि विषय ' सम्मितित हैं।

आरोग्य के लिए मुख्य मानसिक प्रसन्नता चाहिए। यद्यपि दुनियाँ में ऐसे अनेक साधन हैं, जिनके द्वारा कुळ्जन कुळ्ञ मानसिक प्रसन्नता प्राप्त की जाती है, पर विचार कर देखने से वह मालूम पड़ता है कि स्थाया मानसिक प्रसन्नता उन पूर्वोक्त तत्त्वों के सिवाय किसी तरह प्राप्त नहीं हो सकती, जिनके ऊपर 'आवश्यक-किया' का आचार है।

कीद्रिश्विक नीति का प्रचान साच्य सम्पूर्ण कुद्रस्य को सुखँ। बनाना है। इसके लिए छोटे वर्ष सब में एक दूसरे के प्रति यथोचित विनय, आजा-पालन, नियम-शीलता और अप्रमाद का होना जरूरी है। ये सब सुण 'आवश्यक-कियां' के आधारभूत पूर्वोक्त तन्त्रों के पोषण से सहज ही प्राप्त हो जाते हैं।

सामानिक नीति का उद्देश्य समाज की मुख्यवस्थित स्वना है। इसके लिए विचार-शोलता, प्रामाणिकता, दीर्घदर्शिता और गम्भीरता आदि गुण जीवन में आने चाहिए, जो 'आवश्यक-कियां' के प्राणमूत छह तत्वों के सिवाय किसी तरह नहीं आ सकते।

इस प्रकार विचार करने से यह साफ जान पड़ता है कि शास्त्रीय तथा व्यवहारिक-दोनों इष्टि से 'ब्रावश्यक-किया' का वयोजित श्रनुष्ठान परम लाम-दायक है।

प्रतिकमण शब्द की हृद्धि—

प्रतिकमण राज्य की ब्युत्पत्ति 'प्रति + कमण = प्रतिकमण' ऐसी है। इस ब्युत्पत्ति के अनुसार उसका क्रथं 'पीछे फिरना', इतना हो होता है, परन्तु कहि के बस से 'प्रतिकमण' राज्य सिर्फ चीये 'क्रावश्यक' का तथा छह आवश्यक के समुद्राय का भी बोच कराता है। अन्तिम अर्थं में उस राज्य की प्रसिद्धि इतनी अधिक हो सह

गुण्डंबया ततः कुर्योकियामस्ततानाय या । एकं तु संवमस्यानं जिनानामवतिष्ठते ॥७॥ है कि आजकत 'आवश्यक' राज्य का प्रयोग न करके सब कोई छुठो आवश्यकी' के लिए 'प्रतिक्रमण' राज्य काम में लाते हैं। इस तरह व्यवहार में और अवांचीन अन्यों में 'प्रतिक्रमण' राज्य इस प्रकार से 'आवश्यक' राज्य का पर्याय हो गया है। प्राचीन अन्यों में सामान्य 'आवश्यक' अर्थ में 'प्रतिक्रमण' राज्य का प्रयोग कहीं देखने में नहीं आया। 'प्रतिक्रमणहें तुगर्भ', 'प्रतिक्रमण विधि', 'धर्मसंप्रह' आदि अवांचीन अन्यों में 'प्रतिक्रमण' राज्य सामान्य 'आवश्यक' के अर्थ में प्रयुक्त है और सर्वसाधारण भी सामान्य 'आवश्यक' के अर्थ में प्रयुक्त है और सर्वसाधारण भी सामान्य 'आवश्यक' के अर्थ में प्रतिक्रमण राज्य का प्रयोग अस्विलत रूप से करते हुए देखे जाते हैं। 'प्रतिक्रमण' यो अधिकारी और उसकी रीति पर विचार

इस जगह 'प्रतिक्रमण' राब्द का मतलब सामान्य 'ग्रावश्यक' ग्रथांत् छः 'ग्रावश्यको' से हैं। यहाँ उसके संबन्ध में मुख्य दो प्रश्नों पर विचार करना है। (१) 'प्रतिक्रमण' के अधिकारी कीन हैं? (२) 'प्रतिक्रमण' –विधान की जो

नीति प्रचलित है, वह शास्त्रीय तथा युक्तिसंगत है या नहीं ?

प्रथम प्रश्न का उत्तर यह है कि साधु और आवक दोनों 'प्रतिकामण' के अधिकारी हैं; क्योंकि शास्त्र में साधु और आवक दोनों के लिए सायंकालीन और प्रातःकालीन अवश्य-कर्तव्य रूप से 'प्रतिकामण' का विधान' है और अतिचार आदि प्रसंगरूप कारण हो वा नहीं, पर प्रथम और चरम तीर्थंकर के 'शासन' में 'प्रतिकामण' सहित ही धर्म बतलाबा' गया है।

दूसरा प्रश्न साधु तथा आवल-दोनों के 'प्रतिक्रमण' रीति से संबन्ध रखता है। सब साधुओं की चारिक विषयक चयोपशम न्यूनाधिक भले ही हो, पर सामान्य-रूप से वे सब विरतिवाले श्रयांत् पञ्च महाक्रत की त्रिविध-त्रिविध-पूर्वक चारण करने वाले होते हैं। अतएव उन सबको ग्राने पञ्च महाक्रत में लगे हुए अति-चारों के संशोधन रूप से आजोचना पा 'प्रतिक्रमण' नामक चौथा 'आवश्यक' समान रूप से करना चाहिए और उसके लिए सब साधुओं को समान ही आजोचना सूत्र पढ़ना चाहिए, बैसा कि वे पढ़ते हैं। पर आवकों के संबंध में तक

१—समरोग सावएरा य, अवस्तकायव्ययं हवह जम्हा । अन्ते अहोगितस्स व तम्हा आवस्सयं नाम ॥२॥

<sup>—</sup>श्रावस्यक-वृत्ति, एष्ड भई ।

२—सपडिकामणो धम्मो, पुरिमस्स य पच्छिमस्त य जिगस्त । मक्तिमयाण जिगागो, कारणजाए पडिक्कमणं ॥१२४४॥ —आवश्यक-निर्मिक ।

पैदा होता है। वह यह है कि आवक अनेक प्रकार के होते हैं। कोई केवल सम्पन्तत्व वाला—अवती होता है, कोई वती होता है। इस प्रकार किसी को अधिक से अधिक बारह तक वत होते हैं और सल्लेखना भी। वत भी किसी को दिनिध— त्रिविध से, किसी को एकविध—तिविध से, किसी को एकविध—िविध से इत्यादि नीना प्रकार का होता है। अतएव आवक विविध अभिग्रह वाले कहे गए हैं (आवश्यक निस्तित गा० १५५८ आदि)। भिन्न अभिग्रह वाले सभी आवक चौथे 'आवश्यक' के सिवाय शेष पाँच 'आवश्यक' जिस रीति से करते हैं और इसके लिए जो-जो सूत्र पढ़ते हैं इस विषय में तो शक्का को स्थान नहीं है; पर वे चौथे 'आवश्यक' को जिस प्रकार से करते हैं और उसके लिए जिस सूत्र की पढ़ते हैं, उसके विधय में राष्ट्रा अवश्य होती है।

वह यह कि चौथा 'ब्रावश्यक' ब्रतिचार-संशोधन-रूप है। प्रहण किये हुए बत-नियमों में ही अतिचार लगते हैं। प्रहगा किये हुए बत-नियम सब के समान नहीं होते । अवएव एक हो 'यन्दिस' सन्त्र के हारा सभी आवक-साहे बती हो बा अवती—सम्यक्त बारह वत तथा संलेखना के अतिचारों का जी संशोधन करते हैं, वह न्याय संगत कैसे कहा जा सकता है ? जिसने जो बत बहुगा किया हो. उसको उसी वत के श्रतिचारों का संशोधन 'मिन्छामि दुक्कड' आदि द्वारा करना चाहिए। प्रहण नहीं किए हुए बतों के गुणों का विचार करना चाहिए श्रीर गुण-मावना द्वारा उन क्लों के स्वीकार करने के लिए ब्राह्म-मानर्थ्य पैटा करना चाहिए। शहरा नहीं किये हुए बतों के अतिचार का संशोधन यदि युक्त समभ्य जाय तो फिर श्रायक के लिए पञ्च 'महाजत' के श्रातिचारों का संशोधन भी युक्त मानना पढ़ेगा । अहरा किये हुए या अहरा नहीं किये हुए बती के संबन्ध में अदा-विषयांस हो जाने पर 'मिच्छामि दुक्कड' आदि द्वारा उस का प्रतिकमण करना, यह तो सब अधिकारियों के लिए समान है। पर यहाँ वो प्रश्न है, वह अविचार संशोधन रूप प्रतिक्रमण के संबन्ध का ही है अर्थात ब्रहण नहीं किये हुए वत नियमों के अतिचार-संशोधन के उस-उस स्त्रांश को पढ़ने की और 'मिच्छामि दुक्कड' श्रादि द्वारा प्रतिक्रमण करने की जो रीति प्रचलित है. उसका खाधार क्या है १

इस राङ्का का समाधान इतना ही है कि आतिचार-संशोधन-रूप 'प्रतिक्रमण' तो प्रहरा किये हुए बतों का ही करना शुक्ति-संगत है और तदनुसार ही स्वांश पडकर 'मिन्छामि दुक्कड़ें' आदि देना चाहिए। ब्रह्म नहीं किये हुए बतों के संबन्ध में अडा-विक्यांस का 'प्रतिक्रमण' मले ही किया जाए, पर अतिचार-संशोधन के लिए उस-उस स्वांश को पडकर 'मिन्छामि दुक्कड़ें' आदि देने की अपेद्या उन वर्तों के गुणों की भावना करना तथा उन वर्तों को धारण करनेवाले उच्च आवकों को धन्यवाद देकर गुणानुराग पुष्ट करना ही बुक्ति-संगत है।

अब प्रश्न यह है कि जब ऐसी स्थिति है, तब वती-अवती, छोटे-बहे—समी आवकों में एक ही 'बंदिला' सूत्र के द्वारा समान रूप से अतिचार का संशोधन करने की जो प्रथा प्रचलित है, वह कैसे चल पड़ी है ?

इसका खुलासा यह जान यहता है कि प्रथम तो सभी को 'आवश्यक' सूत्र पूर्ण्तया बाद नहीं होता । और अगर याद भी हो, तब भी साधारण अभिकारियों के लिए अकेले की अपेचा समुदाय में ही मिलकर 'आवश्यक' करना लामदायक माना गया है । तीसरे जब कोई सबसे उच्च आवक अपने लिए सर्वया उपयुक्त सम्पूर्ण 'वंदितु' सूत्र पड़ता है, तब प्रायमिक और माध्यिमिक सभी अभिकारियों के लिए उपयुक्त वह वह सूत्रोंश भी उसमें आ ही जाता है। इन कारणों से ऐसी समुदायिक प्रथा पड़ी है कि एक व्यक्ति सम्पूर्ण 'वंदितु' सूत्र पढ़ता है और शेष आवक उच्च अधिकारी आवक का अनुकरण करके सब बतों के संबन्ध में अतिचार का संशोधन करने लग जाते हैं। इस समुदायिक प्रथा के रूद हो जाने के कारण जब कोई प्राथमिक या माध्यमिक आवक अकेला प्रतिकमण करता है, तब भी वह 'वंदित्तु' सूत्र को सम्पूर्ण ही पढ़ता है और प्रहण नहीं किये हुए करों के अतिचार का भी संशोधन करता है।

इस प्रथा के रूद जो जाने का एक कारण यह खीर भी मालूम पड़ता है कि सर्वसाधारण में विवेक की यथेण्ट मात्रा नहीं होती। इसलिए 'बंदिल' सूत्र में से अपने अपने लिए उपयुक्त सूत्रांशों को जुनकर बोलना और शेप सूत्रांशों को छोड़ देना, यह काम सर्वसाधारण के लिए जैसा कठाने हैं, वैसा ही विषमता तथा गोलमाल पैदा करनेवाला भी है। इस कारण यह नियम ' रखा गया है कि जब सभा को या किसी एक व्यक्ति को 'पच्चक्खाण' कराया जाता है, तब ऐसा सूत्र पड़ा आता है कि जिसमें अनेक 'पच्चक्खाणें' का समावेश हो जाता है, जिससे सभी अधिकारी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार 'पच्चक्खाण' कर लेते हैं।

इस दृष्टि से यह कहना पढ़ता है कि 'वंदिला' सूत अलिएडत रूप से पड़ना न्याप व शास्त्र संगत है। रही अतिचार-संशोधन में विवेक करने की बात, सो उसको विवेकी अधिकारी खुशी से कर सकता है। इसमें प्रया वाधक नहीं है।

१—ग्राजरङ व्हां पठनीयभिति न्यात्रात्—धर्मसम्ब, पृष्ठ २२३।

'प्रतिक्रमण' पर होने वाले आचेप और उनका परिहार-

'आवश्यक किया' की उपयोगिता तथा महत्ता नहीं समझनेवाले अनेक लोग उस पर अपनेप किया करते हैं। वे आन्नेप मुख्य चार हैं। पहला समय

का, दूसरा अर्थ-ज्ञान का, तीसरा भाषा का और चौथा अरुचि का।

- (१) ऊछ लोग कहते हैं कि 'आवश्यक किया' इतनी लम्बी और बेसमय की है कि उसमें फँस जाने से ध्यना-फिरना और विश्वान्ति करना कुछ भी नहीं होता । इससे त्वास्थ्य और त्वतन्त्रता में बाधा पड़ती है। इसलिए 'ब्रावश्वक किया' में फेंसने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कहनेवाली की समझना चाहिए कि साधारण लोग प्रमादर्शाल और कर्तव्य-ज्ञान से ग्रून्थ होते हैं। इसलिए जब उनकी कोई लास कर्नव्य करने को कहा जाता है, तब वे दूसरे कर्नव्य की महत्ता दिखाकर पहले कर्तव्य से अपना पिएड झुड़ा लेते हैं और अन्त में दूसरे कर्तव्य को भी खुड़ा देते हैं। धूमने फिरने छादि का बहाना निकालनेवाले वास्तव में आलसी होते हैं। अतएव वे निरर्थक बात, गरीहें आदि में लग कर 'आवश्यक-किया' के साथ धीरे धीरे व्यमना-फिरना और विश्रान्ति करना मी मृत जाते हैं। इसके विपरीत जो अधमादी तथा कर्तव्यत्र होते हैं, वे समय का यथोचित उपयोग करके स्वास्थ्य के सब नियमों का पालन करने के उपरान्त 'श्रावश्यक' खादि घार्मिक कियाएँ को करना नहीं मुलते। जरूरत सिर्फ प्रमाद के त्याग करने की श्रीर कर्तव्य का ज्ञान करने की है।
- (२) दूसरे कुछ लोग कहते हैं कि 'ब्रावश्यक किया' करनेवालों में से अनेक लोग उसके सूत्रों का श्रर्थ नहीं जानते। वे तोते की तरह ज्यों का त्यों सूत्र मात्र पड़ लेते हैं। अर्थ ज्ञान न होने से उन्हें उस किया में रस नहीं आता है। अतएव वे उस किया को करते समय था तो सोते रहते या कुत्रहल आदि से मन वहलाते हैं। इसलिए 'श्रावश्यक-क्रिया' में फँसना कथन-मात्र है। ऐसा श्राचेप करने वालों के उक्त कथन से ही यह प्रभाशित होता है कि यदि अर्थ ज्ञान-पूर्वक 'श्रावर्यक किया' की जाय तो सफल हो सकती है। शास्त्र भी वही बात कहता है। उसमें उपयोग पूर्वक किया करने को कहा है। उपयोग ठीक-ठीक तभी रह सकता है, जब कि अर्थ जान हो, ऐसा होने पर भी यदि कुछ लोग अर्थ बिना समने 'ब्रावरवक किया' करते हैं खीर उससे पूरा लाभ नहीं उठा सकते तो उचित यही है कि ऐसे लोगों को अर्थ का शान हो, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा न करके मूल "आवर्यक" वस्तु की ही अनुपयोगी समभाना तो ऐसा है जैसा कि विधि न वानने से किया अविधिपूर्वक सेवन करने से पायदा न देखकर

कीमती रसायन को अनुपयोगी समकता। प्रयत्न करने पर भी इद्ध-अवस्था, मित्रमन्द्रता आदि कारणों से जिनको अर्थ ज्ञान न हो सके, वे अन्य किसी अनी के आश्वित होकर ही धर्म-िकया करके उससे पायदा उठा सकते हैं। व्यवहार में भी अनेक लोग ऐसे देखे जाते हैं, जो ज्ञान की कभी के कारण अपने काम को स्वतन्त्रा से पूर्णतापूर्वक नहीं कर सकते, वे किसी के आश्वित हो कर ही काम करते हैं और उससे पायदा उठाते हैं। ऐसे लोगों की सफलता का कारण सुख्य-तया उनकी अद्या हो होती है। अद्या का स्थान बुद्धि से कम नहीं है। अर्थ-ज्ञान होने पर भी धार्मिक कियायों में जिनको अद्या नहीं है, वे उन से कुछ भी पायदा नहीं उठा सकते। इसलिए अद्यापूर्वक धार्मिक किया करते रहना और भरसक उसके सूत्रों का अर्थ भी जान लेना, यही उचित है।

(३) अनेक लोग ऐसा कहते हैं कि 'आवरयक-किया' के सूत्रों की रचना जो संस्कृत, आकृत आदि आचीन शास्त्रीय भाषा में है, इसके बदले वह अचलित लोक-भाषा में ही होना चाहिए। जब तक ऐसा न हो तब तक 'आवरयक-किया' विशेष उपयोगी नहीं हो सकती। ऐसा कहनेवाले लोग मन्त्रों को शाब्दिक महिमा तथा शास्त्रीय भाषाओं की गम्भीरता, भावमयता, लिलतता आहि गुण नहीं जानते। मन्त्रों में आर्थिक महस्त्र के उपरान्त शाब्दिक महस्त्र भी रहता हैं, जो उनको दूसरी भाषा में परिवर्तन करने ले लुप्त हो जाता है। इसलिए जो जो मन्त्र जिस-जिस भाषा में बने हुए हो, उनको उसी भाषा में रखना ही योग्य है। मन्त्रों को खोड़कर अन्य सूत्रों का भाव प्रचित्रत लोक-भाषा में उतारा जा सकता है, पर उसकी वह खूबी कमी नहीं रह सकती, जो कि प्रथमकालीन भाषा में है।

'श्रावरपक किया' के सूत्रों की प्रचलित लीक भाषा में रचने से प्राचीन महत्त्व के साथ साथ धार्मिक किया बालीन एकता का भी लीप हो जाएगा और सूत्रों की रचना भी श्रानवरियत हो जाएगी। श्राथीत दूर-दूर देश में रहनेवाले एक धर्म के श्रानुवायी जब तीर्थ श्रादि स्थान में इकहे होते हैं, तब श्राचार, विचार, भाषा, पहनाव श्रादि में भिन्नता होने पर भी वे सब धार्मिक किया करते समय एक ही सुत्र पकृते हुए श्रीर एक ही प्रकार की विधि करते हुए ए्याँ एकता का श्रानुभव करते हैं। यह एकता साधारण नहीं है। उसकी बनाए रखने के लिए धार्मिक कियाओं के स्वयाद श्रादि को शास्त्रीय भाषा में कायम रखना बहुत करती है। इसी तरह धार्मिक कियाओं के सूत्रों की रचना प्रचलित लोक माथा में होने लगेगी तो हर जगह समय समय पर लाघारण कि भी श्राप्ती कि दक्ष हो प्रदेश में जहाँ की भाषा एक है, श्रनेक कर्तओं के श्रनेक सूत्र

हो आएँगे और विशेषता का विचार न करनेवाले लोगों में जिसके मन में जो आया, वह उसी कर्ता के सूत्रों को पड़ने लगेगा। जिससे अपूर्व भाववाले प्राचीन सूत्रों के साथ-साथ एकता का भी लोग हो जाएगा। इसलिए धार्मिक किया के सूत्र-पाठ आदि जिस-जिस भाषा में पहले से बने हुए हैं, वे उस-उस भाषा में ही पढ़े जाने चाहिए। इसी कारण वैदिक, बौंद आदि सभी सम्प्रदायों में 'संध्या' आदि नित्य कमें प्राचीन शास्त्रीय भाषा में ही किये जाते हैं।

वह ठीक है कि सर्वसाधारण की किच बढ़ाने के लिए प्रचलित लोक भाषा की भी कुछ कृतियाँ ऐसी होनी चाहिए, जो धार्मिक किया के समय पड़ी चाएँ। इसी बात को ध्यान में रखकर लोक किच के अनुसार समय समय पर संस्कृत, अपश्रंत्रा, गुजराती, हिन्दी आदि भाषाओं में स्तोत्र, स्तुति, सब्काय, स्तबन आदि बनाए हैं और उनको 'आवश्यक-किया' में स्थान दिया है। इससे यह फायदा हुआ कि प्राचीन सूच तथा उनका महत्त्व स्थी का स्थी बना हुआ है और प्रचलित लोक भाषा को कृतियों में साधारण जनता को किच भी पुष्ट होती रहती है।

(४) कितने लोगों का यह भी कहना है कि 'आवश्यक किया' अविकार है—उसमें कोई रस नहीं आता। ऐसे लोगों को जानना चाहिए कि विच या अविच बाब करत का धर्म नहीं है; क्योंकि कोई एक चीज सबके लिए कचिकर नहीं होती। जो चीज एक प्रकार के लोगों के लिए विचकर है, वहीं दूसरे प्रकार के लोगों के लिए अविचकर हो जाती है। विच, यह अन्तः करण का धर्म है। किसी चीज के विषय में उसका होना न होना उस वस्तु के ज्ञान पर अवलाम्बत है। जब मनुष्य किसी वस्तु के गुगों को ठीक ठीक जान लेता है, तब उसकी उस वस्तु पर प्रवत्त किसी जीती है। इसलिए 'आवश्यक किया' को अविचकर बतलाना, यह उसके महत्त्व तथा गुगों का अशान-मात्र है।

## जैन और अन्य-सम्प्रदायों का 'आवश्यक-कर्म'-सरध्या आहि

'श्रावरपक किया' के मूल तत्वों को दिखाते समय यह स्वित कर दिया गया है कि सभी श्रन्तर्राष्ट्र थाले श्रात्माश्रों का जीवन सम-भावमय होता है। श्रन्तर्राष्ट्र किसी लास देश या खास काल की श्रद्धला में श्रायद नहीं होती। उसका श्राविमांव सब देश श्रीर सब काल के श्रात्माश्रों के लिए साधारण होता है। श्रतएव उसको पाना तथा बढ़ाना सभी श्राच्यात्मिकों का ह्येय वन जाता है। यक्ति, योग्यता श्रीर निमित्त-भेद के कारण इतना तो होना स्वामाविक है कि किसी देश-विरोध, किसी काल-विरोध श्रीर किसी व्यक्ति-विरोध में श्रन्तर्द्धि का विकास कम होता है श्रीर किसी में श्रिक होता है। इसलिए श्राध्यात्मिक जीवन को ही वास्तविक जीवन समसनेवाले तथा उस जीवन की इदि चाहनेवाले सभी सम्प्रदाय के प्रवर्शकों ने अपने-अपने अनुपायियों को आक्ष्यात्मिक जीवन व्यतीत करने का, उस जीवन के तत्वों का तथा उन तत्वों का अनुसरण करते समय जानते-अनजानते हो जानेवाली गलतियों को सुवार कर किर से वैसा न करने का उपदेश दिवा है। यह हो सकता है कि भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय-प्रवर्शकों की कथन-शैली भिन्न हो, भाषा भिन्न हो और विचार में भी न्यूनाधिकता हो; पर यह कदाणि संभव नहीं कि आध्यात्मिक जीवन-निष्ठ उपदेशकों के विचार का मृल एक न हो। इस जगह 'आवश्यक-किया' प्रस्तुत है। इसलिए वहाँ सिफ उस के संबन्ध में हो भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों का विचार-साम्य दिखाना उपयुक्त होगा। यद्यपि सब प्रसिद्ध सम्प्रदायों की सन्थ्या का थोड़ा बहुत उल्लेख करके उनका विचार-साम्य दिखाने का हरादा या; पर यवेष्ट साधन न मिलने से इस समय योड़े में ही संतोध कर लिया जाता है। यदि इतना भी उल्लेख पाठकों को विचक्त हुआ तो वे स्वयं ही प्रत्येक सम्प्रदाय के मृल प्रन्यों को देखकर प्रस्तुत विषय में अधिक जानकारी कर लेंगे। यहाँ सिर्फ जैन, बौद, वैदिक और जरथोहती अर्थात् पारसी धर्म का वह विचार दिखाया जाता है।

बौद्ध लोग अपने मान्य 'त्रिपिटक' अन्यों में से कुछ स्त्रों को लेकर उनका नित्य पाठ करते हैं। एक तरह से वह उनका अवश्य कर्तव्य है। उसमें से कुछ बाक्य और उनसे मिलते-जुलते 'प्रतिक्रमण' के बाक्य नीचे दिये जाते हैं—

### बोडः-

(१) नमो तस्स भगवतो ऋरहतो सम्मा संबुदस्स । बुद्धं सरशं गच्छामि । घम्मं सरशं गच्छामि । संबं सरशं गच्छामि ।

—लघुपाठ, सरगत्तव I

(२) पालाविवाता वेरमिश् सिक्लापदं समादिवामि । अदिकादाना वेरमिश् सिक्लावदं समादियामि । कामेन्न मिच्छाचारा वेरमिश सिक्लापदं समादिवामि । सुसावादा वेरमिश सिक्लापदं समादियामि । सुरामेरयमञ्जयमादङ्काना वेरमिश सिक्लापदं समादियामि ।

—लघुपाठ, पंचसील।

(३) असेवना च बालानं परिडतानं च सेवना।
पूत्रा च पूजनीयानं एतं मंगलमुत्तमं॥
मातापितु उपद्वानं पुत्तदारस्य संगहो।
अनाकुला च कम्मन्ता एतं मंगलमुत्तमं॥

दानं च धम्मचरिया च जातकानं च संगहो।
अनवन्जानि कम्मानि एतं मंगलपुत्तमं॥
अगरिति विरिति पापा मन्जपाना च संयमो।
अप्यमादो च धम्मेषु एतं मंगलपुत्तमं॥
स्वन्ति च सोवचरसता, समगानं च दरसनं।
कालेन धम्मसाकच्छा एतं मंगलपुत्तमं॥

—लघुपाठ, मंगलमुख ।

(४) मुलिनो वा खेमिनो होन्तु सब्बे मला मवन्तु सुलिनता ॥ माता यथा नियं पुत्तं श्रायुसा एकपुत्तमनुरक्ते । एवंपि सब्बम्तेसु मानसं मावये श्रपरिमागां ॥ मेलं च सब्बलोकस्मिन् मानसं भावये श्रपरिमागां । उदं श्रथो च तिरियं च श्रसंबाधं श्रवेरं श्रसपत्तं ॥

—बखुपाठ, मेत्तमुत्त (१)।

जैन—

(१) नमी श्रारिहंताएं, नमी सिद्धाणं ।

चलारि सरग् पवन्नामि, श्रारिहन्ते सरग् पवन्नामि, सिद्धे सरग् पवन्नामि, साहू सरग् पवन्नामि, केवलीपस्थालं धम्मं सरग् पवन्नामि ॥

(२) ध्वागपाणाइवायं समग्रीवासश्चो पन्चक्लाई, ध्वागमुसावायं समग्री-वासश्चो पन्चक्लाई, थ्वागश्चदत्वादागं समग्रीवासश्चो पवक्लाइ, परदारगम्णं समग्रीवासश्चो पचक्लाई, सदारसंतीसं वा पडिवजह । इत्यादि ।

—- श्रावश्यक-तून, ए० ८१८-८२३।

(३) लोगनिष्दस्त्वाओ, गुरुजवापुत्रा परत्थकरणं च। सुहगुरुजोगो तन्त्ववर्णसेवणा ग्रामवमलंहा॥ दुक्तलंश्री कम्मलंश्री, समाहिमरणं च वीहिलामो छ। संपन्त्व मह एवं, तह नाह पर्वामकरणेलं॥

- जय बीयराय ।

(४) मिली में सन्वभूएस, वेर मन्फ न केराई॥ शिवमस्त सर्वजगतः, परदिवनिरता भवन्तु भूतगद्धाः। दोषाः प्रयान्तु नारां सर्वत्र सुस्ती भवतु लोकः॥ वैदिक सम्ध्या के मन्त्र व वाक्य-

- (१) ''ममोपात्तदुरितद्म्याय श्रीपरमेश्वरप्रीतये प्रातः सम्बोपासनमहं करिन्ये ।'' —संकल्प-वाक्य ।
- (२) ऊँ सूर्यक्ष मा मनुक्ष मन्युपतयक्ष मन्युक्तेस्यः पापेस्यो रक्षन्ताम् । पद् राज्या पापमकार्यं मनसा वाचा इत्तास्यां पद्स्यामुदरेख शिश्ना राजित्तदवलुम्यतु यत् किंचिद दुरितं मयीदमहममृतयोनौ सूर्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा ।

—कृष्ण यनुर्वेद ।

(३) कें तत् सवितुर्वरेषयं मग्गीं देवस्य घीमही थियो यो नः प्रचोदयेत् । —गायत्री ।

#### जैन-

- (१) पायच्छिता विसोइणत्यं करेमि काउस्समां।
- (२) जं जं मगोग बढं, जं जं वाएग मासियं पावं। जं जं काएग कवं, मिच्हामि दुक्कडं तस्स॥
- (३) चन्देसु निम्मलयस्, ब्राइञ्चेसु ब्राइयं प्यासयस् । सागरवरगम्भीसः, सिद्धा सिद्धि मम दिसन्तु ॥

पारसी लोग नित्वप्रार्थना तथा नित्यपाठ में अपनी असली धार्मिक किताब 'अवस्ता' का जो-जो भाग काम में लाते हैं, वह 'स्वोरदेह अवस्ता' के नाम से प्रसिद्ध है। उसका भजमून अनेक अंशों में जैन, बौद्ध तथा वैदिक-संप्रदाय में भज्ञित सन्ध्या के समान है। उदाहरण के तौर पर उसका थोड़ा सा अंश हिंदी भाषा में नीचे दिया जाता है।

अवस्ता के मूल वाक्य इसलिए नहीं उद्भृत किए हैं कि उसके खास अचर ऐसे हैं, जो देवनागरी लिपि में नहीं हैं। विशेष जिज्ञामु मूल पुस्तक से असली पाठ देख सकते हैं।

- (१) दुश्मन पर जीत हो। —खोरदेह अवस्ता, पू० ७।
- (२) मैंने मन से जो बुरे विचार किये, जबान से जो तुच्छ भाषणा किया और शरीर से जो इलका काम किया; इत्यादि प्रकार से जो-जो गुनाइ किये, उन सब के बिए मैं पश्चात्ताप करता हूँ।

—खो० अ०, ए० ७।

(३) वर्तमान और भावी सब धर्मों में सब से बड़ा, सब से अन्छ। और

सर्व-शेष्ठ धर्म 'जरथोश्ती' है। ।मैं यह बात मान लेता हूँ कि 'जरथोश्ती' धर्म ही सब कुछ पाने का कारण है।

—खो॰ अ०, पृ० ६।

(४) अभिमान, गर्ब, मरे हुए लोगों की निन्दा करना. लोम, जालच, बेहद गुस्सा, किसी की बढ़ती देखकर जलना, किसी पर बुरी निगाह करना, स्वच्छ-न्दता. श्रालस्य, काना-फूंसी, पवित्रता का मङ्ग. कृठी गवाही, चोरी, लूट-खसोट, व्यभिचार, बेहद शीक करना, इत्यादि जो गुनाह सुफसे जानते-अनवानते हो गए हो और जो गुनाह साफ दिल से मैंने प्रकट न किये हो, उन सबसे मैं पवित्र हो कर अलग होता हैं।

—स्रो० छ०, ए० २३-२४।

(१) शचनः पराङ्मुखः भवन्तु स्वाहा ।

—बृहत् शान्ति ।

(२) काएगा काइयस्स, पडिक्कमे नाइयस्स नावाए । मगासा मागासियस्स, सञ्चस्स ववाइयारस्स ॥

—बंदित्त।

(३) सर्वमंगलमांगल्यं, सर्वकल्यासकारसम् । प्रधानं सर्वधमांगां जैनं जयति शासनम् ॥

(४) श्राठारह पापस्थान की निन्दा ।

### 'आवश्यक' का इतिहास

'आवर्यक-किया' - अन्तर्देष्टि के उन्मेष व आष्यात्मिक जीवन के आरम्म से 'आवर्यक-किया' का इतिहास शुरू होता है। सामान्यरूप से यह नहीं कहा जा सकता कि विश्व में आष्यात्मिक जीवन सबसे पहले कब शुरू हुआ। इस लिए 'आवश्यक-किया' भी प्रवाह की अपेक्षा से अनादि ही मानी जाती है।

'आवः यक सृत्र'—जो व्यक्ति सच्चा आण्यात्मिक है, उसका जीवन स्वसाव से ही 'आवश्यक किया' प्रधान वन जाता है। इसलिए उसके हृदय के अन्दर से 'आवश्यक किया' योतक व्यक्ति उठा ही करतो है। परन्तु जब तक साधक-अवस्था हो, तब तक व्यावहारिक, धार्मिक—सभी प्रवृत्ति करते समय प्रमादवश 'आवश्यक किया' में से उपयोग बदल जाने का और इसी कारण तादिषयक अन्तर्जान मी बदल जाने का बहुत संभव रहता है। इसलिए ऐसे अधिकारियों को लक्ष्य में रखकर 'आवश्यक किया' को याद कराने के लिए महर्षियों ने स्वास-सास समय नियत किया है और 'आवश्यक किया' को याद करानेवाले सूत्र भी रचे हैं, जिससे कि अधिकारी लोग खास नियत समय पर उन सूत्रों के द्वारा 'आवश्यक-किया' को याद कर अपने आज्यारिमक जीवन पर दृष्टिपात करें। अतएव 'आवश्यक कियां के दैवितक, रात्रिक, पाद्धिक, आदि पाँच मेद प्रसिद्ध हैं। 'आवश्यक-किया' के इस काल-इत विभाग के अनुसार उसके सूत्रों में भी यत्र-तत्र भेंद आ जाता है। अब देखना यह है कि इस समय जो 'आवश्यक-सूत्र' है, वह कब बना है और उसके रचिता कीन हैं?

पहले प्रश्न का उत्तर यह है कि 'श्रावश्यक-सून' ईस्वी सन् से पूर्व पाँचवीं शताब्दि से लेकर चौथी शताब्दि के प्रथम धाद तक में किसी समय रचा हुआ होना चाहिए। इसका कारण वह है कि ईस्वी सन् से पूर्व पाँच सौ छुब्बीसवें वर्ष में भगवान् महावीर का निर्वाण हुआ। वीर-निर्वाण के चीस वर्ष बाद सुवनां स्वामी का निर्वाण हुआ। सुप्रमां स्वामो गण्धर थे। 'आवश्यक-सून' न तो तीर्थंकर की ही कृति है और न गण्धर की। तीर्थंकर की कृति इसलिए नहीं कि वे अर्थ का उपदेशमात्र करते हैं, सूत्र नहीं रचते। गण्धर सूत्र रचते हैं सही, पर 'आवश्यक-सूत्र' गण्धर-रचित न होने का कारण वह कि उस सूत्र की गण्या अन्नवास्थ्यत में है। अन्नवास्थ्यत का लव्या अ। उमास्वाती ने अपने सच्चार्थ-भाष्य में यह किया है कि जो श्रुत, गण्धर की कृति नहीं है और जिसकी रचना गण्धर के बाद के परम मेवावी आचार्यों ने की है, वह 'अङ्गवास्थ्यत' कहलाता है। '

ऐसा लक्षण करके उसका उदाइरण देते समय उन्होंने सबसे पहले सामा-यिक आदि छह 'आवश्यकों' का उल्लेख किया है और इसके बाद दशकैवालिक आदि अन्य सूत्रों का रें। यह ध्यान रखना चाहिए दशकैवालिक, औ शब्यंभव सूरि जो सुचर्मा स्वामी के बाद तीसरे आचार्य हुए, उनकी कृति है। अञ्चयाम होने के कारण 'आवश्यक-सूत्र', गण्चर श्री सुचर्मा स्वामों के बाद के किसी आचार्य का रचित माना जाना चाहिए। इस तरह उसके रचना के काल की

१ — गण्डरानन्तयादिभिस्त्वत्वन्तविशुद्धागमैः परमप्रकृष्टवाङ्मतिशक्तिमिराचार्यैः
 कालसंहननायुदीपादल्पशक्तीनां शिष्याणामनुप्रहाय यत्प्रोक्तं तदक्कवासमिति ।
 — तत्त्वार्थ-श्रव्याय१, तृत्र २० का माध्य ।

२ - अञ्जवाह्यमनेकविषम् । तद्यथा - सामायिकं चनुर्विशतिस्तवो वन्दनं प्रति-कमणं कायन्युत्सर्गः प्रत्याख्यानं दशादैकालिकमुत्तराज्यायाः दशाः कर्यव्यव-हारौ निशीयमृषिमाषितान्येयमादि ।

<sup>—</sup>तत्त्वार्थ-ग्र<sup>०</sup> १, सूत्र २० का माध्य ।

पहली मियाद अधिक से अधिक ईस्वी सन् से पहिले लगमग पाँचवीं राताची के आरम्भ तक ही बताई जा सकती है। उसके रचना काल की उत्तर अविधि अधिक से अधिक ईस्वी सन् से पूर्व चौथी राताब्दी का प्रथम चरण ही माना जा सकता है; क्योंकि चतुर्दश-पूर्व घर श्री भद्रचाहु स्वामी जिनका अवसान ईस्वी सन् से पूर्व तीन सौ छप्पन वर्ष के लगभग माना जाता है, उन्होंने 'आवश्यक सूच' पर सबसे पहले व्याख्या लिखी है, जो निर्युक्ति के नाम से प्रसिद्ध है। यह तो प्रसिद्ध है कि निर्युक्ति हो श्री मद्रचाहु की है, संपूर्ण मूल 'आवश्यक सूच' नहीं। ऐसी अवस्था में मूल 'आवश्यक सूच' अधिक से अधिक उनके छुछ पूर्ववर्ती या समकालीन किसी अन्य अतबर के रचे हुए मानने चाहिए। इस हिंह से यही मालूम होता है कि 'आवश्यक' का रचना-काल ईस्वी सन् से पूर्व पाँचवीं राताब्दी से लेकर चौथी राताब्दी के प्रयम चरण तक में होना चाहिए।

दूसरा प्रश्न कर्ता का है। 'श्रावश्यक सूत्र' के कर्ता कीन व्यक्ति हैं ? उसके कर्ता कोई एक ही आवार्य हैं या अनेक हैं ? इस प्रश्न के प्रथम अंश के विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता; क्योंकि इसका स्पष्ट उल्लेख कहीं नहीं मिलता। दूसरे अंश का उत्तर यह है कि 'आवश्यक सूत्र' किसी एक की कृति नहीं है। अलवता यह आक्ष्यं की बात है कि संमवतः 'आवश्यक सूत्र' के बाद तुरन्त ही या उसके सम-समय में रचे जानेवाले दशवैकालिक के कर्तारूप से श्री शब्यंमय सूरि का निर्देश स्वयं श्री मद्रवाहु ने किया है ( दशवैकालिक निर्मुक्ति, गा॰ १४-१५); पर 'आवश्यक सूत्र' के कर्ता का निर्देश नहीं किया है। श्री मद्रवाहु त्वामी निर्मुक्ति रचते समय जिन दस आगमों की निर्मुक्ति करने को जो प्रतिज्ञा करते हैं, उसमें दशवैकालिक के भी पहले 'आवश्यक सूत्र' का उल्लेख हैं । यह कहा जा मुका है कि दशवैकालिक श्री शब्यमय सूरि की

१—प्रसिद्ध कहने का मतलक यह है कि श्री शीलाइह सूरि अपनी आचारङ्ग-वृत्ति में सूचित करते हैं कि 'आवश्यक' के अन्तर्गत चतुर्विशितिस्तव (लोगस्स) ही श्री भद्रवाहुश्वामी ने रचा है—आवश्यकान्तर्मृतश्चतुर्विशितिस्तवस्त्वारातीय-कालमाविना श्रीभद्रवाहुस्वामिनाऽकारि' पुरु महे । इस कथन से यह साफ जान पढ़ता है कि शीलाइह धरि के जमाने में यह बात मानी जाती थी कि सम्पूर्ण 'आवश्यक-सूत्र' श्री भद्रवाहु की इति नहीं है ।

२—आवस्सगस्स दसकालिश्रस्त तह उत्तरनभमायारे। स्वगढे निज्जुति, कुन्छामि तहा दसार्ग च॥ ८४॥ कणस्स व निज्जुति, ववहारस्सेव परमण्डिग्यस्स। सुरिश्रपरणतीए कुन्छं इसिमासिश्राणं च॥ ८४॥

कृति है। यदि दस आगमी के उल्लेख का कम, काल-कम का स्वक है तो यह मानना पड़ेगा कि 'श्रावश्यक-स्व' थाँ शब्यंमव स्ति के पूर्ववता किसी अन्य स्थित की, किंवा शब्यंमव स्ति के समकालीन किन्तु उनसे बड़े किसी अन्य स्थित की कृति होनी चाहिए। तत्वार्थ-माण्य गत 'गण्यगनन्तयांदिमिः' इस अंश में वर्तमान 'श्रादि' पद से तीर्थंकर-गण्य के वाद के श्रव्यवहित स्थित की तरह तीर्थंकर-गण्य के समकालीन स्थित का भी प्रहण किया जाय तो 'श्रावश्यक-स्व' का रचना काल ईस्ती सन् से पूर्व अधिक से श्रिषक छुड़ी शतान्दि का अन्तिम चरण हो माना जा सकता है श्रीर उसके कतांरूप से तीर्थंकर-गण्यर के समकालीन कोई त्यित माने जा सकते हैं। जो कुछ हो, पर इतना निश्चित चान पड़ता है कि तीर्थंकर के समकालीन स्थितों से लेकर भद्रवाहु के पूर्ववर्ती या समकालीन स्थितों तक में से ही किसी की कृति 'श्रावश्यक स्व' है।

मूल 'खावश्यक-सृत्र' क. प.ीचए-विधि — मूल 'ब्रावश्यक' कितना है अर्थात् उसमें कीन-कीन सृत्र सिन्निविष्ट हैं, इसकी परीक्षा करना जरूरी है; क्योंकि ब्राजकल साधारण लोग यहाँ समम्म रहे हैं कि 'ब्रावश्यक किया में जितने सृत्र पर्दे जाते हैं, वे सब मूल 'ब्रावश्यक' के ही हैं। मूल 'ब्रावश्यक' को पहचानने के उपाय दो हैं—पहला यह कि जिस सृत्र के ऊपर राज्यशः किया अधिकांश राज्यों की सृत्र-स्पर्शिक निर्युक्ति हो, वह सृत्र मृल 'ब्रावश्यक'—गत है। ब्रीर दूसरा उपाय यह है कि जिस सृत्र के ऊपर राज्यशः किया अधिकांश राज्यों की सृत्र-स्पर्शिक निर्युक्ति नहीं है; पर जिस सृत्र का अर्थ सामान्य रूप से भी नियुक्ति में विशित्त है या जिस सृत्र के किसी-किसी शब्द पर निर्युक्त है या जिस सृत्र के किसी-किसी शब्द पर निर्युक्त है या जिस सृत्र के किसी-किसी शब्द पर निर्युक्त है या जिस सृत्र के किसी-किसी शब्द पर निर्युक्त है या जिस सृत्र के किसी-किसी शब्द पर निर्युक्त है या जिस सृत्र के किसी-किसी शब्द पर निर्युक्त है या जिस सृत्र के किसी-किसी शब्द पर निर्युक्त है या जिस सृत्र के किसी-किसी शब्द पर निर्युक्त है या जिस सृत्र के किसी-किसी शब्द पर निर्युक्त है या जिस सृत्र के किसी-किसी शब्द पर निर्युक्त है या जिस सृत्र के किसी-किसी शब्द पर निर्युक्त है या जिस सृत्र के किसी-किसी शब्द पर निर्युक्त है या जिस सृत्र के हिसी प्रवाद प्रवाद प्रकार का उल्लेख किया है, वह सृत्र भी मृल 'ब्रावश्यक'-गत समकता चाहिए।

पहले उपाव के अनुसार 'नमुक्कार, करेमि भंते, लोगस्स, इच्छामि लमा-समणो, तस्स उत्तरी, अन्नत्य, नमुक्कारसहिय आदि पश्चक्खाण्—' इतने सूत्र मीलिक जान पहले हैं।

दूसरे उपाय के अनुसार 'चलारि मंगलं, इञ्छामि पहिक्कमितं जो में देवसिओ, इरियावहियाए, पगामसिञ्जाए, पहिक्कमामि गोयरचरियाए, पहिक्कमामि चात्रकालं, पहिक्कमामि एगविहे, नमो चत्रविलाए, इञ्छामि ठाइउं काउस्सम्मं, सञ्चलोए श्रारिइंतचेइयायां, इञ्छामि लमासमगो उवद्विश्रोमि अभिनतर पिक्समं, इञ्छामि लमासमगो पिनं च में, इञ्छामि लमासमगो पुन्नि चेइ याइं, इच्छ्रामि खमासमग्रो उच्चिष्ट योमि तुन्मग्रहं, इच्छ्रामि खमासमग्रो क्याइं च मे, पुन्यामेव मिच्छ्रताच्रो पविक्कम्मइ कित्किम्मा-इतने सूत्र मौलिक जान पड़ते हैं।

तया इनके अलावा 'तत्य समग्रोवासम्रो, यू लगणग्राइवायं समग्रोवासम्रो पन्चक्ताइ, यूलगम्सवायं,' इत्यादि जो सूत्र आवक-धर्म-संबन्धी श्रयांत् सम्यक्त्व, बारह बत और संलेखनाविषयक हैं तथा जिनके आधार पर 'वंदिल्' की पद्म क्या रचना हुई है, वे सूत्र भी मीलिक जान पड़ते हैं। यदापि इन सूत्रों के पहले टीकाकार ने 'सूत्रकार आह, मृत्रं' इत्यादि शुख्दों का उल्लेख नहीं किया है तथापि 'प्रत्याख्यान-आवश्यक' में नियुक्तिकार ने प्रत्याख्यान का सामान्य स्वरूप दिखाते समय अभिग्रह की विविधता के कारण आवक के अनेक भेद बतलाए हैं। जिससे जान पड़ता है। आवक-धर्म के उक्त सूत्रों को लक्ष्य में रखकर ही नियुक्तिकार ने आवक-धर्म की विविधता का वर्णन किया है।

त्राजकत की सामाचारों में जो प्रतिकमण की स्थापना की जाती है, वहाँ से लेकर 'नमोऽस्तु वर्षमानाय' की स्तुति पर्यन्त में ही छुह 'श्रावश्यक' पूर्ण हो जाते हैं। अतएव यह तो सप्ट ही है कि प्रतिक्रमण की स्थापना के पूर्व किए जानेवाले चैत्य-वन्दन का भाग और 'नमोऽस्त वर्षमानाव' की स्तुति के बाद पढ़े जाने बालें सबसाय, स्तवन, शान्ति ब्रादि, ये सब छह 'ब्रावरवक' के बहिर्मृत हैं। अतप्य उनका मृत 'श्रावश्यक' में न पाया जाना स्वामाविक ही है। भाषा दृष्टि से देखा जाय तो भी यह प्रमाणित है कि श्रप्रश्रंश, संस्कृत, हिन्दी व गुजराती मापा के गद्य-पद्य मौलिक हो हो नहीं सहते; क्योंकि सन्पूर्ण मूल 'ब्रावश्यक' माकृत-भाषा में ही है। पाकृत-भाषा-मय गद्य-पद्य में से जितने सूत्र उक्त दो उपायो के अनुसार मीतिक बतलाए गए हैं, उनके अलावा अन्य सूत्र को मूल 'आव-इयक'-गत भानने का प्रमाख क्रमी तक इमारे ध्यान में नहीं खाया है। अतएव बह सममाना चाहिए कि छह 'आवश्यकों' में 'सात साख, खडारह पापस्थान. व्यापरिय-उवल्काए, वेयावच्चगराणं, पुरुषरवरदीवड्टे, सिद्धागं बुद्धागं, सुब्ध-देवया भगवई खादि शुई और 'नमोऽस्तु वर्षमानाय' खादि जो-जो पाठ बोले वाते हैं, वे सब मौलिक नहीं हैं। यदापि 'आवरियउवमभाए, पुक्तसरदीवडदे, सिदाणं इदाणं' ये मौलिक नहीं है तथापि वे पाचीन है; क्योंकि उनका उल्लेख करके श्री इरिमद्र सुरि ने स्ववं उनकी व्याख्या की है।

मस्तुत परीक्षण-विधि का यह मतलव नहीं है कि जो सूत्र मौलिक नहीं है, उसका महस्त कम है। यहाँ तो सिर्फ इतना ही दिखाना है कि देश, काल और हिंच के परिवर्तन के साथ-साथ 'ब्रावश्यक'-क्रियोपयोगी सूत्र की संख्या में तथा भाषा में किस प्रकार परिवर्तन होता गया है।

यहाँ यह स्चित कर देना अनुपयुक्त न होगा कि आजकल दैविसिक-प्रति-कमण में 'सिद्धार्य बुद्धार्य' के बाद जो अतदेवता तथा चेत्रदेवता का कायोत्सर्य किया जाता है और एक-एक स्तुति पढ़ी जाती है, वह भाग कम से कम श्री हरि-भद्रसरि के समय में प्रचलित प्रतिक्रमण-विधि में सन्निविध्ट न था; क्योंकि उन्होंने अपनी टोका में जो विधि दैविसिक-प्रतिक्रमण की दी है, उसमें 'सिद्धार्य' के बाद प्रतिलेखन बन्दन करके तीन स्तुति पढ़ने का ही निर्देश किया है—(आव-स्थक-वृत्ति, पृ० ७६०)।

विधि-विषयक सामाचारी-भेद पुराना है; क्योंकि मूल-टीकाकार संगत विधि के ब्रालाचा ब्रान्य विधि का भी सूचन औ हरिमद्रसूरि ने किया है (ब्रावश्यक-वृत्ति, ए० ७६३)।

उस समय पाद्मिक-प्रतिक्रमण में स्नेत्रदेवताका काउस्समा प्रचलित नहीं था; पर शय्यादेवता का काउस्समा किया जाता था। कोई-कोई चातुमांसिक-प्रतिक्रमण में भी शय्यादेवता का काउस्समा करते थे खीर स्नेत्रदेवता का काउस्समा तो चातुमांसिक और सांवत्सरिक-प्रतिक्रमण में प्रचलित था— खावश्यक-इचि, पृ॰ ४६४; माप्य गाया २३३।

इस जगह मुल पर मुँहपत्ती बाँचनेवालों के लिए यह बात खास अर्थसूचक है कि श्री मद्रवाहु के समय में भी बाउत्सम्म करते समय मुँहपत्ती हाथ में रखने का ही उल्लेख है—आवश्यक निर्वृद्धित, पृ० ७६७, गाथा १५४५ ।

मूल 'आवश्यक' के टीका-मन्थ—'आवश्यक', यह साबु-आवक-उमय की महत्वपूर्ण किया है। इसलिए 'आवश्यक-सूत्र' का गौरव भी वैसा हो है। यही कारण है कि श्री मद्रवाहु स्वामी ने दस निर्युक्ति रचकर तत्कालीन प्रया के खनुसार उसकी प्राकृत-पद्य-मय टीका लिखी। यही 'आवश्यक' का प्राथमिक टीका-प्रत्य है। इसके बाद संपूर्ण 'आवश्यक' के ऊपर प्राकृत-पद्य-मय भाष्य बना, जिसके कत्तां अज्ञात हैं। अनन्तर चूर्णी बनी, जो संस्कृत-मिश्रित प्राकृत-गद्य-मय है और विसके कर्तां संमवतः जिनदास गिए। हैं।

श्रव तक भाषा-विषयक यह लोक-किन कुछ बदल गई थी। यह देखकर समय-स्चक झाचार्यों ने संस्कृत-भाषा में भी टीका लिखना आरम्भ कर दिया था। तदनुसार 'आवश्यक' के ऊपर भी कई संस्कृत-टीकाएँ बनी, जिनका सूचन श्री हरिमद्र सुरि ने इस प्रकार किया है— 'बद्यपि मया तथान्यैः, कृतास्य विद्वतिस्तयापि संस्थात् । तद्यचिसस्वानुमङ्हेतोः क्रिथते प्रयासोऽयम् ॥

जान पड़ता है कि वे संस्कृत-टीकाएँ संदित रही होगी।—आवश्यक-हृति, पृ० १ अतएव श्री हरिभद्रस्रि ने 'आवश्यक के ऊपर एक वड़ी टीका लिखी, जो उपलब्ध नहीं है; पर जिसका स्वन वे स्ववं 'मया' इस शब्द से करते हैं और जिसके संबन्ध की परंपरा का निर्देश श्री हेमचन्द्र मलवारी अपने 'आवश्यक-टिप्पण'—पृ० १ में करते हैं।

बड़ो टीका के साथ-साथ भी इरिभद्र सुरि ने संपूर्ण 'ग्रावश्यक' के ऊपर छोटी टीका भी लिखी, जो मुद्रित हो गई है, जिसका परिमाण वाइंस हजार स्वोक का है, जिसका नाम 'शिष्यहिता' है और जिसमें संपूर्ण मूल 'ग्रायस्थक' तथा उसकी नियुक्ति की संस्कृत में व्याख्या है। इसके उपरान्त उस टीका में मूल, माध्य तथा चुणीं का भी कुछ भाग लिया गया है । श्री इरिमद्रसरि की इस टीका के ऊपर श्री हेमचन्द्र मलपारी ने टिप्पश लिखा है। श्री मलयगिरि सुरि ने भी 'ब्रावरुयक' के ऊपर टोका लिखी है, जो करीब दो ब्रय्ययन तक की है और अभी उपलब्ध है। यहाँ तक तो हुई संपूर्ण 'ख्रावश्यक' के टीका-ग्रन्थों की बात; पर उनके ऋलावा केवल प्रथम अध्ययन, जो सामायिक अध्ययन के नाम से प्रतिद है, उस पर भी बहे-बहे टीका-प्रत्य बने हुए हैं । सबसे पहले सामायिक अध्ययन की निर्मुक्ति के ऊपर श्रा जिनभद्रगणि चमाश्रमण ने प्राकृत-पद्य-मय भाष्य लिला जो विशेषावश्यक भाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। यह बहुत बड़ा खाकर प्रत्य है। इस भाष्य के ऊपर उन्होंने स्वयं संस्कृत-टोका लिखी है । कोट्याचार्य, जिनका दूसरा नाम शीलाङ्क है ग्रीर जो ग्राचाराङ्ग तथा सूत्र-कृताङ्ग के टीकाकार है, उन्होंने भी उक्त विशेषावश्यक माध्य पर टीका लिखी है। श्री हेमचन्द्र मलवारों की मी उक्त भाष्य पर बहुत गम्भीर ऋौर विशद टीका है।

#### 'बाबश्यक' और इवेताम्बर-दिगम्बर सम्प्रदाय

'आवश्यक किया जैनत्व का प्रधान अब है। इसलिए उस किया का तथा उस किया के स्वक 'आवश्यक सूत्र' का जैन-समाज की श्वेताम्बर दिगम्बर, इन दो शाखाओं में पाया जाना स्वामायिक है। श्वेताम्बर सम्प्रदाय में साधु-परंपरा आविष्डित चलते रहने के कारण साधु-आवक दोनों की 'आवश्यक किया' तथा 'आवश्यक सूत्र' अभी तक मौलिक रूप में पाये जाते हैं। इसके विपर्गत दिगम्बर-सम्प्रदाय में साधु-परंपरा विरल और विच्छित्न हो जाने के कारण साधु संबन्धी 'आवश्यक किया' तो लुसप्राय है ही, पर उसके साथ-साथ उस सम्प्रदाय में आवक-संवन्धी 'ब्रावश्यक-किया' भी बहुत ब्रंशों में विरत हो गई है। ब्रतएव दिगम्बर-संप्रदाय के साहित्य में 'ब्रावश्यक-सूत्र' का मौतिक रूप में संपूर्णतया न पाया जाना कोई ब्राचरज की बात नहीं।

फिर भी उसके साहित्य में एक 'भूलाचार' नामक प्राचीन अन्य उपलब्ध है, विसमें साधु ब्रों के ब्राचारों का वर्णन है। उस अन्य में छह 'ब्रावश्यक' का भी निरूपण है। प्रत्येक 'ब्रावश्यक' का वर्णन करने बाली गाथाओं में श्रिधिकांश गाथाएँ वही है, जो श्रेताम्बर-सम्पदाय में प्रसिद्ध श्री मद्रवाहुकृत निर्युक्ति में हैं।

म्लाचार का समय ठीक ज्ञात नहीं; पर वह है प्राचीन । उसके कर्ता श्री बहुकेर स्वामी हैं। 'बहुकेर', यह नाम ही स्चित करता है कि मृलाचार के कर्ता संभवतः कर्णाटक में हुए होंगे। इस करूपना की पृष्टि का कारण एक वह भी है कि दिगम्बर-सम्प्रदाव के प्राचीन बड़े-बड़े साधु, भट्टारक और विद्वान् अधिकतर कर्णाटक में ही हुए हैं। उस देश में दिगम्बर-सम्प्रदाव का प्रमुख वैसा ही रहा है, बैसा गुजरात में श्रेताम्बर-सम्प्रदाव का ।

मुलाचार में श्री भद्रवाहु-कृत नियु कि-गत गायाख्रो का पाया जाना बहुत ग्रंथ-सूचक है। इससे श्वेताम्बर-दिगम्बर-संप्रदाय की मौलिक एकता के समय का कुछ प्रतिमास होता है। अनेक कारणों से यह कल्पना नहीं की जा सकती है कि दोनों संप्रदाय का भेद रख हो जाने के बाद दिगम्बर-शाचार्य ने श्वेताम्बर-संप्रदाय द्वारा सुरिद्धित 'आवश्यक नियुंकित' गत गायाख्रों को लेकर अपनी कृति में ज्यों का त्यों किंवा कुछ परिवर्तन करके रख दिया है।

दिल्ल देश में श्री मद्रवाहु स्वामी का त्वगंवास हुआ, वह तो प्रमाशित ही है, अतएव श्रीकि संमव वह है कि श्री मद्रवाहु की वो एक शिष्व-परंपरा दिल्ला में रही और आगे जाकर वो दिगम्बर-संप्रदाय-रूप में परिशत हो गई, उसने अपनी गुरु की कृति को स्मृति पय में रक्का और दूसरी शिष्य परंपरा, वो उत्तर हिंदुल्लान में रही, एवं श्रागे जाकर बहुत श्रंशों में श्वेताम्बर-संप्रदाय रूप में परिशत हो गई, उसने मी श्रम्य प्रम्यों के साय-साथ श्रपने गुरु की कृति को सम्हाल रक्का। कमशः दिगम्बर-संप्रदाय में साधु-परंपरा विरल होती चली; अतएव उसमें सिर्फ 'आवश्यक-निर्मु कि' ही नहीं, बल्कि मूल 'आवश्यक-सूत्र' मी ब्रुटित और विरल हो गया।

इसके विपरीत श्वेतान्वर संप्रदाय की अधिन्छित्र साधु-परंपरा ने सिर्फ मूल 'आवश्यक सूत्र' को ही नहीं, बल्कि उसकी निर्दुक्ति को सुरक्ति रखने के पुश्य-कार्य के अलावा उसके ऊपर अनेक वहें-वहें टीका-प्रन्थ लिखे और तत्कालीन आचार-विचार का एक प्रामाशिक संग्रह ऐसा बना रक्सा कि जो आज भी जैन-वर्म के असली रूप को विशिष्ट रूप में देखने का एक प्रदल साधन है।

अब एक प्रश्न यह है कि दिगम्बर—संपदाय में जैसे निर्मुक्त अंशानात्र में भी पाई जाती है, वैसे मूल 'आवश्यक' पाया जाता है या नहीं ? अभी तक उस संप्रदाय के 'आवश्यक-किया' संबन्धी दो बन्ध हमारे देखने में आए हैं। जिनमें एक मुदित और दूसरा लिखित है। दोनों में सामायिक तथा प्रतिक्रमण के पाठ हैं। इन पाठी में अधिकांश भाग संस्कृत है, जो मौलिक नहीं है। जो भाग प्राकृत है, उसमें भी निर्मुक्ति के आधार से मौलिक सिद्ध होनेवाले 'आवश्यक-स्त्र' का अंश यहत कम है। जितना मूल भाग है, यह भी खेताम्बर-संप्रदाय में प्रचलित मूल पाठ की अपेद्मा कुछ, न्यूनाधिक या कहीं-कहीं रूपानारित भी हो गया है।

'नमुकार, करोमि भंते, लोगस्स तस्य उत्तरी, अन्तत्य, जो मे देवसिक्की अह्वारो कन्नो, इरिवाबहियाए, चत्तारि मंगलं पडिकमामि एगविटे, इस्पमेव निम्मान्थपावयस्य तथा वंदित्तु के स्थानायन्त अर्थात् आवक-धर्म-सम्पक्त्व, बारह अत, और संलेखना के अतिवारों के प्रतिकमस्य का गर्य मागं, इतने मूल 'आवस्यक-स्व' उत्त दो दिगम्बर-अन्यों में हैं।

इनके स्रतिरिक्त, जो बृहत्यितिकमण्-नामक भाग लिखित प्रति में है, यह स्वेताम्बर-संप्रदाय-प्रसिद्ध पिक्ख्य सूच से मिसता-मुखता है। इसने वित्तार-भय से उन सब पाठी का यहाँ उल्लेख न करके उनका सूचनमात्र किया है। मूखाचार-गत 'त्रावश्यक-नियुक्ति' की सब गायात्रों को भी इस यहाँ उद्धृत नहीं करते। चिक्त दो-तीन गायात्रों को देकर अन्य गाथात्रों के नम्बर नीचे खिख देते हैं, जिससे जिज्ञामु लोग स्वयं ही मूखाचार तथा 'आवश्यक-नियुक्ति' देख कर मिसान कर लेंगे।

प्रत्येक 'आवश्यक' का कथन करने की प्रतिशा करते समय श्री वहकेर स्वामी का यह कथन कि 'में प्रत्तुत 'आवश्यक' पर निर्युक्ति कहुँगा'-( मूलाचार, गा० ५१७, ५३७, ५७४, ६११, ६३१, ६४७ ), यह अवश्य अर्थ-स्चक है: क्योंकि संपूर्ण मूलाचार में 'आवश्यक का माग छोड़कर अन्य प्रकरण में 'निर्युक्ति' शब्द एक आप जगह आया है। पदावश्यक के अन्त में भी उस माग को श्री बहकेर स्वामी निर्युक्ति के नाम से हो निर्दिष्ट किया है ( मूलाचार, गा० ६८६, ६६० )

इससे यह स्पष्ट जान पड़ता है कि उस समय श्री मद्रवाहु-कृत निर्युक्ति का जितना भाग दिगम्बर सम्प्रदाय में प्रचलित रहा होगा, उसको संपूर्ण किया श्रंशत: उन्होंने अपने अन्य में सन्निविष्ट कर दिया। श्वेताम्बर-सम्प्रदाय में पाँचवाँ 'श्रावश्यक' कायोत्सर्ग और छुटा प्रत्याख्यान है। नियुंक्ति में छुद्द 'आवश्यक' का नाम-निर्देश करनेवाली गाथा में भी वहीं कम है; पर मूलाचार में पाँचवाँ 'श्रावश्यक' प्रत्याख्यान और छुटा कायोत्सर्ग है।

समामि सञ्ज्ञीवार्गं, सञ्जे जीवा खमंतु में ।

मेची में सञ्ज्ञादेषु, वेरं मक्तं या केया वि ॥ वृहद्मतिकः ।

स्वामिम सञ्ज्ञीवे, सञ्जे जीवा खमंतु में ।

मेची में सञ्ज्ञपृष्ट्यं, वेरं मक्तं न केराई ॥ आवः, पृः ७६५ ।

एसी पंचर्णमोवारों, सञ्ज्ञणावपगात्तरों ।

संगलेसु व सञ्जेसु, पढमं इवदि मंगलं ॥ ५१४ ॥ मूलाः ।

एसो पंचनमुक्तारों, सञ्ज्ञणावप्यगात्तरों ।

संगलागं च सञ्जेसिं, पढमं इवद मंगलं ॥१३२॥ आवः निः ।

सामाइयंमि द कदे, समग्रो इव सावश्रो इवदि जम्हा ।

एदेन कारग्रेण दु, बहुसो सामाइयं कुल्जा ॥५३१॥ मूलाः ।

सामाइयंमि उ कप्, समग्रो इव सावश्रो इवदे जम्हा ।

एएग् कारग्रेगं, बहुसो सामाइयं कुल्जा ॥५३१॥ आवः निः ।

| मूला०, गा० नं०। श्राव०-नि०, गा० नं० |         | मूला०, गा० नं । आव०-नि०, गा० नं |                |
|-------------------------------------|---------|---------------------------------|----------------|
| 40%                                 | 283     | 352                             | ( लोगस्त १,७ ) |
| X0X                                 | 893     | 4.0                             | १०४८           |
| 400                                 | €43     | 888                             | exes           |
| X ! *                               | EHX     | 888                             | 48.4           |
| # 5 \$                              | रह७     | प्रश्                           | 03\$           |
| प्रश्न                              | 9007    | ARE                             | 33\$           |
| X 6.A                               | १६२     | प्रयुक                          | 507            |
| ५२४ (भाष्य                          | , EVE)  | संसर                            | 505.           |
| <b>ब</b> .₹४.                       | હે કે હ | यय.र                            | 3.20 s         |
| 498                                 | ७६८     | イイチ                             | १०६०           |
| 4.5.                                | 330     | 444                             | १०६२           |
| <b>发</b> 着名                         | 503     | प्रप्रव                         | १०६१           |
| 465                                 | १२४५    | 840                             | १०६३,१०६४      |
| प्र३= (भाष्य                        | ( 03}e  | <b>प्</b> ष्=                   | १०६५           |

District

| मूला •, गा० नं० । आव०नि०, | না৹ৰ৹   | मूला॰, गा०नं०। | ग्रावदनिक,गार्क्  |
|---------------------------|---------|----------------|-------------------|
| 448                       | १०६६    | <b>Ę</b> ০ঙ    | १२११              |
| 4६०                       | 3908    | ६०८            | १२१२              |
| युद्                      | १०७६    | Ę ? o          | १२२५              |
| प्रइ                      | १ ০ ৬ ৬ | ६१२            | १२३३              |
| बंदर                      | ३०६६    | ६१३            | १२४७              |
| 法有法                       | \$305   | ६१४            | १२३१              |
| 466                       | 830 F   | ६१५            | १२३२              |
| 450                       | 2305    | ६१७            | १२५०              |
| प्र६⊏                     | ३०६६    | ६२१            | १२४३              |
| 4इ९                       | 2080    | ६२६            | \$ 588.           |
| ५७६                       | 8808    | ६३२            | ( भाष्य, २६३ )    |
| 400                       | 8603    | ६३३            | १५६५              |
| ५७=                       | १२१७    | ६४०            | (भाष्य, २४६)      |
| 73x                       | \$500   | ६४२            | र्प्र०            |
| #E\$ .                    | 2200    | <b>£</b> 8.5   | २५.१              |
| X88                       | ११६१    | ERA            | 847E              |
| ずをオ                       | ११०६    | ६४८            | १४८७              |
| AEE                       | ६३११    | ६५६            | \$84€             |
| #E0                       | =355    | इइ⊏            | १५.४६             |
| HEE                       | 5500    | ६६६            | १४४७              |
| £00                       | १२०१    | ६७१            | \$33.5            |
| 501                       | १२०२    | ६७४            | 3cx5              |
| <b>\$03</b>               | १२०७    | ६७५            | 1885              |
| Eas                       | १२०⊏    | ६७६            | 1850              |
| <b>क्</b> र्              | 30F\$   | হ্ ৩৩          | १४१२              |
| ६०६                       | 2550    | I Want         |                   |
|                           |         | िन अभागक       | मण' की प्रस्तावना |

## कर्मतस्व

कर्मग्रन्थों के हिन्दी अनुवाद के साथ तथा हिन्दी अनुवाद प्रकाशक आत्मा-नन्द जैन पुस्तक प्रचारक मरडल के साथ मेरा इतना धनिष्ठ संबन्ध रहा है कि इस अनुवाद के साथ भी पूर्वकथन रूप से कुछ न कुछ लिख देना मेरे लिए अनिवार्य-सा हो जाता है।

बैन बाङ्मय में इस समय जो श्रेताम्बरीय तथा दिगम्बरीय कर्मशास्त्र मौजूद हैं उनमें से प्राचीन माने जानेवाले कर्मविषयक प्रन्थों का साम्रात् संबन्ध दोनों परम्पराएँ ब्राबावसीय पूर्व के साथ बतलाती हैं। दोनों परम्पराएँ ब्राबायसीय पूर्व को दृष्टिवाद नामक बारहवें ऋङ्गान्तर्गत चौदह पूर्वों में से दूसरा पूर्व कहती हैं श्रीर दोनों श्रेताम्बर-दिगम्बर परम्यराएँ समान रूप से मानती है कि सारे श्रङ्ग तया चौदह पूर्व यह सब भगवान महावीर की सर्वत्र वाशी का साह्वात फल है। इस साम्प्रदायिक चिरकालीन मान्यता के अनुसार मीजूदा सारा कर्मविषयक जैन बाङ्मय शब्दरूप से नहीं तो अन्तत: माबरूप से भगवान महावीर के सादात् उपदेश का ही परम्परा प्राप्त सारमात्र है। इसी तरह यह भी साम्प्रदायिक मान्यता है कि बल्ततः सारी ब्रङ्गविद्याएँ भावरूप से केवल भगवान् महावीर की ही पूर्वकालीन नहीं, बल्कि पूर्व-पूर्व में हुए अन्यान्य तीर्थक्करों से भी पूर्वकाल की अतएव एक तरह से अनादि हैं। प्रवाहरूप से अनादि होने पर भी समय-समय पर होनेवाले नव-नव तीर्यक्करों के द्वारा वे पूर्व-पूर्व अङ्गविद्याएँ नवीन नवीनत्व धारण करती है। इसी मान्यता को प्रकट करते हुए कलिकाल सर्वेश आचार्य हैमचन्द्र ने प्रमाणमीमांसा में, नैयायिक जयना मह का अनुकरण करके वड़ी खूबों से कहा है कि-'अनाद्य एवैता विद्याः संख्रेपविस्तरविवज्ञया नवनवी-भवन्ति, तत्तत्कर्तुकाश्चीच्यन्ते । किन्नाश्चीयीः न कदाचिद्नीदशं जगत्।'

उक्त साम्पदायिक मान्यता ऐसी है कि जिसको साम्प्रदायिक लोग खाज तक खब्रदशः मानते खाए हैं और उसका समर्थन भी वैसे ही करते खाए हैं जैसे मीमांसक लोग वेदों के खनादित्व की मान्यता को । साम्प्रदायिक लोग दो प्रकार के होते हैं—बुद्ध-अप्रयोगी अद्धालु जो परम्पराप्राप्त वस्तु को बुद्धि का प्रयोग विना किए ही अद्धानात्र से मान लेते हैं और बुद्धिप्रयोगी अद्धालु जो परम्पराप्राप्त वस्तु को केवन अद्धा से मान ही नहीं लेते पर उसका बुद्धि के द्वारा यथा सम्भव

समर्थन भी करते हैं। इस तरह साम्प्रदायिक लोगों में पूर्वोक्त शास्त्रीय मान्यता का आदरणीय स्थान होने पर भी इस जगह कर्मशास्त्र और उसके मुख्य विषय कर्मतत्त्व के संबन्ध में एक दूसरी हाँहें से भी विचार करना प्राप्त है। वह हाँहें है ऐतिहासिक।

एक तो बैन परमारा में भी साम्प्रदायिक मानस के खलावा ऐतिहासिक रिष्ट से विचार करने का युग कमी से आरम्भ हो गया है और इसरे यह कि मुद्रग यग में प्रकाशित किये जानेवाले मुख तथा अनुवाद बन्य बैनों तक ही सीमित नहीं रहते । जैनतर भी उन्हें पहते हैं । सम्पादक, लेखक, अनुवादक और प्रकाशक का ब्येय भी ऐसा रहता है कि वे प्रकाशित ग्रन्थ किस तरह अधिकाधिक प्रमास में बैनेतर पाठकों के हाथ में पहुँचें। कहने की शायद ही जरूरत ही कि बैनेतर पाठक साम्प्रदायिक हो नहीं सकते । अतएव कर्मतस्य और कर्मशास्त्र के बारे में हम साम्प्रदायिक दृष्टि से कितना ही क्यों न सीचें और लिखें फिर भी जब तक उसके बारे में इम ऐतिहासिक दृष्टि से विचार न करेंगे तब तक हमारा मुल एवं अनुवाद प्रकाशन का उद्देश्य ठीक-ठीक सिद्ध हो नहीं सकता । साम्प्रदायिक मान्यताओं के स्थान में ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करने के पदा में और भी प्रवत दलीलें है। पहली तो यह कि ख़ब धीरे-धीरे कमंत्रियक जैन शाहमय का प्रवेश कालिजों के पाठवकम में भी हुआ है जहाँ का वातावरण असाम्प्रदायिक होता है। इसरी दलील यह है कि अब साम्प्रदायिक वाङ्मय सम्प्रदाय की सीमा लॉपकर दूर-दूर तक पहुँचने लगा है। यहाँ तक कि जर्मन विद्वान् ग्लेमनपु जो 'जैनिस्मर'—जैनदरांन जैसी सर्वसंग्राहक पुस्तक का प्रसिद्ध लेखक है. उसने तो श्वेताम्बरीय कर्मग्रन्थों का जर्मन भाषा में उल्या भी कमी का कर दिया है और वह उसी विषय में पी-एन्० डी॰ भी हुआ है। श्रतएव मैं इस जगह थोडी बहत कर्मतत्व और कर्मशास्त्र संबन्धी चर्चा ऐतिहासिक दृष्टि से करना चाहता हैं।

मैंने अभी तक जो कुछ बैदिक और अवैदिक श्रुत तथा मार्ग का अवलोकन किया है और उस पर जो थोड़ा बहुत विचार किया है उसके आधार पर मेरी राय में कमैतन्व से संबन्ध रखनेवालों नीचे खिली बस्तुस्थिति खास तौर से फिलित होती है जिसके अनुसार कमैतन्विचारक सब परम्पराश्चा की शृंखला ऐतिहासिक कम से सुसङ्कत हो सकती है।

पहिला प्रश्न कर्मतन्त्र मानना या नहीं और मानना तो किस खाचार पर, यह था। एक पद्ध ऐसा या जो काम और उसके साधनरूप अर्थ के सिवाय अन्य कोई पुरुषार्य मानता न था। उसकी छटि में इइलोक ही पुरुषार्य था। अत्रप्त वह ऐसा कोई कर्मतन्त्र मानने के लिए बाबित न था जो अच्छे हुरे जन्मान्तर या

परलोक की माप्ति करानेवाला हो। यहाँ पल चार्वाक परंपरा के नाम से विख्यात हुआ। पर साथ ही उस अति पुराने युग में भी ऐसे चितक थे जो बतलाते थे कि मृत्यु के बाद जन्मान्तर भी है । इतना ही नहीं बल्कि इस दश्यमान लोक के अलावा और भी अष्ठ कानिष्ठ लोक हैं। ये पुनर्जन्म और परलोकवादी कहलाते थे और वे ही पुनर्जन्म और परलोक के कारणरूप से कर्मतत्व को त्वीकार करते थे। इनकी दृष्टि यह रही कि अगर कर्म न हो तो जन्म जन्मान्तर एवं इइलोक-परलोक का संबन्ध घट ही नहीं सकता। अतएव पुनर्जन्म की मान्यता के आधार पर कर्मतत्व का त्वीकार आवश्यक है। ये ही कर्मवादी अपने को परलोकवादी तथा आस्तिक कहते थे।

कर्मवादियों के मुख्य दो दल रहें। एक तो यह प्रतिपादित करता था कि कर्म का फल जन्मान्तर और परलोक अवस्य है, पर अंग्र जन्म तथा अंग्र परलोक के वास्ते कर्म भी अंग्र ही चाहिए। यह दल परलोकवादी होने से तथा अंग्रलोक, जो स्वर्ग कहलाता है, उसके साधनरूप से धर्म का प्रतिपादन करनेवाला होने ते, धर्म-अर्थ-काम ऐसे तीन ही पुरुषायों को मानता था, उसको दृष्टि में मोच का श्रलग पुरुषाय रूप से स्थान न था। जहाँ कहीं प्रवर्तकथर्म का उल्लेख आता

१ मेरा ऐसा अभिप्राय है कि इस देश में किसी भी बाहरी स्थान से प्रवर्तक धर्म या यात्रिक मार्ग आवा और वह क्यों-क्यों फैतता गया त्यों-त्यों इस देश में उस प्रवर्तक धर्म के खाने के पहले से ही विद्यमान निवर्तक धर्म अधिकाधिक बल पकडता गया । यात्रिक प्रवर्तक धर्म की दूसरी शाखा ईरान में जरयोखियनधर्म-रूप से विकसित हुई। और भारत में आनेवाली पाष्टिक प्रवर्तक धर्म की शाला का निवर्तक धर्मवादियों के साथ प्रतिद्वन्द्रीमाव शुरू हुआ । यहाँ के पुराने निव-र्तंक वर्मवादी श्रात्मा, कर्म, मोच, ध्यान, योग, तपत्या श्रादि विविधि मार्गं वह सब मानते थे । वे न तो जन्मसिद चातुर्वर्ष्य मानते थे श्रौर न चातुराश्रम्य श्री नियत व्यवस्था । उनके मतानुसार किसी भी धर्मकार्य में पति के लिए पत्नी का सहचार ग्रानिवार्य न था प्रत्युत त्याग में एक दूसरे का संबन्ध विच्छेद हो जाता था । जब कि प्रवर्तक धर्म में इससे सब कुछ उल्टा था । महामास्त बादि प्राचीन मन्यों में गार्डस्थ्य स्त्रीर त्यागाश्रम की प्रधानतावाले जो संवाद पाये जाते हैं वे उक्त दोनों धर्मों के विरोधस्चक हैं। प्रत्येक निवृत्ति धर्मवाले के दर्शन के सूत्र-अन्यों में मोच को ही पुरुषार्थ जिखा है जब कि वारिक मार्ग के सब विधान लगंतची बतलाए हैं। आगे जाकर अनेक अंशों में उन दोनों धर्मों का समन्त्रय भी हो गया है।

है, वह सब इसी त्रिपुरुपार्थवादी दल के मन्तव्य का सूचक है । इसका मन्तव्य संद्वेप में यह है कि वर्म शुमकर्म का फल स्वर्ग और अवर्म — अशुमकर्म का फल नरक आदि है । धर्माधर्म ही पुराय-पाप तथा श्राहण्ट कहलाते हैं और उन्हों के द्वारा जन्म-जन्मान्तर की चक्रप्रवृत्ति चला करती है, जिसका उच्छेद शक्य नहीं है। शक्य इतना ही है कि अगर अच्छा लोक और अधिक सुल पाना हो तो धर्म ही कर्तव्य हैं। इस मत के अनुसार अधर्म या पाप तो हेय हैं, पर धर्म वा पुराय हैय नहीं। यह दल सामाजिक व्यवस्था का समर्थक था, अतस्य वह समाजमान्य शिष्ट एवं विहित आचरणों से धर्म की उत्पत्ति वतलाकर तथा निन्य आचरणों से अधर्म की उत्पत्ति वतलाकर सब तरह की सामाजिक स्वयवस्था का ही संकेत करता था वही दल आवरणामार्ग, मीमांसक और कर्मकारडी नाम से असिट हुआ।

कर्मवादियों का दूसरा दल उपर्युक्त दल से बिलकुल विरुद्ध दर्शि रखने वाला था । यह मानता या कि पुनर्जन्म का कारण कर्म ग्रवश्य है । शिष्टसम्मत एवं विहित कमों के आचरण से धर्म उत्पन्न होकर स्वर्ग भी देता है । पर वह धर्म भी अधर्म की तरह ही सर्वथा हेन है। इसके मतानुसार एक चौथा स्वतन्त्र पुरुषार्थ भी है जो मोच बहलाता है। इसका कथन है कि एकमात्र मोच ही जीवन का लक्ष्य है और मोच्च के वास्ते कर्ममात्र, चाहे वह पुरुषरूप हो या पापरूप, हेय है। यह नहीं कि कर्म का उच्छेद शक्य न हो। प्रयत्न से वह भी शक्य है। जहाँ कहीं निवर्तक धर्म का उल्लेख आता है वहाँ सर्वत्र इसी मत का सूचक है। इसके मतानुसार जब झात्यत्विक कर्मनिवृत्ति शक्य और इष्ट है तब इसे प्रथम दल की दृष्टि के विरुद्ध हो कर्म की उत्पत्ति का असली कारण बतलाना पढ़ा । इसने कहा कि धर्म थ्रीर अधर्म का मूल कारण प्रचलित सामाजिक विवि-निषेध नहीं; किन्तु आगान और राग-द्वेष है । कैसा ही शिष्टसम्मत और विहित सामाजिक श्राचरण क्यों न हो पर अगर वह अज्ञान एवं रागद्वेष मूलक है तो उससे अवमें की ही उत्पत्ति होती है। इसके मतानुसार पुरूप और पाप का भेद स्थूल इंग्टि बालों के लिए हैं। तत्वतः पुस्य श्रीर पाप तब ग्रज्ञान एवं राग-देष-मुलक होने से अवर्म एवं हेय ही है। यह निवर्तक धर्मवादी दल सामाजिक न होकर व्यक्तिविकासवादी रहा । अब इसने कर्म का उच्छेद और मोस्न पुरुषार्थ मान लिया तब इस कर्म के उच्छेदक एवं मोझ के जनक कारगां। पर भी विचार करना पड़ा । इसी विचार के फलस्वरूप इसने जो कर्मनिवर्तक कारण स्थिर किये बड़ी इस दल का निवर्तक धर्म है। प्रवर्तक और निवर्तक धर्म की दिशा विलक्क परस्पर विरुद्ध है। एक का चौव सामाजिक व्यवस्था की रख्ना और सुव्यवस्था का निर्मांग है जब दूसरे का ज्येप निजी ब्रात्यन्तिक सुख की प्राप्ति है, ब्रह्मपुब मात्र आतमगामी है। निवर्तक धर्म हो अमस्य, परिवाजक, तपस्वी और योगमार्ग आदि नामों से प्रसिद्ध है। कर्मप्रवृत्ति अशान एवं राग-द्रेष जनित होने से उसकी आत्यन्तिक निवृत्ति का उपाय अशानविरोधी सम्यग् शान और राग-द्रेषविरोधी रागद्वेषनाशास्य संयम ही स्थिर हुआ। बाकी के तप, ध्यान, मक्ति आदि समी उपाय उक्त शान और संयम के ही साधनस्य से माने गए।

निवर्तक घर्मवादियों में श्रनेक पद्म प्रचलित थे। यह पद्मभेद कुछ तो वादों की स्वमाव-मूलक उग्रता-मृद्ता का आमारी या और कुछ ग्रंशों में तत्वज्ञान की जदी-जदी प्रक्रिया पर भी अवलंदित था। ऐसे मूल में तीन पन्न रहे जान पड़ते है। एक परमासुवादी, दूसरा प्रधानवादी श्रीर तीसरा परमासुवादी होकर भी प्रधान की खाया बरला था। इसमें से पहला परमाखुवादी मोल समर्थक होने पर भी प्रवर्तकवर्म का उतना विरोधी न था जितने कि पिछले दो। यही पद्ध आगे जाकर न्याय वैशेषिक देशांनरूप से प्रसिद्ध हुआ । दूसरा पद्ध प्रधानवादी या और वह ब्रात्यन्तिक कर्मनिष्टति का समर्थक होने से प्रवर्तकथर्म ब्रयांत् श्रीत-स्मातंकर्म को भी हेव बतलाता या । यही पर्च सांख्य-योग नाम से प्रसिद्ध है और इसी के तत्वज्ञान की मृमिका के ऊपर तथा इसी के निवृत्तिवाद की खाया में आगे जाकर वेदान्तदर्शन और संन्यासमार्ग की प्रतिष्ठा हुई। तीसरा पन्न प्रधान-च्छायापन्न ग्रम्थात् परिचामी परमासुवादी का रहा जो दूसरे पच की तरह ही प्रवर्तकथर्मका आत्यन्तिक विरोधी था। यही पच वैन एवं निर्वत्य दर्शन के नाम से प्रसिद्ध है। बौद्धदर्शन प्रवर्तक धर्म का आत्यन्तिक विरोधी है पर वह दूसरे श्रीर तीसरे पच के मिअया का एक उत्तरवर्ती स्वतन्त्र विकास है। पर सभी निवर्तक्यादियों का सामान्य लख्या यह है कि किसी न किसी प्रकार कर्मी की लख नष्ट करना और ऐसी रियति पाना कि जहाँ से फिर जन्मचक में आना न पहें।

पेसा मालूम नहीं होता है कि कभी मात्र प्रवर्तकं भर्म प्रचलित रहा हो और निवर्तक धर्मवाद का पीछे से प्राटुमांव हुआ है। फिर भी प्रारम्भिक समय पेसा जरूर बीता है जब कि समाज में प्रवर्तक वर्म की प्रतिष्ठा मुख्य थी और निवर्तक धर्म व्यक्तियों तक ही सीमित होने के कारण प्रवर्तक धर्मवादियों की तरफ से न केवल उपेद्धित ही या वित्क उससे विरोध की चोटें भी सहता रहा। पर निवर्तक धर्मवादियों की खुदी-खुदी परम्पराद्यों ने ज्ञान, प्यान, तप, थोग, भित्त ख्रादि खाम्पन्तर तन्त्रों का क्रमशः इतना ख्राधिक विकास किया कि फिर तो प्रवर्तकं भर्म के होते हुए भी सारे समाज पर एक तरह से निवर्तकं भर्म की ही प्रतिष्ठा की मुहर लग गई। और जहाँ देखों वहाँ निवृत्ति की चर्चा होने लगा।

· निवर्तक धर्मवादियों की मील के स्वरूप तथा उसके साधनों के विषय में तो ऊहापोह करना ही पड़ता था पर इसके साथ उनको कर्मतन्वों के विषय में भी बहुत बिचार करना पड़ा । उन्होंने कर्म तथा उसके भेदों की परिभाषाएँ एवं व्याख्याएं स्थिर की । कार्य श्रीर कारण की दृष्टि से कर्मतत्त्व का विविध वर्गीकरण किया। कर्म की फलदान शक्तियों का विवेचन किया। जुदै-चदे विधाकों की काल मयांदाएँ सोची। कमों के पारस्परिक संबंध पर मी विचार किया। इस तरह निवर्तक धर्मचादियों का स्तासा कर्मतत्त्वविषयक शास्त्र व्यवस्थित हो गया धीर इसमें दिन प्रतिदिन नए-नए प्रश्नों "और उनके उत्तरों के द्वारा आधिकाधिक विकास भी होता रहा । ये निवर्तक धर्मवादी जदे-वदे पद्म अपने सुभीते के अनु-सार बदा-बदा विचार करते रहे पर बदलक इन सब का संमितित ध्येप प्रवर्तक धर्मबाद का लगडन रहा तब तक उनमें विचार विनिमय भी होता रहा और उनमें एकवाक्यता भी रही। यही सबब है कि न्याय-वैशेपिक, सांख्य-योग, बैन खीर बौद दर्शन के कर्मविषयक साहित्य में परिभाषा, मान, वर्गीकरण खादि का शब्दगुः श्रीर श्रर्थशः साम्य बहुत कुछ देखने में त्राता है, जब कि उक्त दर्शनी का मौजदा साहित्व उस समय की श्रविकांश पैदाइश है जिस समय कि उक्त दर्शनों का परत्पर सद्भाव बहुत कुछ घट गया था । मोचवादियों के सामने एक जटिल समस्या पहले से यह थी कि एक तो पुराने बढकर्म ही अनन्त है, दूसरे उनका कमशः पत भोगने के समय प्रत्येकदाण में नए-नए भी कर्म बंधते हैं, फिर इन सब कमों का सर्वथा उच्छेद कैसे संमव है, इस समस्या का इल मी मोळवादियों ने बडी खबी से किया था। आज इम उक्त निवृत्तिवादी दर्शनों के साहित्य में उस इस का वर्मान संदोप या विस्तार से एक-सा पाते हैं। यह वस्तु-रियति इतना सुचित करने के लिए पर्वात है कि कभी निवर्वकवादियों के भिन्न-भिन्न पन्नी में सूच विचार विनिमय होता था। यह सब कुछ होते हुए भी धीर-धीरे ऐसा समय श्रा गया जब कि ये निवर्तकवादी पद्म आपस में प्रथम कितने नजरीक न रहे । फिर भी इरएक पच कर्मतत्त्व के विषय में ऊहापोह तो करता ही रहा । इस बीच में ऐसा भी हुआ कि किसी निवर्तकवादी पह में एक खासा कर्मिन्तक वर्ग ही स्थिर हो गया जो मोन्नसंबंधी प्रश्नों की अपेना कर्म के विषय में ही गहरा विचार करता था और प्रधानतया उसी का अध्यवन-अध्यावन करता था जैसा कि अन्य-अन्य विषय के जास चिन्तक वर्ग अपने-अपने विषय में किया करते थे और आज भी करते हैं। वहीं मुख्यतमा कर्मशास्त्र का चिन्तक-वर्ग जैन दर्शन का कर्मशास्त्रानुयोगवर वर्ग वा कर्मसिदान्तज्ञ वर्ग है।

कर्म के बंधक कारणों तथा उसके उच्छेदक उपायों के बारे में तो सब

मोचवादी गौग्रमुख्यमाव से एकमत ही हैं पर कर्मतत्व के स्वरूप के बारे में ऊपर निर्दिष्ट खास कर्मचिन्तक वर्ग का जो मन्तव्य है उसे जानना जरूरी है। परमागुवादी मोक्रमागाँ वैशेषिक ग्रादि कर्म को चेतननिष्ठ मानकर उसे चेतन-धर्म बतलाते थे जब कि प्रधानवादी सांख्य-योग उसे अन्तःकरण स्थित मानकर जडचर्म बतलाते थे । परन्तु ब्रात्मा और परमाशु को परिशामी माननेवाले जैन चिन्तक अपनी जरी प्रक्रिया के अनुसार कर्म को चेतन और जड़ उभय के परिणाम रूप से उभय रूप मानते ये । इनके मतानुसार ब्राल्मा चेतन होकर भी सांख्य के शकुत अन्त करण की तरह संकोच विकासशील था, जिसमें कर्मरूप विकार भी संमव है श्रीर जो जड़ परमाग्रुश्चों के साथ एकरस भी हो सकता है। वैशेषिक श्राटि के मतानुसार कर्म चेतनधर्म होने से वस्तुतः चेतन से बुदा नहीं श्रीर सांख्य के अनुसार कर्म प्रकृति वर्म होने से वस्तुतः जड़ से बुदा नहीं । जब कि बैन चिन्तकों के मतानुसार कमंतच्च चेतन ग्रीर जह उसय रूप ही फलित होता है जिसे वे भाव और द्रव्यकर्म भी सहते हैं। यह सारी कर्मतत्व संबंधी यकिया इतनी पुरानी तो अवस्य है जब कि कर्मतत्त्व के चिन्तकों में परस्पर विचारविनिमय श्रीधेकाविक होता था। वह समय कितना पुराना है यह निश्चय रूप से तो वहा ही नहीं जा सकता पर जैनदर्शन में कर्मशास्त्र का जो चिरकाल से स्थान है, उस शास्त्र में जो विचारों की गहराई, शृंखलाबद्धता तथा सूक्ताति-सुक्षम भावों का असाधारण निरूपण है इसे ध्यान में रखने से यह विना माने काम नहीं चलता कि बैनदर्शन की विशिष्ट कर्मविद्या भगवान पारवंनाथ के पहले अवश्य स्थिर हो चुकी थी। इसी विद्या के धारक कर्मश्रासज्ञ कहलाए और यही विद्या आधायणीय पूर्व तथा कर्मप्रवाद पूर्व के नाम से विश्वत हुई। ऐतिहासिक दृष्टि से पूर्वशब्द का मतजब भगवान् महाबीर के पहले से चला आनेवाजा शास्त्र-विशेष है। निःसंदेह ये पूर्व वस्तुतः मगवान् पार्श्वनाथ के पहले से ही एक वा दूसरे रूप में प्रचलित रहे। एक ब्रोर बैन चिन्तकों ने कर्मतत्व के चिन्तन की श्रोर बहुत ध्यान दिया जब कि दूसरी श्रोर सांख्य-योग ने ध्यानमार्ग की ओर सर्विशेष ध्यान दिया । श्राने जाकर जब तथागत बुद हुए तब उन्होंने भी ध्यान पर ही अधिक भार दिया। पर सर्वों ने बिरासत में मिले कर्मचिन्तन की अपना रखा। यही सबब है कि सुध्यता और विस्तार में बैन कर्मशास्त्र अपना श्रसाधा-रण स्थान रखता है। फिर भी सांख्य-योग, बीद ब्रादि दर्शनों के कर्मचिन्तनों के साथ उसका बहुत कुछ साम्य है और मूल में एकता भी है जो कर्मशास्त्र के ग्रन्यासियों के लिए शतव्य है।

ई० १६४२ ]

पंचम कर्ममन्य का 'पूर्वकथन'

# कर्मवाद

कमंबाद का मानना यह है कि मुलः-दुःख, सम्पत्ति-विपत्ति, केंच-तीच आदि जो अनेक अवस्थाएँ हांग्टांगोचर होती हैं, उनके होने में काल, स्वभाव, पुरुषार्थ आदि अन्य-अन्य कारणों की तरह कमें भी एक कारण है। परन्तु अन्य दशंनों की सरह कमंबाद-प्रधान जैन-दशंन इंश्वर को उक्त अवस्थाओं का वा सुन्धि की उत्पत्ति का कारण नहीं मानता। दूसरे दश्नों में किसी समय सुन्धि का उत्पन्त होना माना गया है, अतएव उनमें सुन्धि की उत्पत्ति के साथ किसी न किसी सरह का इंश्वर का संबन्ध जोड़ दिया गया है। न्यायदशंन में कहा है कि अन्द्रे-बुरे कम के फल इंश्वर की प्रेरणा से मिलते हैं—'तत्कारित्यादहेत.'।— गौतमसूत्र अ० ४ आ० १ स्० २१।

वैशेषिक दर्शन में देश्वर की सृष्टिका कर्ता मानकर, उसके स्वरूप का बर्गान किया है—देखो, प्रशस्तपाद-माध्य १० ४८।

योगदर्शन में ईश्वर के अधिष्ठान से प्रकृति का परिणाम-नड़ जगत का जैलाव माना है—देखों, समाधिपाद सू० २४ का माध्य व टीका।

त्रीर भी शहराचार्य ने भी ग्रापने ब्रह्मसूत्र के भाष्य में, उपनिषद् के आधार पर जगह-नगह ब्रह्म को स्वांध का उपादान कारण सिद्ध किया है; जैसें — चेतनमें कमहितीयं ब्रह्म ब्रांगदिनदेवादिवच्चानपेंद्रय बाह्यसाधनं स्वयं परिणाममानं जगतः कारणिति स्थितम्।'—ब्रह्म० २-१-२६ का भाष्य। 'तरमादशेषवस्तुविध्यमेनेदं सर्वविज्ञानं सर्वस्य ब्रह्मकार्यतापेद्मयोपन्यस्पत इति द्रष्टस्यम्।'—ब्रह्म० श्र० २ पा० ३ श्र० १ स्० ६ का भाष्य। 'ख्रतः अतिव्यामाग्यपादेकस्माद् ब्रह्मण आका-यादिमहाम्बोत्पतिकमेण जगन्ना तिविति निर्स्तीयते।'—ब्रह्म० श्र० २ पा० ३ श्र० १ स्० ७ का भाष्य।

परन्त जीनों से फल भोगवाने के लिए जैन दर्शन ईश्वर को कमें का प्रेरक नहीं मानता । क्वोंकि कर्मवाद का मन्तव्य है कि जैसे जीव कर्म करने में स्वतन्त्र है वैसे हो उसके फल को भोगने में भी। कहा है कि-'यः कर्ता कर्मभेदानों, भोका कर्मफलस्य च । संसतों परिनिवाँता स झात्मा नात्यलक्षणं ॥१॥ इसी प्रकार जैन दर्शन देश्वर को सृष्टि का अधिष्ठाता भी नहीं मानता, क्योंकि उसके मत से सृष्टि अनादि अनन्त होने से वह कभी अपूर्व उत्पन्त नहीं हुई तथा वह स्वयं ही परिशामनशील है इसलिए देश्वर के अधिष्ठान की आपेदा नहीं रखतों।

कमैवाद पर दोनेवाले मुख्य ब्यालेप और उनका समाधान

इंश्वर को कर्ता या प्रेरक माननेवाले, कर्मवाद पर नीचे लिखे तीन आचीप करते हैं—

[१ | चड़ी, मकान आदि छोटी-मोटी चीजें बदि किसी व्यक्ति के द्वारा ही निर्मित होती हैं तो फिर सम्पूर्ण जगत्, जो कार्यरूप दिलाई देता है, उसका भी उत्पादक कोई श्रवश्य होना चाहिए।

[२] सभी प्राणी अच्छे या बुरे कर्म करते हैं, पर कोई बुरे कर्म का फल नहीं चाहता और कर्म स्वयं जड़ होने से किसी चेतन की प्रेरेणा के दिना फल देने में असमर्थ हैं। इसलिए कर्मवादियों को भी मानना चाहिए कि इंश्वर ही. प्राणियों को कर्म-फल मोगवाता है।

[३] इंश्वर एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए कि जो सदा से मुक्त हो, और मुक्त जीवों की अपेदा भी जिसमें कुछ विशेषता हो। इसलिए कर्मवाद का यह मानना ठीक नहीं कि कमें से खूट जाने पर सभी जीव मुक्त अर्थात् इंश्वर

हो जाते हैं।

पहिले आक्षेप का समाधान—यह जगत किसी समय नया नहीं बना, वह सदा ही से हैं। हाँ इसमें परिवर्तन हुआ करते हैं। अनेक परिवर्तन ऐसे होते हैं कि जिनके होने में मनुष्य आदि प्राणीवर्ग के प्रवर्त की अपेद्धा देखी जाती है; तथा ऐसे परिवर्तन भी होते हैं कि जिनमें किसी के प्रवर्त की अपेद्धा नहीं रहती। वे जड़ तत्वों के तरहन्तरह के संयोगों से—उप्लाता, वेग, किया आदि शक्तियों से बनते रहते हैं। उदाहरणार्थ मिट्टी, पत्थर आदि चीजों के इकड़ा होने से छोटे-मोटे टीले या पहाड़ का बन जाना; इचर-उचर से पानी का प्रवाह मिल जाने से उनका नहीं रूप में बहना; भाष का पानी रूप में वरसना और फिर से पानी का माप रूप बन जाना इत्यादि। इसलिए ईश्वर को खांट का कर्ता मानने की कोई जरूरत नहीं है।

दूसरे आक्षेप का समाधान—प्राणी जैसा कर्म करते हैं वैसा फल उनकी कर्म द्वारा ही मिल जाता है। कर्म जड़ हैं और प्राणी अपने किये बुरे कर्म का फल नहीं चाहते यह ठीक है, पर यह ध्यान में रखना चाहिए कि जीव के-चेतन-के संग से कर्म में ऐसी शक्ति पैदा हो जाती है कि जिससे वह अपने अच्छे बरे विपाकों को नियत समय पर जीव पर प्रकट करता है। कर्मबाद यह नहीं मानता कि चैतन के संबन्ध के सिवाय ही जह कर्म भोग देने में समर्थ है। वह इतना ही बहता है कि पल देने के लिए ईश्वर रूप चेतन की प्रेरणा मानने की कोई जरूरत नहीं। क्योंकि सभी जीव चेतन हैं वे जैसा कर्म करते हैं उसके अनुसार उनकी बुद्धि वैसी ही बन जाती है, जिससे बुरे कमें के फल की इच्छा न रहने पर भी वे ऐसा इत्य कर बैठते हैं कि जिससे उनको अपने कर्मानुसार फल मिल जाता हैं। कर्म करना एक बात है और फल को न चाहना दूसरी बात, केवल चाहना न होने ही से किए कर्म का पता मिलने से रक नहीं सकता। सामग्री इकडी हो गई फिर कार्य आप हो आप होने लगता है। उदाहरसार्थ—एक मनुष्य धूप में लड़ा है, गर्म चीन खाता है स्रीर चाहता है कि प्यास न लगे, सो क्या किसी तरह प्यास रक सकती है ? ईश्वरकर्तृत्ववादी कहते हैं कि ईश्वर की इच्छा से प्रेरित होकर कर्म अपना-अपना फल प्राणियों पर प्रकट करते हैं। इस पर कर्मवादी कहते हैं। कि कर्म करने के समय परिशामानसार जीव में ऐसे संस्कार पड़ जाते हैं कि जिनसे प्रेरित होकर कत्तां जीव कमें के पता की श्राप ही भोगते हैं और कर्म उन पर अपने फल को आप ही प्रकट करते हैं।

तीसरे आक्षेप क। समाधान — इंश्वर चेतन है और जीव मी चेतन; फिर उनमें अन्तर ही क्या है ? हाँ अन्तर इतना हो सकता है कि जीव की सभी शक्तियाँ आवरणों से घिरी हुई हैं और इंश्वर की नहीं। पर जिस समय जीव अपने आवरणों को हटा देता है, उस समय तो उसकों सभी शिकियों पूर्ण रूप में प्रका-शित हो जाती है। फिर जीव और इंश्वर में विपमता किस बात की ? विपमता का कारण जो औपाधिक कर्म है, उसके हट जाने पर भी पदि विपमता बनी रही तो फिर मुक्ति ही क्या है ? विपमता का राज्य संसार तक ही परिमित है आगे नहीं। इसलिए कर्मबाद के अनुसार यह मानने में कोई आपित नहीं कि तभी मुक्त जीव इंश्वर ही हैं; केवल विश्वास के बल पर यह कहना कि ईश्वर एक ही होना चाहिए उचित नहीं। सभी आत्मा तान्तिक हिंह से इंश्वर ही है, केवल बन्यन के कारण वे ओटे-भोटे जीव रूप में देखे जाते हैं — यह सिद्धान्त सभी की अपना ईश्वरत्व प्रकट करने के लिए पूर्ण बल देता है।

व्यवहार और परमार्थ में कर्मबाद की उपयोगिता

इस लोक से या परलोक से संबन्ध रलनेवाले किसी काम में जब मनुष्य

प्रवृत्ति करता है तब यह तो असम्भव ही है कि उसे किसी न किसी विष्न का सामना करना न पहें। सब कामों में सबको थो बहुत प्रमाण में शारीरिक या मानसिक विष्णु आते ही हैं। ऐसी दशा में देखा जाता है कि बहुत लोग बंबल हो बाते हैं। धबड़ा कर दूसरों को दूषित उहरा उन्हें कोसते हैं। इस तरह विपत्ति के समय एक तरफ बाहरी दुरमन वढ़ बाते हैं और दूसरी तरफ बुद्धि अस्थिर होने से अपनी भूल दिखाई नहीं देती। अन्त को मतुष्य व्यवता के कारण अपने आरम्भ किये हुए सब कामों को छोड़ बैठता है और प्रयत्न तथा शक्ति के साथ न्याय का भी गला घोटता है। इसलिए उस समय उस मतुष्य के लिए एक ऐसे गुढ़ को आवस्थकता है कि जो उसके बुद्धिनंत्र को स्थिर कर उसे देखने में मदद पहुँचाए कि उपस्थित विष्न का असली करण क्या है? जहाँ तक बुद्धिमानों ने विचार किता है यही पता बला है कि ऐसा गुरु, कर्म का सिद्धान्त ही है। मनुष्य को यह विश्वास करना चाहिए कि चाहे में जान सहूँ या नहीं, लेकिन मेरे विष्न का भीतरी व असली कारण सुक्त में ही होना चाहिए।

जिस हृदय-भूमिका पर विष्न-विष हृद्य उगता है उसका बीज भी उसी भूमिका में घोषा हुआ होना चाहिए। पवन, पानी आदि बाहरी निमित्तों के समान उस विष्न विष-तृद्ध को अंकुरित होने में कदाचित, अन्य कीई व्यक्ति निमित्त हो सकता है, पर यह विष्न कर बीज नहीं—ऐसा विश्वास मनुष्य के बुद्धिनेत्र को स्थिर कर देता है जिससे वह अड़चन के असली कारण को अपने में देख, न तो उसके लिए. दूसरे को कोसता है और न षवहाता है। ऐसे विश्वास से मनुष्य के हृदय में इतना बल प्रकट होता है कि जिससे साधारण संकट के समय विद्धित होनेवाला वह बड़ी विपत्तियों को कुछ नहीं समस्ता और अपने व्यवहारिक या पारमार्थिक काम को पूरा ही कर डालता है।

मनुष्य को किसी भी काम की सफलता के लिए परिपूर्ण हार्दिक शान्ति मास करनी चाहिए, जो एक मान कमें के सिद्धान्त ही से हो सकती है। झाँची झौर त्यान में जैसे हिमालय का शिखर स्थिर रहता है वैसे ही अनेक प्रतिक्लताओं के समय शान्त माय में स्थिर रहना यही सच्चा मनुष्यत्व है जो कि भूतकाल के अनुमयों से शिखा देकर मनुष्य को अपनी मायी मलाई के लिए तैयार करता है। परन्तु यह निश्चित है कि ऐसा मनुष्यत्व, कमें के सिद्धान्त पर विश्वास किये चिना कमी आ नहीं सकता। इससे यही कहना पढ़ता है कि क्या व्यवहार—क्या परमार्थ सब जगह कमें का सिद्धान्त एक सा उपयोगी है। कमें के सिद्धान्त की श्रेष्ठता के संकृत्व में डा॰ मेक्समूलर का जो क्विंगर है वह जानने मोम्य है। वे कहते हैं—

'यह तो निश्चित है कि कर्ममत का असर मनुष्य-जीवन पर बेहद हुआ है।
यदि किसी मनुष्य को यह मालूम पहे कि वर्तमान अपराध के सिवाय भी मुक्को वो कुछ भोगना पड़ता है वह मेरे पूर्व जन्म के कर्म का ही पता है जो वह पुराने कर्ज को चुकाने वाले मनुष्य की तरह शान्त माब से उस कुछ को सहन कर लेगा और वह मनुष्य इतना भी जानता हो कि सहनशीलता से पुराना कर्ज चुकाया जा सकता है तथा उसी से मविष्यत् के लिए नीति की समृदि इकटी की जा सकती है तो उसको भलाई के रास्ते पर चलने की प्रेरणा आप ही आप होगी। अच्छा या बुरा कोई भी कर्म नष्ट नहीं होता, यह नीतिशास्त्र का मत और पदार्थशास्त्र का वल संरद्धण संबन्धी मत समान ही है। दोनो मतो का आश्चय इतना ही है कि किसी का नारा नहीं होता। किसी भी नीतिशिक्षा के आस्तित्व के संबन्ध में कितनी ही शक्का क्यों न हो पर यह निर्विवाद सिद्ध है कि कर्ममत सब से अधिक जगह माना गया है, उससे लालों मनुष्यों के कष्ट कम हुए हैं और उसी मत से मनुष्यों को वर्तमान संकट केलने की शक्ति पदा करने तथा मविष्य जीवन को सुधारने में उत्तेजन मिला है।'

कर्मबाद के समुत्यान का काल और उसका साध्य

कर्मवाद के विषय में दो प्रश्न उठते हैं —[१] कर्म-वाद का आविभाव कव हुआ ?[२] और क्यों ?

पहले परन का उत्तर दो दृष्टियों से दिया जा सकता है—(१) परंपरा श्रीर (२) ऐतिहासिक दृष्टि

- (१) परम्परा के अनुसार यह कहा जाता है कि बैन धर्म और कर्मबाद का आपस में सूर्व और किरण का सा मेल है। किसी समय, किसी देश विशेष में बैन धर्म का अभाव मले ही दील पड़े; लेकिन उसका अभाव सब जगह एक साथ कभी नहीं होता। अतएव सिद्ध है कि कर्मबाद भी प्रवाह-रूप से जैनवर्म के साथ-साथ अनादि है अथात् वह अमृतपूर्व नहीं है।
- (२) परन्तु जैनेतर जिज्ञामु और इतिहास-प्रेमी जैन, उक्त परम्परा की जिना नतु-नच किये मानने के लिए तैयार नहीं । साथ ही वे लीग ऐतिहासिक प्रमाण के आघार पर दिये गए उत्तर को मान लेने में तिनक भी नहीं सकुचाते । वह बात निर्विवाद लिख है कि इस समय जो जैनवर्म स्वेतास्वर या दिगम्बर शाखारूप से वर्तमान है, इस समय जितना जैन-तत्त्व-ज्ञान है और जो विशिष्ट परम्परा है वह सब मगवान महावीर के विचार का चित्र है । समय के प्रमाव में मूल वस्तु में कुछ न इछ परिवर्तन होता रहता है, तथापि चारणारील और रख्या-शील

जैन-समाज के लिए इतना निःसंकीच कहा जा सकता है कि उसने तन्त्र-शान के प्रदेश में भगवान महाबीर के उपदिष्ट तन्वों से न तो अधिक गवेषणा की है और न ऐसा सम्भव ही था। परिस्थिति के बदल जाने से चाहे शास्त्रीय भाषा और प्रतिपादन शैली, मूल प्रवर्तक की भाषा और शैली से कुछ बदल गई हो; परन्तु इतना मुनिश्चित है कि मूल तत्वों में और तत्व-व्यवस्था में कुछ भी अन्तर नहीं पड़ा है। अतएव बैन-शास्त्र के नयवाद, नित्तेपवाद, स्यादवाद, आदि अन्य वादों के समान कर्मबाद का ज्ञाविमांव भी भगवानुं महाबीर से हुआ है-यह मानने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं की जा सकती। वर्तमान जैन-आगम, किस समय और किसने रचे, यह प्रश्न एतिहासिकों की दृष्टि से भले ही विवादास्पद हो; लेकिन उनको भी इतना तो ख़बश्य भान्य है कि वर्तमान जैन-खागम के सभी विशिष्ट श्रीर मुख्यवाद, भगवान् महावीर के विचार की विभृति है। कर्मवाद, यह जैनी का श्रसाचारण व मुख्यवाद है इसलिए उसके भगवान महाबीर से आविभेत होने के विषय में किसी प्रकार का सन्देह नहीं किया जा सकता। मगवान महाबीर को निर्वाण प्राप्त हुए २४४८ वर्ष बीते । श्रतएव वर्तमान कर्मबाद के विषय में यह कहना कि इसे उत्पन्न हुए दाई हजार वर्ष हुए, सर्वथा प्रामाशिक है। भगवान् महाबीर के शासन के साथ कर्मबाद का ऐसा संबन्ध है कि यदि वह उससे झलग कर दिया जाए तो उस शासन में शासनत्व (विशेषत्व) हो नहीं रहता-इस बात को बैनधर्म का सूक्ष्म अवलोकन करनेवाले सभी ऐतिहासिक मलीभौति जानते हैं।

इस जगह यह कहा जा सकता है कि 'मगवान महावीर के समान, उनसे पूर्व, भगवान पार्श्वनाथ, नेमिनाय आदि हो गए हैं। वे भी जैनधर्म के स्वतन्त्र प्रवर्तक ये और सभी ऐतिहासिक उन्हें जैनधर्म के धुरंधर नायकरूप से स्वोकार भी करते हैं। फिर कर्मवाद के आविमांव के समय को उक्त समय-प्रमाश से बढ़ाने में क्या आपंति है ?' परन्तु इस पर कहना यह है कि कर्मवाद के उत्थान के समय के विषय में जो कुछ कहा जाए वह ऐसा हो कि जिसके मानने में किसी को किसो प्रकार की आनाकानी न हो । यह बात मूखना न चाहिए कि मगवान नेमिनाथ तथा पार्श्वनाथ आदि जैनधर्म के सुख्य प्रचर्तक हुए और उन्होंने जैन शासन को प्रवर्तित भी किया; परन्तु वर्तमान जैन-आगम, जिन पर इस समय जैनशासन अवलियत है वे उनके उपदेश की सम्यत्ति नहीं। इसलिए कर्मवाद के समुत्यान का जवर जो समय दिया गया है उसे अशक्कनीय समभना चाहिए।

दूसरा प्रश्त-यह है कि कमवाद का आविमांव किस प्रयोजन से हुआ इसके उत्तर में निम्नतिथित तीन प्रयोजन मुख्यतथा क्तताए जा सकते हैं—

- (१) वैदिक्षभर्म की इंश्वर-संबन्धिनी मान्यता में कितना श्रंश भ्रान्त या उसे दूर करना ।
  - (२) बौद-धर्म के एकान्त चृशिकवाद को ऋपुक्त वतलाना ।
- (२) त्रात्मा को जह तत्वों से भिन्न-स्वतन्त्र तत्व स्थापित करना । इसके विशोष खुलासे के लिए यह जानना चाहिए कि आयाँवर्त में मगवान् महावीर के समय कीन-कीन धर्म थे और उनका मनस्य क्या था।
- १—इतिहासं बतलाता है कि उस समय भारतवर्ष में जैन के अतिरिक्त बैदिक और बीख दो ही धर्म सुक्य थे; परन्तु दोनों के सिखान्त मुख्य-मुख्य विषयों में बिलकुल जुदे थे। मूल वेदों में, उपनिषदों में, स्मृतियों में बीद बेदानुयायी कितपय दर्शनों में इंश्वर विषयक ऐसी कल्पना थी कि जिससे सर्व साधारण का यह विश्वास हो गया था कि जगत् का उत्पादक ईश्वर ही है; वहीं अच्छे या बुरे कमीं का फल जीवों से भोगवाता है; कमी, जह होने से ईश्वर की प्रेरला के बिना अपना फल भोगवा नहीं सकते; चाहे कितनी ही उच्च कोटि का जीव हो, परन्तु वह अपना विकास करके ईश्वर हो नहीं सकता; अन्त को जीव, जीव ही है, ईश्वर नहीं और ईश्वर के अनुप्रह के सिवाय संसार से निस्तार भी नहीं हो सकता; इत्यादि।
- १ स्यांचन्द्रमतौ घाता यथा पूर्वमञ्ज्यवत् । दिवं च पृथिवी चान्तरिज्ञमथी स्वः... ॥

—क्र म ० २० स० १६ मं ₹. ।

२ — यतो वा इमानि भ्तानि जायन्ते । येन जातानि जोवन्ति । यद्मयन्त्यभिसंविशन्ति तद्विजिशासन्त । तद्वस्येति ।

—तैति० ३-१: µ

३ — आसीदिदं तमोभ्तमप्रज्ञातमलद्यसम् ।

श्रिप्रतक्ष्यमित्रत्रेयं प्रसुप्तमित्र सञ्जेतः ॥ १-५ ॥

ततस्त्वयंभूमंगवानव्यको व्यञ्ज्ञपन्तिदम् ।

महाभ्तादिवृत्तीजाः प्रादुरासीनमोनुदः ॥ १-६ ॥

सोऽभिव्याव शरीगत्त्वात् सिस्नुर्विविधाः प्रजाः ।

श्रिप्र एव ससर्वादौ तासु वीजमवासृत्रत् ॥ १-८ ॥

तदस्दममवदौमं सहस्रांशुसमप्रमम् ।

तिस्मित्रत्रे त्वयं त्रज्ञा सर्विलोक्षितामहः ॥ १-६ ॥

इस प्रकार के विश्वास में भगवान् महाबोर को तीन भूखें जान पड़ीं —

- (१) ऋतकृत्य ईश्वरं का विना प्रयोजन सुष्टि में इस्तच्चेप करना ।
- (२) श्रातमसातंत्र्य का दव जाना ।
- (३) कर्म की शक्ति का स्रज्ञान।

इन भ्लों को दूर करने के लिए व यथार्थ वस्तुस्थित बताने के लिए भगवान् महाबीर ने बड़ी शान्ति व गम्मीरतापूर्वक कर्मवाद का उपदेश दिया।

र—वद्यपि उस समय बीद धर्म मी प्रचलित था, परन्तु उसमें भी ईश्वर कर्नुंत्व का निपेश्व था। बुद का उद्देश्य मुख्यतया हिंसा को रोक, समभाव फैलाने का था। उनकी तत्त्व-प्रतिपादन सरणी मी तत्कालीन उस उद्देश्य के अनुरूप ही थी। बुद भगवान् स्वयं, 'कर्म और उसका विपाक मानते थे, लेकिन उनके सिद्धान्तमें चृण्किवाद को स्थान था। इसलिए भगवान महाबीर के कर्मवाद के उपदेश का एक यह भी गृह साध्यथा कि 'यदि आत्मा को चृण्कि मात्र नाम लिया जाए तो कर्म-विपाक की किसी तरह उपपित्त हो नहीं सकती। स्वकृत कर्म का भोग और परकृत्त कर्म के भोग का अभाव तभी घट सकता है, जब कि आत्मा को न तो एकान्त नित्य माना जाए और न एकान्त चृण्कि।

३ — आजकल की तरह उस समय भी भूतात्मवादी भीजूद थे। वे भीतिक देह नष्ट होने के बाद कृतकर्म-भोगी पुनर्जन्मवान् किसी स्थायी तत्व को नहीं मानते ये यह दृष्टि भगवान महावीर को बहुत संकुचित जान पड़ी। इसी से उसका निराकरण उन्होंने कर्मबाद द्वारा किया।

### कर्मशास्त्र का परिचय

वद्यपि वैदिक साहित्य तथा बौद्ध साहित्य में कर्म संक्रियी विचार है, पर वह इतना अल्प है कि उसका कोई लास बन्ध उस साहित्य में दृष्टि-गोचर नहीं होता। इसके विपरीत जैनदर्शन में कर्म-संबन्धी विचार सूक्ष्म, व्यवस्थित और अतिविस्तृत हैं। अतएव उन विचारों का प्रतिपादक शास्त्र, जिसे 'कर्मशास्त्र' पा 'कर्म-विपयक साहित्य' कहते हैं, उसने जैन-साहित्य के बहुत वहें भाग को रोक

कम्मना वचती लोको कम्मना वचती पजा ।
 कम्मनिवंधना सचा स्थरसागीव थायतो ॥

<sup>—</sup>सुत्तनिपात, वासेटसुत्त, ६१।

वं कम्मं करिस्सामि कल्याग् वा पापकं वा तस्स दायादा भिक्सामि।
 —श्रंगुत्तरनिकाय।

रखा है। कर्म-शास्त्र को जैन-साहित्य का हृदय कहना चाहिए। यो तो अन्य विषयक जैन-अन्यों में भी कर्म की थोड़ी बहुत चर्चा पाई चाती है पर उसके स्वतंत्र अन्य भी अनेक हैं। भगवान् महावीर ने कर्मवाद का उपदेश दिया। उसकी परम्परा अभी तक चली आती है, लेकिन सम्प्रदाय-भेद, सङ्गुलना और भाषा की होष्ट से उसमें कुछ परिवर्तन अवश्य हो गया है।

- १. सम्प्रदाय भेद भगवान् महावीर का शासन श्वेताम्वर और दिगम्बर इन दो शाखाओं में विभक्त हुआ । उस समय कर्मशास्त्र भी विभाजित सा हो गया । सम्प्रदाय भेद की नींब, ऐसे बज्र-लेप भेद पर पड़ी है कि जिससे अपने पितामह भगवान् महावीर के उपदिष्ट कर्म-तत्त्व पर, मिलकर विचार करने का पुष्य अवसर, दोनो सम्प्रदाय के बिद्धानों को कभी प्राप्त नहीं हुआ । इसका फल यह हुआ कि मुल विपय में कुछ मतभेद न होने पर भी कुछ पारिभाषिक शब्दों में, उनकी व्याख्याओं में और कहीं-कहीं तात्म्य में थोड़ा बहुत भेद हो गया, जिसका कुछ नमूना पाठक परिशिष्ट में देख सकेंगे—देखों, प्रथम कर्मग्रन्थ का परिशिष्ट ।
- २. संकलना- भगवान महाबोर के समय से अब तक में कर्मशास्त्रकी जो उत्तरीत्तर संकलना होती आई है, उसके त्यूल दृष्टि से तीन विभाग बतलाये जा सकते हैं।
- (क) पूर्वात्मक कर्मशास्त्र— यह भाग सबसे बड़ा श्रीर सबसे पहला है। क्वेंकि इसका श्रास्तित्व तब तक माना जाता है, जब तक कि पूर्व-विद्या विच्छित्र नहीं हुई थी। भगवान महावीर के बाद करीब ६०० या १००० वर्ष तक क्रिकिट हास-रूप से पूर्व विद्या वर्तमान रही। चौदह में से श्राटवाँ पूर्व, जिसका नाम 'क्मेमबाद' है वह ती मुख्यतया कर्म-विषयक ही था, परन्तु इसके आति-रिक्त दूसरा पूर्व, जिसका नाम 'अमायस्त्रीय' है, उसमें भी कर्म तक्व के विचार का एक 'क्सेप्रासृत' नामक माग था। इस समय खेताम्बर या दिगम्बर के साहित्य में पूर्वात्मक कर्मशास्त्र का मूल अंश वर्तमान नहीं है।
- (स्व) पूर्व से उद्भृत यानी आकरहप कर्मशास्त्र—वह विमाग, पहले विमाग से बहुत छोटा है तथापि वर्तमान अभ्यासियों के लिए वह इतना बढ़ा है कि उसे आकर कर्मशास्त्र कहना पड़ता है। यह भाग, साद्मात पूर्व से उद्भृत है ऐसा उल्लेख खेताम्बर, दिगम्बर दोनों के प्रन्थों में पाया जाता है। पूर्व में से उद्भृत क्ये गए कर्मशास्त्र का झंश, दोनों सम्प्रदाय में अभी वर्तमान है। उद्धार के समय संप्रदाय मेद रूढ़ हो जाने के कारण उद्भृत झंश, दोनों सम्प्रदायों में इन्हें निक्र-मिन्न नाम से प्रसिद्ध हैं। श्वेताम्बर सम्प्रदाय में १ कर्मप्रकृति, २ शतक,

३ पञ्चसंब्रह ब्रौर ४ सप्ततिका ये चार प्रंथ ब्रौर दिगम्बर सम्प्रदाय में १ महाकर्म-प्रकृतिप्राश्वत तथा २ कपायप्राश्वत ये दो प्रन्य पूर्वोद्धृत माने जाते हैं।

- (ग) प्राकरिएक कर्मशास्त—यह विभाग, तीसरी संकलना का फल है इसमें कर्म-विषयक छोटे-वह अनेक प्रकरण अन्य सम्मिलित हैं। इन्हीं प्रकरण प्रन्य सम्मिलित हैं। इन्हीं प्रकरण प्रन्यों का अन्ययन-अन्यापन इस समय विशेषतया प्रचलित है। इन प्रकरणों को पढ़ने के बाद मेघावी अन्यासी 'आकर अन्यों' को पढ़ते हैं। 'आकर अन्यों' में प्रवेश करने के लिए पहले प्राकरिएक विभाग का अवलोकन करना जरूरी है। यह प्राकरिएक कर्मशास्त्र का विभाग, विक्रम को आठवीं-नववीं शताब्दी से लेकर सोलहवीं सताब्दी तक में निर्मित व प्रज्ञवित हुआ है।
- ३० भाषा— भाषा-दृष्टि से कर्मशास्त्र को तीन हिस्सों में विभाजित कर सकते हैं—(क) प्राकृत भाषा में, (ख) संस्कृत भाषा में और (ग) प्रचित्रत प्रादेशिक भाषाओं में।
- (क) प्राकृत—पूर्वात्मक और पूर्वोद्धृत कर्मशास्त्र, इसी भाषा में बने हैं। प्राकरिएक कर्मशास्त्र का भी बहुत बड़ा भाग प्राकृत भाषा ही में रचा हुआ भिजता है। मूल प्रन्थों के आतिरिक्त उनके कपर टोका-टिप्पणी भी प्राकृत भाषाओं में हैं।
- ( ख ) संस्कृत—पुराने समय में जो कर्मशास्त्र वना है वह तब प्राकृत ही में है, किन्तु पीछे से संस्कृत भाषा में भी कर्मशास्त्र की रचना होने लगी। बहुत कर संस्कृत भाषा में कर्मशास्त्र पर टोका-टिपगा झादि ही लिखे गए हैं, पर कुछ मूल प्राकरिशक कर्मशास्त्र दोनों सम्प्रदाव में ऐसे भी है जो संस्कृत भाषा में रचे हुए हैं।
- (ग) प्रचलित प्रादेशिक भाषाएँ—इनमें मुख्यतया कणांटकी, गुजराती और राजस्थानी-हिन्दी, तीन भाषाओं का तमावेश है। इन भाषाओं में मीलिक अन्य नाम मात्र के हैं। इनका उपयोग, मुख्यतया मूल तथा टीका के अनुवाद करने ही में किया गया है। विशेषकर इन प्रादेशिक भाषाओं में वहां टीका-टिप्पण्-अनुवाद आदि हैं जो प्राकरिश्क कर्मशास्त्र-विभाग पर लिखे हुए हैं। कर्णांटकी और हिन्दी भाषा का आश्रव दिगम्बर साहित्य ने लिया है और गुजराती भाषा स्वेतास्वरीय साहित्य में उपयुक्त हुई है।

ग्रागे चलकर 'श्वेताम्बरीय कर्म विषयक ग्रंथ' ग्रीर 'दिगम्बरीय कर्मविषयक प्रत्यं शीर्षक दो कोष्ट्रक दिये जाते हैं, जिनमें उन कर्मविषयक प्रत्यों का संवित विवरण है जो श्वेताम्बरीय तथा दिगम्बरीय साहित्य में ग्रामी वर्तमान हैं या जिनका पता चला है—देखी, कोष्ट्रक के लिए प्रथम कर्मप्रत्य। कर्मशास में शरीर, भाषा, इन्द्रिय आदि पर विचार

शरीर, जिन तत्वों से बनता है वे तत्व, शरीर के सूक्ष्म स्यूल आदि प्रकार, उसकी रचना, उसका दृद्धिकम, हासकम आदि अनेक अंशों को लेकर शरीर का विचार, शरीर-शास्त्र में किया जाता है। इसी से उस शास्त्र का वास्त्रिक गीरव है। वह गीरव कर्मशास्त्र को मां प्राप्त है। क्योंकि उसमें मी प्रसंगवश ऐसी अनेक वातों का वर्णन किया गया है जो कि शरीर से संबन्ध रखती है। शरीर-संबन्धी ये बातें पुरातन पद्धति से कही हुई हैं सही, परन्तु इससे उनका महत्व कम नहीं। क्योंकि सभी वर्णन सदा नए नहीं रहते। आज जो विपय नया दिखाई देता है वहीं थोड़े दिनों के बाद पुराना हो जाएगा। वस्तुतः काल के बीतने से किसी में पुरानापन नहीं आता। पुरानापन आता है उसका विचार न करने से। सामयिक पद्धति से विचार करने पर पुरातन शोधों में भी नवीनता सी आ जाती है। इसलिए अतिपुरातन कर्मशास्त्र में भी शरीर की बनावट, उसके प्रकार, उसकी मजबूती और उसके कारणमृत तत्वों पर जो कुछ थोड़े बहुत विचार पाए जाते हैं, वह उस शास्त्र की ययार्थ महत्ता का चिद्ध है।

इसी प्रकार कर्मशास्त्र में भाषा के संबन्ध में तथा इन्द्रियों के संबन्ध में मी मनोरंजक व विचारणीय चर्चा मिलती है। भाषा किस तस्त्र से बनती है? उसके धनने में कितना समय लगता है? उसकी रचना के लिए अपनी वीर्य-शक्ति का प्रयोग श्रात्मा किस तरह और किस साधन के द्वारा करता है? माणा की सत्यता-श्रसत्यता का आधार क्या है? कीन-कीन प्राणी माणा बोल सकते हैं? किस-किस जाति के प्राणी में, किस-किस प्रकार की भाषा बोलने की शक्ति हैं? इत्यादि श्रमेक प्रभा, माणा से संबन्ध रखते हैं। उनका महत्वपूर्ण व गम्भीर विचार, कमें शास्त्र में विशय रीति से किया हुआ मिलता है।

इसी प्रकार इन्द्रियां कितनी हैं ? कैसी हैं ? उनके कैसे-कैसे भेद तथा कैसी-कैसी शक्तियों हैं ? किस-किस पाणी को कितनी-कितनी इन्द्रियों प्राप्त हैं ? बाह्य और आभ्यन्तरिक इन्द्रियों का आपस में क्या संबन्ध है ? उनका कैसा कैसा आकार है ? इत्यादि अनेक प्रकार के इन्द्रियों से संबन्ध रखनेवाले विचार कर्म-शास्त्र में पाये जाते हैं ।

यह ठीक है कि ये सब विचार उसमें संकलना बद नहीं मिलते, परन्तु प्यान में रहे कि उस शास्त्र का मुख्य प्रतिपाद्य ग्रंश और ही है। उसी के वर्णन में शरीर, भाषा, इन्द्रिय आदि का विचार प्रसंगवश करना पड़ता है। इसलिए वैसी संकलना चाहिए वैसी न भी हो, तथापि इससे कर्मशास्त्र की कुछ बुटि सिद्ध नहीं होती; मिल्क उसकी तो अनेक शास्त्रों के विषयों की चर्चा करने का गीरव ही भारत है।

### कर्मशास अध्यात्मशास है

अध्यातम-शास्त्र का उद्देश्य, ब्रातमा-सम्बन्धी विषयो पर विचार करना है। अतएव उसको आत्मा के पारमार्थिक स्वरूप का निरूपण करने के पहले उसके व्यावहारिक स्वरूप का भी कथन करना पडता है। ऐसा न करने से यह प्रश्न सइज ही में उठता है कि मनुष्य, पशु-पद्मी, मुखी-दु:खी ख़ादि ख़ात्मा की दृश्य-मान श्रवस्थाओं का स्वरूप, ठीक-ठीक जाने विना उसके पार का स्वरूप जानने की योग्यता, दृष्टि को कैसे प्राप्त हो सकती है ? इसके सिवाय यह भी प्रश्न होता है कि इष्ट्यमान वर्तमान अवस्थाएँ ही आत्मा का स्वभाव क्यों नहीं है ? इसलिए ग्रथ्यात्म-शास्त्र को आवश्यक है कि वह पहले, ग्रात्मा के दश्यमान त्यरूप की उपपत्ति दिखाकर आगे बड़े । यहाँ काम कर्मशास्त्र ने किया है । वह दश्यमान सब अवस्थाओं को कर्म जन्य बतला कर उनसे आत्मा के स्वभाव की जुदाई की मुचना करता है। इस दृष्टि से कर्मशाय, ऋत्यातम शास्त्र का ही एक श्रंश है। चिंद अध्यातम-शास्त्र का उद्देश्य, श्रातमा के शुद्ध स्वरूप का वर्णन करना ही माना जाए तब भी कर्मशास्त्र को इसका प्रथम सोपान मानना ही पड़ता है। इसका कारण यह है कि जब तक अनुमव में आनेवाली वर्तमान अवस्थाओं के साथ आत्मा के संबन्ध का सचा खुलासां न हो तब तक दृष्टि, आगे कैसे बढ़ सकती है ! जब यह शात हो जाता है कि ऊपर के सब रूप, मायिक या वैभाविक है तब स्वयमेव जिज्ञासा होती है कि खात्मा का स्वा स्वरूप क्या है ? उसी समय आतमा के केवल शुद्ध स्वरूप का प्रतिपादन सार्थक होता है। परमातमा के साथ श्चातमा का संबन्ध दिखाना यह भी अध्यात्मशास्त्र का विषय है। इस' संबन्ध में उपनिषदों में मा गीता में जैसे विचार पाये जाते हैं वैसे ही कमशास्त्र में भी। कमेशास्त्र कहता है कि श्रात्मा वही परमात्मा—जीव ही ईश्वर है। श्रात्मा का परमातमा में मिल नाना, इसका मतलब यह है कि ब्रात्मा का अपने कर्मात्त परमात्मभाव को व्यक्त करके परमात्मरूप हो जाना । जीव परमात्मा का झंश है इसका मतलब कर्मशास्त्र की दृष्टि से यह है कि जीव में जितनी ज्ञान-कला व्यक्त / है, यह परिपूर्ण, परन्तु अञ्चक ( आवृत ) चेतना-चन्द्रिका का एक अंश मात्र है। कमें का आवरण इट जाने से चेतना परिपूर्ण रूप में प्रकट होती है। उसी को इंश्वरमाव या इंश्वरत्व की प्राप्ति समक्तना चाहिए।

धन, शरीर आदि बाह्य विभूतियों में आत्म-दुद्धि करना, श्रयांत् जड़ में

आहंत्व करना, बाह्य दृष्टि है। इस अभेद-भ्रम को बहिरात्ममान सिद्ध करके उसे छोड़ने को शिक्स, कर्म-शास्त्र देता है। जिनके संस्कार केवल बहिरात्ममानमय हो गए हैं उन्हें कर्म-शास्त्र का उपदेश भले ही क्विकर न हो, परन्तु इससे उसकी सच्चाई में कुछ भी अन्तर नहीं पड़ सकता।

शरीर और श्रात्मा के अमेद भ्रम को दूर करा कर, उस के मेद-शान को (विवेक-स्थाति को ) कर्मशास्त्र प्रकटाता है। इसी समय से अन्तर्र्धाष्ट्र खुताती है। अन्तर्राष्ट्रि के द्वारा अपने में वर्तमान परमात्म-भाव देखा जाता है। परमात्म-भाव की देखकर उसे पुर्णतया अनुभव में लाना, यह जीव का शिव ( बहा ) होना है। इसी ब्रह्म-मान की ज्यक्त कराने का काम कुछ ख्रीर दंग से ही कर्म-शास्त्र ने अपने पर ले रखा है । क्योंकि वह अमेद-भ्रम से भेद जान की तरफ भुकाकर, फिर स्वामाधिक अमेरच्यान की उच्च मुमिका की ल्रोर ल्राल्मा की सींचता है। यस उसका कर्तव्य-चेत्र उतना ही है। साथ ही योग-शास्त्र के मुख्य प्रतिपाद अंश का वर्णन भी उसमें भिल जाता है। इसलिए यह स्पष्ट है कि कर्मशास्त्र, अनेक अकार के खाल्यारिमक शास्त्रीय विचारों की खान है। वही उसका महत्त्व है। बहुत लोगों को प्रकृतियों की गिनती, संख्या की बहुत्वता ख्रादि से उस पर विच नहीं होती, परन्तु इसमें कमंशास्त्र का क्या दोप ? गणित, पदार्थविज्ञान आदि गृढ व रस-पूर्ण विषयो पर श्रुखदशाँ सोगी की दृष्टि नहीं जमती और उन्हें रस नहीं आता. इतमें उन विषयी का क्या दोष ! दोष है सम-भने वालों की बुद्धि का । किसी भी कियम के अध्यासी को उस विषय में रस तभी स्राता है जब कि वह उसमें तल तक उतर जाए।

### विषय-प्रवेश

कर्म-शास्त्र जानने की चाह रखनेवासों को आवश्यक है कि वे 'कर्म' राज्य का अर्थ, भिन्न-भिन्न सास्त्री में प्रयोग किये गए उसके पर्याय शब्द, कर्म का स्वरुत, आदि निम्न विषयों से परिचित हो जाएँ तथा आत्म-तस्त्र स्वतन्त्र है वह भी जान लें।

### १-कम शब्द के अर्थ

'कर्म' राज्य लोक-व्यवहार और शास्त्र दोनों में प्रतिद्व है। उसके अनेक अर्थ होते हैं। ताबारण लोग अपने व्यवहार में काम, बेंबे या व्यवताय के पातलव में 'कर्म' शब्द का प्रयोग करते हैं। शास्त्र में उसकी एक गाँत नहीं है। खाना, पोना, चलना, कॉपना आदि किसी मी हल-चल के लिए-चाहे वह बीव की हो जा वह की-कर्म शब्द का प्रयोग किया जाता है।

कर्मकावडी मीमांसक, यह याग-आदि किया-कलाप-अर्थ में; स्मार्त विद्वान्, आक्षण आदि चार वणों और अक्षचर्य आदि चार आश्रमों के नियत कर्मरूप अर्थ में; पौराणिक लोग, अत नियम आदि धार्मिक कियाओं के अर्थ में; वैयाकरण लोग, कर्चा जिसको अपनी किया के द्वारा पाना चाइता है उस अर्थ में—अर्थात् जिस पर कर्चा के व्यापार का फल गिरता है उस अर्थ में; और नैयायिक लोग उत्त्वेपण आदि पाँच सांकेतिक कर्मों में कर्म शब्द का व्यवहार करते हैं। परन्तु जैन शास्त्र में कर्म शब्द से दो अर्थ लिये जाते हैं। पहला राग-द्वेपात्मक परिणाम, जिसे कपाय (भाव कर्म) कहते हैं और दूसरा कार्मण जाति के पुद्गल विशेष, जो क्याय के निमित्त से आत्मा के साथ चिपके हुए होते हैं और द्रव्य कर्म कहलाते हैं।

## २--कर्म शब्द के कुछ पर्याय

जैन दर्शन में जिस अर्थ के लिए कर्म शब्द प्रयुक्त होता है उस अर्थ के अथवा उससे कुछ मिलते-जुलते अर्थ के लिए जैनेतर दर्शनों में थे शब्द मिलते हैं—माया, अविद्या, प्रकृति, अपूर्व, वासना, आशय, धर्माधर्म, अदृष्ठ, संस्कार, देव, मान्य आदि।

माया, श्राविद्या, शकृति ये तीन शब्द वेदान्त दर्शन में पाए आते हैं। इनका मूल अर्थ करीय-करीय वहीं है, जिसे जैन-दर्शन में भाव-कर्म कहते हैं। 'अपूर्व' शब्द मीमांसा दर्शन में मिलता है। 'वासना' शब्द बौद दर्शन में प्रसिद्ध है, परन्तु योग दर्शन में भी उसका प्रयोग किया गया है। 'श्राश्य' शब्द विशेष कर योग तथा सांस्य दर्शन में मिलता है। घमांधर्म, खहष्ट और संस्कार, इन शब्दों का प्रयोग और दर्शन में मी पाया जाता है, परन्तु विशेषकर न्याय तथा वैशेषिक दर्शन में। दैव, भाग्य, पुष्य-पाप श्रादि कई ऐसे शब्द हैं जो सब दर्शनों के लिए साधारण से हैं। जितने दर्शन श्राव्यादी हैं और पुनर्जन्म मानते हैं उनको पुनर्जन्म की सिद्धि—उपपित के लिए कर्म मानना ही पहता है। चाहे उन दर्शनों की मिल-मिल प्रक्रियाओं के कारण या चेतन के स्वरूप में मतमेद होने के कारण कर्म का स्वरूप थोड़ा बहुत जुदा-बुदा जान पड़े; परन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि सभी श्रात्मवादियों ने माया श्रादि उपयुक्त किसी न किसी नाम से कर्म को अंगीकार किया ही है।

### ३ - कर्म का स्वरूप

मिल्यात्व, कपाय आदि कारणों से जीव के द्वारा जो किया जाता है वही 'कमें' कहलाता है। कमें का यह लच्चण उपर्युक्त मावकमें व द्रव्यकमें दोनों में षटित होता है, क्योंकि भावकमं आतमा का या जीव का—वैभाविक परिशाम है, इसमें उसका उपादान रूप कर्ता, जीव हो है और द्रव्यकमं, जो कि कामंश-जाति के दक्षम पुद्गलों का विकार है उसका भी कर्ता, निमित्तरूप से जीव ही है। माय-कर्म के होने में द्रव्यकमें निमित्त है और द्रव्यकमं में भावकमं निमित्त । इस प्रकार उन दोनों का आपस में बीजाङ्कुर की तरह कार्य-कारगा भाव संबन्ध है।

## ४-पुण्य-पाप की कसीटी

साधारण खोग कहा करते हैं कि 'दान, पूजन, सेवा श्रादि कियाओं के करने से शुभ कर्म का (पुरुष का) बन्ध होता है और किसी को कह पहेँचाने, इच्छा-विरुद्ध काम करने आदि से अग्राम कर्म का (पाप का ) करव होता है। परन्तु पुरुष-पाप का निर्शय करने की मुख्य कसौटी वह नहीं है। क्योंकि किसी को कष्ट पहुँचाता हुआ श्रीर दूसरे की इच्छा-विरुद्ध काम करता हुआ भी मनुष्य, पुरुष उपार्जन कर सकता है। इसी तरह दान-पूजन आदि करने वाला भी पुरुव-उपार्जन न कर, कभी-कभी पाप बांच लेता है। एक परोपकारी चिकित्सक, जब किसी पर शस्त्र-किया करता है तब उस मरीब की कष्ट अवस्य होता है, हितेषी माता-पिता नासमम्ह संड्के को जब उसकी इच्छा के विद्व पदाने के लिए यल करते हैं तब उस बालक को दुःख सा मालूम पड़ता है; पर इतने ही से न तो वह चिकित्सक अनुचित काम करने वाला माना जाता है और न हितेथी माता-पिता ही दोषी समके व्यते हैं। इसके विपरीत वन कोई, मोले लोगों को ठगने के इसदे से वा और किसी तुच्छ आराय से दान पूजन आदि कियांओं को करता है तब वह पुरुष के बदले पाप बाँचता है। अतएव पुरुष-बन्च या पाप-बन्च की सची कसीटी केवल ऊपर की किया नहीं है, किन्तु उसकी बधार्थं कतौटी कत्तां का आराय ही है। अच्छे आराय से जो काम किया जाता है वह पुरुष का निमित्त और बुरे अभियाय से जो काम किया जाता है वह पाप का निमित्त होता है। यह पुरव-पाप की कसीटी तच को एक सी सम्मत है। क्योंकि यह सिदान्त सर्व-मान्य है कि-

'याद्यी भावना यस्य, सिद्धिभवति तादशी।'

### ५—सबी निर्लेपता

साधारण लोग यह समभ बैठते हैं कि अमुक काम न करने से अपने को पुरुष-पाप का लेप न लगेगा। इससे वे उस काम को तो छोड़ देते हैं, पर बहुचा उनकी मानसिक किया नहीं झूटती। इससे वे इच्छा रहने पर भी पुरुष-पाप के लेप से अपने को मुक्त नहीं कर सकते । अतएव विचारना चाहिए कि सच्ची निलेंपता क्या है ? लेप ( बन्ध ), मानसिक चोम को अर्थात् कपाय को कहते हैं । यदि कपाय नहीं है तो ऊपर की कोई भी किया आत्मा को बन्धन में रखने के लिए समर्थ नहीं है । इससे उल्लेश यदि कपाय का वेग भीतर वर्तमान है तो ऊपर से हज़ार यत्न करने पर भी कोई अपने को बन्धन से झुड़ा नहीं सकता । कपाय-रहित बीतराग सब जगह जल में कमल की तरह निलेंप रहते हैं पर कपायबान् आत्मा योग का स्वाँग रचकर भी तिल भर शुद्धि नहीं कर सकता । इसीसे यह कहा जाता है कि आसिक्त छोड़कर जो काम किया जाता है वह बन्धक नहीं होता । मतलब सच्ची निलेंपता मानसिक चोम के त्याग में है । यही शिचा कम-शास्त्र से मिलती है और यही बात अन्यत्र भी कही हुई है:—

'मन एव मनुष्याणां कारणं वन्धमोत्त्वयोः । वन्धाय विषया ऽसंगि मोत्तें निर्विषयं समृतम् ॥'

- मैच्युपनिषद्

### ६ - कर्म का अनादित्व

विचारवान् मनुष्य के दिल में प्रश्न होता है कि कमें सादि है या अनादि ? इसके उत्तर में जैन दर्शन का कहना है कि कर्म, व्यक्ति की अपेद्धा से सादि श्रीर प्रवाह की अपेदा से अनादि है। यह सबका अनुसव है कि प्राणी सोते-जागते, उठते-बैठते, चलते-फिरते किसी न किसी तरह की हलचल किया ही करता है। इजचल का होना हो कर्म-बन्ध की जड़ है। इससे यह सिद्ध है कि कर्म, व्यक्तिशः आदि वाले ही हैं। किन्तु कर्म का प्रवाह कम से चला ? इसे कोई वतला नहीं सकता। भविष्यत् के समान भूतकाल की गहराई श्रनन्त है। श्रनन्त का वर्णन अनादि या अनन्त शब्द के सिवाय और किसी तरह से होना असम्भव है। इसलिए कर्म के प्रवाह को असादि कहे विना दूसरो गति हो नहीं है। कुछ तोग धनादित्व की श्रास्पष्ट व्याख्या की उलगहन से धवड़ा कर कर्म प्रवाह की सादि बतलाने लग जाते हैं, पर वे अपनी बुद्धि की अस्थिरता से कल्यित दोष की आशंका करके, उसे दूर करने के प्रयत्न में एक वहे दोष का स्वीकार कर लेते हैं। यह यह कि कम प्रवाह यदि खादिमान है तो जीव पहले ही ख्रत्यन्त शुद्ध-बुद्ध होना चाहिए, फिर उसे लिस होने का बया कारण ! श्रीर यदि सर्थया शुद्ध-बुद बीव भी जिस हो जाता है तो मुक्त हुए जीव भी कम-जिस होंगे; ऐसी दशा में मुक्ति को सोवा हुआ संसार ही कहना चाहिए। कमें प्रवाह के अनादित्व की और मुक्त जीव के फिर से संसार में न लौटने को सब मतिष्ठित दरान मानते 記 輸一

न कर्मांऽविभागादिति चेन्नाऽनादित्वात् ॥ ३५ ॥ उपग्यते चाप्युपतम्यते च ॥ ३६ ॥

—ब्रह्मसूत्र अ० २ पा० १

अनावृत्तिः शब्दादनावृत्तिः शब्दात् ॥ २२ ॥

—ज. स्. अ. ४ पा० ४

## ७-- कर्मबन्ध का कारण

जैन दर्शन में कर्मक्ष के मिध्यात्व, अविरति, क्याय और योग ये चार कारण बतलाये गए हैं। इनका संदीप पिछले दो (कपाय श्रीर योग ) कारगी में किया हुआ भी मिलता है। अधिक संदोप करके कहा जाय तो यह कह सकते हैं कि क्याय ही कर्मवन्य का कारण है। यो तो क्याय के विकार के अपनेक प्रकार हैं पर, उन सबका संदोप में बर्गीकरण करके आध्यात्मिक विद्वानों ने उस के राग, देख दो ही प्रकार किये हैं। कोई भी मानसिक विकार हो, या तो वह राग ( आसकि ) रूप वा हेप (ताप ) रूप है। यह भी अनुभव सिंद है कि साधारण प्राणियों की प्रवत्ति, चाहे वह ऊपर से कैसी हो क्यों न दील पहे, पर वह या तो रागम्लक या द्वेषम्लक होती है। ऐसी प्रवृत्ति ही विविध वासनाम्नी का कारण होती है । प्राणी जान सके या नहीं, पर उसकी वासनात्मक सुहम सुष्टि का कारण, उसके राग और देख ही होते हैं। मकडी, खपनी ही प्रवृत्ति से अपने किये हुए जाल में फँसती है। जीव भी कमें के जाले की अपनी ही बेसमभी से रच लेता है। अज्ञान, मिथ्या-ज्ञान आदि जो कर्ग के कारण कहे जाते हैं सो भी राग-द्वेष के संबन्ध ही से। राग की या द्वेष की माजा बढ़ी कि ज्ञान, विपरीत रूप में बदलने लगा । इससे शब्द भेद होने पर भी कर्मबन्ध के कारण के संबन्ध में ब्रन्य आस्तिक दर्शनी के साथ, जैन दर्शन का कोई मतमेद नहीं। नैयायिक तथा वैशोधिक दर्शन में मिय्याज्ञान को, योगदर्शन में प्रकृति-पुरुष के ग्रामेंद ज्ञान की ग्रीर बेदान्त ग्राहि में ग्रविद्या की तथा जैनदर्शन में मिय्यात को कर्म का कारण बतलाया है, परन्तु यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि किसी को भी कमें का कारण क्यों न कहा जाय, पर यदि उसमें कमें की धन्यकता ( कमें लेप पैदा करने की शक्ति ) है तो वह राग-द्वेष के संदन्य ही से । राग-देप की म्यूनता या अमाव होते ही अज्ञानपन ( मिथ्यात्व ) कम होता या नष्ट हो जाता है। महाभारत शान्तिपर्व के 'कर्मणा बच्यते जन्तुः' इस कथन में भी कर्म शब्द का मतलब राग-द्वेष ही से है।

## = कर्म से खूटने के उपाय

श्रव यह विचार करना जरूरी है कि कर्मपटल से आहत श्रपने परमात्मभाव को जो प्रगट करना चाहते हैं उनके लिए किन-किन साधनों की अपेदां है।

जैन ग्रास्त्र में परम पुरुषार्थ-भोज-पाने के तीन साधन क्तलाये हुए हैं—(१) सम्यग्दरान, (२) सम्यग्ज्ञान और (३) सम्यग्चारित्र । वहीं-कहीं ज्ञान और किया, दो को ही मोच का सामन कहा है। ऐसे स्थल में दर्शन को ज्ञानस्वरूप-जान का विशेष-समक्त कर उस से जुदा नहीं गिनते । परन्तु यह प्रश्न होता है कि वैदिक दर्शनों में कर्म, ज्ञान, योग और मक्ति इन चारों को मोल का साधन माना है किर जैनदर्शन में तीन या दो ही साधन क्यों कहे गए ? इसका समाधान इस प्रकार है कि जैनदर्शन में जिस सम्यक्षारित्र को सम्यक् किया कहा है उसमें कर्म और योग दोनों मार्गों का समावेश हो जाता है। क्योंकि सम्बक्तारित्र में मनोनिग्रह, इन्द्रिय-जय, चित्त-शुद्धि, समभाव और उनके लिए किये जानेवाले उपायों का समावेश होता है। मनोनिग्रह, इन्द्रिय-क्य आदि सान्त्रिक पत्र ही कर्ममार्ग है और वित्त शुद्धि तथा उसके लिए की जाने वाली स्ट्यवृत्ति ही योग मार्ग है। इस तरह कर्ममार्ग और थोगमार्ग का मिश्रस ही सम्यक्तारित्र है । सम्यगुदर्शन ही मस्ति मार्ग है, क्योंकि भक्ति में अहा का श्रंश प्रधान है और सम्यग्दर्शन भी अदा रूप ही है। सम्यग्जान ही ज्ञानमाग है। इस प्रकार जैन दर्शन में बतलाये हुए मोझ के तीन साधन अन्य दर्शनों के सब साधनों का समझय है।

## ६-आस्मा स्वतंत्र तत्त्व हैं

कमें के संबन्ध में ऊपर जो कुछ कहा गया है उसकी ठीक-ठीक संगति तभी हो सकती है जब कि श्रात्मा को जड़ से श्रात्मा तस्व माना जाय। श्रात्मा श्रा स्वतन्त्र श्रस्तित्व नीचे लिखे सात प्रमाणी से जाना जा सकता है—

- (क) स्वसंवेदनरूप साधक प्रमाण, (ख) बाघक प्रमाण का श्रमाण, (ग) निषेष से निषेच-कर्ता की सिदि, (घ) तर्क, (क) शास्त्र व महात्माओं का प्रामाण्य, च) आधुनिक विद्वानों की सम्मति और (छ) पुनर्जन्म।
- (क) स्वसंवेदनहृष साधक प्रमाण— यदापि सभी देहवारी अज्ञान के आवरण से न्यूनाधिक रूप में पिरे हुए हैं और इससे वे अपने ही अस्तित्व का संदेह करते हैं. तथापि जिस समय उनकी बुढि थोड़ी सी भी स्थिर हो जाती है उस समय उनको यह स्फुरणा होती है कि मैं हुँ। यह स्फुरणा कभी नहीं

होती कि 'भैं नहीं हूँ'। इससे उलय यह भी निश्रय होता है कि 'मैं नहीं हूँ' यह बात नहीं। इसी बात की श्री शंकराचार्य ने भी वहा है—

'सर्वो ब्रात्माऽस्तित्वं प्रत्येति, न नाइमस्मीति—ब्रह्म॰ माध्य १-१-१ ।'

इसी निश्चय को ही स्वसंवेदन ( ब्राल्मनिश्चय ) कहते हैं।

(स्व ) बाधक प्रमाण का अभाव—ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जो आला के अस्तित्व का बाध (निषेध) करता हो। इस पर बदापि यह शंका हो सकती है कि मन और इन्द्रियों के द्वारा आत्मा का प्रह्मा न होना ही उसका बाध है। परन्तु इसका समाधान सहज है। किसी विषय का बाधक प्रमाण वही माना जाता है जो उस विषय को जानने की शक्ति रखता हो और अन्य सब सामग्री मौजूद होने पर उसे प्रह्मा कर न सके। उदाहरुणार्थ—आल, मिट्टी के घरे को देख सकती है पर जिस समय प्रकाश, समीपता आदि सामग्री रहने पर भी वह मिट्टी के वहे को न देखे, उस समय उसे उस विषय की बाधक समसना चाहिए।

इन्द्रियों सभी भौतिक हैं । उनको प्रह्माशक्ति बहुत परिमित है । वे भौतिक पदार्थों में से भी स्थूल, निकटबती और नियत विषयों को ही उपर-ऊपर से जान सकती हैं । सूक्ष्म-दर्शक यन्त्र ख्रादि साधनों की वही दशा है । वे अभी तक भौतिक प्रदेश में ही कार्यकारों सिद्ध हुए हैं । इसलिए उनका अभौतिक अमूर्य-आतमा को जान न सकना बाध नहीं कहा जा सकता । मन, भौतिक होने पर भी इन्द्रियों का दास बन जाता है—एक के पीछे एक, इस तरह अनेक विषयों में बन्दरों के समान दौड़ लगाता फिरता है—तब उसमें राजस व तामस इतियाँ पदा होती हैं । सान्त्रिक नाव प्रकट होने नहीं पाता । यही बात गीता (अ-र को० ६७) में भी कही हुई है—

'इन्द्रियांखां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते। तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नायमिवास्भासः॥'

इसिलिए चंचल मन में आत्मा की स्फरणा भी नहीं होती। यह देखी हुई बात है कि प्रतिबिम्ब प्रहण करने की शक्ति, जिस दर्पण में वर्तमान है वह भी बाद मिलन हो जाता है तब उसमें किसी वस्तु का प्रतिबिम्ब व्यक्त नहीं होता। इससे यह बात सिद्ध है कि बाहरी विषयों में दौड़ क्रिगाने वाले अस्थिर मन से आत्मा का ब्रह्ण न होना उसका बाब नहीं, किन्तु मन की अशक्ति मात्र है।

इस प्रकार विचार करने से यह प्रमाणित होता है कि मन, इन्द्रियाँ, सूक्ष्म-दर्शक-बन्व खादि समी साधन भौतिक होने से आत्मा का निपेध करने की शक्ति नहीं रखते ।

(ग) निपेच से निपेच-कर्त्ता की सिद्धि— कुछ लोग यह कहते हैं कि
 इमें आल्मा का निश्चय नहीं होता, बल्कि कमी-कमी उसके अमाव की स्करणा

हो आती है; क्योंकि किसी समय मन में ऐसी कल्पना होने लगती है कि 'मैं नहीं हैं' इत्यादि। परन्तु उनको जानना चाहिए कि उनकी यह कल्पना ही आत्मा के आंतित्व को सिंद करती है। क्योंकि यदि आत्मा ही न हो तो ऐसी कल्पना का मादुर्मांव कैसे ? जो निषेध कर रहा है वह स्वयं ही आत्मा है। इस बात को श्रीशंकराचार्य ने अपने ब्रह्मसूत्र के माध्य में भी कहा है—

'य एव ही निराकर्त्ता तदेव ही तस्य स्वरूपम्।'
— ग्र. २ पा ३ ग्र. १ स्. ७

(च) तकं — यह भी खात्मा के स्वतंत्र श्रास्तित्व की पृष्टि करता है। वह बहता है कि जगत में सभी पटायों का विरोधी कोई न कोई देखा जाता है। श्रान्थकार का विरोधी प्रकारा, उप्णता का विरोधी शैत्य श्रीर सुन्न का विरोधी दुःख। इसा तरह जड़ पदार्थ का विरोधी भी कोई तस्व होना चाहिए। जो तस्व

जह का विरोधी है वही चेतन या ग्रात्मा है।

इस पर यह तर्क किया जा सकता है कि 'जड़, चेतन ये दो स्वतंत्र विरोधी तच्च मानना उचित नहीं, परन्तु किसी एक ही प्रकार के मूल पदार्थ में जड़त ये चेतनत्व दोनों शक्तियाँ मानना उचित है। जिस समय चेतनत्व शक्ति का विकास होने लगता है—उसकी व्यक्ति होती है—उस समय जड़त्व शक्ति का तिरोभाव रहता है। सभी चेतन शक्तियाले प्राणी जड़ पदार्थ के विकास के ही परिगाम हैं। वे जड़ के ब्रातिरिक्त अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखते, किन्तु जड़त्व शक्ति का तिरोभाव होने से चीवधारी रूप में दिलाई देते हैं। ऐसा ही मन्तव्य हेगल आदि अनेक पश्चिमीय विद्वानों का भी है। परन्तु उस प्रतिकृत तर्क का निवारण अशक्य नहीं है।

यह देखा जाता है कि किसी वस्तु में जब एक शक्ति का प्रादुर्भाव होता है तब उसमें दूसरी विरोधिनो शक्ति का तिरोभाव हो जाता है। परन्तु जो शक्ति तिरोहित हो जाती है वह सदा के लिए नहीं, किसी समय अनुकृत निमित्त मिलने

१ यह तर्क निर्मूल या अप्रमाण नहीं, बल्कि इस प्रकार का तर्क शुद्ध बुद्धि का चिह्न है। भगवान बुद्ध को भी अपने पूर्व जन्म में—अर्थात् सुमेध नामक ब्राह्मण के जन्म में ऐसा ही तर्क हुन्ना था। यथा—

'यया हि लोके दुक्लस्स परियक्तभूतं सुलं नाम श्रात्य, एवं भवे सित तप्यरियक्लेन विभवेनाऽपि मवितव्यं यथा च उन्हें सित तस्त बूपसमभूतं सीतंऽपि श्रात्य, एवं रागादीनं श्रम्मीनं बूपसमेन निकानेनाऽपि भवितव्यं।' पर फिर भी उसका प्रादुर्भाव हो जाता है। इसी प्रकार जो शक्ति प्रादुर्भूत हुई होती है वह भी सदा के लिए नहीं। प्रतिकृत निमित्त मिलते ही उसका तिरोमान हो जाता है। उदाहरकार्थ पानी के अगुओं को लीजिए, वे गरमी पाते ही भापरूप में परिचात हो जाते हैं, फिर शैल्प आदि निमित्त मिलते ही पानीरूप में बरसते हैं और अधिक शीतत्व प्राप्त होने पर द्रवत्वरूप को छोड़ पर्यं एप में चनत्व को प्राप्त कर लेते हैं।

इसी तरह यदि जड़त्य-चेतनत्व दोनों शक्तियों को किसी एक मृत्त तत्वगत मान लें, तो विकासवाद ही न ठहर सकेगा। क्योंकि चेतनत्व शक्ति के विकास के कारण जो आज चेतन (प्राणी) समके जाते हैं ते ही सब जड़त्वशक्ति का विकास होने पर फिर जड़ हो जाएँगे। जो पाषाण आदि पदार्थ आज जड़रूप में दिखाई देते हैं वे कमी चेतन हो जाएँगे और चेतनरूप से दिखाई देनेवाले मतुष्य, पशु-पची आदि प्राणी कमी जड़रूप भी हो जाएँगे। अतएव एक एक पदार्थ में जड़त्व और चेतनत्व दोनों विरोधिनी शक्तियों को न मानकर जड़ व चेतन दो खतंत्र तत्वों को ही मानना ठीक है।

- (ङ) शास्त्र व महात्माच्यों का प्रामाण्य—चनेक पुरातन शास्त्र भी आत्मा के स्वतंत्र अस्तित्व का प्रतिपादन करते हैं। जिन शास्त्रकारों ने बड़ी शान्ति व सम्भीरता के साथ आत्मा के विषय में खोज की है, उनके शास्त्रगत अनुभव को यदि हम बिना ही अनुभव किये चपस्ता से यो ही हँस दें तो. इसमें खुद्रता किसकी ? आवकल भी अनेक महात्मा ऐसे देखे जाते हैं कि जिन्होंने अपना जीवन पवित्रता पूर्वक आत्मा के विचार से ही विताया। उनके शुद्ध अनुभव को हम यदि अपने आत्म अनुभव के बल पर न मानें तो इसमें न्यूनता हमारी ही है। पुरातन शास्त्र और वर्तमान अनुभवी महात्मा निःस्वार्थ माव से आत्मा के अस्तित्व को बतला रहे है।
- (च) आधुनिक वैज्ञानिकों की सम्मति— ग्राजकत लोग प्रत्येक विषय का खुलासा करने के लिए बहुवा वैज्ञानिक विद्वानों का विचार जानना चाहते हैं। यह ठींक है कि अनेक पश्चिमीय मीतिक विज्ञान विशारद श्रारमा को नहीं भानते या उसके विषय में संदिग्ध हैं। परन्तु ऐसे भी अनेक धुरन्थर वैज्ञानिक हैं कि जिन्होंने अपनी सारी श्रासु मौतिक खोज में विताई है, पर उनकी दृष्टि भूतों से परे श्रारमतत्त्व की श्रोर मी पहुँची हैं। उनमें से सर श्रॉलीवर लॉज श्रीर लॉर्ड केलविन, इनका नाम वैज्ञानिक संसार में मशहूर है। ये टोनों विद्वान् चेतन तत्त्व को जड़ से जुदा मानने के पद्म में हैं। उन्होंने जड़वादियों की युक्तियों का खएडन वहीं सावधानी से व विचारसरणी से किया है। उनका मन्तव्य है

कि चेतन के त्यतन्त्र अस्तित्व के सिवाय जीवधारियों के देह की विलद्धण रचना किसी सरह बन नहीं सकती। वे अन्य भौतिकवादियों की तरह मस्तिष्क की ग्रान की जड़ नहीं समझते, किन्तु उसे ज्ञान के आविमांव का साधन मात्र सम-भते हैं।

डा॰ जगदीशचन्द्र त्रोस, जिन्होंने सारे वैज्ञानिक संसार में नाम पाया है, की खोज से यहाँ तक निश्चय हो गया है कि वनस्पतियों में भी स्मरण-शक्ति विद्यमान है। बोस महाशय ने अपने आविष्कारों से स्वतन्त्र आत्म तस्व मानने के लिए वैज्ञानिक संसार को मजबूर किया है।

( छ ) पुनर्जन्म - नीचे छनेक प्रश्न ऐसे हैं कि जिनका पूरा समायान पुनर्जन्म माने बिना नहीं होता । गर्म के ब्रारम्म से लेकर जन्म तक बालक को जो-जो कुछ भोगने पहते हैं वे सब उस बालक की कृति के परिसाम है या उसके माता-पिता की कृति के ? उन्हें वालक की इस जन्म की कृति का परिगाम नहीं कड़ सकते. क्योंकि उसने गर्भावत्था में तो ब्रन्छा-बुरा कुछ मी काम नहीं किया है। यदि माता-पिता की कृति का परिग्णाम कहें तो भी असंगत जान पड़ता है, क्योंकि माता-पिता ऋच्छा या तुरा कुछ भी करें उसका परिणाम विना कारण वालक को क्यों भोगना पढ़े ? बालक जो ऊछ मख-दःख भोगता है वह यों ही विना कारण भोगता है-यह मानना तो ग्रज्ञान की पराकाण्डा है, क्योंकि विना कारण किसी कार्य का होना असम्भव है। यदि यह कहा जाय कि माता-पिता के ब्राहार विहार का, विचार-व्यवहार का श्रीर शारीरिक-मानसिक अवस्थाओं का असर वालक पर गर्भावस्था से-ही पड़ना शुरू होता है तो फिर भी सामने यह प्रश्न होता है कि बालक को ऐसे माता-पिता का संयोग क्यों हुआ ? और इसका क्या समाधान है कि कमी-कभी बालक की योग्यता माता-पिता से विलक्त ही बदा प्रकार की होती है। ऐसे अनेक उदाहरण देखे जाते हैं कि माता-पिता बिल-ऊल अपड़ होते हैं और लड़का पूरा शिक्तित वन जाता है | विशेष क्या ? यहाँ तक देखा जाता है कि किन्हीं-किन्ही भाता-पिताओं की विच, जिस बात पर निज-कुल ही नहीं होती उसमें वालक सिवहस्त हो जाता है। इसका कारण केवल श्रासपास की परिस्थित ही नहीं मानी जा सकती, क्योंकि समान परिस्थिति श्रीर बराबर देखभाल होते हुए भी अनेक विद्यार्थियों में विचार व व्यवहार की भिन्नता

१ इन दोनों चैतन्यवादियों के विचार की छाया, संवत् १६६१ के ज्येष्ठ मास के, १६६२ मार्गशीर्प मास के और १६६५ के भाद्रपद मास के 'वसन्त' पत्र में प्रकाशित हुई है।

देखी जाती है। यदि कहा जाए कि यह परिशाम वालक के अद्भुत ज्ञानतंतुओं का है, तो इस पर यह शंका होती है कि बालक का देह माता-पिता के शुक-शोशित से बना होता है, फिर उनमें अविद्यमान ऐसे ज्ञानतंतु बालक के मितिष्क में आए कहाँ से १ कहाँ-कहाँ माता-पिता को सी ज्ञानशक्ति बालक में देखी जाती है सही, पर इसमें भी प्रश्न है कि ऐसा मुगोग क्यों मिला १ किसी-किसी जगह यह भी देखा जाता है कि माता-पिता को थोग्यता बहुत बढ़ी-चड़ी होती है और उनके सी प्रयन्त करने पर भी लड़का गँवार ही रह जाता है।

यह सबको विदित ही है कि एक साथ—युगलरूप से—जन्मे हुए दो बालक भी समान नहीं होते। माता-पिता की देख-भाल बराबर होने पर भी एक साधारण हो रहता है और दूसरा कहीं आगे वह जाता है। एक का पिएड रोग से नहीं खूटता और दूसरा बहै-बड़े कुश्तीबाजों से हाथ मिलाता है। एक दीवंबीबी बनता है और दूसरा सी बल होते रहने पर भी वम का खतिथि बन जता है। एक की हच्छा संयत होती है और दूसरें की असंयत।

को शक्ति, महाबीर में, बुद्ध में , शहराचार्य में धीवह उनके माता-पिताओं में न थी। हेमचन्द्राचार्य की प्रतिमा के कारण उनके माता-पिता नहीं माने जा सकते। उनके गुरु मी उनकी प्रतिमा के मुख्य कारण नहीं, क्योंकि देवचन्द्रसूरि के हेमचन्द्राचार्य के सिवाय और भी शिष्य थे, फिर क्या कारण है कि दूसरे शिष्यों का नाम लोग जानते तक नहीं और हेमचन्द्राचार्य का नाम इतना प्रसिद्ध है १ श्रीमती एनी विसेन्ट में जो विशिष्ट शक्ति देखी जाती है वह उनके माता-पिताओं में न थी और न उनकी पुत्री में भी। श्रच्छा, और भी कुछ प्रामाणिक उदाहरणों को देखिए —

प्रकाश की खोज करनेवाले डा॰ यंग दो वर्ष की उम्र में ' क्लक को बहुत अच्छी तरह बाँच सकते थे। चार वर्ष की उम्र में वे दो दफे बाइवल पद चुके थे। सात वर्ष की अवस्था में उन्होंने गणितशास्त्र पदना आरम्म किया था और तेरह वर्ष की अवस्था में लेटिन, बीक, हिंबू, फेंच, इटालियन आदि भाषाएँ सीख खी थी। सर बिलियम रोवन हैमिल्ट, इन्होंने तीन वर्ष की उम्र में हिंबू भाषा सीखना आरम किया और सात वर्ष की उम्र में उत्त मापा में इतना नैपुष्य आत किया कि डिक्तन की ट्रीनिटी कालेज के एक फेलो को स्वीकार करना पड़ा कि कालेज के फेलो के पद के आर्थियों में भी उनके वरावर ज्ञान नहीं है और तेरह वर्ष की वय में तो उन्होंने कम से कम तेरह भाषा पर अधिकार जमा लिया था। ई॰ छं० १८६२ में जन्मी हुई एक खड़की ई॰ सं॰ १९०२ में —दस वर्ष की अवस्था में एक नाटकमण्डल में संमित्तित हुई थी। उसने उस अवस्था में

कई नाटक लिखे थे। उसकी माता के कयनानुसार वह पाँच वर्ष की वय में कई छोटो-मोटी कविताएँ बना लेती थी। उसकी लिखी हुई कुछ कविताएँ महारानी विक्टोरिया के पास थीं। उस समय उस बालिका का अंग्रेजी ज्ञान भी आक्षर्य-जनक था, वह कहती थी कि मैं अंग्रेजी पड़ी नहीं हुँ, परन्तु उसे जानती हूँ।

उक्त उदाहरणों पर ध्यान देने से यह त्यष्ट जान पड़ता है कि इस जन्म में देखी जानेवाली सब विलव्याताएँ न तो वर्तमान जन्म की कृति का ही परि-धाम है, न माता-पिता के केवल संस्कार का ही, और न केवल परिस्थिति का ही। इसिलए आत्मा के अस्तित्व की मर्यादां को गर्भ के आरंभ समय से और भी पूर्व मानना चाहिए। वही पूर्व जन्म है। पूर्व जन्म में इच्छा या प्रकृति द्वारा जो संस्कार संचित हुए हो उन्हों के आधार पर उपर्युक्त शङ्काओं तथा निज्ञच्याताओं का सुसंगत समाधान हो जाता है। जिस युक्ति से एक पूर्व जन्म सिंह हुआ उसी के बल पर से अनेक पूर्व जन्म की परंपरा लिख हो जाती है। क्योंकि अपरिमित ज्ञानशक्ति एक जन्म के अम्यास का एल नहीं हो सकता। इस अकार आत्मा, देह से बदा अनादि सिंह होता है। अनादि तत्व का कभी नाश नहीं होता इस सिद्धान्त को सभी दार्शनिक मानते हैं। गीता में भी कहा गया है—

'नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः।'

—- ग्र० २ श्लो० १६

इतना ही नहीं, बल्कि वर्तमान शरीर के बाद आत्मा का श्रस्तित्व माने विना श्रमेक प्रश्न इल ही नहीं हो सकते।

बहुत लोग ऐसे देखे जाते हैं कि वे इस जन्म में तो प्रामाणिक जीवन विताते हैं परन्तु रहते हैं दरिंदी और ऐसे भी देखें जाते हैं कि जो न्याय, नीति और धर्म का नाम सुनकर चिवते हैं परन्तु होते हैं वे सब तरह से सुली। ऐसी अनेक व्यक्तियाँ मिल सकती हैं जो हैं तो त्ययं दोषी और उनके दोगों का—अप्रधारों का—कल भोग रहे हैं दूसरे। एक हत्या करता है और दूसरा पकड़ा जाकर पांसी पर लटकाया जाता है। एक करता है चोरी और पकड़ा जाता है दूसरा। अब इस पर विचार करना चाहिए कि जिनको अपनी अन्त्री या चुरी कृति का बदला इस जन्म में नहीं मिला, उनकी कृति क्या यों ही विकल हो जाएगी है यह कहना कि कृति विकल नहीं होती, यदि कर्चा को फल नहीं मिला तो भी उतका असर समाज के या देश के अन्य लोगों पर होता ही है—सो भी ठीक नहीं। क्योंक मनुष्य जो कुछ करता है वह सब दूसरों के लिए ही नहीं। रात-दिन परोपकार करने में निरत महात्माओं की भी इच्छा, दूसरों को भलाई करने के निर्मित से अपना परमात्मत्व पकट करने की ही एहती है। विश्व की व्यवस्था में इच्छा का

बहुत ऊँचा स्थान है। ऐसी दशा में क्त्रमान देह के साथ इच्छा के नृत का भी नाश भान लेना युक्तिसंगत नहीं । मनुष्य ऋपने जीवन की आखिरी घड़ी तक ऐसी ही कोशिश करता रहता है जिससे कि अपना मला हो। यह नहीं कि ऐसा करनेवाले सब भ्रान्त ही होते हैं । बहुत आगे पहुँचे हुए स्थिरचित व शान्त मजावान् योगी भी इसी विचार से अपने साधन को सिद्ध करने की चेष्टा में लगे होते हैं कि इस जन्म में नहीं तो दूसरे में ही सही, किसी समय इस परमात्मभाव को प्रकट कर ही लेंगे । इसके सिवाय सभी के चित्त में यह स्करणा हुआ करती है कि मैं दरावर कायम रहुँगा। शरीर, नाश होने के बाट चेतन का श्रस्तित्व यदि न माना जाय तो व्यक्ति का उद्देश्य कितना संकुचित बन जाता है और कार्य्यदेत्र भी कितना ग्रह्म रह जाता है? औरों के लिए जो कुछ किया आय परन्तु वह अपने लिए किये जानेवाले कामों के क्रावर हो नहीं सकता । चेतन की उत्तर मर्यादा को वर्तमान देह के अन्तिम च्या तक मान लेने से व्यक्ति की महत्त्वाकांचा एक तरह से छोड़ देनी पड़ती है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में सही, परन्तु में अपना उद्देश्य अवस्य सिद्ध करूँगा-वह भावना मनुष्य के हृद्य में वितना वल प्रकटासकती है उतना वत अन्य कोई भावना नहीं प्रकटा सकती । यह भी नहीं कहा जा सकता कि उक्त भावना मिथ्या है, क्योंकि उसका आविमांव नैसर्गिक और सर्वविदित है। विकासवाद भले ही भौतिक रचनात्रों को देखकर वड़ तत्वों पर खड़ा किया गया हो, पर उसका विषय चेतन भी यन सकता है। इन सब बातों पर ध्यान देने से यह माने जिना संतोष नहीं होता कि चेतन एक स्वतंत्र तस्य है। वह वानते या अनजानते वो अच्छा-बुरा कर्म करता है उसका फल, उसे मोगना ही पड़ता है और इतिलए उसे पुनर्जन के चक्कर में घुमना पड़ता है। बढ़ भगवान ने भी पुनर्जन्म माना है। पक्का निरीश्वरवादी जर्मन परिडत निट्शे, कर्मचककृत पुनर्जन्म को मानता है। यह पुनर्जन्म का स्वीकार ख्रात्मा के स्वतन्त्र अस्तित्व को मानने के लिए प्रवत प्रमाश है.।

## १०-कर्म-तत्त्व के विषय में जैनदर्शन की विशेषता

वैनदर्शन में प्रत्येक कर्ग की बच्चमान, सत् और उद्यमान ये तीन अवस्थाएँ मानी हुई हैं। उन्हें कमशाः बन्ब, सत्ता और उदय कहते हैं। वैनेतर दर्शनों में भी कर्ग की उन अवस्थाओं का वर्शन है। उनमें बच्चमान कर्ग को 'क्रियमाग्', सल्कर्ग को 'संचित' और उदयमान कर्ग को 'प्रारच्य', कहा है। किन्तु वैनशास्त्र में क्रानावर्सीय आदिरूप से कर्ग का ⊏ तथा १४८ मेदों में वर्गाक्षरस् किया है श्रीर इनके द्वारा संसारी श्रात्मा की श्रानुभवसिद भिन्न-भिन्न श्रवस्थाओं का जैसा खुलासा किया गया है वैसा किसी भी जैनेतर दशन में नहीं है। पाठजलदशन में कर्म के जाति, श्राप्त श्रीर भीग तीन तरह के विपाक बतलाए हैं, परन्तु जैन दर्शन में कर्म के संबन्ध में किये गये विचार के सामने वह वर्गन नाम मात्र का है।

ब्रात्मा के साथ कम का बन्ध कैसे होता है १ किन किन कारण से होता है १ किस कारण से कम में कैसी शक्ति पैदा होती है ? कम , अधिक से अधिक और कम से कम कितने समय तक आत्मा के साथ सगा रह सकता है ? आहमा के साथ लगा हुआ भी कम . कितने समय तक विपाक देने में असमर्थ है ! विपाक का नियत समय भी बदला जा सकता है या नहीं ? यदि बदला जा सकता है तो उसके लिए कैसे आलगरिएएम आवश्यक हैं ? एक कर्म, अन्य कर्मरूप कव बन सकता है ? उसकी बन्धकालीन तीवमन्द शक्तियाँ किस प्रकार बदली जा सकती हैं ? पीछे से विपान देनेवाला कर्म पहले ही कब और किस तरह भोगा जा सकता है ? कितना भी बलवान् कर्म क्यों न हो, पर उसका विपाक शुद्ध आत्मिक परिगामों से कैसे रोक दिया जाता है ? कमी-कमी आत्मा के शतशः प्रयस्न करने पर भी कर्म, अपना विपाक विना भोगवाए नहीं छुटता ? आत्मा किस तरह कर्म का कर्ता ग्रीर किस तरह भोता है ? इतना होने पर भी वस्ततः ग्रात्मा में कम का कर्तव्य और भोक्तल किस प्रकार नहीं है ! संक्लेशरूप परिवास अपनी ब्राक्येंग शक्ति से ब्रात्मा पर एक प्रकार की सूक्ष्म रज का पटल किस तरह डाल देते हैं ? आत्मा वीर्य-शक्ति के आविर्भाव के द्वारा इस सूक्त रज के पटल को किस तरह उटा फेंक देता है ? स्वभावतः शुद्ध आत्मा भी कर्ग के प्रभाव से किस-किस प्रकार मलीन सा दीखता है ? और बाग्र हजारों आवरणों के होने पर भी शालना अपने शुद्ध स्वरूप से च्युत किस तरह नहीं होता है ? वह अपनी उक्तानि के समय पूर्ववद तीव कमों को भी किस तरह हटा देता है ? वह अपने वर्तमान परमाल्ममाव को देखने के लिए जिस समय उत्सक होता है उस समय उसके, और अन्तरायमृत कर्म के बीच कैसा इन्द्र (युद्र) होता है ? अन्त में वीर्य-वान ज्ञात्मा कित प्रकार के परिणामी से बलवान कमीं को कमजोर करके ज्ञयने प्रगति-मार्ग को निष्कण्टक करता है ! श्रात्म-मन्दिर में वर्तमान परमात्मदेव का साबात्कार कराने में सहायक परिणाम, जिन्हें 'श्रपूर्वकरण' तथा 'श्रानिवृत्तिकरण्' कहते हैं, उनका क्या त्वरूप है ? जीव अपनी शुद्ध परिगाम-तरंगमाला के वैद्यतिक यन्त्र से कर्म के पहाड़ों की किस कदर चूर-चूर कर डाखता है? कमी-कभी गुलांट खाकर कर्म ही, जो कुछ देर के लिए दवे होते हैं, वे ही प्रगतिशील ब्राह्म को किस तरह नीचे पटक देते हैं ? कौन-कीन कर्म, बन्ध की व उद्य की अपेद्मा ख्रापस में विरोधों हैं ? किस कर्म का बन्ध किस ख्रवस्था में अवश्यम्मावी और किस ख्रवस्था में ख्रवियत है ? किस कर्म का विपाक किस हालत तक नियत और किस हालत में ख्रिनियत है ? आत्मसंबद ख्रतोन्द्रिय कर्मराज किस प्रकार की ख्राक्ष्मण शक्ति से त्यून पुद्गलों को सीचा करता है और उनके द्वारा शरीर, मन, स्क्रवरीर ख्रादि का निर्माण किया करता है ? इत्यादि संख्यातात प्रथा, जो कर्म से संबन्ध रक्तते हैं, उनका सबुक्तिक, विरतृत व विशाद खुलासा जैन कर्मसाहित्य के सिवाय ख्रव्य किसी भी दश्न के साहित्य से नहीं किया जा सकता। यही कर्म-तत्त्व के निवय में जैनदर्शन की विशेषता है।

## 'कर्मविपाक' ग्रन्य का परिचय

संसार में जितने प्रतिष्ठित सम्प्रदाय (धर्मसंस्थाएँ ) हैं उन सबका साहित्य दो बिमानों में बिमाजित है—(१। तस्वज्ञान ख्रीर (२) ब्राचार व किया :

वे दोनों विमाग एक बूसरे से विलकुल ही ख्रलग नहीं हैं। उनका संबन्ध वैसा ही है जैसा शरीर में नेत्र श्रीर हाथ-पैर ब्रादि ब्रन्थ ब्रवयवों का। जैन-सम्प्रदाय का साहित्य भी तत्त्वहान ग्रीर श्राचार इन दोनों विभागों में वृँदा हुआ है। यह प्रन्थ पहले विभाग से संबन्ध रखता है, ब्रय्शंत् इसमें विधिनिपेश्वातमक किया का वर्णन नहीं है, किना इसमें वर्णन है तत्त्व का। यों तो जैनदर्शन में ख्रनेक तत्त्वों पर विविव दृष्टि से विचार किया है पर इस प्रन्थ में उन सब का कर्णन नहीं है। इसमें प्रधानतया कर्गतत्त्व का वर्णन है। ख्रात्मवादी सभी दर्शन किसी न किसी रूप में कर्म को मानते ही हैं, पर जैन दर्शन इस संबन्ध में ब्रयनी ख्रासाचारण विशेषता रखता है ख्रयचा वो कहिए कि कर्म तत्त्व के विचार प्रदेश में जैनदर्शन ख्रयना सानी नहीं रखता, इसिलए इस प्रन्थ को जैनदर्शन की विशेषता का या जैन दर्शन के विचारणीय तत्त्व का अन्ध कहना उचित है।

#### विज्ञेष परिचय-

इस बन्य का अधिक परिचय करने के लिए इसके नाम, विषय, वर्णनकम, रचना का मूलायार, परिमास, भाषा, कर्ता आदि बातों की ओर ध्यान देना जरूरी है।

नाम-इस प्रत्य के 'कर्मविपाक' और 'प्रथम कर्मबन्य' इन दो नामों में से पहला नाम तो विपयानुस्य है तथा उसका उल्लेख स्वयं प्रत्यकार ने आदि में 'कम्मांवनागं समास्त्रों हुन्छुं तथा ब्रन्त में 'इब्र कम्मनिवागोऽमं' इस कथन से स्पष्ट ही कर दिया है। परन्तु दूसरे नाम का उल्लेख कहीं भी नहीं किया है। वह नाम केवल इसलिए प्रचलित हो गया है कि कर्मस्तव ब्रादि ब्रन्य कर्मनिपयक अन्यों से यह पहला है; इसके बिना पढ़ें कर्मस्तव ब्रादि ब्रग्ले प्रकरणों में प्रवेश ही नहीं हो सकता। पिछला नाम इतना प्रसिद्ध है कि पढ़ने-पढ़ाने वाले तथा ब्रम्य लोग प्रायः उसी नाम से व्यवहार करते हैं। 'पहला कर्मप्रन्य', इस प्रचलित नाम ने मूल नाम यहाँ तक ब्रयसिद्ध सा हो गया है कि कर्मनिपाक कहने से बहुत से लोग कहनेवाले का ब्राश्य ही नहीं समस्तते। यह बात इस प्रकरण के विषय में ही नहीं, बल्कि कर्मस्तव ब्रादि ब्राग्नेम पकरणों के निपय में भी करावर लागू पड़ती है। अर्थात् कर्मस्तव, बन्धस्तामित्व, पड़शीतिक, शतक ब्रौर सप्तिका कहने से कमशः दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें ब्रौर छुठे प्रकरण का मतलब बहुत कम लोग समस्तेंगे; परन्तु दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवाँ ब्रौर छुठा कर्मप्रन्थ कहने से सब लोग कहनेवाले का भाव समक्त लोगे।

विषय - इस प्रन्य का विषय कर्मतत्व है, पर इसमें कर्म से संबन्ध रखने वाली खनेक बातों पर विचार न करके प्रकृति-खंश पर ही प्रधानतथा विचार किया है, ख्रयांत् कर्म की सब प्रकृतियों का विषाक ही इसमें मुख्यतया वर्णन किया गया है। इसी झमिप्राय से इसका नाम भी 'कर्मविषाक' रक्खा गया है।

वर्णन कम — इस अन्य में सबसे पहले यह दिखाया है कि कर्मक्रम स्वा-भाविक नहीं, किन्तु सहेतुक है। इसके बाद कर्म का स्वरूप परिपूर्ण बताने के लिए उसे चार खंशों में विमाजित किया है—(१) प्रकृति, (२) स्थिति, (३) रस और (४) प्रदेश। इसके बाद खाठ प्रकृतियों के नाम और उनके उत्तर मेदों की संख्या बताई गई है। अनन्तर ज्ञानावरणीयकर्म के स्वरूप की हष्टान्त, कार्य और कारण द्वारा दिखलाने के लिए धारम्म में अन्यकार ने ज्ञान का निरूपण किया है। ज्ञान के पाँच मेदों को और उनके अवान्तर मेदों को संस्थेप में, परन्तु तत्त्वरूप से दिखाया है। ज्ञान का निरूपण करके उसके आवरणभूत कर्म का हथान्त द्वारा उद्यादन ( खुलासा ) किया है। अनन्तर दर्शनावरण कर्म को हथान्त द्वारा समभग्नाया है। पीछे उसके भेदों को दिखलाते हुए दर्शन शब्द का खर्च बतलाया है।

दर्शनावरणीय कमें के भेदों में पाँच प्रकार की निद्राद्यों का सर्वानुभवसिद्ध खरूप, संदोप में, पर बड़ी मनोरंजकता से वर्णन किया है। इसके बाद कम से सुख-दु:खजनक वेदनीयकमें, सद्विश्वास और सच्चारित्र के प्रतिवन्धक मोहनीयकर्म, श्रद्धयं जीवन के वरोधी श्रायुकर्म, गति, जाति श्रादि श्रनेक श्रवस्थाश्रों के जनक नामकर्म उच्च-नीचगीत्रजनक गोतंकर्म श्रीर लाम श्रादि में क्कावट करनेवाले श्रन्तराय कर्म का तथा उन प्रत्येक कर्म के मेदों का थोड़े में, किन्तु श्रनुभवतिद्व वर्णन किया है। श्रन्त में प्रत्येक कर्म के कारण को दिलाकर भन्य समाप्त किया है। इस प्रकार इस भन्य का प्रधान विषय कर्म का विपाक है, तथापि प्रसंगवरा इसमें जो कुछ कहा गया है उस सक्को संदोप में पाँच विभागों में बाँट सकते हैं—

(१) प्रत्येक कर्म के प्रकृति आदि चार अंशों का कथन, (२) कर्म की मूल तथा उत्तर प्रकृतियाँ, (३) पाँच प्रकार के ज्ञान और चार प्रकार के दर्शन का वर्णन, (४) सब प्रकृतियों का दृष्टान्त पूर्वक कार्य-कथन, (५) सब प्रकृतियों के कारल का कथन।

आधार-यों तो यह मन्य कर्मप्रकृति, पञ्चसंग्रह श्रादि पाचीनतर मन्यी के आधार पर रचा गया है परन्तु इसका साजात् आधार प्राचीन कमीविपाक है जो श्री गर्ग ऋषि का बनाया हुआ है। प्राचीन कर्मबन्य १६६ गायापमारा होने से पहले पहल कर्मशास्त्र में धवेश करनेवालों के लिए वहत विस्तृत हो जाता है, इसलिए-उसका संत्रेप केवल ६१ गायाओं में कर दिया गया है। इतना संत्रेप होने पर भी इसमें प्राचीन क्येंबियाक की खास व तात्विक बात कोई भी नहीं छुटी है। इतना ही नहीं, बल्कि संदोप करने में अन्यकार ने यहाँ तक ध्यान रखा है कि कल ऋति उपयोगी नवीन विषय, जिनका वर्णन प्राचीन कर्मविपाक में नहीं है उन्हें भी इस प्रन्य में दाखिल कर दिया है। उदाहरणार्थ-अतहान के पर्याप आदि २० मेद तथा आठ कर्मप्रकृतियों के बन्ध के हेतु, प्राचीन कर्माक्सक में नहीं हैं, पर उनका वर्णन इसमें है। संखेप करने में प्रस्थकार ने इस तत्व की श्चोर भी व्यान रखा है कि जिस एक बात का वर्गीन करने से अन्य वार्ते भी समानता के कारण सुगमता से समकी वा सकें वहाँ उस बात की ही बतलाना. कुन्य को नहीं। इसी श्रमिपाय से, प्राचीन कर्मवियाक में बैसे प्रत्येक मूज या उत्तर प्रकृति का विषाक दिखाया गया है वैसे इस इस्थ में नहीं दिखाया है। परन्त ब्रावस्थक यक्तव्य में कुछ भी कभी नहीं की गई है। इसी से इस ग्रन्थ का प्रचार सर्वसाधारमा हो गया है। इसके पदनेवाले प्राचीन कर्मविपाक की विना टीका-टिप्पण के ग्रानायास ही समभ्र सकते हैं । यह प्रन्य संदोपरूप होने से सब को बखआठ करने ये व बाद रखने में बड़ी श्रासानी होती है। इसी से प्राचीन क्रमंतिपाक के छप जाने पर भी इसकी चाह और माँग में कुछ भी कमी नहीं हुई है। इस कमंविपाक की अपेदा प्राचीन कमंविपाक बड़ा है नहीं, पर वह मी

उससे पुरातन बन्य का संदोप ही है, यह बात उसकी आदि में वर्तमान 'बोच्छं कम्मविवागं गुरूवहर्ट समासेख' इस वाक्य से सप्ट है।

भाषा—यह कर्गप्रन्थ तथा इसके आगे के अन्य सभी कर्मप्रन्थों का मूल प्राकृत भाषा में हैं। इनकी दीका संस्कृत में है। मूल गाथाएँ ऐसी सुगम भाषा में रची हुई हैं कि पड़ने वालों को थोड़ा बहुत संस्कृत का बोध हो और उन्हें कुछ प्राकृत के नियम समभा दिये जाएँ तो वे मूल गाथाओं के ऊपर से ही विषय का परिज्ञान कर सकते हैं। संस्कृत दीका भी बड़ी विशद मापा में खुलाखें के साथ लिखी गई है जिससे जिज्ञासुओं को पड़ने में बहुत सुगमता होती है।

### ग्रन्यकार की जीवनी

(१) समय—प्रस्तृत अन्थ के कर्चा औ देवेन्द्रसूरि का समय विकास की १३ वो शताब्दी का अन्त और चौदहवों शताब्दी का आरम्म है। उनका स्वर्गवास विक सं० १३३७ में हुआ ऐसा उल्लेख गुर्वावली में 'स्पष्ट है परन्तु उनके जन्म, दौद्धा, सूरिपद आदि के समय का उल्लेख कहीं नहीं मिलता; तथापि यह जान पड़ता है कि १२८५ में श्री जगबन्द्रसूरि ने तथागच्छ् की स्थापना की, तब वे दौद्धित होंगे। क्योंकि गच्छस्थापना के बाद श्रीजगबन्द्रसूरि के द्वारा ही शिदेवेन्द्र-सूरि और श्री विजयबन्द्रसूरि को सूरिपद दिए जाने का वर्णन गुर्वावली में है। यह तो मानना ही पड़ता है कि सूरिपद प्रहर्ग करने के समय, श्री देवेन्द्रसूरि बय, विद्या और संयम से स्थविर होंगे। अन्यथा इतने गुरुतर पद का और सास करके नवीन प्रतिष्ठित किये गए तपागच्छ के नायकल का भार वे कैसे सम्हाल सकते ?

उनका स्पिद वि॰ सं॰ १२०५ के बाद हुआ। स्पिद का समय अनुमान वि॰ सं॰ १३०० मान लिया जाए, तब भी यह कहा जा सकता है कि तपागच्छ की स्थापना के समय वे नवदीवित होंगे। उनकी कुल उम्र ५० या ५२ वर्ष की मान ली जाए तो वह सिंद है कि वि॰ सं॰ १२७५ के लगमग उनका जन्म हुआ होगा। वि॰ सं॰ १३०२ में उन्होंने उज्जयिनी में श्रेष्टिवर जिनचन्द्र के पुत्र वीरववल को दीवा दी, जो आगे विद्यानन्दस्परि के नाम से विख्यात हुए। उस समय देवेन्द्रस्परि की उम्र २५-२७ वर्ष की मान ली जाए तब भी उक्त अनुमान की—१२७५ के लगभग जन्म होने की—पृष्टि होती है। अस्तु; जन्म का, दीवा का तथा स्पिद का समय निश्चित न होने पर भी इस बात में कोई संदेह नहीं

१ देखो श्लोक १७४।

२ देखो स्रोक १०७।

25

है कि वे विक्रम की १३ वीं शताब्दी के अन्त में तथा चौदहवी शताब्दी के आरम्भ में अपने अस्तित्व के भारतवर्ष की, और खासकर गुजरात तथा नालवा की शोभा बढ़ा रहे थे।

- (२) जन्मभूमि, जाति आदि—आ देवेन्द्रस्रिका जन्म किस देश में, किस जाति और किस परिवार में हुआ इसका कोई प्रमाशा अब तक नहीं मिला। गुवांबली में उनके जीवन का ब्रचान्त है, पर यह बहुत संदित है। उसमें स्रिपट प्रहर्ण करने के बाद की बातों का उल्लेख है, अन्य बातों का नहीं। इसलिए उसके आधार पर उनके जीवन के संबन्ध में जहाँ कहीं उल्लेख हुआ है वह अध्युग ही है। तथापि गुजरात और मालवा में उनका अधिक विहार, इस अनुमान की स्वना कर सकता है कि वे गुजरात वा मालवा में से किसी देश में जन्मे होंगे। उनकी जाति और माला-पिता के संबन्ध में तो साथन के अमाव से किसी प्रकार के अनुमान की अवकाश ही नहीं है।
- (३) बिद्धत्ता और चारित्रतत्परता श्री देवेन्द्रस्रिजी जैनशास्त्र के पूरे विद्वान ये इसमें तो कोई सन्देह ही नहीं, क्योंकि इस बात की गवाही उनके प्रत्य ही दे रहे हैं। अब तक उनका बनाया हुआ ऐसा कोई प्रत्य देखने में नहीं आया जिसमें कि उन्होंने स्वतन्त्र भाव से पहर्रान पर अपने विचार प्रकट किये हों; परन्तु गुवांवलों के वर्णन से पता चलता है कि वे पहर्रान के मार्मिक विद्वान् ये और इसी से मन्त्रीश्वर बरतुपाल तथा अत्य-अन्य विद्वान् उनके व्याख्यान में आया करते थे। यह कोई नियम नहीं है कि जो जिस विषय का परिहत हो वह उस पर प्रत्य लिखे ही, कई कारणों से ऐसा नहीं भी हो सकता। परन्तु श्री देवेन्द्र-स्तरि का बैनागमविषयक ज्ञान हृदयस्पर्शी या यह बात असन्दिग्ध है। उन्होंने पाँच कर्मप्रत्य जो नवीन कर्मप्रत्य के नाम से प्रतिद हैं (और जिनमें से यह पहला है) स्तर्यक रचे हैं। टीका इतनी विराद और सप्रमाण है कि उसे देखने के बाद प्राचीन कर्मप्रत्य था उसकी टीकाएँ देखने की जिज्ञासा एक तरह से शानत हो जाती है। उनके संस्कृत तथा प्राकृत भाषा में रचे हुए अनेक प्रत्य इस बात की स्वष्ट स्वना करते हैं कि वे संस्कृत तथा प्राकृत भाषा के प्रतर परिहत थे।

श्री देवेन्द्रसूरि केवल विद्वान् ही न ये किन्तु वे चारित्रधर्म में वहे हड़ ये। इसके प्रमास में इतना ही कहना पर्यात है कि उस समय कियाशिथिलता की देखकर श्री जगसन्द्रसूरि ने वहे पुरुषार्थ और निःसीम त्याग से, जो कियोदार किया था उसका निर्वाह श्री देवेन्द्रसूरि ने ही किया। यदाप श्री जगसन्द्रसूरि ने

१ देखो क्लोक १०७ से आगे।

श्री देवेन्द्रसूरि तथा श्री विजयचन्द्रसूरि दोनी को आचार्यपर पर प्रतिष्ठित किया या, तथापि गुरु के आरम्म किये हुए कियोद्धार के दुर्घर कार्य को श्री देवेन्द्रसूरि ही सम्हाल सके। तत्कालीन शिथिलाचार्थ्यों का प्रमाव उन पर कुछ भी नहीं पड़ा। इससे उलटा श्री विजयचन्द्रसूरि, विद्वान् होने पर भी प्रमाद के चुँगुल में कुँस गए और शिथिलाचारी हुए। अपने सहचारी को शिथिल देख, समभग्रने पर भी उनके न समभग्ने से अन्त में श्रीदेवेन्द्रसूरि ने अपनी कियारिच के कारण उनसे अलग होना पसंद किया। इससे यह बात साफ प्रमाणित होती है कि वे बड़े हब मन के और गुरुमक्त थे। उनका हृदय ऐसा संत्कारी था कि उसमें गुण का प्रतिविज्ञ्य तो शींव पड़ जाता था पर दोष का नहीं; क्योंकि दसवी, ग्यारहवीं, बारहवीं और तरहवीं शताब्दी में जो श्वेताम्बर तथा दिगम्बर संप्रदाव के अनेक असाधारण विद्वान हुए, उनकी विश्वा, प्रन्यनिमांगण्यद्वा और चारिविधियता आदि गुणों का प्रमाव तो श्री देवेन्द्रसूरि के हृदय पर पड़ा, परन्तु उस समय जो अनेक शिथिलाचारी थे, उनका असर इन पर कुछ भी नहीं पड़ा।

भी देवेन्द्रस्रि के शुद्धिवयापञ्चपाती होने से खनेक मुसुञ्ज, जो कल्यासार्थी व संविध-पाञ्चिक ये वे धाकर उनसे मिल गए ये। इस प्रकार उन्होंने ज्ञान के समान चारित्र को भी स्थिर रखने व उन्नत करने में क्रपनी शक्ति का उपयोग किया था।

(४) गुरु — ओ देवेन्द्रस्रि के गुरु वे श्रीजगबन्द्रस्रि जिन्होंने श्री देवमद्र उपाध्याय की मदद से कियोद्धार का कार्य आरम्म किया था। इस कार्य में उन्होंने अपनी असाधारण त्यामवृत्ति दिखाकर श्रीरों के लिए आदर्श उपस्थित किया था। उन्होंने आजन्म आयंग्रिल अत का नियम लेकर थी, दूव आदि के लिए जैन-शास्त्र में व्यवहार किये गए विकृति शब्द को यथार्थ सिद्ध किया। इसी किटन तपस्या के कारण बड़गच्छ का 'तपागच्छ' नाम हुआ और वे तपागच्छ के आदि सूत्रधार कहलाए। मन्त्रीक्षर वस्तुगल ने गच्छ परिवर्तन के

१ देखो गुनांवली पद्य १२२ से उनका जीवनहृत ।

२ उदाहरगार्थ—श्री गर्गकृषि, जो दसवीं शताब्दी में हुए, उनके कर्मविषाक का संदेप इन्होंने किया । श्री नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्तों, जो ग्यारहवीं शताब्दी में हुए, उनके रिचत गोम्मटसार से श्रुतज्ञान के पद्धुतादि बीस भेद पहले कर्म अन्य में दालिल किये जो श्वेताम्बरीय अन्य प्रंथों में अब तक देलने में नहीं खाए । श्री मलपगिरिसूरि, जो बारहवीं शताब्दी में हुए, उनके प्रंथ के तो बाक्य के बाक्य -इनकी बनाई टीका खादि में हृष्टिगोचर होते हैं।

समय श्री जगन्वन्द्रस्रीश्वर की बहुत अवीपूजा की । श्री जगन्वन्द्रस्रि तपत्नी ही न वे किन्तु वे प्रतिभाशाली भी थे, क्योंकि गुवांबली में यह वर्णन है कि उन्होंने चित्तीड़ की राजधानी अधाद ( अहड़ ) नगर में क्तीस दिगम्बर-वादियों के साथ बाद किया था और उसमें वे हीरे के समान अभेध रहे थे । इस कारण विचीड़-नरेश की ओए से उनकी 'हीरला' की पदवी ' मिली थी । उनकी कठिन तपस्था, शुद्ध बुद्धि और निरवध चारित्र के लिए यही प्रमाण वस है कि उनके स्थापित किये हुए तपागच्छ के पाट पर आज तक र ऐसे विद्वान्, कियातत्यर और शासन प्रभावक आचार्य बगवर होते आए हैं कि जिनके सामने वादशाहों ने, हिन्दू नरपतियों ने और बहे-बहे विद्वानों ने सिर सुकाया है।

भारतार—श्री देवेन्द्रसूरि का परिवार कितना बड़ा या इसका स्पष्ट सुलासा तो कहीं देखने में नहीं आया, पर इतना लिखा मिलता है कि स्रनेक संविध्न मुनि, उनके साश्रित थे। वार्वावली में उनके दो शिष्य—श्री विद्यानन्द और श्री धर्मकीतिं—का उल्लेख है। वे दोनों भाई थे। 'विद्यानन्द' नाम, त्रिष्द के पीछे का है। इन्होंने 'विद्यानन्द' नाम का व्याकरण बनाया है। धर्मकीतिं उपाध्याय, जो स्रिपद लेने के बाद 'धर्मघेषेप' नाम से प्रसिद्ध हुए, उन्होंने मी कुछ अंथ रचे है। ये दोनों शिष्य, ग्रन्य शास्त्रों के अतिरिक्त जैन-शास्त्र के अच्छे विद्यान् थे। इसका प्रमाण, उनके गुरु श्री देवेन्द्रस्ति की कमप्रन्थ की दृति के श्रात्मा पद्म से मिलता है। उन्होंने लिखा है कि भिरी बनाई हुई इस टीका को औं विद्यानन्द और श्री धर्मकीतिं, दोनों विद्यानों ने शोधा है।' इन दोनों का विस्तृत वृत्तान्त वैनतत्वादर्श के आरहवें परिच्छेद में दिया है।

(६) मन्य—श्री देवेन्द्रस्रि के कुछ अंथ जिनका हाल मालूम हुआ है उनके नाम नीचे लिखे जाते हैं—

१ आदिदनकृत्य सूत्रवृत्ति, २ सटीक पाँच नवीन कर्मग्रंथ, ३ सिद्धपंचाशिका सूत्रवृत्ति, ४ धर्मरत्नवृत्ति, ५ सुदर्शन चरित्र, ६ चैत्यवंदनादि भाष्यत्रव, ७ वंदा-स्वृति, ८ सिरिडसहबद्धमाण प्रमुख स्तवन, ६ सिद्धदस्विका, १० सारवृतिदशा।

इनमें से प्रायः बहुत से अन्य बैनचर्म प्रचारक समा भावनगर, आत्मानन्द सभा भावनगर, देवचंद लालगाई पुस्तकोद्धार फराड सूरत थी ओर से छुर चुके हैं। ई० १६२१] किमीवपाक की प्रस्तावना

१ यह सब जानने के लिए देखी गुर्वावली पच 🕮 से आगे।

२ यथा श्री द्वीरविजयस्ति, श्रीमद् न्यायविशास्त महामहोपाध्याय वशोविजय-गणि, श्रीमद् न्यायाम्मोनिधि विजयानन्दस्ति, श्रादि ।

३ देखो, पर १५३ में आगे।

Look anvittance (b) panel

## 'कर्मस्तव'

### प्रन्थ रचना का उद्देश्य

'कम विपाक' नामक प्रथम कर्मग्रन्थ में कर्म की मूल तथा उत्तर प्रकृतियाँ का वर्णन किया गया है। उसमें बन्ब योग्य, उदय-उदीरणा-योग्य और सत्ता योग्य प्रकृतियों की जुदी-जुदी संख्या भी दिखलाई गई है। अब उन प्रकृतियों के बन्च की, उदय-उदीरणा की और सत्ता की योग्यता की दिखाने की आवश्यकता है। सो इसी आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से इस दूसरे कर्म ग्रन्थ की रचना हुई है।

### विषय-वर्णन-शैली

संसारी जीव गिनती में श्रनन्त हैं। इसलिए उनमें से एक व्यक्ति का निर्देश करके उन सब की बन्धादि संबन्धी योग्यता को दिखाना असंभव है। इसके अतिरिक्त एक व्यक्ति में बन्धादि संबन्धी योग्यता भी सदा एक सी नहीं रहती: क्योंकि परिशाम व विचार के बदलते रहने के कारण बन्धादि विषयक योग्यता भी प्रति समय बदला करती है। अतएव आत्मदशॉ शास्त्रकारों ने देहचारी जीवों के १४ वर्ग किये हैं। यह वर्गीकरण, उनकी श्राम्यन्तर जुदि की उत्क्रान्ति-अपकान्ति के आधार पर किया गया है। इसी वर्गीकरण को शास्त्रीय परिभाषा में गुग्रस्थान-कम कहते हैं। गुण्रत्थान का यह कम ऐसा है कि जिससे १४ विभागों में सभी देहधारी जीवों का समावेश हो जाता है जिससे कि अनन्त देहधारियों की बन्धादि संबन्धी योग्यता को १४ विभागों के द्वारा क्तलाना सहज हो जाता है और एक जीव-व्यक्ति की योग्यता—जो प्रति समय बदला करती है--उसका भी प्रदर्शन किसी न किसी विमाग द्वारा किया जा सकता है। संसारी जीवों की श्रान्तरिक शुद्धि के तरतमभाव की पूर्व वैज्ञानिक जाँच करके गुरा-स्थान कम की रचना की गई है। इससे यह बतलाना वा समझना सरल हो गया है कि अमुक प्रकार की आन्तरिक अशुद्धि या शुद्धिवाला जीव, इतनी ही प्रकृतियों के बन्ध का, उदय-उदीरणा का और सत्ता का अधिकारी हो सकता है। इस कर्म प्रत्य में उक्त गुण्स्थान क्रम के आवार से ही जीवों की बन्वादि-संबंधी योग्यता को बतलाया है । यही इस प्रन्य की विषय-वर्णन-शैली है ।

### विषय-विभाग

इस ग्रंथ के विषय के मुख्य चार विभाग हैं—(१) क्याधिकार, (२) उदया-विकार, (३) उदीरणाधिकार श्रीर (४) मत्ताधिकार ।

बन्धाविकार में गुश्स्थान कम को लेकर प्रत्येक गुश्स्थान वर्ती जीवों की बन्ध योग्यता को दिखाया है। इसी प्रकार उदयाधिकार में, उनकी उदय-संबन्धी योग्यता को, उदीरशाधिकार में उदीरशाधिकार में उदीरशाधिकार में अपना को हिखाया है। उक्त चार अधिकारों को घटना जिस बखा पर की गई है, इस बखा—गुश्स्थान कम का नाम निर्देश भी प्रन्य के आरम्भ में ही कर दिया गया है। अतपन, इस प्रन्य का विषय, पाँच भागों में विभाजित हो गया है। सबसे पहले, गुश्स्थान कम का निर्देश और पीछे कमशः पूर्वोक्त चार अधिकारी।

'कर्मस्तव' नाम रखने का अभिप्राय

आज्यात्मक विदानों की दृष्टि, सभी प्रवृतियों में आत्मा की और एहती है।

वे, करें कुछ भी पर उस समय अपने सामने एक ऐसा आदर्श उपस्थित किये
होते हैं कि जिससे उनकी आज्यात्मक महत्त्वाभिलाषा पर जगत के आकर्षण का
कुछ भी असर नहीं होता। उन लोगों का अटल विश्वास है कि 'ठीक-ठीक लिखत
दिशा की ओर वो जहाज चलता है वह, बहुत कर विष्न-अधाओं का शिकार
नहीं होता।' यह विश्वास, कर्मअन्य के रचिता आचार्य में भी था इससे उन्होंने
अन्य-चना विषयक प्रवृत्ति के समय भी महान् आदर्श को अपनी नजर के लामने
रखना चाहा। अन्यकार की दृष्टि में आदर्श वे भगवान् महावीर। भगवान्
महावीर के जिस कर्मचय क्य असाधारण गुण पर अन्यकार मुख हुए ये
उस गुण को उन्होंने अपनी कृति द्वारा दर्शानां चाहा। इसलिए अस्तुत अन्य
को रचना उन्होंने अपनी कृति द्वारा दर्शानां चाहा। इसलिए अस्तुत अन्य
को रचना उन्होंने अपनी कृति द्वारा दर्शानां चाहा। इसलिए अस्तुत अन्य
को रचना उन्होंने अपनी कृति द्वारा दर्शानां चाहा। इसलिए अस्तुत अन्य
को रचना उन्होंने अपने आदर्श भगवान् महावीर की स्तुति के बहाने से की अतर्य, अस्तुत अन्य का अर्थानुकर नाम कर्मस्तव रखा गया है सुति के
वहाने से। अतर्य, अस्तुत अन्य का अर्थानुकर नाम कर्मस्तव रखा गया है।
अन्य रचना का आधार

इस प्रत्य की रचना 'प्राचीन कमेंतव' नामक दूसरे कमें प्रत्य के आधार पर हुई है । उसका और इसका विषय एक ही है । मेद इतना ही है कि इसका

परिमाच प्राचीन अन्य से अल्प है। प्राचीन में ५५ गायाएँ हैं, पर इसमें ३४। भो बात प्राचीन में कुछ बिस्तार से कही है उसे इसमें परिमित शब्दों के द्वारा

कह दिया है। बदापि व्यवहार में प्राचीन कर्मजन्य का नाम 'कर्मस्तव' है। पर

उसके ग्रारम्म की गाया से स्पष्ट जान पड़ता है कि उसका असली नाम, 'बन्बोदयसच्चयुक्तत्तव' है। यथा—

नमिकण जिणवरिदे तिहुवणवरनाणदंसणपद्देव । वंधुदयसंतजुतं चोच्छामि पर्व निसामेह ॥१॥

प्राचीन के ब्राचार से बनाए गए इस कर्मग्रन्थ का 'कर्मस्तव' नाम कर्ता ने इस ग्रन्थ के किसी भाग में उल्लिखित नहीं किया है, तथापि इसका 'कर्मस्तव' नाम होने में कोई संदेह नहीं है। क्योंकि इसी प्रन्य के कर्वा श्री देवेन्द्रस्रि ने अपने रचे तीसरे कर्मप्रन्य के अन्त में 'नेवं कम्मत्ययं सोडं' इस अंश से उस नाम का कथन कर ही दिया है। त्तव शब्द के पूर्व में विश्वीदय-सत्त्व' या 'कर्म' कोई भी शब्द स्वा जाए, मतलब एक ही है। परन्तु इस जगह इसकी चर्चा, केवल इसलिए की गई है कि प्राचीन दूसरे कर्ग बन्थ के और गोम्मटसार के दूसरे प्रकरण के नाम में कुछ भी परक नहीं है। यह नाम की एकता, श्वेताम्बर-दिगम्बर आचार्यों के प्रनथ-रचना-विषयक पारत्परिक श्रनुकरण का पूरा प्रमाण है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि नाम सर्वदा समान होने पर भी गोम्मटसार में तो 'स्तव' राब्द की व्याख्या वितक्त वित्रव्या है, पर माचीन दितीय कर्मप्रन्य में तथा उसकी दीका में 'साव' शब्द के उस विलक्ष ग्रर्थ की कुछ भी स्चना नहीं है। इससे यह जान पड़ता है कि यदि गोम्मटसार के बन्धोरयसत्वयुक्त नाम का आश्रय लेकर प्राचीन दितीय कर्मग्रन्थ का वह नाम रखा गया होता तो उसका विलव्हण ऋर्थ भी इसमें स्थान पाता । इससे यह कहना पड़ता है कि प्राचीन द्वितीय कर्मप्रन्य को रचना गोम्मटसार से पूर्व हुई होगी। गोम्मटनार की रचना का समय विक्रम की ग्यारहर्वी शताब्दी वतलाया जाता है-प्राचीन दितीय कर्मप्रत्य की रचना का समय तथा उसके कर्तां का नाम आदि शात नहीं । परन्तु उसकी धेका करने वाले 'श्री गोविन्दाचार्य' हैं जो श्री देवनाग के शिष्य ये। श्री गोविदाचार्य का समय भी संदेह की तह में ब्रिया है पर उनकी बनाई हुई टीका की प्रति—जो वि॰ सं॰ १२७७ में साइपच पर लिखी हुई है-मिलती है। इससे यह निश्चित है कि उनका समय, वि॰ सं० १२७७ से पहले होना चाहिए। यदि अनुमान से टीकाकार का समय १२ वी राताब्दी माना जाए तो भी यह अनुमान करने में कोई आपत्ति नहीं कि मूल द्वितीय क्रमंत्रन्थ की रचना उससे सौ-दो सौ वर्ष पहले ही होनी चाहिए। इससे बह हो सकता है कि कदाचित् उस द्वितीय कर्गग्रन्थ का ही नाम गोम्मटसार में लिया गया हो और स्वतंत्रता दिलाने के लिए 'स्तव' शब्द की व्याख्या विलक्त क्दल दी गई हो । अस्तु, इस विंघव में कुछ भी निश्चित करना साहस है। यह अनुमान सृष्टि, वर्तमान लेखकों की शैकी का अनुकरण मात्र है। इस नंबीन दितीय कर्ममन्य के प्रणेता श्री देवेन्द्रस्रि का समय आदि पहले कर्ममन्य की प्रस्ता-बना से जान लेना। गोन्मटसार में 'स्तव' शब्द का सांकेतिक अर्थ

इस कमँग्रन्थ में गुण्स्थान को लेकर बन्ब, उदय, उदीरणा और सत्ता का विचार किया है वैसे ही गोम्मटसार में किया है। इस कमँग्रन्थ का नाम तो 'कर्म-लाव' है पर गोम्मटसार के उस प्रकरण का नाम 'बन्बोदयसन्त्र—युक्त—लाव' जो 'बन्धुदयसन्त्रमुत्तं श्रोबादेसे यवं वोच्छुं' इस कथन से सिद्ध है (गो० कर्म० गा० ७६)। दोनो नामों में कोई विशेष श्रन्तर नहीं है। क्योंकि कर्मस्तव में जो 'कर्म' शब्द है उसी की जगह 'बंबोदयसन्त्रयुक्त' शब्द रखा गया है। परन्तु 'स्तव' शब्द दोनों नामों में समान होने पर भी, उसके अर्थ में विलकुल भिन्नता है। 'कर्मस्तव' में 'स्तव' शब्द का मतलब स्तुति से है जो सर्वत्र प्रसिद्ध ही है पर गोम्मटसार में 'स्तव' शब्द का स्तुति श्रर्थ न करके खास सांकेतिक किया गया है। इसी प्रकार उसमें 'स्तुति' शब्द का भी पारभाषिक श्रर्थ किया है जो श्रीर कड़ी हण्टिगोचर नहीं होता। जैते—

सयलंगेक्कंगेक्कंगहियार सवित्थरं ससंखेवं। वरणणसत्यं थयशुह्रचम्मकहा होह शिवमेशा ॥ —गो० कर्मं० गा० वद

अर्थात् किसी विषय के समस्त अंगी का विस्तार या संदोप से वर्णन करने बाला शास्त्र 'स्तव' कहलाता है, एक अंग का विस्तार या संदोप से वर्णन करनेवाला शास्त्र 'स्तुति' और एक अंग के किसी अविकार का वर्णन विसमें है वह शास्त्र 'बर्म-कथा' कहाता है।

इस प्रकार विषय और नामकरण दोनो तुल्यपाय होने पर भी नामार्च में जो मेद पाया जाता है, वह संप्रदाय-भेद तथा प्रन्थ-रचना-संबंधी देश-काल के भेद का परिणाम जान पड़ता है।

## गुणस्थान का संचित्र सामान्य-स्वह्य

आत्मा की अवस्था किसी समय अज्ञानपूर्ण होती है। वह अवस्था सबसे प्रथम होने के कारण निक्रण्ट है। उस अवस्था से आत्मा अपने स्वामाविक चेतना, चारित्र आदि गुणों के विकास की बदौतत निकलता है और धीरे-धीरे उन शक्तियों के विकास के अनुसार उत्क्रान्ति करता हुआ विकास की पूर्णकता—स्रांतिम हद की पहुँच जाता है। पहली निक्रष्ट अवस्था से निकलकर विकास की आखिरी भूमि को पाना ही आत्मा का परम साध्य है। इस परम खाप्य की सिद्धि होने तक आत्मा को एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी ऐसी कमिक अनेक अवस्थाओं में से गुजरना पड़ता है। इन्हीं अवस्याओं की श्रेगी की 'विकास कम' या 'उत्क्रांति मार्ग' कहते हैं; श्रीर जैन-शास्त्रीय परिभाषा में उसे 'गुग्रस्थान-कम' कहते हैं । इस विकास-कम के समय डोनेवाली ज्ञात्मा की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं का संचेप १४ मानों में कर दिया है। ये १४ माग गुणस्थान के नाम से प्रसिद्ध हैं। दिगम्बर साहित्व में 'गुण-स्थान' अर्थ में संदोप, श्रोध सामान्य और जीवसमास शब्दों का भी प्रयोग देखा जाता है। १४ गुणस्थानों में प्रथम की अपेद्मा दूसरा, दूसरे की अपेद्मा श्तीसरा— इस प्रकार पूर्वपूर्ववर्ती गुणस्थान की श्रपेद्धा पर-परवर्ती गुणस्थानी में विकास की मात्रा अधिक रहती है। विकास की न्यूनाधिकता का निर्ण्य ग्रात्मिक स्थिरता की न्यूनाधिकता पर अवलंकित है। स्थिरता, समाधि अंतर्देष्टि, स्वमाय-रमण, स्वीन्सुखता—इन सब शब्दों का मतलब एक ही है। स्थिरता का तारतम्य दर्शन श्रीर चारित्र्य-शक्ति की शुद्धि के तारतम्य पर निर्भर है। दर्शन शक्ति का जितना अधिक विकास जितनी अधिक निर्मेखता उतना ही अधिक आविसीव सदिश्वास, सद्यन्ति, सद्यक्ति, सत्थदा या सत्याप्रह का तमस्तिए । दर्शन शक्ति के विकास के बाद चारित्र शक्ति के विकास का कम खाता है। जितना-जितना चारित-शक्ति का अधिक विकास उतना-उतना अधिक आविर्माव समा, संतोष, गाम्मीर्थ, इन्द्रिय-जय आदि चारित्र गुणों का होता है। वैसे-जैसे दर्शन शक्ति व चारित्र शक्ति की विश्वदि बढ़ती जाती है, तैसे-तैसे स्थिरता की मात्रा भी अधिक-अधिक होती जाती है। दर्शन-शक्ति व चारित-शक्ति की विश्रदिका बढ़ना-घटना, उन शक्तियों के प्रतिबंधक (शेकनेवाले ) संस्कारों की न्यूनता-ग्रिधिकता या मन्दता-तीवता पर अवलंबित है। प्रथम तीन गुणस्थानों में दर्शन-राक्ति व चरित्र-शक्ति का विकास इसलिए नहीं होता कि उनमें उन शक्तियों के प्रति-वंधक संस्कारों की अधिकता या तीवता है। चतुर्थ आदि गुख स्थानों में वे ही प्रतिबन्धक संस्कार कम (मन्द) हो जाते हैं; इससे उन गुण्स्थानों में शक्तियाँ का विकास आरम्म ही जाता है।

इन प्रतिबन्धक (कषाय ) संस्कारों के स्थूल दृष्टि से ४ विभाग किये हैं। ये विभाग उन काषाविक संस्कारों की विपाक शक्ति के तरतम-भाव पर ब्राक्षित हैं। उनमें से पहला विभाग—जो दर्शन शक्ति का प्रतिबन्धक है—उसे दर्शन-मोह तथा अनन्तानुबन्धी कहते हैं। शेष तीन विभाग चारित्र शक्ति के प्रतिबन्धक हैं। उनको यथाकम श्रप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण श्रीर संक्वलन कहते हैं। प्रथम विभाग को तीकता, न्यूनाधिक प्रमाण में तीन गुणस्थानों (मूमिकाओं) तक रहती है। इससे पहले तीन गुणस्थानों में इंश्न-शक्ति के अविभाव का सम्भव नहीं होता। कथाव के उक्त प्रथम विभाग की अल्पता, मन्दता या अमाव होते ही दर्शन-शक्ति व्यक्त होती है। इसी समय आत्मा की दृष्टि जुल जाती है। दृष्टि के इस उन्मेण को विवेकस्थाति, भेदज्ञान, प्रकृति-पुरुषान्यता-साद्यात्कार और ब्रह्मज्ञान भी कहते हैं।

इस शाबि हाष्टि से आत्मा जड़-चेतन का भेद, असंदिग्ध रूप से जान लेता है। यह उसके विकास-कम की चौथी भूमिका है इसी भूमिका में से बह अन्तर्राष्ट्रि वन जाता है और आत्म मन्दिर में वर्तमान तात्त्विक परमात्म-स्वरूप को देखता है। पहले की तीन भूभिकाओं में दर्शन मोह और अनन्तानवन्धी नाम के क्याय संस्कारों की प्रवसता के कारण ब्रात्मा ब्रथने परमात्म-भाव को देख नहीं सकता । उस समय बह बहिर्देष्टि होता है । दर्शनमोह आदि संस्कारी के वेग के कारण उस समय उसकी हाँग्र इतनी श्रारियर व चंचल वन जाती है कि जिससे बह ब्रपने में भी वर्तमान परमातम स्वरूप या ईश्वरत्व को देख नहीं सकता। ईरवरत्व मीतर ही है, परन्तु है वह अत्वन्त सुक्ष्म; इसलिए स्थिर व निर्मेल इष्टि के द्वारा ही उसका दर्शन किया जा सकता है। चौथी भूमिका या चौथे गुणस्थान को परमात्म-भाव के या ईश्वरत्व के दर्शन का दार कहना चाहिए। और उतनी हद तक पहुँचे हुए आत्मा को अन्तरात्मा कहना चाहिए । इसके विपरीत पहली तीन भूमिकाश्चों में वर्तने के समय, खात्मा को बहिरात्मा कहना चाहिये। क्योंकि वह उस समय बाहरी वस्तुओं में ही ख्रारमत्व की भ्रान्ति से इधर-उधर दीड़ लगावा करता है। चौथी भूमिका में दर्शन मोह तथा अनन्तानुक्र्यी संस्कारों का वेग तो नहीं रहता, पर चारित्र-शक्ति के ब्रावरण-भूत संस्कारी का वेग व्यवश्य रहता है। उनमें है अपल्याख्यानावरण संस्कार का वेग चौथी भूमिका से आगे नहीं होता इससे पाँचवी भूमिका में चारित्रशक्ति का प्राथमिक विकास होता है: जिससे उस समय श्चातमा, इन्द्रिय-जय यम-नियम खादि को थोड़े बहुत रूप में करता है-थोड़े बहुत नियम पालने के लिए सहिष्णा हो जाता है। मत्याख्यानावरण नामक संस्कार-जिनका बेग पाँचवी भूमिका से आगे नहीं है-उनका प्रभाव पहते ही चारित्र-शक्ति का विकास और भी बढ़ता है, जिससे छात्ना बाहरी भोगों से हरकर पूरा संन्यासी वन जाता है। यह हुई विकास की छुठी मुभिका। इस भूमिका में भी चारित्र-राक्ति के विपत्नी 'संव्वलन' नाम के संस्कार कभी-कभी कथम मचाते हैं, जिससे चारित्र-शक्ति का विकास दवता नहीं, पर उसकी शुद्धि या स्थिरता में अन्तराब इस प्रकार आते हैं, जिस प्रकार वायु के वेग के कारण, रीप की ज्योति

की स्थिरता व अधिकता में । आत्मा जब 'संज्वलन' नाम के संस्कारों को दबता है, तब उत्कान्ति पथ की सातवीं आदि मूमिकाओं को लाँघकर ग्यारहवीं बारहवीं भूमिका तक पहुँच जाता है। बारहवीं भूमिका में दर्शन-शक्ति व चारित-शक्ति के विपन्नों संस्कार सर्वथा नष्ट हो जाते हैं, जिससे उक्त दोनों शक्तियाँ पूर्ण विकसित हो जाती हैं। तथापि उस अवस्था में शरीर का संवय्य रहने के कारण आत्मा की स्थिरता परिपूर्ण होने नहीं पाती। यह चीदहवीं भूमिका में सर्वथा पूर्ण बन जाती है और शरीर का वियोग होने के बाद वह स्थिरता, वह चारित-शक्ति आपने व्यार्थ रूप में विकसित होकर सदा के लिये एक सी रहती है। इसी को मोन्न कहते हैं। मोन्न कहीं वाहर से नहीं आता। वह आत्मा को समय शक्तियों का परिपूर्ण व्यक्त होना मात्र है—

मोचस्य न हि वासोऽस्ति न ग्रामान्तरमेव च । ग्रज्ञान-हृद्यप्रन्यिनारों। मोच इति स्मृतः ॥ —शिव गीता—१३–३२

यह विकास की पराकाष्ठ, यह परमात्म-भाव का अभेद, यह बीधी भूमिका (गुग्ग-स्थान) में देखे हुए ईर्यरत्व का तादातम्य, यह वेदान्तियों का ब्रह्म-भाव यह जीव का शिव होना और यही उत्कान्ति मार्ग का अन्तिम साध्य है। इसी साध्य तक पहुँचने के लिए आत्मा की विरोधी संस्कारों के साथ लड़ते-भगड़ते, उन्हें दवाते, उत्कान्ति-मार्ग की जिन-जिन भूमिकाओं पर आना पड़ता है, उन भूमिकाओं के कम की ही पुग्रस्थान कम' समभाना चाहिए। यह तो हुआ गुग्रस्थानों का सामान्य स्वरूप। उन सक्का विशेष स्वरूप थोड़े बहुत विध्वार के साथ इसी कर्मप्रन्थ की वृसरी गाया की ब्याख्या में लिख दिया गया है।

The property of the property o

इं० १६२१ ]

[ द्वितीय कर्मप्रन्थ की प्रस्तावना

# 'बन्धस्वामित्व'

विषय—मार्गणाखों में गुण स्थानों को लेकर बन्यस्वामित्व का वर्णन इस कर्मग्रन्थ में किया है; अर्थात् किस-किस मार्गणा में कितने-कितने गुणस्थानों का संगव है और प्रत्येक मार्गणावचों जीवों की सामान्य-रूप से तथा गुणस्थान के विमागातुसार कर्म-बन्ध संबन्धिनी कितनी योग्यता है इसका वर्णन प्रस्तुत ग्रन्थ में किया है।

## मार्गणा, गुणस्थान और उनका पारस्परिक अन्तर

- (क) मार्गणा—संसार में जीव—राशि श्चनन्त है। सब जीवों के बाह्य और ब्रान्तरिक जीवन की बनाबट में जुदाई है। क्या डील-डील, क्या इन्दिव-रचना, क्या रूप-रङ्ग, क्या चाल-दाल, क्या विचार-शक्ति, क्या मनोबल, क्या विकारजन्य भाव, क्या चारित्र इन सब विषयों में जीव एक दूसरे से मिन्न हैं। यह भेद विस्तार कर्मजन्य—श्रीदिविक, श्रीपद्यमिक, चायोपद्यमिक और चायिक—भावों पर तथा सहज पारिणामिक माव पर श्चवलिवत है। मिन्नता की गहराई हतनी ज्यादा है कि इससे सारा जमत् श्चाप हो अजाववचर बना हुआ है। इन अनन्त मिन्नताओं को जानियों ने संचेप में चीदह विभागों में विमाजित किया है। चीदह विभागों के मी अवान्तर विमाग किये हैं, जो ६२ हैं। जीवों की वाह्य-श्चान्तरिक—वीवन—संवन्धिनी श्चनन्त मिन्नताओं के बुद्धिगम्य उक्त वर्गोंकरण को साल में 'मार्गणा' कहते हैं।
- (ख) गुण्स्थान—मोह का प्रगादतम आवरण, जीव की निकृष्टतम अवस्था है। सम्पूर्ण चारित-शक्ति का विकास—निमीहता और स्थिरता की पराकाष्ठा—जीव की उच्चतम अवस्था है। निकृष्टतम अवस्था से निकलकर उच्च-तम अवस्था तक पहुँचने के लिए जीव मोह के परदे को कमरा: हटाता है और अपने स्वामाविक गुणों का विकास करता है। इस विकास—मार्ग में जीव को अनेक अवस्थाएँ तब करनी पड़ती हैं। जैसे थरमामीटर की नली के आह, उपाता के परिमाण को बतलाते हैं वैसे ही उक्त अनेक अवस्थाएँ जीव के आक्ष्यात्मिक विकास की मात्रा को जनाती हैं। दूसरे राज्दों में इन अवस्थाओं को आक्ष्यात्मिक विकास की मात्रा को जनाती हैं। दूसरे राज्दों में इन अवस्थाओं को

इन्हीं कमिक अवस्याओं को 'गुणस्थान' कहते हैं। इन कमिक संख्यातीत अव-स्थाओं को शानियों ने संदोप में १४ विभागों में विभाजित किया है। यही १४ विभाग बैन शास्त्र में '१४ गुणस्थान' कहे जाते हैं।

वैदिक साहित्य में इस प्रकार की ध्राप्यात्मिक अवस्थाओं का वर्णन है। पातक्वल योग-दर्शन में ऐसी ब्राव्यात्मिक मूमिकाओं का मधुमती, मधु-प्रतीका, विशोका और संस्कारशेषा नाम से उल्लेख किया है। योगवा-सिष्ट में ब्रज्ञान की सात ब्रीर शान को सात इस तस्ह चौदह विच-मूमिकाओं का विचार ब्राप्यात्मिक विकास के ब्राधार पर बहुत विस्तार से किया है।

(ग) मार्गणा और गुणस्थान का पारस्परिक अन्तर – मार्गणाओं की कल्पना कर्म पटल के तरतमभाव पर अवलम्बित नहीं है, किन्तु जो शारीरिक, मानिक और आप्वात्मिक भिन्नताएँ जीव को घेरे हुए हैं वही मार्गणाओं की कल्पना का आधार है। इसके विपरांत गुणत्यानों की कल्पना कर्मपटल के, खास कर मोहनीय कर्म के, तरतममाव और पोन की प्रवृत्ति—पर अवलम्बित है।

मार्गगाएँ जीव के विकास की सूचक नहीं हैं किन्तु वे उस के स्त्रामाधिक-वैमाविक रूपों का अनेक प्रकार से प्रयक्तरण हैं। इससे उलटा गुणस्पान, जोब के विकास के सूचक हैं, वे विकास की कमिक अवस्थाओं का संबित वर्गोंकरण हैं।

मार्गाणाएँ सब सह-भाविनी हैं पर गुण्स्थान कम भावो। इसी कारण प्रत्येक जीव में एक साथ चौदहों मार्गणाएँ किसी न किसी प्रकार से पाई जाती हैं— सभी संसार जीव एक ही समय में प्रत्येक मार्गणा में वर्तमान पाये जाते हैं। इससे उलटा गुण्स्थान एक समय में एक जीव में एक हो पाया जाता है— एक समय में सब जीव किसी एक गुण्स्थान के अधिकारी नहीं बन सकते, किंद्य उन का कुछ भाग हो एक समय में एक गुण्स्थान का अधिकारी होता है। इसो बात को यों भी कह सकते हैं कि एक जीव एक समय में किसी एक गुण्स्थान में ही वर्तमान होता है परंदु एक हो जीव एक समय में किसी एक गुण्स्थान में ही वर्तमान होता है परंदु एक हो जीव एक समय में बीदहीं मार्गणाओं में वर्तमान होता है।

पूर्व पूर्व गुरास्थान को छोड़कर उत्तरोत्तर गुरास्थान को प्राप्त करना आज्या-स्मिक विकास को बढ़ाना है, परंतु पूर्व-पूर्व मार्गगा को छोड़कर उत्तरीत्तर मार्गगा न तो प्राप्त हो की जा सकती हैं और न इनसे आज्यास्थिक विकास ही सिद्ध

१ पाद १ स् ३६; पाद ३ स्. ४८-४६ का भाष्य; पाद १ सूत्र १ की टीका । २ उत्पत्ति प्रकरण-सर्ग ११७-११८-१२६, निर्वाण १२०-१२६ ।

होता है। विकास की तेरहवीं भूमिका तक पहुँचे हुए—कैबल्य-प्राप्त-जीव में भी क्षाय के लिवाय सब मार्गकाएँ पाई जाती हैं पर गुक्त्थान केवल तेरहवाँ पाया जाता है। श्रांतिम-भूमिका-प्राप्त जीव में भी तीन-चार को छोड़ सब मार्गकाएँ होती है जो कि विकास की वाधक नहीं है, किंतु गुक्त्थान उसमें केवल चौद-हवीं होता है।

पित्रले कर्मभन्थों के साथ तीसरे कर्मभन्य की संगति—दुःस हैव है क्योंकि उसे कोई भी नहीं चाहता । दुःख का सबंधा नाश तभी हो सकता है जब कि उसके असली कारण का नाश किया जाएं । दुःख की असली जह है कर्म (भासना । इसलिए उसका विशेष परिशान सब को करना चाहिए; क्योंकि कर्म का परिशान बिना किए न तो कर्म से छुटकारा पाया जा सकता है और न दुःख से । इसी कारण पहले कर्मभन्य में कर्म के स्वरूप का तथा उसके प्रकारों का बुद्धिगम्य वर्णन किया है ।

कर्म के स्वरूप और प्रकारों को जानने के बाद यह प्रश्न होता है कि क्या करावशी-सत्वामशी, अजितेन्द्रिय-जितेन्द्रिय, अशान्त-शान्त और चपल-स्थिर सम प्रकार के जीव अपने-अपने मानस-तोत्र में कर्म के बीज को बरावर परिमाण में ही संग्रह करते और उनके फल को चस्तते रहते हैं या न्यूनाचिक परिमाण में ? इस प्रश्न का उत्तर हुन्तरे कर्मप्रन्थ में दिया गया है। गुण्स्थान के अनुसार प्राणीवर्ण के चौदह विभाग करके प्रत्येक विभाग की कर्म-विषयक वस्य-उदय-उदीरणा-सता—संवर्णी योग्यता का वर्णन किया गया है। जिस प्रकार प्रत्येक गुण्स्थान वाले अनेक शरीरचारियों की कर्म-वस्य आदि संवर्णी योग्यता दूसरे कर्मप्रन्य के हारा माल्म की जाती है इसी प्रकार एक शरीरचारी की कर्म-वस्य-आदि-संवर्णी योग्यता, जो मिल-भिल समय में आव्यात्मिक उत्कर्ण तथा अपकर्ण के अनुसार बदलती रहती है उसका ज्ञान भी उसके हारा किया ज्ञा सकता है। अत्ययव प्रत्येक विचार-शील प्राणी अपने या अन्य के आव्यात्मिक विकास के परिमाण का अने करके यह ज्ञान सकता है कि सुक्त में या अन्य में कित-किस प्रकार के तथा कितने कर्म के बन्ध, उदय, उदीरगण और सत्ता की योग्यता है।

उक्त प्रकार का ज्ञान होने के बाद किर यह प्रश्न होता है कि क्या समान गुणस्थान वाले मिन्न मिन्न गति के जीव वा समान गुणस्थान वाले किन्तु न्यूना-पिक इन्द्रिय वाले जीव कर्म-बन्ध की समान योग्यता वाले होते हैं या असमान बॉम्यता वाले ? इस प्रकार यह भी प्रश्न होता है कि क्या समान गुणस्थान वाले स्थायर-बंगम जीव की या समान गुणस्थान वाले किन्तु मिन्न-भिन्न वोग-युक्त जीव की वा समान गुणस्थान वाले मिन्न-भिन्न खिंग (वेद) घारी जीव की या समान गुण्स्यान वाले किन्तु विभिन्न क्याय वाले जीव की बन्त-पोस्पता बगकर ही होती है या न्यूनाधिक ? इस तरह ज्ञान, दर्शन, संयम आदि गुणों की हाँह से भिन्त-भिन्न प्रकार के परन्तु गुण्स्थान की हाँह से समान प्रकार के जीवी की कन्य-पोस्पता के संबन्ध में कई प्रका उठते हैं। इन प्रकों का उत्तर तीसरे कर्मप्रन्थ में दिया गया है। इसमें जीवों की गति, इन्द्रिय, काय, पोग, वेद, कथाय आदि चीदः अवस्थाओं को लेकर गुण्स्थान कम से व्या-संभव बन्ध-पोस्पता दिखाई है, जो आप्यात्मिक हाँह वालों को वहत मनन करने योग्य है।

दूसरे कर्मप्रन्थ के ज्ञान की अपेना—दूसरे कर्म ग्रंथ में गुण्स्थानों को लेकर जीवों की कर्म-बन्ध-संबन्धिनी योग्यता दिखाई है और तीसरे में मार्गणाओं में भी सामान्य-रूप से बन्ध-योग्यता दिखाकर फिर प्रत्येक मार्गणा में यथासंभव गुण्स्थानों को लेकर वह दिखाई गई है। इसीलिए उक्त दोनों कर्मप्रन्यों के विषय भिन्न होने पर भी उनका आपस में इतना चनिष्ट संबंध है कि जो दूसरे कर्मग्रंथ को अच्छी तरह न पड़ ले वह तीसरे का अधिकारी ही नहीं हो सकता।

अतः तीसरे के पहले दूसरे का ज्ञान कर लेना चाहिए।

प्राचीन खाँर नवीन तीमरा कर्मप्रश्य—वे दोनों, विषय में समान हैं।
नवीन की अपेद्धा प्राचीन में विषय-वर्णन कुछ विस्तार से किया है; यही भेद है।
इसी से नवीन में जितना विषय २५ गाथाओं में वर्णित है उतना ही विषय
प्राचीन में ५४ गाथाओं में। प्रंथकार ने अप्यासियों की सरलता के लिए नवीन
कर्मग्रंथ की रचना में यह व्यान रखा है कि निष्प्रयोजन शब्द विस्तार न हो और
विषय पूरा आए। इसीलिए गित आदि मार्गशा में गुग्यत्थानों की संख्या का
निर्देश जैसा प्राचीन कर्मग्रंथ में कन्य-स्वामित्य के कथन से अलग किया है
नवीन कर्मग्रंथ में वैसा नहीं किया है; किन्तु यथासंभव गुग्यत्थानों को लेकर
बन्ध-स्वामित्व दिखाया है, जिससे उनकी संख्या को अभ्वासी आप ही जान
ले। नवीन कर्मग्रंथ है संदिस पर वह इतना पूरा है कि इसके अभ्वासी थोड़े
ही में विषय को जानकर प्राचीन बन्ध-स्वामित्व को जिना दीका-दिष्पणी की मदद
कि जान सकते हैं इसी से पठन-पाठन में नवीन तीसरे का प्रचार है।

गोम्मटसार के साथ तुलना—तीतरे कर्ममंथ का विषय कर्मकाएड में है, पर उसकी वर्णन-शैली कुछ भिन्न है। इसके सिवाय तीसरे कर्ममंथ में जो-जो विषय नहीं हैं और दूसरे कर्ममंथ के संबन्ध की दृष्टि से जिस-जिस विषय का वर्णन करना पहनेवालों के लिए लामदायक है वह सब कर्मकाएड में है। तीसरे कर्ममंथ में मार्गणाओं में केवल क्य-स्वामित्व वर्णित है परन्तु कर्मकाएड में बन्ध-स्वामित्व के श्रतिरिक्त मार्गणाओं को लेकर उदय-स्वामित्व, उदीरणा-स्वामित्व श्रीर सक्ता-स्वामित्व भी वर्णित है। [इसके विशेष खुलासे के लिए तौसरे कर्मश्रंय में परिशिष्ट (क) नं० र देखों ]। इसलिए तीसरे कर्मश्रंय के श्रम्यासियों को उसे अवश्य देखना चाहिए। तीसरे कर्मश्रंथ में उदय-स्वामित्व श्रादि का विचार इसलिए नहीं किया जान पड़ता है कि दूसरे श्रीर तीसरे कर्मश्रंथ के पढ़ने के बाद अन्यासी उसे स्वयं सोच लें। परन्तु श्राजकल तैयार विचार को सब जानते हैं; स्वतंत्र विचार कर विषय को जानने वाले बहुत कम देखे जाते हैं। इसलिए कर्म-काएड की उक्त विशेषता से सब श्रम्थासियों को लाभ उठाना चाहिए।

the state of the s

ACRES & PRINTERS IN SECTION AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE

ई० १६२२ ]

AT REAL PROPERTY AND PARTY OF

तीसरे कर्मक्रम्य की प्रस्तावना

Crisis National

# 'षडशीतिक'

TO THE INTER

नाम-

प्रस्तुत प्रकरण का 'चौथा कर्गप्रन्य' यह नाम प्रसिद्ध है, किन्तु इसका असबी नाम पडशीतिक है। यह 'चौथा कर्मप्रन्य' इसबिए कहा गया है कि छह कर्म-प्रन्यों में इसका नम्बर चौथा है; और 'पडशीतिक' नाम इसबिए नियत है कि इसमें मूल गायाएँ छिपासी हैं। इसके सिवाय इस प्रकरण को 'सूल्मार्थ विचार भी कहते हैं, सो इसबिए कि ग्रंथकार ने ग्रंथ के ग्रंत में 'मुहुमत्थिविवारो' राज्य का उल्लेख किया है। इस प्रकार देखने से यह स्वष्ट ही मासूम होता है' कि प्रस्तुत प्रकरण के उक्त तीनों नाम ग्रन्थम्ं—सार्यंक हैं।

बद्यांपे टबावाली प्रति जो श्रीयुत् भीमसी माणिक द्वारा 'निर्णावसागर प्रेस, वम्बई' से प्रकाशित 'अकरण रत्नाकर चतुर्थ भाग' में छुपी है, उसमें मूख गाथाओं की संख्या नवासी है, किन्तु वह प्रकाशक की मूल है। क्योंकि उसमें जो तीन गायाएँ दूसरे, तीसरे और चौथे नम्बर पर मूल रूप में छुपी हैं, वे वस्तुतः मूल रूप नहीं हैं, किंतु प्रस्तुत प्रकरण की विषय-संब्रह गायाएँ हैं। अर्थात् इस प्रकरण में मुख्य क्या-क्या विषय हैं और प्रत्येक मुख्य विषय से संबंध रखनेवाले अन्य कितने विषय हैं, इसका प्रदर्शन करनेवाली वे गायाएँ हैं। अतएव अंथकार ने उक्त तीन गायाएँ स्वपोत्र टीका में उद्धुत की हैं, मूल रूप से नहीं ली हैं और न उन पर टीका की है।

संगति

पहले तीन कर्गभंथों के विषयों की संगति स्पष्ट है। श्रयांत् पहले कर्मभंथ में मूलं तथा उत्तर कर्ग प्रकृतियों की संख्या और उनका विपास वर्णन किया गया है। दूसरे कर्मभन्य में प्रत्येक गुणस्थान को लेकर उसमें पथासंमव अंध, उद्य, उदीरणा और सत्तागत उत्तर प्रकृतियों की संख्या बतलाई गई है और तीसरे कर्मभंव में प्रत्येक मार्गणास्थान को लेकर उसमें वयासंमव गुणस्थानों के विषय में उत्तर कर्मपकृतियों का बंधस्वामित्व वर्णन किया है। तीसरे कर्मभंय में मार्गणास्थानों में गुणस्थानों को लेकर बंधस्वामित्व वर्णन किया है सही, कित मूल में कहीं भी यह विषय स्वतंत्र रूप से नहीं कहा गया है कि किस किस मार्गणास्थान में कितने-कितने और किन-किन गुणास्थानों का सम्भव है।

अवएय चतुर्यं कर्मजन्य में इस विषय का अतिपादन किया है और उक्त

विशासा की पूर्ति की गई है। जैसे मार्गणास्थानों में गुण्स्थानों की जिज्ञासा होती है, जैसे ही जीवस्थानों में गुण्स्थानों की और गुण्स्थानों में जीवस्थानों की भी जिज्ञासा होती है। इतना ही नहीं, बिल्क जीवस्थानों में योग, उपयोग आदि अन्यान्य विषयों की और मार्गणास्थानों में जीवस्थान, योग, उपयोग आदि अन्यान्य विषयों की तथा गुणस्थानों में योग, उपयोग आदि अन्यान्य विषयों की भी जिज्ञासा होती है। इन सब जिज्ञासाओं की पूर्ति के लिए चतुर्य कर्मझन्य की रचना हुई है। इससे इसमें मुख्यतया जीवस्थान, मार्गणास्थान और गुणस्थान, ये तीन अधिकार रखे गये हैं। और अत्येक अधिकार में क्रमशः आठ, छह तथा दस विषय वर्षित हैं, जिनका निर्देश पहली गाया के भावार्थ में १९८३ पर तथा स्कुट नोट में संग्रह गाथाओं के द्वारा किया गया है। इसके सिवाय प्रसंग वशा इस ग्रम्थ में ग्रन्थकार ने भावों का और संख्या का मी विचार किया है।

यह प्रश्न हो ही नहीं सकता कि तीसरे कर्मप्रन्थ की संगति के अनुसार मार्ग-शास्थानों में गुण्यानों मात्र का प्रतिपादन करना आवश्यक होने पर भी, जैसे अन्य-खन्य विषयों का इस अंथ में अधिक वर्णन किया है, वैसे और भी नए-नए कई विषयों का वर्णन इसी अंग में क्वों नहीं किया गया है क्योंकि किसी भी एक अंथ में सब विषयों का वर्णन असंभव है। अतएव कितने और किन विषयों का किस कम से वर्णन करना, यह अंधकार की इच्छा पर निर्भर है; अथांत् इस वात मैं अंधकार स्वतंत्र है। इस विषय में नियोग-पर्यनुयोग करने का किसी की अधि-कार नहीं है।

## प्राचीन और नवीन चतुर्थ कर्मपन्य

'पडशीतिक' यह मुख्य नाम दोनों का समान है, क्योंकि गायाओं की संख्या दोनों में बराबर छियासी हो है। परंतु नवीन प्रंथकार ने 'स्हमार्थ विचार' ऐसा नाम दिया है और प्राचीन की टीका के अंत में टीकाकार ने उसका नाम 'छाग-मिक बस्तु विचारसार' दिया है। नवीन की तरह प्राचीन में भी मुख्य अधिकार खीवस्थान, नागंगारथान और गुगरथान में तीन ही हैं। गीण अधिकार भी जैसे नवीन में कमशाः आठ, छुद्द तथा दस हैं, वैसे ही प्राचीन में भी हैं। गायाओं की संख्या समान होते हुए भी नवीन में बह विशेषता है कि उसमें वर्णनशैली संदिस करके अंत्यकार ने दो और विषय विसारपूर्वक वर्णन किये हैं। पहला विषय 'भाव' और दूसरा 'संख्या' है। इस दोनों का स्वरूप नवीन में सविस्तर है और प्राचीन में विखकुत नहीं है। इसके सिवाय प्राचीन और नवीन का विषय-साम्य तथा कम-साम्य बराबर है। प्राचीन पर टीका, टिप्पणी, विवरण, उदार, भाष्य

श्रादि व्याख्याएँ नवीन की श्रपेद्धा श्रविक हैं । हाँ, नवीन पर, जैसे गुजराती दवे हैं, जैसे प्राचीन पर नहीं हैं ।

इस संबंध की विशेष जानकारी के लिए अर्थात् मार्चीन और नवीन पर कीन कीन सी व्याख्या किस-किस मापा में और किस किसकी बनाई हुई हैं, इत्यादि जानने के लिए पहले कर्मग्रंथ के आरम्भ में जो कर्मविषयक साहित्य की तालिका दी है, उसे देख लेना चाहिए।

### चौथा कमैशन्य और आगम, पंचसंग्रह तथा गोम्मटसार

यद्यपि चौथे कर्मभंध का कोई-कोई ( वैसे गुरास्थान आदि ) विषय वैदिक तथा बौद साहित्य में नामांतर तथा प्रकारांतर से वर्णन किया हुआ मिलता है, तथापि उसकी समान कोटि का कोई लास भंध उक्त दोनों सम्प्रदायों के साहित्य में हांख्योंचर नहीं हुआ।

जैन-साहित्य श्वेताम्बर श्रीर दिगम्बर, दो सम्प्रदायों में विभक्त है। श्वेताम्बर-सम्प्रदाय के साहित्य में विशिष्ट विद्वानों की कृति स्वरूप 'श्रागम' श्रीर 'पञ्चसंप्रद' ये प्राचीन ग्रंय ऐसे हैं, जिनमें कि चीचे कर्मग्रंथ का सम्पूर्ण विषय पाया जाता है, या यो कहिए कि जिनके श्राधार पर चीचे कर्मग्रंथ की रचना ही की गई है।

यद्यपि चौथे कर्मग्रंथ में श्रीर जितने विषय जिस कम से वर्णित हैं, वे सब उसी कम से किसी एक आगम तथा पञ्चसंग्रह के किसी एक माग में वर्णित नहीं हैं, तथापि मिन्न-मिन्न आगम श्रीर पञ्चसंग्रह के मिन्न-भिन्न गाग में उसके सभी विषय लगमग मिल जाते हैं। चौथे कर्मग्रंथ का कौन सा विषय किस आगम में श्रीर पञ्चसंग्रह के किस भाग में श्राता है, इसकी स्चना प्रस्तुत अनुवाद में उस-उस विषय के प्रसंग में टिप्पणी के तौर पर यथासंभव कर दी गई है, जिससे कि प्रस्तुत ग्रंथ के श्रम्थासियों को आगम श्रीर पञ्चसंग्रह के कुछ उपयुक्त स्थल माल्म हो तथा मतभेद श्रीर विशेषताएँ शात हो।

प्रस्तुत संथ के श्रम्यासियों के लिए श्रागम श्रीर पञ्चसंत्रह का परिचय करना सामदायक हैं; क्योंकि उन संयों के गौरव का कारण सिर्फ उनकी प्राचीनता ही नहीं है, बल्कि उनकी विषय-गम्भीरता तथा विषयस्कृटता भी उनके गौरव का कारण है।

'गोम्मटसार' यह दिगम्बर सम्प्रदाय का कर्म-विषयक एक प्रतिष्ठित प्रंच है, जो कि इस समय उपलब्ध है। यदापि वह खेताम्बरीय आगम तथा पञ्चसंप्रह की अपेद्या बहुत आवांचीन है, फिर भी उसमें विषय-वर्णन, विषय-विभाग और प्रत्येक विषय के लक्क्स बहुत स्कुट हैं। गोम्मटसार के 'जीवकास्ड' और 'कर्मकास्ड'- ये मुख्य दो विभाग है। चौथे कर्मप्रंथ का विषय जीवकास्ड में ही है और वह इससे बहुत बड़ा है। यद्यपि चौथे कर्मप्रंय के सब विषय प्रायः जीवकारड में वर्णित हैं, तथापि दोनों की वर्णनशैली बहुत ग्रंशों में भिन्न हैं।

जीवकारड में मुख्य बीस प्ररूपशाएँ हैं—१ गुगास्थान, १ जीवस्थान, १ पर्याप्ति, १ प्राण्, १ संज्ञा, १४ मार्गणाएँ और १ उपयोग, कुल बीस। प्रत्येक प्ररूपणा का उसमें बहुत जिस्तृत और विशद वर्णन है। अनेक स्थलों में चौथे प्रथ के साथ उसका मतभेद भी है।

इसमें संदेह नहीं कि चौथे कमंग्रंय के पाठियों के लिए जीवकाएड एक खास देखने की वन्तु है; क्योंकि इससे श्रनेक विशेष वातें मालूम हो सकती है। कर्म-विषयक श्रनेक विशेष वातें जैसे श्रेताम्बरीय ग्रंथों में लम्य हैं, वैसे ही श्रनेक विशेष बातें, दिगंबरीय ग्रंथों में भी लम्य हैं। इस कारण दोनों संप्रदाय के विशेष-जिज्ञासुओं को एक दूसरे के समान विषयक ग्रंथ श्रवश्य देखने चाहिए। इसी श्रामिप्राय से श्रनुवाद में उस-उस विषय का साम्य श्रीर वैषम्य दिखाने के लिए जगह-जगह गोम्मटसार के श्रनेक उपयुक्त स्थल उद्धृत तथा निर्दिष्ट किये हैं।

#### विषय-प्रवेश

जिज्ञामु लोग जब तक किसी भी अंथ के प्रतिपाध विषय का परिचय नहीं कर लेते तब तक उस अंथ के लिए प्रकृति नहीं करते। इस निवम के अनुसार प्रस्तुत अंथ के अध्ययन के निमित्त योग्य अधिकारियों की प्रकृति कराने के लिए यह आवश्यक है कि शुरू में प्रस्तुत अंथ के विषय का परिचय कराया जाए। इसी को 'विषय-प्रवेश' कहते हैं।

विषय का परिचय सामान्य और विशेष दो प्रकार से कराया जा सकता है।

(क) ग्रंथ किस तालयं से बनाया गया है; उसका मुख्य विषय क्या है और वह कितने विभागों में विभाजित है; प्रत्येक विभाग से संबन्ध रखनेवाले अन्य कितने-कितने और कौन-कौन विषय है; इत्यादि वर्णन करके ग्रंथ के राज्यात्मक कलेवर के साथ विषय-रूप ब्रात्मा के संबन्ध का लाईकरण कर देना अर्थात् ग्रंथ का प्रवान और गौल विषय क्या-क्या है तथा वह किए-किस कम से ग्रंणित है, इसका निर्देश कर देना, वह विषय का सामान्य परिचय है।

(ल) लक्ष द्वारा प्रत्येक विषय का स्वरूप वंतलाना यह उसका दिशेप परिचय है।

प्रस्तुत अंध के विषय का विशेष परिचय हो उस-उस विषय के वर्शनस्थान में यथासंगय मूल में किया विवेचन में करा दिया गया है। झतएव इस दगह विषय का सामान्य परिचय कराना हो आवश्यक एवं उपयुक्त है। प्रस्तुत प्रंच बनाने का तात्वपं यह है कि सांसारिक जीवों की भिन्न-भिन्न स्रवत्याओं का वर्णन करके यह वतलाया जाए कि अमुक-अनुक स्रवत्याएँ आँपाधिक, वैभाविक किंवा कर्म-कृत होने से अस्थायी तथा हेय हैं; और अमुक-अमुक अवस्था त्वाभाविक होने के कारण त्थायी तथा उपादेय हैं। इसके सिवा यह भी वतलाना है कि, जीव का त्वामाव प्राय: विकास करने का है। अत्यत्व वह अपने त्वामाव के अनुसार किस प्रकार विकास करता है और तद्दारा औपा- भिक अवस्थाओं को त्याग कर किस प्रकार त्वामाविक शक्तियों का आविमांव करता है।

इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए प्रस्तुत ग्रंथ में मुख्यतया पाँच विषय वर्णन

解准管

(१) जीवस्थान, (२) मार्गवास्थान, (३) गुल्स्थान, (४) भाव और-

(५) संख्या।

इनमें से प्रथम मुख्य तीन विषयों के साथ ख्रन्य विषय भी वर्णित हैं—
जीवस्थान में (१) गुणस्थान, (२) योग, (३) उपयोग, (४) लेश्या, (५) वन्य,
(६) उदय, (७) उदीरणा खीर (८) सत्ता ये ख्राठ विषय वर्णित हैं। मार्गणा
स्थान में (१) जीवस्थान, (२) गुणस्थान, (३) योग, (४) उपयोग, (५) लेश्या
ख्रीर (६) ख्रल्य-बहुत्व, ये छः विषय वर्णित हैं तथा गुणस्थान में (१) जीवस्थान (२। योग, (३) उपयोग, (४) लेश्या, (५) बन्य-हेत, (६) वन्य, (७) उदय
(८) उदीरणा, (६) सत्ता ख्रीर (१०) ख्रल्य-बहुत्व, ये दस विषय वर्णित हैं।
पिछले दो विषयों का ख्रथांत् भाव ख्रीर संख्या का वर्णन ख्रन्य-ख्रन्य विषय के
वर्णन से मिश्रित नहीं है, ख्रवांत् उन्हें लेकर ख्रन्य कोई विषय वर्णन नहीं
किया है।

इस तरह देखा जाए तो प्रस्तुत ग्रंथ के शब्दात्मक क्लेवर के मुख्य पाँच

हिस्से हो जाते हैं।

पहिला हिस्सा दूसरी गाथा से ब्राठवीं गाया तक का है, जिसमें जीवस्थान का मुख्य वर्णन कर के उसके संबंधी उक्त ब्राठ विषयों का वर्णन किया गया है। दूसरा हिस्सा नवीं गाया से लेकर जीवाजिसवीं गाया तक का है, जिसमें मुख्यतया मार्गगास्थान को लेकर उसके संबंध से छः विषयों का वर्णन किया गया है। तीसरा हिस्सा पैताजीसवीं गाथा से लेकर वेसठवीं गाया तक का है, जिसमें मुख्यतथा गुणस्थान को लेकर उसके ब्राअय से उक्त दस विषयों का वर्णन किया गया है। चौथा हिस्सा चींसठवीं गाया से लेकर सत्तरवीं गाया तक का है, जिसमें केवल मार्वों का वर्णन है। पाँचवाँ हिस्सा इकहत्तरवीं गाया से

द्धियासीवी गाया तक का है, जिसमें सिर्फ संख्या का वर्णन है। संख्या के वर्णन के साथ ही अंच की समाप्ति होती है।

जीवस्थान झादि उक्त मुख्य तथा भौग विषयों का स्वरूप पहली गाया के भावार्थ में लिख दिया गया है; इसलिए फिर से यहाँ जिखने की जरूरत नहीं हैं। तथापि यह लिख देना ऋावस्थक हैं कि प्रस्तुत ग्रंथ बनाने का उद्देश्य जो ऊपर लिखा गया है, उसकी सिद्धि जीवस्थान ऋादि उक्त विषयों के वर्णन से किस प्रकार हो सकती है।

जीवस्थान, मार्गसास्थान, गुसस्थान और भाव वे सांसारिक जीवों की विविध अवस्थाएँ हैं। जीवस्थान के वर्णन से यह मालूम किया जा सकता है कि जीव-स्थान रूप चौदह अवस्थाएँ जाति सापेच हैं किंवा शारीरिक रचना के विकास या इंद्रियों की न्यूनाधिक संख्या पर निर्मर हैं। इसी से सब कर्म कृत या वैभाविक होने के कारण श्रंत में हेव हैं । मार्गणास्थान के बोध से यह विदित हो जाता है कि सभी मार्गणाएँ जीव की स्वामाविक श्रवस्था रूप नहीं है। केवलशान, केवलदर्शन, चायिकसम्यक्त्व, चायिक-चारित्र श्रीर श्रनाहारकत के सिवाय ऋन्य सब भागीगाएँ न्युनाधिक रूप में अस्वाभाविक हैं। अतपव स्वरूप की पूर्णता के इच्छक जीवों के लिए अन्त में वे देव ही हैं। गुर्गा-स्थान के परिशान से यह जात हो जाता है कि गुगास्थान यह आप्यात्मिक उल्कांति करनेवाले ब्रात्मा की उत्तरोत्तर-विकास युवक मंमिकाएँ हैं। पूर्व-पूर्व मंमिका के समय उत्तर उत्तर मुमिका उपादेव होने पर भी परिपूर्ण विकास हो जाने से वे सभी भमिकाएँ आप हो आप छूट जाती हैं। भावों को जानकारी से यह निश्चय हो जाता है कि चार्यिक मार्चों को छोड़कर अन्य सब माब चाहे वे उत्कांति काल में उपादेय क्यों न हों, पर अन्त में हेप ही हैं। इस प्रकार जीव का स्वामाविक स्वरूप क्या है और अस्वामाविक क्या है, इसका विवेक करने के लिए जीवस्थान श्रादि उक्त विचार जो प्रस्तुत श्रंथ में किया गया है, वह श्राप्यात्मिक विद्या के अस्थासियों के लिए अतीव उपयोगी है।

आजासिम ग्रंथ दो प्रकार के हैं। एक तो ऐसे हैं जो तिर्फ आत्मा के श्रुद्ध स्वरूप का और दूसरे, अशुद्ध तथा मिश्रित स्वरूप का वर्णन करते हैं। अस्मत ग्रंथ दूसरी कोटि का है। अस्मतम विद्या के प्राथमिक और माध्यमिक अम्वातियों के लिए ऐसे ग्रंथ विशेष उपयोगी हैं; क्षोंकि उन अम्यातियों की हिष्ट क्षेत्र ग्रंथ विशेष उपयोगी हैं; क्षोंकि उन अम्यातियों की हिष्ट क्षेत्र ग्रंथ होने के कारण ऐसे ग्रंथों के द्वारा ही कमशाः केवल पारमार्थिक स्वरूप ग्राहिणीं बनाई जा सकतों है।

आन्यात्मक विद्या के प्रत्येक अभ्याची की यह त्वाभाविक जिज्ञासा होती है

कि स्नातमा किस प्रकार और किम कम से आज्यात्मिक विकास करता है, तथा उसे विकास के समय कैसी-कैसी अवस्था का अनुभव होता है। इस जिल्लासा की पूर्ति की इच्छि से देखा जाए तो अन्य विषयों की अपेखा गुरास्थान का महस्य अधिक है। इस ज्याल से इस जगह गुरास्थान का स्वरूप कुछ वित्तार के साथ लिखा जाता है। साथ ही यह भी बतलाया जाएगा कि जैनशास्त्र की तरह वैदिक तथा बौद-शास्त्र में भी आध्यात्मिक विकास का कैसा वर्णन है। यद्यपि ऐसा करने में कुछ विस्तार अवस्थ हो जाएगा तथापि नीचे लिखे जानेवाले विचार से जिशा-मुओं की यदि कुछ भी जान-वृद्धि तथा कचि-शुद्धि हुई तो यह विचार अनुपयोगी न सममा जाएगा।

### गुणस्थान का विशेष स्वरूप

गुणों ( खारमशक्तियों ) के स्थानों को अर्थात् विकास की क्रमिक अवस्थाओं को गुगुरुवान कहते हैं। जैनशास्त्र में गुगुरुवान इस पारिभाषिक शब्द का मतलव श्रात्मिक शक्तियों के श्राविमांव की उनके शुद्ध कार्यरूप में परिशत होते रहने की तर तम-माबापन्न ग्रवत्याओं से है। ग्रात्मा का वास्तविक स्वरूप शुद्ध-चेतना और पूर्यानन्दमय है । पर उसके ऊपर वह तक तीव आवरणों के धने बादलों की घटा छाई हो, तब तक उसका ऋतली स्वरूप दिखाई नहीं देता। किंतु श्रावरणों के कमशः शिथिल या नष्ट होते ही उसका असली त्वरूप प्रकट होता है। जब आवरगों की तीवता आखिरी हद की हो, तब आत्मा प्राथमिक अवस्था में — अविकसित अवस्था में पड़ा रहता है । और जब आवरण विलक्क ही नष्ट हो जाते हैं, तब आत्मा चरम अवस्था—शुद्ध खरूप की पूर्णता में वर्तमान हो जाता है। जैसे-जैसे खावरखों की तीवता कम होती जाती है, वैसे-वैसे ब्रात्मा भी प्राथमिक अवस्था को छोड़कर धीरे धीरे शुद्ध स्वरूप का लाभ करता हुआ चरम अवस्था की श्लोर प्रस्थान करता है। प्रस्थान के समय इन दो अवस्थाओं के बीच उसे अनेक नीची ऊँची अवस्थाओं का अनुमद करना पड़ता है। प्रथम ग्रवस्था को ग्रविकास की अथवा श्रदापतन की पराकाष्टा श्रीर चरम अवस्था को विकास की अथवा उत्कान्ति की पराकाष्टा समन्तना चाहिए । इस विकासकम की मध्यवर्तिनी सब अवस्थाओं को अपेका से उच्च भी कह सकते हैं श्रीर नीच भी। अर्थात् मध्यवर्तिनी कोई भी अवस्था अपने से ऊपरवासी अवस्था की अपेद्धा नीच और नीचेवाली अवस्था की अपेद्धा उच्च कही जा सकती है। विकास की ओर अपसर आत्मा वस्तुतः उक्त प्रकार की संस्थातीत श्राप्यात्मक मुमिकाओं का अनुभव करता है। पर जैनशास्त्र में संस्थेप में 972

वर्गीकरण करके उनके चौदह विभाग किये हैं, जो 'चौदह गुणस्थान' कहलाते हैं।
सब आवरणों में मोह का आवरण प्रधान है। अर्थात् जब तक मोह
बजवान् और तीन हो, तब तक अन्य सभी आवरण बजवान् और तीन बने रहते
हैं। इसके विपरीत मोह के निर्वेख होते ही अन्य आवरणों की वैसी ही दशा
हो जाती है। इसलिए आत्मा के विकास करने में मुख्य बाधक मोह की प्रवलता
और मुख्य सहायक मोह की निर्वेखता समस्तनों चाहिए। इसी कारण गुणस्थानी
की—विकास-कम-गत अवस्थाओं की कल्पना मोह-शक्ति की उत्कटता, मन्दता
तथा अभाव पर अवलाम्बत है।

मोह की प्रचान शक्तियाँ दो हैं। इनमें से पहली शक्ति, आत्मा की दर्शन अर्थात् स्वरूपन पर क्या निर्णय किया जड़-चेतन का विमाग या विवेक करने नहीं देती; और दूसरी शक्ति आत्मा को विवेक प्राप्त कर लेने पर भी तदनुसार प्रवृत्ति अर्थात् अर्थास —परपरिशाति से झुटकर स्वरूप-जाम नहीं करने देती। अ्ववहार में पैर-पैर पर यह देखा जाता है कि किसी वस्तु का यथार्थ दर्शन—वोध कर लेने पर ही उस वस्तु को पाने या त्यागने की चेटा को जाती है और यह सफल भी होती है। आध्यात्मिक-विकास-गामी आत्मा के लिए भी मुख्य दो ही कार्य है। पहला स्वरूप तथा पररूप का यथार्थ दर्शन किया मेदलान करना और दूसरा स्वरूप में स्थित होना। इनमें से पहले कार्य को रोकनेवाली मोह की शक्ति 'चारित्रमोह' कहलाती है। दूसरी शक्ति पहली शक्ति की अनुगामिनी है। अर्थात् पहली शक्ति प्रवृत्ती शक्ति पहली शक्ति पहली शक्ति पहली शक्ति पहली शक्ति पहली शक्ति पहली होते। तब तक दूसरी शावित कमी निर्वत नहीं होती; और पहली शक्ति प्रवृत्ती होते से सम्यः वैसी ही होने लगती है। अथवा यो कहिये कि एक बार आत्मा स्वरूप-दर्शन कर पाने तो किर उसे सक्त्य-लाम करने का मार्ग प्राप्त हो ही जाता है।

श्रविकतित किंवा सर्वथा श्रवःपतित श्रात्मा की श्रवस्था प्रथम गुणत्थान है। इसमें मोह की उक्त दोनों शक्तियों के प्रवल होने के कारण श्रात्मा की श्राच्या- स्मिक-स्थिति विवक्ति गिरी हुई होती है। इस मूमिका के समय श्रात्मा चाहे श्राध्मानितिक उल्कर्ष किंतना ही क्यों न कर ले, पर उसकी प्रवृत्ति ताल्विक लक्ष्य से सर्वया सून्य होतों है। वैसे दिग्ध्रम वाला मनुष्य पूर्व को पश्चिम मानकर गति करता है श्रीर श्रयने इस स्थान को नहीं पाता; उसका श्रम एक तरह से हथा ही बाता है, वैसे प्रथम भूमिकावाला श्रात्मा पर-रूप को स्वरूप समभक्त कर उसी को पाने के लिए प्रतिक्रण लालाबित रहता है श्रीर विपरीत दर्शन या मिल्यादिह के कारण राग-द्रेष की प्रवल चोटों का शिकार वनकर ताब्विक मुख

से बिबत रहता है। इसी भूमिका को जैनशास्त्र में 'बहिरात्ममांव' किया 'मिष्यादर्शन' कहा है। इस भूमिका में जितने आत्मा वर्चमान होते हैं, उन सभी की आप्यात्मिक रियति एक सी नहीं होती। अर्थात् सब के ऊपर मोइ की सामान्यतः दोनों शक्तियों का आधिपत्य होने पर भी उसमें थोड़ा-बहुत तरतम भाव अत्रश्य होता है। किसी पर मोइ का प्रभाव गाइतम, किसी पर गाइतर और किसी पर उससे भी कम होता है। विकास करना यह प्रायः आत्मा का स्वभाव है। इसलिए जानते या अनजानते, जब उस पर मोइ का प्रभाव कम होने खगता है, तब वह कुछ विकास को ओर अप्रसर हो जाता है और तीवतम राग-ब्रेष को कुछ मन्द करता हुआ मोइ की प्रथम शक्ति को विन्न-भिन्न करने योग्य आत्मक प्रकट कर लेता है। इसी रियति को जैनशास्त्र में 'प्रन्थिमेंद' कहा है।

ग्रंथिमेद का कार्य बड़ा ही विषम है। राग-द्रेष का तीवतम विष-ग्रंथि एक बार शिथिल व छिन्न-भिन्न हो जाए तो फिर बेड़ा पार ही समिनिए; क्योंकि इसके बाद मोह की प्रधान शक्ति दर्शन मोह को शिथिल होने में देरी नहीं लगती और दर्शनमोह शिथिल हुआ कि चारित्रमोह की शिथिलता का मार्ग आप ही आप खुल जाता है। एक तरफ राग-द्रेष अपने पूर्ण बल का प्रयोग करते हैं और दूसरी तरफ विकासोन्मुल आत्मा भी उनके प्रभाव को कम करने के लिए अपने वीर्य-बल का प्रयोग करता है। इस आव्यात्मिक युद्ध में यानी मानसिक विकास और आत्मा की प्रतिह्रन्द्रिता में कभी एक तो कभी दूसरा जयलाम करता है। अनेक आत्मा ऐसे भी होते हैं जो करीव-करीब ग्रंथिमेद करने लायक बल प्रकट करके भी अन्त में राग-द्रेष के तीव प्रहारों से आहत होकर व उनसे हार खाकर अपनी मूल स्थित में आ जाते हैं और अनेक बार प्रयत्न करने पर भी राग-द्रेष पर वयलाम नहीं करते। अनेक आत्मा ऐसे भी होते हैं, जो न तो हार खाकर पिछे गिरते हैं और न जयलाम कर पाते हैं। कोई-कोई आत्मा ऐसा भी होता का खाध्यात्मिक युद्ध के मैदान में ही पड़े रहते हैं। कोई-कोई आत्मा ऐसा भी होता का ध्यान्मा ऐसा भी होता है आरमा ऐसा भी होता है आरमा ऐसा भी होता का ध्यान्मा स्थान से मैदान में ही पड़े रहते हैं। कोई-कोई आत्मा ऐसा भी होता

१ गंठिति मुदुब्मेन्नो कक्लहघग्रस्टग्ट्गंठि व्व । जीवस्स कम्मजगिन्नो प्रशासनोत्तर्गामो ॥ ११६५ ॥ भिन्नम्म तम्मि लामो सम्मत्ताईग् मोक्खहें अणं । सो य दुल्लमो परिस्समिनित्तविधायाइविग्बेहि ॥ ११६६ ॥ सो तत्य परिस्समाई घोरमहासमरिनग्गवाइ व्य । विज्ञा व सिदिकाले जह बहुविग्या तथा सोवि ॥ ११६७ ॥ —विशेषावश्यक माध्य ।

है जो ग्रपनी शक्ति का वयोचित प्रयोग कर के उस शाध्यात्मक युद्ध में राग-देख पर जयलाम कर ही लेता है। किसी भी मानसिक विकार की मतिहरिहता में इन तीनों अवस्थास्त्रों का स्त्रयांत् कमी द्वार खाकर पीछे गिरने का, कमी प्रति-स्पर्धा में डटे रहने का और जयलाम करने का अनुमव हमें अक्सर नित्य प्रति हुन्ना करता है। यही संघर्ष कहलाता है। संघर्ष विकास का कारण है। चाहे विद्या, चाहे धन, चाहे कीर्ति, कोई भी सौकिक वस्तु इष्ट हो, उसको प्राप्त करते समय भी अचानक अनेक विष्न उपस्थित होते हैं और उनकी प्रतिबन्द्रिता में उक्त प्रकार की तीनों अवस्थाओं का अनुभव प्रायः सबको होता रहता है। कीई विद्यार्थी, कोई धनायों या कोई कीर्तिकाङ्ची जब अपने इष्ट के लिए प्रयत्न करता है तब वा तो वह बीच में अनेक कठिनाइयों को देखकर प्रयत्न की छोड़ ही देता है या कठिनाइयों को पारकर इष्ट-प्राप्ति के मार्ग की श्रोर श्र सर होता है। जो अमन्तर होता है, वह बड़ा विद्वान, बड़ा धनवान या बड़ा कीर्तिशाली बन जाता है। जो कठिनाइयों से डरकर पीछे भागता है, वह पामर, श्रशान, निर्धन या कीर्तिहोन बना रहता है। श्रीर जो न कठिनाहची को जीत सकता है श्रीर न उनसे हार मानकर पीछे भागता है, वह साधारण स्थिति में ही पड़ा रहकर कोई ध्यान लींचने पोग्य उत्कर्प-लाभ नहीं करता ।

इस भाव को समभाने के लिए शास्त्र में एक यह दशन्त दिया गया है कि

१ जह वा तिक्रि मगुस्ता, जंतडविषदं सहावगमग्रेगां ।
वेलाइकमभीया, तुरंति पत्ता व दो चोरा ॥ १२११ ॥
दट्ठं मग्गतडत्ये ते एगी मग्गश्चो पडिनियती ।
वितिश्चो गहिश्चो तहस्रो, समइक्कंतुं पुरं पत्तो ॥ १२१२ ॥
श्राडवी भवो मग्गुला, जीवा कम्मडिई यही दीही ।
गंठी व भयद्वार्गा, रागहोसा य दो चोरा । १२१३ ॥
मग्गो ठिइपरिखुद्दी, गहिश्चो पुख गंठिश्चो गन्नो तहन्त्रो ।
सम्मचपुरं एवं जोएक्वा तिष्णि करणाणि ॥ १२१४ ॥
— विशेषावश्यक भाष्य ।

यया जनास्त्रयः केडापे, महापुरं वियासवः ।

प्राप्ताः क्वचन कान्तारे, स्थानं चौरैः भयंकरम् ॥ ६१६ ॥

तत्र दुतं दुतं यान्तो, दहसुस्तकरद्वयम् ।

तद्हद्यन त्वरितं पश्चादेको भीतः पत्नायितः ॥ ६२० ॥

ग्रहीतश्चापरस्तास्थामन्यस्त्रवगगग्य तो ।

मयस्थानमिकिक्य, पुरं प्राप पराक्रमी ॥ ६२१ ॥

तीन प्रवासी कही जा रहे थे। बीच में मवानक चोरों को देखते ही तीन में से एक तो पीछे भाग गया। इसरा उन चोरों से डर कर नहीं भागा, किन्तु उनके द्वारा पकड़ा गया। तीसरा तो ब्रासाधारण बल तथा कीशल से उन चोरों को हराकर खाने बढ़ ही गया। मानसिक विकारों के साथ ब्राध्यात्मिक युद्ध करने में जो जय-गराजय होता है, उसका थोड़ा बहुत खयाल उक्त दशन्त से आ सकता है।

प्रथम गुज्यान में रहने वाले विकासगामी ऐसे अनेक आत्मा होते हैं, जो राग-देष के तीवतम वेग को थोड़ां सा दबाये हुए होते हैं, पर मोह की प्रधान शिक्त को अर्थात् दर्शनमोह को शिथिल किये हुए नहीं होते । इसलिए वे यद्यपि आज्यात्मिक लक्ष्य के सर्वथा अनुक्लगामी नहीं होते, तो भी उनका बोच व चरित्र अन्य अविकसित आत्माओं की अपेदा अन्छा ही होता है । यद्यपि ऐसे आत्माओं की आप्यात्मिक हिंद सर्वथा आत्मोन्मुस न होने के कारण वस्तुतः प्रिथा हिंद, विपर्यत हिंद या असत् हिंद ही कहलाती है तथापि वह सद्हिंद के समीप ले जानेवाली होने के कारण उपादेय मानी गई है ।

बोच, बीवें व चारित्र के तर-तम भाव की अपेदा से उस असत् दृष्टि के चार भेद करके मिथ्या दृष्टि गुणस्थान की अन्तिम अवस्था का शास्त्र में अञ्चा चित्र सींचा गया है। इन चार दृष्टियों में जो वर्त्तमान होते हैं, उनको सद्दृष्टि लाम करने में किर देरी नहीं सगती।

हप्यान्तोपनयश्चात्र, जना जीवा भवोऽयवी।
पन्याः कर्मस्थितिर्मन्य देशस्विह भयास्पदम्। ६२२॥
रागद्वेषी तस्करी द्वौ तद्भोतो विततस्तु सः।
ग्रीय प्राप्यापि दुर्मावाद्यो स्थेष्ठस्थितिकन्यकः॥ ६२३॥
वीरम्बस्तु स के यस्ताहम् रागादिवाधितः।
ग्रीथ भिनति यो नैव न चापि वत्तते ततः॥ ६२४॥
स त्वभीष्टपुरं प्राप्तो योऽपूर्वकरसाद् दुतम्।
रागद्वेषावपाक्तत्व सम्यग्दशंनमासवान्॥ ६२५॥
— लोकप्रकारा सर्गं ३॥

१ 'मिच्यात्वे मन्दतां प्राप्ते, मित्राद्या श्रापि दृष्ट्यः । मार्गामिसुलभावेन, कुर्वते मोल्योजनम् ॥ ३१ ॥ —श्री यशोविजयजी-कृत योगावतारद्वात्रिंशिका । सद्बोध, तद्बीयं व सच्चरित्र के तरनम-भाव की अपेदा से सद्बंधि के " भी शास्त्र में चार विभाग किये हैं, जिनमें निष्याद्दिंध त्यागकर अथवा मोह की एक या दोनों शक्तियों को जीतकर आगे बड़े हुए सभी विकसित आत्माओं का समावेश होजाता है। अथवा दूसरे प्रकार से यों समभाया जा सकता है कि जिसमें आत्मा का स्वरूप मासित हो और उसको प्राप्ति के लिए अख्य प्रवृत्ति हो, वह सद्दृष्टि। इसके विपरीत जिसमें आत्मा का स्वरूप न तो यथावत् भासित हो और न उसकी प्राप्ति के लिए ही प्रवृत्ति हो, वह असद्दृद्धि । बोच, वीर्य व चरित्र के तरन्तम-भाव को लक्ष्य में रखकर शास्त्र में दोनों हाँधि के चार-चार विभाग किये गए है, जिनमें सब विकासगामी आत्माओं का समावेश हो जाता है और जिनका वर्णन पढ़ने से आज्यात्मिक विकास का चित्र आँखों के सामने नाचने लगता है।"

शारीरिक और मानसिक दुःखों की संवेदना के कारण अशातरूप में ही गिरी-नदी-पापण के न्याय से जब आत्मा का आवरण कुछ शिथिल होता है और इसके कारण उसके अनुभव तथा बीबोक्कास की मात्रा कुछ बढ़ती है, तब उस विकास-गामी आत्मा के परिणामों की शुद्धि व कोमलता कुछ बढ़ती है। जिसकी बदौलत

१—सच्छ्रदासंगतो बोधो दृष्टिः सा चाष्ट्योदिता ।
मित्रा, तारा, बला, दोमा, स्थिरा, कान्ता, प्रभा, परा ॥२५॥
तृष्यगीमयकाष्ट्राग्निकणदीपप्रभोपमा ।
रत्नताराकंचंद्रामा कमेग्रेक्वादिसलिभा ॥२६॥
आदाश्चतसः सापायपाता मिथ्यादशामिह ।
तन्त्रतो निरपायाश्च मिन्नप्रवेत्तयोत्तराः ॥२८॥

—योगावतारहात्रिशिका ।

२ इसके लिए देखिए, औइरिमद्रास्रि-कृत योगद्यस्टिम्सुच्चय तथा उपाच्याय पशोविजयजी-कृत २१ से २४ तक की चार द्वाजिशिकाएँ।

३ ययाप्रवृत्तकरणं नन्त्रनामोगरूपकम् ।

भवत्यनामोगत्रश्च कथं कमंच्योऽङ्गिनाम् ॥६७॥

यया मियो घर्षेणेन आवायोऽद्रिनदीगताः ।

त्युक्षित्राकृतयो आनस्त्रम्या आपि स्वमावतः ॥६०८॥

तथा यथाप्रवृत्तात्स्युस्यनामोगलञ्चलात् ।

समुस्थितिककर्मायो जन्तवोऽत्रान्तरेऽय च ॥६०६॥

- लोकप्रकाश, सर्ग ३।

वह रागहिष की तीवतम— दुर्मेंद प्रंथि को तोड़ने की योग्यता बहुत अंगों में प्राप्त कर लेता है। इस अज्ञानपूर्वक दुःखर्सवेदना-जनित अति अल्प आत्म-गुद्धि को जैनशास्त्र में 'पथाप्रवृत्तिकरण, ' कहा है। इसके बाद जब कुछ और भी अधिक आत्म-गुद्धि तथा वीयोंल्लास की मात्रा बढ़ती है तब रागहेष की उस दुर्मेंद प्रंथि का भेदन किया जाता है। इस प्रंथिमेदकारक आत्म-गुद्धि को 'अपूर्वकरण' कहते हैं। क्योंकि ऐसा करण—परिणाम व विकासगामी आत्मा के लिए अपूर्व— प्रथम ही प्राप्त है। इसके बाद आत्म-गुद्धि व वीयोंल्लास की मात्रा कुछ अधिक बढ़ती है, तब आत्मा मोह की प्रधानमृत शक्ति—दर्शनमोह पर अवश्य विजयताम करता है। इस विजयकारक आत्म-गुद्धि को जैनशास्त्र में 'अनिवृत्तिकरण' कहा है, क्योंकि उस आत्म-गुद्धि के हो जाने पर आत्मा दर्शनमोह पर जबलाम विना किये नहीं रहता, अर्थात् वह पीछे नहीं हटता। उक्त तीन प्रकार की आत्म-

१ इसको दिगम्बरसम्भदाय में 'श्रथापञ्चतकरण कहते हैं। इसके लिए देखिए, तत्वार्थ राजवार्तिक ६. १. १३.

२ तीवधारपशुंकल्याऽपूर्वाच्यकरऐन हि । श्राविष्कृत्य परं वीर्व प्रत्थिं भिन्दन्ति केचन ॥६१८॥

—जोकप्रकारा, सर्ग ३।

३ परिगामविशेषोऽत्र करखं प्राणिनां मतम् ॥५६६॥

—लोक्पकारा, सर्ग ३।

४ "अयानिवृत्तिकरखेनातिस्वच्छारायात्मना ।
करोत्वन्तरकरखमन्तर्गृहुर्त्तसंमितम् ॥६२७॥
कृते च तिस्मिनमच्यात्वमोहस्थितिर्द्धिया भवेत् ।
तत्राद्यायां स्थितौ मिष्याहक् स तद्द लवेदनात् ।
अतोतायामथैतस्यां स्थितावन्तर्गृहुर्ततः ॥६२६॥
प्राप्नोत्यन्तरकरणां तस्याद्यद्यग् एव सः ।
सम्यक्त्यमीपशामिकमपीद्गितिकमाप्नुयात् ॥६३०॥
सथा वनद्वो दग्वेन्थनः प्राप्यातृणां स्थलम् ।
स्वयं विच्यायित तथा, मिष्यात्वोप्रद्यान्तः ॥६३१॥
प्रवाप्यान्तरकरणं विद्यं विच्यायित स्वयम् ।
तदीपशामिकं नाम सम्यक्त्यं लमवेदनुगन् ॥६३२॥

या पर पर विश्व विकास है — सोस्प्रकार, सर्ग ३।

शुद्धियों में दूसरी खर्यात् अपूर्वकरण-नामक शुद्धि ही अत्वन्त दुर्लम है। क्योंकि राग-देश के तीमतम केंग को रोकने का अत्वंत कठिन कार्य इसी के द्वारा किया जाता है, जो सहज नहीं है। एक बार इस कार्य में सफलता आप्त हो जाने पर फिर चाहे विकासगामी आत्मा ऊपर की किसी भूमिका से गिर मी पड़े तथापि वह पुनः कभी न कभी अपने लक्ष्यको—आध्यात्मिक पूर्ण स्वरूप को आप्त कर लेता है। इस आध्यात्मिक परिश्यित का कुछ स्पष्टीकरण अनुभवगत व्यावहारिक हथात के द्वारा किया जा सकता है।

बैसे; एक ऐसा वस्त्र हो, जिसमें मल के ग्रांतिरिक्त चिकनाहट भी लगी हो।
उसका मल ऊपर-ऊपर से दूर करना उतना कठिन ग्रीर अम-साल्य नहीं, जितना
कि चिकनाहट का दूर करना। यदि चिकनाहट एक बार दूर हो जाए तो फिर
बाकी का मल निकालने में किंवा किसी कार लु-वश फिर से लगे हुए गर्दे को दूर
करने में विशेष अम नहीं पड़ता श्रीर बस्त्रको उसके ग्रस्त्री खरूव में सहज ही
लामा जा सकता है। ऊपर-ऊपर का मल दूर करने में जो बल दरकार है,
उसके सहश 'यथा प्रश्नुचिकरण' है। चिकनाहट दूर करने वाल विशेष बल व अम-के समान 'ग्रपूर्वकरण' है, जो चिकनाहट के समान राम-द्रेष की तींत्रतम ग्रीय को शिथिल करता है। बाकी बचे हुए मल को किया चिकनाहट दूर होने के बाद फिर से लगे हुए मल को कम करने वाले बल-प्रयोग के समान 'ग्रानिह चिकरण' है। उक्त तीनों प्रकार के 'बल-प्रयोगों में चिकनाहट दूर करने वाला बल-प्रयोग ही विशिष्ट है।

अथवा जैसे; किसी राजा ने श्रात्मरत्ता के लिए अपने अङ्करद्वकों को तीन विभागों में विभाजित कर रखा हो, जिनमें दूसरा विभाग रोप दो विभागों से अधिक बलवान हो, तब उसी को जीतने में विरोध बल लगाना पड़ता है। वैसे हो दर्शनमोह को जीतने के पहले उसके रखक राग-द्वेष के तीव संस्कारोंको शियिल करने के लिए विकासगामी आतमा को ठीन बार बल-प्रयोग करना पड़ता है। जिनमें दूसरी बार किया जानेवाला बल-प्रयोग ही, जिसके द्वारा राग-द्वेष की अत्यंत तीवतारूप अधि भेदों जाती है, प्रधान होता है। जिस प्रधार उस्त तीनों दलों में से बलवान दूसरे अङ्करत्वक दल के जीत लिए जाने पर फिर उस राजा का पराजय सहज होता है, इसों प्रकार राग-द्वेष की अतितीवता को मिटा देने पर दर्शन-मोह पर जयलाम करना सहज है। दर्शनमोह को जीता और पहले गुण-स्थान की समाप्ति हुई।

ऐसा होते ही विकासगामी खाल्मा स्वरूप का दर्शन कर लेता है आर्थात् उसकी क्षत्र तक जो पररूप में स्वरूप की भ्रान्ति थी, वह दूर हो जाती है। अतएव उसके प्रयत्न की गति उत्तरी न होकर सीधी हो जाती है। अधीत वह विकेकी सनकर कर्तव्य-अकर्तव्य का वास्तविक विभाग कर सेता है। इस दशा को जैन-शास्त्र में 'अन्तरात्म माव' कहते हैं, क्योंकि इस स्थिति को प्राप्त करके विकासगामी आत्मा अपने अन्दर वर्तमान स्हम और सहज शुद्ध परमात्म-भाव को देखने लगता है, अर्थात् अन्तरात्ममाव, यह आत्म-मन्दिर का गर्मद्वार है, जिसमें प्रविष्ठ होकर उस मन्दिर में वर्तमान परमात्मा-भावरूप निश्चय देव का दर्शन किया जाता है।

यह दशा विकासकम की चतुथाँ भूमिका किया चतुर्थ गुज्ञस्थान है, जिसे पाकर ब्रारमा पहले पहल ब्राध्यात्मिक शान्ति का अनुमन करता है। इस भूमिका में ब्राध्यात्मिक दृष्टि यथार्थ (ब्रात्मस्वरूपोन्सुख होने के कारण विप-र्यास-रहित होती है। जिसको जैनशास्त्र में सम्बनन्त वहा है।

चतुर्था से आगे की अयांत् पञ्चमी आदि तब भूमिकाएँ सम्बन्धियाली ही सममनी बाहिए; क्योंकि उनमें उत्तरोत्तर विकास तथा दृष्टि की शुद्धि अधिकादिक होती जाती है। चतुर्थ गुणस्थान में स्वरूप-दर्शन करने से आत्मा को अपूर्व शान्ति मिलती है और उसको विखास होता है कि अब मेरा साप्य-विपवक अम दूर हुआ, अथात् अब तक जिस पौद्गलिक व बाह्य सुल को मैं तरस रहा था, वह परिणाम विरस, अश्यिर एवं परिमित है; परिणाम-सुन्दर, स्थिर व अपरिमित सुल स्वरूप-प्राप्ति में ही है। तब यह विकासगामी आत्मा स्वरूप-स्थिति के लिए प्रयत्न करने लगता है।

मोह की प्रधान शकि — दर्शन मोह को शिथिल करके स्वरूप-दर्शन कर लेने के बाद भी, जब तक उसकी दूसरी शक्ति—चारिक-मोह को शिथिल न किया जाए, तब तक स्वरूप-लाभ किया स्वरूप स्थिति नहीं हो सकती। इसलिए वह मोह की दूसरों शक्ति को मन्द करने के लिए प्रयास करता है। जब वह उस शक्ति को खंशतः शिथिल कर पाता है; तब उसकी और भी उस्कान्ति हो जाती है। जिसमें खंशतः स्वरूप-स्थिरता या परपरिगति-त्याम होने से चतुर्थ भूमिका की अपेदा श्रिथिक शान्ति-लाम होता है। यह देशिवरित-नामक पाँचवाँ गुमस्थान है।

इस गुगस्थान में विकासगामी आत्मा को यह विचार होने लगता है कि यदि अल्य-विरित से ही इतना अधिक शान्ति-लाम हुआ तो फिर सर्व-विरिते—

१ 'जिनोक्ताद्दिपयंस्ता सम्यन्द्रष्टिनिगद्यते । सम्यक्त्वशालिनां सा त्याक्तरूवैवं जायतेऽज्ञिनाम् ॥५१६॥' —लोकपकारा, सर्गे ३ ।

वह भावों के सर्वथा परिहार से कितना शान्ति-साम होगा ? इस विचार से प्रेरित होकर व प्राप्त आध्यात्मिक शान्ति के अनुभव से बलवान् होकर यह विकासगामी आत्मा चारित्रमोह को अधिकांश में शिथित करके पहले की अपेदा भी अधिक त्वरूप-त्यिरता व त्वरूप-ताम प्राप्त करने की चेष्टा करता है । इस चेष्टा में इतकृत्य होते ही उसे सर्व-विरित्त संयम प्राप्त होता है । जिसमें पौद्गतिक मार्चो पर मृच्छों विलक्ष्य नहीं रहती, और उसका तारा समय त्वरूप की अभिव्यक्ति करने के काम में ही खर्च होता है । यह 'सर्वविरित्त' नामक पष्ट गुक्य-त्यान है । इसमें आत्म-कल्याण के अतिरिक्त लोक-कल्याण की भावना और वदनुक्त पृत्ति भी होती है । जिससे कभी-कभी थोड़ी बहुत मात्रा में प्रमाद आ जाता है ।

पाँचवें गुणस्यान की श्रपेद्धा, इस छुठे गुणस्थान में स्वरूप ग्रामिव्यक्ति अधिक होने के कारण बचापि विकासगामी आत्मा को आध्यात्मिक शान्ति पहले से अधिक ही मिलतों है तथापि बीच-बीच में अनेक प्रमाद उसे शान्ति के अनुभव में जो बाबा पहुँचाते हैं, उसको वह सहन नहीं कर सकता । अतएव सर्व-विराति-जनित शान्ति के साथ अप्रमाद-वनित विशिष्ट शान्ति का अनुभव करने की प्रचल लालसा से पेरित होकर वह विकासगामी आत्मा प्रमाद का त्याग करता है और स्वरूप की ग्रामिञ्चक्ति के खनुकल मनन-चिन्तन के सिवाय ग्रन्य सब व्या-पारों का त्याग कर देता है। यही 'अप्रमत्त-संयत' नामक सातवाँ गरास्थान है। इसमें एक श्रोर श्रप्रमाद-जन्य उत्कट सख का श्रन्भव श्रात्मा की उस स्थिति में बने रहने के लिए उत्तेवित करता है और दूसरी ओर प्रमाद-जन्य पूर्व वासनाएँ उसे अपनी ओर खींचती हैं। इस खींचातानी में विकासगामी आत्मा कमी प्रमाद की तन्द्रा और कभी श्रापमाद की जाएति श्रार्थात् छुठे और सातवें गुगु-स्थान में अनेक बार जाता-ग्राता रहता है। भैंबर या बातभ्रमी में पड़ा हुआ तिनका इधर से उधर और उधर से इधर जिस प्रकार चलायमान होता रहता है. उसी प्रकार छठें सीर सातवें ग्यास्थान के समय विकासगामी श्रात्मा श्रनवस्थित बन बाता है।

प्रमाद के साथ होने वाले इस आन्तरिक युद्ध के समय विकासगामी आत्मा यदि अपना चारित्र-वल विशेष प्रकाशित करता है तो फिर वह प्रमादों-प्रलोमनों को पार कर विशेष अपमत्त-अवस्था प्राप्त कर लेता है। इस अवस्था को पाकर वह ऐसी शक्ति वृद्धि की तैयारी करता है कि जिससे शेष रहे-सहे मोह-यह को नष्ट किया जा सके। मोह के साथ होने वाले मार्या युद्ध के लिए की जाने वाली तैयारी की इस भूमिका को आठवाँ गुगास्थान कहते हैं। पहले कमों न हुई ऐसी खाल्म-शुद्धि इस गुणस्थान में हो जाती है। जिस से कोई विकासगामी आत्मा तो मोह के संस्कारों के प्रभाव को कमशः दवाता हुआ आगे बढ़ता है तथा अन्त में उसे विलकुता ही उपशान्त कर देता है। और विशिष्ट आत्म-शुद्धि वाला कोई दृसरा व्यक्ति ऐसा भी होता है, जो मोह के संस्कारों को कमशः बड़ मूल से उस्ताइता हुआ आगे बढ़ता है तथा अन्त में उन सब संस्कारों को सबंधा निर्मूल ही कर बालता है। इस प्रकार आठवें गुण-स्थान से आगे बढ़ ने वाले अर्थात् अन्तरात्म-भाव के विकास द्वारा परमात्म-भाव रूप सर्वोधिर भूमिका के निकट पहुँचने वाले आत्मा दो अस्थियों में विभक्त हो जाते हैं।

एक श्रेणियाले तो ऐसे होते हैं, जो मोह को एक बार सर्वया दवा तो लेते हैं, उसे निम्लं नहीं कर पाते। अताएव जिस प्रकार किसी वर्तन में मरी हुई भाप कभी कभी अपने वेग से उस वर्तन को उड़ा ले भागतो है या नीचे गिरा देती है अथवा जिस प्रकार राज के नीचे दवी हुई अगि हवा का मकोरा लगते ही अपना कार्य करने लगती है किया जिस प्रकार जल के तल में वैठा हुआ मल थोड़ा सा चोंम पाते ही ऊपर उठकर जल को गैंदला कर देता है, उसी प्रकार पहले दवाया हुआ भी मोह आन्तरिक युद्ध में यके हुए उन प्रथम श्रेणी वाले आत्माखी को अपने वेग के हारा नीचे पटक देता है। एक बार सर्वया दवाये जाने पर भी मोह, जिस भूमिका से आत्मा को हार दिलाकर नीचे की और पटक देता है, वहीं ग्यारहवाँ गुणस्थान है। मोह को कमशा दवाते दवाते सर्वया दवाने तक में उत्तरोत्तर अधिक अधिक विश्वविद्याली दी मृमिकाएँ अवश्य प्राप्त करनी पहली है। जो नीवाँ तथा दसवाँ गुणस्थान कह-लाता है। ग्यारहवाँ गुणस्थान अधारान कर स्थान है; क्योंकि उसे पानेवाला आत्मा आगे न बहकर एक बार तो अवश्य नीचे गिरता है।

दूसरी श्रेणिवाले आत्मा मोह को कमशः निमूं ल करते करते अन्त में उसे सबंधा निमूं ल कर दी डालते हैं। सबंधा निमूं ल कर ने की जो उच्च मूमिका है, वही बारहवाँ गुण्रस्थान है। इस गुण्यस्थान को पाने तक में अर्थात् मोह को सबंधा निमूं ल करने से पहले बीच में नौवाँ और दवसाँ गुण्स्थान प्राप्त करना पड़ता है। इसी प्रकार देखा जाए तो चाहे पहली श्रेणिवाले हों, चाहे दूसरी श्रेणिवाले, पर वे सब नौवाँ दसवाँ गुण्यस्थान प्राप्त करते हो हैं। दोनों श्रेणि वालों में अन्तर इतना हो होता है कि प्रथम श्रेणिवालों की अपेबा वृक्षरी श्रेणिवालों में आत्म-श्रुदि व आत्म-वल विशिष्ट प्रकार का पाया जाता है। जैसे — किसी एक दर्जे के विद्यार्थी मी दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार के तो

ऐसे होते हैं, जो सी कोशिश करने पर भी एक बारगी अपनी परीद्धा में पास होकर आगे नहीं वह सकते। पर दूसरे प्रकार के विद्यार्थी अपनी योग्यता के बता से सब कटिनाईयों को पारकर उस कटिनतम परीद्धा को वेघड़क पास कर हो लेते हैं। उन दोनों दत्त के इस अन्तर का कारण उनकी आन्तरिक योग्यता बी न्यूनाधिकता है। वैसे ही नौयें तथा दसवें गुण्एत्यान को प्राप्त करनेवालें उक्त दोनों श्रेणिगामी आत्माओं की आन्यातिमक विद्युद्धि न्यूनाधिक होती है। जिसके कारण एक श्रेणिवाले तो दसवें गुण्एत्यान को पाकर अंत में स्वारहवे गुण्यान स्थान में मोह से हार खाकर नीचे गिरते हैं और अन्य श्रेणिवाले दसवें गुण्यान को पाकर इतना अधिक आत्मवल प्रकट करते हैं कि अन्त में वे मोह को सर्वथा खील कर बारहवें गुण्यान को प्राप्त कर ही लेते हैं।

वैसे ग्यारहवाँ गुणस्थान अवश्य पुनरावृत्तिका है, वैसे ही बारहवाँ गुण-स्थान ऋपुनसन्ति का है। ऋषात् स्थारहर्वे गुरास्थान को पानेवाला कात्मा एक बार उससे अवश्य गिरता है और बारहवें गुणस्थान को पानेवाला उससे कदापि नहीं गिरता; बल्कि ऊपर की ही चढ़ता है। किसी एक परीचा में नहीं पाम होनेवाले विद्यार्थी जिस प्रकार परिश्रम व एकाव्रता से योग्यता बड़ाकर फिर उस परीजाकी पास कर लेते हैं: उसी प्रकार एक बार मोह से हार लानेवाले ब्राल्मा भी ब्राप्रमत्त-भाव व ब्राल्म-यल की ब्राधिकता से फिर मोह को ब्रवस्य चील कर देते हैं। उक्त दोनों श्रेशियाले खात्माख्रों की तर-तममावापच आध्यात्मिक विशुद्धि मानी परमात्म-माव-रूप सर्वोच्च भूमिकापर चढ्ने की दो सीदियाँ है। जिनमें से एक को जैनशास्त्र में 'उपरामश्रेणि' और दूसरी को 'चपकश्रेणि' कहा है। पहली अन्त दूर चढ़ाकर मिरानेवाली ग्रीर दूसरी चढ़ाने-वाली ही है। पहली श्रेपि से गिरनेवाला आच्यात्मिक अवध्यतन के द्वारा चाडे प्रयम गुण्स्थान तक क्यों न चला जाए, पर उसकी वह प्राधःमतित स्थिति कायम नहीं रहती। कभी-न-कभी फिर वह दुने वल से और दुनी सावधानी से तैयार होकर मोह-राज का सामना करता है श्रीर अन्त में दूसरी श्रेशि की योग्यता प्राप्त कर मोह का सबेया स्वय कर डालता है। व्यवहार में अयांत् आधिमीतिक सेत्र में भी यह देखा जाता है कि जो एक बार हार खाता है, वह पूरी तैयारी करके इरानेवाले शत्र को फिर से इरा सकता है।

परमातम-भाव का स्वराज्य ग्राप्त करने में मुख्य वाचक मोह ही है। जिसकी नष्ट करना अन्तराज्य-भाव के विशिष्ट विकास पर निर्मर है। मोह का सर्वथा नाश हुआ कि अन्य आवरण वो जैनशास्त्र में 'पातिकमें' कहलाते हैं, वे प्रधान सेनापति के मारे जाने के बाद अनुगामी वैनिकों की तरह एक साथ दितर-वितर

हो जाते हैं। फिर क्या देरी, विकासनामी आत्मा तुरुत ही परमात्म-मान का पूर्ण आप्यात्मिक स्वराज्य पाकर अर्थात् सन्निदानन्द स्वरूप को पूर्णत्या व्यक्त करके निरतिशय शान, चारित्र आदि का लाभ करता है तथा अनिर्वचनोय स्वामाविक सुल का अनुभव करता है। जैसे, पूर्णिमा की रात में निरभ्र चन्द्र की सम्पूर्ण कलाएँ प्रकाशमान होती हैं, वैसे ही उस समय आत्मा को जेतना आदिस मी मुख्य शक्तियाँ पूर्ण विकसित हो जाती हैं। इस मूमिका को जैनशास्त्र में तेरहवाँ गुण्स्थान कहते हैं।

इस गुग्स्थान में चिरकाल तक रहने के बाद आतमा दग्ध रज्यु के समान शेष आवरणों को अर्थात् अप्रधानमृत अधातिकमीं को उड़ाकर पंक देने के लिए स्हमिक्रयाप्रतिपाति शुक्लच्यानरूप पवन का आश्रय लेकर मानसिक, बाचिक और काविक व्यापारों को सर्वथा रोक देता है। यहां आच्यातिमक विकास की पराकाश किया चौदहवाँ गुग्स्थान है। इसमें आतमा समुच्छित्नक्रियाप्रतिपाति शुक्लच्यानद्वारा सुमेंच की तरह निष्प्रकम्म स्थिति को प्राप्त करके अन्त में शरीर-त्याग-पूर्वक व्यवहार और परमार्थ हिंह से लोकोचर स्थान को प्राप्त करता है। यही निर्मुण प्रकारिथति है, यही सर्वाक्षीण पूर्णला है, यही पूर्ण इतक्रत्यता है, यही परम पुरुषार्थ की अन्तिम सिद्धि है और यही अपुनराष्ट्रचिन्थान है। क्योंकि संसार का एक मात्र कारण मोह है, जिसके सब संस्कारों का निष्श्रेष नाशा हो जाने के कारण अब उपाधिका संभव नहीं है।

यह क्या हुई पहले से चौदहवें गुगस्थान तक के बारह गुगस्यानों की; इसमें दूसरे श्रीर तीसरे गुगस्थान की क्या, जो छूट गई है, वह यो है—सम्पक्त्व किया तत्त्वानवाली ऊपर की चतुर्थी श्रादि मूमिकाश्री के राजमार्ग से च्युत होकर जब कोई श्रातमा तत्त्वशान-रान्य किया मिध्यादृष्टिवाली प्रथम मूमिका के उन्मार्ग की श्रोर भुकता है, तब बीच में उस श्रधःगतनोत्मुल श्रात्मा की जो कुछ श्रवस्था होती है वहा दूसरा गुगस्थान है। क्यापि इस गुगस्थान में प्रथम गुग-स्थान की श्रपेद्या श्रात्म-शुद्धि श्रवस्य कुछ श्राधिक होती है, इसलिए इसका नम्बर पहले के बाद रखा गया है, फिर भी यह बात ब्यान में रखनी चाहिए कि

१ 'भोगसंन्यासतस्त्यागी, योगानप्यखिलाँक्यजेत् । इत्येवं निर्मु गां ज्ञा, परोक्तमुपपदाते ॥७॥ बस्तुतस्तु गुर्हीः पूर्वमनन्त्रीयांसते स्वतः । सर्व व्यकात्मनः सार्वोर्निस्त्रस्य विधोरिव ॥८॥'

इस गुग्रस्थान को उत्कान्ति स्थान नहीं कह सकते। क्योंकि प्रथम गुग्रस्थान को छोड़कर उक्जान्ति करनेवाला ऋतमा इस दूसरे स्थान की सीधे तौर से प्राप्त नहीं कर सकता, किन्तु ऊपर के गुणस्थान से गिरनेवाला ही आत्मा इसका अधिकारी बनता है। अवःपतन मोह के उद्रेक से होता है। अतएव इस गुण्स्थान के समय मोह की तीत्र काषाविक शक्ति का त्राविमांच पाया जाता है। 'खीर त्रादि मिष्ट भोजन करने के बाद जब बमन हो जाता है, तब मुख में एक प्रकार का विल-चर्गा स्वाद अर्थात् न अतिमध्र न अति-अम्ब जैसा प्रतीत होता है। इसी प्रकार दूसरे गुणस्थान के समय आप्यात्मिक स्थिति विलव्य पाई जाती है। क्योंकि वस समय आतमा न तो तत्त्व-शान की निश्चित मुमिका पर है और न तत्त्व-शान-श्ना की निश्चित म्मिका पर। अथवा जैसे कोई व्यक्ति चढ़ने की सीढ़ियों से खिसक कर जब तक जमीनपर आकर नहीं ठहर जाता, तब तक बीच में एक जिलक्ष अवस्था का अनुमव करता है, वैसे ही सम्यक्त्व से गिरकर मिष्यात्व को पाने तक में अर्थात् बीच में आत्मा एक विलज्ञ आध्यात्मिक अवस्था का अनुमय करता है। यह वात हमारे इस व्यावहारिक अनुभव से भी प्रसिद है कि जब किसी निश्चित उन्नत-ग्रवस्था से गिरकर कोई निश्चित ग्रवनत-ग्रवस्था प्राप्त की जाती है, तब बीच में एक विलक्त गा परिस्थिति खड़ी होती है।

तीसरा गुणस्थान आतमा की उस मिश्रित अवस्था का नाम है, जिसमें न तो केवल सम्यक् हाण्ट होती है और न केवल मिथ्या हास्ट, किन्तु आल्या उसमें दोलायमान आय्यात्मिक स्थितिवाला वन जाता है। अतएव उसकी बुद्धि स्वाधीन न होने के कारण सन्देहरालि होती है अर्थात् उसके सामने जो कुळ आया, वह सब सब। न तो वह तन्त्र को एकान्त अतस्यरूप से ही जानती है और न तन्त्र-अतस्य का वास्त्रविक पूर्ण विवेक ही कर सकती है।

कोई उत्कान्ति करनेवाला आत्मा प्रथम गुणस्थान से निकलकर सीचे ही तीसरे गुणस्थान को प्राप्त कर सकता है और कोई अवकान्ति करनेवाला आत्मा भी चतुर्य आदि गुणस्थान से गिरकर तीसरे गुणस्थान को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार उत्कान्ति करनेवाले और अवकान्ति करनेवाले—दोनों प्रकार के आत्माओं का आअय-स्थान तीलग्र गुणस्थान है। वही तीसरे गुणस्थान को दूसरे गुणस्थान से विशेषता है।

जपर आत्मा को जिन चौदह श्रवस्थाओं का विचार किया है, उनका तथा उनके अन्तर्गत अवान्तर संख्यातीत श्रवस्थाओं का बहुत संदोप में बगोंकरण करके शास्त्र में शरीरचारी आत्मा की सिफे तीन अवस्थाएँ बतलाई हैं—बहिरात्म-अवस्था, (२) अन्तरात्म-श्रवस्था और (३) परमात्म-श्रवस्था। पहली अवस्था में आत्मा का वास्तविक विशुद्ध रूप अत्यन्त आन्छना रहता है, जिसके कारण आत्मा मिय्याच्यासवाला होकर पीद्गलिक विलासी को ही सर्वस्व मान लेता है और उन्हों की प्राप्ति के लिए सम्पूर्ण शक्ति का व्यय करता है।

दूसरी अवस्था में आतमा का वास्तविक स्वरूप पूर्णतया तो प्रकट नहीं होता, पर उसके ऊपर का आवरण गाढ़ न होकर शिथिल, शिथिलतर, शिथिलतम बन जाता है, जिसके कारण उसकी दृष्टि पीद्गलिक विलासी की और से हटकर शुद्ध स्वरूप की और लग जाती है। इसी से उसकी दृष्टि में शरीर आदि की जीर्णता व नवीनता अपनी जीर्णता व नवीनता नहीं है। यह दूसरी अवस्था ही तीसरी अवस्था का हड़ सोपान है।

तीसरी अवस्था में आतमा का वास्तविक स्वरूप प्रकट हो जाता है अर्थात्

उसके ऊपर के पने श्रावरण विलकुल निलीन हो जाते हैं।

पहला, दूसरा और तीसरा गुरास्थान बहिरात्म-अवस्था का चित्रण है। चौथे से बारहवें तक के गुरास्थान अन्तरात्म-अवस्था का दिग्दर्शन है और तेर-इवी, चौदहवों गुरास्थान परमात्म-अवस्था का वर्णन है।

आतमा का स्वभाव ज्ञानमय है, इसिलए वह चाहे किसी गुणस्थान में क्यों न हो, पर ध्यान से कदापि मुक्त नहीं रहता। ध्यान के सामान्य रीति से (१) शुम श्रीर (२) अशुम, ऐसे दो विमाग और विशेष रीति से (१) आतं, (२) रीद्र, (३) धर्म श्रीर (४) शुक्त, ऐसे चार विभाग शास्त्र में किसे

'बाह्यात्मा चान्तरात्मा च, परमात्मेति च वयः । काषाचिष्ठायकभ्येयाः, प्रसिद्धा योगवाङ्मये ॥ १७ ॥ ग्रान्ये मिध्यात्वसम्यक्त्वकेत्रवंज्ञानमागिनः । मिश्रं च चीग्रमोद्दे च, विश्वान्तास्ते त्वयोगिनि ॥ १८ ॥' —योगावतारद्वाविशिका ।

१ 'अन्ये तु मिध्यादर्शनादिभावपरिखतो बाह्यात्मा, सम्यय्दर्शनादिपरिखतत्त्व-न्तरात्मा, केवलज्ञानादिपरिखतस्तु परमात्मा । तत्राद्यगुणस्थानत्रये बाह्यात्मा, ततः परं चीखमोहगुणस्थानं यावदन्तरात्मा, ततः परन्तु परमात्मेति । तथा व्यक्त्या बाह्यात्मा, शक्त्या परमात्मान्तरात्मा च । व्यक्त्यान्तरात्मा तु शक्त्या परमात्मा अनुभूतपूर्वनयेन च बाह्यात्मा; व्यक्त्या परमात्मा अनुभूतपूर्वनयेनैव बाह्यात्मान्त-रात्मा च ।' —श्राष्यात्ममतपरीद्धा, गाथा १२५।

२ 'ब्रातंरीद्रधमंशुक्रानि ।'—तत्त्वार्थ-ब्रज्याय ६, सूत्र २६ ।

गए हैं। चार में से पहले दो अशुभ और पिछले दो शुभ हैं। पौद्गलिक दृष्टि की मुख्यता के किया आत्म-विस्मृति के समय जो ब्यान होता है, वह अशुभ और पौद्रलिक दृष्टि की गौंखता व आत्मानुसन्धान-द्शा में जो ध्यान होता है, वह शुभ है। अशुभ ध्यान संसार का कारण और शुभ ध्यान मोद्ध का कारण है। पहले तीन गुख्स्थानों में आर्च और रौद्र, ये दो ध्यान ही तर-तम-भाव से पाए जाते हैं। चौथे और पाँचवें गुख्स्थान में ऊक्त दो ध्यानों के अतिरिक्त सम्बन्त्य के प्रमाव से धर्मध्यान भी होता है। छठे गुख्स्थान में आर्च और धर्म, ये दो ध्यान होते हैं। सातवें गुख्स्थान में सिर्फ धर्मध्यान होता है। आठवें से बारहवें तक पाँच गुख्त्यानों में धर्म और शुक्त, ये दो ध्यान होते हैं।

तेरहवें और चीदहबें गुण्स्थान में सिर्फ शुक्रव्यान होता है।

गुणस्थानों में पाए जानेवाले ध्यानों के उक्त वर्णन से तथा गुणस्थानों में किये हुए विद्यालग-मान ब्रादि पूर्वोक्त विभाग से प्रत्येक मनुष्य यह सामान्यतया जान सकता है कि मैं किस गुणस्थान का ब्रिधिकारी हूँ। ऐसा ज्ञान, योग्य ब्रिधिकारी की नैसर्गिक महत्त्वाकांका को ऊपर के गुणस्थानों के लिए उत्तेजित करता है।

#### दर्शनान्तर के साथ जैनदर्शन का साम्य

जो दर्शन, ख्रास्तिक श्रथांत् आस्मा, उसका पुनर्जन्म, उसकी विकासशीलता तथा मीं स्वन्यान्यता माननेवाले हैं, उन तभी में किसीन-किसी रूप में ख्रास्मा के किमक विकास का विचार पाया जाना स्वामाविक है। ख्रतएव ख्रायांवर्च के बैन, वैदिक ख्रीर बौद, इन तीनो प्राचीन दर्शनों में उकत प्रकार का विचार पाया जाता है। यह विचार जैनदर्शन में गुण्यत्यान के नाम से, वैदिक दर्शन में भूमि-काओं के नाम से ख्रीर बौददर्शन में ख्रवस्थाओं के नाम से प्रसिद्ध है। गुण्यत्यान का विचार, जैसा बैनदर्शन में ख्रवस्थाओं के नाम से प्रसिद्ध है। गुण्यत्यान का विचार, जैसा बैनदर्शन में ख्रवस्थाओं के नाम से प्रसिद्ध है। गुण्यान का विचार, जैसा बैनदर्शन में ख्रवस्थाओं के संस्था में बहुत कुछ, समता है। अर्थात् संकेत, वर्णनशैली आदि की मिन्नता होने पर भी वस्तुतन्य के विषय में तीनों दर्शनों का मेंद नहीं के बराबर ही है। वैदिकदर्शन के योगवासिष्ठ, पातज्ञल योग आदि प्रत्यों में ख्रातमा की मिन्नताओं का अच्छा विचार है।

१ इसके लिए देखिये, तत्वार्थ अ० ६, सूत्र ३५ से ४०। व्यानशतक, गा॰, ६३ और ६४ तथा आवश्यक-हारिभद्री टीका पु॰ ६०२। इस विषय में तत्वार्थ के उक्त सूत्रों का राजवार्तिक विशेष देखने योग्य है, क्योंकि उसमें क्षेताम्बर्ध्रयों से थोड़ा सा मतभेद हैं।

वैनशास्त्र में मिष्पादृष्टि या बहिरात्मा के नाम से झहानी जीव को खदण वतलाया है कि जो झनात्मा में अर्थात् झात्म-मिन्न जड़तत्त्व में झात्म-बुद्धि करता है, वह मिथ्यादृष्टि या बहिरात्मा ' है। योग-वासिष्ठ में ' तथा पातञ्जल-योग सूत्र " में झहानी जीव का वही लखण है। जैनशास्त्र में निष्पात्वमोह का संसार-बुद्धि और दु:लहर पत्न वर्गित है "। वही बात योगजासिष्ठ के

१ 'तत्र मिध्यादर्शनोदयवर्शकृतो मिध्यादृष्टिः।'

—तत्त्वार्थ राजवातिक ६, १, १२।

'श्रात्मिया समुपात्तकायादिः कीर्त्यतेऽत्र बहिरातमा । कायादेः समिषिष्ठायको भवत्यन्तरातमा तु ॥७॥'

—योगशास्त्र, प्रकाश १२।

'निर्मलस्कटिकस्येव सहजं रूपमात्मनः । ऋष्यस्तोपाधिसंबद्धो जडस्तत्र विमुद्धति ॥६॥

—श्रानसार, मोहाध्यक।

'नित्यशुर्च्यात्मतास्यातिरनित्याशुर्चनात्मसु । स्त्रविद्या तत्त्वभीर्विद्या योगान्वार्यैः प्रकीर्तिता ॥१॥'

—शानसार विद्याहक ।

'भ्रमवाटी बहिह प्रिभेमन्खाया तदीवणम् । स्रभान्ततत्त्वहाष्टिल्, नास्यां शेते सुलाऽऽशया ॥२॥'

— ज्ञानसार, तत्वदृष्टि-श्रप्टक ।

२ 'यस्याऽज्ञानात्मनो ज्ञस्य, देह एवात्मभावना । उदितेति वर्षेवाद्यरिपवोऽभिमवन्ति तम् ॥३॥'

A DECEMBER

— निवांश-प्रकरण; पूर्वार्ध सर्ग ६ I

३ 'श्रानित्याऽशुचिदुःलाऽनात्मम् नित्यशुचिमुखात्मस्यातिरविद्या ।' —पात्रघ्यसयोगस्य, साधन-पाद, स्त्र ५ ।

४ 'समुदायाययवयोर्बन्यहेतुत्वं वाक्यपरिसमाप्तेर्वे चित्र्यात् ।' - तत्वार्थ-राजवार्तिक ६, १, ३१ ।

> 'विकल्पचपकैरातमा, पीतमोहासको समम् । मवोञ्चतालमुत्तालप्रपञ्चमधितिष्ठति ॥॥॥'

—शानसार, मोद्दाष्टक ।

निशंग मनरण में आजान के फलरूप से कहा गई है। (२) योग-वासिष्ठ निशंग प्रकरण प्रवाधिमें आविचा से तृष्णा और तृष्णा से दुःल का अनुभव तथा विचा से अविद्या का नाशा, यह कम वैसा वर्णित है, वहीं कम जैन-शाल में मिध्याजान और सम्बक्शान के निरूपण्डार जगह जगह वर्णित है। (३) योगवासिष्ठ के उक्त प्रकरण में वहीं जो अविद्या का विचा से और विचा का विचार से नाश बतलाया है, वह जैनशास्त्र में माने हुए मिद्यान आदि वायोपश्मिकज्ञान से मिध्याजान के नाश और वायिकज्ञान से चायोपश्मिकज्ञान से मिध्याजान के नाश और वायिकज्ञान से चायोपश्मिकज्ञान के नाश के समान है। (४) जैनशास्त्र में मुख्यतया मोह को ही बन्ध का नंसार का हेतु माना है। योगवासिष्ठ में वहीं बात रूपान्तर से कहीं गई है। उसमें वो हस्य के आतिल को बन्ध का कारण कहा है; उसका

 श्रमानाट्यसृता यस्नाज्जगत्यर्गपरभयः । यस्मिलिष्टन्ति राजन्ते, विश्वान्ति विलसन्ति च ॥५३॥'
 श्रीपातमात्रमधुरत्वमनर्थं सच्चमादान्तवन्त्वमिलिलस्थितिमङ्गुरत्वम् ।
 श्रमानशालिन इति प्रसृतानि यम नानाङ्गतीनि विपुलानि फलानि तानि' ॥६१॥ पृत्रोद्धं, सर्ग ६,

२. 'जन्मपर्वाहिना रन्त्रा विनाशन्त्रिद्रचञ्चुरा । भोगाभोगरतापूर्णां, विचारैकशुराद्या ॥११॥'

सर्गं 🖘 ।

३. 'मियःस्वान्ते तयोरन्तरद्यायातपनयोरित । ऋविद्यायां विजीनायां चीखे द्वे एव कल्पने ॥२३॥ एते रावद लीयेते, ऋवाप्यं परिशिष्यते । ऋविद्यासंच्यात् चीखो विद्यापचोऽपि राघद ॥२४॥'

सर्ग हा

४. 'श्रविद्या संसृतिर्वन्बो, माया मोहो महत्तमः । कल्पितानीति नामानि, यस्याः सकतवेदिमिः ॥२०॥' 'दप्दुद्र<sup>\*</sup>श्यस्य सत्ताऽङ्गवन्य इत्यमिथीयते । द्रष्टा दश्यवताद्वदो, दृश्याऽभावे विमुच्यते ॥२२॥'

—उत्पत्ति-अक्त्रम्, सर्ग १।

'तस्माचिवविकल्पस्यविशाचो शलकं यथा । विनिक्त्येवमेषान्तर्दशरं दुश्यकविका ॥३८॥'

—उत्पत्ति प्र॰ सर्ग ३ I

तात्पर्य दृश्यके अभिमान या अव्यास से है। (१) वैसे, जैनशास्त्र में अन्यिमेर का वर्णन है वैसे ही योगवासिष्ठ में ' भी है। (६) वैदिक अन्यों का यह वर्णन कि ब्रह्म, माया के संसर्ग से संकल्प-विकल्पात्मक ऐन्द्रजालिक सृष्टि रचता है; तथा स्थावरजङ्गमात्मक जगत् का कल्प के अन्त में नाश होता है ', इत्यादि बातों की संगति जैनशास्त्र के अनुसार इस प्रकार की जा सकती है—आत्मा का अव्यवहार-पश्चि से व्यवहारशियों में आना ब्रह्म का जीवत्व घारण करना है। कमशः सूच्म तथा स्थूल मन के द्वारा संक्रित्व प्राप्त करके कल्पनाजाल में आत्मा का विचरण करना संकल्प-विकल्पात्मक ऐन्द्रजालिक सृष्टि है। शुद्ध आत्म-स्वस्थ व्यक्त होने पर सांसारिक पर्यांवों का नाश होना ही कल्प के अन्त में स्थावर-वंगमात्मक जगत् का नाश है आत्मा अपनी सचा मुलकर जड़-सचाको स्वसत्ता मानता है, जो अहंस्व-ममस्व भावना क्य मोह का उदय और बन्ध का कारण है। वही अहंस्व-ममस्व भावना विदिक वर्णन-शैली के अनुसार बन्ध हेतुमृत दृश्य सत्ता है। उस्पत्ति, बृद्धि, विकाश, स्वर्ग, नरक आदि जो जीव की अवस्थाएँ वैदिक अन्यों में वर्णित हैं, वे ही जैन-दृष्टि के अनुसार व्यवहार-पश्चिमत जीव के पर्यांच हैं। (७) योगवासिष्ठ में ' त्यस्य स्थिति को आनी का और स्वस्थ-

—उत्पत्ति-प्रकरण, सर्ग ११८

२. 'तत्स्वयं स्वैरमेवाशु, संकल्पयति नित्यशः । तेनेत्यमिन्द्रजालशीर्विततेयं वितन्यते ॥१६॥' 'यदिदं दृश्यते सर्वं जगत्स्थावरजङ्गमम् । तस्सुपुताविव स्वप्नः, कल्पान्ते प्रविनश्यति ॥१०॥'

—उत्पत्ति-प्रकरण, सर्ग १।

स तयामृत एवात्मा, त्वयमन्य इवोल्लसन् । जीवतामुख्यातीव, माविनाम्ना कदर्थिताम् ॥१३॥१

३. उत्पद्यते यो जगति, स एव किल वर्षते । स एव मोद्यमाप्तोति, स्वर्गं वा नरकं च वा ॥७॥"

उत्पत्ति-प्रकरण, सर्ग १।

४. 'स्वरूपावस्थितिषुंकित्तद्भंगोऽहंत्ववेदनम् । एतत् संदेपतः शोक्तं तन्शत्वाङ्गवस्यस्यम् ॥५॥'

—उत्पत्ति-प्रकरण, सर्ग ११७।

क्षिति अन्यविच्छेदस्तरिमन् सति हि मुक्तता । मृगतृष्णाम्बुबुद्धधादिशान्तिमात्रात्मकस्त्वसौ ।।२३॥

अंश को अज्ञानी का बद्धण माना है। जैनशास्त्र में भी सम्बक् झान का और मिष्यादृष्टि का कमशः वही स्वरूप " बतलाया है। (८) बोगवासिष्ठ में " जो सम्बक् ज्ञान का लद्धण है, वह जैनशास्त्र के अनुकृत है। (१) जैनशास्त्र में सम्बक् दर्शन की प्राप्ति, (१) स्वमाव और (२) बाह्य निमित्त, इन दो प्रकार से बतलाई है । योगवासिष्ठ में भी ज्ञान प्राप्ति का बैसा ही कम दृष्टित किया है। (१०) जैनशास्त्र के चौदह गुणस्थानों के स्थान में चौदह भूमिकाओं का वर्णन योगवासिष्ठ में " बहुत कविकर व विस्तृत है। सात भूमिकाएँ आन को और

श्रहं ममेति मन्त्रोऽयं, मोहस्य जगदान्थ्यकृत् ।
 अयमेय हि नञ्जूर्यः, प्रतिमन्त्रोऽपि मोहजित् ॥१॥²

- ज्ञानसार, मोहाएक ।

स्वभावलामसंस्कारकारकं शानमिष्यते । ध्यान्ध्यमात्रमतस्वन्यत्त्वा चोक्तं महासम्मा ॥३॥'

— ज्ञानसार, ज्ञानाष्टक ।

२. 'श्रनाद्यन्तांबभातास्मा, परमात्मेह विद्यते । इत्येको निश्चवः स्कारः सम्यग्जानं विदुर्द्धाः ॥२॥'

- उपराम-पकरणः सर्गे ७६।

३ <sup>4</sup>तित्रिसगांद्धिगमाद् वा ।

—तस्वार्थ-ग्र० १, स० ३।

४ 'एक्स्तावर्गुरुप्रोक्तादनुष्टानाञ्चनैः शनैः। जन्मना जन्मभिवापि सिद्धिदः समुग्रहतः॥३॥ द्वितीयस्वात्मनैवाशुः, किचिद्व्युत्यन्वचेतसा। भवति शानसंप्राप्तिसकाशककपातवतः॥४॥'

—उपराम-प्रकरण, सर्ग ७ ।

प् 'ग्रज्ञानम्ः सप्तपदा, ज्ञम्ः सप्तपदेन हि।
पदान्तराययसंख्यानि, भवन्त्यन्यान्ययैतयोः ॥२॥
वागरोपितमज्ञानं तस्य मूर्मीरिमाः शृह्यु ।
नीनजाप्रत्याजाप्रत्, महाजाप्रत्यैय न ॥११॥
जाप्रत्त्यनस्यम् स्वप्नः, स्वप्ननाप्रत्युप्तकम् ।
दिते सप्तिनेशो मोहः, पुनरेन परस्यरम् ॥१२॥
स्विष्टो भवत्यनेकाल्यः शृह्यु सद्यस्यस्य न ।
प्रभो चेतनं पत्यादनाल्यं निर्मेशं चितः ॥१३॥

सात अज्ञान की बतलाई हुई हैं, जो जैन-परिमाधा के अनुसार कमशः मिल्पाल की और सम्पक्तकी अवस्था की सूचक हैं। (११) योगवासिष्ठ में तत्त्वक

> भविष्यच्चित्तजीवादिनामराब्दायंभाजनम् । बीजरूपं स्थितं जामत् , बीजजामत्तदुच्यते ॥१४॥ एषा इन्तेनंबावस्था, त्वं जाप्रत्संसृति शृहा। नवप्रसतस्य परादयं चाहमिदं मम ॥१५॥ इति यः प्रत्ययः स्वस्यस्तन्नात्रद्धाराभावनात । श्चयं सोइडमिटं तन्म इति जन्मान्तरोदितः ॥१६॥ पीवरः प्रत्ययः प्रोक्तो, महाजामदिति स्कटम् । ब्रस्टमथवा रूटं सर्वथा तत्मवात्मकम् ॥१७॥ यहजाप्रतो मनोराज्यं जाग्रत्स्वनः स उच्यते । द्विचन्द्रशक्तिकारूप्यम्गतुष्णादिभेदतः ॥१८॥ ग्रम्यासाट्याप्य जाग्रत्यं, स्वप्नोऽनेकविधो भवेत् । ऋल्पकालं मया इष्टं, एवं नो सत्यमित्वपि ॥१६॥ निदाकालानुमतेऽथै, निद्रान्ते प्रत्यवी हि यः। स स्वप्नः कथितस्तस्य, महाजाप्रस्थितेहँदि ॥२०॥ चिरसंदर्शनाभाषाद १ फल्ल १ इद स्त्रप्तो बाग्रत्तयारुढो, महाजाग्रत्यदं गतः ॥२१॥ अवते वा चते देहें, स्वप्नवामन्मते हि तत् । षडवस्थापरित्यागे, जडा जीवस्य या स्थितिः ॥२२॥ भविष्यदःखबोघाट्या, सौपुप्ती सोच्यते गतिः। एते तस्यामवस्थायां तृ खलोष्टशिलाद्यः ॥२३॥ पदार्थाः संस्थिताः सर्वे, परमाग्रुप्रमाणिनः। सप्तावस्था इति प्रोक्ता, मयाध्यानस्य राषव ॥२४॥ उत्पत्ति-प्रकरण सर्ग ११७।

'हानभूमिः शुभेच्छाच्या, प्रथमा समुदाहता । विवारणा द्वितीया तु, तृतीया तनुमानता ॥५॥ सत्वापनिश्चतुर्था स्थाततो संसक्तिनामिका । पदार्थामावनी पच्ठी, ससमी तुर्यमा स्मृता ॥६॥ श्रासामन्ते स्थिता मुक्तिस्तस्यां भूषो न शोच्यते । प्रतासां भूमिकानां त्विमदं निवचनं शृह्या ॥७॥ समदृष्टि, पूर्याशय और मुक्त पुरुष का जो वर्यन है, वह जैन-संकेतानुसार चतुर्थ आदि गुग्गस्थानों में स्थित आत्मा को लागू पड़ता है। जैनशास्त्र में जो शन का महत्व वर्णित है, वही योगवासिष्ठ में प्रज्ञामाहात्म्व के नाम से

स्थितः किं मृद प्वास्मि, पेंस्पेऽहं शास्त्रसण्डानैः। वैराग्यपूर्वमिच्छेति, ग्रुभेच्छेखुच्यते हुपैः ॥=॥ शास्त्रसज्जनसंपर्क-वैराग्यास्यासपूर्वकम् । सदाचारप्रवृत्तियां, प्रोच्यते सा विचारणा ॥६॥ विचारगाश्रमेच्छाम्बामिन्द्रियार्थेष्वसक्तता । यत्र सा तनताभावात्योच्यते तनमानसा ॥१०॥ ममिकात्रितयाभ्यासाच्चित्तेऽथै विरतेर्वशात । सत्यात्मनि स्थितिः शुद्धे, सत्वापत्तिच्दाहृता ।।११॥ दशाचवष्टवाम्यासादसंसर्गपलेन च । रूदसत्त्रचमत्कारात्योक्ता संसक्तिनामिका ॥१२॥ भमिकापञ्चकाम्यासात्त्वात्मारामतया इदम् । आभ्यन्तराणां बाह्यानां पदार्थानासभावनात् ॥१३॥ परप्रयुक्तेन चिरं प्रयत्नेनार्थमावनात । पदार्थाभावना नाम्नी, पष्ठी संजायते गतिः ॥१४॥ भूमिषद्कचिराभ्यासाद्भेदस्यानुपलम्भतः । यत्स्यमावैकनिष्ठत्वं सा होया तुर्वगा गतिः ॥१५॥। उत्पत्ति-प्रकरण, सर्ग ११८।

श्रीग० निर्वाख-प्र०, सर्ग १७०; निर्वाख-प्र० उ, सर्ग ११६ ।
 योग० स्थिति प्रकरण, सर्ग ७५; निर्वाख-प्र० स० १६६ ।

२ 'जागर्ति शानदृष्टिश्चेत् पणा कृष्णाऽदिजाङ्कती। पूर्णानन्दस्य तर्तिक स्याद्दैन्यवृष्टिचकवेदना ॥४॥'

— ज्ञानसार, पृष्टीताष्ट्रक ।

'ऋति चेद् अन्यिभिद् ज्ञानं कि चित्रैलान्त्रयत्वरीः । प्रदीपाः क्योपमुख्यन्ते, तमोध्नी दृष्टिरेव चेत् ॥६ । मिष्यालशैक्षपञ्चन्छिद्, ज्ञानदम्मोक्षिरोभितः । निर्मयः राक्षवरोगी, नन्दत्यानन्दनन्दने ॥७॥ पीपूषमसमुद्रोत्यं, रसायनमनौषषम् । अनन्यापेच्पैरवर्यं ज्ञानमाहुर्मनीषिगः ॥८॥' 'संसारे निवसन् स्वार्थसञ्जः कज्जलवेश्मिन ।

क्रिप्यते निविस्तो लोको ज्ञानसिद्धो न क्रिप्यते ॥१॥
नाहं पुद्रलमावानां कर्ता कारियता च न ।
नानुमन्तापि चेत्यारमज्ञानवान् क्रिप्यते कथम् ॥२॥
क्रिप्यते पुद्रलस्कन्यो न क्रिप्ये पुद्रलेरहम् ।
चित्रस्योमाञ्जनेनेव, ध्यायकिति न क्रिप्यते ॥३॥
क्रिसताज्ञानसंपातमित्रियाताय केवलम् ।
निर्लेपज्ञानममस्य, क्रिया सर्वोपयुज्यते ॥४॥
तपःश्रुतादिना मतः, क्रियावानिय क्रिप्यते ।
मावनाज्ञानसंपत्नो निक्तियोऽपि न क्रिप्यते ॥४॥

बानसार, निलेपाष्टक I

'छिन्दन्ति ग्रानदात्रेख, स्पृहाविपलतां बुधाः । मुखशोषं च मूच्छाँ च, दैन्यं यच्छति यत्फलम् ॥३॥'

ज्ञानसार, निःस्पृहाष्ट्रक |

भीयो युक्तपदार्यानामसंक्रमचमिकवा । चिन्मात्रपरिखामेन, विदुषैतानुमूबते ॥७॥ ऋविद्यातिमिरप्यंसे, दशा विद्याद्धनस्पृशा । पश्यन्ति परमात्मानमात्मन्येव हि योगिनः ॥८॥'-

ज्ञानसार, विद्याप्टक ।

'मवसीख्येन कि भूरिमयव्यक्षनभरमनां ।
सदा भयोज्भितं ज्ञानसुखमेव विशिष्यते ॥२॥
न गोप्यं क्यापि नारोप्यं देवं देवं च न क्यचित् ।
क्य भयेन मुनेः स्थयं ज्ञोयं ज्ञानेन पर्यतः ॥३॥
एकं ब्रह्मास्त्रमादाय, निष्नन्योहच्यम् मुनिः ।
विभेति नैव संग्रामयोपिस्य इव नागराष्ट् ॥४॥
मयूरी ज्ञानदृष्टिक्षेत्यसपैति मनोवने ।
वेष्टनं भयसपौगां न तदाऽऽनन्दचन्दने ॥॥॥
कृतमोहास्त्रचेक्तस्यं, ज्ञानवर्मं विभित्ते वः ।
क्य भोत्तस्य कव वा भक्षः, कर्मसंगरकेलिषु ॥६॥
तृक्षवल्ख्यवो मृद्रा भ्रमन्त्यक्षे भवानिलैः ।
नैकं रोमापि तैज्ञांनगरिष्ठानां तु कस्यते ॥॥॥

#### उल्लिखित है 1

चितं परिगतं यस्य, चारित्रमङ्कोभयम्। ऋखरडज्ञानराज्यस्य, तस्य साधोः कृतो भयम्।।=॥

शानसार, निर्मयाष्ट्रक ।

'श्रदृष्टार्थे तु भावन्तः, शास्त्रदीपं विना जहाः । प्राप्नुवन्ति परं खेदं प्रत्यज्ञन्तः पदे पदे ॥५॥ 'श्रज्ञानाहिनहामन्त्रं स्वाच्छन्द्यञ्चरजंघनम् । धर्माराममुधाङ्कल्यां शास्त्रमाहुर्मदृष्यः ॥७॥ शास्त्रोकाचारकर्तां च, शास्त्रद्यः शास्त्रदेशकः । शास्त्रोकदृष्महायोगी, प्राप्नोति परमं पदम् ॥०॥'

शानसार, शास्त्राष्ट्रक ।

"श्रानमेव बुधाः प्राहुः, कर्मणां तापनाचपः। तदाम्यन्तरमेवेष्टं बाग्रं तदुपबृंहकम् ॥१॥ ब्यानुस्रोतसिकी वृत्तिर्शालानां सुखरीलता। प्रातिस्रोतसिकी वृत्तिर्शानिनां परमं तपः॥२॥ सदुपायप्रवृत्तानासुपेयमधुरत्यतः। श्रानिनां नित्यमानन्ददृद्धिरेव तपस्विनाम् ॥४॥

शानसारं, तपीष्टक ।

१ 'न तद्गुरोर्न शास्त्रायांत्र पुरपाद्याप्यते पद्म् ।

यत्साधुसङ्गास्युदिताद्विचारविशदाद्धृदः ॥१०॥

सुन्द्यां निजया बुदया, प्रज्ञे येव वयस्यया ।

पदमासादाते राम, न नाम क्रियपाऽन्यवा ॥१८॥

यत्योद्ध्वताते तीक्षात्रा, पूर्वापरविचारिको ।

प्रज्ञादीपशिस्ता जातु, जाक्यान्थ्यं तं न वाधते ॥१६॥

दुस्तरम् या विपदे। तुःस्वकल्लोलसंकुलाः ।

तीर्यते प्रज्ञया तान्यो नावाऽपद्न्यो महामते ॥२०॥

प्रज्ञाविरहितं मृहमापदल्गापि बाधते ।

पेखवाचानिलकल्ला सारहीनिमिवोलपम् ।२१॥

'प्रज्ञावानसहोऽपि कार्यान्तमधिगान्बृति ।

दुध्वतः कार्यमासाय, प्रधानमधि नश्यति ॥२३॥

शास्त्रसम्बन्धारम्मैः प्रज्ञां पूर्वं विवर्धवेत् ।

सेक्संरक्षशारम्मैः प्रज्ञां पूर्वं विवर्धवेत् ।

सेक्संरक्षशारम्मैः प्रज्ञां स्वामित्र ॥२४॥

प्रशादलबृहनमृलः, काले सत्कार्यपादपः। फलं फलत्यतिस्वादु मासोर्विम्बमिबैन्दवम् ॥२५॥ य एव यत्नः कियते, बाह्यार्थीपार्जने जनैः। स एव यत्नः कर्तव्यः, पूर्वं प्रशाविवर्धने ॥२६॥ सीमान्तं सर्वदुःखानामापदां कोशम्चमम् । बीजं संसारवृद्धार्गा प्रज्ञामान्द्रं विनाशयेत ॥२७॥ स्वगांद्यस्य पातालाद्राज्याद्यसम्बाप्यते । तत्समासादाते सर्वं प्रजाकोशान्महात्मना ।।२८।। प्रज्ञयोत्तीर्यते भीमाचस्मात्संसारसःगरात् । न दानैर्न च वा तीर्थैस्तपसा न च राषव ॥२६॥ यत्प्राप्ताः संपदं दैवीमपि भूमिचरा नराः। प्रशापुरप्यस्तायास्तत्मलं स्वादु समुत्यितम् ॥३०॥ प्रज्ञया नखराळूनमचवारग्य्यपाः। जम्बुकैविंजिताः सिंहा, सिहैहरिएका इव ॥३१॥ सामान्यैरपि मपत्वं प्राप्त' प्रजावशास्त्ररैः। स्वर्गापवर्गयोग्यत्वं पात्रस्यैवेह दश्यते ॥३२॥ प्रज्ञया वादिनः सर्वे स्वविकल्पविलासिनः । जयन्ति समदप्रस्वान्नरात्रभतिभीरवः ॥३३॥ चिन्तामणिरियं प्रशा इत्कोशस्या विवेकिनः। फलं कल्पलवेबैपा, चिन्तितं सम्प्रयच्छति ॥३४॥ मञ्चरतरि संसारं प्रश्रयापोद्यतेऽधमः । शिव्वितः पारमाप्नोति, नावा नाप्नोत्पशिच्चितः ॥३५॥ धीः सम्यग्योजिता पारमसम्यग्योजिताऽऽपदम् । नरं नवति संसारे, भ्रमन्ती नौरिवाणुंदे ॥३६॥ विवेकिनमसंमृदं प्राजनाशागणोत्यिताः । दोषा न परिवाचन्ते, सन्नद्धमिव सावकाः ॥३७॥ यसवेह जगत्सवं सम्यगेवाङ्ग दश्यते । सम्यग्दर्शनमायान्ति, नापदो न च संपदः ॥३८॥ पिधानं परमार्कस्य, जडात्मा विततोऽसितः । अहंकाराम्बदो मत्तः, प्रजावातेन बाध्यते ॥३६॥"

#### योगसंबन्धी विचार

गुणस्थान और योग के विचार में अन्तर क्या है? गुणस्थान के किंवा अज्ञान व ज्ञान-की भूमिकाओं के वर्णन से यह जात होता है कि आत्मा का आध्यारिमक विकास किस कम से होता है और योग के वर्णन से यह जात होता है कि
मोच का साथन क्या है? अथांत् गुणस्थान में आध्याध्मिक विकास के कम का
विचार मुख्य है और योग में मोच के साथन का विचार मुख्य है। इस प्रकार
दोनों का मुख्य प्रतिपाद्य तच्च भिन्न-भिन्न होने पर भी एक के विचार में दूसरे
की छाया अवश्य आ जाती है, क्योंकि कोई भी आख्ना मोच के अन्तिम—
अनन्तर या अव्यवहित — साथन को अथम ही प्राप्त नहीं कर सकता, किन्तु विकास
के कमानुसार उत्तरोत्तर सम्भवित साथनों को सोधान-परम्परा की तरह प्राप्त करता
हुआ अन्त में चरम साथन को प्राप्त कर लेता है। अतएव योग के—मोच्चाधमविषयक विचार में आध्यात्मिक विकास के कम की छाया आ ही जाती है। इसी
तरह आध्याध्मिक विकास किस कम से होता है, इसका विचार करते समय आख्ना
के गुद्ध, गुद्धतर, गुद्धतम परिगाम, जो मोच के साथनभूत हैं, उनकी छाया
भी आ ही जाती है। इसलिए गुणस्थान के वर्णन-प्रसंग में योग का स्वरूप संदोप
में दिखा देना अग्रसाइक नहीं है।

योग किसे कहते हैं ?— आत्मा का धर्म व्यापार मोझ का मुख्य हेत अर्थात् उपादानकारण तथा बिना विलम्ब से फल देनेवाला हो, उसे बोग कहते हैं। ऐसा व्यापार प्रणिधान आदि शुम मात्र या शुममात्रपूर्वक की जानेवाली किया है। पातजलदर्शन में चित्त की बृत्तियों के निरोधकों बोग कहा है। उसका भी वहीं मतलब है, अर्थात् ऐसा निरोध मोझ का मुख्य कारण है, क्योंकि उसके साथ कारण और कार्य-रूप से शुम भाव का अवस्य संबंध होता है।

 भोचेण योजनादेव, योगो धव निष्च्यते । सद्यगं तेन तन्युल्यदेतुल्यापारतास्य तु ॥१॥

—योगलज्ञच डार्जिरीका।

२ 'प्रशिषानं प्रवृत्तिकः, तथा विष्नवपक्तिषा । सिदिध विनियोगकः, एते कर्मशुभाशयाः ॥१०॥' 'एतैराशययोगैस्तु, विना धर्माय न किया ! प्रस्तुत प्रत्यपायाय, लोभकोषकिया तथा ॥१६॥"

-योगलचगडात्रिशिका I

३ 'बोगश्चित्तवृत्तिनिरोध: ।—पातज्ञलस्त्र, पा० १, स्० २।

### योग का आरम्भ कब से होता है ?

आत्मा अनादि काल से जन्म-मृत्यु के प्रवाह में पड़ा है और उसमें नाना प्रकार के व्यापारों को करता रहता है। इसलिए यह प्रश्न पैदा होता है कि उसके व्यापार को कव से योगत्वरूप माना जाए ? इसका उत्तर शास्त्र में " यह दिया गया है कि जब तक आत्मा मिष्याल से व्यास बुद्धिवाला, अतएव दिङ्मृद की तरह उल्टी दिशा में गति करनेवाला श्रयांत् श्रास्था-लक्ष्य से भ्रष्ट हो. तब तक उसका व्यापार प्रशिवान आदि शुभ-योग रहित होने के कारग बोग नहीं कहा जा सकता। इसके विपरीत जब से मिथ्यात्व का तिमिर कम होने के कारण आत्मा की भ्रान्ति मिटने लगती है और उसकी गति सीची अयांत् सन्मार्ग के अमिमुख हो जाती है, तभी से उसके व्यापार को प्रशिवान आदि सुम-भाव सहित होने के कारण 'योग' संशा दी जा सकती है। सारांश वह है कि आत्मा के अनादि सांसारिक काल के दो हिस्से हो जाते हैं। एक चरमपुद्गलपरावर्च और दूसरा अचरम पुद्गल परार्वत कहा जाता है। चरम पुद्गलपरार्वत क्रनादि सांसारिक काल का आखिरी और बहुत छोटा अंश े हैं। अचरमपुद्गलपरावर्न उसका बहुत बड़ा भाग है; क्योंकि चरम-पद्गलपरावर्त को बाद करके अनादि सांसारिक काल, जो अनंतकालचक परिमास है, वह सब अचरम पुद्गलपरावर्त कहलाता है। ग्रात्मा का सांसारिक काल, जब चरमपुद्गलपरावर्त-परिमाण वाकी रहता है, तब उसके ऊपर से मिल्यालमोह का आवरण इटने लगता है। अवएव उसके परिणाम निर्मल होने लगते हैं। श्रीर किया भी निर्मल भावपूर्वक होती है। ऐसी किया से भाव-शुद्धि श्रीर भी बदती है। इस प्रकार उत्तरोत्तर भाव शुद्धि बढ़ते जाने के कारण चरम पुद्गालपरा-वर्तकालीन धर्म-व्यापार को योग कहा है। अचरम पुद्गलपरावर्त कालीन व्यापार न तो शुम-भावपूर्वक होता है और न शुम-भाव का कारण ही होता है। इसलिए

—योगलच्यात्रीशिका।

१ 'मुख्यत्वं चांतरङ्गत्वात्कताच्चेगच्च दर्शितम् । चरमे पुद्ग्लावर्ते यत एतस्य संभवः ॥२॥ न सन्मर्गाभिमुख्यं स्पादावर्तेषु परेषु तु । मिथ्यात्वाच्छ्रन्बुर्द्धानां दिङ्ग्दानामिवाङ्गिनाम् ॥३॥'

२ चरमावर्तिनो जन्तोः, सिद्धेरासन्नता ध्रुवम् । भूवांसोऽमी व्यतिकान्तास्तेष्वेको विन्दुरम्बुधी ॥२८॥

नुक्त्यद्वेषमाधान्यदात्रिशिका ।

वह परम्परा से भी मोल के अनुकूल न होने के सबब से बीग नहीं कहा जाता । पात्रज्ञलदर्शन में भी अनादि सीसारिक काल के निष्ट्रताधिकार मकृति और और अनिवृत्ताधिकार मकृति इस मकार दो मेद बतलाए हैं, जो जैन शास्त्र के चरम और अचरम-पुद्रगलपरावर्त के समानार्थक र हैं।

#### योग के भेद और उनका आधार

जैनशास्त्र र में (१) ऋव्यात्म, (२) भावना, (३) व्यान, (४) समता श्रीर (५) बृत्तिसंक्य, ऐसे पाँच भेद योग के किये हैं। पातज्ञलदर्शन में योग के (१) सम्प्रज्ञात और (२) असम्प्रज्ञात, ऐसे दो मेद 3 हैं। जो मोख का साजात-अञ्चबहित कारण हो अर्थात जिसके प्राप्त होने के बाद तरंत ही मोज हो, वही यथार्थ में योग कहा जा सकता है। ऐसा योग जैनशास्त्र के संकेतानुसार इति-संज्ञय और पातञ्जलदर्शन के संकेतानुसार ब्रसम्प्रजात ही है। ब्रतप्य यह प्रश्न होता है कि योग के जो इतने मेद किये जाते हैं, उनका आधार क्या है ? इसका उत्तर यह है कि श्रलवत्ता वृत्तिसंख्य किया श्रसम्प्रवात ही मीख का साखात् कारण होने से वास्तव में योग है। तथापि वह योग किसी विकासगामी श्रात्मा को पहले ही पहल पास नहीं होता, किंतु इसके पहले विकास-कम के अनुसार ऐसे अनेक आंतरिक धर्म-व्यापर करने पड़ते हैं, जो उत्तरोत्तर विकास को न्छानेवाले श्रीर श्रंत में उस बास्तविक योग तक पहुँचानेवाले होते हैं। वे सब धर्म - व्यापार यीग के कारण होने से अर्थात वशिसंस्थ या श्रसम्प्रज्ञात योग के सास्थत् किया परम्परा में हेतु होने से योग कहे जाते हैं। साराश वह है कि योग के भेदों का श्रीधार विकास का कम है। यदि विकास क्रमिक न होंकर एक ही बार पूर्णतया माप्त हो जाता तो योग के मेद नहीं किये जाते । श्रतएव वृत्तिसंख्य जो मोच का साझात् कारग है, उसको प्रधान योग समम्मना चाहिए श्रीर उसके पहले के जी ध्रानेक धर्म-व्यापार योगकोटि में गिने जाते हैं, वे प्रवान योग के कारण होने से बोग कहे जाते हैं। इन सब व्यापारों की समध्य को पावव्यतसर्थन में सम्प्रजात

१ बोजनायोग इश्वको मोदीया मुनिसवर्मः । स निवृत्ताधिकारावा प्रकृती लेखता अवः ॥१४॥

<sup>—</sup>अपुनर्वन्धदानिशिका।

२ 'श्राचाध्यं भावना त्यानं, समता इतिसंद्ययः । योगः पञ्चविचः प्रोक्तों, योगमार्गविद्यारदैः ॥१॥

<sup>—</sup>योगभेददांत्रिशिका।

३ देखिए, पाद १, सूत्र १७ और १८।

कहा है और जैन शास्त्र में शुद्धि के तरतम माबानुसार उस समष्टि के अध्यासम आदि बार मेर किये हैं। वृत्तिसंद्ध्य के प्रति साद्धात् किया परंपरा से कारण होनेवाले व्यापारों को जब योग कहा गया, तब यह प्रश्न पैदा होता है कि वे पूर्वभावी व्यापार कव से लेने चाहिए। किन्तु इसका उत्तर पहले ही दिया गया है कि चरम पुद्गलपरावर्तकाल से जो व्यापार किये जाते हैं, वे ही बोग कोटि में गिने जाने चाहिए। इसका सबब यह है कि सहकारी निमित्त मिलते हों, वे सब व्यापार मोद्य के अनुकृत अर्थात् धर्म-व्यापार हो जाते हैं। इसके विपरीत कितने हों सहकारी कारण क्यों न मिलें, पर अचरम पुद्गलपरावर्तकालीन व्यापार मोद्य के अनुकृत नहीं होते।

योग के उपाय और गुणस्थानों में योगावतार

पातज्जलदर्शन में (१) अभ्यास और (२) वैराम्य, ये दो उपाय योग के ब्लालाये हुए हैं। उसमें कैराग्य भी पर-अपर रूप से दो प्रकार का कहा गया है'। योग का कारण होने से वैराग्य को योग मानकर जैन शास्त्र में अपर-वैराग्य को अतास्त्रिक धर्मसंन्यास और पर-वैराग्य को तास्त्रिक धर्मसंन्यास योग कहा है। जैनशास्त्र में योग का आरम्म पूर्व सेवा से माना गया है। पूर्वसेवा से अध्यात्म, अध्यात्म से भावना, भावना से ध्यान तथा समता, ध्वान तथा समता से इति-संद्य और इतिसंद्य से मोद्य आप्त होता है। इसलिए इतिसंद्य ही मुख्य योग है और पूर्व सेवा से लेकर समता पर्यन्त सभी धर्म-ध्यापार साद्यात किया परपरा से योग के उपायमात्र है। अपुनर्बन्धक, जो मिथ्यात्व को त्यागने के लिए

१. देखिये, पाद १, सूच १२, १५ और १६।

२. 'विषयदोषदर्शनजनितमयात् धर्मसंन्यासलज्ञणं प्रथमम्, स तस्वचिन्त-या विषयौदासीन्येन जनितं द्वितीयापूर्वकरण्मावितात्विकधर्मसंन्यासलज्ञणं दितीयं वैरान्यं यत्र ज्ञायोपश्चामिका धर्मा द्वापि ज्ञीयन्ते ज्ञायिकारचोत्पद्यन्त इत्यस्माकं सिद्धान्तः ।'—श्रीयशोविजयजी-कृत पातञ्जल-दर्शनश्चित, पाद १०, सूत्र १६।

३. 'पूर्वसेवा त योगस्य, गुरुदेवादिपूजनम् । सदाचारन्तरो मुक्स्यद्वेषस्चेति प्रकीर्तिताः ॥१॥'

<sup>—</sup>पूर्वसेवादात्रिशिका।

४. <sup>1</sup>उपायत्वेऽत्र पूर्वेषामन्त्य एवावशिष्यते । तत्पञ्चमगुरास्थानादुपायोऽवींगिति स्थितिः ॥३१॥²

<sup>—</sup>योगमेददात्रिशिका।

तत्तर और सम्युक्त-प्राप्ति के आभिमुख होता है, इसको पूर्वसेवा तान्तिकरूप से होती है और सह्द्रत्यक, द्विक्ष्यक आदि को पूर्वसेवा अतान्त्रिक होती है। अप्यात्म और भावना अपुनर्वत्वक तथा सम्यन्द्राध्य को व्यवहार नय से तान्त्रिक और देश-विरति तथा सर्व-विरति को निश्चय नय से तान्त्रिक होते हैं। अप्रमत्त, सर्वविरति आदि गुणस्थानों में ध्यान तथा समता उत्तरोत्तर तान्त्रिकरूप से होते हैं। इतिसंद्र्य तेरहवें और वौदहवें गुणस्थान में होता है। सम्पाद्यतयोग अध्यात्म से लेकर ध्यान पर्यन्त के चारों भेदस्वरूप है और असम्प्रज्ञातयोग इति-संद्यक्ष्य है। इसिलए चौये से बारहवें गुणस्थान तक में सम्प्रज्ञातयोग और तेरहवें-चौदहवें गुणस्थान में असम्प्रज्ञातयोग समक्षना चाहिए।

# पूर्वेसेवा आदि शन्दों की व्याख्या

गुढ़, देव आदि पूच्यवर्ग का पूजन, सदाचार, तप और मुक्ति के
प्रति अद्वेष, यह 'पूर्वसेवा' कहलाती है। २. उचित प्रमुक्तिरुप अग्रुकत-महाक्त
युक्त होकर मैत्री आदि भावनापूर्वक जो शास्त्रानुसार तत्त्व-चितन करना, वह

श्रुक्लपच्चेन्द्रुवत्यायो वर्धमानगुषाः स्मृतः ।
 भवाभिनन्द्रदोषाशामपुनर्वन्यको व्यये ॥१॥
 श्रस्यैव पूर्वसेवीका, मुख्याऽन्यस्योपचारतः ।
 श्रस्यावस्थान्तरं मार्गपतिताभिमुखी पुनः ॥२॥'

—ग्रपुनर्वन्धकद्वात्रिशिका ।

'श्रपुनर्बन्धकरपायं व्यवहारेण तास्तिकः श्राच्यात्मभावनारूपोनिश्चयेनोत्तरस्य तु ॥१४॥ सक्दावर्तनादीनाभतास्तिक उदाहृतः॥ प्रत्यगयफलपायस्तथा वेषादिमावतः ॥१५॥ शुद्धचयेन्ना वथायोगं चारित्रवत एव च ॥ इन्त व्यानादिको योगस्तान्विकः प्रविजृम्मते ॥१६॥ —योगविवेकद्वाविशिका ॥

२. 'संप्रज्ञातोऽवतरति, ध्यानमेदेऽत्र तत्वतः । तात्विकी च समापधिनांत्मनो मान्यतां विना ॥१५॥ 'श्रसम्प्रज्ञातनामा तु, संमतो इतिसंश्रयः ॥ सर्वतोऽस्मादकरसानिवमः पापगोचरः ॥२१॥'

1 ge, | [

-योगावतारद्वः दिशिका।

'श्रव्यातम' है। २. श्रव्यातम का बुद्धिसंगत श्रिषकाधिक श्रम्यास ही 'भाषना' है। ४. श्रन्य विषय के संचार से रहित जो किसी एक विषय का धारावादी प्रशस्त स्क्ष्मकोष हो, वह 'व्यान' है। ५. श्रविश्वा से कल्पित जो श्रानिष्ट क्खुएँ हैं, उनमें विवेकपूर्वक तत्त्व बुद्धि करना श्र्यांत् इष्टल श्रानिष्टल की भावना खोड़कर उपेद्धा धारण करना 'समता' है। ६. मन और शरीर के संयोग से उस्पन्त होनेवाली विकल्परूप तथा चेष्टारूप वृतियों का निर्मूल नाश करना 'वृतिसंश्वय' है। उपाध्याय श्री यशोधिजयजी ने श्रपनी पातञ्जलसूत्रवित्त में वृत्तिसंशय शब्द की उक्त व्याख्या की अपेद्धा श्रिषक विस्तृत व्याख्या की है। उसमें वृत्ति का श्रयांत् कर्मसंयोग की वोग्यता का संचय—हास, जो प्रनियमिद से श्रुरू होकर चौदहवें गुणस्थान में समान्त होता है, उसी को वृत्तिसंखय कहा है और शुक्रध्यान के पहले दो मेदों में सम्प्रशत का तथा श्रन्तिम टो मेदों में श्रसम्प्रशत का समावेश किया है।

 'श्रीचित्याद्वतपुक्तस्य, वचनाक्त्यचिन्तनम् । मैञ्यादिमावसंयुक्तमध्यास्यं तदिदो विदुः ॥२॥'

-योगमेदद्याभिशिका।

२. 'ग्रम्यासो इदिमानस्य, भावना बुदिसंगतः । निइत्तिरशुभाभ्यासाद्भावदृदिश्च तत्फलम् ॥६॥'

--योगभैददात्रिशिका।

'उपयोगे विजातीयप्रत्ययाव्यवधानमाक् ।
 शुनैकप्रस्थयो ध्यानं सूरमामोगसमन्वितम् ॥११॥'

-योगभेददाचिशिका।

४. 'ब्यवहारकुदृष्टयोन्वैरिष्टानिष्टेषु वस्तुषु । कल्पितेषु विवेकेन, तत्त्वधीः समतोच्यते ॥२२॥

—योगभेददात्रिशिका।

'विकल्यस्पन्दरूपाणां वृत्तीनामन्यजन्मनाम् ।
 अपुनमांवतो रोधः, प्रोच्यते वृत्तिसंद्वयः ॥२५॥'

-योगमेदद्दाचिशिका।

 'द्विविधोऽज्ययमच्यात्मभावनाध्यानसमताज्ञतिसंद्वयभेदेन पञ्चधोकस्य योगस्य पञ्चमभेदेऽवतरति' इत्यादि ।

# योगजन्य विभूतियाँ—

बोग से होनेबाली ज्ञान, मनोबल, बचनवल, श्रारीरवल ख्रादि संबंधिनी अनेक विभृतियों का वर्णन पातव्यलदर्शन में है। जैनशास्त्र में वैक्रियलब्धि, आहारकलब्धि, अवधिज्ञान, मनःपर्याय-ज्ञान आदि सिद्धियाँ व वर्णित है, सो योग का ही फल हैं।

### बाँद्ध मन्तव्य

बौददर्शन में भी बाहमा की संसार, मोज बादि खबस्थाएँ मानी हुई हैं। इसलिए उसमें ब्राव्यातिक कमिक विकास का वर्णन होना स्वाभाविक है। स्वरूपोन्मुख होने की स्थिति से लेकर स्वरूप की पराकाश प्राप्त कर लेने तक की स्थिति का वर्णन बौद-अंथों में 3 है, जो गाँव विभागों में विभाजित है। इनके नाम इस प्रकार हैं-१. घर्मानुसारी, २. सीतापन्न, ३. सकदागामी, ४. अनागामी और ५. अरहा। [१] इनमें से 'वर्मानुसारी' या 'अदानुसारी' वह कहलाता है, जो निवांगामार्ग के अथांत् मोक्सार्ग के अमिमुख हो, पर उसे भारत न हुआ हो । इसी को जैनशात्र में 'मार्गानुसारी' कहा है और उसके पैतीस गुण बतलाए हैं \*। [२] मोलमार्ग को प्राप्त किये हुए ब्रात्माओं के विकास की न्यूनाधिकता के कारण सोतापन्न खादि चार विमाग है। जो ख्रात्मा खर्वि-निपात, धर्मनियत और सम्बोधिपरायण हो, उसकी 'सोतापन्न' कहते हैं। स्रोतापन्न ग्रात्मा सातवें जन्म में ग्रवश्य निर्वाण पाता है। [३] 'सकदागामी' उसे कहते हैं, जो एक ही बार इस लोक में जन्म प्रहण करके मोज जानेवाला हो। [४] जो इस लोक में जन्म प्रह्रण न करके बड़ा बोक से सीथे ही मीस मानेवाला हो, वह 'ग्रनागामी' कहलाता है। [५] जो सम्पूर्ण आलवों का स्वय करके कुतकार्य हो जाता है, उसे 'अरहा' भ कहते हैं।

धर्मानुसारी आदि उक्त पाँच अवस्थाको का वर्णन मनिकामनिकाय में बहुत

१ देखिए, तीसरा विभूतिपाद ।

२ देखिए, बावश्यक निर्युक्ति, गा०६६ और ७०।

३ देखिए, प्रो० सि० वि० राजवार-सम्पादित मराठीमाषान्तरित मिकस्-निकाय—

<sup>।</sup> सूर् ६, में २, सूर २२, में १४, सूर ३४, में ४, सूर ४८ में १०।

४ देखिए, भीडेमचन्द्राचार्य-कृत योगशास्त्र, प्रकाश १।

देखिए, प्रो॰ राजवादे-संपादित मराठीनाषान्तरित दीवनिद्यव, पु॰ १७६
 टिप्पवी।

स्पष्ट किया हुआ है। उसमें वर्गान ै किया है कि तत्कालजात बत्स, कुछ बड़ा किन्तु दुर्वल बत्स, मीद बत्स, इल में जोतने लायक बलवान बैल और पूर्ण इपम जिस मकार उत्तरोत्तर अल्प-अल्प अम से गङ्गा नदी के तिरछे प्रवाह को पार कर लेते हैं, वैसे ही बमांनुसारी आदि उक्त पाँच प्रकार के आत्मा भी मार—काम के वेग को उत्तरोत्तर अल्प अम से जीत सकते हैं।

बौद्ध-शास्त्र में दस संबोजनाएँ — वंधन वर्णित ै हैं। इनमें से पाँच 'ओरं-भागीय' और पाँच 'उड्इंभागीय' कही जाती हैं। पहली तीन संवोजनाओं का द्यव हो जाने पर सोतापन्न-अवस्था प्राप्त होती है। इसके बाद राग, द्वेष और मोह शिथिल होने से सकदागामी-अवस्था प्राप्त होती है। पाँच ओरंभागीय संयोजनाओं का नाश होनेपर औपपत्तिक अनावृत्तिषमों किंवा अनागामी-अवस्था प्राप्त होती है और दसों संयोजनाओं का नाश हो जाने पर अरहा पद मिलता है। यह वर्गान जैनशास्त्र-गत कर्म प्रकृतियों के द्वय के वर्गान-जैसा है। सोतापन्त आदि उक्त चार अवस्थाओं का विचार चींथ से लेकर चौदहवें तक के गुणस्थानों के विचारों से मिलता-जुलता है अथवा यों कहिए कि उक्त चार अवस्थाएँ चतुर्थ आदि गुणस्थानों का संस्रेपमान हैं।

जैसे जैन-शास्त्र में लिन्यका तथा वोमदरान में योगविमूर्ति का वर्जन है, वैसे ही बौद्ध-शास्त्र में भी आप्यात्मिक-विकास-कालीन सिद्धियों का वर्जन है, जिनकी उसमें 'अभिशा कहते हैं। ऐसी अभिशाएँ छह हैं, जिनमें पाँच लीकिक और एक लोकोचर कही गयी है है।

बौद-शास्त्र में बोधिसत्व का जो सद्या है, वही बैन-शास्त्र के अनुसार सम्य-ग्दृष्टि का सच्चार है। जो सम्बन्दृष्टि होता है, वह यदि ग्रहस्थ के आरम्भ समारम्भ

१. देखिए, यु० १५६।

२. (१) सकायदिष्टि, (२) विचिकच्छा, (३) सीलब्बत परामास, (४) कामराग, (५) पटीघ, (६) रूपराग, (७) श्ररूपराग, (८) मान, (६) उदब श्रीर (१०) श्रविज्ञा । मराठीमापाँतरित दीघनिकाय, १० १७५ टिप्पणी।

वेखिए,—मराठीभाषांतरित मिक्सिमनिकाय, प्र॰ १५६ ।

४. 'कायपातिन एवेइ, बोधिसत्वाः परोदितम् ।

न चिचपातिनस्ताबदेतदञापि बुक्तिमत् ॥२०१॥

आदि कार्यों में प्रवृत्त होता है, तो भी उसकी वृत्ति तप्तलोहपदन्यासकत् अर्थात् गरम लोहे पर रखे जानेवाले पैर के समान सकम्य या पाप-भीव होती है। बौद्ध-शास्त्र में भी बोधिसत्त्व का वैसा ही स्वरूप मानकर उसे कावपाती अर्थात् शरीरमात्र से ( चित्त से नहीं ) सांसारिक प्रवृत्ति में पड़नेवाला कहा है १। वह चित्तपाती नहीं होता।

ई० १६२२ ]

चौथे कर्मभन्थ की प्रस्तावना

the first the state of the same of the same of

१. 'एवं च यस्परैदक्तं बोधिसत्त्वस्य तद्वागम् । विचार्यमारां सन्नीत्वा, तद्य्यत्रोपपद्यते ॥१०॥ तप्तक्षोहपदन्यासतुल्या वृत्तिः क्वचिद्यदि । इस्युक्तेः कायपास्येव, चिक्तपाती न स स्मृतः ॥११॥'

सम्बन्द्रष्टिद्वाचिशिका ।

# कुछ पारिभाषिक शब्द

### (१) 'लेक्या'

१ - लेरया के (क) द्रव्य और (ल) माव, इस प्रकार दो मेद हैं।

(क) द्रव्यलेश्या, पुद्रल-विशेषात्मक है । इसके त्वरूप के संबन्ध में मुख्य-त्वया तीन मत हैं—(१) कर्मवर्गणा-निष्यत्न, (२) कर्म-निष्यत्द और (३) योग-परिखाम ।

पहले मत का यह मानना है कि लेश्या द्रव्य, कमें वर्गणा से बने हुए हैं; फिर भी वे ब्राठ कमें से मिन्न ही हैं, जैसा कि कार्मण्शरीर। यह मत उत्तरा-ध्यवन, ब्र० ३४ की टीका, पु० ६५० पर उल्लिखित है।

दूसरे मत का आशाय यह है कि लेश्या-द्रव्य, कर्म-निष्यंदरूप ( बच्यमान कर्म-प्रवाहरूप ) है। चौदहवें गुणस्थान में कर्म के होने पर भी उसका निष्यन्द न होने से लेश्या के अमाव की उपपत्ति हो जाती है। यह मत उक्त पृष्ठ पर ही निर्दिष्ट है, जिसको टीकाकार वादिवैताल श्री शान्तिसूरि ने 'गुरवस्तु व्याचक्ते' कहकर खिला है।

तीसरा मत औ हरिभद्रस्रि आदि का है। इस मत का आश्य भी मलविगरि-जी ने पन्नवर्गा पद १७ की टीका, पू० ३३० पर त्यष्ट वतलाया है। वे लेश्या-द्रव्य को योगवर्गगा अन्तर्गत स्वतन्त्र द्रव्य मानते हैं। उपाच्याय आविनयविजयजी ने अपने आगम दोहनरूप लोकपकाश, सर्ग ३, श्लोक २८५ में इस मत को ही आब ठहराया है।

- ख) भावलेश्या, त्रातमा का परिशाम-विशेष है, जो संक्लेश और बीग से अनुगत है। संक्लेश के तीव, तीवतर, तीवतम, मन्द, मन्दतर, मन्दतम श्रादि अनेक भेद होने से बलुतः भावलेश्या, असंख्य प्रकार की है तथापि संद्येष में छह विभाग करके शास्त्र में उसका स्वरूप दिलाया है। देखिये, चौथा कर्मप्रन्थ, गां० १३ वीं। छह भेदों का स्वरूप समझने के लिए शास्त्र में नीचे लिखे हो हप्यान्त दिये गए हैं—
- (१)—कोई छह पुरुष जम्बूफल ( जामुन ) खाने की इच्छा करते हुए चले जा रहे थे, इतने में जम्बू वृद्ध को देख उनमें से एक पुरुष बोला—'लीजिए,

जम्बूबृद्ध तो आ गया । अब फलों के लिए ऊपर चढ़ने की अपेद्धा फलों से लदी हुई बड़ी-बड़ी शास्त्रावाले इस बृद्ध को काट गिराना ही अच्छा है।'

यह सुनकर दूसरे ने कहा—'वृज्ञ काटने से क्या लाभ ? केवल शालाओं को काट दो।'

तीसरे पुरुष ने कहा — 'यह भी ठीक नहीं, छोटी-छोटी शाखाओं के काट लेने से भी तो काम निकाला जा सकता है १'

चौथे ने कड़ा—'शालाएँ भी क्यों कारना ! फलों के गुच्छों को तोड़ लीजिए।' पाँचवाँ बोला—'गुच्छों से क्या प्रयोजन ! उनमें से कुछ फलों को ही ले लेना अच्छा है।'

श्चन्त में खुठे पुरुष ने कहा—'ये सब विचार निरर्थक हैं; क्योंकि हमलोग जिन्हें चाहते हैं, वे फल तो नीचे भी गिरे हुए हैं, क्या उन्हों से अपना प्रयोजन-सिंद नहीं हो सकता है ?'

(२) - कोई छह पुरुष धन लूटने के इसदे से जा रहे थे। सस्ते में किसी गाँव की पाकर उनमें से एक बोला - 'इस गाँव की तहस-नहस कर दी-मनुष्य, पशु, पद्मी, बो कोई मिले, उन्हें मारो और धन लूट लो।'

यह सुनकर दूसरा बोला—'पशु, पद्मी आदि को क्यो मारना ! केवल विशेष करने वाले मनुष्यों ही को मारो।'

तीसरे ने कहा-'वेचारी स्त्रियों की इत्या क्यों करना ! पुरुषों की मार दो।'
चौथे ने कहा— सब पुरुषों की नहीं; जो सशस्त्र हों, उन्हीं को मारो।'
पाँचवें ने कहा— 'जो सशस्त्र पुरुष भी विरोध नहीं करते, उन्हें क्यों मारना।'
अन्त में छठे पुरुष ने कहा— 'किसी को भारने से क्या लाम ! जिस प्रकार
से धन अपहरण किया जा सके, उस प्रकार से उसे उठा लो और किसी को
भारी मत। एक तो धन लूटना और दूसरे उसके मालिकों को भारना यह
ठीक नहीं।'

इन दो दृष्टान्तों से लेश्याद्यों का स्तरूप तपट जाना जाता है। प्रत्येक दृष्टान्त के छह छह पुरुषों में पूर्व-पूर्व पुरुष के परिशामों की अपेदा उत्तर-उत्तर पुरुष के परिशाम शुभ, शुभतर और शुभतम पाए जाते हैं। उत्तर-उत्तर पुरुष के परिशामों में संक्लेश की न्यूनता और मृदुता की अधिकता पाई जाती है। प्रथम पुरुष के परिशाम को 'कृष्णालेश्या,' दूसरे के परिशाम को 'नीललेश्या', इस प्रकार कम से छठे पुरुष के परिशाम को 'शुक्तलेश्या' समध्यना चाहिए। —आवश्यक हारिमद्री वृति पृष्ट दें तथा जोक्यकाश, स० ३, श्लो॰ १६३—१८०।

तेश्या-द्रव्य के स्वस्य संकन्धी उक्त तीनों मत के अनुसार तेरहवें गुण्स्थान पर्यन्त भाव-तेश्या का सद्भाव समक्षना चाहिए। यह सिद्धान्त गोम्मटसार-जीव काएड को भी मान्य है; क्योंकि उसमें योग-यहति को तेश्या कहा है। यथा---

> 'अयदोत्ति छलेस्साओ, सुद्दतियलेस्सा दु देसविरदतिये तत्तो सुका लेस्सा, अजोगिठाएाँ अलेस्सं तु ॥५३१॥'

सर्वार्थिसिद में और गोम्मटसार के स्थानान्तर में क्यायोद्य-अनुरिक्ति योग-प्रवृत्ति को 'लेश्या' कहा है। यदापि इस कथन से दसमें गुग्रस्थान पर्यन्त ही लेश्या का होना पाया जाता है, पर यह कथन अपेंचा-कृत होने के कारण पूर्व कथन से विकद नहीं है। पूर्व कथन में केवल प्रकृति-प्रदेश कथ के निमित्तम्त परिग्राम लेश्यारूप से विविद्यत हैं। और इस कथन में स्थिति-अनुभाग आदि चारों बन्धों के निमित्तभूत परिग्राम लेश्यारूप से विविद्यत हैं; केवल प्रकृति-प्रदेश बन्ध के निमित्तभूत परिग्राम नहीं। यथा—

'भावलेश्या कथायोदयरश्चिता योग-प्रवृत्तिरिति इत्वा श्रीद्यिकीत्यु-च्यते ।' —स्वार्यसिद्धि-अध्याव २, सूत्र ६ ।

> 'जोगप उत्ती लेस्सा, कसायउद्याणुरंजिया होइ। तत्तो दोण्णं कञ्जं, वंधचउकं समुद्दिहं ॥४८१॥

> > —जीवकाएड ।

द्रम्यलेश्या के वर्ग-गन्ध श्रादि का विचार तथा मावलेश्या के लज्ज श्रादि का विचार उत्तराज्ययन, श्र० ३४ में है । इसके लिए प्रशापना-लेश्यापद, श्रावश्यक, लोकपकारा श्रादि श्राकर अंथ श्रेताम्बर-साहित्य में है । उक्त दो हच्दां-तों में से पहला हष्टांत, जीवकाएड गा० ५०६-५०७ में है । लेश्या की कुछ विशेष शतें वानने के लिए जीवकाएड का लेश्या मार्गसाधिकार (गा० ४८६-५५) देखने योग्य है ।

जीवों के आन्तरिक भावों की मिलनता तथा पवित्रता के तर-तम-भाव का सूचक, लेश्या का विचार, जैसा जैन शास्त्र में हैं; कुछ उसी के समान छुह आतियों का विभाग, मङ्ग्रुलीगोसाल पुत्र के मत में है, जो कर्म की शुदि-झशुद्धि को लेकर कृष्ण नील आदि छुह वर्गों के आधार पर किया गया है। इसका वर्गन, 'दीधनिकाय-सामञ्ज्यकलस्त' में है।

'मझमास्त के १२, २८६ में भी छुद्द 'जीव-वर्स' दिये हैं, जो उक्त विचार से कुछ मिलते-जुलते हैं।

'पातञ्जलयोगदर्शन' के ४,७ में भी ऐसी बल्पना है; क्योंकि उसमें कमें के

चार विभाग करके जीवी के भावी की शुद्धि-अशुद्धि का पृथक्करण किया है। इसके लिए देखिए, दीपनिकाय का मराठी-भाषान्तर, पृ० ५६।

### (२) 'पक्रोन्द्रिय'

जीव के एकेन्द्रिय ख्रादि पाँच मेद किये गये हैं, सो द्रव्येन्द्रिय के ख्राधारपर; क्योंकि भावेन्द्रियाँ तो सभी संसारी जीवों को पाँचों होती हैं। यथा—

'अह्वा पहुच लढिदियं पि पंचेंदिया सन्ते ॥२६६६॥

—विशेपावश्यक ।

अर्थात् जन्मीन्द्रिय की अपेद्धा से सभी संसारी जीव पद्धे न्द्रिय हैं। 'पंचेदित का बतलो, नरो क्व सक्व-विसन्धोवलंभाओ ।' इत्यादि विशेषावस्यक-३००१

श्रमात् सब विषय का ज्ञान होने की योग्यता के कारण बकुल-इन्ह मनुष्य की तरह पाँच इन्द्रियोंवाला है।

यह ठीक है कि दीन्द्रिय ज्ञादि की मावेन्द्रिय, एकेन्द्रिय धादि की मावेन्द्रिय से उत्तरोक्तर व्यक्त-व्यक्ततर ही होती है। पर इसमें कोई सन्देश नहीं कि जिनको द्रव्येन्द्रियाँ, पाँच, पूरी नहीं हैं, उन्हें भी मावेन्द्रियाँ तो सभी होती ही हैं। यह बात आधुनिक विज्ञन से भी प्रमाणित है। डा॰ जगदीशचन्द्र वमु की लोजने वनस्पति में स्मरणशक्ति का अस्तित्व सिद्ध किया है। स्मरण, जो कि मानस-शक्ति का कार्य है, वह यदि एकेन्द्रिय में पाया जाता है तो फिर उममें अन्य इन्द्रियाँ, जो कि मन से नीचे की ओणि की मानी जाती है, उनके होने में कोई बाधा नहीं। इन्द्रिय के संबन्ध में प्राचीन काल में विशेष-दशीं महात्माओं ने बहुत विचार किया है, जो अनेक जैन मंथों में उपलब्ध है। उसका कुछ ग्रंश इस प्रकार है—

इन्द्रियाँ दो प्रकार की हैं - (१) द्रव्यरूप और (२) मावरूप । द्रव्येन्द्रिय, पुद्रल-जन्य होने से जडरूप है; पर मावेन्द्रिय, शानरूप है, क्योंकि वह चेतना-शक्ति का पर्याय है।

(१ इन्वेन्द्रिय, बङ्गोपाङ्ग श्रीर निर्माण नामकर्म के उदय-जन्य है। इसके दो मेद हैं:—(क) निर्वृत्ति श्रीर (ल) उपकरण ।

(क) इन्द्रिय के आकार का नाम 'निवृ चि' है। निवृ चि के भी (१) बाह्य

श्रीर (२) श्राम्यन्तर, ये दो मेद हैं। (१) इन्द्रिय के बाह्य श्राकार को 'बाह्य-निवृंति' कहते हैं और (२) मीतरी श्राकार को 'श्राम्यन्तरनिवृंति'। बाह्य भाग तलवार के समान है और श्रम्यन्तर भाग तलवार की तेज धार के समान, जो अल्यन्त त्वच्छ परमासुश्रों का बना हुआ होता है। श्राम्यान्तरनिवृंति का यह पुद्रलमय त्वरूप प्रशापनात्ज इन्द्रियपद की टीक पृ० के श्रमुसार है। श्राचा-राङ्गवृत्ति पृ० १०४ में उसका स्वरूप चेतनामय बतलाया है।

श्राकार के संबन्ध में यह बात जाननी चाहिए कि त्वचा की श्राकृति श्रनेक प्रकार की होती है, पर उसके बाहा श्रीर श्रान्यन्तर श्राकार में जुदाई नहीं है। किसी पाणी की त्वचा का बैसा बाह्य श्राकार होता है, बैसा ही श्राम्यन्तर श्राकार होता है। परन्तु श्रम्य इन्द्रियों के विषय में ऐसा नहीं है—त्वचा को छोड़ श्रम्य सब इन्द्रियों के श्राम्यन्तर श्राकार, वाह्य श्राकार से नहीं मिलते। सब जाति के प्राणियों की सजातीय इन्द्रियों के श्राम्यन्तर श्राकार, एक तरह के माने हुए हैं। बैसे—कान का श्राम्यन्तर श्राकार, कदम्ब-पृथ्य-जैसा, श्रांख के मसूर के दाना-जैसा, नाक का श्रात्यन्तर श्राकार, कदम्ब-पृथ्य-जैसा, श्रांख के मसूर के दाना-जैसा, नाक का श्रात्यन्तर के फूल जैसा और जीमका हुरा-जैसा है। किन्तु बाह्य श्राकार, सब जाति में मिन्त-मिन्न देखे जाते हैं। उदाहरणार्थ:—मनुष्य हाथी, धोड़ा, बैज, बिल्ली, चुहा श्रादि के कान, श्रांख, नाक, जीभ को देखिए।

- (स) ग्राभ्यन्तरनिवृ ति की विषय-ग्रहण-शक्ति को 'उपकरशोन्द्रिय' कहते हैं।
- (२) भावेन्द्रिय दो प्रकार की हैं—(१) लिबिक्य और (२) उपयोगरूप 1
- (१) मतिशानावरण के ख्रयोपशम को—चेतन शक्ति की योग्यता-विशेष को —'लब्सिक्य मावेन्द्रिय' कहते हैं। (२) इस लब्स्टिक्य भावेन्द्रिय के अनुसार आतमा की विषय महत्त्व में जो महत्ति होती है, उसे 'उपयोगरूप भावेन्द्रिय' कहते हैं।

इस विषय को विस्तारपूर्वक जानने के लिए प्रज्ञापनान्पद १५, पू० २६३; तत्वार्य-ब्रायाय २, स्० १७-१८ तथा वृत्ति; विशेषाव०, गा० २६६३-३००३ तथा लोकपकाश-सर्ग ३; श्लोक ४६४ से ब्रागे देखना चाहिए।

#### (3) (共前1)

संज्ञा का मतलब ज्ञामीग (मानसिक-किया-विशेष) से है। इसके (क) ज्ञान और (ल) ज्ञानुभव, ये दो भेद हैं।

- (क) मति, श्रुत ब्राटि पाँच प्रकार का ज्ञान 'ज्ञानसंजा' है।
- (स) अनुमयसंग के (१) आहार, (२) भय, (३) मैथुन, (४) परिम्रह, (६) कीघ, (६) गान, (७) माया, (८) खोम, (६) खोच, (१०) खोक, (११) मोह, (१२) धर्म, (१३) सुन, (१४) दुःख, (१५) खुगुःसा और (१६) शोक, ये सोलह भेद हैं। आचाराक्ष-निर्युक्ति, गा० ३८ ३६ में तो अनुमयसंग्रा के ये सोलह भेद किये गए हैं। लेकिन भगवती-सतक ७, उद्देश्य ६ में तथा प्रकापना-पद ६ में इनमें से पहले दस ही भेद निर्दिष्ट हैं।

ये संज्ञाएँ सब जीवों में न्यूनाधिक प्रमाणमें पाई जाती हैं; इसलिए ये संजि-असंजिन्यवहार की नियामक नहीं हैं। शास्त्र में संजि-असंजि का मेंद है, सो अन्य संज्ञाओं की अपेद्मा से। एकेन्द्रिय से लेकर पञ्चेन्द्रिय पर्यन्त के जीवों में चैतन्य का विकास कमशा; अधिकाधिक है। इस विकास के तर-तम-भाव की समन्ताने के लिए शास्त्र में इसके स्यूल रीति पर चार विमाग किये गए हैं।

- (१) पहले विभाग में जान का खत्यन्त अस्य विकास विविद्धित है। यह विकास, इतना अस्य है कि इस विकास से बुक्त जीव, मृद्धित की तरह चेडारहित होते हैं। इस अध्यक्ततर चैतन्य को 'ओयसंजा' कही गई है। एकेन्द्रिय जीव, ओयसंजावाले ही हैं।
- (२) दूसरे विभाग में विकास की इतनी मात्रा विषक्षित है कि जिससे इन्छ्य भ्तकाल का—मुदीय भ्तकाल का नहीं—स्मरण किया जाता है और जिससे इष्ट विषयों में प्रकृति तथा अनिष्ट विषयों से निकृति होती है। इस अकृति-निकृति-कारी ज्ञान को 'हेतुबादोपदेशिको संज्ञा' कहा है। द्वीन्द्रिय, जीन्द्रिय, चतुरि-न्द्रिय और सम्मृज्जिम पञ्चेन्द्रिय जीव, हेतुबादोपदेशिकीसंज्ञावाले हैं।
- (३) तीसरे विभाग में इतना विकास विविद्यत है जिससे सुदीर्घ भूतकाल में अनुभव किये हुए विषयों का स्मरण और रमरण द्वारा वर्तभानकाल के कर्तब्यों का निश्चय किया जाता है। यह जान विश्विष्ट भन की सहायता से होता है। इस ज्ञान की 'दीर्घकालोपदेशकी संज्ञा कहा है। देव, नारक और गर्भज मनुष्य-तियंज्ञ, दीर्घकालोपदेशिकी संज्ञावाले हैं।
- (४) चीथे विभाग में विशिष्ट श्रुतज्ञान विविद्यत है। यह ज्ञान इतना शुद्ध होता है कि सम्बक्तियों के सिवाय अन्य जीवों में इसका संभव नहीं है। इस विशुद्ध ज्ञान को 'दृष्टिवाटोयदेशिकी संज्ञा' कहा है।

शास्त्र में जहाँ कहीं संजी-असंजी का उल्लेख हैं, वहाँ सब जगह असंजी का मतलब श्रोपसंजाबाले और हेतुबादीय देशिकी संज्ञाबाले जीवों से हैं । तथा संजी का मतलब सब जगह दोवंकालोयदेशिकी संज्ञा बालों से हैं । इस विषय का विशेष विचार तत्त्वार्थ-अ० २, स्० २५ वृत्ति, नन्दी स्० ३६, विशेषावश्यक गा० ५०४-५२६ और लोकप्र०, स० ३, रखी० ४४२-४६३ में है।

संशी असंशों के व्यवहार के विषय में दिगम्बर-सम्प्रदाय में श्वेताम्बर की ख्रिपेचा थोड़ा सा भेद है। उसमें गर्मज-तिर्यञ्चों को संशीमात्र न मानकर संशी तथा असंशी माना है। इसी तरह संमूर्विछ्न-तिर्यञ्च को सिर्फ असंशी न मानकर संशी-असंशी उभयरूप माना है। (जीव०, गा० ७६) इसके सिवाय यह बात ध्यान देने योग्य है कि श्वेताम्बर-अन्थों में देतुवादोपदेशिकी आदि जो तीन संशाएँ वर्षित हैं, उनका विचार दिगम्बरीय प्रसिद्ध अन्थों में दिश्योचर नहीं होता।

# (४) 'अपर्यात'

- (क) अपर्याप्त के दो प्रकार हैं:—(१) लिश्य-अपर्याप्त और (२) करण-अपर्याप्त वैते ही (ल) पर्याप्त के भी दो भेद हैं:-(१) लिश्य-पर्याप्त और (२) करण-पर्याप्त ।
- (क) १—जो जीव, अपयांसनामकर्म के उदय के कारण ऐसी शक्तिवाले हों, जिससे कि स्वयोग्य पर्यासियों को पूर्वा किये बिना ही मर जाते हैं, वे 'लब्बि-अपयांत्त' हैं।
- २—परन्तु करगु-अपर्याप्त के विषय में यह बात नहीं, वे पर्याप्तनामकर्म के भी उदयवाले होते हैं। अर्थात् चाहे पर्याप्तनामकर्म का उदय हो या अपर्थाप्तनामकर्म का, पर जब तक करगों की (शरीर, इन्डिय आदि पर्याप्तियों की) समाप्ति न हो, तब तक जीव 'करग् अपर्याप्त' कहें जाते हैं।
- (ख) १ जिनको पर्याप्तनामकर्म का उदय हो और इससे जो स्वयोग्य पर्या-प्तियों को पूर्ण करने के बाद ही मरते हैं, पहले नहीं, वे 'खब्धि-पर्याप्त' हैं।
- २—करण-पर्यान्तों के लिए यह नियम नहीं कि वे स्वयोग्य पर्यान्तियोंको पूर्ण करके हो मस्ते हैं। जो लिंव अपयांप्त हैं, वे भी करण-पर्याप्त होते ही हैं; क्योंकि आहारपर्याप्त वन जुकने के बाद कम से कम शरीरपर्याप्ति वन जाती है, तभी से जीव करण-पर्यात' माने जाते हैं। यह तो नियम ही है कि लिंव अपयांत भी कम से कम आहार, शरीर और इन्द्रिय, इन तीन पर्याप्तियों को पूर्ण किये विना मस्ते नहीं। इस नियम के संबन्ध में श्रीमलयगिरिजी ने नन्दीस्त की दीका, पृ० १०५ में यह लिखा है—

'यस्मादागामिभवायुर्बध्वा स्नियन्ते सर्वं एव देहिनः तबाहार-शरीरे-न्द्रियप्रयांत्रिपर्यात्रानामेव बध्यत इति'

अधात सभी प्राची अगले भव की आयु को वॉधकर ही मरते हैं, विना वॉंबें नहीं मरते। आयु तभी वॉंबी जा सकती है, जब कि आहार, शरीर और इन्द्रिय, ये तीन पर्याप्तियों पूर्ण बन चुकी हो।

इसी बात का लुलासा श्रीविनयविजयजी ने लोकप्रकाश, सर्ग ३, इलो॰ ३१ में इस प्रकार किया है—जो जीव लिश अपयात है, वह भी पहली तीन पर्याप्तियों को पूर्ण करके ही अग्रिम भव की आयु वॉधता है। अन्तर्मुं हुने तक आयु-बन्ध करके फिर उसका जमन्य अग्राचाकाल, जो अन्तर्मुं हुने का माना गया है, उसे वह बिताता है; उसके बाद मर कर वह गत्यन्तर में जा सकता है। जो अग्रिम आयु को नहीं बॉधता और उसके अग्राधाकाल को पूरा नहीं करता, वह मर ही नहीं सकता।

दिगम्बर-साहित्य में करण-अपयांत के बदले 'निर्वृत्ति अपयांतक' शब्द मिलता है। अर्थ में भी थोड़ा सा फर्क है। 'निर्वृत्ति' राब्द का अर्थ शरीर ही किया हुआ है। अतएव शरीरपर्यातिपूर्या न होने तक ही दिगम्बरीय साहित्य, जीव की निर्वृत्ति अपयोग्त कहता है। शरीर पर्याप्तिपूर्य होने के बाद वह, निर्वृति अपयांत का व्यवहार करने की सम्मति नहीं देता। यथा—

> 'पज्ञत्तस्स य उदये, शियशियपञ्जत्तिशिद्विदो होदि । जाव सरीरमपुण्णं शिव्वत्तिश्चपुण्णगो ताव ॥१२०॥'

—वीवकाएड ।

सारांश यह कि दिगम्बर-साहित्य में पर्वाप्त नाम कर्म का उदय वाला ही शुगैर-पर्वाप्ति पूर्ण न होने तक 'निवृत्ति-अपर्वाप्त' शब्द से अभिमत है।

परन्तु श्रेताम्बरीय साहित्य में 'करण' शब्द का 'शरीर इन्द्रिय खादि पर्याप्तिमी'—इतना खर्थ किया हुआ मिलता है। यथा--

'करणानि शरीराचादीनि।'

—लोक्प्र०, स० ३, श्लो० १०।

अतएव श्वेतान्वरीय सम्प्रदाय के अनुसार जिसने शरीर-पर्वाप्ति पूर्ण की है, पर इन्द्रिय-पर्वाप्ति पूर्ण नहीं की है, वह भी 'करण-पर्वाप्त' कहा जा सकता है । अथांत शरीर रूप करण पूर्ण करने से 'करण-पर्वाप्त' और इन्द्रिय रूप करण पूर्ण न करने से 'करण-श्रप्यांप्त' कहा जा सकता है । इस प्रकार श्वेतान्वरीय सम्प्रदाय की इष्टि से शरीरपर्वाध्ति से लेकर मनःपर्वाध्ति पर्यन्त पूर्व-पूर्व पर्याध्ति के पूर्ण न होने से 'करस-पूर्ण होने पर 'करस-पर्याध्त' और उत्तरीतर पर्याप्ति के पूर्ण न होने से 'करस-अपर्याप्त' कह सकते हैं। परन्तु जब जीव, स्वयोग्य सम्पूर्ण पर्याध्तियों को पूर्ण कर ले, तब उसे 'करस-अपर्याध्त' नहीं कह सकते।

पित्रों काय स्वरूप-

पर्याप्ति, वह शक्ति है, जिसके द्वारा जीव, आहार-श्वासोच्छ्वास आदि के पोग्य पुद्गलों को महण करता है और एडीत पुद्गलों को आहार आदि रूप में परिगृत करता है। ऐसी शक्ति जीव में पुद्गलों के उपचय से बनती है। अथांत जिस प्रकार पेट के भीतर के भाग में वर्तमान पुद्गलों में एक तरह की शक्ति होती है, जिससे कि जाया हुआ आहार भिन्न-भिन्न रूप में बदल जाता है; इसी प्रकार जन्म स्थान प्राप्त जीव के द्वारा ग्रहीत पुद्गलों से ऐसी शक्ति वन जाती है, जो कि आहार आदि पुद्गलों को खल-रस आदि रूप में बदल देती है। वही शक्ति पर्याप्ति है। पर्याप्तिजनक पुद्गलों में से कुछ तो ऐसे होते हैं, जो कि जन्मस्थान में आये हुए जीव के द्वारा प्रथम समय में ही अहण किये जाकर, पूर्व-ग्रहीत पुद्गलों के संसर्ग से तद्रप वने हुए होते हैं।

कार्य मेद से पर्याप्ति के छह भेद हैं— १) आहारपर्याप्ति, (२) शरीरपर्याप्ति, (३) इन्द्रिय-पर्याप्ति, (४) स्वानोच्छ्रवासपर्याप्ति, (५) मापापर्याप्ति और (६) मनः-पर्याप्ति । इनकी ब्याख्या, पहले कर्मग्रन्य की ४६वीं गाया के मावार्थ में पृ० ६७वें से देख लेनी चाहिए।

इन छह पर्याप्तियों में से पहली चार पर्याप्तियों के अधिकारी एकेन्द्रिय ही हैं। इीन्द्रिय, जीन्द्रिय, चतुर्रिन्द्रिय और असंडि-पञ्चेन्द्रिय जीव, मनःपर्याप्ति के सिवाय शेष पाँच पर्याध्तियों के अधिकारी हैं। संजि-पञ्चेन्द्रिय जीव छहो पर्याप्तियों के अधिकारी हैं। इस विषय की गाथा, श्री जिनमद्रगणि समाश्रमण-कृत बृहत्स-ग्रहणी में है—

> 'बाहारसरीरिंदियपज्ञती ब्राग्णपाणभासमगो । चत्तारि पंच छप्पि य, एगिंदियविगलसंत्रीग्रं ॥३४६॥'

यही गाया गोम्मटसार जीवकारड में ११८ वें नम्बर पर दर्ज है । प्रस्तुत विषय का विशेष स्वरूप जानने के लिए ये स्थल देखने योग्य हैं—

नन्दी, ए० १०४-१०५;पञ्चसं०, द्वा० १, गा० ५ वृत्ति; लोकप्र०, स० ३ इली० ७-४२ तथा जीवकागड, पर्याति-ग्राविकार, गा० ११७-१२७।

TEV AV STANDED IN THE STANDARD

# (५) 'व्ययोग का सह-क्रमभाव'

छुद्मस्य के उपयोग क्रमभावी हैं, इसमें मतभेद नहीं है, पर केवली के उप-योग के संबन्ध में मुख्य तीन पद्म हैं—

(१) सिद्धान्त-पद्ध, केवलशान और केवलदर्शन को कमभावी मानता है। इसके समर्थक श्री जिनमद्रगणि समाश्रमण आदि हैं।

(२) दूसरा पद्म केवलशान-केवलदर्शन, उभव उपयोग को सहभावी मानता है। इसके पोपक श्री महावादी तार्किक ग्रादि हैं।

(३) तीसरा पन्न, उभय उपयोगी का भेद न मानकर उनका ऐक्य मानता है। इसके स्थायक श्री सिद्धसेन दिवाकर हैं।

तीनों पत्तों की बुख मुख्य-मुख्य दलीलें कमशः नीचे दी जाती हैं-

- १—(क) सिद्धान्त ( भगवती शतक १८ श्रीर २५ के ६ उद्देश, तथा प्रज्ञा-प्रमापद ३०) में शान-दर्शन दोनों का श्रवग-श्रवग कथन है तथा उनका कम-भावित्व त्यष्ट विश्वित है। (ल) निर्युक्ति (ग्रा० नि० गा० ६७५-६७६) में केत-लगान-केवलदर्शन दोनों का भिन्न-भिन्न खवण उनके द्वारा सर्व-विषयक शान तथा दर्शन का होना और युगपत् दो उपयोगों का निर्येष स्पष्ट बतलाया है। (ग) केवल-शान-केवलदर्शन के भिन्न-भिन्न श्रावरण श्रीर उपयोगों की बाग्द संख्या शास्त्र में (प्रशापना २६, पू० क्षेत्र श्रादि) जगइ-जगह वर्णित है। (भ) केवलशान और केवलदर्शन, श्रनन्त कहे जाते हैं, सो लिख की अपेदा से उपयोग की अपेदा से नहीं। उपयोग की अपेदा से उनकी स्थिति एक समय की है; क्योंकि उपयोग की अपेदा से श्रनन्तता शास्त्र में कहीं भी प्रतिपादित नहीं है। (ह) उपयोगों का स्वमाद ही ऐसा है, जिससे कि वे कमशः प्रवृत्त होते हैं। इसलिए केवल शान और केवल-दर्शन को कममावी और श्रवग-श्रवग मानना चाहिए।
- र—(क) आवरण-चयरप निमित्त और सामान्य-विशेषात्मक विषय, समका-लीन होने से केवलआन और केवलदर्शन युगपत् होते हैं। (ल) छादमस्थिक-उप-वोगों में कार्यकारणभाव या परस्पर प्रतिबन्ध्य-प्रतिबन्धक माद घट सकता है, छादिक-उपवोगों में नहीं; क्योंकि बोध-स्वमाव शाश्वत छात्मा, जब निरावरण हो, तब उसके दोनों चाषिक-उपवोग निरन्तर ही होने चाहिए। (ग) केवलज्ञान-केवल-दर्शन की सादि-अवर्थवस्तितता, जो सास्त्र में कही है, वह भी युगपत्यज्ञ में ही बट सकती है; क्योंकि इस पद्म में दोनों उपयोग युगपत् और निरन्तर होते रहते हैं। इसलिए इप्यार्थिकनय से उपयोग-इव के प्रवाह की अपर्यवसित (अनन्त) कहा जा सकता है। (व) केवलज्ञान-केवलदर्शन के संबन्ध में सिद्धाना में लहाँ-

कहीं जो कुछ कहा गया है, यह सब दोनों के व्यक्ति-भेंद का साधक है, कम-भावित्वका नहीं। इसलिए दोनों उपयोग को सहभावी मानना चहिए।

१-(क) वैसे सामग्री मिलने पर एक ज्ञान-पर्याय में अनेक घटपटादि विषय भासित होते हैं, वैसे ही ब्रावरण-क्य, विषय ब्रादि सामग्री मिलने पर एक ही देवल-उपयोग, पदायों के सामान्य-विशेष उमय स्वरूप को जान सकता है। (स) बैसे केवल ज्ञान के समय, मतिज्ञानावरणादि का अमाव होने पर भी मति आदि ज्ञान, केवल ज्ञान से अलग नहीं माने जाते, वैसे ही केवलदर्शनावरण का ह्मय होने पर भी केवलदर्शन को, केवलज्ञान से अलग मानना उचित नहीं। (ग) विषय और स्योपशम की विभिन्नता के कारण, छादमस्थिक ज्ञान और दर्शन में परस्पर मेंद्र माना जा सकता है, पर अनन्त-विधवकता और साथिक-माव समान होने से केवलज्ञान-केवलदर्शन में किसी तरह भेद नहीं माना जा सकता। (व) यदि केवलदर्शन को केवलज्ञान से अलग माना जाए तो वह सामान्यमात्र को विषय करनेवाला होने से श्रल्प-विषयक सिद्ध होगा, जिससे उसका शास्त्र-कथित अनन्त-विषयकत्व नहीं घट सकेगा । (ङ) केवली का भाषण, केवलज्ञान-केवलदर्शन पूर्वक होता है, यह शास्त्र-कथन अमेद-पद्म हो में पूर्णतया घट सकता है। (च) ब्रावरण-भेद कपश्चित् है; ब्रर्थात वस्तुतः ब्रावरस एक होने पर भी कार्य श्रीर उपाधि-मेंद की अपेद्धा से उसके भेद समकते चाहिए इसलिए एक उपयोग-व्यक्ति में ज्ञानत्व दर्शनत्व दो धर्म श्रवग-श्रवग मानना चाहिए । उपयोग, ज्ञान-दर्शन दो अलग-अलग मानना युक्त नहीं; अतएव ज्ञान-दर्शन दोनी शब्द पर्यावमात्र (एकार्यवाची) हैं।

उपाध्याय श्रीयशोविजयजी ने अपने ज्ञानविन्दु पृ० " भ में नयहि से तीनों पद्मों का समन्वय किया है—सिवान्त-पद्म, शुद ऋषुद्म नय की अपेद्मा से; श्री मल्लवादीजी का पद्म, व्यवहार नय की अपेद्मा से और श्रीसिवसेन दिवाकर का पद्म संग्रहनय की अपेद्मा से जानना चाहिए। इस विवय का सविस्तर वर्णान, सम्मतितक; जीवकायड गा० ३ से आगे; त्रिशोपावस्यक भाष्य, गा० २०८८-२१३५, श्रीहरिमद्रस्पि कृत धर्मसंग्रह्णों गा० १३३६-१३५६; श्रीसिवसेनगिविक्त तक्वार्थ दीका अ० १, स० ३१, पृ० भ भ श्रीमलविगिरिनन्दीवृत्ति पृ० १३४-१३८ और ज्ञानविन्दु पृ० १५४-१६४ से जान लेना चाहिए।

विगम्भर-सम्प्रदाय में उक्त तीन यह में से दूसरा अर्थात् सुगयत् उपयोग-दय का पद्म ही प्रसिद्ध है---

'जुगवं वहुइ खार्स, केवलसासिस्स दंसर्स च तहा। दिस्पयरपयासतार्प, तह बहुइ तह सुरोबठवं ।।१६०॥' —नियमसार। -4F6

'सिद्धाएं सिद्धगई, केवलणायं च दंसएं खिययं। सम्मत्तमणाहारं, उवजोगाणकमपउत्ती ॥७३०॥ —जीवकारड । 'दंसणपुरुवं णाणं, झदमत्थाणं ए दोणिण उवउग्गा। जुगवं जम्हा केवलिणाहे जुगवं तु ते दो वि॥४४॥'

—द्रव्यसंब्रह

# (६) 'एकेन्द्रिय में श्रुतज्ञान'

्र एकेन्द्रियों में तीन उचयोग माने गए हैं। इसलिए यह शङ्का होती। है कि स्पर्शनेन्द्रिय-मतिश्चानावरण कर्म का क्योपशम होने से एकेन्द्रियों में मति-उपयोग मानना ठीक है, परन्तु भाषालिय (बोलने की शक्ति) तथा अवग्रलिय (सुनने की शक्ति) न होने के कारण उनमें अत-उपयोग कैसे माना जा सकता है; क्योंकि शास्त्र में भाषा तथा अवग्रलिय वालों को ही अतशन माना है। यथा—

भावसुयं भासासायलडिएा जुजए न इयरस्स । भासाभिमुहस्स जयं, सोऊए य जं हविजाहि ॥१०२॥

—विशेषावस्पक।

बोलने व मुनने की शक्ति वाले ही को भावश्रुत हो सकता है, दूसरे को नहीं क्योंकि 'श्रुत-शान' उस शान को कहते हैं, जो बोलने की इच्छा वाले या वचन मुननेवाले को होता है।

इसका समाधान यह है कि त्यशंनित्रिय के सिवाय अन्य द्रव्य (याहा) इत्त्रियाँ न होते पर भी हचादि जीवों में पाँच भावेत्द्रिय-जन्य जानों का होना, जैसा शास्त्र-सम्मत है; वैसे ही बोलने और सुनने की शक्ति न होने पर भी एकेन्द्रियों में भावश्रुत जान का होना शास्त्र-सम्मत है।

'जह सुदूमं भाविदियनाणं दविवदिवावरोहे वि । तह दक्वसुमाभावे भावसुग्रं परिवदाईणं ॥१०४॥१

—विशेपावश्यक ।

जिस प्रकार द्रव्य-इन्द्रियों के अभाव में भावेन्द्रिय-जन्म स्रुम ज्ञान होता है, इसी प्रकार द्रव्यश्रुत के भाषा आदि बाह्य निमित्त के अभाव में भी पृथ्वीकाविक आदि जीवों को अन्य भावश्रुत होता है। यह ठीक है कि औरों को जैसा स्पष्ट ज्ञान होता है, वैसा एकेन्द्रियों को नहीं होता। शास्त्र में एकेन्द्रियों को आहार व्य अभिनाष माना है, वही उनके अस्पष्ट ज्ञान मानने में हेतु है। श्चाहार का श्रमिलाप, चुधाबेदनीय कर्म के उदय से होनेवाला श्चात्मा का अरिलाम विशेष (श्रप्यवसाय) है। यथा—

'आहारसंज्ञा आहाराभिलाषः जुद्देदनीयोद्ययभवः खल्यात्मपरिणाम इति ।'

—ग्रावश्यक, हारिभद्री वृत्ति ए० ५८० ।

इस अभिलाप रूप अप्यवसाय में 'मुक्ते अमुक बला मिले तो अच्छा', इस अकार का शब्द और अर्थ का विकल्प होता है। जो अध्यवसाय विकल्प सहित होता है, यही श्रुतज्ञान कहलाता है। यथा—

'इन्दियमणोनिमित्तं, जं विष्णाणं सुवाणुसारेणं । निययत्युत्तिसमत्यं, तं भावसुयं मई सेसं ॥१००॥'

—विशेषावश्यक ।

श्रयांत् इन्द्रिय श्रीर मन के निर्मित्त से उत्पत्न होने वाला ज्ञान, जो नियत अर्थ का कथन करने में समर्थ श्रुतानुसारी ( शब्द तथा श्रर्थ के विकल्स से युक्त) है, उसे 'भावश्रुत' तथा उससे भिन्न ज्ञान को 'मतिज्ञान' समस्तना चाहिए। श्रुव यदि एकेन्द्रियों में श्रुत-उपयोग न माना जाए तो उनमें श्राहार का श्रमिलाप जो शास्त्र-सम्मत है, वह कैसे घट सकेगा? इसलिए बोलने श्रीर सुनने की शक्ति न होने पर भी उनमें श्रुत्यन्त सूक्ष्म श्रुत-उपयोग अवश्य ही मानना चाहिए।

भाषा तथा अवस्मानिय वालों को ही भावश्रुत होता है, दूसरे को नहीं, इस शास्त्र-कथन का तात्पर्य इतना ही है कि उक्त प्रकार की शक्तिवाले को स्पष्ट भावश्रुत होता है और दूसरी को ऋस्पष्ट !

# (७) 'बोगमार्गणा'

तीन योगों के बाह्य श्रीर श्राभ्यन्तर कारण दिखा कर उनकी व्याख्या राज-बार्तिक में बहुत ही स्पष्ट की गई है। उसका सार्गश इस प्रकार है—

- (क) बाह्य और आम्यन्तर कारगों से होनेवाला जो मनन के अभिमुख आतम का प्रदेश-परिस्पन्द, वह 'मनोयोग' है। इसका बाह्य कारगा, मनोवर्गगा का आलम्बन और आम्यन्तर कारगा, वीर्यान्तरायकर्म का स्वय-स्वीपशम तथा नी-इन्द्रियावरगाकर्मका स्वय-स्वयोपशम (मनोलिब्य) है।
- (स) बाह्य और आन्यत्तर कारण-जन्य आतमा का नापानिमुख प्रदेश-परि-स्पन्द 'वचनयोग' है। इसका बाह्य कारण पुद्गजविपाकी रागिरनामकर्म के उदय से

होनेवाला वचनवर्गणाका आलम्बन है और आम्बन्तर कारण वीर्यान्तरायकर्म का स्थ-द्योपशम तथा मतिज्ञानावरण और अद्युरश्रुतंज्ञानावरण आदि कर्म का द्य-द्योपशम (वचनलम्ब) है।

(ग) शक्ष और आस्थन्तर कारण जन्य गमनादि विषयक आत्मा का प्रदेश-परितान्द 'काययोग' है। इसका बाह्य कारण किसी-न-किसी प्रकार की शरीर-वर्गेणा का श्रालम्बन है और आम्यन्तर कारण वीयोन्तरायकमें का ज्ञय-ज्ञयो-प्रशम है।

यद्यपि तेरहवें श्रीर चौदहवें, इन दोनों गुरात्थानी के समय बीदीन्तरायकर्म का चयहप श्राम्यन्तर काररा समान ही है, परन्तु वर्गराजम्बनस्य बाह्य काररा समान नहीं है। श्रयांत् वह तेरहवें गुरात्थान के समय पाया जाता है, पर चौदहवें गुरात्थान के समय पाया जाता है, पर चौदहवें गुरात्थान के समय नहीं पाया बाता। इसीसे तेरहवें गुरात्थान में योग-विधि होती है, चौदहवें में नहीं। इसके लिए देलिए, तत्वार्य-राज्यार्तिक ६, १, १०।

#### योग के विषय में शंका-समाधान

(क) यह राद्धा होती है कि मनोयोग और बचनयोग, काययोग ही हैं; क्योंकि इन दोनों के योगों के समय, शरीर का व्यापार श्रवश्य रहता ही है और इन योगों के श्रालम्बनभूत मनोद्रव्य तथा मापाद्रव्य का बहरा मी किसी-न-किसी प्रकार के शारीरिक-योग से ही होता है।

इसका समाधान यही है कि मनोयोग तथा बचनयोग, काययोग से बुदा नहीं हैं, किन्तु काययोग-विशेष ही हैं। जो काययोग, मनन करने में सहायक होता है, वहीं उस समय 'मनोयोग' और जो काययोग, भाषा के बोलने में सहकारी होता है, वहीं उस समय 'चचनयोग' माना गया है। सारांश यह है कि ब्यवहार के लिए ही काययोग के तीन मेद किये हैं।

(ल) यह भी राङ्का होती है कि उक्त रीति से श्वासोन्ञ्रास में सहायक होने-वाले कामयोग को 'श्वासोन्ड्यासयोग' कहना चाहिए और तीन की जगह चार योग मानने चाहिए।

इसका समाधान यह दिया गया है कि व्यवहार में, वैसा भाषा का और मनका विशिष्ट प्रयोजन दीस्ता है, वैसा श्वासेच्छ्वासका नहीं। ख्रयांत् श्वासे-च्छ्वास और शरीर का प्रयोजन वैसा भिन्न नहीं है, वैसा शरीर और मन-वचन चा। इसी से तीन ही वीग माने गए हैं। इस विषय के विशेष विचार के लिए विशेषावश्यक-भाष्य, गा० ३५६—३६४ तया लोकप्रकाश-सर्ग ३,औ०१३५४— १३५५ के बीच का गव देखना चाहिए।

# द्रव्यमन, द्रव्यवचन और शरीर का स्वरूप

(क) जो पुद्गल मन वनने के योग्य हैं, जिनको शास्त्र में 'मनोवर्गया' कहते हैं, वे जब मनरूप में परियात हो जाते हैं—विचार करने में सहावक हो सकें, ऐसी स्थिति को पात कर लेते हैं—तब उन्हें 'भन' कहते हैं। शारीर में द्रव्यमन के रहने का कोई खास स्थान तथा उसका नियत खाकार श्वेतान्वरीय प्रन्थों में नहीं है। श्वेतान्वर सम्प्रदाय के खतुसार द्रव्यमन को शारीर व्यापों खीर शारीर कास समभ्यना चाहिए। दिगम्बर सम्प्रदाय में उसका स्थान हृदय तथा खाकार कमल के समान माना है।

(ल) वचनरूप में परिणत एक प्रकार के पुद्गल, जिन्हें मानावर्गला कहते

है, वे ही 'वचन' कहताते हैं।

(ग) जिससे चलना-फिरना, खाना-पीना आदि हो सकता है, जो सुल-दुःख भोगने का स्थान है और जो औदारिक, वैकिय आदि वर्गसाओं से बनता है, बह 'शरीर' कहलाता है।

#### ( ८ ) 'सम्यक्तवा

इसका स्वरूप, विशेष प्रकार से जानने के लिए निम्निलिखित कुछ वातों का विचार करना बहुत उपयोगी है—

(१) सम्यक्त्य सहेतुक है या निहेतुक !

(२) ज्ञायोपशमिक ब्रादि भेदीं का आधार क्या है।

(३) श्रीपशमिक श्रीर दायोपशमिक सम्यक्त का आपत में अन्तर तथा सायिकसम्यक्त की विशेषता।

(४) शङ्का-समाचान, विधाकोदय और प्रदेशोदय का स्वरूप ।

(५) श्रवायराम और उपशम की व्याख्या तथा लुलासावार विचार।

(१) सम्यक्त-परिशाम सहेतुक है या निहेतुक ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि उसको निहेतुक नहीं मान सकते; क्योंकि जो वल्तु निहेतुक हो, वह सब काल में, सब जगह, एक सी होनी चाहिए प्रथवा उसका ख्रभाव होना चाहिए। सम्य-क्ल्वपरिग्राम, न तो सब में समान है और न उसका ख्रमाव है। इसोलिए उसे सहेतुक ही मानना चाहिए। सहेतुक मान लेने पर यह प्रश्न होता है कि उसका

नियत हेतु क्या है; प्रवचन श्रवण, भगवरपूजन आदि जो-जो बाह्य निर्मित माने जाते हैं, वे तो सम्यक्त के नियत कारण हो ही नहीं सकते; क्योंकि इन बाह्य निमित्तों के हाते हुए भी अभव्यों की तरह अनेक भव्यों को सम्यक्त्य-प्राप्ति नहीं होती। परन्तु इसका उत्तर इतना ही है कि सम्यक्त्य-परिग्हाम प्रकट होने में नियत कारण जीव का तथाविष भव्यत्व-नामक अनादि पारिगामिक स्वमाव विशेष ही है। अब इस परिशामिक भव्यत्वका परिपाक होता है, तभी सम्वक्त्व-लाम होता है। भन्यत्व परिशाम, साच्य रोग के समान है । कोई साव्य रोग, स्वयमेव (बाह्य उपाय के बिना ही) शान्त हो जाता है। किसी साध्य रोग के शान्त होने में वैद्य का उपचार भी दरकार है और कोई साध्य रोग ऐसा भी होता है, जो बहुत दिनों के बाद भिटता है । मञ्चल-स्वभाव ऐसा ही है । ग्रनेक जीवों का मन्यत्व, बाह्य निमित्त के निना ही परिवाक पास करता है। ऐसे भी नीन हैं, जिनके मन्यत्व-स्वमाव का परिपाक होने में शास्त्र-श्रवण ऋदि वाह्य निमित्ती की व्यावरूपकता पड़ती है। ब्रीर ब्रानेक जीवों का भव्यत्व परिगाम दीवं-काल व्यतीत हो चुकने पर, स्वयं ही परिवाक प्राप्त करता है । शास्त्र अवगा, ग्रहत्यूजन आदि जो वास्त्र निमित्त हैं, वे सहकारीमात्र हैं। उनके द्वारा कमो-कमी भव्यत्य का परिपाक होने में मदद मिलती है, इससे व्यवहार में वे सम्पक्ष के कारण माने गए हैं श्रीर उनके आलम्बन की आवश्यकता दिलाई जाती है। परन्तु निश्चय-हण्टि से तथाविध-भव्यत्व के विपाक को ही सम्पक्त का अव्यक्तिचारी (निश्चित) कारण मानना चाहिए। इससे शास्त्र-अवग्, प्रतिमा-पूजन आदि वाह्य कियाओं की अनैकान्तिकता, जो अधिकारी भेद पर अवलम्बित है, उसका खुलासा हो जाता है। यही भाव भगवान् उमास्वति ने 'तन्निसगाँदिशमाद्वा'—तन्वार्थ-ग्र० १, सूत्र ३ से प्रकट किया है। और यही वात पञ्चसंग्रह-द्वार १, गा० ८ की मताय-बिरि-टीका में भी है।

(२) सम्यक्त गुण, प्रकट होने के आम्यन्तर कारणों की जो विविधता है, वही झायोपशामिक आदि मेदों का आधार है—अनन्तानुविध-चंतुष्क और दर्शनमोहनीय-त्रिक, इन सात प्रकृतियों का झ्योपशम, झायोपशमिकसम्यक्त्व का; उपशम, औपशमिकसम्यक्त्वका और द्वय, झायिकसम्यक्त्व का कारण है। तथा सम्यक्त्व से गिरा कर मिष्यात्व की ओर कुकानेवाला अनन्तानुवन्धी कपाय का उदय, सासादनसम्यक्त्व का कारण और मिश्रमोहनीय का उदय, मिश्रसम्यक्त्व का कारण है। औपशामिकसम्यक्त्व में काललाबिब झादि अन्य क्या २ निमित्त अपे-चित हैं और वह किस किस गति में किन-किन कारणों से होता है, इसका विशेष क्यान तथा खायिक और झायोपशमिकसम्यक्त्व का वर्णन कमशः—तत्वार्थ

अ०२, स्०३ के पहले और दूसरे राजवार्तिक में तथा स्०४ और ५ के सातवें राजवार्तिक में है।

- (३) श्रीपशामिकसम्पक्त के समय, दर्शनमोहनीय का किसी प्रकार का ठदय नहीं होता; पर द्वायोपशामिकसम्यक्त के समय, सम्यक्त्यमोहनीय का विपा-कोदय श्रीर मिय्यात्वमोहनीय का प्रदेशीदय होता है। इसी मिन्नता के कारश शास्त्र में श्रीपशामिकसम्यक्त को, 'मानसम्यक्त्व' श्रीर द्वायोपशामिकसम्यक्त्व को, 'द्रव्यसम्यक्त्व' कहा है। इन दोनों सम्यक्त्वों से द्वायिकसम्यक्त्व विशिष्ट है; क्यों-कि वह स्थावी है श्रीर ये दोनों श्रस्थायी हैं।
- (४) यह शक्का होती है कि मोहनीयकर्म धातिकर्म है। यह सम्यक्त और चारित्रपर्याय का धात करता है, इसलिए सम्यक्त्वमोहनीय के विपाकोदय और मिध्यात्वमोहनीय के प्रदेशोदय के समय, सम्यक्त्व-परिणाम व्यक्त कैसे हो सकता है ? इसका समाधान यह है कि सम्यक्त्वमोहनीय, मोहनीयकर्म है सही, पर उसके दिलक विशुद्ध होते हैं; क्योंकि शुद्ध अध्यवसाय से जब मिध्यात्वमोहनीयकर्म के दिलकोंका सर्वधाती रस नष्ट हो जाता है, तब बेही एक-स्थान रसवाले और हिस्थान अतिमन्द रसवाले दिलक 'सम्यक्त्वमोहनीय' कहलाते हैं। जैसे—काँच आदि पारदर्शक वस्तुएँ नेत्र के दर्शन कार्य में क्वाबट नहीं डालती; वैसे ही मिध्यात्वमोहनीय के शुद्ध दिलकों का विपाकोदय सम्यक्त्व-परिणाम के आविमात्व में प्रतिक्रच नहीं करता। अब रहा मिध्यात्व का प्रदेशोदय, सो वह भी, सम्यक्त्व-परिमाण का प्रतिक्रचक नहीं होता; क्योंकि नीरस दिलकोंका ही धदेशोदय होता है। जो दिलक, मन्द रसवाले हैं, उनका विपाकोदय मी जब गुण का धात नहीं करता, तब नीरस दिलकों के प्रदेशोदय से गुण के धात होने की सम्मावना ही नहीं की जा सकती। देखिए, पञ्चसंप्रह-दार १, १५वीं गाया की टीका में म्यारहवें गुण्स्थान की व्याख्या।
- (५) चयोपराम-जन्य पर्याय 'द्यायोपरामिक' और उपराम-जन्य पर्याय 'श्रौपरामिक' कहलाता है। इसलिए किसी भी द्यायोपरामिक और औपरामिक भाव का यथार्थ ज्ञान करने के लिए पहले द्योपराम और उपराम का ही स्वरूप जान लेना आवश्यक है। श्रदः इनका स्वरूप शास्त्रीय प्रक्रिया के श्रनुसार लिखा ज्याता है—
- (१) स्योपशाम शब्द में दी पद हैं—स्व तथा उपश्चम । 'स्योपशम' शब्द का मतलब, कर्म के स्व श्रीर उपश्चम दोनों से हैं । स्व का मतलब, आत्मा से कर्म का विशिष्ट संबन्ध खूट जाना श्रीर उपश्चम का मतलब कर्म का श्रपने स्वरूप में आत्मा के साथ संलग्न रहकर भी उस पर असर न डालना है । यह तो हुआ

सामान्य अर्थ: पर उसका पारिभाषिक अर्थ कुछ अधिक है। बन्धावतिका पूर्ण हो जाने पर किसी विविद्यत कर्म का जब स्वयोगशम श्राह्म होता है, तब विविद्यत वर्त-मान समय से आवलिका-पर्यन्त के दलिक, जिन्हें उदयावलिका-प्राप्त या उदीर्थ-दलिक कहते हैं, उनका तो प्रदेशीदय व विपाकोदयदारा स्वय (ग्रमाव) होता रहता है: और जो दलिक, विवक्तित वर्तमान समय से आविलका तक में उदय पाने योग्य नहीं हैं-जिन्हें उदयावलिका वहिन्त या अनुदीर्श दलिक कहते हैं-उनका उपश्रम (विपाकोदय की योग्यता का अभाव या तीन रस से मन्द्रस में परिखमन) हो जाता है, जिससे वे दिखक, अपनी उदयाविका प्राप्त होने पर, भदेशोदव या मन्द विपाकोदव द्वारा चीना हो जाते हैं खर्थात आत्मा पर अपना पल प्रकट नहीं कर सकते या कम प्रकट करते हैं।

इस मकार बावलिका पर्यन्त के उदय-प्राप्त कर्मदलिको का प्रदेशोदय व निपाकोदय द्वारा चय और आवलिका के बाद के उदय पाने योग्य कमेंदलिकों की विपाकोदय संबन्धिनी योग्यता का श्रामाय या तीव रस का मन्द रस में परिशामन होते रहने से कर्म का स्वयोपशम कहलाता है।

श्चयोपशम-योग्य कर्म-

च्योपशाम, सब कमों का नहीं होता: सिर्फ घातिकमों का होता है। यातिकर्म के देशघाति और सर्वधाति, ये दो भेट हैं। दोनों के स्वीपशम में इन्हा विभिन्नता है।

(फ) जब देशचातिकर्म का स्रयोपशम प्रवृत्त होता है, तब उसके मंद रस-मुक्त कुछ दलिको का विपाकोदय, साथ ही रहता है। विपाकोदय-प्राप्त दलिक, अल्प रस-युक्त होने से स्वावार्य गुण का धात नहीं कर सकते, इससे यह सिद्धांत माना गया है कि देशवातिकर्म के स्वयोपशम के समय, विपाकोदय विरुद्ध नहीं है, अर्थात् वह स्वयोपशम के कार्य को-स्वाबार्य गुण के विकास को-रोक नहीं सकता । परन्त यह वात व्यान में रखना चाहिए कि देशचातिकर्म के विवाकोदय-मिश्रित ख्योपराम के समय, उसका सर्वेषाति-सस्युक्त कोई भी दक्षिक, उत्यमान नहीं होता । इससे वह सिद्धांत मान लिया गया है कि जब, सबंबाति रस, शुद्ध-अव्यवसाय से वेराचातिरूप में परिवात हो नाता है, तभी अर्थात देशवाति-सर्धक के ही विपाकोदयकाल में स्वयोपराम अवस्य प्रवत्त होता है।

वातिकमें की पच्चीस प्रकृतियाँ देशपातिनी हैं, जिनमें से मितिशानावरण, भुतज्ञानावरण, अवबुर्दर्शनावरण और पाँच अन्तराय, इन ब्राट प्रकृतियों का क्योपराम तो सदा से ही प्रवृत्त है; क्योंकि आवार्य मितज्ञान आदि प्रयाय, अनादि काल से जायोपश्मिकरूप में रहते ही हैं। इसलिए यह मानना चाहिए कि उक्त बाठ प्रकृतियों के देशघाति रसस्पर्धक का ही उदय होता है, सर्वेषाति-रसस्पर्धक का कभी नहीं ।

अविज्ञानावरण्, मनःपर्यायज्ञानावरण्, चचुदशंनावरण् और अविवदशंना-वरण्, इन चार प्रकृतियों का च्रवोपशम कादाचित्क (अनिवत) है, अर्थात् जव उनके सर्वधाति-सस्पर्धक, देशघातिरूप में परिणत हो जाते हैं; तमी उनका च्योपशम होता है और जब सर्वधाति-सस्पर्धक उदयमान होते हैं, तब अविध्यान आदि का धात ही होता है। उक्त चार प्रकृतियों का च्रयोपशम भी देशघाति-रसस्पर्धक के विपाकोदय से मिश्रित हो समस्मना चाहिए।

उक्त बारह के सिवाय शेष तेरह (चार संज्वलन और नी नोक्याय) प्रकृतियाँ को मोहनीय की है, वे अधुवोदियनी हैं। इसलिए जब उनका स्वयोपशम, प्रदेशोदयमान से युक्त होता है, तब तो वे स्वावार्य गुसा का लेस भी घात नहीं करतीं और देशचातिनों ही मानी जाती हैं; पर अब उनका स्वयोपशम विपाकरेदव से मिश्रित होता है, तब वे स्वावार्य गुसा का कुछ बात करतीं हैं और देशचातिनी कहलाती हैं।

(स) यातिकर्म की बीस प्रकृतियाँ सर्वधातिनी हैं। इनमें में केवलगानावरण और केवलदर्शनावरण, इन दो का तो ख्योपशम होता ही नहीं; क्योंकि उनके देखिक कभी देशवाति-रस्युक्त बनते ही नहीं और न उनका विपाकोदय ही रोका जा सकता है। शेष-अठारह प्रकृतियाँ ऐसी हैं, जिनका ख्योपशम हो सकता है; परंतु यह बात, प्यान में रखनी चाहिए कि देशवातिनी प्रकृतियों के ख्योपशम के समय, जैसे विपाकोदय होता है, जैसे इन अठारह सर्वधातिनी प्रकृतियों के ख्योपशम, तभी सम्मव है, जब उनका प्रदेशोदय ही हो। इसलिए यह सिखात माना है कि 'विपाकोदयवती प्रकृतियों का ख्योपशम, वादि होता है तो देशवातिनी ही का, सर्वधातिनी का नहीं'।

अत एवं उक्त अठारह प्रकृतियाँ, विषाकीदय के निरोध के योग्य मानी जाती है; क्योंकि उनके आवार्य गुलों का द्वायोपशामिक स्वरूप में व्यक्त होना माना गया है, जो विषाकोदय के निरोध के सिवाय घट नहीं सकता।

(२) उपराम - ख्वोपराम की व्याख्या में, उपराम शब्द का जो अर्थ किया गया है, उसते औपश्मिक के उपराम शब्द का अर्थ कुछ उदार है। अर्थात् ख्वोपराम के उपराम शब्द का अर्थ तिर्फ विपाकोदयसम्बन्धिनी बीम्यता का अमाव या तीन रस का मंद रस में परिखमन होना है; पर औपरामिक के उपराम शब्द का अर्थ प्रदेशोदय और विपाकोदय दोनों का अमाव है; क्योंकि ख्योपराम

में कमें का दब भी जारी रहता है, जो कम से कम प्रदेशोदय के सिवाय हो ही नहीं सकता। परंतु उपराम में यह बात नहीं। जब कम का उपराम होता है, तभी से उसका द्वाय कक ही जाता है, अत एवं उसके प्रदेशोदय होने की आवश्यकता ही नहीं रहती। इसीसे उपराम-अवस्था तभी मानी जाती है, जब कि अन्तरकरण होता है। अन्तरकरण के अन्तर्मृहतं में उदय पाने के योग्य दिलाकों में से कुछ तो पहले ही भीग लिये जाते हैं और कुछ दिलक पीछे उदय पाने के योग्य बना दिये जाते हैं, अर्थात् अन्तरकरण में वेश-दिलकों का अभाव होता है।

अत एव चयोपशम और उपशम की संदित व्याख्या इतनी ही की जाती है कि चयोपशम के समय, प्रदेशोदय या मन्द विपाकोदय होता है, पर उपशम के समय, वह भी नहीं होता। यह नियम याद रखना चाहिए कि उपशम मी वातिकर्म का ही हो सकता है, सो भी सब घातिकर्म का नहीं, कितु केवल मोहनीय कर्म का। अर्थात् अदेश और विपाक दोनों प्रकार का उदय, यदि रोका जा सकता है तो मोहनीयकर्म का ही। इसके लिए देखिए, नन्दी, सूरू में की टीका, पूरु ७७; कम्मपयडी, श्री यशोविजयजीकृत टीका, पूरु १३; पत्रवर हारू १, गा २६ की मलयगिरिक्याख्या। सम्यक्त्य स्वरुप, उसकि और मेद्र प्रमेदादि के सविस्तर विचार के लिए देखिए, लोक प्रश्नमर्ग ३, श्लोक प्रहरू-७००।

### (९) अच्छुर्दर्शन का सम्भव

अठारह मार्गणा में अचलुर्दर्शन परिमाणित है; अतप्य उसमें भी चौदह जीवस्थान सममने चाहिए। परन्तु इस पर प्रश्न यह होता है कि अचलुर्दर्शन में जो अपयांत जीवस्थान माने जाते हैं, सो क्या अपयांत-अवस्था में इन्द्रियपयांति पूर्ण होने के बाद अचलुर्दर्शन मान कर या इन्द्रिय पर्यांति पूर्ण होने के पहले भी अचलुर्दर्शन होता है, यह मान कर !

यदि प्रथम पद्म माना जाए तब तो ठीक है; क्योंकि इंन्द्रियपर्वाप्ति पूर्ण होने के बाद अपर्वाप्त अवस्था में ही चचुरिन्द्रिय द्वारा सामान्य बोध मान कर वैसे— चचुर्दर्शन में तीन अपर्याप्त जीवस्थान चौथे कर्मप्रय की १७ वी गाया में मतान्तर से बतलाये हुए हैं वैसे ही इन्द्रियपर्याप्ति पूर्ण होने के बाद अपर्याप्त अवस्था में चचुर्मिन्न इन्द्रिय द्वारा सामान्य बोध मान कर अचचुर्दर्शन में सात अपर्याप्त जीवस्थान प्रयोध जा सकते हैं। परन्तु श्रीजयसोमसूरि ने इस गाया के अपने टबे में इन्द्रियपर्याप्ति पूर्ण होने के पहले भी अचलुर्दश्रांन मान कर उसमें अपर्याप्त जीवस्थान माने हैं। श्रीर सिद्धान्त के आधार से बतलाया है कि निम्नहगति और कामंग्यायोग में अवधिदर्शनरहित जीव को अचलुर्दर्शन होता है। इस पद्म में प्रश्न यह होता है कि इन्द्रियपर्याप्ति पूर्ण होने के पहले द्रव्येन्द्रिय न होने से अचलुर्दर्शन कैसे मानना ? इसका उत्तर दो तरह से दिया जा सकता है।

(१) द्रव्येन्द्रिय होने पर द्रव्य श्रीर भाव, उभव इन्द्रिय-जन्य उपयोग श्रीर द्रव्येन्द्रिय के श्रभाव में केवल भावेन्द्रिय-जन्य उपयोग, इस तरह दो प्रकार का उपयोग है। विग्रह्मति में श्रीर इन्द्रियपर्याप्ति होने के पहले, पहले प्रकार का उपयोग, नहीं हो सकता; पर दूसरे प्रकार का दर्शनात्मक सामान्य उपयोग माना जा सकता है। ऐसा मानने में तन्त्रार्थ-श्र० २, स्० ६ की वृतिका—

'अथवेन्द्रियनिरपेन्नमेव तत्कस्यचिद्भवेद् यतः पृष्ठत उपसपेन्तं सपे बुद्धयैवेन्द्रियव्यानारनिरपेक्षं पश्यतीति।'

बह कथन प्रमाण है। सारांश, इन्द्रियपर्याप्ति पूर्ण होने के पहले उपयोगातमक श्रवद्धदर्शन मान कर समाघान किया जा सकता है।

(२) विग्रह्मति में श्रीर इन्द्रियपसंपित पूर्व होने के पहले अचनुर्दर्शन माना जाता है, सो शक्तिरूप अर्थात् स्थोपशमरूप, उपयोगरूप नहीं। यह समाधान, भाचीन चतुर्थ कर्मप्रन्य की ४६वीं गाया की टीका के—

'त्रयाणामप्यचन्नुदेशीनं तस्यानाहारकावस्थायामपि लब्धिमाश्रित्याः भ्युपगमात ।

इस उल्लेख के आचार पर दिया गया है।

प्रश्न—इन्द्रियपयांति पूर्ण होने के पहले बैसे उपयोगरूप या स्योगरामरूप अचलुर्दर्शन माना जाता है, वैसे ही चलुर्दर्शन क्यों नहीं माना जाता ?

उत्तर चलुर्दर्शन, नेत्रस्य विशेष इन्द्रिय-क्रन्य दर्शन को कहते हैं। ऐसा दर्शन उसी समय माना जाता है, जब कि द्रव्यनेत्र हो। अतएव चलुर्दर्शन को इन्द्रियमयांति पूर्ण होने के बाद ही माना है। अचलुर्दर्शन किसी-एक इन्द्रिय-जन्म सामान्य उपयोग को नहीं कहते; किन्तु नेत्र मिन्न किसी द्रव्येन्द्रिय से होनेवाले, द्रव्यमन से होनेवाले या द्रव्येन्द्रिय स्था द्रव्यमन के अभाव में स्थोपसम्मात्र से होनेवाले सामान्य उपयोग को कहते हैं। इसी से अचलुर्द्शन को इन्द्रियमयांति पूर्ण होने के पहले और पीछे, दोनो अवस्थाओं में माना है।

#### (१०) 'अनाहारक'

श्रनाहारक जीव दो प्रकार के होते हैं—ह्यास्थ और वीतराग। वीतराग में जो श्रशरीरी (मुक्त) है, वे सभी सदा श्रनाहारक ही हैं; परन्तु जो शरीरशारी हैं, वे केवलिसमुद्धात के तीसरे चौचे श्रीर पाँचवें समय में ही श्रनाहारक होते हैं। ह्यास्थ जीव, श्रनाहारक तभी होते हैं, जब वे विग्रहगित में वर्तमान हों।

जन्मान्तर ग्रहण करने के लिए जीव को पूर्व स्थान छोड़कर दूसरे स्थान में जाना पड़ता है। दूसरा स्थान पहले स्थान से विश्रेणि-पतित (वक रेला में) हो, तब उसे वक्त-गति करनी पड़ती है। वक्त-गति के संबन्ध में इस जगह तीन बातों पर विचार किया जाता है—

- (१) वक-गति में विग्रह (धुनाव ) की संख्या, (२) वक-गति का काल-परिमास और (३) वक-गति में अनाहारकत्व का काल-मान ।
- (१) कोई उत्पत्ति-स्यान ऐसा होता है कि जिसको जीव एक विग्रह करके ही प्राप्त कर लेता है। किसी स्थान के लिए दो विग्रह करने पड़ते हैं श्रीर किसी के लिए तीन भी। नवीन उत्पत्ति-स्थान, पूर्व-स्थान से कितना ही विश्रेणि-पतित क्यों न हो, पर वह तीन विग्रह में तो श्रवश्य ही प्राप्त हो जाता है।

इस विषय में दिगम्बर-साहित्य में विचार-भेद नजरनहीं आता; क्योंकि-

'विषद्वती च संसारिण: शक चतुभ्य: ।'—तत्वार्थ-त्र० २, स्० २८ । इस सूत्र की सर्वार्थसिंडि-टीका में श्री पूच्यपादस्वामी ने क्षषिक से ऋषिक तीन विषद्वाली गति का ही उल्लेख किया है । तथा—

'एकं द्वी त्रीम्बाऽनाहारकः।' -तत्वार्थं ऋ० २, सूत्र ३०।

इस मूत्र के खठे राजवार्तिक में महारक श्रीश्रकताहरेव ने भी श्रविक से श्रविक कि विश्रह-गति का ही समर्थन किया है। नेमिचन्द्र सिद्धान्तचकवर्ती भी गोम्मटसार-जीवकारड की ६६६वीं गाथा में उक्त मत का ही निर्देश करते हैं।

श्वेताम्बरीय बन्धों में इस विषय पर मतान्तर उल्लिखित पाया जाता है— 'विषद्वती च संसारियाः प्राक्चतुभ्येः ।' —तत्वार्थन्त्र० २, स्व२६ । 'एकं द्वी बाऽनाहारकः ।' — तत्वार्थन्त्र० २, स्०३० ।

श्वेताम्बर-प्रसिद्ध तत्वार्य-द्य० २ के भाष्य में भगवान् उमात्वाति ने तथा उसको दीका में श्रीसिद्धसेनगीया ने वि-विप्रहगति का उल्लेख किया है। साथ ही उक्त भाष्य की दीका में चतुर्विप्रहगति का मतान्तर भी दरसाया है। इस मतान्तर का उल्लेख बृहत्संब्रह्शी की ३२५वीं गामा में ख्रीर श्रीमगवती-शतक ७, उद्देश्य १ की तथा शतक १४, उद्देश्य १ की टीका में भी है। किन्तु इस मतान्तर का वहाँ कहाँ उल्लेख है, वहाँ सब जगह वही लिखा है कि चतुर्विग्रहगति का निर्देश किसी मूल सुत्र में नहीं है। इससे जान पड़ता है कि ऐसी गति करनेवाले जीव ही बहुत कम है। उक्त सुत्रों के भाष्य में तो वह स्पष्ट लिखा है कि वि-विग्रह से अधिक विग्रहवाली गति का संभव ही नहीं है।

'अविभव्य एकविष्रहा द्विविष्रहा त्रिविष्रहा इत्येताश्चतुस्समयपराश्च-तुविधा गतयो भवन्ति, परतो न सम्भवन्ति।

भाष्य के इस कथन से तथा दिगम्बर-प्रंथों में अधिक से अधिक विनिव्यष्ट्र गति का ही निर्देश पाये जाने से और भगवती-टीका आदि में जहाँ कहीं चतुर्विव्यह-गति का मतान्तर है, वहाँ सब जगह उसकी अल्ग्र्या दिखाई जाने के कारगा अधिक से अधिक तीन विव्यहवाली गति ही का पद्य बहुमान्य समक्तना चाहिए।

- (२) बक-गति के काल-परिमाण के संबन्ध में यह नियम है कि वक-गति का समय विग्रह की अपेदा एक अधिक ही होता है। अथात जिस गति में एक विग्रह हो, उसका काल-मान दो समयोंका, इस प्रकार दि विग्रहगति का काल-मान तीन समयों का और वि-विग्रहगति का काल-मान चार समयों का है। इस नियम में श्वेताम्बर-दिगम्बर का कोई मत-मेद नहीं। हाँ ऊपर चतुर्विग्रह गति के मतान्तर का जो उल्लेख किया है, उसके अनुसार उस गति का काल-मान पाँच समयों का बतलाया गया है।
- (३) विमहगति में श्रनाहारकत्व के कार्त-मान का विचार व्यवहार श्रीर निश्चय, दो दिव्यों से किया हुआ पाया जाता है। व्यवहारवादियों का अभिप्राय यह है कि पूर्व-शरीर छोड़ने का समय, जो वक-गति का प्रथम समय है, उसमें पूर्व-शरीर-योग्य कुछ पुद्गल लोमाहारकारा महत्त्व किए जाते हैं।—इहत्संमहत्त्वी गा० ३२६ तथा उसकी टीका, लोक० सर्ग ३, श्लो०, ११०७ से आगे। परन्तु निश्चयवादियों का श्रभिप्राय यह है कि पूर्व-शरीर खुटने के समय में, अर्थात् वक-गति के प्रथम समय में न तो पूर्व-शरीर का ही संबन्ध है और न नया शरीर बना है; इसलिए उस समय किसी प्रकार के आहार का संभव नहीं।—लोक० स० ३, श्लो० १११५ से आगे। व्यवहारवादी हो या निश्चयवादी, दोनों इस बात को बरावर मानते हैं कि वक-गति का श्रंतिम समय, जिसमें जीव नवीन स्थान में उत्पन्न होता है, उसमें अवश्य आहार ग्रहण होता है। व्यवहार नय के अनुसार अनाहारकत्व का काल-मान इस प्रकार समसना चाहिए—

एक विमह वाली गात, विसकी काल-मर्यादा दो समय की है, उसके दोनों

समय में जीव ब्राहारक ही होता है; क्योंकि पहले समय में पूर्व-शरीर योग्य लोमा-हार ग्रह्मा किया जाता है और दूसरे समय में नवीन रारीर योग्य आहार । दो विमहवाली गति, जो तीन समय की है और तीन विमहवाली गति, जो चार समय की है, उसमें प्रथम तथा अन्तिम समय में आहारकत्व होने पर भी बीच के समय में अनाहारक-अवस्था पाई जाती है। अर्थात् द्वि-विग्रहगति के मध्य में एक समय तक और त्रि-विग्रहगति में प्रथम तथा अन्तिक समय को छोड़, बीच के दी समय पर्यन्त स्त्रनाहारक स्थिति रहती है। व्यवहारनथ का यह मत कि विमह की अपेद्धा अनाहारकत्व का समय एक कम ही होता है, तत्त्वार्थ-अध्याय २ के ३१ वें क्रुज में तया उसके भाष्य और टीका में निर्दिष्ट है । साथ ही टीका में व्यवहार-नय के अनुसार उपयुक्त पाँच समय-परिमाण चतुर्विग्रहवती गति के मतान्तर की लेकर तीन समय का खनाहारकत्व भी वतलाया गया है । सारांश, व्यवहारनय की अपेदा से तीन समय का अनाहारकत्व, चतुर्विश्रहवर्ती गति के मतान्तर से ही बट सकता है, अन्यया नहीं । निश्चवद्दाष्टि के अनुसार यह बात नहीं है । उसके अनुसार तो जितने विग्रह उतने ही समय ग्रनाहारकत्व के होते हैं। ग्रतएव उस हप्टि के अनुसार एक विग्रह वाली वक्र-गति में एक समय, दो विग्रहवाली गति में दो समय और तीन विग्रहवाली गति में तीन समय अनाहारकत के समभने चाहिए। यह बात दिगम्बर-प्रसिद्ध तत्त्वार्थ- ग्र० २ के ३०वें सूत्र तथा उसकी सर्वार्यसिदि और राजवार्तिक-टीका में है।

श्वेताम्बर-प्रंथों में चतुर्विप्रहवती गति के मतान्तर का उल्लेख हैं, उसको लेकर निध्यबद्धि से विचार किया जाए तो अनाहारकत्व के चार समय भी कहे जा सकते हैं।

सारारा, श्वेताम्बरीय तत्वार्थ-माध्य द्यादि में एक था दो समय के ख्रनाहारक त्व का जो उल्लेख है, वह व्यवहारहिंद से ख्रीर दिगम्बरीय तत्वार्थ खादि मंथी में जो एक, दो या तीन समय के खनाहारकत्व का उल्लेख है, वह निश्चवहिंद से । ख्रतएव खनाहारकत्व के काल-मान के विषय में दोनों सम्प्रदाय में वालविक विरोध को खबकारा ही नहीं हैं।

प्रसङ्घ यह बात जानने योग्य है कि पूर्व शरीर का परित्याग, पर-भव की आयु का उदय और गति ( चाहे कह हो या वक ', ये तीनों एक समय में होते हैं। विग्रहगति के दूसरे समय में पर-भव की आयु के उदय का कथन है, सो स्वृत्त व्यवहार नय की अपेदा से — पूर्व-भव का अन्तिम समय, जिसमें जीव विग्रहगति के अभिमुख हो जाता है, उसको उपचार से विग्रहगति का प्रयम समय मानकर — समभाना चाहिए।

# (११) 'अवधिदर्शन'

अवधिदर्शन और गुण्स्थान का मंबन्ध विचारने के समय मुख्यतया दो बातें जानने की हैं—(१) पद्म-भेद और (२) उनका तालर्य ।

(१) पद्म-भेद-

प्रस्तुत विषय में मुख्य दो पन्न हैं—(क) कार्मग्रंथिक और (स) सैदान्तिक।

(क) कार्ममिशिक पद्ध भी दो है। इनमें से पहला पद्ध चीचे आदि नी गुण्स्थानों में अवधिदर्शन मानता है। यह पद्ध, प्राचीन चतुर्थ कमग्रंथ की रह वी गाथा में निर्दिष्ट है, जो पहले तीन गुण्स्थानों में अज्ञान माननेवाले कार्म- अधिकों को मान्य है। दूसरा पद्ध, तीसरे आदि दस गुण्स्थानों में अवधिदर्शन मानता है। यह पद्ध चीचे कर्ममन्य को ४= वी माथा में तथा प्राचीन चतुर्थ कर्मग्रंथ की ७० और ७१ वी गाथा में निर्दिष्ट है, जो पहले दो गुण्स्थान तक अज्ञान मानने वाले कार्मग्रंथिकों को मान्य है। ये दोनों पद्ध, गोम्मटसार-जीवकाराड की ६६० और ७०४ थी गाया में हैं। इनमें से प्रथम पद्ध, तत्वार्य-अ०१ के = वें सूत्र की सर्वार्थितिह में भी है। यह यह है —

### 'अवधिदर्शने असंयतसम्यस्ट्यादीनि चीएकपायान्तानि।'

(ख) तैदान्तिक पद्म बिल्कुल भिन्न है। वह पहले आदि वारह गुणस्थानों में अविधिदर्शन मानता है। जो मगवती मृत्र ने मालून होता है। इस पद्म को आ मलागिर सूरि ने पद्मसंग्रह-द्वार १ को ३१ वी गाया की टीका में तथा प्राचीन चतुर्थ कर्मग्रन्थ की २९ वी गाया की टीका में तथा प्राचीन

'श्रोहिदंसण्ड्यागारोवउत्ता यां भंते ! कि नायी अञ्चाणी १ गोयमा ! णाणी वि अञ्चाणी वि । जह नायी ते अत्थेगह्या तिण्णाणी, अत्थे-गह्या चउँगाणी। जे तिण्णाणी, ते आभिणिबोहियणाणी सुयणाणी ओहिणाणी। जे चउँगाणी ते आभिणिबोहियणाणी सुयणाणी ओहि-णाणी मणपद्ववणाणी। जे अण्णाणी ते णियमा मह्अण्णाणी सुय-अण्णाणी विभंगनाणी। —भगवती सतक ८, उद्देश २।

- (२) उक्त पद्मी का तात्रावें 💛 🗆 🖟 🗆 🖂 🖂 🖂 🖂 🖂 💮 💮
- (क) पहले तीन मुख्यानी में आजान माननेवाले और पहले दो गुज्यानी में आजान माननेवाले, दोनों प्रकार के कामग्रीयक विद्वान् अविध्यान से अविध-दर्शन को अलग मानते हैं, पर विभक्षज्ञान से नहीं। वे कहते हैं कि—

विशेष अवधि-उपयोग से सामान्य अवधि-उपयोग भिन्न है; इसलिए जिस मकार अवधि-उपयोगवाले सम्बन्धों में अवधिज्ञान और अवधिदर्शन, दोनी जलग- ग्रस्ता हैं, इसी प्रकार श्रवधि-उपयोगवाले श्रशानी में भी विभक्कशान श्रौर श्रवधिदशंन, ये दोनों बस्तुतः भिन्न हैं सहो, तथापि विभक्कशान श्रौर श्रवधिदशंन इन दोनों के पारस्परिक मेद की श्रविवद्यामान है। भेद विवद्धित न रखने का सबब दोनों का साहश्यमात्र हैं। श्रथांत् वैसे विभक्कशान विषय का भ्यार्थ निश्चय नहीं कर सकता, वैसे ही श्रवधिदर्शन सामान्यरूप होने के कारण विषय का निश्चय नहीं कर सकता।

इस अमेद-विवदा के कारण पहले मत के अनुसार चीथे आदि नौ गुग-स्थानी में और दूसरे मत के अनुसार तीसरे आदि दस गुग्रस्थानों में अवधिदर्शन समभाना चाहिए।

(स) मैदान्तिक विद्वान् विमङ्गक्तान और अवधिदर्शन, दोनों के भेद की विवक्ता करते हैं, अमेद की नहीं। इसी कारण वे विमङ्गकानी में अवधिदर्शन मानते हैं। उनके मत से केवल पहले गुणस्थान में विभङ्गकान का संमव है, दूसरे आदि में नहीं। इसलिए वे दूसरे आदि म्यारह गुणस्थानों में अवधिज्ञान के साथ और पहले गुणस्थान में विभङ्गकान के साथ अवधिदर्शन का साहचर्य मानकर पहले बारह गुणस्थानों में अवधिदर्शन मानते हैं। अवधिक्रानी के और विभङ्गकानी के दर्शन में निराकारता अंश समान ही है। इसलिए विभङ्गकानी के दर्शन की 'विभङ्गदर्शन' ऐसी अलग संज्ञा न रखकर 'अवधिदर्शन' ही संज्ञा रखी है।

सारांश, कार्मश्रन्थिक पद्म, विभङ्गतान और अवधिदर्शन, इन दोनों के भेद की विवद्मा नहीं करता और सैदान्तिक पद्म करता है।

— लोक मकाश सर्ग २, श्लोक १०५७ से आगे।

इस मत-भेद का उल्लेख विशेषण्वती मन्य में श्री जिनमद्रगणि स्माधमण ने किया है, जिसकी स्चना प्रज्ञापना-पद १८, इति (क्लकता) ५० ५६६ पर है।

# ( १२ ) 'बाहारक' - केवलज्ञानी के बाहार पर विचार

तेरहवें गुणस्थान के समय आहारकात का खन्नीकार चीये कर्मप्रन्थ पृ० ८६ तथा दिगम्बरीय प्रन्थों में हैं। देखों—तत्वार्थ-श्र• १, स्० ८ को सवार्थिति— 'आहारानुवादन आहारकेषु मिध्यादृष्ट्यादीनि सयोगकेयस्यन्तानिंग इसी तरह गोम्मटसार-जीवकायह की ६६५ और ६६७ वी गाया भी इसके लिए देखने योग्य है। उक्त गुणस्थान में श्रासातबेदनीय का उदय भी दोनों सम्प्रदाय के प्रन्यों (दूसरा कर्मप्रत्य, गा० २२; कर्मकाएड, गा० २७१) में माना हुआ है। इसी तरह उस समय आहारसंशा न होने पर भी कार्मणशरीरनामकर्म के उदय से कर्मपुद्गलों की तरह श्रीदारिकश्वरीरनामकर्म के उदय से श्रीदारिक-पुद्गलों का अहण दिगम्बरीय प्रन्थ (लिक्सार गा० ६१४) में भी स्वीकृत है। आहारकत्व की व्याख्या गोम्मटसार में इतनी श्रीकृत सम्पट है कि जिससे केवली के द्वारा श्रीदारिक, भाषा श्रीर मनोवर्गणा के पुद्गल प्रहण किये जाने के संबन्ध में कुछ भी सन्देह नहीं रहता (जीव० गा० ६६३—६६४)। श्रीदारिक पुद्गलों का निरन्तर बहुण भी एक प्रकार का खाहार है, वो 'लोमाहार' कहलाता है। इस श्राहार के लिए जाने तक शरीर का निर्वाह श्रीर इसके श्रभाव में शरीर का श्रीनबीह श्रयांत योग-प्रवृत्ति पर्यन्त श्रीदारिक पुद्गलों का प्रहण, उसका कारण श्रसतवेदनीय का उदय श्रीर श्रीदारिक पुद्गलों का प्रहण, दोनों सम्पदाय को समानक्य से मान्य है। दोनों सम्पदाय की यह विचार-समता इतनी श्राधिक है कि इसके सामने कवलाहार का प्रकार की यह विचार-समता इतनी श्राधिक है कि इसके सामने कवलाहार का प्रकार विचारशीलों की दृष्ट में श्राप ही श्राप हल हो जाता है।

केवलशानी कवलाहार को ग्रहण नहीं करते, ऐसा माननेवाले भी उनके द्वारा अन्य स्क्रम औदारिक पुर्गलों का ग्रहण किया जाना निर्विवाद मानते ही हैं। जिनके मत में केवलशानी कवलाहार ग्रहण करते हैं; उनके मत से वह स्वूल औदारिक पुर्गल के सिवाय और कुछ भी नहीं है। इस प्रकार कवलाहार मानने-वाले न माननेवाले उभय के मत में केवलशानी के द्वारा किसी-न-किसी प्रकार के औदारिक पुर्गलों का ग्रहण किया जाना समान है। ऐसी दशा में कवलाहार के प्रभ को विरोध का सावन बनाना अप हीन है।

# (१३) 'रष्टिवाद'-स्त्री को रष्टिवाद का अनिधकार

[समानता—] व्यवहार और शास्त्र, ये दोनों, शारीरिक और आध्यात्मिक-विकास में स्त्री को पुरुष के समान सिद्ध करते हैं। कुमारी तारावाई का शारीरिक-यस में प्रो॰ राममूर्ति से कम न होना, विदुषी ऐनी वीसेन्ट का विचार व वक्तृत्व-शक्ति में अन्य किसी विचारक वक्ता-पुरुष से कम न होना एवं, विदुषी सरोजिनी नायड्का कवित्व-शक्ति में किसी प्रसिद्ध पुरुष-कवि से कम न होना, इस बात का प्रमाण है कि समान साचन और अवसर मिलने पर की भी पुरुष-जितनी योग्यता आस कर सकती है। खेताम्बर-आचार्यों ने खी को पुरुष के बरावर योग्य मानकर उसे कैवल्य व मोश की अर्थात् शारीरिक और आध्यात्मिक पूर्ण विकास की अधिकारिणी सिद्ध किया है। इसके लिए देखिए, प्रशापना-दूषण ७, पुरु १८; मन्दी-सूषण २१, पुरु १३०।

इस विषय में मत-मेद रखनेवाले दिगम्बर-श्राचार्यों के विषय में बहुत-हुछ खिला गया है। इसके लिए देखिए, नन्दी-र्यंका, ए० १३१-१३३; प्रज्ञापना-र्यंका, ए० २०-२२; शास्त्रवार्तासमुच्चय-रीका, ए० ४२५-४३०।

त्र्यालङ्कारिक पश्डित राजशेलर ने मध्यस्थभावपूर्वक स्त्रीजाति को पुरुषजाति के तुल्य बतलाया है—

'पुरुपवत् योपितोऽपि कवीमवेदः । संस्कारो ह्यात्मिन समवैति, न सेखं पौरुपं वा विभागमपेत्रते । श्रूयन्ते दश्यन्ते च राजपुत्रयो महामात्यदुद्दितरो गिषाकाः कौतुकिमार्याश्च शास्त्रप्रतिसुद्धाः कवयश्च ।' —काव्यमीमांसा-अध्याय १० ।

[बिरोध—] स्त्री को दृष्टिबाद के ग्रन्थयन का जो निषेध किया है, इसमें दो तरह से बिरोध आता है—(१) तर्क दृष्टि से ग्रीर (२) शास्त्रोक्त मथीदा से।

- (१) एक छोर स्त्रों को केवलशान व मोच तक का आधिकारिणी मानना और दूसरी छोर उसे दृष्टिवाद के अध्ययन के लिए—अतशान-विशेष के लिए— स्वयोग्य वतलाना, ऐसा विषद जान पड़ता है, वैसे किसी को रतन सौंपकर कहना कि तुम कोड़ी की रहा नहीं कर सकते।
- (२) दृष्टिवाद के अध्ययन का निर्पेध करने से शास्त्र-कथित कार्य-कारया-मान की मर्यादा मी वाधित हो जाती है। वैसे—शुक्रण्यान के पहले दो पाद माप्त किये बिना केवलशान भारत नहीं होता; 'पूर्व' शान के बिना शुक्लध्यान के अथम दो पाद प्राप्त नहीं होते और 'पूर्व', दृष्टिवाद का एक हिस्सा है। यह मर्यादा शास्त्र में निर्विवाद स्वीकृत है—

'शक्ते चार्य पूर्वविदः।'

—तत्त्वार्थं-ग्र**० ६, स्०३६** ।

इस कारण दृष्टिवाद के अध्यपन की अनिधकारिणी स्त्री को केवलशान की अधिकारिणी मान लेगा सप्ट विरुद्ध जान पड़ता है।

ं टॉप्टबाद के जनविकार के कारखों के विषव में दो पद्म हैं-

(क) पहला पच, श्री जिनभ्रद्रगिखं चमाश्रमण श्रादि का है। इस पच में स्त्री में तुच्छल, अभिमान, इन्द्रिय-चाञ्चल्य, मति-मान्य श्रादि मानसिक दोष दिखाकर उसको दृष्टिवाद के श्रध्ययन का निषेष क्या है। इसके लिए देखिए, विशेष, भार, ५५२वीं गाया।

(ल) दूसरा पन्न, श्री इरिंमद्रस्रि आदि का है। इस पक्ष में अशुद्धिरूप शारी-

रिक-दोष दिलाकर उसका निषेध किया है। यथा-

'कंधं द्वादशाङ्गप्रतिषेधः १ तथाविधविधहे ततो दोपात्।'

—स्रतिविद्यान्यः, पृ० २११ ।

[नयहाँक से विरोध का परिहार—] हाव्यवाद के अनिधकार से स्त्री को केवल-अपने के पाने में जो कार्य-कारण-भाव का विरोध दीखता है, वह वस्तुतः विरोध नहीं है; क्योंकि शास्त्र, स्त्री में दृष्टिवाद के अर्थ-ज्ञान की योग्यता मानता है; निषेध सिर्फ शाब्दिक-अञ्चयन का है।

अंग्रिपरिशाती तु कालगर्भवद्भावती भावोऽविरुद्ध एव।'

- लिलतिबिस्तय तथा इसकी श्री मुनिचन्द्रस्रि-कृत पश्चिका, ए॰ १११ I

तप, भावना आदि से जब जानावरगीय का ख्योपशम तीव हो जाता है, तब रत्नी शाब्दिक अध्ययन के सिवाय ही दृष्टिवाद का सम्पूर्ण अर्थ-जान कर लेती है और शुक्कथ्यान के दो पाद पाकर केवलज्ञान को भी पा लेती है—

'यदि च शास्त्रयोगागम्यसामध्यैयोगावसेयभावेष्वतिस्इमेष्विष तेषां विशिष्टचयोपशमप्रभवशभावयोगात पूर्वधरस्येव बोधातिरेकसद्भावा-दासशुक्रथ्यानद्वयप्राप्तेः केवलावाप्तिक्रमेण मुक्तिप्राप्तिरिति न दोषः, अध्य-यनमन्तरेणापि भावतः पूर्वविक्त्वसंभवात्, इति विभाव्यते, तदा निर्मन्थी-नामप्येवं द्वितयसंभवे दोषाभावात्।'

—शास्त्रवाती॰, पु॰ ४२६ ।

यह नियम नहीं है कि गुरु-मुख से शाब्दिक-श्रप्ययन विना किये अर्थ-जान न हो। अनेक सोग ऐसे देखे जाते हैं, जो किसी से विना, पढ़े ही मनन-चिन्तन-द्वारा अपने अभोष्ट विषय का गहरा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं।

अब रहा शाब्दिक अध्ययन का निषेष, सो इस पर अनेक तर्क वितर्क उत्पन्न होते हैं। यथा—जिसमें अर्थ जान की योग्यना मान ली जाए, उसको सिर्फ शाब्दिक अध्ययन के लिए अयोग्य बतलाना क्या संगत है ? शब्द, अर्थ जान का सांघन मात्र है। तप, भावना आदि अन्य साधनों से जो अर्थ-जान संपादन कर सकता है, वह उस जान को शब्द हारा संपादन करने के लिए अयोग्य है, यह कहना कहाँ तक संगत है ? शाब्दिक-अध्ययन के निषेध के लिए तुच्छत्व अभिमान ब्रादि जो मानसिक-दोष दिसाए जाते हैं, वे क्या पुरुषजाति में नहीं होते ? यदि विशिष्ट पुरुषों में उक्त दोषों का अभाव होने के कारण पुरुष-सामान्य के लिए शाब्दिक अध्ययन का निषेध नहीं किया है तो क्या पुरुष-तुल्य विशिष्ट कियों का संमव नहीं है ? यदि असंमब होता तो स्त्री-मोस का वर्णन क्यों किया जाता ? शाब्दिक-श्राच्यवन के लिए जो शारीरिक दोषों की संमावना की गई है, वह भी क्या सब कियों को लागू पड़ती है ? यदि कुछ त्वियों को लागू पड़ती है तो क्या कुछ पुरुषों में भी शारीरिक-अधादि की संभावना नहीं है ? ऐसी दशा में पुरुष-जाति को ह्रोड़ स्थी-जाति के लिए शाब्दिक प्राय्ययन का निर्पेध किस अभिप्राय से किया है १ इन तकों के संबन्ध में संज्ञेष में इतना ही कहना है कि मानसिक या शारीरिकदोष दिलाकर शाब्दिक-म्रथ्ययन का जो निपेध किया गया है, वह प्रायिक जान पडता है, अयांत विशिष्ट स्त्रियों के लिए अध्ययन का निपंच नहीं है। इसके समर्थन में वह कहा जा सकता है कि जब विशिष्ट त्वियाँ, दृष्टिवाद का अर्थ-ज्ञान बीतरागमाव. केवलज्ञान श्रीर मोच तक पाने में समर्थ हो सकती हैं, तो फिर उनमें मानसिक दोषों की संमावना ही क्या है है तथा बढ़, अप्रमत्त और बरमपवित्र आचारवाली स्वियों में शारीरिक-अशुद्धि कैसे बतलाई वा सकती है ! जिनको दृष्टिवाद के अध्ययन के लिए योग्य समभा जाता है, वे पुरुष भी, जैसे-स्वृत्तमद्र, दुर्वित्वेका पुष्यभित्र ब्रादि, तुच्छल, स्मृति-दोष ब्रादि कारगों से इंडियाद की रजा न कर सके।

'तेण चितियं भगिणाणं इड्डि दरिसेमि त्ति सीहरूवं विडव्बई।'

—आवश्यकवृत्ति, पु॰ ६६८।

'ततो आयरिएहि दुव्यलियपुस्समित्तो तस्स वायणायरिको दिण्छो, ततो सो कड्वि दिवसे वायणं दाऊण आयरियमुबहितो भण्ड सम बायणं देतस्स नासति, जंच सण्णायवरे नाणुप्पेहियं, अतो मम अक्सरं-तस्स नवमं पुठ्यं नासिहिति ताहे आयरिया चितेति—जङ्ग ताब एयस्स परममेहाविस्स एवं मर्रतस्स नासङ्ग अन्नस्स चिरनहं चेव।'

—मावस्यकृति, पृ० ३०८।

ऐसी वस्तु-स्थिति होने पर भी स्त्रियों को ही अध्ययन वा निपेध क्यों किया गया ! इस प्रश्न का उत्तर दो तरह से दिया जा सकता है - (१) समान सामग्री भिजने पर भी पुरुषों के मुकाबिले में स्त्रियों का कम संख्या में योग्य होना और (२) ऐतिहासिक-पोरिस्थिति ।

- (१) जिन पश्चिमीय देशों में त्त्रियों को पड़ने खादि की सामग्री पुरुषों के समान ग्राप्त होती है, वहाँ पर इतिहास देखने से यही जान पड़ता है कि रित्रयाँ पुरुषों के तुल्य हो सकती हैं सही, पर योग्य व्यक्तियों की संख्या, स्त्रीजाति की ख्रिया पुरुष जाति में ख्रियक पाई जाती है।
- (२) कुन्दकुन्द-आचार्य सरीले प्रतिपादक दिगम्बर-आचार्यो ने स्रीजाति को शारीरिक और मानसिक-दोप के कारण दीला तक के लिए अयोग्य टहराया—

'लिंगम्मि य इत्थीएं यहांतरे हाहिकक्खदेसम्म । भिष्टिको सुहमो कान्रो, तासं कह होइ पन्यता॥'

—षट्पाहुड-सूत्रपाहुड गा० २४-२५ ।

श्रीर वैदिक विदानों ने शारीरिक श्रुदि को श्रव-स्थान देकर की श्रीर सूद-जाति को सामान्यतः वेदाध्ययन के लिए अनधिकारी बतलाया—

# 'स्त्रीशूद्रौ नाघीयातां'

इन विपन्नी सम्प्रदावों का इतना श्रासर पड़ा कि उससे प्रभावित होकर पुरुष-जाति के समान स्त्रीजाति की योग्यता मानते हुए भी श्वेताम्बर-श्राचार्य उसे विशेष-श्रध्ययन के लिए अयोग्य बतलाने लगे होंगे।

स्थारह अब आदि पदने का अधिकार मानते हुए भी सिर्फ वारहवें अब के निषेध का सबब यह भी जान पड़ता है कि दृष्टिबाद का व्यवहार में महत्त्व बना रहे। उस समय विशेषतथा शारीरिक-शुद्धिपूर्वक पढ़ने में वेद आदि अन्धी की महत्ता समभी जाती थी। दृष्टिबाद सब अबों में प्रधान था, इसलिए व्यवहार-दृष्टि से उसकी महत्ता रखने के लिए अन्य वर्ष पड़ोसी समाज का अनुकरण कर लेना स्वामाविक है। इस कारण पारमार्थिक दृष्टि से की को संपूर्णतथा योग्य मानते हुए भी आचार्यों ने व्यावहारिक दृष्टि से शारीरिक-अशुद्धि का स्वयास कर उसको शाब्दिक-अध्ययनमात्र के लिए अयोग्य बतलाया होगा।

भगवान गीतमञ्जद ने स्त्रीजाति को भिन्नुपद के लिए अयोग्य निदांरित किया या परन्तु मगवान् महावीर ने तो प्रथम से ही उसको पुरुष के समान भिन्नुपद की अधिकारिग्री निश्चित किया था। इसी से जैनशासन में चतुर्विध संघ प्रथम से ही स्थापित है और साधु तथा आवकों को अपेज्ञा साध्वियों तथा आविकाओं की संख्या आरम्भ से ही अधिक रही है परन्तु अपने प्रधान शिष्य 'आनन्द' के आग्रह से बुद भगवान् ने जब लियों को भिन्नुं पद दिया, तब उनकी सख्या धीरे- और बहुत बड़ी और कुछ शताब्दियों के बाद अशिज्ञा, कुपबन्य आदि कई कारगों से उनमें बहुत-कुछ आचार-अंश हुआ, विससे कि बीद-संघ एक तरह से दृषित

समका जाने लगा। सम्मव है, इस परिस्थित का जैन-सम्प्रदाय पर भी कुछ असर पड़ा हो, जिससे दिगम्बर-आनार्यों ने स्त्री को भिचुपद के लिए ही अयोग्य करार दिया हो और स्वेताम्बर-आनार्यों ने ऐसा न करके स्त्रीजाति का उस अधिकार कायम रखते हुए भी दुर्बलता, इन्द्रिय-चयलता आदि दोषों को उस आति में विशोध रूप से दिखाया हो; क्योंकि सहचर-समाजों के व्यवहारों का एक दूसरे पर प्रमाव पड़ना आनिवार्य है।

# (१४) चचुर्दर्शन के साथ योग

चौये कर्मप्रन्थ गा० २८ में चसुर्दर्शन में तेरह योग माने गए हैं, पर ओ मलपिगिरजों ने उसमें ग्यारह योग बतलाए हैं। कार्मण, औदारिकमिश्र, वैक्रियमिश्र और त्राहारकमिश्र, ये चार योग छोड़ दिए हैं।

- पञ्च० द्वा० १ की १२ वी गामा की येका।

production of the contract of

स्यारह मानने का तालयं यह है कि वैसे अपवांत अवस्था में चहुर्दर्शन न होने से उसमें कामंण और औदारिकमिश्र, ये दो अपयांत अवस्था मावी योग नहीं होते, बैसे हो बैकियमिश्र या आहारकमिश्र काय योग रहता है, तब तक अर्थात् वैकियशरीर या आहारकशरीर अपूर्ण हो तब तक चचुर्दर्शन नहीं होता, इचलिए उसमें बैकियमिश्र और आहारकमिश्र योग मो न मानने चाहिए।

इस पर यह शक्का हो सकती है कि अपयास-अवस्था में इन्द्रियपर्याप्ति पूर्य वन जाने के बाद चौथे कर्मप्रन्थ की १७ वीं गाया में उक्लिक्ति मातान्तर के अनुसार यदि चचुर्दर्शन मान लिया जाए तो उसमें औदारिकमिश्र काययोग, जो कि अपयास-अवस्थाभावी है, उसका अमाय कैसे माना जा सकता है!

इस शक्का का समाधान यह किया जा सकता है कि पञ्चसंग्रह में एक ऐसा मतान्तर है जो कि अपर्याप्त-अवस्था में शरीर पर्याप्त पूर्ण न यन जाए तब तक मिश्रयोग मानता है, यन जाने के बाद नहीं मानता !—पञ्च० द्वा० १की ७वीं गाधा की टीका । इस मत के अनुसार अपर्यात अवस्था में जब चलुर्दर्शन होता है तब मिश्रयोग न होने के कारण चलुर्दर्शन में औदारिकांमिश्र काययोग का वर्जन विद्यद नहीं है ।

इस जगह मनःपर्वाप ज्ञान में तेरह योग माने हुए हैं, जिनमें ब्राहारक द्विक का समावेश है.। पर शोम्मटसार-कर्मकाएड यह नहीं मानता; क्योंकि उसमें जिसा है कि परिहार विशुद्ध चारित्र और मनःपर्यायज्ञान के समय ब्राहारक- श्रारि तथा ब्राहारक ब्राहारक ब्रिहाम नामकमं का उदय नहीं होता—कर्मकाएड गा॰ ३२४। जब तक ब्राहारक हिंकका उदय नहीं, तब तक ब्राहारक श्रारे रचा नहीं जा सकता ब्रीर उसकी रचना के सिवाय ब्राहारक मिश्र ब्रीर ब्राहारक, ये दो योग ब्राह्मम्मव हैं। इससे सिद्ध हैं कि गोम्मटनार, मनःपर्यायक्षान में दो ब्राह्मरक योग नहीं मानता। इसी बात की पृष्टि जीवकायड की ७२८ वी गाथा से भी होती है। उसका मतलब इतना ही है कि मनःपर्यायक्षान, परिहार विश्वस्थियम, प्रथमोपरामसस्यक्त ब्रीर ब्राह्मरक हिक, इन मानों में से किसी एक के प्राप्त होने पर शेष मान प्राप्त नहीं होते।

### (१५) 'केवलिसमुद्धात'

(क) पूर्वमाबी किया—केविलसमुद्धात रचने के पहले एक विशेष किया की जाती है, जो शुमयोग रूप है, जिसकी स्थिति श्रम्तर्महुर्त्त प्रमाण है और जिसका कार्य उदयाविलका में कर्म-दिलकों का निचेप करना है। इस किया-विशेष की 'श्रायोजिकाकरण' कहते हैं। मोच की श्रोर श्रावजित (मुके हुए) श्रातमा के आप किये जाने के कारण इसकी 'श्रावजितकरण' कहते हैं। श्रीर सब केवलक्षानियों के द्वारा श्रवश्य किये जाने के कारण इसको 'श्रावश्यककरण' भी कहते हैं। श्रीर सावश्यक में श्रावश्यक श्रायोजिकाकरण श्रादि तीनों संशाएँ प्रसिद्ध हैं।-विशेष श्राष्ट्र, गा० १६ की टीका।

दिगम्बर-साहित्य में सिर्फ 'खावर्जितकरण' संशा प्रसिद्ध है। सन्द्रण मी उसमें त्यष्ट है—

> 'हंट्टा दंडस्सतोमुद्दत्तमावाजदं हवे करणं। तं च समुग्वादस्स य ऋहिमुद्दभावो जिणिदस्स ॥

> > - लब्बिसार, गा० ६१७।

(ख) केवलिसमुद्धात का प्रयोजन और विधान-समय-

जब वेदनीय आदि अवाति कर्म की स्थिति तथा दिलक, आयु कर्म की स्थिति तथा दिलक से अधिक हो तब उनको आपस में बराबर करने के लिए केवित-समुद्धात करना पड़ता है। इसका विधान, अन्तर्मुहुर्त-अमारा आयु बाको रहने के समय होता है।

(ग) स्वामी-केवलज्ञानी ही केवलिसमुद्धात को रचते हैं।

- (य) काल-मान-केवलिसमुद्धात का काल-मान आठ समय का है।
- (ङ) प्रक्रिया—प्रथम समय में आत्मा के प्रदेशों को शरीर से बाइर निकाल-कर फैला दिया जाता है। इस समय उनका आकार, दसड़ जैसा कनता है। आत्मप्रदेशों का यह दस्त, ऊँचाई में लोक के ऊपर से नीचे तक, अर्थात् चौदह रुज्यपिमाण होता है, परन्तु उसकी मोटाई सिर्फ शरीर के बराबर होती है। दूसरे समय में उक्त दसड़ को पूर्व-पश्चिम या उत्तर-दिक्षण फैलाकर उसका आकार, कपाट (किवाड़) जैसा बनाया जाता है। तीसरे समय में कपाटाकार आत्म-प्रदेशों को मन्याकार बनाया जाता है, अर्थात् पूर्व-पश्चिम, उत्तर-दिक्षण, दोनों तरफ फैलाने से उनका आकार रहं (मयनी) का सा वन जाता है। चौथे समय में विदिशाओं के खाली भागों को आत्म-प्रदेशों से पूर्ण करके उनसे सम्पूर्ण लोक को ज्यान किया जाता है। पाचवें समय में आत्म-प्रदेश फिर दस्ट रूप बनाए जाते हैं और आठवें समय में उनकी असली स्थिति में—शरीरस्य-किया जाता है। सातवें समय में आत्म-प्रदेश फिर दस्ट रूप बनाए जाते हैं और आठवें समय में उनकी असली स्थिति में—शरीरस्य-किया जाता है।

(च) बैन-दृष्टि के अनुसार आत्म-व्यापकता की संगति — उपनिषद्, मगब-द्गीता आदि अन्यों में आत्मा की व्यापकता का वर्णन किया है।

'विश्वतश्चद्धस्त विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्यात् ।' —श्वेताश्वतरोपनिषद् ३—-३ ११—१५

'सर्वतः पाणिपादं तत् , सर्वतोऽिक्शिरोमुखम् । सर्वतः श्रतिमहोके, सर्वमावृत्य तिष्ठति ।'- भगवद्गोता, १३, १३ ।

नैन-दृष्टि के अनुसार यह वर्गान अर्थवाद है, अर्थात् आत्मा की महत्ता व प्रशंसा का स्चक है। इस अर्थवाद का आधार केवलिसमुद्वात के वीप समय में आत्मा का लोक-व्यापी बनना है। यही.बात उपाध्याय श्री पशोविजयजी ने शास्त्र-वार्त्तांसमुख्यय के ३३८ वें पृष्ठ पर निर्दिष्ट की है।

वैसे वेदनीय खादि कर्मों को शीव भोगने के लिए समुद्धात-किया मानी जाती है, वैसे ही पातजल-योग दर्शन में 'बहुकावनिर्माणिकिया' मानी है जिसको उच्चसाझात्कर्ता योगी, सोगकम कर्म शीव भोगने के लिए करता है।—पाद ३ स्० २२ का भाष्य तथा वृत्ति; पाद ४, सूत्र ४ का भाष्य तथा वृत्ति।

## ( १६ ) 'काल'

'काल' के संबन्ध में जैन। और वैदिक, दोनों दर्शनों में करीब दाई हजार वर्ष पहले से दो पन्न चले आते हैं। श्वेताक्षर अंथों में दोनों पन्न वर्णित हैं। दिगम्बर-अंथों में एक ही पन्न नजर आता है।

(१) पहला पन्न, काल को स्वतन्त्र द्रव्य नहीं मानता । वह मानता है कि जीव और अजीव-द्रव्य का पर्याय-प्रवाह हो 'काल' है। इस पन्न के अनुसार बीवाजीव द्रव्य का पर्याय-परिणमन ही उपचार से काल माना जाता है। इसिलिए बस्तुतः जीव और अजीव को ही काल-द्रव्य समस्त्रना चाहिए। वह उनसे अलग तत्व नहीं है। यह पन्न 'जीवाभिगम' आदि आगमों में है।

(२) वृसरा पच काल को स्वतन्त्र द्रव्य मानता है। वह कहता है कि जैसे जीव-पुद्गल ब्रादि स्वतन्त्र द्रव्य हैं; वैसे ही काल मी। इसलिए इस पच के ब्रमुसार काल को बीवादि के पर्याय-प्रवाहरूप न समक्ष कर जीवादि से भिन्न तत्व

ही समभ्तना चाहिए । यह पच्च 'मगवती' आदि आगमी में है ।

आगम के बाद के अंथों में, जैसे—तत्तार्थ सूत्र में वाचक उमास्त्राति ने, बार्तिशिका में श्री सिद्धसेन दिवाकर ने, विशेषावश्यक भाष्य में श्री जिनमद्रगिष् द्यमाश्रमण ने वर्मसंग्रहणी में श्री हरिमद्रस्रि ने, योगशास्त्र में श्री हेमचन्द्रस्रि ने, द्रव्य गुण पर्याय के रास में श्री उपार्थाय यशोविजयजी ने, लोकप्रकाश में श्री विनयविजयजी ने और नयचकसार तथा आगमसार में श्री देवचन्द्रजी ने श्रागम-गत उक्त दोनों पद्मों का उल्लेख किया है । दिगम्बर-संग्रदाय में सिर्फ द्र्सरे पद्म का स्वीकार है, जो सबसे पहले श्री कुन्दाचार्य के अंशों में मिलता है । इसके बाद पूज्यपादस्वामी, भद्दारक श्री अकलक्कदेव, विद्यानन्दस्वामी, नेमिचन्द्र सिद्यान्तचकवर्ता और बनारसीदास आदि ने भी उस एक ही पद्म का उल्लेख किया है ।

### पहले पन्न का तात्पर्य-

पहला पद्ध कहता है कि समय, आवितका, मुहुनं, दिन-गत आदि जो व्यवहार, काल-साच्य बतलाए जाते हैं या नवीनता-पुराशता, ज्येष्ट्रता किन्छता आदि जो अवस्थाएँ, काल-साच्य बतलाई जाती हैं, वे सब किया-विशेष (प्यांय विशेष) के ही संकेत हैं। जैसे—जीव या अजीव का जो पर्याय, अविभाज्य है, अर्थात् बुद्धि से भी जिसका दूसरा हित्सा नहीं हो सकता, उस आलिरी अतिस्हम पर्याय को 'समय' कहते हैं। ऐसे असंख्यात पर्यायों के पुत्रत को 'आवित्रहम पर्याय को 'समय' कहते हैं। ऐसे असंख्यात पर्यायों के

मुहूर्त को 'दिन-रात' कहते हैं। दो पर्यायों में से जो पहले हुआ हो, वह 'पुराख' और जो पीछे से हुआ हो, वह 'नवीन' कहलाता है। दो जीववारियों में ते जो पीछे से जन्मा हो, वह 'किन्छ' और जो पहिले जन्मा हो, वह 'क्येन्ड' कहलाता है। इस प्रकार विचार करने से यही जान पड़ता है कि समय, आविलेका आदि सब व्यवहार और नवीनता आदि सब अवस्थाएँ, विशेष-विशेष प्रकार के पर्पायों के ही अर्थात् निर्विमाग पर्याय और उनके छोटे-वहे बुद्ध-कल्पित समूहों के ही संकेत हैं। पर्याय, यह जीव-अजीव की किया है, जो किसी तत्त्वान्तर की प्रेरणा के सिवाय ही हुआ करती है। अर्थात् जीव-अजीव दोनों अपने-अपने पर्यायक्त में आप ही परिणत हुआ करते हैं। इसिक्स वस्तुतः जीव-अजीव के पर्याय-पुञ्ज की ही काल कहना चाहिए। काल कोई स्वतन्त्र द्वाय नहीं है।

### दूसरे पन का तात्पर्य-

जिस प्रकार जीव पुद्गल में गति-स्थिति करने का स्वमाव होने पर भी उस कार्य के लिए निमित्तकारणरूप से 'धर्म-अस्तिकाय' और 'अधर्म-अस्तिकाय' तत्त्व माने जाते हैं। इसी प्रकार जीव-अजीव में पर्याय-परिमन का स्वमाव होने पर भी उसके लिए निमित्तकारणरूप से काल-द्रव्य मानना चाहिए। यदि निमित्तकारणरूप से काल न माना जाए तो धर्म-अस्तिकाय और अधर्म-अस्तिकाय मानने में कोई युक्ति नहीं।

## दूसरे पच में मत-भेद-

काल को त्यतन्त्र द्रव्य मानतेवालों में भी उसके स्वरूप के संबन्ध में दो मत हैं।

- (१) कालद्रव्य, मनुष्य-दोन्नमात्रमें—ज्योतिष-चक्र के गति-दोन में —वर्तमान
  है। वह मनुष्य-दोन प्रमाण होकर भी संपूर्ण लोक के परिवर्तनों का निर्मित्त बनता
  है। काल, अपना कार्य ज्योतिष-चक्र की गति की मदद से करता है। इसलिए
  मनुष्य-दोन से बाहर कालद्रव्य न मानकर उसे मनुष्य-दोन प्रमाण ही मानना
  यक्त है। यह मत धर्मसंग्रहणी आदि खेताम्बर-मंथों में है।
- (२) कालद्रव्य, मनुष्य-तेत्रमात्र-वर्ता नहीं है; किन्तु लोक व्यापी है। वह लोक व्यापी होकर भी धर्म आस्तिकाय की तरह स्कन्ध नहीं है; किन्तु अगुरूप है। इसके अगुओं की संख्या लोकाकाश के प्रदेशों के वरावर है। वे अगु, गति-हीन होने से वहाँ के तहाँ अर्थात् लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर स्थित रहते हैं। इनका कोई स्कन्ध नहीं बनता। इस कारण इनमें तिर्वक् प्रचय (स्कन्ध) होने की शक्ति नहीं है। इसी सबब से काल द्व्य को अस्तिकाय में नहीं पिना है। तिर्वक-प्रचय न होने पर भी उपक्र प्रचय है। इससे प्रत्येक काल;

अस्यु में लगातार पर्याय हुआ करते हैं। ये ही पर्याय, 'समय' कहलाते हैं। एक एक काल-अस्यु के अनन्त समय-पर्याय समझने चाहिए। समय-पर्याय ही अन्य द्रव्यों के पर्यायों का निमित्तकारण है। नवीनता-पुराणता, ज्येष्टता-कनिष्टता आदि सब अवस्थाएँ, काल-अस्यु के समय-प्रवाह की बदौलत ही समझनी चाहिए। पुद्गल-परमासु को लोक-आकास के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक 'मन्द्रगति से जाने में जितनी देर होती है, उतनी देर में काल-अस्यु का एक समय-पर्याय व्यक्त होता है। अर्थात् समय-पर्याय और एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक की परमासु की मन्द्र गति, इन दोनों का परिमास बसवर है। यह मन्तव्य दिगम्बर-अंथों में है।

वस्तु-स्थिति क्या है-

निश्चय हान्ट से देखा जाए तो काल को अलग द्रव्य मानने की कोई जरूरत नहीं है। उसे जीवाजीव के पर्यायरूप मानने से ही सब कार्य व सब व्यवहार उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए यहां पन्न, तात्त्विक है। अन्य पन्न, व्यावहारिक व श्रीपचारिक हैं। काल को मनुष्य-स्नेत्र-प्रमाण मानने का पन्न स्थूल लोक-व्यवहार पर निर्मर है। श्रीर उसे अग्रुष्ट्य मानने का पन्न, श्रीपचारिक है, ऐसा स्वीकार न किया जाए तो यह प्रश्न होता है कि जब मनुष्य-स्नेत्र से बाहर भी नवत्व प्राण्एल आदि भाव होते हैं, तब फिर काल को मनुष्य-स्नेत्र में ही कैसे माना जा सकता है ? दूसरे यह मानने में क्या युक्ति है कि काल, क्योतिय-चक्र के संचार की अपेना रखता है ? यदि अभेना रखता भी हो तो क्या वह लोकव्यापी होकर क्योतियन्त्रक के संचारक की भदद नहीं ले ककता ? इसलिए उसको मनुष्य-स्नेत्र-प्रमाण मानने की कल्पना, स्थूल लोक-व्यवहार पर निर्मर है —काल को अग्रुष्ट्य मानने की कल्पना श्रीपचारिक है। प्रत्येक पुद्गल-परमाणु को ही उपचार से कालागु समफता चाहिए श्रीर कालागु के अपदेशस्य के कथन की सङ्गति हमों तरह कर लेनी चाहिए।

ऐसा न मानकर कालागु को स्वतन्त्र मानने में प्रश्न यह होता है कि यदि काल स्वतन्त्र द्रन्य माना जाता है तो फिर वह धर्म-अस्तिकाय की वरह स्कन्यरूप क्यों नहीं माना जाता है ? इसके सिवाय एक यह मी प्रश्न है कि खीव-अजीव के पर्याय में तो निमित्तकारण समय-पर्याय है। पर समय पर्याय में निमित्तकारण समय-पर्याय है। पर समय पर्याय में निमित्तकारण समय-पर्याय है। पर समय पर्याय में निमित्तकारण क्या है। यदि वह स्वभाविक होने से अन्य निमित्त की अपेद्या नहीं रखता तो फिर खीव-अबीव के पर्याय मी स्वामाविक क्यों न माने जाएँ ? यदि समय-पर्याय के वास्ते अन्य निमित्त की कल्पना की जाए तो अनवस्था आती है। इसलिए अग्राप्थ को औपचारिक ही मानना ठीक है।

वैदिकदर्शन में काल का स्वरूप-

वैदिकदर्शनों में मी काल के संबन्ध में मुख्य दो पद्ध है। वैद्योषिकदर्शन-अ०२, आ०२ सूत्र ६-१०तया न्यायदर्शन, काल को सर्वव्यापी त्वतन्त्र द्रव्य मानते हैं। सांख्य—अ०२, सूत्र १२, योग तथा वेदान्त आदि दर्शन-काल को स्वतन्त्र द्रव्य न मानकर उसे प्रकृति-पुरुष (वड्चेतन) का ही रूप मानते हैं। यह द्त्ररा पद्ध, निश्चयद्यष्टि-मूलक है और पहला पद्ध, व्यवहार-मूलक।

बैनदर्शन में जिसको 'समय' और दर्शनान्तरों में जिसको 'सूण्' कहा है, उसका स्वरूप जानने के लिए तथा 'काल' नामक कोई स्वतन्त्र बन्त नहीं है, वह केवल लीकिक-दृष्टिवालों की व्यवहार-निर्वाह के लिए ख्यानुकम के विषय में की हुई करूपनामात्र है, इस बात को स्पष्ट समभने के लिए योगदर्शन, पा॰ व सु॰ ५२ का माध्य देखना चाहिए। उक्त भाष्य में कालसंबन्धी जो विचार है, वही निश्चय-दृष्ट-मूलक, अतएव ताचिक जान पहता है।

विज्ञान की सम्मति-

आजकल विज्ञान की गति सत्य दिशा को ओर है। इसलिए कालसंबन्धी विचारों को उस दृष्टि के अनुसार भी देखना चाहिए। वैशानिक लोग भी काल को दिशा की तरह काल्पनिक मानते हैं, वास्तविक नहीं।

श्चतः सब तरह से विचार करने पर यही निअय होता है कि काल को श्चलग स्वतन्त्र द्रव्य मानने में हदतर प्रमाण नहीं है।

# (१७) 'मूल बन्ध-इंतु'

यह विषय, पञ्चसंग्रह द्वा० ४ की १६ ख्रीर २०वीं गाया में है, किन्तु उसके वर्णन में चीव कर्मग्रंथ पू० १७६ की अपेदा कुछ मेद है। उसमें सोलह प्रकृतियों के बन्त्र को मिष्यात्वहेतुक, पेंतीस प्रकृतियों के बन्त्र को ख्राविरिति हेतुक, अइसठ प्रकृतियों के बन्त्र को काया-हेतुक कहा है। यह कथन अन्त्रय व्यतिरेक, उभय-मूलक कार्य-कारण-माव को लेकर किया गया है। वैसे—मिष्यात्व के सद्धाव में सोलह का बन्त्र छीर उसके अभाव में सोलह के बन्त्र का अमाव होता है; इसलिए सोलह के बन्त्र का अन्त्रय-व्यतिरेक मिष्यात्व के साथ बट सकता है। इसी प्रकार पेंतीस के बन्त्र का ख्राविरित के साथ, अइसठ के बंध का कथाव के साथ और सात्रवेदनीय के बन्त्र का योग के साथ अन्त्रय-व्यतिरेक समक्ता चाहिए।

परंतु चीये कर्मक्रंथ में केवल अन्वय-मूलक कार्य-कारण-भाव को लेकर संबच का

कर्णन किया है, व्यतिरेक की विवद्धा नहीं की है; इसी से यहाँ का वर्णन पञ्चसंग्रह के वर्णन से भिन्न भालूम पहता है। ग्रान्वय—जैसे; मिध्यात्व के समय, श्रविरित के समय, कपाय के समय और बोग के समय सातवेदनीय का बन्ध अवश्य होता है; इसी प्रकार मिध्यात्व के समय सोताह का बन्ध, मिध्यात्व के समय तथा अविरित के समय पैतीस का बन्ध और मिध्यात्व के समय, श्रविरित के समय तथा कश्चय के समय श्रेष प्रकृतियों का बन्ध अवश्य होता है। इस अन्ययमात्र को लक्ष्य में रखकर श्री देवेन्द्र सुरि ने एक, सोताह, पैतीस और श्रव्यक्त के बन्ध को कमशः चतुहेतुक, एक-हेतुक, दि-हेतुक और वि-हेतुक कहा है। उक्त चारो बन्धों का व्यतिरेक तो पञ्चसंग्रह के वर्णनानुसार केवल एक-एक हेतु के साथ घट सकता है। पञ्चसंग्रह श्रीर यहाँ को वर्णन श्रीलों में भेट है, तात्वर्थ में नहीं।

तत्त्वार्थ-अ० ८ सू० १ में बन्ध के हेत पाँच कहे हुए हैं, उसके अनुसार अ० ह सू० १ की सर्वार्थिसिद्ध में उत्तर प्रकृतियों के और बन्ध-हेतु के कार्य-कारण-माव का विचार किया है। उसमें सोलह के बन्ध को मिध्यात्व-हेतुक, अझावन के बन्ध को कपायहेतुक और एक के बन्ध को योग-हेतुक बतलाया है। अविरित के अनंतातु-वन्धिकषाय-जन्य, अप्रत्याख्यानावरणकपाय-जन्य, और प्रत्याख्यानावरणकपाय-जन्य, ये तीन मेद किये हैं। प्रथम अविरित को प्रवास के बन्ध का, दूसरी को दस के बन्ध का अविरित हेतुक कहा है। पञ्चसंग्रह में जिन अइसठ प्रकृतियों के बन्ध को कपाय-हेतुक माना है, उनमें से चार के बन्ध को प्रत्याख्याना-वरणकपाय-जन्य अविरित हेतुक माना है, उनमें से चार के बन्ध को प्रत्याख्याना-वरणकपाय-जन्य अविरित हेतुक और छह के बन्ध को प्रमाद-हेतुक सर्वार्थिकि में बतलाया है; इसलिए उसमें कपाय-हेतुक बन्धवाली अझावन प्रकृतियों हो कही हुई हैं।

# (१८) उपशमक और सपक का चारित्र

गुणस्थानों में एक-जीवाशित माबों की संख्या जैसी चोवें कर्मग्रंथ गाया ७० में है, वैसी ही पञ्चसंग्रह के द्वार २ की ६४वीं गाया में है; परंतु उक्त गाया की टीका स्त्रीर टवा में तथा पञ्चसंग्रह की उक्त गाया की टीका में थोड़ा सा व्याख्या-मेट है।

टीका-टवे में 'उपशमक'-'उएशान्त' दो पदों से नीवाँ, दसवाँ और ग्वारहवाँ, ये तीन गुज्यस्थान अइण किये गए हैं और 'अपूर्व' पद से आठवाँ गुज्यस्थानमात्र । नीवं आदि तीन गुण्स्थान में उपशमक्षेणिवाले औपशमिकसम्यक्त्वी की या द्वाविकसम्यक्त्वी को चारित्र औपशमिक माना है। आठवें गुण्स्थानों में औपशमिक या चायिक किसी सम्यक्त्ववाले को औपशमिक चारित्र इष्ट नहीं है, किन्तु क्वियेपशमिक। इसका प्रमाण गाथा में 'अपूर्व शब्द का अलग प्रइण करना है; क्योंकि यदि आठवें गुणस्थान में भी औपशमिकचारित इच्ट होता तो 'अपूर्व' शब्द अलग प्रहण न करके उपशमक शब्द से ही नीवें आदि गुणस्थान को तरह आठवें का भी स्वन किया जाता। नीवें और दसवें गुणस्थान के क्ष्यक्षेणि-गत-जीव-संक्ष्यी भावों का व चारित्र का उल्लेख टोका या टवे में नहीं है।

पञ्चसंग्रह की टीका में श्री मलयगिरि ने 'उपशमक' 'उपशान्त' पद से आठवें से म्यारहवें तक उपशमश्रीणवाले चार गुणस्थान श्रीर 'अपूर्व' तथा 'वीय' पद से आठवों, नीवों, दसवों श्रीर बारहवों, ये क्षपकश्रेणिवाले चार गुणस्थान महस्य किये हैं। उपशमश्रीणवाले उक्त चारों गुणस्थान में उन्होंने श्रीपशमिक चारित्र माना है, पर अपकश्रीणवाले चारों गुणस्थान के चारित्र के संबन्ध में कुछ

उल्लेख नहीं किया है।

न्यारहवें गुणस्थान में संपूर्ण मोहनीय का उपशम हो जाने के कारण सिर्फ श्रीपशमिक चारित्र है, नीवें श्रीर दसवें गुणस्थान में श्रीपशमिक चारित्र है, नीवें श्रीर दसवें गुणस्थान में श्रीपशमिक चारित्र है, क्वींकि इन दो गुणस्थानों में चारित्र मोहनीय की कुछ मकतियाँ उपशान्त होती हैं, सब नहीं। उपशान्त मकतियों को श्रोपशमिक चारित्र समकता चाहिए। यह बात इस प्रकार स्रष्टता से नहीं कही गई है परन्तु पञ्च० डा॰ वकी स्थवीं गाथा की टीका देखने से इस विषय में कुछ भी सेंदेह नहीं रहता क्योंकि उसमें स्रमसंपराय-चारित्र को, जो दसकें गुणस्थान में ही होता है, चायोपशमिक कहा है।

उपरामश्रेणिवाले ब्राठवें, नीवें और दसवें गुणस्थान में चारित्र मोहनीय के उपराम का आरम्म या कुछ प्रकृतियों का उपराम होने के कारण श्रीपशमिक चारित्र, जैसे पञ्चसंग्रह टीका में माना नया है, वैसे ही ख्यकश्रेणिवाले आठवें खादि तीनों गुणस्थान में चारित्रमोहनीय के द्वय का आरम्म या कुछ प्रकृतियों का क्षय होने के कारण दाविकचारित्र मानने में कोई विरोध नहीं टील पहता।

गोम्मटसार में उपशमश्रेणिवाले आठवें आदि चारो गुसस्थान में चारिव श्रीपश्मिक ही माना है और आवोपश्मिक का सम्य निषेध किया है। इसी तरह श्रमकश्रेणिवाले चार गुसस्थान में श्रायिक चारित ही मानकर श्रायोगश्मिक का नियेष किया है। यह बात कर्मकायड की ८४५ और ८४६वीं गायाओं के देखने में स्पष्ट हो जाती है।

#### · (१६) भाव<sup>,</sup>

यह विचार एक जीन में किसी विचित्त समय में पाए जानेवाले भावों का है।

एक जीव में भिन्न-भिन्न समय में पाए जानेवाले भाव और अनेक जीव में एक समय में या भिन्न-भिन्न समय में पाए जानेवाले भाव प्रसङ्ग-वरा लिखे बाते हैं। पहले तीन गुणस्थानों में औदिधिक, द्वायोपशिमक और पारिणामिक, ये तीन भाव, चौये से स्थारहवें तक आठ गुणस्थाने। में पाँचों भाव, वारहवें गुणास्थान में औपशिमक के सिवाय बार माव और तेरहवें तथा चौदहवें गुणस्थान में औपशिमक को सिवाय वीर माव होते हैं।

अनेक जीवों की अपेका से गुणस्थानों में भावों के उत्तर भेद-

वायोगशामिक—पहले दो गुणस्थानों में तीन अज्ञान, बच्च आदि दो दर्शन, दान आदि पाँच लिश्याँ, ये १०; तीसरे में तीन ज्ञान, तीन दर्शन, मिश्रदृष्टि, पाँच लिश्याँ, ये १२; बीधे में तीसरे गुणस्थानवाले १० किन्तु मिश्रदृष्टि के स्थान में सम्यक्त्य; पाँचवें में चौधे गुणस्थानवाले बारह तथा देशविरति, कुल १३; छुठे, सातवें में उक्त तेरह में से देश-विरति को घटाकर उनमें सर्वविरति और मनःपर्यवज्ञान मिलाने से १४; आठवें, नीभें और दसवें गुणस्थानों में उक्त चौदह में से सम्यक्त्य के सिवाय शेष १३; खारहवें बारहवें गुणस्थानों में उक्त तेरह में से सम्यक्त्य के सिवाय शेष १३; खारहवें बारहवें गुणस्थान में उक्त तेरह में से चारित्र को छोड़कर शेष १२ आयोपशमिक भाव हैं। तेरहवें और चौदहवें में वायोपशमिकमाव नहीं है।

श्रीदिषक—यहलें गुग्रस्थान में श्रग्नान श्रादि २१; दूसरे में मिध्यात्व के सिवाय २०; तीसरे-चौथ में श्रग्नान को छोड़ १६; पाँचवें में देवगति, नारकगति के सिवाय उक्त उन्नीस में से शेष १७, छठे में तिर्यन्त्वगति श्रीर श्रसंयम धटाकर १५; सातव में कृष्ण आदि तीन लेश्याश्रों को छोड़कर उक्त पन्द्रह में से शेष १२; आठवें-नीवें में तेज: श्रीर पद्म-लेश्या के सिवाय १०; दसवें में कोष, मान, माया श्रीर तीन वेद के सिवाय उक्त दस में से शेष ४; ग्यारहवें, वारहवें श्रीर तेरहवें गुण्यस्थान में संज्ञ्ञलनत्नोग को छोड़ शेष ३ श्रीर चीदहवें गुण्यस्थान में संज्ञ्ञलनत्नोग को छोड़ शेष ३ श्रीर चीदहवें गुण्यस्थान में श्रुक्तलेश्या के सिवाय तीन में से मनुष्यगति श्रीर श्रसिद्धत, वे दो श्रीटियकमाव हैं।

श्वाविक-पहले तीन गुणस्थानों में झाविकमाब नहीं है। चौषे से ग्यारहवें तक ब्राट गुणस्थानों में सम्यक्त, बारहवें में सम्यक्त ब्रीर चारित्र दो ब्रीर तेर-हवें-चौदहवें दो गुणस्थानों में नौ श्वाविकभाव है।

श्रीपशामिक—पहले तीन श्रीर बारहवें श्रादि तीन, इन छह गुणस्थानी में श्रीपशामिकभाव नहीं हैं। चौथे से श्राटवें तक पाँच गुणस्थानों में सम्बक्त, नौंबें से स्थारहवें तक तीन गुणस्थानों में सम्बक्त्य श्रीर चारित्र, वे दो श्रीपश-मिकमाव हैं।

पारिणामिक—पहले गुणस्थान में जीवत्व आदि तीनों, दूसरे से बारहवें तक ग्वारह गुणस्थानों में जीवत्व, मन्यत्व दो और तेरहवें-चौदहवें में जीवत्व ही पारिणामिकभाव है। मन्यत्व अनादि-सान्त है। क्योंकि सिद्ध-अवस्था में उसका अभाव हो जाता है। वातिकमें अप होने के बाद सिद्ध-अवस्था प्राप्त होने में बहुत विश्वंत्र नहीं लगता, इस अपेदा से तेरहवें-चौदहवें गुणस्थान में भव्यत्व पूर्वाचारों ने नहीं माना है।

गोम्मटसारकर्मकाण्ड की ८२० से ८७५ तक की गाथात्रों में स्थान-गत तथा पद-गत मञ्ज-द्वारा मानों का बहुत विस्तारपूर्वक वर्णन किया है।

### एक-जीवाश्रित भावों के उत्तर भेद-

श्वायोगशामिक—पहले दो गुणस्थान में मति श्रुत दो या विभन्नसहित तीन श्रामन, श्रवाहु एक या चलु श्रवाहु दो दर्शन, दान श्रादि पाँच लिश्याँ; तीसरे में दो या तीन श्रान, दो या तीन दर्शन, भिश्रदृष्टि, पाँच लिश्याँ; चीचे में दो या तीन श्रान, श्राप्यांत श्रवस्था में अचलु एक या श्रविभाहित दो दर्शन, श्रीर पर्यांत श्रवस्था में दो या तीन दर्शन, सम्यक्त, पाँच लिश्याँ, पाँचवे में दो या तीन श्रान, दो या तीन दर्शन, सम्यक्त, देशविरति, पाँच लिश्याँ, छठे-सातवें में दो तीन या मनःपर्यायपर्यन्त चार शान, दो या तीन दर्शन, सम्यक्त, चारित्र, पाँच लिश्याँ; श्राठवें, नीचें श्रीर दसवें में सम्यक्त को छोड़ छठे श्रीर सातवें गुणस्थानवाले सब चाथीपश्मिक भाव। म्यारहवें-बारहवें में चारित्र को छोड़ दसवें गुणस्थान वाले सब माव।

श्रीद्यिक—पहले गुणस्थान में अज्ञान, श्रासिद्धत्व, श्रसंयम, एक लेश्या, एक क्याय, एक गति, एक वेद और मिथ्यात्व; दूसरे में मिथ्यात्व को छोड़ पहले गुणस्थान वाले सब श्रीद्धिक; तीसरे, चौथे श्रीर पाँचवें में श्रज्ञान को छोड़ दूसरे वाले सब; छठे से लेकर नौवें तक में असंयम के सिवाय पाँचवें वाले सब; दसवें में बेद के सिवाय नौवें वाले सब; म्यारहवें-बारहवें में क्याय के सिवाय

दसर्वे वाले सव; तेरहवें में असिद्धत्व, लेश्या और गति; चीदहवें में गति और असिद्धत्व ।

चायिक—चौथे से ग्यारहवें गुण्स्थान तक में सम्बक्त्व, वारहवें में सम्यक्त्व और चारित्र दो और तेरहवें-चौदहवें में-नी चायिक भाव।

अीपरामिक—चौथे से आठचें तक सम्यक्त्व; नीवें से स्थारहवें तक सम्यक्त्व और चारित्र।

पारिगामिक—पहले में तीनों; दूसरे से बारहवें तक में जीवस्व और मञ्जल दो; तेरहवें और चीदहवें में एक जीवल ।

ई० १९२२ ]

विथा कर्ममन्य

# श्वेताम्बर तथा दिगम्बर के समान-असमान मन्तव्ये

समान मन्तञ्च

निश्चय और व्यवहार दृष्टि से जीव शब्द की व्याख्या दोनों संप्रदाय में छर । है। पुष्ठ-४। इस संबन्ध में जीवकारड का 'प्राणाधिकार' प्रकरण और उसकी रीका देखने बोग्य है।

मार्गगास्थान शब्द की व्याख्या दोनों तंत्रदाय में समान है। पूण्ड-४। गुग्र्स्थान शब्द को व्याख्या-शैली कर्मग्रन्थ और जीवकार्ड में भिज-सी है, वर उसमें तात्विक श्रयं-भेद नहीं है। पूण्ड-४।

उपयोग का त्वरूप दोनों सम्प्रदायों में समान माना गया है। प्रष्ठ-५। कर्मग्रन्थ में अपयांत तंशी को तीन गुणस्थान माने हैं, किन्तु गोम्मटसार में पाँच माने हैं। इस प्रकार दोनों का संख्याविषयक मतभेद है, तथापि वह अपेझाइत है, इसलिए वास्तविक दृष्टि से उसमें समानता ही है। पुष्ठ-१२।

केवलज्ञानी के विषय में संज्ञित्व तथा असंज्ञित्व का व्यवहार दोनी संप्रदाय के शास्त्रों में समान है। एन्ड-१३।

वायुकाय के शरीर की व्यजाकारता दोनों संप्रदाय को मान्य है। प्रकार ।

ह्याद्मस्थिक उपयोगो का काल-मान अन्तर्महुतं यमारा दोनों संप्रदायों को मान्य है। एष्ड-२०, नोट।

मावलेश्या के संबन्ध की स्वरूप, दशाना खादि खनेक वार्ते दोनों संप्रदाय में इल्प हैं। प्रष्ठ-३३।

चौद्ह मार्गणाच्यों का श्रर्य दोनों संप्रदाय में समान है तथा उनकी मूल गाथाएँ भी एक सी है। एष्ठ-४७, नोट।

सम्यक्त की व्याख्या दोनों संप्रदाय में तुल्य है। पुण्ड-५०, नोट। ज्याख्या कुछ भिन्न सी होने पर भी खाहार के स्वरूप में दोनों संप्रदाय का

१. इसमें सभी पृष्ठ संख्या जहाँ अन्य नाम नहीं है वहाँ हिन्दी चौथे कर्मअन्य की समभक्त जाय ।

तात्विक भेद नहीं है। इनेताम्बर-प्रत्यों में सर्वत्र ग्राहार के तीन भेद हैं और दिगम्बर-प्रत्यों में कहीं छह भेद भी मिलते हैं। पुष्ट-५०, नोट।

परिहारविशुद्ध संबम का अधिकारी कितनी उम्र का होना चाहिए, उसमें कितना ज्ञान आवश्यक है और वह संयम किसके समीप महणा किया जा सकता है और उसमें विहार आदि का कार्तानियम कैसा है, इत्यादि उसके समन्य की बार्ते दोनों संमदाय में बहुत अंशों में समान हैं। एष्ट-४६, नोट।

दाविकसम्पन्त जिनकात्तिक मनुष्य को होता है, यह बात दोनी संप्रदाय की इष्ट है। एष्ट-६६, नोट।

केवली में द्रव्यमन का संबन्ध दोनों संप्रदाय में इष्ट है। पुष्ठ-१०१, नोट। मिश्रसम्यग्दृष्टि गुण्स्थान में मिल ख्रादि उपयोगों की सान-स्थलान उमयरूपता गोम्मटसार में भी है। पुष्ठ-१०६, नोट।

गर्मज मनुष्यों की संख्या के स्चक उन्तीत खड़ दोनों संप्रदाय में तुल्य हैं। पृष्ठ-११७, नोट।

इन्द्रियमार्गेणा में दीन्द्रिय धादि का श्रीर कायमार्गेणा में तेजकाय आदि का विशेषाधिकत्व दोनों संप्रदाय में समान इष्ट है। १९४८-१२२, नोट।

वकगति में विश्वहों की संख्या दोनों संग्रहाय में समान है। फिर मी श्वेता-म्बरीय अन्यों में कहीं कहीं जो चार विश्वहों का मतान्तर पाया जाता है, यह दिगम्ब-रीय प्रत्यों में देखने में नहीं आया। तथा वकगति का काल-मान दोनों सम्प्रदाय में तुल्य है। वकगति में अनाहारकत्व का काल-मान, स्थवहार और निश्चय, दो दृष्टियों से विचाय जाता है। इनमें से स्थवहार-दृष्टि के अनुसार श्वेताम्बर-प्रसिद्ध तत्वार्थ में विचार है और निश्चय-हृष्टि के अनुसार दिगम्बर-प्रसिद्ध तत्वार्थ में विचार है। अत्यद्व इस विषय में भी दोनों सम्प्रदाय का वास्तविक मत-मेह नहीं है। पृष्ट १४३।

अवधिदर्शन में गुग्रस्थानों की संख्या के विषय में सैदान्तिक एक और कार्मप्रन्यिक दो, ऐसे जो तीन पद्म हैं, उनमें से कार्मप्रन्यिक दोनों ही पद्म दिगम्बरीय प्रन्यों में मिलते हैं। पुष्ठ-१४६।

केवलशानी में आहारकत्व, श्राहार का कारण असातवेदनीय का ठटव और औदारिक पुद्रलों का महस्स, ये तीनी वार्ते दोनों सम्प्रदाय में समान मान्य हैं। पृष्ठ-१४=।

मुगास्थान में जीवस्थान का विचार गोम्मटसार में कर्मग्रन्थ की अपेद्धा कुछ भिन्न जान पड़ता है। पर वह अपेद्धाकृत होने से वस्तुतः कर्मग्रन्थ के समान ही है। एष्ट-१६१, नोट। गुणस्यान में उपयोग की संख्या कर्मग्रन्य और गोम्मटसार में तुल्य है। पृष्ठ-१६७, नोट।

एकेन्द्रिय में सासादनभाव मानने और न माननेवाले, ऐसे वो दो पद क्वेताम्बर-ग्रन्थों में हैं, दिगम्बर-ग्रन्थों में भी हैं। पुष्ठ-१७१, नोट।

रवेताम्बर प्रत्यों में जो कहीं कर्मकच के चार हेतु, कहीं दो हेतु और कहीं पाँच हेतु कहे हुए हैं; दिगम्बर प्रत्यों में भी वे सब वर्णित हैं। एष्ट-१७४, नोट।

बन्ध-हेतुओं के उत्तर भेद आदि दोनों संप्रदाय में समान हैं। पृष्ठ-१७५, नोट।

सामान्य तथा विशेष चन्ध-हेतुओं का विचार दोनों संग्रदाय के प्रन्थों में है। पुष्ठ-१८१, नोट।

एक संख्या के अर्थ में रूप शब्द दोनों संप्रदाय के अन्यों में भिस्तता है। एक-२१८, नोट।

कर्मप्रन्य में वर्शित दत्त तथा छह च्रेप त्रिलोकसार में भी हैं। पुष्ठ-२२१, नोट।

उत्तर प्रकृतियों के मूल बन्ब-हेतु का विचार जो सर्वार्थसिक्कि में है, वह पञ्चसंग्रह में किये हुए विचार से कुछ भिन्नसा होने पर भी वस्तुतः उसके समान ही है। पृष्ठ-२२७।

कर्मभ्रत्य तथा पञ्चसंत्रह में एक जीवाश्रित भावों का जो विचार है, गोम्म्यसा में बहुत ग्रंशों में उसके समान ही वर्णन है । युष्ट-२२६ ।

#### जसमान मन्तव्य

श्वेताम्बर-प्रन्थों में तेज:काय के वैकिय शरीर का कथन नहीं है, पर दिगम्बर-प्रन्थों में है। पुष्ड-१६, नोट।

श्वेताम्बर संप्रदाय की अपेद्धा दिगम्बर संप्रदाय में संजी-असंजी का अवहार कुछ मिल्न है। तथा श्वेताम्बर-प्रत्यों में हेतुवादोपदेशिकी आदि सजाओं का विस्तृत वर्णन है, पर दिगम्बर-अंधों में नहीं है। पुष्ठ-३६।

स्वेताम्बर-शास्त्र-प्रसिद्ध करगापर्यास शब्द के स्थान में दिगव्यर-शास्त्र में निर्दृत्यपर्यास शब्द है। व्याचवा भी दोनों शब्दों की कुछ भिन्न है। कुछ-४१।

रवेताम्बर-मंथों में केवलशान तथा केवलदर्शन का कमभावित्व, सहभावित्व भीर अमेद ये तीन पद्म हैं, परन्तु दिगम्बर-मंथों में सहभावित्व का एक ही पद्म है। पृथ्य-४३। लेश्या तथा आयु के बन्धावन्त्र की अपेका से कपाय के जो चौदह और बीस भेद गोम्मटसार में हैं, वे श्वेताम्बर-प्रन्यों में नहीं देखे गए। एष्ड-५५, नोट।

अपर्यास-अवस्था में औपरामिकसम्बन्ध पाए जाने और न पाए जाने के संबन्ध में दो पत्त श्वेताम्बर-अन्धों में हैं, परन्तु गोम्मटसार में उक्त दो में से पहिला पत्त ही हैं। पृष्ठ-७०, नोट।

श्रजान त्रिक में गुणस्थानों की संख्या के संबन्ध में दो पद्म कर्म अन्य में मिखते हैं, परन्तु गोम्मटसार में एक ही पद्म है । प्रफ-⊏र, नोट ।

गोम्मटसार में नारकों की संख्या कर्मप्रन्थ-वर्शित संख्या से मिन्न है। पुष्ट-११६, नोट।

द्रव्यमन का आकार तथा स्थान दिगम्बर संप्रदाय में श्वेताम्बर की अपेद्धा मिन्न प्रकार का माना है और तीन योगी के बाह्याम्थन्तर कारणों का वर्णन राजवार्तिक में बहुत स्पष्ट किया है। पुष्ठ-१३४।

मनःपर्वायज्ञान के योगों की संख्या दोनों संप्रदाय में तुल्य नहीं है। पृष्ठ-१५४।

श्वेताम्बर-प्रन्थों में जिस ग्रार्थ के लिए ग्रायोजिकाकरण, ग्रावर्जितकरण और ग्रावश्यककरण, ऐसी तीन संज्ञाएँ मिलती हैं, दिगम्बर-प्रन्थों में उस ग्रार्थ के लिए सिर्फ ग्रावर्जितकरण, यह एक संख्या है। पृष्ठ-१५५।

श्वेताम्बर-अन्यों में काल को स्वतन्त्र द्रव्य भी माना है और उपचरित भी। किन्तु दिगम्बर-अन्यों में उसको स्वतन्त्र ही माना है। स्वतन्त्र पद्ध में भी काल का स्वरूप दोनों संप्रदाय के अन्यों में एक सा नहीं है। पुष्ठ-१५७।

किसी किसी गुगास्थान में योगों की संख्या गोम्मटसार में कर्म-अन्य की ऋषेत्रा भिन्न हैं। एष्ट-१६३, नोट।

दूसरे गुणस्थान के समय ज्ञान तथा अज्ञान माननेवाले ऐसे दो पद्म श्वेताम्बर-जन्यों में हैं, परन्तु गोम्मटसार में सिर्फ दूसरा पद्म है। पृष्ठ-१६६, नोट।

गुणस्थानों में लेश्या की संख्या के संबन्ध में श्वेताम्बर प्रन्थों में दो पक्ष हैं और दिगम्बर-प्रन्थों में सिर्फ एक पक्ष हैं। पुष्ठ-१७२, नोट।

जीव सम्पक्त्वसहित मरकर स्त्री रूप में पैदा नहीं होता, यह बात दिशम्बर संप्रदाय को मान्य है, परन्तु श्वेताम्बर संप्रदाय को यह मन्तव्य इष्ट नहीं हो सकता; क्योंकि उसमें भगवान् मिलनाथ का स्त्री-वेद तथा सम्यक्त्वसहित उत्पन्न होना माना गया है।

# कर्मग्रन्थिकों और सैदान्तिकों का मतमेद

सूक्ष्म एकेन्द्रिय आदि इस जीवस्थानों में तीन उपयोगी का कथन कार्म-अन्यिक मत का फलित है। सैदान्तिक मत के अनुसार तो छुड़ जीवस्थानों में ही तीन उपयोग फलित होते हैं और डीन्द्रिय आदि शेष चार जीवस्थानों में पाँच उपयोग फलित होते हैं। पु॰—२२, नोट।

अवधिदर्शन में गुगास्थानों की संख्या के संबन्ध में कार्मबन्धिको तथा सैदा-न्तिकों का मत-भेद है। कार्मबन्धिक उसमें नौ तथा दस गुगास्थान मानते हैं और सैदान्तिक उसमें बारह गुगास्थान मानते हैं। ए०-१४६।

सैंब्रान्तिक दूसरे गुशस्थान में ज्ञान मानते हैं, पर कार्मग्रन्थिक उसमें अज्ञान मानते हैं। पु॰—१६६, नोट।

वैकिय तथा ब्राहारक-पारीर बनाते और त्यागते समय कीन-सा योग मानना चाहिए, इस निषय में कार्मग्रंथिकों का और सैद्धान्तिको का मत-भेद है। पू०-१७०, नोट।

अधिमेद के अनन्तर कीन-सा सम्यक्त्य हीता है, इस विषय में सिदान्त तथा कर्मप्रय का मत-मेद है। पृ०-१७१। [चीथा कर्मप्रस्थ

# चौया कर्मग्रन्थ तथा पञ्चसंग्रह

जीवस्थानों में थीग का विचार पञ्चसंब्रह में भी है। पू॰-१५, नोट। अपयांत जीवस्थान के योगों के संबन्ध का मत-भेद जो इस कर्म-ब्रंथ में है, वह पञ्चसंब्रह की टीका में विस्तारपूर्वक है। पू॰-१६।

जीवस्थानों में उपयोगों का विचार पञ्चसंबद में भी है । पू॰ — २०, नीट। कर्मबन्धकार ने विमङ्गक्कान में दो जीवस्थानों का और धञ्चमंब्रहकार ने एक जीवस्थान का उल्लेख किया है। पू॰ —६८, नीट।

अपर्योप्त-अवस्था में श्रीपशामिकसम्बन्त्व पावा जा सकता है, वह वात पञ्चसंग्रह में भी है। पू०-७० मोट।

पुरुषों से स्त्रियों की संख्या अभिक होने का वर्णन पञ्चसंग्रह में है। पू०-१२५, नोट।

पञ्चसंग्रह में भी गुगास्थानों की लेकर योगों का विचार है। पू०-१६३,

गुणस्थान में उपयोग का वर्णन पञ्चसंग्रह में है। पू०-१६७, नीट।

बन्ध हेतुओं के उत्तर भेद तथा गुगास्थानों में मूल बन्ध-हेतुओं का विचार पञ्चसंग्रह में है। पु०-१७६, नोट।

सामान्य तथा विशेष बन्ध-हेतुस्रों का वर्गान पञ्चसंग्रह में विस्तृत है। पु०-१८१, नोट ।

गुणस्थानों में बन्ध, उदय आदि का विचार पञ्चसंग्रह में है। पू०-१८७, नोट।

गुणस्थानों में अल्प बहुत्व का विचार पञ्चसंबह में है। पु०-१६२, नीट। कमें के माव पञ्चसंबह में हैं। पु०-२०४, नीट।

उत्तर प्रकृतियों के मूल बन्य हेतु का विचार कर्मग्रन्थ और पञ्चसंग्रह में भिन्न-मिन्न शैली का है । पु॰--२२७ ।

एक जीवाशित भावों की संख्या मूल कर्मश्रन्थ तथा मूल पञ्चसंग्रह में मिन्न नहीं है, किन्तु दोनों की व्याख्याओं में देखने योग्य थोड़ा सा विचार-भेद है। ए॰-२२६। चौथा कमाश्र्य

# चौथे कर्गग्रन्थ के कुछ विशेष स्थल

जीवस्थान, मार्गणास्थान श्रीर गुणस्थान का पारस्परिक श्रन्तर । पृ०-५ । परमव की श्रायु बॉबने का समय-विमाग श्रविकारी-भेद के श्रनुसार किस-किस प्रकार का है ? इसका खुलासा । पृ०-२५, नोट ।

उदीरणा किस प्रकार के कर्म की होती है और वह कब तक हो सकती है ? इस विषय का नियम। ५०-२६, नोट।

द्रव्य लेश्या के स्वरूप के संबन्ध में कितने पहा है ? उन सबका आशय क्या है ? भावलेश्या क्या वस्तु है और महाभारत में, योगदर्शन में तथा गोशा-तक के मत में लेश्या के स्थान में कैसी कल्यना है ? इस्वादि का विचार । पु०-२३।

शास्त्र में एकेन्द्रिय, द्रोन्द्रिय आदि जो इन्द्रिय-सापेल प्राशियों का विमाग है वह किस अपेका से ? तथा इन्द्रिय के कितने मेद-प्रमेद हैं और उनका क्या स्वरूप हैं ? इत्यादि का विचार । पु०—३६।

संज्ञा का तथा उसके मेद-अभेदों का स्वरूप और संज्ञित्व तथा असंज्ञित्व के व्यवहार का निवासक क्या है ? इस्वादि पर विचार । १०-१८ ।

अपर्यास तथा पर्यास और उसके भेद आदि का त्यरूप तथा पर्यासि का स्वरूप । ए०—४० । केवलग्रान तथा केवलदरांन के कमभावित्व, सहभावित्व और अमेद, इन तीन पद्मों की मुख्य मुख्य दलीलें तथा उक्त तीन पद्म किस-किस नय की अमेद्मा से हैं ! इत्यादि का वर्णन । ए०—४३।

बोलने तथा सुनने की शक्ति न होने पर भी एकेन्द्रिय में श्रुत-उपयोग स्वीकार किया जाता है, सी किस तरह ? इस पर विचार । पू०—४५ ।

पुरुष व्यक्ति में स्त्री-योग्य श्लीर स्त्री व्यक्ति में पुरुष-योग्य भाव पाए जाते हैं स्त्रीर कभी तो किसी एक ही व्यक्ति में स्त्री-पुरुष दोनी के बाह्यान्यन्तर सन्त्रण होते. हैं। इसके विश्वत्त सब्त । पु०-पु२, नोट।

आवकों की दया जो सवा विश्वा कही जाती है, उसका खुलासा। पू०---६१, नोट।

मनःपर्याय-उपवोग को कोई ब्राचार्य दर्शनस्य भी मानते हैं, इसका प्रमास । पुरु-६२, नोट ।

जातिमञ्य किसको कहते हैं ! इसका खुलासा । पु०-६५, नोट ।

श्रीपशामिकसम्बक्त्व में दो जीवस्थान माननेवाले और एक जीवस्थान मानने बाले आचार्य अपने-श्रमने पश्च की पुष्टि के लिए श्रमधापत-श्रवस्था में औपरा-मिक सम्बक्त पाए जाने और न पाए जाने के विषय में क्या क्या युक्ति देते हैं ! इसका सवितार वर्णन । पु॰ — ७०, नोट ।

संनृष्ठिम मनुष्यों की उत्पत्ति के दोन और स्थान तथा उनकी आयु और योग्यता जानने के लिए आगमिक प्रमाण । पृ०—७२, नोट ।

स्वर्ग से ज्युत होकर देव किन स्थानों में पैदा होते हैं ? इसका कथन । पु॰—७३, नोट।

चहुर्दर्शन में कोई तीन ही जीवस्थान मानते हैं और कोई छह । यह मत-भेद इन्द्रियपर्याप्ति की भिन्त-भिन्न ब्याख्याओं पर निर्भर है । इसका सप्रमास क्यन । ए॰ —७६, नोट ।

अज्ञान-त्रिक में दो गुण्स्थान माननेवाली का तथा तीन गुण्स्थान मानने-वाली का आराय क्या है ? इसका मुलासा । पृ०—==२ ।

कृष्ण आदि तीन अशुभ लेश्याओं में छह गुणस्थान इस कर्मप्रन्थ में माने हुए हैं और पञ्चसंत्रह आदि प्रन्थों में उक्त तीन लेश्याओं में

जब मरण के समय ग्यारह गुण्स्यान पाए जाने का कयन है, तब विश्रह-गति में तीन ही गुणस्थान कैसे माने गए ? इसका खुलाता । पृ०—५६ ।

श्रीवेद में तेरह योगों का तथा वेद सामान्य में बारह उपयोगों का और नौ गुरास्थानों का जो कथन है, सो द्रव्य और भावों में से किस-किस प्रकार के वेद को लेने से बद सकता है ∤ इसका जुलासा। पू०-६७, नोट।

उपशमसम्यक्त के योगी में श्रीदारिकमिश्रयोग का परिगणन है, नो किस तरह सम्भव है १ इसका खुलासा । पृ०-६८।

मार्गणात्रों में जो अल्पबहुत्व का विचार कर्मग्रन्थ में है, वह आगम आदि किन प्राचीन भन्यों में है। इसकी सूचना । पृ०-११५, नीट।

काल की अपेदा द्वेत्र की स्क्ष्मता का सप्रमाण कथन । पृ०-१७७ नीट । शुक्क, पद्म और तेनो लेश्यावालों के संख्यातगुण श्रल्य-बहुत्व पर शङ्का-समाधान तथा उस विषय में दवाकार का मन्तव्य । पृ०-११०, नीट ।

तीन योगों का स्वरूप तथा उनके बाह्य-आस्थन्तर कारणों का सम्य कथन और योगों की संख्या के विषय में शक्का-समाचान तथा इस्थमन, इव्यवचन और शरीर का स्वरूप। प्०-१३४,

सम्यक्त सहेतुक है या निहेंतुक ? द्यायोपश्मिक खादि भेदी का आधार, श्रीपश्मिक श्रीर द्यायोपश्मिक-सम्यक्त्व का आपस में अन्तर, द्यायिक सम्यक्त्व की उन दोनों से विशेषता, कुछ शक्का-समाधान, विपाकोदय श्रीर प्रदेशोदय का स्वरूप, द्योपश्म तथा उपशम-शब्द की व्याख्या, एवं अन्य प्रासिक्क विचार । पु०—१३६।

अपर्यात अवत्था में इन्द्रिय पर्याति पूर्ण होने के पहिले चजुर्दर्शन नहीं माने जाने और चजुर्दर्शन माने जाने पर प्रमास पूर्वक विचार । ए०—१४१ ।

वकगति के संबन्ध में तीन वातों पर सविस्तर विचार-(१) वकगति के विमहीं की संख्या, (२) वकगति का काल-मान और (३) वकगति में अनाहारकत्व का काल-मान । पु०--१४३।

ऋषि दर्शन में गुल्स्थानों की संख्वा के विषय में पन्न-भेद तथा प्रत्येक पन्न का तास्पर्य अर्थात् विमञ्ज ज्ञान से अवधिदर्शन का भेदाभेद । ए०-१४६।

श्वेताम्बर-दिगम्बर संप्रदाय में कवलाहार-विषयक मत-मेद का समन्वय । पुरु—१४≒।

केवल शान प्राप्त कर सकने वाली स्त्रीजाति के लिए अुतशान विशेष का

अर्थात् दृष्टिबाद के अध्ययन का नियंच करना, यह एक प्रकार से विरोध है। इस संबन्ध में विचार तथा नय-दृष्टि से विरोध का परिहार। पु०—१४६।

चतुर्दर्शन के योगी में से श्रौदारिक मिश्र वोग का वर्जन किया है, सो किस तरह सम्भव है १ इस विषय पर विचार । पृ०-१५४ ।

केवलिसमुद्धात संबन्धी अनेक विषयों का वर्णन, उपनिषदों में तथा गीता में जो आत्मा की व्यापकता का वर्णन है, उसका बैन-दृष्टि से मिलान और केवलिसमुद्धात-वैसी किया का वर्णन अन्य किस द्शंन में है ? इसकी सूचना । पृ०—१५५।

वैनदर्शन में तथा वैनेतर-दर्शन में काल का स्परूप किस किस प्रकार का माना है ? तथा उसका वास्तविक स्वरूप कैसा मानना चाहिए ? इसका प्रमाण-पूर्वक विचार । पू०—१५७ ।

छह लेश्या का संबन्ध चार गुणस्थान तक मानना चाहिए या छह गुण-स्यान तक १ इस संबन्ध में जो पन्न हैं, उनका खाश्य तथा शुभ भावलेश्या के समय अगुभ द्रव्य लेश्या और अशुभ द्रव्य लेश्या के समय शुभ भावलेश्या, इस प्रकार लेश्याओं की विषमता किन जीवों में होती है १ इत्यादि विचार। पृ०— १०२, नोट।

कर्मबन्ध के हेतुओं की भिन्न-भिन्न संख्या तथा उसके संबन्ध में कुछ विशेष ऊहापोह । ए०—१७४, नोट ।

श्रामिश्रहिक श्रनाभिग्रहिक और श्रामिनिवेशिक-भिष्यात्व का शास्त्रीय खुलासा । ए० — १७६, नोट ।

तीर्थकरनामकर्म और खाहारक-दिक, इन तीन प्रकृतियों के बन्ध को कई। क्याय-देतक कहा है और कहां तीर्थकरनामकर्म के बन्ध को सम्यक्त्य-हेतक तथा खाहारक दिक के बन्ध को संयम-हेतुक, तो किस खपेका से ! इसका खुलासा। पु०-१८१, नोट।

खुद मान और उनके भेदों का वर्णन खन्यत्र कहाँ कहाँ मिलता है ? इसकी सूचना । पु॰-१६६, नोट ।

मति आदि अज्ञानों को कहीं काषोपशामिक और कहीं औदियक कहा है, सी किस अपेदा से ? इसका खुलासा । पु॰ १६६, नोट ।

संख्या का विचार ग्रन्य कहाँ-कहाँ और किस-किस प्रकार है ? इसका निर्देश ! पु॰-२०८, नोट ।

युगपद् तथा भिन्न-भिन्न समय में धक या श्रमेक जीवाश्रित पाए जाने-वाले मान और अमेक जीवों की अपेदा से गुगरथानों में भावोंक उत्तर भेंद्र। पु०—२३१। विदेश कमें प्रस्थ

# 'प्रमाण मीमांसा"

#### आभ्यन्तर स्वरूप

प्रस्तुत प्रन्थ प्रमाण मीमांसा का ठीक ठीक और वास्तविक परिचय पाने के लिए वह अनिवार्य रूप से जरूरी है कि उसके आम्यन्तर और बाह्य स्वरूप का स्पष्ट विश्लेषण किया जाए तथा जैन तक साहित्य में और तद्द्वारा तार्किक दर्शन साहित्य में प्रमाण मोमांसा का क्या स्थान है, यह भी देखा जाए।

श्राचार्य ने जिस दृष्टि को लेकर प्रमाण मीमांसा का प्रणयन किया है और उसमें प्रमाण, प्रमाता, प्रमेष आदि जिन तत्वों का निरूपण किया है उस दृष्टि और उन तत्वों के हार्द का स्पष्टीकरण करना यही ग्रन्य के आम्यन्तर स्वरूप का वर्णन है। इसके वास्ते यहाँ नीचे जिस्से चार मुख्य मुद्दी पर तुलनात्मक दृष्टि से विचार किया जाता है—

(१) बैन दृष्टि का स्वरूप (२) बैन दृष्टि की ऋपरिवर्तिष्णुता (३) प्रमास्थाकि की मर्थादा (४) प्रमेष प्रदेश का विस्तार ।

#### १. जैन दृष्टि का स्वरूप

भारतीय दर्शन मुख्यतया दो विभागों में विभाजित हो जाते हैं। कुछ तो हैं वास्तववादी और कुछ है अवास्तववादी। जो स्थूल अर्थात् लौकिक प्रमाणगम्य जगत को भी वैसा ही वास्तविक मानते हैं जैसा स्कृम लोकोत्तर प्रमाणगम्य जगत को अर्थात् जिनके मतानुसार व्यावहारिक और पारमार्थिक सत्य में कोई मेद नहीं; सत्य सब एक कोटि का है चाहे मात्रा न्यूनाधिक हो अर्थात् जिनके मतानुसार मान चाहे न्यूनाधिक और स्पष्ट-अस्पष्ट हो पर प्रमाण मात्र में मासित होनेवाले सभी स्वरूप वास्तविक हैं तथा जिनके मतानुसार वास्तविक रूप भी वाणी प्रकारय हो सकते हैं—वे दश्नेन वास्तववादी हैं। इन्हें विधिमुख, इदिमित्यंवादी या एवंबादी भी कह सकते हैं—जैसे चार्वाक, न्याय-वैशेषिक, पूर्वमीमांसा, सांख्ययोग, वैभाषिक-सौत्रान्तिक बीद और माच्वादि वेदान्त।

जिनके मतानुसार बाह्य द्वय जगत मिथ्या है और ब्रान्तरिक जगत हो परम

१ श्राचार्य हेमचन्द्र इत 'प्रमाख मीमांसा' की प्रस्तावना, ई० १६३६।

सत्य है; अर्थात् जो दर्शन सत्य के ज्यावहारिक और पारमार्थिक अथवा सांइतिक और वास्तविक ऐसे दो मेद करके लौकिक प्रमाणगम्य और वार्णापकाश्य भाव को अवास्तविक मानते हैं, वे अवास्तववादी हैं। इन्हें निषेधमुख या अनेवंबादों भी कह सकते हैं। जैसे शृत्यवादी-विज्ञानवादी बौद्ध और शांकरवेदान्त आदि दर्शन।

प्रकृति से अनेकान्तवादी होते हुए भी जैन दृष्टि का स्वरूप एकान्ततः वास्तव-वादी ही है क्योंकि उसके मतानुसार भी दृन्द्रियजन्य मितिशान आदि में मासित होनेवाले भावों के सत्यत्व का वही स्थान है जो पारमार्थिक केवलशान में भासित होनेवाले भावों के सत्यत्व का स्थान है अर्थात् जैन मतानुसार दोनों सत्य की मात्रा में अन्तर है, बोन्यता व गुल में नहीं। केवल शान में दृष्य और उनके अनन्य पर्याय जिस यथार्थता से जिस रूप से भासित होते हैं उसी यथार्थता और उसी रूप से कुछ दृष्य और उनके कुछ ही पर्याय मितिशान आदि में भी भासित हो सकते हैं। इसी से जैन दर्शन अनेक स्कूमतम भावों की अनिवंचनीयता को मानता हुआ भी निर्वचनीय भावों को यथार्थ मानता है, जब कि शून्यवादी और शांकर वेदांत आदि ऐसा नहीं भानते।

# २. जैन दृष्टि की अपरिवर्तिष्णुता

वैन दृष्टि का जो वास्तववादित्व स्वरूप ऊपर बताया गया वह इतिहास के प्रारंभ से अब तक एक ही रूप में रहा है या उसमें कभी किसी के द्वारा थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है, यह एक वह महत्व का प्रश्न है। इसके साथ ही दूसरा प्रश्न यह होता है कि अगर बैन दृष्टि सदा एक सी स्थितिशील रही और बौद्ध वेदान्त दृष्टि की तरह उसमें परिवर्तन था चिन्तन विकास नहीं हुआ तो इसका क्या कारण ?

भगवान महावीर का पूर्व समय जब से थोड़ा बहुत भी जैन परम्परा का इति-हास पाया जाता है तब से लेकर आजतक जैन हाई का वास्तववादित्व स्वरूप विलक्कल अपरिवर्तिपणु या अब ही रहा है। जैसा कि त्याप-वैशेषिक, पूर्व मीमांसक, सांख्य योग आदि दर्शनों का भी वास्तववादित्व अपरिवर्तिपणु रहा है। वेशक त्याय वैशेषिक आदि उक्त दर्शनों की तरह जैन दर्शन के साहित्य में भी प्रमाण प्रभेय आदि सब पदायों की व्याख्याओं में लक्क्य-प्रणयन में और उनकी उपपत्ति में उत्तरीतर तृक्षम और वृह्मतर विकास तथा स्पष्टता हुई है, वहाँ तक कि नव्य न्याय के परिष्कार का आश्रव लेकर भी बशोबिजयजी जैसे जैन विद्वानों ने त्याख्या पत्ने लक्क्यों का विश्लेषण किया है फिर भी इस सारे ऐतिहासिक समय में जैन हाँष्टे के बासाववादित्व स्वरूप में एक द्वांश भी फर्क नहीं पड़ा है जैसा कि बौद ऋौर बेटांत परंपरा में इम पाते हैं।

बीद्ध परंपरा शुरू में वास्तववादी हो रही पर महायान की विज्ञानवादी और श्रूत्यवादी शाला ने उसमें आमूल परिवर्तन कर डाला। उसका वास्तववादित्व ऐकान्तिक श्रवास्तववादित्व में बदल गया। यही है बौद परंपरा का हांछे परिवर्तन। वेदान्त परंपरा में भी ऐसा ही हुआ। उपनिषदों और बहास्त्र में जो अवास्तववादित्व के श्रम्पष्ट बीज ये और जो वास्तववादित्व के स्पष्ट सूचन ये उन सब का एकमान श्रवास्तववादित्व अर्थ में तात्पर्य बतलाकर शंकराचार्य ने वेदांत में अवास्तववादित्व की स्पष्ट स्थापना की जिसके ऊपर आगे जाकर दृष्टिसृष्टिवाद श्रादि श्रनेक रूपों में और भी दृष्टि परिवर्तन व विकास हुआ। इस तरह एक तरफ बीद और वेदान्त दो परंपराओं की दृष्टि परिवर्तिष्णुता और वार्की के सब दशनों की दृष्टि अपरिवर्तिष्णुता और वार्की के सब दशनों की दृष्टि अपरिवर्तिष्णुता की लोज की ओर प्रेरित करती है।

रथुल जगत को ग्रमस्य या व्यावहारिक सत्य मानकर उससे भिन्न आंतरिक जगत को ही परम सत्य माननेवाले अवास्तवबाद का उद्गम सिर्फ तभी संभव है जब कि विश्लेषण किया की पराकाद्या-ब्रात्यन्तिकता हो या समन्वय की पराकाद्य हो। हम देखते हैं कि यह योग्यता बौद्ध परंपरा और वेदान्त परंपरा के सिवाय श्चन्य किसी दार्शनिक परंपरा में नहीं है। बुद ने प्रत्येक स्थृल सुद्ग्म भाव का विश्लेपण यहाँ तक किया कि उसमें कोई स्थायी द्रव्य वैसा तत्व शेष न रहा। उपनिषदों में भी सब भेदों का-विविधताओं का समन्वय एक ब्रह्म-स्थिर तस्य में विभान्त हुआ। भगवान बुद के विश्लेपण को आगे वाकर उनके सुक्तपत्र शिष्यो ने यहाँ तक विस्तृत किया कि अन्त में व्यवहार में उपयोगी होनेवाले अस्वरह ह्रव्य या द्रव्य भेद सर्वथा नाम शेष हो गए । चणिक किन्तु अनिर्वचनीय परम ुं सत्य ही शोप रहा । दूसरी स्रोर शंकराचार्य ने श्रीपनिषद परम ब्रह्म की समन्वय भावना को यहाँ तक विस्तृत किया कि अन्त में भेदप्रधान व्यवहार जगत नाम-शेष या माविक ही होकर रहा । बेशक नागार्जुन और शंकराजार्व जैसे ऐकान्तिक विश्लेपगकारी या ऐकान्तिक समन्वयकर्ता न होते तो इन दोनों परंपराख्नों में ज्यावहारिक और परमसत्व के भेद का खाविष्कार न होता। फिर भी हमें भलना न चाहिए कि अवास्तववादी इहि की योग्यता वौद्ध और वेदांत परंपरा की मिस्स में ही निहित रही जो न्याय वैशेषिक आदि वास्तववादी दर्शनी की मुमिका में वितकता नहीं है । न्याय वैशेषिक, मीमांसक और सांख्य-योग दर्शन केवल विश्ले-वर्ण ही नहीं करते बल्कि समन्वय भी करते हैं । उनमें विश्लेषण और समन्वय

दोनों का सम्प्राधान्य तथा समान बलत्व होने के कारख दोनों में से कोई एक ही सत्य नहीं है अतएव उन दर्शनों में अवास्तववाद के प्रवेश की न योग्यता है और न संभव ही है। अतएव उनमें नागानुं न शंकराचार्य आदि वैसे अनेक सूरमप्रस विचारक होते हुए भी वे दर्शन वास्तववादी ही रहे। यही स्थिति वैन दर्शन की भी है। वैन दर्शन द्रव्य-द्रव्य के बीच विश्लेषण करते करते अंत में सूरमतम पर्यायों के विश्लेषण तक पहुँचता है सही, पर यह विश्लेषण के अंतिम परिणाम स्वरूप पर्यायों की वास्तविक मानकर भी द्रव्य की वास्तविकता का परिल्याम बीद दर्शन की तरह नहीं करता। इस तरह वह पर्यायों और द्रव्यों का समन्वय करते करते एक सत् तन्त्व तक पहुँचता है और उसकी वास्तविकता को स्वीकार करके भी विश्लेषण के परिणाम स्वरूप द्रव्य मेदी और पर्यायों की वास्तविकता का परिल्याम, बंधवादी दर्शन की तरह नहीं करता। क्योंकि वह पर्यायायिक और द्रव्यार्थिक दोनों हिस्त्यों को सापेक्ष मान से तल्यवल और समान सत्य मानता है। यही सद्य है कि उसमें मी न बौद परंपरा की तरह आव्यन्तिक विश्लेषण हुआ और न वेदान्त परंपरा की तरह आत्यन्तिक समन्वय। इससे वैन हिस्तेषणण हुआ और न वेदान्त परंपरा की तरह आत्यन्तिक समन्वय। इससे वैन हिस्तेषणण हुआ और न वेदान्त परंपरा की तरह आत्यन्तिक समन्वय। इससे वैन हिस्तेषणण हुआ और न वेदान्त परंपरा की तरह आत्यन्तिक समन्वय। इससे वैन हिस्तेषणण हुआ और न वेदान्त परंपरा की तरह आत्यन्तिक समन्वय। इससे वैन

### ३. प्रमाण शक्ति की मयाँदा

विश्व क्या वस्तु है, वह कैसा है, उसमें कौन-से-बौन से ब्रौर कैसे-कैसे तन्त्र हैं, इत्यदि प्रश्नों का उत्तर तन्त्व चिन्त्रकों ने एक ही प्रकार का नहीं दिया। इसका सब्ब बढ़ी है कि इस उत्तर का ब्राधार धमाना की शक्ति पर निर्मर है ब्रौर तन्त्वचित्रकों में प्रमाण की शक्ति के बारे में नाना मत हैं। मारतीय तन्त्र-चित्रकों का प्रमाण शक्ति के तारतम्य संबंधी मतभेद संदोप में पाँच पद्मी में विसकत हो जाता है—

१ इन्द्रियाधिपत्य, २ ब्रानिन्द्रियाधिपत्य, ३ उभयाधिपत्य, ४ ब्रागमाधिपत्य, ५ प्रमाखोपप्लय ।

१—जिस पद्ध का मंतव्य यह है कि प्रमाण की सारी राश्ति इन्द्रियों के ऊपर ही अवलांग्वत है, मन खुद इन्द्रियों का अनुगमन कर सकता है पर वह इन्द्रियों की मदद के सिवाब कहीं भी अर्थात जहीं इन्द्रियों की पहुंच न हो वहाँ कभी प्रवृत्त होकर सच्चा ज्ञान पैदा कर ही नहीं सकता। सच्चे ज्ञान का अगर संभव है तो इन्द्रियों के द्वारा ही, वह इन्द्रियाधिपत्य पद्ध । इस पद्ध में चावाक दर्शन ही समाविष्ट है। यह नहीं कि चार्वाक अनुमान या शब्दव्यवहार रूप आगम आदि प्रमालों को जो प्रतिदिन सर्वासिड व्यवहार की वस्तु है, उसे न मानना हो फिर भी चार्वाक अपने को प्रत्यव्यमात्रवादी बहता है; इसका अर्थ इतना ही है कि अनुमान, शब्द आदि कोई भी लीकिक प्रमाण क्यों न हो पर उसका प्रामास्य इन्द्रियपत्यव्य के सिवाय कभी संभव नहीं। अर्थात् इन्द्रिय प्रत्यव्य से वाधित नहीं ऐसा कोई भी ज्ञानन्यापार अगर प्रमाण कहा जाए तो इसमें चार्वाक को आपति नहीं।

२—ग्रानिन्द्रिय के ग्रांत:करण -मन, चित्त श्रीर आत्मा ऐसे तीन ग्रार्थ फिलित होते हैं, जिनमें से चित्तरूप श्रानिन्द्रिय का श्राविपत्य माननेवाला श्रानिन्द्रिया- धिपस्य पद्ध है। इस पद्ध में विज्ञानवाद, श्रूत्यवाद श्रीर शांकरवेदांत का समावेश है। इस पद्ध के अनुसार यथार्थ झान का संमव विश्रुद्ध चित्त के द्वारा ही माना जाता है। यह पद्ध इन्द्रियों की सत्यज्ञानजनन शक्ति का सर्वथा इन्कार करता है श्रीर कहता है जि इन्द्रियों वास्तविक ज्ञान कराने में पंग्र ही नहीं बल्कि घोले- वाज भी श्रवश्य है। इसके मंतव्य का निष्कर्ण इतना ही है कि चित्त, ज्ञासकर ध्यानशुद्धशाल्यिक चित्त से वाधित या उसका संवाद याप्त न कर सकनेवाला कोई ज्ञान प्रमाण हो हो नहीं सकता चोहे वह भन्ने ही लोकव्यवहार में प्रमाण कप से माना जाता हो।

३—उमयाधिपत्य पत्त वह है जो चार्वांक की तरह इन्द्रियों को ही सब कुछ मानकर इन्द्रिय निरपेश्व मन का श्रमामध्ये स्वीकार नहीं करता और न इन्द्रियों को पंगु या बोखेबात मानकर केवल अनिन्द्रिय या नित्त का ही सामर्थं स्वीकार करता है। यह पत्र भानता है कि चाहे मन की मदद से ही सही पर इन्द्रियाँ ग्गासम्पन्न हो सकती हैं और वास्तविक ज्ञान पैदा कर सकती हैं। इसी तरह यह भानता है कि इन्द्रियों की मदद जहाँ नहीं है वहाँ भी छनिन्द्रिय यथार्थ ज्ञान कर सकता है। इसी से इसे उभगाधिपत्य पद्म कहा है। इसमें सांख्य-योग, न्याय-बैशोषिक, मीमांसक, आदि दशंनों का समावेश है। सांख्य-योग इन्द्रियों का साद-गुएय मानकर भी त्रांतःकरण की स्वतंत्र वधार्थ शक्ति मानता है। न्याय-वैशेषिक श्रादि भी मन की वैसी ही शक्ति मानते हैं पर फर्क यह है कि सांख्य-योग स्नात्मा का स्वतंत्र प्रमाण सामर्थ्य नहीं मानते क्योंकि वे प्रमाण सामर्थ्य दुद्धि में ही मानकर पुरुष या चेतन को निरितशिय मानते हैं। जब कि न्याय-वैशेषिक चाडे इंश्वर के आत्मा का ही सही पर आत्मा का स्वतंत्र प्रमाणसामर्थ्य मानते हैं। अर्थात् वे शरीर-मन का अमाव होने पर मी ईश्वर में ज्ञानशक्ति मानते हैं। वैमाधिक और सीजांतिक मी इसी पद्म के ग्रंतर्गत हैं। क्योंकि वे भी इन्द्रिय ग्रीर मन दोनों का प्रमाणसामर्थ्य मानते है।

४--- आगमाविपत्य पर वह है जो किसी न किसी विषय में आगम के सिवाय

किसी इन्द्रिय वा श्रानिन्द्रिय का प्रमाणसामर्थ्य स्वीकार नहीं करता। यह पक् केवल पूर्व मीमांसक का ही है। यदापि वह अन्य विषयों में सांस्थ-योगादि की तरह उमयाधिपत्य पक्ष का ही अनुगानी है। फिर भी धर्म और अधर्म इन दो विषयों में वह आगम मात्र का ही सामध्य मानता है। यदापि वेदांत के अनुसार ब्रह्म के विषय में आगम का ही प्राधान्य है फिर भी वह आगमाधिपत्य पक्ष में इसलिए नहीं आ सकता कि ब्रह्म के विषय में ध्यानशुद्ध अंतःकरण का भी सामर्थ्य उसे मान्य है।

५ — प्रमाणोपसन पद्ध वह है जो इन्द्रिय, अनिन्द्रिय या आगम किसी का साद्गुषय या सामर्थ्य स्वीकार नहीं करता। वह मानता है कि ऐसा कोई साधन गुणसम्पन्न है ही नहीं जो अवाधित ज्ञान की शक्ति रखता हो। सभी साधन उसके मन से पंगु या विप्रजंभक है। इसका अनुगामी तन्त्रोपसपनादी कहलाता है जो आखिरी हद का ज्वानांक ही है। यह पद्ध जयराशिकृत तन्त्रोपसय में स्पष्टतया प्रतिपादित हुआ है।

उक्त पांच में से तीसरा उमयाधिपत्य पद्म ही जैनदर्शन का है क्योंकि वह जिस तरह इंद्रियों का स्वतंत्र सामर्प्य मानता है उसी तरह वह ग्रामिन्द्रिय श्रमांत् मन श्रीर श्राप्ता दोनों का श्रालग-श्रलग मी स्वतंत्र सामर्प्य मानता है। श्राप्ता के स्वतंत्र सामर्प्य के विषय में न्याय-वैशोधिक ग्रादि के मंतव्य से जैन दर्शन के मंतव्य में फर्क यह है कि जैन दर्शन सभी श्राप्ताश्रों का स्वतंत्र प्रमाणसामर्प्य वैसा ही मानता है जैसा न्याय श्रादि ईश्वर मात्र का। जैनदर्शन प्रमाणसामर्प्य वैसा ही मानता है जैसा न्याय श्रादि ईश्वर मात्र का। जैनदर्शन प्रमाणसामर्प्य का निराकरण इसलिए करता है कि उसे प्रमाणसामर्प्य श्रवश्य इष्ट है। यह विज्ञान, श्राप्त श्रीर ब्रह्म इन तीनों वादों का निरास इसलिए करता है कि उसे इन्द्रियों का प्रमाणसामर्प्य भी मान्य है। वह श्रागमाधिपत्य पद्म का भी विरोधी है सो इसलिए कि उसे धर्माधर्म के विषय में श्रानिन्द्रिय श्रयांत् मन श्रीर श्राप्ता देनों का प्रमाणसामर्प्य इष्ट है।

### ४-प्रमेयप्रदेश का विस्तार

जैसी प्रमाणशक्ति की मर्वादा वैसा ही प्रमेव का जेन विस्तार, अतएव मान्न इंद्रिय सामर्थ्य मानने वाले चार्वाक के सामने सिर्फ त्वृत या दृश्य विश्व का ही प्रमेवजेन रहा, जो एक या दूसरे रूप में अनिन्द्रिय प्रमाण का सामर्थ्य मानने बालों की दृष्टि में अनेक्या विस्तीर्ण हुआ। अनिन्द्रियसामर्थ्यवादी कोई क्यों न हो पर सबको स्वृत विश्व के अलावा एक सूक्ष्म विश्व मी नजर आया। सूर्म विश्व का दशन उन सबका बरावर होने पर भी उनकी अपनी जुदी-जुदी कल्य-

नाओं के तथा परंपरागत भिन्न भिन्न कल्पनाओं के आधार पर क्लम प्रमेष के केंब में भी अनेक मत व सम्प्रदाय स्थिर हुए जिनको हम ऋति संदोप में दो विमागों में बाँटकर समक्त सकते हैं। एक विमाग तो वह जिसमें जड़ श्रीर चेतन दोनों प्रकार के सुक्स तत्त्वों को माननेवालों का समावेश होता है। दसरा वह जिसमें केवल चेतन या चैतन्य रूप ही सहम तत्व को माननेवालों का समावेश होता है। पाश्चात्य तत्त्रज्ञान की अपेदा भारतीय तत्त्वज्ञान में यह एक ध्यान देवे योग्य मेद है कि इसमें सूक्ष्म प्रमेय तत्व माननेवाला श्रमी तक कोई ऐसा नहीं हुआ जो खुल भौतिक विश्व की तह में एक मात्र सूक्ष्म जड़ तत्व ही मानता हो श्रीर सहम जगत में चेतन तस्व का अस्तित्व ही न मानता हो । इसके विरुद्ध भारत में ऐसे तत्त्वज्ञ होते आए. हैं जो स्थूल विश्व के ग्रांतस्तल में एफ मात्र चेतन तत्त्व का स्क्ष्म जगत मानते हैं। इसी ऋर्य में भारत को चैतन्यवादी समभाना चाहिए । भारतीय तत्त्वज्ञान के साथ पुनर्जन्म, कर्मवाद और वंघ-मोज की धार्मिक या आचरगलकी कल्पना भी मिली हुई है जो सहम विश्व मानने वाले सभी को निर्विवाद मान्य है और सभी ने अपने २ तत्वज्ञान के दांचे के श्रनुसार चेतन तत्व के नाथ उसका मेल बिठाया है। इन सङ्भतत्वदर्शी परम्य-राख्यों में मुख्यतया चार बाद ऐसे देखे जाते हैं जिनके बलपर उस-उस परंपरा के ब्राचायों ने स्वृत ब्रीर सूक्ष्म विश्व का संबंध कतलाया है या कार्क करण का मेल विठाया है। वे बाद ये हैं—१ आरंभवाद, २ परिणामवाद, ३ प्रतीस्पसमुत्यादबाद, ४ विवर्तवाद ।

आरम्मवाद के संदोप में चार लक्षण हैं— १—परस्पर भिन्न ऐसे अनंत मूल कारणों का स्वीकार, १—कार्य कारण का आत्यंतिक भेद १—कारण नित्य हो पा अनित्य पर कार्योत्पत्ति में उसका अपरिचामी ही रहना, ४—अपूर्व अयांत् उत्पत्ति के पहले अनत् ऐसे कार्य की उत्पत्ति या किश्चित्कालीन सत्ता।

परिसामबाद के सद्धार टीक आरंभवाद से उसटे हैं—१ एक ही मूल कारम का त्वीकार २-कार्यकारम का वास्तविक अमेद, रे—नित्य कारम का भी परिमामी होकर ही रहना तथा प्रवृत्त होना ४—कार्य मात्र का अपने अपने कारम में और सब कार्यों का मूल कारम में तौनों काल में अस्तित्व अर्थात् अपूर्व वस्तु की उत्पत्ति का सर्वया इन्कार।

प्रतीत्वसमुत्यादवाद के तीन लढ़ण हैं—१-कारण और कार्य का आत्यं तिक मेद, २—किसी भी नित्य या परिशामीकारण का सर्वथा अस्वीकार, ३— प्रथम से असत् ऐसे कार्यमात्र का उत्पाद।

विवर्तवाद के तीन लड़ण ये हैं-१ किसी एक प्रारमार्थिक सत्य कास्वी कार

वों न उत्पादक है और न परिणामी, २-स्थूल या स्हम भासमान जगत् ही उत्पत्ति का या उसे परिणाम मानने का सर्वथा निषेत्र, २-स्थूल वगत् का अवास्तविक या काल्पनिक श्रस्तित्व ग्रयांत् मायिक मास मात्र । १ आरम्भवाद

इसका मंतव्य वह है कि परमासु रूप ऋनंत स्क्ष्म तत्व जुदे-जुदे हैं जिनके पारतिह अंवंशों से स्थूल भीतिक जगत का नया ही निर्माण होता है जो फिर सर्वथा नष्ट भी होता है। इसके ऋतुसार वे सुक्ष्म आरंभक तत्व ऋनादि निधन हैं, अपरिशामी हैं। इस के प्रतार फेरफार होता है तो उनके गुल्धमों में ही होता है। इस वाद ने स्थूल भीतिक जगत का संबंध सुक्ष्म मृत के साथ लगाकर फिर सुक्ष्म चेतन तत्व का भी अस्तित्व माना है। उसने परस्पर भिन्न ऐसे अनंत वेतन तत्व माने जो अनादिनिधन एवं ऋगरिशामी ही है। इस वाद ने जैसे सुक्ष्म मृत क्यों को आपरिशामी ही मानकर उनमें उत्यन्त नष्ट होने वाले गुण्ड धर्मों के अल्विच को आवरिशामी ही मानकर उनमें उत्यन्त नष्ट होने वाले गुण्ड धर्मों के अल्विच को अल्विच स्थूल मीतिक विश्व का सुक्ष्म भृत के साथ तो उपादानो-पादेय भाव संबंध है पर सुक्ष्म चेतन तत्व के साथ सिर्फ संयोग संबंध है। इस पर स्थूल भीतिक विश्व का सुक्ष्म भृत के साथ तो उपादानो-पादेय भाव संबंध है पर सुक्ष्म चेतन तत्व के साथ सिर्फ संयोग संबंध है। इस परिशामयाद

इसके मुख्य दो भेद हैं (स्र) प्रधानपरिणामबाद और (ब) ब्रह्म परिणामबाद ।
(ख) प्रधानपरिणामबाद के अनुसार स्थूल विश्व के अंतरतल में एक
सूक्ष्म प्रधान नामक ऐसा तत्व है वो जुदे-बुदे अनंत परमासुरूप न होकर उनसे
भी सहमतम स्वरूप में अल्वएड रूप से वर्तमान है और जो खुद ही परमासुओं
की तरह अपरिणामी न रहकर अनादि अनंत होते हुए भी नाना परिणामी में
परिणत होता रहता है। इस बाद के अनुसार स्थूल भौतिक विश्व यह सूक्ष्म
प्रधान तत्व के हरूच परिणामी के तिवाप और कुछ नहीं। इस बाद में
परमासुवाद की तरह सूक्ष्म तत्व अपरिणामी रहकर उसमें स्थूल भौतिक
विश्व का नया निर्माण नहीं होता। पर वह सूक्ष्म प्रधान तत्व जो स्वयं परमासु
की तरह जड़ ही है, नाना हरूच भौतिक रूप में बदलता रहता है। इस प्रधान
परिणामबाद ने स्थूल विश्व का सूक्ष्म पर खड़ ऐसे एक मात्र प्रधान तत्व के
साम अमेद संबंध लगाकर सूक्ष्म जगत् में चेतन तत्वों का मी अस्तित्व स्थिकार
किया। इस बाद के चेतन तत्व आरंभवाद की तरह अनंत ही हैं पर एक दोनों
का वह है कि आरंभवाद के चेतन तत्व अपरिणामी होते हुए भी उत्पाद विनाश
वाले गुग-धर्म कुक हैं का कि प्रधान परिणामबाद के चेतन तत्व ऐसे गुगधमों

से युक्त नहीं। वे स्वयं भी कृटस्थ होने से अपरिणामी हैं और निर्धर्मक होने से किसी उत्पाद-विनाशशाली गुणाधर्म को भी धारण नहीं करते। उसका कहना यह है कि उत्पाद-विनाश वाले गुणाबंग जब मूक्ष्म मृत में देखे जाते हैं तब स्क्ष्म चेतन कुछ विलद्मण ही होना चाहिए। अगर स्क्ष्म चेतन चेतन होकर भी वैसे गुणाधर्म युक्त हो तब जड़ स्क्ष्म से उनका वैलङ्ग्य क्या रहा ? अतएव वह कहता है कि अगर स्क्ष्म चेतन का अस्तित्व मानना ही है तब तो स्क्ष्म भूत की अपेशा विलङ्गणता लाने के लिए उन्हें न केवल निर्धर्मक ही मानना उचित है बल्कि अपरिणामी भी मानना जकरी है। इस तरह प्रधान परिणामवाद में चेतन तत्व आए पर वे निर्धर्मक और अपरिणामी ही माने गए।

(ब) ब्रह्मपरिखामबाद जो प्रचानपरिखामबाद का ही विकलित रूप जान पड़ता है उसने यह तो मान लिया कि स्थूल विश्व के मूल में कोई सुझ्म तत्व है जो स्युल विश्व का कारण है। पर उसने कहा कि ऐसा सूक्ष्म कारण जड़ प्रधान तस्व मानकर उससे मिन्न सूक्ष्म चेतन तत्त्व मी मानना और वह मी ऐसा कि जो श्राजागलस्तन की तरह सर्वथा श्राकिञ्चित्कर सो युक्ति संगत नहीं। उसने श्रधानबाद में चेतन तत्त्व के श्रस्तित्व की श्रनुपयोगिता को ही नहीं देखा बल्कि चेतन तत्व में अनंत संख्या की कल्पना को मो अनावश्यक समकत । इसी समक्त से उसने सूक्ष्म जगत् की कल्पना ऐसी की जिससे स्थल जगत की रचना भी घट सके और श्रकिञ्चित्कर ऐसे अनंत चेतन तत्वों की निष्ययोजन करपना का दोष भी न रहे। इसी से इस बाद ने स्थल दिश्य के खंतसाल में जड़ चेतन ऐसे परस्पर विरोधी दो तस्व न मानकर केवल एक ब्रह्म नामक चेतन तस्व ही स्वीकार किया और उसका प्रधान परिस्थाम को तरह परिस्थाम मान श्रिया जिससे उसी एक चेतन ब्रह्म तत्त्व में से वूसरे जड़ चेतनमय स्थल विश्व का ऋविभाव तिरोभाव घट सके। प्रधान परिगामवाद और ब्रह्म परिगामवाद में पर्क इतना ही है कि पहले में जड़ परिशामी ही है और चेतन अपरिशामी ही है जब दूसरे में अंतिम सुइम तस्य एक मात्र चेतन ही है जो स्वयं ही परिशामी है और उसी चेतन में से आगे के जह चेतन ऐसे दो परिशाम प्रवाह चले।

### ३—प्रतीत्वसमुत्पाद्वाद

यह भी स्थूल भूत के नीचे जह और चेतन ऐसे दो सूक्ष्म कल मानता है जो कमशः रूप और नाम कहलाते हैं। इस बाद के जड़ और चेतन दोनों सूक्ष्म तत्त्व परमाणुरूप हैं, आरंभवाद की तरह केवल जड़ तत्त्व ही परमाणु रूप नहीं। इस बाद में परमाणु का स्वीकार होते हुए

भी उसका स्वरूप ब्रारंभवाद के परमाणु से विलकुल मिन्न माना गया है। भार्रभवाद में परमाणु अपरिगामी होते हुए भी उनमें गुग्यवमीं की उत्सद्विनाश करंपरा अलग मानी जाती है। जब कि यह प्रतीक्ष्यसमुत्यादवाद उस गुण्डमों की उत्पाद्विनाश परंपरा को ही अपने मत में विशिष्ट रूप से दालकर उसके काधारमूत स्थायी परमासु द्रव्यों को बिलकुल नहीं मानता । इसी तरह चेतन तल के विषय में भी यह बाद कहता है कि त्यायी ऐसे एक या अनेक कोई चेतन तस्य नहीं । यद्यपि सूक्ष्म जड़ उत्पादिवनाशशाली परंपरा की तरह दूसरी चैतन्य-रूप उत्पादविनाद्यशाली परंपरा भी मूल में जड़ से भिन्त ही सूक्ष्म जगत में विचमान है जिसका कोई स्थायी ग्राधार नहीं ! इस बाद के परमासु इसलिए परमासु कहलाते हैं कि वे सबसे अतिस्क्म और अविमाज्य मात्र हैं। पर इस ब्लिए परमारा नहीं कहलाते कि वे कोई अविमान्य स्थायी द्रव्य हो। यह वाद ब्बता है कि गुराधर्म रहित क्टस्थ चेतन तत्व जैसे अनुपयोगी हैं वैसे ही गुरा-बमों का उत्पादनिनास मान लेने पर उसके आधार रूप से फिर स्थायी द्रव्य की कल्पना करना भी निरर्थक है। अतएव इस वाद के अनुसार सुक्म जगत में दी भाराएँ फलित होती हैं जो परस्पर विलकुल भिन्न होकर भी एक दूसरे के असर से खाली नहीं। प्रधान परिगाम या ब्रह्म परिगामवाद से इस बाद में फर्क बह है कि इसमें उक्त दोनों वादों की तरह किसी भी स्थायी द्रव्य का अस्तित्व नहीं माना जाता । ऐसा शंकु या कीलक स्थानीय स्थायी द्रव्य न होते हुए मी पूर्व परिणाम चण का यह स्वभाव है कि वह नष्ट होते होते दूसरे परिणाम च्या को वैदा करता ही जाएगा अर्थात् उत्तर परिणाम ज्ञण विनाशोन्मुख पूर्व परिणाम के अस्तित्वमात्र के आश्रय से आप ही आप निराधार उत्पन्न हो जाता है। इसी मान्यता के कारण यह प्रतीत्यसमुत्पादवाद कहलाता है। वत्तुतः प्रतीत्यसमृत्याद-बाद परमास्यु बाद भी है और परिशामबाद भी। फिर भी तात्विक रूप में बह दोनों से मिल है।

# ४-विवर्तवाद-विवर्तवाद के मुख्य दो भेट-

विवर्तवाद के मुख्य दो भेद हैं—( अ ) नित्य ब्रह्मविवर्त और ( व ) लगिक विज्ञान विवर्त । दोनों विवर्तवाद के अनुसार स्थल विश्व यह निरा भासमात्र या कर्मना मात्र है जो माया या वासनाजनित है । विवर्तवाद का अभिमाय यह है कि वगत् वा विश्य कोई ऐसी वस्तु नहीं हो सकती जिसमें वाह्य और आन्तरिक पा स्पूल और सूक्ष्म तत्त्व अलग-अलग और सारिडत हो । विश्व में जो कुछ वास्तविक सत्त्व हो सकता है वह एक ही हो सकता है क्योंकि विश्व क्सुतः अस्वरह और श्रविभाज्य ही है। ऐसी दशा में जो भाषात्व-श्रान्तरत्व, इस्तत्व-दीर्घत्व, दूरत्व-समीपत्व ख्रादि चर्म-इन्ड मालूम होते हैं वे मात्र काल्पनिक हैं। श्रतएव इस बाद के श्रनुसार लोक सिद्ध स्थूल विश्व केवल काल्पनिक ग्रीर प्रातिभासिक सत्य है। पारमार्थिक सत्य उसकी तह में निहित है जो विशुद्ध ध्यानगम्य होने के कारण श्रपने श्रसली स्वरूप में प्राकृतजनों के द्वारा प्राह्म नहीं।

न्याव वैशेषिक और पूर्व मीमांसक आरंभवादी हैं। प्रधान परिगामवाद सांख्य-वोग और वरक का है। ब्रह्म परिगामबाद के समर्थक भर्तृप्रपञ्च आदि प्राचीन वेदांती और आधुनिक बल्लभाचार्य हैं। प्रतीत्यसमुत्यादवाद बौदों का है और विवर्तवाद के समर्थक शोकर वेदान्ती, विशानवादी और शून्यवादी हैं।

कपर जिन बादों का वर्णन किया है उनके उपादानरूप विचारों का ऐति-हासिक कम संभवतः ऐसा जान पड़ता है-शुरू में वास्तविक कार्यकारसमाव की खोज जड़ जगत तक ही रही। वहीं तक वह परिमित रहा। क्रमशाः स्यूल के उस पार चेतन तन्त्र की शोष-कल्पना होते ही दश्य और जड़ जगत में प्रथम से ही सिद्ध उस कार्य कारण माव की परिकामिनित्यतारूप से चेतन तत्व तक पहुँच हुई । चेतन भी जड़ की तरह अगर परिणामिनित्य हो तो फिर दोनों में अंतर ही क्या रहा ? इस प्रश्न ने फिर चेतन को कायम रखकर उसमें कूटस्य नित्यता मानने की त्रोर तथा परिगामिनित्यता या कार्यकारणभाव को जड़ जगत तक ही परिमित रखने की ग्रांट विचारकों को प्रेरित किया। चेतन में मानी जानेवाली कूटस्थ नित्यता का परीक्षण फिर शुरू हुआ। जिसमें से चंततीगत्वा केवल कूटस्य नित्यता ही नहीं बल्कि जड़ जगत की परिणामिनित्यता भी लुप्त होकर मात्र परिकामन भारा ही शेष रही । इस प्रकार एक तरफ आत्यतिक विश्लेषका ने मात्र परिणाम या चिखकत्व विचार को जन्म दिया तब दूसरी स्रोर आत्यंतिक समृत्यय बुद्धि ने चैतन्यमात्र पारमार्थिक वाद को जन्माया। समन्त्रय बुद्धि ने श्रंत में चैतन्य तक पहुँच कर सोचा कि जब सर्वव्यापंक चैतन्य तत्व है तब उससे भिन्न जड़ तत्व की वास्तविकता क्यों मानी जाए ? श्रीर जब कोई जड़ तस्व अलग नहीं तब वह दश्यमान परिण्मन-भारा भी वास्तविक क्यों र इस विचार ने सारे भेद श्रीर जड़ जगत को मात्र काल्पनिक मनवाकर पारमार्थिक चैतन्यमात्रवाद की स्थापना कराई।

उक्त विचार कम के सोपान इम तरह रखे जा सकते हैं-

१-जडमात्र में परिगामिनित्यता।

२ - जड़ चेतन दोनों में परिशामिनित्यता ।

३—जड़ में परिणामि नित्वता और चेतन में कृटस्य नित्यता का विवेक । ४—(अ) कृटस्य और परिणामि दोनी नित्यता का लोप और मात्र परिणाम-प्रवाह की सत्यता ।

(व) केवंत कूटस्य चैतन्य की ही या चैतन्य मात्र की सत्यता और तिद्रिज्ञ सब की काल्पनिकता या असत्यता ।

जैन परंपरा दृश्य विश्व के ऋलावा परस्पर ऋत्यंत भिन्न ऐसे जड़ और चेतन अनन्त सूक्ष्म तत्वों को भानती है। वह खुल जगत को सूक्ष्म जड़ तत्वों का ही कार्थ या रूपान्तर मानतीं है। जैन परंपरा के सृक्ष्म जड़ तन्व परमासु रूप हैं। पर वे आरंभवाद के परमासु की अपेदा अत्यंत सूक्ष्म माने गए हैं। परमासुवादी होकर भी जैन दर्शन परिखामबाद को तरह परमासुद्र्यों को परिखामी मानकर स्यूख बगत को उन्हीं का रूपान्तर या परिशाम मानता है । वस्तुतः जैन दर्शन परिशाम-बादी है। पर संख्यवोग तथा भाचीन वेदान्त आदि के परिणामबाद से जैन परिशामनाद का खास अन्तर है। यह अन्तर यह है कि सांख्ययोग का परिशाम-बाद चेतन तत्त्व से अस्पृष्ट होने के कारण जड़ तक ही परिमित है श्रीर भर्त्प्रपञ्च आदि का परिगामवाद मात्र चेतनतत्त्वस्पर्शी है। जब कि जैन परिगामवाद कड्-चेतन, स्थल-सुका समग्र वस्तुत्पशीं है। अतएव जैन परिशामबाद की सर्वव्यापक परिगामवाद समभाना चाहिए। भर्तृप्रपञ्च का परिगामवाद भी सर्वव्यापक कहा जा सकता है फिर भी उसके और जैन के परिशामबाद में अन्तर यह है कि भर्तुप्रपञ्च का 'सर्व' चेतन बढ़ा मात्र है, तिद्रान श्रीर कुछ नहीं जब कि जैन का सर्व अनन्त जड़ और चेतन तत्त्वों का है। इस तरह आरंग और परिसाम दोनों बादों का जैन दर्शन में व्यापक रूप में पूरा स्थान तथा समन्वय है। पर उसमें प्रतीत्यसमुत्याद तथा विवर्तवाद का कोई स्थान नहीं है। वस्तु मात्र को परिगामी नित्य और समान रूप से वास्तविक सत्य मानने के कारण जैन दर्शन प्रतीलसमुस्याद तथा विवर्तवाद का सर्वथा विरोध ही करता है जैसा कि न्याय-वैशेपिक सांख्य-योग आदि भी करते हैं। न्याय-वैशेपिक सांख्य-योग आदि की तरह कैन दर्शन चेतन बहुत्ववादी है सही, पर उसके चेतन तत्व अनेक दृष्टि से भिन्न स्वरूप वाले हैं। जैनदर्शन, न्याय, सांख्य आदि की तरह चेतन को न सर्वव्यापक द्रव्य मानता है और न विशिष्ट: देत आदि की तरह अस्युमात्र ही मानता है और न शीद दर्शन की तरह ज्ञान की निर्द्राज्यक घारामात्र । बैनाभिमत समग्र चेतन तत्व मध्यम परिमाखवाले श्रीर संकोच-विलारशील होने के कारण इस विषय में जड़ द्रव्यों से ग्रात्यना विलक्षण नहीं। न्याय-वैद्योपिक और योग दर्शन मानते हैं कि आत्मत्व या चेवनत्व समान होने

पर भी जीवातमा और परमास्मा के बीच मौलिक मेद है अर्थात् जीवातमा कभी परमात्मा या ईश्वर नहीं और परमात्मा सदा से ही परमात्मा या ईश्वर है कभी जीव-बंधनवान नहीं होता । बैन दर्शन इससे विलकुल उल्टा मानता है बैसा कि वेदान्त आदि मानते हैं । वह कहता है कि जीवात्मा और ईश्वर का कोई सहज मेद नहीं । सब जीवात्माओं में परमात्मशक्ति एक सी है जो साधन पाकर अपक्त हो सकती है और होती भी है । अलबचा जैन और बेदांत का इस विषय में इतना अन्तर अवश्य है कि वेदान्त एक परमात्मवादी है जब जैनदर्शन चेतन बहुस्ववादी होने के कारण तात्विकरूप से बहुपरमात्मवादी है ।

जैन परंपरा के तत्वप्रतिपादक प्राचीन, अवांचीन, प्राकृत, संस्कृत कोई भी अंथ क्यों न हो पर उन सब में निरूपण और वर्गोकरण प्रकार मिन्न-मिन्न होने पर भी प्रतिपादक हिंछ और प्रतिपाद्य प्रमेय, प्रमाता आदि का स्वरूप वहीं है जो संदोप में ऊपर सप्ट किया गया। 'प्रमाण मीमांसा' भी उसी बैन हिंछ से उन्हीं बैन मान्यताओं का हार्द अपने दंग से प्रगट करती है।

#### २-वाद्यस्वरूप

प्रस्तुत 'प्रमाण मीमांसा' के बाह्यस्वरूप का परिचय निम्नतिखित मुद्दी के वर्गान से हो सकेगा—शैली, विभाग, परिमाण और भाषा।

प्रमास मीमांसा स्वरीली का प्रत्य है। वह कसाद स्वी या तत्वार्थ स्वी की तरह न दश अध्यायों में है और न बीमनीय स्वी की तरह बारह अध्यायों में । बादरायश स्वी की तरह चार अध्याय भी नहीं और पातत्वल स्वी की तरह चारपाद ही नहीं। वह अवापाद के स्वी की तरह पाँच अध्यायों में किमक है और प्रत्येक अध्याय कसाद या अध्याद के अध्याय की तरह दो हो आहिकों में विभक्त है। हेमचन्द्र ने अपने चुदे-जुदे विषय के अंथों में विभाग के जुदे-जुदे कम का अवलभ्यन करके अपने समय तक में प्रसिद्ध संस्कृत बाह्मय के प्रतिष्ठित सभी शालाओं के अन्यों के विभागकम को अपने साहित्व में अपनाया है। किसी में उन्होंने अध्याय और पाद का विभाग रखा, कहीं अध्याय मात्र का और कहीं पर्व, नगी कायह आदि का। प्रभास मीमोसा तर्क अंथ होने के कारस उसमें उन्होंने अख्याद के प्रतिद्व न्यायस्वी के अध्याय आहिक का ही विभाग रखा, को हेमचंद्र के पूर्व अकर्लक ने वैन बाह्मय में शुरू किया था।

प्रमाण मीमांसा पूर्ण उपलब्ध नहीं । उसके मूल सूत्र भी उतने ही मिलते हैं जितनों की दृति लभ्य है । अतस्य ब्रगर उन्होंने सब मूल सूत्र रचे भी हो तब भी पता नहीं चल सकता है कि उनकी कुल संख्या कितनी होगी। उपलब्ध सूत्र सी ही हैं और उतने ही सूत्रों की इत्ति भी है। अंतिम उपलब्ध र-१-१५ की इति पूरी होने के बाद एक नए सूत्र को उत्थान उन्होंने गुरू किया हैं और उस अधूरे उत्थान में ही सांग्डित लभ्य अंथ पूर्ण हो जाता है। मालूम नहीं कि इसके आगे कितने सूत्रों से वह आहिक पूरा होता? जो कुछ हो पर उपलब्ध अंथ दो अध्याय तीन आहिक मात्र है जो स्वोपन इति सहित ही है।

यह कहने की तो जरूरत ही नहीं कि प्रमाण मीमांसा किस भाषा में है, पर उसकी मापा विषयक योग्यता के बारे में थोड़ा ज्ञान लेना जरूरी है। इसमें संदेह नहीं कि जैन वाङ्मय में संस्कृत भाषा के प्रवेश के बाद उत्तरीतर संस्कृत भाषा का वैशारच और पाञ्चल लेलपाटव बढ़ता ही श्रा रहा था फिर भी हैमचंद्र का लेख-वैशारच, कम से कम जैन वाङ्मय में तो मूर्थन्य स्थान रखता है। वैयाकरण, आवंकारिक, कित और कोपकार रूप से हेमचंद्र का स्थान न केवल समग्र जैन परंपरा में बल्कि भारतीय विद्वत्यरंपरा में भी अलाचारण रहा। यही उनकी असाधारणता और व्यवहारदक्ता प्रनाण-मीमांसा की मापा व रचना में स्पष्ट होती है। मापा उनकी वाचस्यति मिश्र को तरह नपीनुली और शब्दा-इन्बर शून्य सहज प्रसन्न है। वर्णन में न उतना संबेप है जिससे वक्त्य श्रस्पष्ट रहे और न इतना विस्तार है जिससे अंथ केवल शोभा की वस्तु बना रहे।

# ३-जैन तर्क साहित्य में प्रमाण मीपांसा का स्थान

बैन तर्क साहित्य में प्रमाण मीमांसा का स्थान क्या है, इसे समसने के लिए बैन साहित्य के परिवर्तन या विकास संबंधी युगी का ऐतिहासिक अवलोकन करना जरूरी है। ऐसे युग संबंध में तीन हैं—१-आगमयुग, र-संस्कृत प्रवेश या

अनेकांतस्थापन युग, ३--न्याय-प्रमाण स्थापन युग ।

पहला युग भगवान महाबीर या उनके पूर्ववर्ती मागवान पार्वनाथ से लेकर आगम संकलना—विक्रमीय पंचम-पद्य शताब्दी तक का करीब हजार बारह सी वर्ष का है। दूसरा युग करीब दो शताब्दियों का है जो करीब विक्रमीय छुठी शताब्दी से शुरू होकर सातबी शताब्दी तक में पूर्ण होता है। तोसरा युग विक्रमीय आठवीं शताब्दी से लेकर अठारहवीं शताब्दी तक करीब एक हजार वर्ष का है।

सांपदायिक संपर्ध और दाशांनिक तथा दूसरी विविध विद्यास्त्रों के विकास

विस्तार के प्रभाव के सबब से बैन परंपरा की साहित्य की अंतर्मुल या बहिर्मुख प्रश्नि में कितना ही युगांतर बैसा त्वरूप मेट या परिवर्तन क्यों न हुआ पर बैसा हमने पहले सूचित किया है वैसा ही अथ से इति तक देखने पर भी हमें न बैन हस्टि में परिवर्तन मालूम होता है और न उसके बाह्य-आन्यंतर तात्विक मंतव्यों में ।

## १-आगम युग

इस बुग में भाषा की दृष्टि से प्राकृत या लोक भाषाओं की ही प्रतिष्ठा रहीं जिसते संस्कृत भाषा और उसके बाङ्मव के परिशीलन की ओर आत्मंतिक उपेका होना सहज था जैसा कि बीद परंपरा में भी था। इस युग का प्रमेश निरूपण आचारला होने के कारण उसमें मुख्यतबा स्वमत पदर्शन का ही भाव है। राजसभाओं और इतर बादगोष्ठियों में विजय भावना से प्रेरित होकर शास्त्रार्थ करने को तथा खरडनप्रवान ग्रंथनिर्माण को प्रवृत्ति का भी इस युग में अमाव सा है। इस युग का प्रधान लाक्षण जड़ चेतन के मेद-प्रमेदों का विस्तृत वर्णन तथा आहिंसा, संयम, तप आदि आचारों का निरूपण करना है।

आगमनुग और संस्कृत युग के साहित्य का पारस्परिक अंतर संदोप में कहा जा सकता है कि पहिले बुग का जैन साहित्य बीद साहित्य की तरह अपने भूल उद्देश्य के अनुसार लोकमोग्य ही रहा है। जब कि संस्कृत भाषा और उसमें निबद तक साहित्य के अध्ययन की व्यापक प्रवृत्ति के बाद उसका निरूपण सूक्ष्म और विराद होता गया है सही पर साथ ही साथ वह इतना जटिल भी होता गया कि अंत में संस्कृत कालीन साहित्य लोकमोग्यता के मूल उद्देश्य से च्युत होकर केवल विद्वद्योग्य ही बनता गया।

# २-संस्कृत भवेश या अनेकान्तस्थापन युग

संभवतः बाचक उमारवाति या तत्सहरा अन्य आवावों के द्वारा वैन बाङ्-मय में संस्कृत भाषा का प्रवेश होते ही दूसरे बुग का परिवर्तनकारी लच्चा गुरू होता है जो बौद परंपरा में तो अनेक शताब्दी पहिले ही गुरू हो गया या। इस बुग में संस्कृत भाषा के अभ्यास की तथा उसमें अंथप्रण्यन की प्रतिष्ठा स्थिर होती है। इसमें राजसभा प्रवेश, परवादियों के साथ बादगोष्ठी और परमत खंडन की प्रवान हिंदि से स्वमतस्थापक अंथों की रचना—ये प्रधानतवा नजर आते हैं। इस बुग में सिद्धसेन बैसे एक आय आवार्य ने बैन-वाय की क्वास्था दशाने वाला एक आघ अंथ भले ही रचा हो पर अब तक इस बुग में

बैन न्याय या प्रमास्त्रशास्त्रों की न तो पूरी व्यवस्या हुई जान पड़ती है और न तद्विपयक तार्किक साहित्य का निर्माण हो देखा जाता है। इस यग के बैन तार्किकों की प्रवृत्ति की प्रधान दिशा दार्शनिक देशों में एक ऐसे जैन मंतव्य की स्थापना की ओर रही है जिसके विखरे हुए और कुछ स्वष्ट-ग्रासप्ट वीज आगम में रहे और जो मंतव्य आगे जाकर भारतयी सभी दर्शन परंपरा में एक मात्र कैन परंपरा का ही समभग्र जाने लगा तथा जिस मंतव्य के नाम पर श्राज तक सारे जैन दर्शन का व्यवहार किया जाता है, वह अंतब्य है अनेकांतवाद का । दूसरे युग में सिद्रसेन हो या समंतभद्र, मल्लवादों हो या जिनमद्र सभी ने दर्शनांतरों के सामने श्रपने जैनमत की श्रनेकांत राष्ट्र तार्किक शैली से तथा परमत खंडन के अभिगाय से इस तरह रखी है कि जिससे इस युग को अनेकांतस्थापन युग ही बहना समुचित होगा । इम देखते हैं कि उक्त ब्याचावों के पूर्ववर्ती किसी के प्राकृत या संस्कृत अंच भें न तो वैसी खनेकांत की तार्किक स्यापना है और न अनेकांत मुलक सप्तमगी और नपवाद का वैसा तार्किक विश्लेषण है, दैसा इम सम्मति, द्वात्रिशत्इात्रिशिका, न्यायावतार खर्थमृस्तोत्र, ऋाप्तमोमांसा, युक्त्यतुशासन, नयचक और विशेषावश्यक भाष्य में पाते हैं। इस युग के सर्व-दर्शननिष्णात जैन ग्राचार्यों ने नयबाद, सप्तमंगी ग्रीर ग्रनेकांतबाद की प्रवल और स्पष्ट स्थापना की ओर इतना अधिक पुरुषार्थ किया कि जिसके कारण वैन और बैनेतर परंग्राओं में बैन दर्शन अनेकान्तदर्शन के नाम से ही प्रतिष्ठित हुआ । बीद तथा बाह्यमा दार्शनिक परिस्तों का सक्य अनेकांतसम्बन की और गया तथा वे किसी न किसी प्रकार से ख़बने प्रथों में माच ख़नेकांत या सप्तनंगी का सरहन करके ही जैन दर्शन के मंतत्वों के लरहन की इतिश्री समभाने लंगे । इस युग की अनेकांत और तन्मुलक वादों की स्थापना इतनी गहरा हुई कि जिस पर उत्तरवर्ती अनेक जैनाचार्यों ने अनेकशा प्रकृतवन किया है फिर मी उसमें नई मौलिक बुक्तियों का शायद ही समावेश हुआ है। दो सौ वर्ष के इस बुग की साहित्यिक प्रवृत्ति में जैनन्याय छीर प्रमाखशास्त्र की पूर्व भूमिका तो तैयार हुई जान पहती है पर इसमें उस शास्त्र का व्यवस्थित निर्माण देखा नहीं जाता । इस युग की परमती के संयुक्तिक खरडन और दर्शनांतरीय समर्थ विद्वानी के कामने स्वमत के प्रतिप्रित स्थापन की भावना ने बैन पर्रपरा में संस्कृत भाषा के तथा संस्कृतनिवद दर्शनांतरीय प्रतिष्ठित धंयों के परिशीलन की प्रवल जिल्लासा पैदा कर दी और उसी ने समर्थ बैन ज्ञाचार्यी का सध्य अपने निजी न्याय तथा प्रमान्त्रशास्त्र के निर्मान् की क्षोर सीचा निसकी कमी बहुत ही असर की थी।

## ३-न्याय-प्रमाण स्थापन युग

उसी परिस्थिति में से अकलंक बैसे बुरंघर व्यवस्थापक का जन्म हुआ। सम्भवतः अकलंक ने ही पहले पहल सोचा कि जैन परंपरा के ज्ञान, होय, जाला आदि सभी पदायों का निरूपण तार्किक शैलों से संस्कृत भाषा में वैसा ही शास्त्र-बद करना आवश्यक है जैसा ब्राह्मण और बौद परंपरा के साहित्य में बहुत पहले से हो गया है और जिसका ग्राय्ययन अनिवार्य रूप से जैन तार्किक करने लगे है। इस विचार से अकलक ने दिमुखी पहति गुरू की। एक तो बीद और आक्षरा परंपरा के महत्वपूर्ण ग्रन्थों का सूक्ष्म परिशीलन और दूसरों ब्रोर समस्त बैन मंतव्यों का तार्किक विश्लेषस् । केवल परमतों को निरासं करने ही से अकलङ्क का उद्देश्य सिंख नहीं हो सकता था। अतएव दर्शनांतरीय शास्त्रों के सूक्ष्म परिशालन में से श्रीर जैनमत के तलस्पशा ज्ञान से उन्होंने छोटे-छोटे पर समस्त बैन तर्क प्रमाण के शास्त्र के आधारस्तम्भमृत अनेक न्याम-प्रमाण विषयक प्रकरण रचे जो दिङ्नाग और सासकर धर्मकोर्ति जैसे बौद तार्किकों के तथा उद्योतकर, कुमारिल ब्रादि वैसे ब्राह्मण तार्किकों के प्रमाव से भरे हुए होने पर भी वैन मंतव्यों की विलकुल नए सिरे और स्वतंत्र माव से स्थापना करते हैं। अकलंक ने न्याय-प्रमाणशास्त्र का जैन परंपरा में जो प्राथमिक निर्माण किया, जो परिभाषाएँ, जो लद्भण व परिवृण किया, जो प्रमास, प्रमेव खादि का वर्गी-करण किया और परार्थानुमान तथा बादकथा ब्रादि परमत-प्रसिद्ध बस्तुत्र्यों के संबंध में जो जैन-प्रणाली स्थिर की, संचेप में खब तक में जैन परंपरा में नहीं पर श्चन्य परंपराश्चों में प्रसिद्ध ऐसे तर्कशास्त्र के अनेक पदार्थी को जैनहिंद से जैन परंपरा में जो सात्मीभाव किया तथा स्नागमसिंद ऋपने मंतव्यों की जिस तरह दाशीनिकों के सामने रलने योग्य बनाया, वह सब खोटे-होटे प्रंथी में विद्यमान उनके श्रसाधारण व्यक्तित्व का तथा न्याय-प्रमाण स्थापन सुग का चौतक है .

अक्लक्क के द्वारा प्रारव्य इस युग में साजात् या परंपरा से अक्लक्क के शिष्य-प्रशिष्यों ने ही उनके सूत्र स्थानीय प्रंथों को वर्व-वर्द टीका प्रंथों से वैसे ही अलंकर किया वैसे धर्मकीर्ति के प्रंथों का उनके शिष्यों ने ।

अनेकांत पुग की मात्र पद्मधान रचना को अकलक्क ने गद्य-पद्म में परि-वर्तित किया था पर उनके उत्तरवर्ती अनुगामियों ने उस रचना को नाना रूपों में परिवर्तित किया, जो रूप बीद और बाह्यस परंपरा में प्रतिष्ठित हो चुके थे। माखिक्यनंदी अकलक्क के ही विचार टोइन में से सूत्रों का निर्माण करते हैं। विद्यानंद अकलक्क के ही सुकों पर या तो भाष्य रचते हैं वा पद्यवार्तिक चनाते हैं या दूसरे छोटे २ ऋनेक प्रकरण बनाते हैं । अनन्तवीर्य, प्रमाचन्द्र श्रीर वादिराज बैसे तो ग्रकलङ्क के संविस स्क्तों पर इतने वह ग्रीर विशद तथा जटिल भाष्य व विवरण कर डालते हैं कि जिससे तब तक में विकसित दर्शनांतरीय विचार परंपराओं का एक तरह से जैन वाङ्मय में समावेश हो जाता है। दूसरी तरफ खेताम्बर परंपरा के आचाय भी उसी अक्लड्ड स्थापित प्रगाली की श्रोर सकते हैं। इसिमद्र वैसे आगमिक और तार्किक ग्रन्थकार ने तो सिदसेन और समितभद्र खादि के मार्ग का प्रधानतथा अनेकांतजयपताका खादि में अनुसरण किया पर घीरे २ न्याय-प्रमाण विषयक स्वतंत्रग्रन्थ प्रण्यन की प्रवृत्ति भी श्वेताम्बर परंपरा में शुरू हुई। श्वेताम्बर आचार्च सिखसेन ने न्यायावतार रचा या । पर वह निरा प्रारम्भ मात्र था । श्रकलङ्क ने जैन न्याय की सारी व्यवस्था स्थिर कर दी । इरिभद्र ने दर्शनांतरीय सब वार्ताओं का समुख्यय भी कर दिया । इस भूमिका को लेकर शांत्याचार्य जैसे श्रेताम्बार तार्किक ने तर्कवातिक जैसा स्रोदा किन्तु सारगर्म प्रन्य रचा । इसके बाद तो श्वेताम्बर परंपरा में न्याय स्त्रीर प्रमास प्रत्यों के संबद्द का, परिशीलन का और नए नए वन्य निर्मास का ऐसा पूर श्रामा कि मानों समाज में सब तक ऐसा कोई प्रतिष्ठित विद्वान् ही न समका जाने लगा जिसने संस्कृत भाषा में खास कर तक या प्रमाण पर मूल या टीका रूप से कुछ न कुछ लिखा न हो । इस मावना में से ही अमयदेव का बादार्श्व तैयार हुन्ना जो संमवतः तब तक के जैन संस्कृत ग्रन्थों में सब से बड़ा है। पर जैन परंपरा पोषक गुजरात गत सामाजिक-राजकीय सभी वलों का सब से ऋषिक उपयोग बादिदेव सूरि ने किया । उन्होंने ऋपने अंथ का स्याद्वा-दरत्नाकर यथार्थ ही नाम रखा । क्योंकि उन्होंने श्रथने समय तक में प्रसिद्ध समी श्रीताम्बर दिगम्बरी के तार्किक विचारों का दोइन अपने अंथ में रख दिवा जो स्याद्वाद ही था । साथ हो उन्होंने ख्रपनी जानींव से बाबाय और बीद परंपरा की किसी भी शाला के मंतव्यों की विस्तृत चर्चा ग्रामे मंप में न छोड़ी । चाहे विस्तार के कारण वह अंध पाउच रहा न हो पर तर्क शास्त्र के निर्माण में और विस्तृत निर्माण में प्रतिष्टा माननेवाले जैनमत की वदीलत एक रत्नाकर जैसा समग्र मंतव्यरलों का संग्रह कर गया जो न केवल तत्वज्ञान की दृष्टि से ही उपयोगी है पर ऐतिहासिक दृष्टि से भी वहे महत्त्व का है।

श्चागितक साहित्य के प्राचीन श्चीर श्चिति विशास नाजाने के उपरांत तत्त्वार्थ से लेकर स्वादादरत्नाकर तक के संस्कृत व तार्किक जैन साहित्य की भी बहुत बड़ी सांश्चितकन्द्र के परिशीलन पथ में श्चाई निससे हेमचन्द्र का सर्वाङ्गीस सर्जन व्यक्तित्व संतुष्ट होने के बजाय एक ऐसे नए सर्जन की खोर प्रवृत्त हुआ जो तब तक के जैन बाङ्मय में अपूर्व स्थान एवं सके।

दिङ्नाग के न्यायमुख, न्यायप्रवेश आदि से प्रेरित होकर सिद्धसेन ने जैन परंपरा में न्याय-परार्थानुमान का अवतार कर ही दिया था। समंतभद्र ने असपाद के पावादकों ( ऋष्याय चतुर्य ) के मतनिरास की तरह ग्राप्त की मीमांसा के बहाने सप्तमंत्री की स्थापना में परप्रवादियों का निरास कर ही दिया था। तथा उन्होंने जैनेतर शासनों से जैन शासन की विशेष संयुक्तिकता का अनुशासन भी युक्त्यनुशासन में कर ही दिया था। धर्मकीर्ति के धमाखवार्तिक, धमाखविनि-रचय ग्रादि से बल पाकर तीक्ष्ण हथ्टि ग्रक्लक्क ने जैन न्याय का विशेपनिश्चय-व्यवस्थापन तथा जैन प्रमालों का संब्रह अर्थात् विभाग, लच्चण आदि द्वारा निरूपण अनेक तरह से कर दिया था। अकलङ्क ने सर्वज्ञल जीवत्व आदि की सिद्धि के द्वारा धर्मकीर्ति जैसे पात्र बौद्धी की जवाब भी दिया था। सूक्ष्मप्रज्ञ विद्यानंद ने आत की, पत्र की श्रीर प्रभाशी की परीदा द्वारा धर्मकीर्ति की तथा शांतरांद्वत की विविध परीचाओं का जैन परंपरा में सूत्रपात भी कर ही दिया था। माणिक्यनंदी ने परीदामुख के द्वारा न्यायविंदु के से सूत्रग्रंथ की कमी को दूर कर ही दिया था। जैसे धर्मकीर्ति के अनुगामी विनीतदेव, धर्मोत्तर, प्रशाकर, अर्चंट ब्राटि प्रखर तार्किकों ने उनके सभी मूल प्रंथों पर छोटेवहें भाष्य या विवरम् लिखकर उनके प्रंथों को पठनीय तथा विचारम्थि बनाकर बौद्ध न्याय-शास्त्र को प्रकर्व की भूमिका पर पहुँचाया था वैसे ही एक तरफ से दिगम्बर परंपरा में अफलक्क के संजित पर गइन मूकों पर उनके अनुनामी अनंतवीर्य, विद्यानंद, प्रभाचंद्र और वादिराज जैसे विशारद तथा पुरुषायाँ तार्ककों ने विस्तृत व गहन भाष्य-विवरण आदि रचकर जैन न्याय शास्त्र को अतिसमृद बनाने का सिलामिला भी जारी कर ही दिया था और दूसरी तरफ से खेताम्बर परंपरा में सिद्दत्तेन के संस्कृत तथा प्राकृत तक प्रकरणी को उनके अनुगामियों ने दीकाअंथों से भूषित करके उन्हें विशेष सुगम तथा प्रचारखीय बनाने का भी प्रयत्न इसी युग में शुरू किया था। इसी सिलसिले में से प्रभाचंद्र के द्वारा प्रमेवों के कमल पर मार्तरह का प्रकार प्रकारा तथा न्याय के कुनुदी पर चंद्र का सीम्य प्रकाश डाला ही गया था। अभयदेव के द्वारा तत्त्ववोधविधायिनी टीका या बादार्श्व रचा जाकर तत्वसंग्रह तथा प्रमाखवातिकालंकार जैसे यह प्रथी के अभाव की पूर्ति की गई थी। वादिदेव ने रत्नाकर रचकर उसमें सभी पूर्ववर्ती जैनग्रंथरत्नी का पूर्णतया संग्रह कर दिया या। यह सब हेमचंद्र के सामने या। पर उन्हें मालूम हुआ कि उस न्याय-प्रमाण विषयक साहित्य में कुछ पाग तो ऐसा है जो

अप्रति महत्त्व का होते हुए भी एक एक विषय की ही चर्चा करता है या बहुत ही संदित है। दूसरा भाग ऐसा है कि वो है तो सर्व विषय संप्राही पर वह उत्तरोत्तर इतना अधिक विस्तृत तथा शब्द क्रिय्ट है कि जो सर्वसाधारण के श्रम्थास का विषय बन नहीं सकता । इस विचार से हेमचंद्र ने एक ऐसा प्रमाश विषयक ग्रंथ बनाना चाहा जो कि उनके समय तक चर्चित एक मी दार्शनिक विषय की चर्चा से खाली न रहे और फिर भी वह पाठ्यकम योग्य मध्यम कद का हो। इसी हरिट में से प्रमाखमीमांसा का जन्म हुआ। इसमें देमचंद्र ने पूर्ववर्ती आगमिक-तार्किक सभी जैन मंतन्यों को विचार व मनन से पचाकर अपने इंग की विशाद व अपुनरक स्वशिती तथा सर्वसंग्राहिणी विशादतम स्वोपत्रहति में सन्निविष्ट किया । यद्यपि पूर्ववर्ती अनेक जैन अंथों का मुलम्बद दोहन इस मीमांसा में है जो हिन्दी टिप्पणियों में की गई तुलना से त्यप्ट हो जाता है फिर भी उसी अधूरी वुलना के आधार से यहाँ यह भी कह देना समुचित है कि प्रस्तुत प्रंथ के निर्माश में हेमचंद्र ने प्रधानतथा किन किन प्रंथी या प्रन्यकारों का आश्रय जिया 🔰 । निर्मुक्ति, विशेषावश्यक माध्य तया तत्वार्थ जैसे आगमिक प्रन्य तथा सिद्ध-सेन, समंतमद्र, अकलङ्क, माखिक्यनंदी और विद्यानंद की प्राय: समल कृतियाँ इसकी उपादन सामग्री वनी हैं । प्रभाचंद्र के मार्तरह का मीं इसमें पूरा खतर है। अगर अनंतवीर्य सचमुच हेमचंद्र के पूर्ववर्ती या समकातीन इद रहे होंगे तो यह भी मुनिश्चित है कि इस अन्य की रचना में उनकी छोटी सी प्रमेयरल-माला का विशेष उपयोग हुन्या है । वादिदेवस्ति की कृति का भी उपयोग इसमें स्पष्ट है फिर भी जैन तार्किकों में से अकलंक और माणिक्यनंदी का ही मार्गानु-गमन प्रधानतमा देखा जाता है। उपयुक्त दौन ग्रथों में आए हुए ब्राह्मण बौद अंथों का भी उपयोग हो जाना स्वामाविक ही या। फिर भी ग्रमाण मीमांसा के सूक्ष्म अवलोकन तथा तुलनात्मक अभ्यास से यह भी पता चल जाता है कि हेमचंद्र ने बीद बाहास परंपरा के किन किन विद्वानों की कृतियों का अव्ययन व परिशीलन विशेषस्य से किया था जो प्रमाश मीमांसा में उपयुक्त हुआ हो। दिङ्नाग, सासकर धर्मकीति, धर्मोत्तर, श्रर्कट और शांतरदित ये वीड तार्किक इनके अत्ययन के विषय अवस्य रहे हैं। कणाद, भासवंत्र, व्योमशिव, शीवर, अवपाद, वात्सायन, उद्योतकर, जयंत, वाचरपति मिश्र, शवर, प्रभाकर, कुमारिल आहि बुदी २ वैदिक परंपराख्यों के प्रसिद्ध विद्वानों को सब कृतियाँ प्रायः इनके ऋष्यवन की विषय रही। चार्वाक एकदेशीय जयराशि मह का तत्वोपश्चय भी इनकी हिन्द के जाइर नहीं था। यह सब होते हुए भी इेमचन्द्र की भाषा तथा निरूपण शैली पर बर्मकीर्ते, बर्मोत्तर, अर्बेट, भासर्वत, वाल्खायन, जयंत, वाचरवति, कुमारित ऋदि का ही श्राकर्षक प्रभाव पड़ा हुआ जान पड़ता है। ऋतएव यह ऋधूरे रूप में उपलब्ध प्रनागामीमांसा भी ऐतिहासिक हृष्टि से जैन तर्क साहित्य में तथा भारतीय दर्शन साहित्य में एक विशिष्ट स्थान रखती है।

भारतीय प्रमाणशास्त्र में 'प्रमाण मीमांसा' का स्थान-

भारतीय प्रभाग्यसाल में प्रमाण मीमांसा का तत्त्वज्ञान की हृष्टि से क्या स्थान है इसे ठीक २ समक्तने के लिए मुख्यतया दो प्रभी पर विचार करना ही होगा। बैन तार्किकों की भारतीय प्रमाणशास्त्र को क्या देन है जो प्रमाण मीमांसा में सन्तिविष्ट हुई हो और जिसको कि विना जाने किसी तरह भारतीय प्रमाण-शास्त्र का पूरा अध्ययन हो हो नहीं सकता। पूर्वाचार्यों की उस देन में हेमचन्द्र ने अपनी और से भो कुछ विशेष अर्पण किया है या नहीं और किया है तो किन मुद्दों पर ?

# (१) जैनाचार्यों की भारतीय त्रमाणशास्त्र को देन

१-अनेकांतवाद -

सबसे पहली और सबसे अंध्य सब देनों की चार्वा कर बैनाचार्यों की मुख्य देन हैं अनेकांत तथा नयबाद का शास्त्रीय निरूपण । १

वस्त्व-चिंतन में अनेकांतह िट का व्यापक उपयोग करके बैन तार्किकों ने अपने आगिमिक प्रमेयों तथा सर्वसायरण न्याय के प्रमेथों में से जो-जो मंतव्य तार्किक ह िट से टियर किये और प्रमाण शास्त्र में किनका निरूपण किया उनमें से थोड़े ऐसे मतव्यों का भी निर्देश उदाहरण के तौर पर यहाँ कर देना जरूरी है जो एक मात्र बैन तार्किकों की विशेषता दरसाने वाले हैं— प्रमाण विभाग, प्रत्यन्त का तिस्कृत्व, हिन्द्रयज्ञान का व्यापारकम, परोद्ध के प्रकार, हेतु का रूप, अवयवों की प्रायोगिक व्यवस्था, कथा का स्वरूप, निमहस्थान या जयगराजय व्यवस्था, प्रमेष और प्रभाता का स्वरूप, सर्वज्ञान समयन आदि।

२- प्रमाण विभाग

बैन परंपरा का ममाराविषयक मुख्य विभाग<sup>र</sup> दो दृष्टियो से अन्य परंपराओं

१ 'अनेकांतवाद' का इस प्रसंग में जो विस्तृत ऊहापोह किया गया है उसे अन्यत्र मुद्रित किया गया है। देखों पृ० १६१-१७३। अतः यहाँ उसकी पुनराष्ट्रित नहीं की गई—संपादक।

२-- प्रमास मीमांसा १-१-१० तथा टिप्पस पु० १६ पं० २६।

की अपेदा विशेष महत्त्व रखता है। एक तो यह कि ऐसे सर्वानुमनसिंख वैताचरम पर मुख्य विभाग अवलंतित है जिससे एक विभाग में आनेवाले प्रमाण दूसरे विमाग से असंबीर्ण रूप में अलग हो जाते हैं-जैसा कि इतर परंपराओं के प्रमाण विभाग में नहीं हो पाता । दूसरी हाथ यह है कि बाहे किसी दर्शन की न्यून या अधिक प्रमास संख्या क्यों न हो पर वह सब विना खींचतान के इस विभाग में समा जाती है। कोई भी शान या तो सीवे तीर से सामात्कारात्मक, होता है या असामात्कारात्मक, यही प्राकृत-पंडितजन साधारण ख्रतमत है। इसी अनुमव को सामने रखकर बैन चिन्तको ने प्रमाण के प्रत्यक श्रीर परोच ऐसे दो मुख्य विभाग किये जो एक दूसरे से विलक्कल विलचना है। दूसरी इसकी यह खूबी है कि इसमें न तो चार्वांक की तरह परोचानुमव का अपलाप है, न बीददर्शन संमत प्रत्यत्-अनुमान देविन्य की तरह आगम आदि इतर प्रमाग व्यापारों का अपलाप है या खींचातानों से अनुमान में समावेश करना पडता है और न त्रिविध प्रमाखवादी सांख्य तथा प्राचीन वैरोपिक, चतुर्विध प्रमागवादी नैयायिक, पंचवित्र प्रमागावादी प्रमाकर, पडवित्र प्रमागावादी मीमांतक, सप्तविद्य वा अष्टविष प्रमाणवादी पौराणिक खादि की तरह अपनी २ अभिमत प्रमागसंख्या को स्थिर बनाए रखने के लिए इतर संख्या का अपलाप या उसे तोष्ठ-मरोह करके खपने में समावेश करना पड़ता है। चाहे जितने प्रमाण मान लो पर वे सीचे तौर पर या तो प्रत्यद्ध होंगे वा परोद्ध । इसी सादी किन्तु उपयोगी समक्त पर जैनों का मुख्य प्रमाण विमाग कायम हुआ जान पड़ता है।

## ३-प्रत्यच का तात्त्वकत्व

पत्येक चिन्तक इन्द्रियणन्य शान को प्रत्यक्त मानता है। जैन दृष्टि का कहना है कि दूसरे किसी भी ज्ञान से प्रत्यक्त का ही त्यान ऊँचा व प्राथमिक है। इन्द्रियां जो परिमित प्रदेश में अतित्यूल वस्तुओं से आमें ज्ञा नहीं सकतीं, उनसे पैदा होनेवाले ज्ञान को परोद्ध से ऊँचा स्थान देना इन्द्रियों का अति मूल्य आंकते के बरावर है। इन्द्रियों कितनी ही पट्ट क्यों न हो, पर वे अन्ततः है तो परतन्त्र हो। अत्यय परतन्त्र वानित ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ प्रत्यद्ध मानने की अपेचा स्वतन्त्र विनित्त ज्ञान को ही प्रत्यच्च मानना न्यावसंगत है। इसी विचार से जैन चिन्ताकों ने उसी ज्ञान को बस्तुतः प्रत्यच्च माना है जो त्यतन्त्र आत्मा के आश्रित है। यह जैन विचार तत्त्वचितन में मौतिक है। ऐसा होते हुए भी लोकविद प्रत्यच्च को सोव्यवहारिक प्रत्यच्च कहकर उन्होंने अनेकान्त दृष्टि का उपयोग कर दिया है।

## ४-इन्द्रिय ज्ञान का व्यापार्कम

सर्व दर्शनों में एक या दूसरे रूप में थोड़े या बहुत परिमाण में ज्ञान व्यापार का कम देखा जाता है। इसमें ऐन्द्रियक ज्ञान के व्यापार कम का भी स्थान है। परन्तु जैन परंपरा में सन्निपातरूप प्राथमिक इन्द्रिय व्यापार से लेकर अन्तिम इन्द्रिय व्यापार तक का विस विश्लेषणा और जिस त्यष्टता के साथ अनुभव सिंद अतिविल्तुत वर्णन है वैसा दूसरे दर्शनों में नहीं देखा जाता। यह जैन वर्णन है तो अति पुराना और विज्ञान युग के पहिले का, फिर भी आधुनिक मानस शास्त्र तथा इन्द्रिय-व्यापारशास्त्र के वैज्ञानिक अम्यासियों के वास्ते यह बहुत महन्त्र का है।

## ५-परोज्ञ के प्रकार

केवल स्मृति, प्रत्यभिज्ञान और आगम के ही प्रामाण्य-श्रप्रामाण्य मानने में मतभेदी का जंगल न था; बल्कि अनुमान तक के प्रामाण्य-श्रप्रामाण्य में विप्रतिपत्ति रही। जैन तार्किकी ने देखा कि प्रत्येक प्रकृतर अपने पद्ध को आत्यन्तिक खींचने में दूसरे पद्धकार का सत्य देख नहीं पाता। इस विचार में से उन्होंने उन सब प्रकार के जानों को प्रमाण कोटि में दाखिल किया जिनके बल पर वास्तविक व्यवहार चलता है और जिनमें से किसी एक का अपलाप करने पर तुल्य युक्ति से दूसरे का अपलाप करना अनिवार्य हो जाता है। ऐसे सभी प्रमाण प्रकारों को उन्होंने परोच्च में डालकर अपनी समन्वय हिष्ट का परिचय कराया?

# ६-हेतु का रूप

हेतु के स्वरूप के विषय में मतमेदों के छानेक छालाई कायम हो गए थे। इस युग में जैन तार्किकों ने यह सीचा कि क्या हेतु का एक ही रूप ऐसा मिला सकता है या नहीं जिस पर सब मतमेदों का समन्वय भी हो सके छीर जो बालाविक भी हो। इस चिन्तन में से उन्होंने हेतु का एक मात्र छन्यथानुपपत्ति रूप निश्चित किया जो उसका निर्दोष लज्जण भी हो सके छीर सब मतों के समन्वय के साथ जो सर्वमान्य भी हो। जहाँ तक देला गया है हेतु के ऐसे एक मात्र तालिक रूप के निश्चित करने का तथा उसके द्वारा तीन, चार, पाँच छीर छु: पूर्व प्रसिद्ध हेतु स्थों के यथासंभव स्वीकार का श्रेप जैन तार्किकों को ही है।

१ प्रमास मीमांसा १-२-२

## ७ - अवयवों की प्रायोगिक व्यवस्था-

ा पराशांतुमान के खनयनों की संख्या के निषय में मी प्रतिद्वन्द्वीमान प्रमाण चेन में कानम हो गया था। जैन तार्किकों ने उस निषय के पद्ममेद की नयार्थता- खपवार्थता का निर्णय श्रोता की बोग्यता के खाचार पर ही किया, जो नत्तुतः सची कसौटी हो सकती है। इस कसौटी में से उन्हें अनयय प्रयोगकी अवन्त्या ठीक २ स्फ खाई जो नत्तुतः अनेकान्त दृष्टिमूलक होकर सर्व संप्राहिणी है और वैसी स्पष्ट अन्य परमाराओं में शायद ही देखी जाती है।

#### <- क्या का स्वहत

श्राच्यात्मकता मिश्रित तत्वचितन में भी साम्प्रदापिक बुद्धि दाखिल होते हैं। उसमें से श्राच्यात्मकता के साथ श्रसंगत ऐसी चर्चाएँ बोरों से चलने लंगी, जिनके पलस्कल जरून श्रीर वितंडा कथा का चलाना भी प्रति- हित समस्ता जाने लगा को छुल, जाति श्रादि के श्रसत्य दाव पैचों पर निमंद था। जैन तार्किक साम्प्रदायिकता से हक तो न थे, फिर भी उनकी परंपरागत श्रीहिंसा व बीतरागत्व की प्रकृति ने उन्हें वह श्रसंगति सुमाई जिससे प्रेरित होकर उन्होंने श्रमने तर्कशास्त्र में कथा का एक बादात्मक रूप ही त्थिर किया; जिसमें खुंल श्रादि किसी भी चालवाजी का प्रयोग वन्ये है श्रीर जो एक मात्र तत्व किश्रासा की हाष्टि से चलाई जाती है। श्रीहंसा की श्रात्यत्तिक समर्थक जैन परंपरा की तरह बोद परंपरा भी रही, फिर भी छुल श्रादि के प्रयोगों में हिंसा देखकर निय उहराने का तथा एक मात्र बाद कथा को ही प्रतिष्ठित बनाने का मार्ग जैन तार्किकों ने प्रशस्त किया, जिसकों श्रोर तत्व चिन्तकों का लक्ष्य जाना जरूरी है।

#### ६-निमहस्थान या जयपराजय व्यवस्था

वैदिक और बौद परंपरा के संघर्ष ने निम्नह स्थान के स्वरूप के विषय में विकासस्वक बड़ी ही मार्री प्रगति सिद्ध की थी। फिर भी उस स्त्र में जैन तार्किकों ने प्रवेश करते हो एक ऐसी नई बात सम्मन्धे को न्यायविकास के समग्र इतिहास में वह मार्के की और अब तक सबसे अन्तिम है। वह बात है जय-परा-क्य व्यवस्था का नथा निर्माण करने की। वह नथा निर्माण सत्य और अहिंसा होनों तन्त्रों पर प्रतिष्ठित हुआ जो पहले की जय-पराजय व्यवस्था में न थे।

## १०-- प्रमेव और प्रमाता का स्वरूप

प्रमेय जड़ हो या चेतन, पर सब का स्वरूप कैन तार्किको ने अनेकान्त दृष्टि

का उपयोग करके ही स्थापित किया और सर्वव्यापक रूप से कह दिया कि यहा भाव परिगामी नित्य है। नित्यता के ऐकान्तिक आग्रह की धुन में अनुभव सिंख अनित्यता का इनकार करने की अश्वक्यता देखकर कुछ तत्व-चितक गुण, पर्म आदि में आनित्यता घटाकर उसका जो मेख नित्य द्वव्य के साथ खींचातानी से बिठा रहे थे और कुछ तत्त्व-चितक अनित्यता के ऐकान्तिक आग्रह की धुन में अनुभव सिंख नित्यता को भी जो करूरना भात्र बतला रहे थे उन दोनों में जैन तार्किकों ने त्यष्टतया अनुभव की आंशिक असंगति देखी और पूरे विश्वास के साथ बलपूर्वक प्रतिपादन कर दिया कि जब अनुभव न केवल नित्यता का है और न केवल अनित्यता का, तब किसी एक अंश को मानकर दूसरे अंश का बलात मेल बैठाने की अपेचा दोनों अंशों को तुल्य सत्यरूप में त्वीकार करना ही त्यायसंगत है। इस प्रतिपादन में दिखाई देनेवाले विरोध का परिहार उन्होंने द्वव्य और पर्याय या सामान्य और विशेष प्राहिशी दो दृष्टियों के स्पष्ट पृयक्करण से कर दिया। द्वव्य पर्याय की ब्यायक दृष्टि का यह विकास जैन परम्परा की ही देन है।

जीवातमा, परमातमा और इंश्वर के संबन्ध में सदगण-विकास या आचरण-साफल्य की दृष्टि से व्यसंगत ऐसी अनेक कल्यनाएँ तत्व-चितन के प्रदेश में प्रच-बित थीं । एक मात्र परमात्मा ही है या उससे भिन्न खनेक जीवारमा चेतन मी हैं, पर तत्वतः वे सभी कुटस्य निर्विकार और निर्लेप ही हैं। जो कुछ दोष या बंधन है वह या तो निरा ध्रांति मात्र है या वह प्रकृति गत है। इस मतलब का तत्व-चितन एक ब्रोर या दूसरी ब्रोर ऐसा भी चितन था जो बहता कि चैतन्य तो है, उसमें दोष, वासना आदि का लगाव तथा उससे अलग होने की योग्यता भी है पर उस चैतन्य की प्रवाहबद घारा में कोई स्थिर तत्व नहीं है। इन दोनो प्रकार के तस्वचितनों में सद्गुण-विकास और सदाचार साफल्य की संगति सरखता से नहीं बैठ पाती । वैयक्तिक या सामृहिक जीवन में सद्गुण विकास श्रीर सदाचार के निर्माण के नियाय और किसी प्रकार से सामंजस्य जम नहीं सकता। यह सोचकर जैन चितकों ने ब्रात्मा का स्वरूप ऐसा माना विसमें एक ही परमात्म-शक्ति भी रहे और जिसमें दोष, वासना आदि के निवारण द्वारा जीवन-शुद्धि की वास्तविक जवाबदेही भी रहे । श्रातम-विषयक जैन-चितन में वास्तविक परमातम शक्ति या ईश्वर-भाव का तल्य रूप से स्थान है, अनुभवसिद आगन्तुक देखी के निवारणार्थ तथा सहव बुद्धि के आविमांबार्थ प्रयत्न का पूरा अवकाश है। इसी व्यवहार-सिद्ध बुद्धि में से जीवमेदबाद तथा देहप्रमागुवाद स्थापित हुए जो सम्मिलित रूप से एकमात्र जैन परंपरा में हो हैं।

## ११ —सर्वज्ञस्य समर्थन

प्रमाण शास्त्र में जैन सर्वज्ञवाद दो दृष्टियों से अपना लास स्थान रखता है। एक तो यह कि वह जीव-सर्वज्ञवाद है जिसमें हर कोई अधिकारी की सर्वज्ञव पाने की शक्ति मानी गई है और दूसरी दृष्टि यह है कि जैनपन्न निरपवाद रूप से सर्वज्ञवादी हो रहा है जैसा कि न बीद परंपरा में हुआ है और न बैदिक परंपरा में। इस कारण से काल्पनिक, अकाल्पनिक, मिश्रित यावत् सर्वज्ञलसमर्थक सुकियों का संग्रह अकेले जैन प्रमाणशास्त्र में ही मिल जाता है। को सर्वज्ञल के दैसक्य में हुए भृतकालीन बौदिक ज्यायान के ऐतिहासिक अस्थासियों के तथा है स्वीयदायिक माबनावालों के काम की चीव है।

# २. भारतीय बमाण शास में हेमचन्द्र का अर्पण

परंपरावास उपर्युक्त तथा दूसरे अनेक छोटे-बड़े तत्कज्ञान के मुद्दों पर देसचन्द्र ने ऐसा कोई विशिष्ट चिंतन किया है या नहीं और किया है तो किस २ बुद्दें पर किस प्रकार है जो जैन तर्कशास्त्र के अलावा भारतीय प्रभागाशास्त्र भाव को उनकी देन कही जा सके। इसका जवाब इम 'प्रभागामीमांता' के हिंदी दिप्पणों में उस २ स्थान पर ऐतिहासिक तथा तुल्जनात्मक दृष्टि द्वारा विस्तार से दे चुके हैं। जिसे दृहराने की कोई जरूरत नहीं। विशेष जिज्ञामु उस उस मुद्दें के टिप्पणों को देख लें।

THE ROOM OF PERSONS AS

# ज्ञानविन्दुपरिचय

#### ग्रन्थकार्

प्रस्तुत ग्रंथ 'झानिबन्दु' के प्रऐता वे ही वाचकपुत्तव श्रीमद् यसीविजयजी हैं जिनकी एक कृति 'जैनतकीगाया' इतःपूर्व इसी 'सिंघी जैन ग्रंथमाखा' में, ग्रष्टम मिंगा के रूप में प्रकाशित हो चुकी है। उस जैनतक माया के प्रारम्भ में उपाध्यायजी का सप्रमाण परिचय दिया गया है। यो तो उनके जीवन के संबन्ध में, ज्ञास कर उनकी नाना प्रकार की कृतियों के संबन्ध में, बहुत कुछ विचार करने तथा लिखने का अवकाश है, किर भी इस जगह सिर्फ उतने ही से सन्तीण मान जिया जाता है, जितना कि तक भाषा के प्रारम्भ में कहा गया है।

वद्यपि अंयकार के बारे में हमें अभी इस जगह अधिक कुछ नहीं कहना है, तथापि अस्तुत ज्ञानविन्दु नामक उनकी कृति का सविशेष परिचय कराना आवश्यक है और इष्ट भी। इसके द्वारा अंथकार के स्वीगीण पारिडत्य तथा अंथनिमांण-कौशल का भी थोड़ा बहुत परिचय पाठकों की अवश्य ही हो जाएगा।

#### यन्य का बाह्य स्वरूप

ग्रंथ के बाह्य स्वरूप का विचार करते समय मुख्यवया तीन बातों पर कुछ विचार करना श्रवसच्यास है। १ नाम, २ विषय और ३ रचनाशैली।

#### %, नाम

ग्रंथकार ने स्वयं ही ग्रंथ का 'ज्ञानिवन्दु' नाम, ग्रंथ रचने की प्रतिश करते समय प्रारम्भ में तथा उसकी समाप्ति करते समय अन्त में उल्लिखित किया है। इस सामाप्तिक नाम में 'शान' और 'बिंदु' ये दो पद है। शान पद का सामान्य अर्थ प्रसिद्ध ही है और बिंदु का अर्थ है बूँद। जो ग्रंथ शान का विंदु मात्र है खर्यात् जिसमें शान को चर्चा बूँद जितनी अति अल्प है वह शानबिंदु—

१. देखो, जैनतकंभाषा गत 'परिचय' पु॰ १-४।

२. 'ज्ञानविन्दुः अुताम्मोषेः सम्बगुद्धियते मया'-पृ० १।

३. 'स्वादादस्य ज्ञानबिन्दोः'-पु० ४६।

ऐसा अर्थ ज्ञानबिंदु शब्द का विविद्यति है। जब अंथकार अपने इस गंभीर, सूक्ष्म और परिपूर्ण चर्चावाले अंथ को भी विंदु कहकर छोटा सचित करते हैं, तब वह प्रश्न सहज ही में होता है कि क्या अंथकार, पूर्वाचार्यों की तथा अन्य विद्वानों की ज्ञानविषयक अति विस्तृत चर्चा की अपेद्या, अपनी प्रस्तुत चर्चा की छोटी कहकर वस्तुस्थिति प्रकट करते हैं या आत्मलाघव प्रकट करते हैं; अथवा अपनी इसी विषय की किसी अन्य वड़ी कृति का भी सूचन करते हैं ? इस त्रि-ऋंशी प्रश्न का जवाब भी सभी अंशी में हाँ-रूप ही है। उन्होंने जब यह कहा कि मैं अतसमृद्र में 'ज्ञाननिंदु' का सम्यग् उद्धार करता हूँ, तब उन्होंने खपने श्रीमुख से यह ती कह ही दिया कि मेरा यह प्रंथ चाहे जैसा क्यों न ही फिर भी वह श्रुतसमुद्र का तो एक विदुनात्र है। निःसन्देह यहाँ श्रुत शब्द से ग्रंथकार का अभियाय पूर्वाचायों को कृतियों से है। यह भी स्पष्ट है कि अन्थकार ने अपने अंथ में, पूर्वभूत में साम्रात् नहीं चर्ची गई ऐसी कितनी हो बार्ते निहित क्यों न की हों, फिर मी ने अपने आपको पूर्वाचार्यों के समझ लानु ही सुचित करते हैं। इस तरह प्रस्तुत प्रंथ प्राचीन अतसबुद्र का एक अंश मात्र होने से उसकी अपेका तो अति अल्प है हो, पर साथ ही ज्ञानविंदु नाम रखने में अंथकार का और भी एक ऋभियाय है। वह अभियाय यह है कि वे इस प्रंथ की रचना के पहले एक ज्ञान-विषयक अत्यन्त विस्तृत चर्चा करनेवाला बहुत बड़ा अन्य बना चुके ये जिसका यह ज्ञानबिंदु एक ग्रंश है। यद्यपि वह बड़ा श्रंथ, ग्राव हमें उपलब्ध नहीं है, तथापि अन्यकार ने खुद ही प्रस्तुत अन्य में उसका उल्लेख किया है; श्रीर यह उल्लेख भी मामूली नाम से नहीं किन्तु, 'ज्ञानार्खव' वैसे विशिष्ट नाम से। उन्होंने अमुक चर्चां करते समय, विशेष विस्तार के साथ जानने के लिए स्वरचित 'जानार्णंब' अन्य की श्रोर संकेत किया है। 'जानबिंद' में को गई कोई भी चर्चा स्वयं ही निशिष्ट और पूर्ण है। फिर भी उसमें अविक गहराई चाहनेवालों के वास्ते जब उपाध्यायजी 'ज्ञानागाँव' वैसी अपनी बड़ी कृति का मूचन करते हैं, तब इसमें कोई सन्देह ही नहीं है कि वे अपनी परतृत कृति को अपनी दूसरी उसी विषय की बहुत बड़ी कृति से भी छोटी सुचित करते हैं।

१ देखो ए० ३७५ टि० २।

२ 'अधिकं मत्कृतमानार्ग्यात् अवसेवम्'-पृ० १६ । तथा प्रथकार ने शास्त्रवार्तासमुख्य की टीका स्याद्वादकल्यलता में भी स्वकृत मानार्ग्य का उल्लेख किया है—'तत्त्वमनत्यं मत्कृतमानार्ग्यादवसेयम्'—पृ० २० । दिगम्बराचार्य शुभचन्द्र का भी एक मानार्ग्य नामक प्रथ मिलता है।

सभी देशों के बिहानों की यह परिपाटी रही है और आज भी है कि ने किसी विषय पर जब बहुत बड़ा अंथ लिखें तब उसी विषय पर ऋषिकारी विशेष की दृष्टि से मध्यम परिमाण का वा लघु परिमाण का ख्रयवा दोनों परिमाण का श्रंथ भी रचें । इम भारतवर्ष के साहित्यिक इतिहास को देखें तो प्रत्मेक विषय के साहित्य में उस परिवाटी के नमूने देखेंगे। उपाध्यायजी ने खुद भी अनेक विषयों पर लिखते समय उस परिपाटी का अनुसरगा किया है। उन्होंने नय, सप्तभंगी श्रादि अनेक विषयों पर छोटे-छोटे प्रकरण मी लिसे हैं, और उन्हीं विषयों पर बहे-बहे अंथ भी लिखे हैं। उदाहरणार्थ 'नयप्रदीप', 'नयरहस्य' ब्रादि जब खोटे-छोटे प्रकरण हैं, तब 'अनेकान्तव्यवस्था', 'नयामृततरंगिणी' ऋदि बहे या ब्राकर प्रंथ भी हैं। जान पड़ता है ज्ञान विषय पर जिलते समय भी उन्होंने पहले 'जानार्णव' नाम का आकर अंथ लिखा और पीले जानविंद्र नाम का एक छीटा पर प्रवेशक श्रंय रचा । 'ज्ञानार्णव' उपलब्ध न होने से उसमें क्या-क्या, कितनी-कितनी और किस-किस प्रकार की चर्चाएँ की गई होगी, यह कहना संभय नहीं. फिर भी उपाध्यायजी के व्यक्तित्वसूचक साहित्यराशि की देखने से इतना तो निःसन्देह कहा जा सकता है कि उन्होंने उस ग्रर्शवंत्रंथ में ज्ञान संबन्धी यच यावच वह दाला होगा।

ब्रार्य लोगों की परंपरा में, जीवन को संस्कृत बनानेवाले जो संस्कार माने गए हैं उनमें एक नामकरण संस्कार भी है । यदापि यह संस्कार सामान्य रूप से मानवव्यक्तित्वशीं ही है, तथापि उस संस्कार की महत्ता और ग्रन्वर्यता का विचार आर्थ परंपरा में बहुत व्यापक रहा है, जिसके प्रतत्वरूप आर्थगण नाम-करण करते समय बहुत कुछ सोच विचार करते आए हैं। इसकी व्याप्ति यहाँ तक बढ़ी, कि फिर तो किसी भी चीन का जब नाम रखना होता है तो, उस पर खास विचार कर लिया जाता है। प्रन्यों के नामकरण तो रचयिता विद्वानी के द्वारा हो होते हैं, ग्रतएव वे ग्रन्थर्यता के साथ-साथ ग्रपने नामकरण में नवीनता श्रीर पूर्व परंपरा का मी यथासंमव सुयोग सावते हैं। 'ज्ञानविन्तु' नाम अन्वर्य तो है ही, पर उसमें नवीनता तथा पूर्व परंपरा का मेल भी है। पूर्व परंपरा इसमें अनेकमुखी व्यक्त हुई है। बौद, ब्राह्मण और बैन परंपरा के अनेक विषयो के ऐसे पाचीन बन्ध आब भी जात है, जिनके अन्त में 'विन्दु' शब्द आता है। धर्मकीर्ति के दितुबिन्दु' और न्यायबिन्दु' जैसे प्रन्थ न केवल उपाध्यायजी ने नाम मात्र से मुने ही ये बल्कि उनका उन ग्रन्थों का परिशालन भी रहा। वानस्पति मिश्र के 'तत्त्वविनद्' श्रौर मधुमुद्दन सरस्तती के 'सिद्धान्तविनद्' आदि प्रत्य सुविश्रत हैं, जिनमें से 'सिद्धान्तविन्दु' का तो उपयोग प्रस्तुत 'ज्ञान- बिन्दु' में उपाध्यावजी ने किया मी है। आचार्य हरिमद्र के बिन्दु अन्तवाते 'यागिबन्दु' और 'धर्मिबन्दु' प्रसिद्ध हैं। इन बिन्दु अन्तवाले नामों की सुंदर और सार्यक पूर्व परंपरा को उपाध्यायजी ने प्रस्तुत अंथ में ब्यक्त करके 'ज्ञानार्णव' और 'ज्ञानबिन्दु' की नवीन जोड़ी के द्वारा नवीनता मो अर्पित की है।

२. विषय

ग्रन्थकार ने प्रतिपाद्य रूप से जिस विषय की पसन्द किया है वह तो ग्रन्थ के नाम से हो प्रतिद्ध है। वो तो ग्रान को महिमा मानवर्षण मात्र में प्रसिद्ध है, फिर भी खार्य जाति का नह एक मात्र जीवन साध्य रहा है। जैन परंपरा में ज्ञान की खाराधना और पूजा की विविध प्रणाखियाँ इतनी प्रचलित हैं कि कुछ मी नहीं जाननेवाला जैन मो इतना तो प्रायः जानता है कि ज्ञान पाँच प्रकार का होता है। कई ऐतिहासिक प्रमाणों से ऐसा मानना पड़ता है कि शान के पाँच प्रकार, जो जैन परंपरा में प्रसिद्ध है, वे मगवान महावीर के पहले से प्रचलित होने चाहिए। पूर्व अत जो भगवान महावीर के पहले का माना जाता है और जो बहुत पहले से नह हुआ समन्त्रा जाता है, उसमें एक 'झानप्रचाद' नाम का पूर्व था जिसमें श्रेतास्वर-दिगम्बर दोनो परंपरा के अनुसार पंचविच ज्ञान का वर्जन था।

उपलब्ब शुत में प्राचीन समके जानेवाले कुछ द्यंगों में भी उनकी स्वष्ट चर्चों है। 'उत्तराध्ययन' र जैसे प्राचीन मूल सुध में भी उनका वर्णन है। 'नान्द्रसूत्र' में तो केवल पाँच ज्ञानों का ही वर्णन है। 'आवश्यकितर्युक्त' जैसे प्राचीन व्याख्या प्रत्य में पाँच ज्ञानों को ही मंगल मानकर शुरू में उनका वर्णन किया है। है कमें विषयक साहित्य के प्राचीन से प्राचीन समके जानेवाले प्रत्यों में भी पञ्चावेष ज्ञान के ब्राधार पर ही कर्म-प्रकृतियों का विभाजन है, जो लुस हुए 'कमप्रवाद' पूर्व की ब्रवशिष्ट परंपरा मात्र है। इस प्रज्ञाविष ज्ञान का सारा स्वरूप दिगम्बर-श्वेतास्वर जैसे दोनों ही प्राचीन संघों में एक सा रहा है। यह सब इतना स्वित करने के लिए पर्यास है कि प्रज्ञाविष ज्ञान विमाग खोर उसका ब्रमुक वर्णन तो बहुत ही प्राचीन होना चाहिए।

माचीन जैन साहित्व की जो कार्मप्रन्थिक परंपरा है तदनुसार मिति, श्रुत,

१ "ग्रत एव स्वयमुक्तं तपस्थिना सिद्धान्तविन्दी"—पृ० २४।

रे श्रव्यक्त २८, गा० ४५।

रे आवश्यकानियुं कि, गा० १ से आगे।

४ पंचलंगह, पूर्व १०८. गाव ३ । प्रथम कर्मग्रन्थ, गाव ४ । गोम्मंटसार वीकांड, गाव २६६ ।

श्रविच, मनःपर्वाय और केवल ये पाँच नाम ज्ञानविभाग सूचक पालित होते हैं। जब कि आगिमक परम्परा के अनुसार मित के स्थान में 'श्रमिनिवोध नाम है। बाकी के अन्य चारों नाम कार्मअन्थिक परम्परा के समान ही हैं। इस तरह जैन परम्परागत पञ्चविध ज्ञानदर्शक नामों में कार्मअन्थिक और आगिमिक परम्परा के अनुसार प्रथम ज्ञान के बोधक 'मिति' और 'अभिनिवोध' ये दो नाम समानार्थक या पर्याय रूप से फितित होते हैं। बाकी के चार ज्ञान के दर्शक श्रुत, अविध आदि चार नाम उक्त दोनों परम्पराओं के अनुसार एक एक ही हैं। उनके दूसरे कोई पर्याय असली नहीं हैं।

स्मरण रहाने की बात यह है कि जैन परम्पता के सम्पूर्ण साहित्य ने, लीकिक और लोकोचर सब प्रकार के जानों का समावेश उक्त पञ्चिव विमाग में से किसी न किसी विमाग में, किसी न किसी नाम से किया है। समावेश का वह प्रयत्न जैन परम्पता के सारे इतिहास में एक सा है। जब-जब जैनाचारों को अपने आप किसी नए ज्ञान के बारे में, या किसी नए ज्ञान के नाम के बारे में प्रक पैटा हुआ, अथवा दर्शनान्तरवादियों ने उनके सामने वैसा कोई प्रश्न उपस्थित किया, तब-तब उन्होंने उस शान का या ज्ञान के विशेष नाम का समावेश उक्त पञ्चविष्ठ विमाग में से, यथासंभव किसी एक या दूसरे विमाग में, कर दिया है। अब हमें आगे यह देखना है कि उक्त पञ्चविष्ठ शान विभाग की धाचीन जैन भूमिका के आधार पर, कमशा किस-किस तरह विचारों का विकास हुआ।

जान पड़ता है, जैन परम्परा में ज्ञान संबन्धी विचारों का विकास दो मार्गों से हुआ है। एक मार्ग तो है स्वदर्शनान्यास का और दूसरा है दर्शनान्तरान्यास का । दोनों मार्ग बहुधा परस्पर संबद देखे जाते हैं। फिर भी उनका पारस्परिक मेद स्पष्ट है, जिसके मुख्य लच्चा ये हैं—स्वदर्शनान्यासजितत विकास में दर्शनान्तरीय परिभाषाओं को अपनाने का प्रवत्न नहीं है। न परमतलस्डन का प्रयत्न है और न जल्य एवं वितरडा क्या का कभी अवलावन ही है। उसमें अगर कथा है तो वह एकमात्र तत्वचुभुत्तु कथा अर्थात् वाद ही है। अब कि दर्शनान्तराभ्यास के द्वारा हुए शान विकास में दर्शनान्तरीय परिभाषाओं को आत्मसत् करने का प्रवन्न अवस्य है। उसमें परमत लगडन के साय-साथ कमी-कमी जल्यकथा का भी अवलम्बन अवस्य देखा जाता है। इन सम्बर्ग को स्थान में रसकर, ज्ञानसंबन्धी जैन विचार-विकास का जब हम अध्ययन करते हैं,

१ नन्दी सूब, सू॰ १। श्रावश्चक निर्दुक्ति, गा॰ १। पट्खंडागम, पु॰ १. पृ० ३५३।

तमं उसकी अनेक ऐतिहासिक भूमिकाएँ हमें जैन साहित्य में देखने को मिलती हैं।

शानिकास की किस भूमिका का आश्रय लेकर प्रस्तुत ज्ञानिक्दु प्रन्य को
उपाच्यायकी ने रचा है इसे ठोक-ठीक सममने के लिए हम यहाँ ज्ञानिकास की
कुछ भूमिकाओं का संदोप में चित्रण करते हैं। ऐसी शातक्य भूमिकाएँ नीचे
लिखे अनुसार सात कही जा सकती हैं-(१) कमैशास्त्रीय तथा आगमिक, (१)
निर्दाक्तिगत, (३) अनुयोगगत, (४) तत्वार्यंगत, (५) सिदसेनीय, (६)
जिनभद्रीय और (७) अकलांकीय।

- (१) कर्मशास्त्रीय तथा धार्गामक भूमिका वह है जिसमें पञ्चविष ज्ञान के मित या ध्राभिनिवोध ब्रादि पाँच नाम मिलते हैं और इन्हीं पाँच नामों के ख्रास-पास स्वदर्शनास्थासजनित थोड़ा बहुत गहरा तथा विस्तृत भेट-प्रभेदों का विचार मी पाया जाता है।
- (२) दूसरी भूमिका वह है जो प्राचीन निर्युक्ति भाग में, करीब विक्रम की दूसरी शताब्दी तक में, सिद्ध हुई जान पड़ती है। इसमें दर्शनान्तर के अम्यास का थोड़ा ता असर अवश्य जान पड़ता है। क्योंकि प्राचीन निर्युक्ति में भित्रशान के वास्ते भित्र और अभिनिशोध शब्द के उपरान्त संज्ञा, प्रशा, स्मृति आदि अनेक पर्याय शब्दों की जो हृदि देखी जाती है और पञ्चिष्य श्रम्यास का जो प्रत्यद्य तथा परोद्य का से विभाग देखा जाता है वह दर्शनान्तरीय अम्यास का ही सूचक है।

१ निर्वुक्तिसाहित्य को देखने से पता चलता है कि जितना भी निर्वुक्ति के नाम ने साहित्य उवलब्ब होता है वह सब न तो एक ही आचार्य को कृति है और न वह एक ही शताब्दी में बना है। फिर भी प्रस्तुत आन की चर्चा करनेवाला आवश्यक निर्वुक्ति का भाग प्रथम सहवाहु कृत मानने में कोई आपित नहीं है। अतएव उसको यहाँ विक्रम की दूसरी शताब्दी तक में सिद्ध हुआ कहा गया है।

२ ब्रावश्यकनिर्वु क्ति, गा० १२।

र बृहत्कलरमाध्यान्तर्गत मद्रबाहुकृत निर्म कित-गा० ३, २४, २५ । वरापि टीकाकार ने इन गाथाओं की, भद्रबाहवीय निर्मु कितगत होने की सूचना नहीं टी है, किर भी पूबांपर के संदर्भ को देखने से, इन गाथाओं को निर्म कितगत मानने में कोई आपत्ति नहीं है । टीकाकार ने निर्म कित और माध्य का विवेक सर्वत्र नहीं दिखाया है, यह बात तो बृहत्कल्प के किसी पाठक को तुरना ही व्यान में आ सकती है । और खास बात वह है कि न्यायावतार टीका की टिप्पणी के रचिता देवमह, २५ बी गाथा कि जिसमें स्वष्टतः प्रत्वच और परोच्न का लक्षण किया गया है, उसको मगवान् मद्रबाहु की होने का स्वष्टतया स्वन करते हैं-न्यायावतार, पृ० १५ ।

- (३) तीसरी भूभिका वह है जो 'अनुयोगद्वार' नामक सूत्र में पाई जाती है, जो कि प्रायः विकासीय दूसरी शताब्दी की कृति है। इसमें अञ्चपादीय 'न्याय-सूत्र' के चार प्रमाशों का' तथा उसी के अनुमान प्रमाश संबन्धी मेद-प्रमेदी का संबह है, जो दर्शनान्तरीय अभ्यास का असन्दिग्ध परिशाम है। इस सूत्र में बैन पञ्चिषय ज्ञानिभाग को सामने रखते हुए भी उसके कर्चा आर्थरिवृत सूरि ने शायद, न्याय दर्शन में प्रसिद्ध प्रमाश विभाग को तथा उसकी परिभाषाओं को जैन विचार छेत्र में खाने का सर्व प्रथम प्रवत्न किया है।
- (४) बौथी भूमिका वह है जो बाचक उमास्त्राति के 'तत्त्वार्थसूत्र' श्लीर खासकर उनके खोपन भाष्य में देखी जाती है। यह प्रायः विकमीय तीसरी शताब्दी के बाद की कृति है। इसमें नियु कि प्रतिपादित प्रत्यव और परीव प्रमाण का उल्लेख करके र बाचक ने अनुयोगद्वार में स्वीकृत न्याबदर्शनीय चत्रविव प्रमाखविमाग की श्रोर उदासीनता दिखाते हुए विर्वक्तिगत द्विविध प्रमाण विभाग का समर्थन किया है। बाचक के इस समर्थन का आगे के ज्ञान विकास पर प्रभाव वह पड़ा है कि फिर किसी बैन तार्किक ने अपनी जान-विचारणा में उक्त चतुर्विध प्रमाणविमाग को मूल कर भी स्थान नहीं दिया। हाँ, इतना तो अवस्य हुआ कि आर्थरिक्त सूरि बैसे प्रतिष्ठित अनुयोगघर के द्वारा, एक बार बैन श्रत में स्थान पाने के कारण, फिर न्यायदर्शनीय वह चतुर्विव प्रमाण विभाग, हमेशा के वास्ते 'भगवता' अ ब्रादि परम प्रमाण मृत ब्रागमों में मी संग्रहीत हो गया है। वाचक उमास्वाति का उक्त चतुर्विच प्रमाण्विमाग की और उदासीन रहने में तात्वर्य वह जान पड़ता है कि जब जैन आचार्यों का स्तोपश प्रत्यव-परोच्च ममाण्यिभाग है तब उसी को लेकर ज्ञानी का विचार क्यों न किया जाए ! श्रीर दर्शनान्तरीय चतुर्विध प्रमाग्विमाग पर क्यों भार दिया जाए ! इसके-सिवाय वाचक ने मीमांसा ब्रादि दर्शनान्तर में प्रसिद्ध अनुमान, अर्थापति ब्रादि प्रमाणों का समावेश भी मति-धत में किया वो वाचक के पहले किसी के द्वारा किया हुआ देखा नहीं जाता। बाचक के प्रयस्न की दो बातें खास व्यान खीनती

१ अनुवोगद्वार सूत्र पू० २११ से । २ तस्वार्थसूत्र १. ६-१३ ।

३ 'चतुर्विचमित्येके नयवादान्तरेगा'-तत्त्वार्यभाष्य १-६।

४ 'से कि तं प्रमाणे ? चउव्विहे प्राण्ते, तं जहा-पञ्चक्ले''''जहा ऋणु-स्रोगदारे तहा शोयव्वं ॥' मगवती, शा॰ ५. उ०३. भाग २. ए० २११; स्थानांगसूत्र पु॰ ४६।

५ तत्त्वार्थभाष्य १-१२।

हैं। एक तो वह, जो नियुंतिस्वीकृत प्रमाण विभाग की प्रतिष्ठा वहाने से संबन्ध रखती है; और दूसरी वह, जो दर्शनान्तरीय प्रमाण की परिभाषा के साथ मेख वैठाती है और प्रासंगिक रूप से दर्शनान्तरीय प्रमाणविभाग का निराकरण करती है।

- (१) पाँचवीं मूमिका, सिबसेन दिवाकर के द्वारा किये गए ज्ञान के विचार-विकास की है। सिबसेन ने जो अनुमानतः विकास पाँचवीं शताब्दी के ज्ञात होते हैं— ज्ञपनी विभिन्न कृतियों में, कुछ ऐसी वार्ते ज्ञान के विचार छेब में प्रस्तुत की हैं जो वैन परंपरा में उनके पहलें न किसी ने उपस्थित की शी ज्ञीर शायद न किसी ने सोची भी थीं। ये बातें तर्क हाष्टि से समम्मने में जितनी सरल हैं उतनी ही बैन परंपरागत सब मानस के लिए केवल कठिन ही नहीं बिल्क असमाधानकारक भी हैं। यही वजह है कि दिवाकर के उन विचारों पर, करीब हवार वर्ष तक, न किसी ने सहानुम्तिपृवंक उदाणेह किया और न उनका समर्थन ही किया। उपाव्यावजी ही एक ऐसे हुए, जिन्होंने सिबसेन के नवीन प्रस्तुत मुद्दों पर सिर्फ सहानुभृतिपूर्वक विचार ही महीं किया, बिल्क अपनी सहम प्रजा और तर्क से परिमार्जित बैन हिए का उपयोग करके, उन मुद्दों का प्रस्तुत धानविन्दु अस्थ में आति विद्याद और अनेकान्त हिए को शोभा देनेवाला समर्थन भी किया। वे मुद्दे मुख्यतथा चार हैं—
  - १. मति और श्रुत ज्ञान का वास्तविक ऐक्य °
  - २. अवधि और मनःपर्याय ज्ञान का तत्वतः अमेद<sup>२</sup>
  - ३ केवल शान और केवल दर्शन का वास्तविक अमेर
  - Y, अदानरूप दर्शन का ज्ञान से अमेर हैं

इन चार मुद्दी की अस्तुत करके सिद्धसेन ने, ज्ञान के सेद अमेद की पुरानी रेखा पर तार्किक विचार का नया अकाश डाला है, जिनकों कोई भी, पुरातन रूढ़ संस्कारों तथा शास्त्रों के अचलित व्याख्यान के कारण, पूरी तरह समझ न सका। वैन विचारकों में सिद्धसेन के विचारों के अति अतिकिया शुरू हुई। अनेक विद्यान तो उनका अकट विरोध करने "लगे, और कुछ विद्यान इस बारे में उदासीन ही रहे। चमाश्रमण जिनमद गसी ने वहें जोरी से विरोध किया। फिर भी दम

१ देखी, निश्चयद्वात्रिशिका का० १६, तथा श्रानबिन्दु पू० १६।

२ देखो, निश्चयद्वा० का० १७ और ज्ञानंबिन्दु पू० १८।

३ देखो, सन्मति काराड २ संपूर्ण; और ज्ञानबिन्दु पू० ३३ से ।

४ देखी, सन्मति, २. ३२; और शानविन्दु ए० ४७।

५ जैसे, हरिमाद-देखों, वर्मसंब्रहणीं, गा० १३५२ से तथा नंदीवृत्ति, पृ. ५५ ।

देखते हैं कि यह निरोध सिर्फ केवलज्ञान और केवलदर्शन के अमेदवाले मुद्दे पर ही हुआ है। बाकी के मुद्दों पर या तो किसी ने विचार ही नहीं किया या समी ने उपेज्ञा धारण की। पर का हम प्रस्तुत ज्ञानविन्दु से उन्हीं मुहों पर उपाध्यायबी का ऊहाबीह देखते हैं तब कहना पहला है कि उतने आचीन वग में मी, सिबसेन की वह तार्किकता और सूक्त दृष्टि जैन साहित्व की अद्भत देन थीं। दिवाकर ने इन चार मुहों पर के अपने विचार 'निश्चयद्वात्रिशका' तथा 'सन्यतिप्रकरणा' में प्रकट किए हैं। उन्होंने शान के विचारक्षेत्र में एक और मी नया प्रत्यान शुरू किया । संभवतः दिवाकर के पहले जैन परंपरा में कोई न्याय विषय का-अर्थात् परार्थानुमान और तसांबन्धी पदार्थनिरूपक-विशिष्ट प्रंय न था। जब उन्होंने स्नभाव की पूर्ति के लए 'न्यायावतार' बनाया तब उन्होंने बैन परंग्रा में प्रमास्विभाग पर नए सिरे से पूर्निविचार प्रकट किया । ब्रार्बरिक्त-स्वीकृत न्यायदर्शनीय चतुर्वित प्रमाणविभाग को बैन परंपरा में गीए स्थान दे कर, निर्शुक्तिकारत्वीकृत द्विविध प्रमागविमाग को प्रधानता देने वाले वाचक के प्रमान का जिक हम ऊपर कर चुके हैं। सिबसेन ने भी उसी दिविष प्रमाण विभाग की भूमिका के ऊपर 'न्यावाक्तार' की रचना की छीर उस प्रत्यक्त और परोब-माण्डय द्वारा ठीन "प्रमाणी को जैन परंपरा में सब प्रथम स्थान दिया. जो उनके पूर्व बहुत समय से, सांख्य दर्शन तथा वैशोषिक दर्शन में सुप्रसिद्ध थे श्रीर श्रव तक भी हैं। सांख्व<sup>9</sup> श्रीर वैशेषिक<sup>9</sup> दोनों दर्शन जिन प्रत्यक्व, अनुभान, आगम-इन तीन प्रमाशों को मानते आए हैं, उनको भी अब एक तरह से, बैन परम्परा में स्थान मिला, जो कि वादकथा और परार्थानुमान की हाँह से

१ देखो, न्यायावतार, श्लो० १।

र यदापि सिद्धसेन ने प्रमाण का प्रत्यस्थानेत रूप से द्विविध विभाग किया है किन्द्र प्रत्यच, अनुमान, और शब्द इन तीनों का पृथक् पृथक् लक्षण किया है।

३ सांख्यकारिका, का० ४।

४ प्रमाण के भेद के विषय में सभी वैशेषिक एकनत नहीं। कोई उसके दो भेद तो कोई उसके तीन भेद मानते हैं। प्रशस्तपादमाण्य में (पृ० २१३) यान्द प्रमाण का अन्तर्मान अनुमान में है। उसके टीकाकार श्रीघर का भी वहीं भत है। कंदली, पृ० २१३) किन्तु ज्योमशिन को नैसा एकान्त कर से इह नहीं—देलो ज्योमनती, पृ० ५७७, ५८४। अतः नहीं कहीं वैशेषिकसंगत तीन, प्रमाणों का उल्लेख हो नह ज्योमशिन का सम्भन्ता चाहिए—देखो, न्याबानतार टीकाटिण्यण, पृ० ६ तथा प्रमाणमीमांसा माषाटिज्यण पृ० २३।

बहुत उपयुक्त है। इस प्रकार जैन परम्परा में न्याय, सांख्य और वैशोषिक तीनों दर्शन सम्मत प्रमास विमाग प्रविष्ट हुआ। यहां पर सिद्धसेनस्वीकृत इस विविध प्रमासविमाग की जैन परम्परा में, आपरिवितीय चतुर्विष विभाग की तरह, उपेद्धा ही हुई या उसका विशेष आदर हुआ ?—यह प्रका अवश्य होता है, जिस पर हम आगे जाकर कुछ कहेंगे।

(६) छुठी भूमिका, वि० ७ वी शताब्दी वाले जिनमद्र गर्सी की है। वाचीन समय से कर्मशास्त्र तथा ऋगम की परम्परा के अनुसार की मति, अत आदि पाँच ज्ञानों का विचार जैन परम्परा में अचलित था, और जिसपर निसुंक्ति-कार तथा प्राचीन अन्य व्याख्याकारी ने एवं नंदी जैसे आगम के प्रशेताओं ने, अपनी अपनी दृष्टि व शक्ति के अनुसार, बहुत कुछ कोटिकम भी बढ़ाया था, उसी विचारन्मिका वा आश्रव लेकर चमालमण जिनमद्र ने अपने विशास अन्य 'विशेष।वश्यकभाष्य' में पञ्चविध ज्ञान की आजूडांत साङ्गीपांग मीमांसा ैकी । श्रीर उसी श्रागम सम्मत पञ्चिष जानों पर तर्बहाँ से श्रागम प्रणासी का समर्थ करनेवाला गहरा प्रकाश डाला । 'तत्त्वार्थसूत्र' पर व्याख्या लिखते समय, पूज्यपाद देवनन्दी और भट्टारक खकलंक ने भी पञ्चवित्र ज्ञान के समर्थन में, मुख्यतया तर्कनगाली का ही अवलंबन लिया है। समाक्षमण की इस विकास भूमिका को तर्कोप नीवी आगम भूमिका कहनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने किसी भी नैन तार्किक से कम तार्किकता नहीं दिखाई; किर भी उनका सारा तर्क वस स्नाग-मिक सीमाओं के घेरे में ही घिरा रहा—जैसा कि कुमारिख तथा शंकराचार्य का सारा तर्कत्रल अति की सीमाओं के बेरे में ही सीमित रहा। समाश्रमणा ने अपने इस विशिष्ट आवश्यक भाष्य में जानों के बारे में उतनी अधिक विचार सामग्री व्यव-स्थित की है कि जो आगे के सभी श्वेताम्बर प्रन्थ प्रग्रेताओं के लिए मुख्य आधार-भूत वनी हुई है। उपाय्यायजी तो जब कभी जिस किसी प्रणाली से जानों का निरू परा करते हैं तब मानों समाधमण के विशेषावस्वकमाप्य को अपने मन में पूर्व रूपेश्यतिष्ठित कर लेते हैं। प्रस्तुतु ज्ञानविन्दु में भी उपाध्यायकी ने वहीं किया है ।

१ विशेषावस्यक भाष्य में ज्ञानपञ्चकाधिकार ने ही ८४० गायाएँ जितना बड़ा भाग रोक रखा है। कोट्याचार्य की टीकों के छनुसार विशेषावस्यक की सब मिलकर ४२४६ गायाएँ हैं।

२ पाठकों को इस बात की अतीति, उपाच्यायवी कृत जैनतकेमाथा की, उसकी टिप्पणों के साथ देखने से हो बायगी।

३ देखों, ज्ञानबिन्दु की टिप्पणी पु० ६१,६८-७३ इत्यादि।

(७) सातवीं मुमिका भट्ट बाकांक को है, जो विकसीय स्नाटवीं शताब्दी के विद्वान हैं। ज्ञान विचार के विकास देव में भट्टारक अकलंक का प्रयत्न बहुमुखी है। इस बारे में उनके तीन प्रयत्न विशेष उल्लेख योग्य है। पहला प्रयत्न तत्वार्थस्त्रावज्ञम्बो होने से प्रभानतथा पराश्रित है। दूसरा प्रयत्न सिक्सेनीय 'न्या-यावतार' का प्रतिविम्नप्राही कहा जा सकता है, फिर भी उसमें उनकी निशिष्ट स्वतन्त्रता सप्ट है। तीवरा पवतन 'वधीयस्त्रय' और खासकर 'प्रमाणसंद्रह्' में है, जिसे उनही एकमात्र निजी सुक कहना ठीव है। उमास्ताति ने, मीमांसक आदि सम्मत अनेक प्रमाखों का समावेश मति और अत में होता है —ऐसा सामान्य ही कथन किया था; श्रीर पुरुषपाद ै ने भी वैसा ही सामान्य कथन किया था। परन्तु, अकलंक ने उससे आने बढ़कर विशेष विश्लेषण के द्वारा 'राज-वार्त्तिकः में 3 यह वतलाया कि दर्शनान्तरीय वे सब प्रमाण, किस तरह अनकर और अबरअत में समाविष्ट हो सकते हैं। 'राजवार्तिक' स्वायलम्बी होने से उसमें इतना ही निशदीकरना पर्याप्त है; पर उनको जब धर्मकीर्ति के 'प्रमागाविनिश्चय' का अनुकरण करने वाला स्ततन्त्र 'स्यायविनिश्चय' ग्रंथ बनाना पड़ा, तब उन्हें परार्थानुमान तथा बादगोध्डो को लक्ष्य में रख कर विचार करना पड़ा। उस समय उन्होंने सिद्धसेन स्वीकृत वैशोधिक-सांख्यसम्मत त्रिविध प्रमासाविमाग की मणाली का अवलम्बन करके अपने सारे विचार 'न्यायवितिस्वय' में निक्द किये। एक तरह से वह 'न्यायविनिश्चय' सिद्धसेनीय 'न्यायावतार' का स्वतन्त्र विस्तृत विश्वदीकरण ही केवल नहीं है विलक अनेक अंशो में पुरक भी है। इस तरह जैन परंपरा में न्यायावतार के सर्व प्रथम समर्थक अकतंक ही हैं।

इतना होने पर भी, श्रकलंक के सामने कुछ प्रश्न ऐसे थे जो उनसे जवाब बाइते थे। पहला प्रश्न पर था, कि जब आप मीमांसकादिसम्मत श्रनुमान प्रमृति विविध प्रमाणों का श्रुत में समावेदा करते हैं, तब उमास्वाति के इस कथन के साथ विरोध श्राता है, कि वे प्रमाण मति और श्रुत दोनों में समाविष्ट होते हैं। दूसरा प्रश्न उनके सामने यह था, कि मति के पर्याय हव में जो स्मृति, संज्ञा,

१ देखो, तत्वार्थं भाष्य, १.१२।

२ देलो, सर्वार्थमिदि, १.१०।

र देखी, राजवार्तिक, १.२०.१५।

४ - न्यायवितिश्रय को श्रवलंक ने तीन प्रस्तानों में विमक्त किया प्रस्तवह, अनुमान और प्रवचन । इस से इतना तो स्पष्टको जाता है कि उन को प्रमाना के ये तीन मेद मुख्यतया न्यायविनिश्चय की रचना के समय इस होने ।

35

बिन्ता जैसे शब्द नियु तिकाल से प्रचलित है और जिन को उमारवाति ने भी मल सत्र में संग्रहीत किया है, उनका कोई विशिष्ट तात्पर्य किया उपयोग है या नहीं ? तदितिरिक्त उन के सामने खास प्रश्न वह भी था, कि जब समी बैना-चार्व अपने प्राचीन पञ्चविष ज्ञानविभाग में दशैनान्तरसम्मत प्रमाणी का तथा उनके नामी का समावेश करते आए हैं, तब क्या बैन परंपरा में भी प्रमाशी की कोई दार्शनिक परिभाषाएँ या दार्शनिक लख्या है या नहीं !: खगर हैं तो वे क्या हैं १ श्रीर श्राप यह भी बतलाइए कि वे सब प्रमाणलच्च या प्रमाणपरिभाषाएँ सिर्फ दर्शनान्तर से उधार ली हुई है या प्राचीन बैन अंथी में उनका कोई मूल भी है ? इसके सिवाय अकलंक को एक वड़ा मारी प्रश्न यह भी परेशान कर रहा जान पडता है, कि वम जैन तार्किकों की सारी प्रमाणप्रणाली कोई स्वतन्त्र स्थान रस्तती है या नहीं १ श्रगर वह स्वतन्त्र स्थान रखती है तो उसका सर्वांगीस निरूपण कीजिए। इन तथा ऐसे ही दूसरे प्रश्नों का जवाब अकलंक ने थोड़ में 'सचीयस्त्रय' में दिया है, पर 'प्रमाणसंग्रह' में वह बहुत स्पष्ट है। बैनवार्किकी के सामने दर्शनान्तर की दृष्टि से उपस्थित होने वाली सब समस्वाओं का सलभाव अकलंक ने सब प्रथम स्वतन्त्र भाव से किया जान पडता है। इसलिए उनका वह प्रयन्न विलक्त मौतिक है।

अपर के संद्धित वर्णन से यह साफ जाना जा सकता है कि आठवीं नवीं शताब्दी तक में जैन परंपरा ने ज्ञान संबन्धी विचार द्वेत्र में स्वदर्शनाम्पास के मार्ग से और दर्शनान्तराम्पास के मार्ग से किस-किस प्रकार विकास प्राप्त किया। ग्राय तक में दर्शनान्तरीय ग्रावश्यक परिमापाओं का जैन परंपरा में ग्रात्मसात्-करण तथा नवीन स्वपरिमापाओं का निर्माण पर्वाप्त रूप से हो चुका था। उसमें जल्प ग्रादि कथा के द्वारा परमतों का निरसन मी टीक-टीक हो चुका था। उसमें पूर्वकाल में नहीं चर्चित ऐसे ग्रानेक नवीन प्रमेशों की चर्चा मी हो चुकी थी। इस पक्की दार्शनिक भूमिका के ऊपर ग्रमले इंजार वर्षों में जैन तार्किकों ने बहुत बड़े-बड़े चर्चा अटिल ग्रंथ रचे जिनका इतिहास यहाँ प्रस्तुत नहीं है। किर "माँ प्रस्तुत ज्ञानविन्द विषयक उपाप्यायकों का प्रयत्न टीक-टीक सममा जा सके, एतर्थ बीच के समय के बैन तार्किकों की प्रश्वित की दिशा संदोप में ज्ञानना जरूरी है।

आठवीं-नवी शताब्दी के बाद ज्ञान के प्रदेश में मुख्यतवा दो दिशाओं में प्रयत्न देखा जाता है। एक प्रयत्न ऐसा है जो ज्ञानाश्चार जिनमद्र के द्वारा विकसित भूमिका का आअब लेकर चलता है, जो कि आचार्य हरिमद्र की 'समसंपद्दशी' आदि कृतियों में देखा जाता है। दूसरा प्रयत्न अकलंक के द्वारा

विकसित भूमिका का श्रवलम्बन करके शुरू हुआ। इस प्रयत्न में न केवल श्रकलंक के विद्याशिष्य प्रशिष्य विद्यानन्द, माधिक्यनन्दी, अनन्तर्वीर्य, प्रमाचन्द्र वादिराज आदि दिगम्बर आचार्य ही मुके; किन्तु श्रमयदेव, वादिदेवस्वि, हेमचन्द्राचार्य आदि अनेक श्वेताम्बर आचार्यों ने भी अकलंकीय तार्किक सुमिका को बिस्तृत किया । इस तर्कप्रधान जैन युग ने बैन मानस में एक ऐसा परिवर्तन पैदा किया जो पूर्वकालीन रूडिबदता को देखते हुए आश्चर्यजनक ऋदा जा सकता है। संभवतः सिद्धसेन दिवाकर के विलकुल नवीन सूचनों के कारण उनके विषद्ध जो बैन परंपरा में पूर्वप्रह था वह दसवी राताब्दी से त्यष्ट रूप में हटने श्रीर घटने लगा । हम देखते हैं कि सिबसेन की कृति रूप जिस न्यायावतार पर-वों कि सचमुच बैन परंपरा का एक छोटा किन्तु मौतिक ग्रन्थ है—करीव चार शताब्दी तक किसी ने टीकादि नहीं रची थी, उस न्यायावतार की श्रोर कैन विद्यानों का ध्यान अब गया । सिद्धिष्य ने दसवी शताब्दी में उस पर व्याख्या लिख कर उसकी प्रतिष्ठा वड़ाई और ग्यारहवी शताब्दी में बादिवैताल शान्तिस्रि ने उस को वह स्थान दिया जो भर्नु हिर ने 'व्याकरणमहाभाष्य' को, कुमारिल ने 'शावरभाष्य' को, धर्मकीर्तिने 'प्रमाणसमुख्य' को और विवानन्द ने 'तत्त्व।र्थसूत्र' आदि को दिया था। शान्तिस्रि ने न्यापावतार की प्रथम कारिका पर सटीक पद्यक्तव 'वात्तिक' रचा और साथ ही उसमें उन्होंने पत्रतत्र अकलंक के विचारों का लएडन । भी किया । इस शास्त्र-रचना प्रचुर युग में न्यायावतार ने दूसरे भी एक जैन तार्किक का ध्यान अपनी खोर खींचा । ग्यारहवीं राताब्दी के जिनेश्वरस्रि ने न्यायावतार की प्रथम ही कारिका को ले कर उस पर एक परावन्य 'प्रमालक्षण' नामक बन्य रचा स्त्रीर उसकी व्याख्या भी साथ उन्होंने की। यह प्रयत्न दिख्नाग के 'प्रमाण्समुचय' की प्रथम कारिका के ऊपर धर्मकीर्ति के द्वारा रचे गए सटीक पद्यक्त 'प्रमाणवार्त्तिक' का; तथा पूज्यबद की 'सर्वार्यसिद्धि' के प्रथम गंगल क्षोक के ऊपर विद्यानन्द के द्वारा रची गई सटीक 'आप्तपरी सा' का अनुकरण है। अन तक में तक और दर्शन के अम्बास ने जैन विचारकों के मानस पर असुक अंश में स्वतन्त्र विचार एकट करने के नीज ठीक ठीक वो दिये थे। यही कारण है कि एक ही न्यायावतार पर जिसने याले उक्त तीनों विद्वानों की विचारप्रशाली अनेक जगह मिन्न-मिन्न देली जाती है।

१ — जैनतकंवार्तिक, पु० १३२; तथा देखो न्यायकुमुद्दचंद्र-प्रथमभाग, प्रस्तावना पु० ⊂२ ।

अवतक जैन परम्परा ने जान के विचारक्षेत्र में जो अनेकमुखी विकास प्राप्त किया या और जो विशासप्रमाण अन्यराणि पैटा की थी एवं जो मानतिक स्वातंत्र्य की उच्च लार्किक भूमिका प्राप्त की थी, यह सब तो उपाच्याय यणोविक्य कत को विरासत में मिली ही थी, पर साथ हो में उन्हें एक ऐसी सुविधा भी प्राप्त हुई भी जो उनके पहले किसी जैन विद्वान को न मिली थी। यह सुविधा है उदयन तथा गंगेशप्रणीत नव्य न्यावशास्त्र के अम्यास का सावात् विद्याचाम कैशारी में अवसर मिलना। इस सुविधा का उपाध्यायनी की विज्ञासा और प्रशा के कीसा और कितना उपयोग किया इसका पूरा लयाल तो उसी को आ सकता है जिसने उनकी सब इतियों का थोड़ा ता भी अव्ययन किया हो। नव्य न्याय के उपरान्त उपाध्यायनी ने उस समय तक के अति प्रसिद्ध और विकासत पूर्वभौगोसा तथा वेदान्त आदि वैदिक दर्शनों के महत्त्वपूर्ण अन्यों का भी अव्यय परिशीसन किया। आगिसक और दार्शनिक ज्ञान की पूर्वकालीन तथा समकाबीन समस्त विचार तामयी को आत्मसात् करने के बाद उपाध्यायनी ने जान के निरुपण्डीक में परार्थण किया।

उपाध्यावनी की मुख्यतया ज्ञानिक्सक हो इतियाँ हैं। एक 'जैनतक माधां' और वृक्षरी प्रस्तुत ज्ञानिकन्तु'। पहली कृति का विषय वस्त्री छान ही है तथापि उसमें उसके नामानुसार तक्ष्रयणांकी या प्रमासायदित मुख्य है। तक्ष्माणां का मुख्य उपादान 'विद्रोषावश्यकभाष्य' है, पर वह स्वकलंक के 'लखायख्य' तथा 'प्रमासासंघद' का परिकृत किन्तु नवीन अनुकरण संकरण भी है। प्रस्तुत ज्ञानिकन्दु में प्रतियाद्य रूपसे उपाध्यायनी ने पञ्चवित्र आन वाला क्रामिक विषय ही जुना है जिसमें उन्होंने पूर्वकाल में विकसित प्रमास्प्रदिति को कहीं

१ देखो जैनतकंभाषा की प्रशिक्त-'पूर्व न्यायविशारदत्वविवदं कास्यां प्रदत्ते बुधैः ।'

र स्वीयस्त्र में तृतीय प्रवचनप्रवेश में क्रमशः प्रमास, नय और निवेप का वर्सन अकलंक ने किया है। वैसे ही प्रमासमंग्रह के अंतिम नयम प्रसाद में भी उन्हों तीन विषयों का मंदिप में वर्सन है। ल्यीयस्त्रय और प्रमास्त्रताह में सन्यव प्रमास और नय का विस्तृत वर्सन तो है ही, भिर भी उन दोनों प्रन्थों के अंतिम प्रसाद में प्रमास, नय और निवेप की एक साथ संस्थित चर्चा उन्होंने कर दी है जिससे स्पष्टतया उन तीनों विषयों का पारस्परिक मेर सनक में आ जाए। वशोविषयां ने सपनी तर्कमान्ना की, इसी का अन्त-करना करके, प्रमास, नय, और निवेप इन तीन परिच्छेदों में विमक्त किया है।

भी स्थान नहीं दिया । किर भी जिस सुग, जिस विरासत और जिसप्रांतमा के वे चारक थे, वह सब आति प्राचीन प्रश्नाविष्ठ ज्ञान की चर्चा करने वाले उनके प्रस्तुत ज्ञानविन्दु प्रन्थ में न आए यह असंभव है । अतएव हम आगे जाकर देखेंगे कि पहले के करीब दो हजार वर्ष के जैन साहित्य में प्रश्नविष्ठज्ञानसंबन्धी विचार चेत्र में जो कुछ सिंद्ध हो चुका था वह तो करीब करीब सब, प्रस्तुत ज्ञानविन्दु में आवा ही है, पर उस के अतिरिक्त ज्ञानसंबन्धी अनेक नए विचार भी इस ज्ञानविन्दु में सिन्नविष्ट हुए है; जो पहले के किसी बैन प्रन्थ में नहीं देखें जाते । एक तरह से प्रस्तुत ज्ञानविन्दु विशेषावश्यकभाष्ययत पञ्चविष्ठाचन वर्णन का नवा परिष्कृत और नवीन हिससे सम्पन्न संस्करण है।

#### ३. रचनारीली

प्रस्तुत प्रन्थ ज्ञानबिन्द्र की रचनाशैली किस प्रकार की है इसे लए सममतन के लिए शास्त्रों की मुख्य-मुख्य शैलियों का संज्ञिष्त परिचय ज्ञावस्थक है। सामान्य रूपसे दार्शनिक पर्यपरा में चार शैलियाँ प्रसिद्ध हैं-१. सूत्र शैली, २. कारिका शैली ३. व्याख्या शैली, और ४ नर्शन शैली। मूल रूपसे सूत्र शैली स्व उदाहरण है 'न्यायसच' आदि। मल रूपसे कारिका शैली का उदाहरण है 'सांख्यकारिका' स्नाहि । गदा-गदा या उमध रूपमें जब किसी मृत अन्थ पर ब्बाख्या रची जाती है तब वह है व्याख्या शैली - जैसे 'भाष्य' नार्तिकादि' अन्य जिस में स्वापक वा अत्योपत्र किसी मूल का अक्लामन न हो; किंतु जिस में अंबकार अपने प्रतिपाच विषय का स्वतन्त्र भाव से सीचे तीर पर वर्णन ही वर्णन करता जाता है और अस्कानुअसक्त स्रमेक मुख्य विषय संबंधी विषयों को उडाकर उनके निरूपण द्वारा मुख्य थियम के वर्णन को ही पृष्ट करता है वह है क्यांन या प्रकरण शैली। प्रस्तुत अंध की रचना, इस वर्णन शैली से की कई है। जैसे विद्यानन्द ने 'प्रमाण्यरीका' रची, वैसे मधुसुदन सरस्वती ने विदान्तकल्पलिका। और सदानन्द ते 'बेदान्तसार' वर्णन शैली से बनाए, वैसे ही उपाध्यायजी ने ज्ञानदिन्द्र को रचना दर्शन शैक्षी से की है। इस में ज्याने या किसी अन्य के रचित गद्य या पदा रूप मूल का अवलम्बन नहीं है। अतएव समुचे रूपसे ज्ञानविन्दु किसी मूल अन्य की व्याख्या नहीं है। वह तो सीचे तीर से प्रतिपादा रूप से पसन्द किये गए ज्ञान श्रीर उसके पञ्चविध प्रकारों का निरू-पण श्रपने दंग से करता है। इस निरुपण में बन्धकार ने श्रपनी योग्यता और मबादा के अनुसार मुख्य विषय से संबंध एउने वाले अनेक विषयों की चर्चा ह्यानशीन के साथ की है जिसमें उन्होंने पछ या विपद्ध रूप से श्रानेक प्रन्यकारी

के मन्तन्यों के अवतरण भी दिये हैं। वद्यपि अन्यकार ने आगे वाकर 'सम्मिति' की अनेक गाथाओं को लेकर ( पू० ३३ ) उनका कमराः स्वयं व्याख्यान भी किया है, फिर भी वस्तुतः उन गायाओं को लेना तथा उनका व्यास्थान करना आसंगिक मात्र है। वह केवसान के निरूपण का प्रसंग आया और उस संबंध में आचार्यों के मतमेदों पर कुछ सिसना प्राप्त हुआ, तब उन्होंने सन्मितगत कुछ महत्त्व की गायाओं को लेकर उनके व्याख्यान रूप से अपना विचार प्रकट कर दिया है। खुद उपाध्यायओं ने ही 'एतच तत्त्वं समुक्तिकं सम्मितगायाभिरेष प्रदर्शयामः' ( पू० ३३ ) कहकर वह भाव स्पष्ट कर दिया है। उपाध्यायओं ने 'अनेकान्तक्यबस्था' आदि अनेक प्रकरण अंथ सिखे हैं जो ज्ञानिद्ध के समान वर्णन शैसी के हैं। इस शैसी का अवस्थान करने की प्रेरणा करने वाले वेदान्तकस्थलतिका, वेदान्तसार, 'स्यायदापिका' आदि अनेक वैसे अंथ वे जिनका उन्होंने उपयोग भी किया है।

#### ग्रन्थ का आभ्यन्तर स्वरूप

अंथके आम्यन्तर स्वरूप का पूरा परिचय तो तभी संभव है जब उस का अध्ययन—अर्थअहरण और शत अर्थ का मनन—पुनः पुनः चिन्तन किया जाए। फिर भी इस अंथ के को अधिकारी है उन की बुद्धि को प्रवेशयोग्य तथा किताम्यन्त बनाने की हिंदि से यहाँ उस के विषय का कुछ स्वरूपवर्णन करना जरूरी है। अंथकार ने शन के स्वरूप की समभाने के लिए जिन मुख्य मुख्य मुद्दों पर चर्चा की है और प्रत्येक मुख्य मुद्दे की चर्चा करते समय प्रासंगिक रूप में जिन इसरे मुद्दों पर चर्चा की है और प्रत्येक मुख्य मुद्दे की चर्चा करते समय प्रासंगिक रूप में जिन इसरे मुद्दों पर भी विचार किया है, उन मुद्दों का यथासंगय दिग्दर्शन कराना इस जगह इस्ट है। इस ऐसा दिग्दर्शन कराते समय यथासम्भव द्वानात्मक और ऐतिहासिक हिंद का उपयोग करेंगे जिससे अभ्यासीगए अन्यकार द्वारा चर्चित मुद्दों को अगेर भी विशालता के साथ अवगाहन कर सकें तथा अथ के अंत में जो टिप्पण दिये गए हैं उनका हाद समभने की एक कुंजी भी पा सकें। पत्तुत वर्णन में काम में लाई जाने वाली तुलनात्मक तथा ऐतिहासिक दृष्टि वर्णासंमव परिभाषा, विचार और साहित्य इन तीन प्रदेशों तक ही सीमित रहेगी।

#### १- ज्ञान की सामान्य चर्चा

अन्यकार ने अन्य की पीठिका रचते समय उस के विषयभूत ज्ञान की ही सामान्य रूप से पहले चर्चा की है, विसमें उन्हों ने दूसरे अनेक मुद्दों पर शास्त्रीय अकाश दाला है। वे मुद्दें वे हैं—

१- सान सामान्य का तदास

- २. उसकी पूर्ण-अपूर्ण अवस्थाएं तथा उन अवस्थाओं के कारण और प्रतिबन्धक कर्म का विक्षेषण
- ३. ज्ञानाबारक कर्म का स्वरूप
- ४. एक तन्त्र में 'आवृतानावृतत्व' के विरोध का परिहार
- ५. वेदान्तमत में 'आइतानइतल' की अनुगयति
- ६. अपूर्णेज्ञानगत तारतम्य तथा उसकी निवृत्ति का कारण
- ७. इयोपराम की प्रक्रिया।
- १. [१] प्रत्यकार ने शुरू ही में ज्ञानसामान्य का जैनसम्मत ऐसा सरूप बतलाया है कि जो एक मात्र आत्मा का गुग है और जो स्व तथा पर का प्रकाशक है वह शान है। जैनसम्भत इस शानत्वरूप की दर्शनान्वरीय शान-त्वरूप के साथ तलना करते समय द्यार्थिचन्तकों की मुख्य दो विचारवाराएँ व्यान में आती हैं। पहली घारा है सांख्य और वेदान्त में, और दूसरी है वीद, न्याय आदि दर्शनों में । प्रथम भारा के अनुसार, ज्ञान गुला और चित् शक्ति इन दोनों का आधार एक नहीं है; क्योंकि पुरुष और ब्रह्म ही उस में चेतन माना गया है; जब कि पुरुष और बहा से श्रतिरिक्त अन्तःकरण की ही उसमें ज्ञान का आधार माना गवा है। इस तरह प्रथम धारा के अनुसार चेतना और ज्ञान दोनों मिलन-मिन्न आधारगत हैं। दूसरी घारा, चैतन्य और ज्ञान का आधार मिल-मिन्न न मान कर, उन दोनों को एक आधारगत अतएव कारण-कार्यरूप मानती है। बौददर्शन चित्त में, जिसे वह नाम भी कहता है, चैतम्य और ज्ञान का अस्तित्व मानता है। जब कि न्यायादि दर्शन चुलिक चित्त के बजाय स्थिर आत्मा में ही चैतन्य और शान का अस्तित्व मानते हैं। जैन दर्शन दूसरी विचारधारा का अवलावी है। क्योंकि वह एक ही ज्ञात्मतत्व में कारण रूप से चेतना को और कार्य रूप से उस के ज्ञान पर्याय को मानता है। उपाच्यायजी ने उसी माव ज्ञान को ज्ञातम-गुर्ग-चर्म बह कर प्रकट किया है।
- २. उपाध्यायजी ने फिर बतलाया है कि ज्ञान पूर्ण भी होता है और अपूर्ण भी। यहाँ यह प्रश्न स्वाभाविक है कि जब आस्ता चेतनस्वभाव है तब उस में ज्ञान की कभी अपूर्णता और कभी पूर्णता क्यों! इसका उत्तर देते समय उपाध्याव जी ने कर्मत्वभाव का विस्तेषण किया है। उन्होंने कहा है कि [२] आत्मा पर एक ऐसा भी आवरण है जो चेतना-शक्ति को पूर्णस्य में कार्य करने नहीं

१ इस तरह चतुष्कोगा कोष्ठक में दिये गए ये अंक शानविन्दु के मूल प्रन्थ की कंडिका के सूचक हैं।

देता । यही आवरण पूर्ण ज्ञान का प्रतिक्ष्यक होने से केवलजानावरण कहलाता है । यह आवरण जैसे पूर्ण ज्ञान का प्रतिक्ष्य करता है वैसे ही अपूर्ण ज्ञान का जनक भी बनता है । एक ही केवलजानावरण को पूर्ण ज्ञान का तो प्रतिक्ष्यक और उसी समय अपूर्ण ज्ञान का जनक भी मानना चाहिए ।

अपूर्ण ज्ञान के मति अत आदि चार प्रकार हैं । और उन के मतिज्ञानावरण अपि चार आवरण भी पृथक-पृथक भाने गए हैं। उन चार आवरणों के चयो-पराम से ही मित ब्रादि चार ब्रपूर्ण शानों की उत्पत्ति मानी जाती है। तब यहां, उन अपूर्ण शानों की उत्पत्ति केवलशानावरण से क्यों मानना ? ऐसा प्रश्न सहज हैं। उसका उत्तर उपाच्यायजी ने शास्त्रसम्मत [ २ ] कह कर ही दिया है, किर भी वह उत्तर उन की लघ्ट सुन्त का परिशाम है; क्वोंकि इस उत्तर के द्वारा उपाब्सवर्जी ने जैन शास्त्र में विर प्रचलित एक प्रज्ञान्तर का समुक्तिक निरास कर दिया है। वह पद्मान्तर ऐसा है कि-वय केवलज्ञानावरण के द्वय से मुक आत्मा में केवनामान अकट होता है, तब मतिज्ञानाबरसा ब्रादि चारों ब्रावरसा के स्वय से केवली में मिल खादि चार शान भी क्यों न माने जाएँ ! इस प्रश्न के जवाब में, कोई एक पद्म कहता है कि-केवलों में मित श्रादि चार शान उत्पन्न तो होते हैं पर वे केवलज्ञान से अभिनृत होने के कारण कार्यकारी नहीं। इस विस्प्रचिति पच को नियुक्तिक सिंद करने के लिए उपाच्यायजों ने एक नई युक्ति उपस्थित की है कि अपूर्ण ज्ञान तो केवलज्ञानावरण का ही कार्व है, चाहे उत्त अपूर्ण ज्ञान का तारतभ्य या वैविच्य मतिज्ञानावरण आदि शेष चार आवरणों के स्थोप-श्रम वैविध्य का कार्य क्यों न हो, पर अपूर्ण जानावस्था मात्र पूर्ण जानावस्था के प्रतिबन्धक केवताशानावरण के सिवाय कभी सम्मव ही नहीं। श्रतएय केवली में जब केवलशानावरणा नहीं है तब तजन्य कोई भी मति आदि अपूर्ण शान केवली में हो ही कैसे तकते हैं सबस्य उपाध्यायजी की यह युक्ति शास्त्रामुक्कत होने पर मी उनके पहले किसी ने इस तरह स्पष्ट रूप से सुभाई नहीं है।

रे. [४] सबन मेच और सूर्य प्रकाश के साथ केवलज्ञानावरण और चेतनाशक्ति की शास्त्रप्रसिद दुलना के दारा उपाध्यायजी ने ज्ञानावरण कर्म के स्वरूप के बारे में दो बातें खास स्चित की हैं। एक तो वह, कि आवरण कर्म एक प्रकार का द्रव्य है; और दूसरी यह, कि वह द्रव्य कितना ही निविद्य — उत्कट क्यों न हो, फिर भी वह खाते स्वच्छ अभ्र बैसा होने से अपने आवार्य ज्ञान गुवा को सर्वया आइत कर नहीं सकता।

कर्म के स्वरूप के विषय में भारतीय चिन्तकों की दी परम्पराएँ हैं। बौद, न्याय दर्शन खादि की एक; और सांख्य, वेदांत खादि की दूसरी है। बौद दर्शन क्लेशावरण, श्रीयावरण आदि अनेक कर्मावरखों की मानता है। पर उसके मतानुसार चित्त का वह आवरण मात्र संस्कारस्य मिला होता है जो कि द्रव्यस्वस्य नहीं है। त्याय आदि दर्शनों के अनुसार भी ज्ञानावरण—अशान, ज्ञानगुण का मागभाव मात्र होने से अमात्र रूप ही फलित होता है, द्रव्यस्प नहीं। जब कि सांख्य, वेदान्त के अनुसार आवरण जह द्रव्यस्प अवस्य विद् होता है। सांख्य के अनुसार बुद्धिसल्य का आवारक तमोगुण है जो एक स्वस् जह द्रव्यांश मात्र है। वेदान्त के अनुसार भी आवरण—अशान नाम से बस्तुतः एक प्रकार का जह द्रव्यांश मात्र है। वेदान्त के अनुसार भी आवरण—अशान नाम से बस्तुतः एक प्रकार का जह द्रव्य ही। माना गया है जिसे सांख्य-परिभाषा के अनुसार प्रकृति या अन्तःकरण कह सकते हैं। वेदान्त ने मूल-अज्ञान और अवस्था-अज्ञान स्थ से या मूलाविद्या में और तुलाविद्या रूप से अनेकविध आवरणों की कल्पना की है जो जह द्रव्यस्प ही हैं। बैन परंप्य तो ज्ञानवरण कर्म हो या दूसरे कर्म—सब की अल्पन्त स्थ रूप से एक प्रकार का जह द्रव्य वतलाती है। पर इसके साथ ही यह अज्ञान—रागद्धेपात्मक परिणाम, जो आल्पनत है और जो पीदगालक कर्म-द्रव्य का कारण तथा कार्य भी है, उसको मात्र कर्म रूप से वीद आदि दर्शनों की तरह संस्वारात्मक मानती है ।

वैनदशंनप्रसिद्ध शानावरणीय शब्द के स्थान में नीचे लिखे शब्द दर्शना-न्तरों में प्रसिद्ध हैं। बीददर्शन में अविद्या और हैं यावरण । सांस्व-योगदर्शन में अविद्या और प्रकाशावरण । न्याय-वैद्योपिक-वेदान्त दर्शन में अविद्या और अज्ञान।

४ [पू० २: पं० ३] आदृतत्व और अनादृतत्व परस्पर विचद होने से किसी एक वस्तु में एक साथ रह नहीं सकते और पूर्वोक्त प्रक्रिया के अनुसार ही एक ही चेतना एक समय में केवलज्ञानावरण से आदृत मी और अनादृत मी मानी गई है, सो कैसे घट सकेगा! इसका जवाब उपाध्यावजी ने अनेकान्त इष्टि से दिया है। उन्होंने कहा है कि यदाथि चेतना एक ही है फिर भी पूर्ण और अपूर्ण प्रकाशहर नाना ज्ञान उसके पर्वाय हैं जो कि चेतना से कथांद्वत् मिना-

१ देखो, तन्वसंग्रह पंजिका, पु॰ ८६९।

रे स्पादादरक, पुरु ११०१।

३ देखी, स्वाद्वाटर०, ए० ११०३।

४ देखो, विवरगायमेयसंब्रह, पू॰ २१; तथा न्यायङुमुदचन्द्र, पू॰ ८०६।

५ वेदान्तपरिभाषा, पू० ७२ ।

६ गोम्मटनार कर्मकायट, गा॰ ६।

भिन्न हैं। केवलशानावरण के द्वारा पूर्ण प्रकाश के आहृत होने के समय ही उसके द्वारा अपूर्ण प्रकाश अनाहृत भी है। इस तरह दो भिन्न पर्यायों में ही आहृतक और अनाहृतक है जो कि पर्यायार्थिक दृष्टि से सुपट है। पिर भी जन द्रव्यार्थिक दृष्टि की विक्वा हो, तब द्रव्य की प्रधानता होने के कारण, पूर्ण और अपूर्णज्ञान रूप पर्याय, द्रव्यात्मक चेतना से भिन्न नहीं। अत्रुप्य उस दृष्टि से उक्त दो पर्यायगत आहृतक अनाहृतक की एक चेतनागत मानने और कहने में कोई विरोध नहीं। उपाध्यायज्ञी ने द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक दृष्टि का विवेक स्मृति करके आस्मतक का जैन दर्शन सम्मृत परिणामित्व स्वरूप प्रकट किया है जो कि केवल नित्यत्व या कृरस्थलवाद से भिन्न है।

य [ प ] उपाध्यायजी ने जैन हाष्ट्रि के अनुसार 'बाबुतानावृत्तः' का सम-र्थन ही नहीं किया बल्कि इस विषय में वेदान्त मत को एकान्तवादी मान कर उसका खरहन भी किया है। जैसे वेदाना जबा को एकान्त कूटस्थ मानता है वैसे ही सांख्य-योग भी पुरुष को एकान्त कृटस्य अतएव निर्लेच, निर्विकार और निरंश मानता है। इसी तरह न्याय आदि दर्शन भी आतमा को एकान्त नित्य ही भानते हैं। तब अन्यकार ने एकान्तवाद में 'आइतानाइतत्व' की अनुपपत्ति सिर्फ बेदान्त मत की समालोचना द्वारा ही क्यों दिखाई ! ऋषांत् उन्होंने सांस्व-बीग ब्रादि मती को भी समालोचना क्यों नहीं की ?—यह प्रस्त श्रवस्य होता है। इसका बबाव यह जान पड़ता है कि केवल शानावरण के द्वारा चेतना की 'श्रावृतानावृतत्व' विषयक प्रस्तुत चर्चा का जितना साम्य ( शब्दतः श्रौर श्रर्थतः ) वेदान्त दर्शन के साथ पाया जाता है उतना सांख्य अप्रादि दर्शनी के साथ नहीं। बैन दर्शन शुद्ध चेतनतत्त्व को मान कर उस में केवलज्ञानावरण की स्थिति मानता है और उस चेतन को उस केवलसानावरण का विषय भी मानता है। बैनमतानुसार केवलजानावरमा चेतनतत्त्व में हो रह कर ग्रान्य पदायों की तरह त्वाअय चेतन को भी आवृत करता है जिससे कि स्व परप्रकाशक चेतना न तो अपना पूर्व प्रकाश कर पाती है और न अन्य पदार्थों का ही पूर्व प्रकाश कर सकती है। वेदान्त मत की प्रकिया भी वैसी ही है। वह भी अज्ञान को सुद चिद्रुप ब्रह्म में ही स्थित मान कर, उसे उसका विपय बतलाकर कहती है कि त्रज्ञान ब्रह्मनिष्ठ होकर ही उसे आहत करता है जिससे कि उसका 'अलग्रहत्व' आदि रूप से तो प्रकाश नहीं हो पाता, तब भी चिद्र्य से प्रकाश होता ही है। बैन प्रक्रिया के शुद्ध चेतन और केवलशानावरण तथा वेदान्त प्रक्रिया के चित्र बस और अज्ञान पदार्थ में, जितना अधिक साम्य है उतना शाब्दिक और ब्रार्थिक साम्य, जैन प्रक्रिया का अन्य सांख्य आदि प्रक्रिया के साथ नहीं

है। क्योंकि सांख्य या अन्य किसी दर्शन की प्रक्रिया में अज्ञान के द्वारा चेतन या आस्मा के आकृतानाकृत होने का वैसा स्पष्ट और विस्तृत विचार नहीं है, बैसा वेदान्त प्रक्रिया में है। इसी कारण से उपाध्यायणी ने बैन प्रक्रिया का समर्थन करने के बाद उसके साथ बहुत अंशों में मिलती जुलती वेदान्त प्रक्रिया का खरडन किया है पर दर्शनान्तरीय प्रक्रिया के खरडन का प्रयत्न नहीं किया।

उपाय्यायजी ने वेदाना मत का निरास करते समय उसके दो पद्यो का पूर्वपद्य स्पासे उल्लेख किया है। उन्होंने पहला पद्य विवरणानार्य का [६] स्वित किया है। वस्तुतः वेदान्त दर्शन में वे दोनों पद्य बहुत पहले से प्रचलित हैं। बढ़ा को दी अज्ञान का अप्रभय और विवय मानने वाला प्रथम पद्य, सुरेश्वराचार्य की 'नेष्कर्म्यसिद्धि' और उनके शिष्य सर्वज्ञाध्मपृति के 'संक्षेपशारीरकवान्तिक' में, सविस्तर वर्णित है। जीव को अज्ञान का आश्रय और बढ़ा को उसका विषय मानने वाला दूसरा पद्य मण्डन मिश्र का कहा गया है। ऐसा होते हुए भी उपाध्यायजी ने पहले पद्य को विवरणाचार्य—प्रकाशास्म वित का और दूसरे को वाचस्पति मिश्र का स्वृत्तिक किया है; इसका कारण खुद वेदान्त दर्शन की वैसी प्रतिद्धि है। विवरणाचार्य ने सुरेश्वर के मत का समर्थन किया और वाचस्पति मिश्र के मत का। इसी से वे दोनों पद्य कमराः विवरणाचार्य और वाचस्पति मिश्र के प्रस्थानक्य से प्रसिद्ध हुए। उपाध्यायजी ने इसी प्रतिद्धि के अनुसार उल्लेख किया है।

समालोचना के प्रस्तुत मुद्दे के बारे में उपाध्यायजी का कहना इतना ही है कि ख्रार वेदांत दर्शन ब्रह्म की सर्वथा निरंश और क्टस्थ स्वप्रकाश मानता है, तब वह उस में ख्रान के द्वारा किसी भी तरह से 'आइतानावृतत्व' प्रया नहीं सकता: वैसा कि जैन दर्शन घटा सकता है।

६ [७] जैन दृष्टि के अनुसार एक ही चेतना में 'आइतानाइतव्व' की उपपत्ति करने के बाद भी उपाध्यायजी के सामने एक विचारणीय प्रश्न आया। वह यह कि केवलशानावरण चेतना के पूर्णप्रकाश को आइत करने के साथ ही जब अपूर्ण प्रकाश को पैदा करता है, तब वह अपूर्ण प्रकाश, एकमात्र केवलशानावरणक्रय कारण से जन्य होने के कारण एक ही प्रकार का हो सकता है। क्योंकि कारणवैविध्य के सिवाय कार्य का बैविध्य सम्भव नहीं। परन्तु चैन शास्त्र और अनुभव तो कहता है कि अपूर्ण शान अवश्व तारतम्यपुक्त ही है। पूर्णता में एकरूपता का होना संगत है पर अपूर्णता में ती एकरूपता अनंगत है। ऐसी

१ देखो, ज्ञानबिन्दु के टिप्पख पु॰ ५५ पं॰ २५ से।

दशा में ऋषूर्य ज्ञान के वारतम्य का खुलासा क्या है सो आप क्तलाइए १। इस का जवाब देते हुए उपाध्यायजी ने असली रहस्य यही बतलाया है कि अपूर्ण शान केवलशानावरख-जनित होने से सामान्यतया एकरूप ही हैं; किर भी उसके अयान्तर तारतम्य का कारण अन्यावरणसंबन्धी स्वीपशमों का वैविष्य है। वनमेपावृत सूर्व का अपूर्ण-मन्द प्रकाश मी वस्त्र, कर, मिलि आदि उपाधिमेद से नानारूप देखा हो जाता है। अतएव मतिक्वानापरण् आदि अन्य आवरण्ये के विविध द्यीपशमों से-विरलता से मन्द प्रकाश का तारतम्य संगत है । जब एकस्य मन्द प्रकाश भी उपाधिमेद से चित्र-विचित्र संमव है, तब यह अर्थात् ही सिंख हो जाता है कि उन उपाधियों के इटने पर वह वैविक्य भी खतम हो जाता है। जब केवलज्ञानावरण चीण होता है तब बारहवें गुणस्थान के अन्त में अन्य मति ब्रादि चार ब्रावरण और उनके खपोपशम भी नहीं रहते। इसी से उस समय अपूर्व ज्ञान की तथा तद्गत तास्तम्य की निष्टति भी हो जाती है। वैसे कि सान्द्र मेचपटल तथा वस्त्र झावि उपाधियों के न रहने पर सूर्व का मन्द मकारा तथा उसका वैक्थि कुछ मी शकी नहीं रहता, एकमात्र पूर्ण मकारा ही स्वतः प्रकट होता है; वैसे ही उस समय चेतना मी त्वतः पूर्णतवा प्रकाशमान होती है जो कैवल्यशानावस्था है।

उपाधि की निवृत्ति से उपाधिकृत अवस्थाओं की निवृत्ति वतत्ताते समय उपाध्यायजी ने ज्ञानार्य इरिश्चद्र के कथन का इवाला देकर क्राव्याहिमक विकास-कम के स्वत्रय पर जानने लायक प्रकाश बाला है। उनके कथन का सार यह है कि ब्रात्मा के ब्रौपाधिक पर्याय—धर्म भी तीन प्रकार के हैं। जाति गति ब्रादि पर्याप मान कमोदयक्य-उपाधिकृत हैं। श्रतपद वे श्रपने कारणभूत श्रधाती कमो के सबंधा हट जाने पर ही मुक्ति के समय निष्ठत्त होते हैं। समा, सन्तीय आदि तया मति ज्ञान आदि ऐसे पर्याय है जो स्वीपशमजन्य हैं । वात्तिक धमैसंन्यास की प्राप्ति होने पर ब्राठवें ब्रादि गुगस्यानों में जैसे जैसे कर्म के व्योपशम का स्थान उसका चय प्राप्त करता जाता है वैसे वैते स्थोपशमस्य उपाधि के न रहने ते उन पर्यांची में से तबन्य वैविष्य भी चला जाता है। जो पर्याय कर्मस्वयवन्य होने से ब्रायिक श्रमीत् पूर्ण श्रीर एकंटप ही हैं उन पर्यायों का श्रास्तत्व अगर वेहव्यापारादिरूप उपाधिसहित हैं, तो उन पूर्ण पर्यायों का मी अस्तित्व मुक्ति में (जब कि देहादि उपाधि नहीं है ) नहीं रहता । अधांत् उस समय वे पूर्ण पर्याय होते तो है, पर सोपाधिक नहीं; जैसे कि सदेह खायिकचारित्र भी मुक्ति में नहीं माना जाता । उपाध्यावजी ने उक्त चर्चां से यह बतलाया है कि ब्रात्मपर्याय बैमाबिक - उदयबन्य हो या स्वामाविक पर अगर वे सोपाबिक है ती अपनी-

अपनी उपावि इटने पर वे नहीं रहते । मुक्त दशा में सभी पर्याप सब प्रकार की भाग्र उपावि से मुक्त ही माने वाते हैं ।

## दाशीनिक परिमापाओं की तुलना

उपाध्यायको ने बैनप्रक्रिया-अनुसारी को भाव बैन परिभाषा में क्तलाया है वही भाव परिभाषामेद से इतर भारतीय दर्शनों में भी यथावत देखा जाता है। सभी दर्शन आध्यात्मिक विकासकम बतलाते हुए संदोष में उत्कट मुमुद्धा, जीव-सुवित और विदेहमुक्ति इन तीन अवस्थाओं को समान रूप से भानते हैं, और वे जीवन्सुक स्थिति में, जब कि क्लेश और मोह का सबंधा अमाव रहता है तथा पूर्ण ज्ञान पाया जाता है; विपाकारम्भी आगुप आदि कमें की उपाधि से देह-धारण और जीवन का अस्तित्व मानते हैं; तथा जब विदेह मुक्ति भात होती है तब उक्त आगुप आदि कमें की उपाधि सबंधा न रहने से तबन्य देहधारण आदि कार्य का अमाव मानते हैं। उक्त तीन अवस्थाओं को स्थार रूप से जताने वाली दारानिक परिभाषाओं की तुलना इस प्रकार है—

१ इत्कट मुमुद्धा २ जीवन्युक्ति ३ विदेहमुक्ति १ जैन वाल्विक धर्मसंन्यास, सबोगि-अयोगि- मुक्ति, सिबल । इपक श्रेगी । गुणस्थान; सर्वज्ञल,

२ सांस्य-योग वरवैरान्य, प्रतंस्थान, ग्रसंप्रज्ञात, धर्ममेष । स्वरूपप्रतिङ्किते, संप्रशात । कैवल्य । हाँ यायावर ग्रहानि, निवांगा, निराधक-व बोब क्लेशावरणहानि. सर्वज्ञल, ऋईल । चित्रसंत्रति । नैरासम्बद्धांन । वियुक्तयोगी ४ न्याय-वैद्योपिक युक्तयोगी निर्विकल्पक समाधि जनसादात्कार, प् बेदान्त खर्मजाम. ब्रह्मनिश्च । मुकि।

दार्शनिक इतिहास से चान पड़ता है कि हर एक दर्शन की ख्रपनी-ख्रपनी उक्त परिभाषा बहुत पुरानी है। ख्रतएव उनते बोधित होने वाला विचारस्रोत तो ख्रौर भी पुराना समस्तना चाहिए।

[ ] उपाध्यायत्री ने ज्ञान सामान्य की चर्चा का उपसंहार करते हुए ज्ञाननिकरण में बार-बार आने वाले द्योपराम शब्द का मान करलाया है। एक मात्र जैन साहित्य में पाये जाने वाले द्योपराम राब्द का विवरण उन्होंने आईत मत के ख़्स्यज्ञाताओं की प्रक्रिया के खनुसार उसी की परिमाणा में किया है। उन्होंने ऋति विस्तृत और ऋति विशाद वर्णन के द्वारा जो रहस्य प्रकट किया है वह दिगम्बर-श्वेताम्बर दोनों परंपराओं को एक-सा सम्मत है। 'पृज्यपाद ने अपनी जाचिणिक शैली में इयोपराम का स्वरूप ऋति संत्रेप में स्वष्ट ही किया है। राजवार्तिककार ने उस पर कुछ और विशेष प्रकाश डाला है। परन्तु इस विषय पर जितना और जैसा विस्तृत तथा विशाद वर्षोन श्वेताम्बरीय प्रन्यों में खासकर मलपिगीय टोकाओं में पाया जाता है उतना और वैसा विस्तृत व विशाद वर्णन हमने अभी तक किसी भी दिनम्बरीय प्राचीन—अर्वाचीन अन्य में नहीं देखा। जो कुछ हो पर श्वेताम्बर-दिगम्बर दोनों परंपराओं का प्रस्तृत विषय में विचार और परिमापा का पेक्य स्वित करता है कि इयोपशामविषयक प्रक्रिया अन्य कई प्रक्रियाओं की तरह बहुत पुरानी है और उसको जैन तत्त्वज्ञों ने ही इस रूप में इतना अधिक विकसित किया है।

च्योपराम को प्रक्रिया का मुख्य बक्तव्य इतना ही है कि अध्यवसाय की विधि-धता ही कमंगत विविधता का कारण है। जैसी-जैसी रागद्वेपादिक की टीव्रता या मन्दता वैसा-वैसा ही कमं की विपाकजनक शक्ति का—रस का तीव्रत्व या मन्दत्व। कमं की शुमाशुमता के तारतम्य का श्राधार एक मात्र अध्यवसाय की शुद्धि तथा अशुद्धि का तारतम्य हो है। जब अध्यवसाय में संक्लेश की मात्रा तीव हो तब तब्जन्य श्रशुम कमें में श्रशुमता तीव्र होती है और तब्जन्य शुम कमें में शुमता मन्द होती है। इसके विपरीत जब अध्यवसाय में विशुद्धि की मात्रा बढ़ने के कारण लंक्लेश की मात्रा मन्द हो जाती है तब तब्जन्य शुम कमें में श्रमता की मात्रा तो तीव होती है और तक्जन्य श्रशुम कमें में श्रशुमता मन्द हो जाती है। अध्यवसाय का ऐसा मी बल है जिससे कि कुछ तीव्रतमविपाकी कमींश कियामान होते हुए भी अकिञ्चित्रकर बन जाते हैं, तथा मन्दविपाकी कमींश ही अनुमव में आते हैं। यही त्थित स्वोपराम की है।

ऊपर कर्मराक्ति और उसके कारण के संबन्ध में वो जैन सिदान्त बतलाया है वह शब्दान्तर से और स्पान्तर से (संबंध में ही सही) सभी पुनर्जन्मवादी दर्शनान्तरों में पाया जाता है। न्याय-वेंशेषिक, सांख्य और वौद दर्शनों में यह स्पष्ट बतलाया है कि जैसी सग-द्रेथ-मोहरूप कारण की तीवता-मन्दता वैसी धर्माधर्म या कर्म संस्कारों की तीवता-मंदता। वेंदांत दर्शन भी जैन सम्मठ कर्म की तीव-मंद राक्ति की तरह अज्ञान गत नानाविध तोव-मंद राक्तियों का वर्णन करता है, वो । तत्वज्ञान की उत्पत्ति के पहले से लेकर तत्वज्ञान की उत्पत्ति के बाद भी यथा-

१. देसो, शनविदु टिप्परा पृ० ६२, पं० से ।

संगव काम करती रहती हैं। इतर सब दर्शनी की अपेबा उक्त विषय में बैन दर्शन के साथ योग दर्शन का अधिक साम्य है। योग दर्शन में क्लेशों की जो प्रमुप्त, तनु, विच्छित्न और उदार—वे चार अवस्थाएँ क्तलाई हैं वे जैन परि-भाषा के अनुसार कर्म की सत्तागत, श्वायोपश्चामिक और औदियक अवस्थाएँ हैं। अत्यय खुद उपाध्यायजी ने पातञ्चलयोगसूत्रों के ऊपर की अपनी संशिष्त इति में पतञ्जल और उसके भाष्यकार की कर्म विषयक विचारसरणी तथा परिभाषाओं के साथ जैन प्रक्रिया की तुलना को है, जो विशेष रूप से ज्ञातब्य है।—देखो, बोगदर्शन, यशो॰ २.४।

यह सब होते हुए भी कर्म विषयक जैनेतर वर्णन और जैन वर्णन में सास अंतर भी नजर आता है। पहला तो यह कि जितना विस्तृत, जितना विशद और जितना पृथक्करणवाला वर्णन जैन अंगों में है उतना विस्तृत, जितना विशद और पृथक्करण युक्त कर्म वर्णन किसी अन्य जैनेतर साहित्य में नहीं है। दूसरा अंतर यह है कि जैन चिंतकों ने अमूर्च अध्यवसायों या परिसाकों की तोजता-मंदता तथा युद्धि-अधुद्धि के दुरुह तारतम्य को पौद्गलिक — मूर्च कर्म रचनाओं के द्वारा व्यक्त करने का एवं समसाने का जो अपन्त किया है वह किसी अन्य चिंतक ने नहीं किया है। यही सबब है कि जैन वाकाय में कर्म विषयक एक स्वतंत्र साहित्य राशि ही चिरकाल से विकसित है।

१ त्यायत्व के ज्वाख्याकारों ने अदृष्ट के स्वरूप के संवन्त्व में पूर्व पद्म रूप से एक मत का निर्देश किया है। जिसमें उन्होंने कहा है कि कोई अदृष्ट को परमागुगुण मानने वाले भी हैं—न्यायमाध्य रे. रे. ६६। वाचरपति मिश्र ने उस मत को स्पष्टरूपेण जैनमत (तात्पर्य० पृ० ५५४) कहा है। जयन्त ने (न्यायमं० प्रमाण् ० पृ० २५५) भी पौद्गलिक अदृष्ट्यवादी रूप से जैन मत को ही वतलाया है और फिर उन सभी व्याख्याकारों ने उस मत की समालोचना की है। जान पड़ता है कि न्यायसूत्र के किसी व्याख्याता ने अदृष्ट्यविषयक जैन मत को डोक डीक नहीं समभा है। जैन दशन मुख्य रूप से अदृष्ट को आत्म-परिणाम हो मानता है। उसने पुद्गलों को जो कर्म-अदृष्ट कहा है वह उपचार है। जैन शाक्षों में आस्ववजन्य या आखवजनक रूप से पौद्गलिक कर्म का जो विरुत्त विचार है और कर्म के साथ पुद्गल राज्य का जो बार-वार प्रवोग देखा जाता है उसी से वाल्स्वायन आदि सभी व्याख्याकार भ्रान्ति या अधूरे आनवश खख्डन में प्रवृत्त हुए जान पड़ते हैं।

# २ मति-भृत ज्ञान की वर्चा

शान की सामान्य रूप से विचारणा करने के बाद प्रत्यकार ने उसकी विशेष विचारणा करने की दृष्टि से उस के पाँच मेदों में से प्रथम मित और अंत का निरूपण किया है। यदापि वर्णनकम की दृष्टि से मित शान का पूर्णरूपण निरूपण करने के बाद ही अंत का निरूपण प्राप्त है, फिर भी मित और अंत का खरूप एक दूसरे से इतना विविक्त नहीं है कि एक के निरूपण के समय दूसरे के निरूपण को टाला जा सके इसी से दोनों की चर्चा साथ साथ कर दी गई है [ए० १६ पं० ६]। इस चर्चा के आधार से तथा उस भाग पर संग्रहीत अनेक टिप्पणों के आधार से जिन जास खास सुद्दों पर यहाँ विचार करना है, वे मुद्दें थे हैं—

(१) मति और श्रुत की मेदरेखा का प्रवल्त।

(२) अतिनिश्चत और अश्वतिश्वित मति का प्रश्न।

(३) चतुर्विष वास्यार्थं ज्ञान का इतिहास ।

(४) ऋहिंसा के स्वरूप का विचार तथा विकास !

( ५ ) पट्स्थानपतितत्व और पूर्वगत गाथा ।

(६) मति ज्ञान के विशेष निरूपण में नया ऊहापोह ।

## (१) मित और अन की भेदरेखा का प्रयत्न

जैन कर्मशास्त्र के प्रारम्भिक समय से ही। ज्ञानावरण कर्म के पाँच मेटों में मितिशानावरण और श्रुतबानावरण ये दोनों उत्तर प्रकृतियाँ विख्कुल ज़री मानी गई है। ज्ञतएव यह भी सिद्ध है कि उन प्रकृतियाँ के ख्रावार्य रूपसे माने गए मिति और श्रुत ज्ञान मी स्वरूप में एक दूसरे से भिन्न ही शास्त्रकारों को इष्ट हैं। पाति और श्रुत के पारणारिक भेठ के विषय में तो पुराकाल से ही कोई मतमेद न भा और आज भी उस में कोई मतमेद देखा नहीं जाता; पर इन दोनों का स्वरूप इतना ख्राविक सीमिश्रत है वा एक दूसरे के इतना ख्राविक निकट है कि उन दोनों के बीच मेदक रेखा स्थिर करना बहुत कठिन कार्य है; और कमी-कभी तो वह कार्य ख्रसंभव सा यन जाता है। मिति और श्रुत के बीच भेद है या नहीं, ख्रार है वो उसकी सीमा किस तरह निवारित करना; इस बारे में विचार करने बाले तीन प्रवल जैन बाल्मय में देखे जाते हैं। पहला प्रयत्न ख्रागमानुसारी है, दूसरा ख्रागममुक्तक तार्किक है, और तीसग श्रुद तार्किक है।

[ ४६ ] पहले प्रयान के अनुसार मति ज्ञान वह कहलाता है जो इन्द्रिय-मनोजन्य है तथा खबग्रह खादि चार विभागों में विभक्त है । और अनु ज्ञान वह कहलाता है जो अंगमितट एवं अंगमित रूप से जैन परंपरा में लोकोत्तर शास्त्र के नाम से असिद है, तथा जो जैनेतर बाह्मय लोकिक शास्त्ररूप से कहा गया है। इस प्रपत्न में मित और श्रुत की भेदरेला सुस्पष्ट है, क्योंकि इसमें श्रुतपद जैन परंपरा के प्राचीन एवं पवित्र माने जानेवाले शास्त्र मात्र से प्रधानतथा संक्ष्म रखता है, जैसा कि उस का सहोदर श्रुति पद वैदिक परंपरा के प्राचीन एवं पवित्र माने जाने वाले शास्त्रों से मुख्यतथा संक्ष्म रखता है। यह प्रयत्न आगितिक इसलिए है कि उसमें मुख्यतथा आगम्परंपरा का ही अनुसरण है। 'असुयोगद्वार' तथा 'तत्त्वार्थोधिगम सूत्र' में पाया जानेवाला श्रुत का वर्णन इसी प्रयत्न का पत्न है, जो बहुत पुराना जान पड़ता है। (देखो, अनुयोगद्वार सूत्र सून सून है से और तत्त्वार्थं० १. २०)।

[१५, २६ से ] दूसरे प्रयत्न में मति और श्रुत की मेदरेखा तो मान ही जी गई है; पर उस में जो कठिनाई देखी जाती है वह है मेदक रेखा का स्थान निश्चित करने की। पहले की अपेद्मा दूसरा प्रयत्न विशेष व्यापक है; क्योंकि पहले प्रवल के अनुसार श्रुत ज्ञान जब राज्द से ही संबन्ध रखता है तब दूसरे प्रयत्न में शब्दातीत ज्ञानविशेष की भी श्रुत मान लिया गया है। दूसरे प्रयत्न के सामने जब परन हुआ कि मति ज्ञान में भी कोई अंश स्थब्द और कोई अंश अशब्द है, तब सशब्द और शब्दातीत माने जानेवाले अत ज्ञान से उसका मेद कैसे समकता ! इसका जनाव दूसरे पयरन ने अधिक गहराई में जाकर यह दिया कि असल में मतिल्लि और श्रुतल्लि तथा मत्युपयोग और श्रुतोपयोग परस्पर दिलकुल प्रथक् हैं, भले ही वे दोनों ज्ञान सशब्द तथा अशब्द रूप से एक समान हों। दूसरे प्रयत्न के अनुसार दोनो जानों का पारस्परिक भेद स्रव्यि और अयोग के मेद की मान्यता पर ही अवसम्बत है; वो कि जैन तत्स्वतान में चिर-प्रचलित रही है। अवर श्रुत और अनचर श्रुत रूप से वो श्रुत के भेद जैन वाङ्सय में हैं - वह इस दूसरे प्रयत्न का परिणाम है। 'आवश्यकनियुंकि' (ग० १६) और 'नन्दोसूत्र' (सू० ३७) में जो 'ग्रक्तर सन्नी सम्मं' ग्रादि चौदह अतमेद सर्व प्रथम देखे जाते हैं और वो किसी प्राचीन दिगव्यरीय प्रस्थ में इमारे देखने में नहीं आए, उनमें अब्र और अनव्ह अुत ये दो मेद सर्व प्रथम ही आते हैं। बाकी के बारड़ मेंद्र उन्हीं दो मेदों के आवार पर अपेद्माविशेष से मिनाये हुए हैं। यहाँ तक कि प्रथम प्रयत्न के फल स्वरूप माना जानेवाला बंगपविष्ट और श्रंगवाह्य श्रुत भी दूसरे प्रयत्न के पतात्वरूप मुख्य अवर श्रीर अनदार श्रुत में समा जाता है। बदानि अद्यारश्रुत आदि बौदह प्रकार के श्रुत का निर्देश 'ब्रावश्यकनिर्युक्ति' तथा 'नन्दी' के पूर्ववर्ती प्रन्थों में देखा नहीं जाता.

फिर भी उन चौदह भेदों के आधारभूत अवरानवर अत की कल्पना तो प्राचीन हो जान पहती है। क्योंकि 'विशेषावश्यक मध्य' (गा० ११७) में पूर्वगत-रूप से जो गाया सी गई है उस में अबर का निर्देश स्पष्ट है। इसी तरह दिगम्बर-श्वेताम्बर दोनों परंपरा के कर्म-साहित्य में समान रूप से वर्णित अूत के बीस प्रकारों में भी अबर अंत का निर्देश है। अवर और अनखर अंत का विस्तृत वर्णन तथा दोनो का भेदपदर्शन 'नियुंकि' के आवार पर भी जिनमद गणि भ्रमाश्रमण ने किया है'। मह श्रकलंक ने भी श्रव्यानवर श्रुत का उल्लेख एवं निर्वचन 'राजवातिक' में किया है-जो कि 'मवार्थिसिद्धि में नहीं पाया जाता । जिनमद्र तथा अकलंक दोनों ने अन्तरानश्चर श्रुत का व्याक्यान तो किया है, पर दोनों का व्याख्यान एकरूम नहीं है। जो कुछ हो पर इतना तो निश्चित ही है कि मति और श्रुत आन की भेंदरेखा स्थिर करनेवाले दूसरे प्रयत्न के विचार में अस्तरानः अत रूप से सम्पूर्ण मुक-वाचाल ज्ञान का प्रधान स्थान रहा है-वय कि उस भेद रेखा को स्थिर करने वाले प्रथम प्रयत्न के विचार में केवल शाब-ज्ञान ही अतस्य से रहा है। दूसरे प्रयत्न को आगमानुसारी तार्किक इसलिए कहा है कि उसमें आगमिक परंपरासम्मत मति और अन के मेंद को तो मान ही लिया है; पर उस मेद के समर्थन में तथा उसकी रेला आँकने के प्रयत्न में, क्या दिगम्बर क्या श्वेताम्बर सभी ने बहुत कुछ तके पर दीव लगाई है।

[५०] तीसरा प्रयत्न शुद्ध तार्किन है जो सिए सिद्धसेन दिवाकर का ही जान पड़ता है। उन्होंने मित ख्रीर श्रुत के मेद को ही मान्य नहीं रखा । अतएव उन्होंने मेदरेखा स्थिर करने का प्रयत्न मी नहीं किया। दिवाकर का यह प्रयत्न खागमिनरपेश तकांचलम्बी है। ऐसा कोई शुद्ध तार्किक प्रयत्न, दिगम्बर वा मय में देखा नहीं जाता। मित ख्रीर श्रुत का अमेद दशानेवाला वह प्रयत्न सिद्धसेन दिवाकर की खास विशेषता सूचित करता है। वह विशेषता यह कि उनकी हो। विशेषतया ख्रमेदगामिनी रहीं, जो कि उन सुग में प्रधानतया प्रतिष्ठित ख्रद्धित मावना का फल जान पड़ता है। क्योंकि उन्होंने न केवल मित ख्रीर श्रुत में ही ख्रागमिसद्ध मेंदरेखा के विरुद्ध तक किया, विलक्ष अविध ख्रीर

१ देखो, विशेषावर्वक्रमाध्व, गा० ४६४ से ।

र देखो, राज्यार्तिक १.२०,१५ ।

३ देलो, निधपदानिशिका श्लो॰ १६; जनविन्दु पु॰ १६ ।

४ देलो, निश्चयद्वा० १७; शानबिन्दु ए० १८।

मनःपर्याय में तथा 'केवलशान और केवलदर्शन में माने जानेवाले आगम-सिंद्र भेद को भी तर्फ के वल पर अमान्य किया है।

उपाच्यावजी ने मित और श्रुत की चर्चा करते हुए उनके मेद, मेद की सीमा और अमेद के बारे में, अपने समय तक के बैन बाङ्मय में जो कुछ जितन बाया जाता या उस सब का, अपनी विशिष्ट शैली से उपयोग करके, उपर्युक्त तीनों प्रवत्नों का समर्थन सहमतापूर्वक किया है। उपव्यायजी की सहम हिष्ट प्रत्येक प्रवत्न के आधारमूत हिष्टिचिन्दु तक पहुँच जाती है। इतिलए वे परस्पर विरोधी दिलाई देने बाले पडमेदों का भी समर्थन कर पाते हैं। जैन विद्वानों में उपाच्यायजी ही एक ऐसे हुए जिन्होंने मित और श्रुत की आगमित मेदरेलाओं को ठीक-ठीक बतलाते हुए भी सिडसेन के अमेदगामी पश्च को 'नव्य' शब्द के [५०] द्वारा श्लेष से नवीन और स्तुत्य स्वित करते हुए, सूक्ष्म और हृदयक्षम तार्किक शैली से समर्थन किया।

मित और श्रुत की मेदरेखा स्थिर करनेवाले तथा उसे मिटाने वाले ऐसे तीन प्रथतों का जो ऊपर वर्णन किया है, उसकी दर्शनान्तरीय ज्ञानमीमांसा के साथ जब इम तुलाना करते हैं, तब भारतीय तत्वज्ञों के चिन्तन का विकासकम तथा उसका एक दूसरे पर पड़ा हुन्ना ग्रासर स्पष्ट ध्यान में ज्ञाता है। प्राचीन-तम समय से भारतीय दाशीनिक परंपराएँ ज्ञागम को स्वतन्त्र रूप से ग्राला वार्माण मानती रही। सबसे पहले शायद तथागत बुद्ध ने ही ग्रागम के स्वतन्त्र आमाण्य पर ज्ञापित उठाकर स्पष्ट रूप से यह बोर्षित किया कि—तुम लोग भरे वचन को भी अनुभव और तर्क से बाँच कर ही मानो । प्रत्यकानुभाव और तर्क पर बुद्ध के द्वारा इतना अधिक मार दिए जाने के फलस्वरूप ज्ञागम को स्वतन्त्र प्रामाण्य विकद एक दूसरी भी विचारवारा प्रस्कृति हुई। ज्ञागम को स्वतन्त्र और ग्रातिरेक प्रमाण माननेवाला विचारवारा प्राचीनतम थी को मीमांसा, न्वाय और सांख्य-बोरा दशन में ज्ञान भी श्रात्र मा श्रात्र मा मानने की प्रराण करने वाली दूसरी विचारवारा यदापि अपेद्धा-ज्ञत पीड़ की है, फिर मी उसका स्वीकार केवल बीद सम्प्रदान तक ही सीमित न रहा। उसका ग्रासर आने जाकर वैशोषिक दर्शन के ब्यास्थाकारों पर मी पड़ा

१ देखी, सन्मति द्वितीयकारुड, तथा ज्ञानविन्दु ए० ३३।

२ 'तापाच्छेदाच्च निकवात्सुवर्णिमेव परिडतैः । परीक्ष्य भिद्दवी आहां महची न त गौरवात् ॥" —तत्त्वसं० का० ३३८८ ।

निससे उन्होंने आगम-श्रुतिप्रमाग का समावेश बीडों की तरह अनुमान में ही किया। इस तरह आगम को अतिरिक्त प्रमाण न मानने के विभय में बीड और बैशेषिक दोनों दर्शन मूल में परस्पर विरुद्ध होते हुए मी अविरुद्ध सहोदर वन गए।

तैन परंपरा की ज्ञानमीमांसा में उक्त दोनों विचारवाराएँ मौजूद हैं। मृति ज्ञीर श्रुत की मिन्नता माननेवाले तथा उसकी रेखा स्थिर करनेवाले ऊपर वर्णन किये गए. आगमिक तथा आगमानुसारी तार्किक—इन दोनों प्रवत्नों के मूल में वे ही संस्कार है जो आगम को स्वतंत्र एवं अतिरिक्त प्रमादा माननेवाली प्राचीनतम विचारवारा के पोषक रहे हैं। श्रुत को मृति से अलग न मानकर उसे उसी का एक प्रकार मात्र स्थापित करनेवाली दिवाकरश्री का विसर प्रयत्न आगम को अतिरिक्त प्रमादा न माननेवाली दूसरे विचारवारा के असर से अञ्जूता नहीं है। इस तरह इस देख सकते हैं कि अपनी सहोंदर अन्य दाशीनिक परंपराओं के बीच में ही जीवनधारण करनेवाली तथा प्रकान-पूजनेवाली जैन प्रस्तर ने किस तरह उक्त दोनों विचारधाराओं का अपने में कालकम से समावेश कर लिया।

(२) अतनिश्रित और अश्रुतनिश्रित मति

[१६] मति ज्ञान की चर्चा के प्रसङ्घ में श्रुतिनिश्चित और अञ्जतिशित मेंद का प्रश्न मी विचारणीय है । श्रुतिनिश्चित मित ज्ञान वह है जिसमें श्रुतज्ञानजन्य बासना के ।उद्बोध से विशोपता आती है। अश्रुतिनिश्चित मित अपन तो श्रुतज्ञानजन्य बासना के प्रबोध के शिवाय ही उत्पन्न होता है। अर्थाद जिस विषय में श्रुतनिश्चित मिति ज्ञान होता है वह विषय पहले कमी उपलब्ध अवश्य

१ देखो, प्रशस्तपादमाध्य पु० ५७६, व्योमवती पु० ५७७; बंदली पु०२१३ ।
२ वद्यपि दिवाकरक्षी ने अपनी बत्तीसी (निश्चय० १६) में मित और अुत
के अमेद को स्थापित किया है फिर भी उन्होंने चिर प्रचलित मित-अुत के मेद
की सर्वथा श्रवगणना नहीं की है। उन्होंने न्यायावतार में आगम प्रमाण की
स्वतन्त्र रूप से निर्दिष्ट किया है। जान पड़ता है इस जगह दिवाकरक्षी ने प्राचीन
परंपरा का अनुसरण किया और उकत बचीती में अपना स्वतन्त्र मत व्यक्त
किया। इस तरह दिवाकरक्षी के प्रंभी में आगम प्रमाण को स्वतंत्र आतिस्वतः
मानने और न माननेवाली दोनों दशनान्तरीय विचारणाराएँ देखी जाती हैं जिन
का स्थीकार आनविन्दु में उपाध्यापत्री ने भी किया है।

३ देखी, शनबिन्दु हिप्पस पृष्ट ७०।

होता है, जब कि अंश्रुतिनिश्रित मित ज्ञान का विषय पहले अनुपलक्य होता है। अस यह है कि 'ज्ञानबिन्दु' में उपण्यायजी ने मितिज्ञान रूप से किन श्रुतिनिश्रित और अश्रुतिनिश्रित तो मेदों का उपर्युक्त राष्ट्रोकरण किया है उनका ऐतिहासिक स्थान क्या है! इसका खुलासा यह जान पड़ता है कि उक्त दोनों मेद उतने प्राचीन नहीं जितने प्राचीन मित ज्ञान के अवग्रह आदि अन्य मेद हैं। क्योंकि मिति ज्ञान के अवग्रह आदि तथा वहु, क्टुविष आदि सभी प्रकार केतान्वर-दिगन्वर वाङ्मय में समान रूप से वर्णित हैं, तब श्रुतिनिश्रित और अश्रुतिनिश्रित का वर्णन एक मात्र रवेतान्वरीय ग्रंथों में है। रवेतान्वर साहित्य में भी इन मेदों का वर्णन सर्वप्रथम 'नन्दीसृत्र' में ही देखा जाता है। 'अनुयोगद्वार' में तथा 'नियुक्ति' तक में श्रुतिनिश्रित और अश्रुतिनिश्रित के उल्लेख का न होना यह स्थित करता है कि यह मेद संभवतः 'नन्दी' की रचना के समय से विशेष प्राचीन नहीं। हो सकता है कि वह सूक्त खुद नन्दीकार की ही हो।

यहाँ पर वाचक उमास्याति के समय के विषय में विचार करनेवालों के लिए स्थान में लेने वोग्य एक वस्तु है। वह यह कि वाचक श्री ने जब मतिशान के अन्य सब प्रकार वर्षित किये हैं तब उन्होंने श्रुतनिश्चित और अश्रुतनिश्चित का अपने भाष्य तक में उल्लेख नहीं किया। स्वयं वाचक श्री, जैसा कि आचार्य हैम-चन्द्र कहते हैं, यथार्थ में उत्कृष्ट संशहक हैं। अगर उनके सामने मौजूरा 'नन्दीस्व' होता तो वे श्रुतनिश्चित और अश्रुतनिश्चित का कहीं न कहीं संशह करने से शायद ही चूकते। अश्रुतनिश्चित के औत्यित की वैनियिकी आदि जिन चार

र यदापि अधुतानिभितरूप से मानी जानेवाली श्रीत्पत्तिकी आदि चार बुदियां का नामनिदंश भगवती (१२ ५) में और आवश्यक निर्मुक्ति (गा०-१३८) में है, जो कि अवश्य मंदी के पूर्ववतों हैं। पिर भी वहाँ उन्हें अधुत-निभित शब्द से निर्दिष्ट नहीं किया है और न भगवती आदि में अन्यत्र कहीं अतिनिभित शब्द से अवश्रह आदि मितज्ञान का वर्शन है। अत्यत्य यह कल्पना होती है कि अवश्रहादि रूप से प्रसिद्ध मित ज्ञान तथा औत्पत्तिकी आदि रूप से असिद्ध बुदियों को कमशः श्रुतनिभित और अधुतनिभित रूप से मितज्ञान की विमागन्यवस्था नन्दिन्कार ने ही शायद की हो।

२ देखो, नन्दीसूत्र, स्० २६, तथा ज्ञानबिन्दु टिप्पस ५० ७० ।

३ देखो, तत्वार्थ १.१३-१६।

४ देलो, सिद्धहेम २.२ ३६ ।

बुदियों का तथा उनके मनोरंजक दृष्टान्तों का वर्णन " यहले से पाया जाता है, उनको अपने अन्य में कहीं न कहीं संयहीत करने के लोभ का उमास्वाित शायर ही संवरण करते। एक तरफ से, वाचकशी ने कहीं भी श्रवर श्रनवर आदि निर्युक्तिनिर्दिष्ट श्रुतमेदों का संग्रह नहीं किया है; श्रीर दूसरी तरफ से, कहीं भी नन्दी-विशित श्रुतनिश्रित श्रीर श्रुश्तनिश्रित मितमेद का संग्रह नहीं किया है। जब कि उत्तरवर्ती विशेषावर्यकमाच्य में दोनों प्रकार का संग्रह तथा वर्णन देखा जाता है"। यह वस्तुरियित सुचित करती है कि शायद वाचक उमास्वाित का समय, निर्युक्ति के उस भाग की रचना के समय से तथा नन्दी की रचना के समय से इन्छ पूर्ववर्ती हो। श्रस्तु, जो कुछ हो पर उपाध्यावची ने तो ज्ञानकिन्तु में श्रुत से मित का पार्थक्य बतलाते समय नन्दी में वर्णित तथा विशेषावर्यकभाष्य में व्यास्थात श्रुतनिश्रित श्रीर श्रुश्तनिश्रित दोनों मेदों की तात्त्विक समीद्या कर दी है।

# (३) चतुर्विध बाक्यार्थ ज्ञान का इतिहास

[२०-२६] उपाध्यायची ने एक दोधं श्रुतीपयोग कैसे मानना यह दिखाने के लिए चार प्रकार के वाक्यार्थ ज्ञान की मनोरं जक और बोधप्रद चनां को है और उसे विशेष रूप से जानने के लिए आनार्थ हरिमद्र कुल 'उपदेशपद' आदि का हवाला भी दिया है। यहाँ प्रश्न वह है कि ये चार प्रकार के वाक्यार्थ क्या है और उनका विचार कितना पुराना है और वह किस प्रकार से जैन वाक्य्य में प्रचलित रहा है तथा विकास प्राप्त करता आया है। इसका जवाद हमें प्राचीन और प्राचीनतर वाक्य्य देखने से मिल जाता है।

जैन परंपरा में 'श्रनुगम' शब्द मसिद है जिसका असे है व्याख्यानविधि। अनुगम के छह प्रकार आपेश्वित सूरि ने अनुगोगद्वार सूत्र ( सूत्र० १५५ ) में बतलाए हैं। जिनमें से दो अनुगम स्त्रत्यशों और चार अर्थत्यशों हैं। अनुगम राज्य का निर्धुक्ति शब्द के साथ स्त्रत्यशिकनिर्धुक्त्यनुगम का से उल्लेख अनुगोग-द्वार सूत्र से प्राचीन है इसलिए इस बात में तो कोई संदेह रहता ही नहीं कि यह अनुगमण्डति या ज्याक्वान शैलों जैन बाङ्मय में अनुयोगद्वार सूत्र से पुरानी और निर्धुक्ति के प्राचीनतम स्तर का ही माग है जो संमवतः अतकेवली मद्व-

१ इष्टान्तों के लिए देखों नन्दी सूत्र की मलयगिरि की टीका, पृ० १४४ से 1

र देखो, विशेषा० गा० १६६ से, तया गा० ४५४ से।

३ देलो, ज्ञानबिन्दु टिप्पण् पु० ७३ से ।

वाहुकर्तृक मानी जानेवाली निर्मुक्ति का ही माग होना चाहिए। निर्मुक्ति में अनुगम शब्द से जो व्याख्यानिषि का समावेश हुआ है वह व्याख्यानिषि भी क्लुतः बहुत पुराने समय की एक शास्त्रीय प्रक्रिया रही है। हम जब आये परंपर के उपलब्ध विविध बाङ्मय तथा उनकी पाठशीली को देखते हैं तब इस आनुगम की प्राचीनता और भी ध्वान में आ जाती है। आये परंपर की एक शास्त्रा जरशोध्यियन को देखते हैं तब उसमें भी पवित्र माने जानेवाले अवेस्ता आदि प्रन्थों का प्रथम विशुद्ध उच्चार कैसे करना, किस तरह पद आदि का विभाग करना इत्यादि कम से व्याख्याविधि देखते हैं। भारतीय आये परंपरा की वैदिक शास्त्रा में जो मन्त्रों का पाठ सिस्त्राया जाता है और कमशः जो उसकी क्रयंविधि बतलाई गई है उसकी जैन परंपरा में प्रसिद्ध अनुगम के साथ तुलना करें तो इस बात में कोई संदेह ही नहीं रहता कि यह अनुगमविधि वरतुतः वहीं है जो जरशोध्यियन धर्म में तथा वैदिक धर्म में भी प्रचलित थी और आज मी प्रचलित है।

जैन श्रीर वैदिक परंपरा की पाठ तथा श्रमंत्रिषि विषयक तुलना—

१ वैदिक

२. जैन

१ संहितापाठ (मंत्रपाठ )

१ संदिता (मूलस्त्रपाठ ) १

२ पदच्छेद (जिसमें पद, कम, जदा २ पद २

ब्रादि ब्राट प्रकार की

विविधानुपूर्विंग्रों का समावेश है )

३ पदार्थशान

३ पदार्थ ३, पदवित्रह ४

४ वास्यार्थशन

४ बोलना ५

५ तालयांर्यनिखंय

५ प्रस्पवस्थान ६

बैसे बैदिक परंपरा में शुरू में मूल मन को शुद्र तथा अस्विलित क्य में सिलाया जाता है; अनन्तर उनके पदों का विविध विश्लेषण; इसके बाद जब अर्थविचारणा—मीमांसा का समय आता है तब क्रमशः अत्येक पद के अर्थ का जान; फिर पूरे वाक्य का अर्थ जान और अन्त में साधक बाधक चर्चापूर्वक ताल्य वार्थ का निर्णय कराया जाता है—वैसे ही जैन परंपरा में भी कम से कम निर्मु कि के प्राचीन समय में स्वपाठ से अर्थनिर्णय तक का वही कम अचलित था को अनुगम शब्द से जैन परंपरा में व्यवहृत हुआ। अनुगम के छह विभाग को अनुगमवारस्त में हैं उनका परंपरा प्राप्त वर्णन जिनमद्र चुमाअमर्थ ने

१ देली, अनुयोगद्वारसूत्र सू० १५५ यू० १६१ ।

विस्तार से किया है । संबदास गणि ने र 'बृहत्करूपभाष्य' में उन हुइ विभागों के वर्णन के अज्ञादा मतान्तर से पाँच विभागों का भी निर्देश किया है । जो कुछ हो; इतना तो निश्चित है कि जैन परंपरा में सूत्र और अर्थ सिलाने के संबंध में एक निश्चित व्याख्यानविधि चिस्काल से प्रचलित रही । इसी व्याख्यानविधि को आचार्य इरिमद्र ने अपने दार्शनिक आन के नए प्रकाश में कुछ नवीन शब्दों में नवीनता के साथ विस्तार से वर्णन किया है । इरिमद्रमृदि की उक्ति में कई विशेष्ताएं हैं जिन्हें जैन बाङ्मय को सब प्रथम उन्हों की देन कहनी चाडिए । उन्होंने उपवेशपद में अर्थानुगम के चिरप्रचलित चार मेटों को कुछ मीमांसा ब्रादि दर्शनज्ञान का श्रोप देकर नए चार नामों के द्वारा निरूपण किया है । दोनों की तुलना इस प्रकार है—

| १. शाबीन परंपरा | २. हरिभद्रीय   |  |
|-----------------|----------------|--|
| १ पदार्थ        | १ पदार्थ       |  |
| २ पदविशह        | २ वाक्यार्थ    |  |
| ३ चालना         | ३ महाबाक्यार्थ |  |
| ४ प्रत्यवस्थान  | ४ ऐदम्पर्वार्थ |  |

हरिमद्रीय विशेषता केवल नए नाम में ही नहीं है। उनकी व्यान देने योग्य विशेषता तो नारों प्रकार के अर्थवीय का तरतम मान सममाने के लिए दिये गए लीकिक तथा शास्त्रीय उदाहरणों में है। जैन परंपरा में अहिंसा, निर्मन्यत्न, दान और तप आदि का धर्म क्य से सर्वप्रथम स्थान है. अतएव जब एक तरफ से उन धर्मों के आचरण पर आत्यन्तिक भार दिया जाता है, तब दूसरी तरफ से उसमें कुछ अपवादों का या छुटी का रखना भी अनिवार्य क्य से भार हो जाता है। इस उत्सर्ग और अपवाद विधि की मर्पादा को लेकर आनार्य हरिमद्र ने उक्त चार प्रकार के अर्थवीधी का वर्णन किया है।

# जैनधर्म की अहिंसा का स्वरूप

अहिंसा के बारे में जैन धर्म का सामान्य नियम यह है कि किसी भी प्राणी का किसी भी प्रकार से धात न किया जाए । यह 'पदार्थ' हुआ। इस पर प्रश्न

१ देखी, विशेषावश्यकभाष्य गा० १००२ से।

२ देलो, बृहत्कस्पभाष्य गा० ३०२ से।

वे देखो, उपदेशपद गा० ८५६-८८५।

होता है कि स्थार सर्वथा श्राणिवात कर्च है तो वर्मस्थान का निर्माण तथा शिरोम्ण्डन आदि कार्य भी नहीं किये जा सकते जो कि कर्तव्य समस्ते जाते हैं। यह शंकाविचार 'वाक्यार्थ' है। अवश्य कर्तव्य अगर शास्त्रविचिष्ट्वंक किया जाए तो उसमें होनेवाला श्राणिवात दोवावह नहीं, अविधिकृत ही दोवावह है। वह विचार 'महावाक्यार्थ' है। श्रन्त में जो जिनाजा है वही एक मात्र उपादेय है ऐसा तात्वर्य निकालना 'ऐदम्पयांथ' है। इस प्रकार सर्व श्राणिहिंसा के सर्वधा निषेषक्ष सामान्य नियम में जो विधिविद्यंत अपवादों को स्थान दिलानेवाला और उत्सर्ग-अपवादक्ष धर्ममार्ग तिथर करनेवाला विचार-अवाह ऊपर दिलावा गया उसको श्राचार्य हरिमद्र ने लीकिक दशन्तों से समभाने का प्रयत्न किया है।

ग्रहिंसा का प्रश्न उन्होंने प्रथम उठावा है जो कि जैन परंपरा की जड़ है। यों तो ग्रहिंसा समुख्य ग्रायं परंपरा का सामान्य धर्म रहा है। फिर मी धर्म, कोड़ा, मोजन ग्रादि ग्रनेक निमित्तों से जो निविध हिसाएँ प्रचलित रही उनका ग्राल्यन्तिक विरोध जैन परंपरा ने किया। इस विरोध के कारण ही उसके सामने प्रतिवादियों की तरफ से तरहत्तरह के प्रश्न होने लगे कि ग्रागर जैन सर्वथा हिंसा का निपेध करते हैं तो ने खुद भी न जीवित रह सकते हैं ग्रीर न धर्माचरण ही ही कर सकते हैं। इन प्रश्नों का जवाब देने की दिश्च से ही हरिमद्र ने जैन समत ग्रहिंसास्यरूप सममाने के लिए चार प्रकार के वाक्यार्थ बोध के उदाहरण रूप से सर्वप्रथम ग्रहिंसा के प्रश्न को ही हाथ में लिया है।

दूसरा प्रश्न निर्प्रन्थत्व का है । जैन परंपरा में प्रत्य—वस्तादि परिग्रह रखने न रखने के बारे में दखमेंद हो गया था । हरिभद्र के सामने यह प्रश्न खासकर दिगम्बरत्वपद्धपातियों की तरफ से हो उपस्थित हुखा जान पहता है । हरिभद्र ने जो दान का प्रश्न उठाया है वह करीच करीव आधुनिक तरापंथी संप्रदाव की विचारसरशी का प्रतिविध्य है । यद्यपि उस समय तरापंथ या वैसा ही दूसरा कोई स्पष्ट पंथ न था; किर भी जैन परंपरा की निष्टत्ति प्रधान मावना में से उस समय भी दान देने के विरुद्ध किसी-किसी को विचार आ जाना स्वामाविक या जिसका जवाब हरिभद्ध ने दिया है । जैनसंगत तप का विरोध बीद परंपरा पहले से ही करती आई है । उसी का जवाब हरिभद्ध ने दिया है । इस तरह कैन धर्म के प्राथम्त सिद्धानों का स्वरूप उन्होंने उपदेशपद में चार प्रकार के वाक्वार्थवाय का निरुप्य करने के प्रसंग में स्पष्ट किया है जो वाहिक विद्धानों

१ देखी, मण्डिमानिकाय मुच० १४।

की श्रपनी हिंसा-श्राहिसा विषयक मीमांसा का बैन हिंदे के अनुसार संशोधित मार्ग है।

भिन्न-मिन्न समय के अनेक ऋषियों के द्वारा सर्वमृतदया का सिद्धाना तो श्चार्यवर्ग में बहुत महले ही स्थापित हो जुका था; जिसका प्रतिपीय है—'मा हिंस्यात् सर्वा भूतानि -- यह श्रुतिकल्प वाक्य । यत्र श्रादि धर्मी में प्राविषय का रुमर्थन करनेवाले मीनांसक मी उस ऋहिंसामितपादक मितवीप को पूर्णतथा धमाण रूप से मानते आए हैं। अतएन उनके सामने भी अहिंसा के सेज में यह भएन तो अपने आप हो उपस्थित हो जाता था । तथा सांख्य आदि अर्थ बैदिक परंपराक्रों के द्वारा भी बैसा प्रश्न उपस्थित हो जाता था कि जब हिंसा की निपिद अतएव अनिष्ठजननी तुम भीमांसक भी मानते हो तब थश आदि प्रसंगी में, की जानेवाली हिसा भी, हिसा होने के कारण श्रानिष्टजनक क्यों नहीं ! श्रीर जब हिंसा के नाते यकीय हिंसा भी अनिधननक सिद्ध होती है तब उसे धर्म का-इष्ट का निर्मित मानकर यह आदि कर्मों में कैसे कर्तव्य माना वा सकता है है इस प्रश्न का जवाब बिना दिए अवहार तथा शास्त्र में काम चल ही नहीं सकता था । अतएव पुराने समय से वाजिक विद्वान् अहिंसा की पूर्णरूपेण धर्म मानते हुए भी, बहुजनस्वीकृत और चिरप्रचलित यह आदि कर्मी में होनेवाली हिंसा का पर्म-कर्तव्य रूप से समर्थन, अनिवार्य अपवाद के नाम पर करते आ रहे थे। मीमांसको की ब्राइसा-हिसा के उत्सर्ग-ब्रयवादभाववाली चर्चा के प्रकार तथा उसका इतिहात हमें आज भी कुमारिल तथा प्रभाकर के ग्रन्थों में विस्पष्ट और मनोरंजन रूप से देखने को मिलता है। इस बुद्धिपूर्ण चर्चा के द्वारा मीमा-सकों ने सांख्य, बैन, बौद्ध ग्रादि के सामने यह स्थापित करने का प्रयत्न किया है कि शास्त्र विहित कर्म में की जानेवाली हिसा अवश्य कर्तव्य होने से अनिष्ट— अधर्म का निमित्त नहीं हो सकती । भीमांसकों का अन्तिम तालार्व यही है कि शास्त्र-वेद ही मुख्य प्रमाण है और यह आदि कर्म वेदविहित हैं। अतएव जो यह आदि कर्म की करना चाहे या जो बंद को मानता है उसके वास्ते वेदाश का पालन ही परम धर्म है, चाहे उसके पालन में जो कुछ करना पहे। मीमांसकी का यह तात्पर्वनिर्मं अपन भी वैदिक परंपरा में एक टीस सिदांत है। सांख्य श्रादि वैसे क्यांय हिंसा के विरोधी भी वेद का प्रामाएय सर्वथा न त्याग देने के कारण अन्त में मीमांसकों के उक्त तालवांथे निर्णय का ब्राल्यंतिक विरोध कर न सके। ऐसा विरोध ब्रास्तिर तक वे ही करते रहे जिन्होंने वेद के प्रामास्य का सर्वथा इन्हार कर दिया। ऐसे विरोधियों में बैन परंपरा मुख्य है। बैन परंपरा ने वेद के पामाएय के साथ वेदनिहित हिंसा की धर्म्यता का माँ सर्वतोभावेन

निषेष किया। यर जैन परंपरा का भी अपना एक उद्देश है जिसकी सिद्धि के बास्ते उसके अनुवायो ग्रहरथ और साधु का जीवन आवश्यक है। इसी जीवनधारण में से जैन परंपरा के सामने भी ऐसे अनेक प्रश्न समय-प्रमय पर आते रहे जिनका अहिंसा के आत्यंतिक सिद्धांत के साथ समन्वय करना उसे पात हो जाता था। जैन परंपरा वेद के स्थान में अपने आगमों को ही एक मात्र प्रमाण मानती आई है; और अपने उद्देश्य की सिद्धि के बात्ते त्यायित तथा प्रचारित विविध प्रकार के ग्रहरथ और साधु जीवनोपयोगी कर्तव्यों का पालन भी करती आई है। अतएव अन्त में उसके वास्ते भी उन स्वीकृत कर्तव्यों में अनिवार्थ रूप से हो जानेवाली हिंसा का समर्थन भी एक मात्र आगम की आजा के पालन रूप से हो करना पात है। जैन आचार्थ इसी दृष्टि से अपने आपवारिक हिंसा मार्ग का समर्थन करते रहे।

ब्राचार्य हरिभद्र ने चार प्रकार के वाक्यार्थ बोच की दर्शाते समय ब्राईसा-हिंसा के उत्सर्ग-अपवादमाव का जो स्क्ष्म विवेचन किया है वह अपने पूर्वो-चार्यों की परंपरापास संपत्ति तो है ही पर उसमें उनके समय तक की विकसित मीमांसारीसी का मी कुछ न कुछ ग्रसर है। इस तरह एक तरफ से चार वाक्यार्थवीच के वहाने उन्होंने उपदेशपद में मीमांसा की विकसित शैली का, बैन इन्टि के अनुसार संग्रह किया; तब दूसरी तरफ से उन्होंने बौद्ध परिमाणा को मी 'पोडशक' में अपनाने का सर्वप्रथम प्रयत्न किया। धर्मकीर्ति के 'प्रमाणवार्तिक' के पहले से भी बौद परंपरा में विचार विकास की कम गास तीन भूमिकाओं को दर्शानेवाले अतमय, चितामय और भावनामय ऐसे तीन शब्द बौद्ध बाङ्मय में प्रसिद्ध रहे। इम जहाँ तक जान पाए हैं वह सकते हैं कि आचार्य इस्भिद्र ने ही उन तीन बौद्धप्रसिद शब्दों को लेकर उनकी आख्या में वाक्यार्थ-बीध के प्रकारों को समाने का सर्वप्रथम प्रवत्न किया। उन्होंने बोडशक में परि-भाषाएँ तो बीदों की ली.पर उन की व्याख्या अपनी दृष्टि के अनुसार की; और अतमय को वाक्यार्थ ज्ञानरूप से, चितामय को महावाक्यार्थ ज्ञानरूप से और भावनामय की ऐइम्पर्पार्थ ज्ञानरूप से घटावा । स्वामी विद्यानन्द ने उन्हों बौद्ध परिमापाओं का 'तत्त्वार्थभ्रोक्वातिंक' में संडन किया, जब कि इरिमद्र ने उन परिमाषाओं को अपने दंग से जैन वाङ्मय में अपना लिया।

उपाच्यायजी ने हानचिन्दु में हरिभद्रवर्शित चार प्रकार का वाक्यार्थबीच,

१ बोडशक १. १०।

२ देखो, तन्वार्थरतोकवार्तिक पु० २१।

जिसका पुराना इतिहास, निर्मुक्ति के अनुगम में तथा पुरानी वैदिक परंपरा आदि में भी मिलता है; उस पर अपनी पैनी नैवाविक हिण्ट से बहुत ही मार्मिक प्रकारा डाला है, और स्थापित किया है कि ये सब वाक्यार्थ बोध एक दीर्थ अतोषोग रूप हैं जो मति उपयोग से जुदा है। उपाच्यायाजी ने ज्ञानिवन्दु में जो वाक्यार्थ विचार संदोप में दरसाया है वही उन्होंने अपनी 'उपदेश रहस्य' नामक दूसरी कृति में विस्तार से किन्तु 'उपदेशपद' के साररूप से निर्ह्मित किया है जो ज्ञानिवन्दु के संस्कृत टिप्पण में उद्भृत किया गया है। (देखो ज्ञानिवन्दु, टिप्पण, पु० ७४, पं० २७ से)।

### (४) अहिंसा का स्वस्य और विकास

[ २१ ] उपाध्यायनों ने चतुर्विध वाक्यार्य का विचार करते समय ज्ञान-विन्दु में जैन परंपरा के एक मात्र और परम सिद्धान्त अहिसा को लेकर, उत्सर्ग-अपनादमान की जो जैन शास्त्रों में परापूर्व से चली आनेवाली चर्चा की है और जिसके उपपादन में उन्होंने अपने न्याय-मीमांसा आदि दशंनान्तर के गंभीर अन्यास का उपयोग किया है, उसको यथासंभव विशेष समभग्रने के लिए, ज्ञानिक्दु टिप्पण में [ पूठ ७६ पंठ ११ से ] जो विस्तृत अवसरण्संबह किया है उसके आधार पर, यहाँ अहिंसा संबंधी कुछ ऐतिहासिक तथा तान्विक मुद्दों पर मकाश डाला जाता है।

श्रहिसा का सिद्धांत आर्थ परंपरा में बहुत ही प्राचीन है। और उसका आदर सभी श्रावंशालाओं में एक सा रहा है। फिर भी मजाजीवन के विस्तार के साथ-साथ तथा विभिन्न धार्मिक परंपराओं के विकास के साथ-साथ, उस सिद्धांत के विचार तथा व्यवहार में भी अनेकमुखी विकास हुआ देखा जाता है। अविदेश विचार तथा व्यवहार में भी अनेकमुखी विकास हुआ देखा जाता है। अविदेश विचार के मुख्य दो स्रोत प्राचीन काल भी ही आर्य परंपरा में बहने लगे ऐसा जान पहला है। एक स्रोत तो मुख्यतया अमण जीवन के आअम से बहने लगा, जब कि दूसरा स्रोत बाह्मण परंपरा-चन्नविंघ श्राथम-के जीवन-विचार के सहारे प्रवाहित हुआ। अहिंसा के ताल्विक विचार में उकत दोनों स्रोतों में कोई मतमेद देखा नहीं जाता। पर उसके व्यावहारिक पहलू पा जीवनगत उपयोग के बारे में उकत दो स्रोतों में ही नहीं बल्कि प्रत्येक अमण एवं बाह्मण स्रोत की स्त्रोटी-बढ़ी श्रवान्तर शासाओं में भी, नाना प्रकार के मतमेद स्था आपसी विरोध देखे जाते हैं। ताल्विक रूप से अहिंसा सब को एक सी मान्य होने पर भी उस के व्यावहारिक उपयोग में तथा तदनुसारों व्याक्याओं में जो मतमेद और विरोध देखा जाता है उसका प्रधान कारण जीवनहरूट का

मेद है। अमण परंपरा की जीवनहिंद प्रधानतया वैयक्तिक और आध्यातिमक रही है, जब कि ब्राह्मण परंपरा की जीवनहिंद प्रधानतया तामाजिक या लोकसंग्रहक रही है। पहली में लोकसंग्रह तभी तक इष्ट है जब तक वह आध्यातिमकता का विरोधी न हो। जहाँ उसका आध्यातिमकता से विरोध दिखाई दिया वहाँ पहली हिंदि लोकसंग्रह की और उदासीन रहेगी या उसका विरोध करेगी। जब कि दूसरी हिंदि में लोकसंग्रह इतने विशाल पैमाने पर किया गया है कि जिससे उसमें आध्यातिमकता और मौतिकता परस्पर टकराने नहीं पाती।

अमग् परंपर की ऋहिंसा संकंधी विचारधारा का एक प्रवाह अपने विशिष्ट रूप से बहता था जो कालकम ते आगे जाकर दीर्ध तपस्वी भगवान महाबीर के बीवन में उदात रूप में व्यक्त हुआ। इस उस प्रकटीकरण को 'आचार।क्न', 'मूत्रकृताक्न' आदि पाचीन बैन आगमी में स्पष्ट देखते हैं। ऋहिंसा धर्म की प्रतिष्ठा तो आत्मीपम्प की दृष्टि में से ही हुई थी। पर उक्त आगमी में उसका निरूपण और विश्लेषण इस प्रकार हुआ। है—

१. दुःस और मय का कारश होने से हिंसामात्र वर्ज्य है, यह ब्राहिंसा सिद्धान्त की उपयत्ति ।

२. हिंसा का अर्थ यद्यपि प्राणनाश करना या दुःख देना है तथापि हिंसा-वन्य दोष का आचार तो मात्र प्रमाद अर्थात् रागद्देषादि ही है। अगर प्रमाद या आसक्ति न हो तो केवल प्राणनाश हिंसा कोटि में आ नहीं सकता, यह अहिंसा का विश्लेषण।

३. वध्यजीवों का कद, उनकी संख्या तथा उनकी हृन्द्रिय आदि संगति के तारतम्य के ऊपर हिंसा के दोष का तारतम्य अवलंकित नहीं हैं; किन्तु हिंसक के परिशाम या वृत्ति की तीव्रता-मंदता, सज्ञानता-अज्ञानता या वल प्रयोग की न्यूना-विकता के ऊपर अवलंकित है, ऐसा कोटिकम ।

उपयुंकि तीनों बातें मगवान् महाबीर के विचार तथा आचार में ते पत्तित होकर आगमों में अधित हुई है। कोई एक व्यक्ति या व्यक्तिसमूइ कैसा ही आप्यात्मिक क्यों न हो पर वह संयमताची जीवनवारण का भी प्रश्न सोचता है तब उसमें से उपयुक्त विश्लेषण तथा कोटिकम अपने आप ही फलित हो जाता है। इस हाध्ट के देखा जाए तो कहना पड़ता है कि आगे के जैन बाब्सव में अहिंसा के संबंध में जो विशेष उहापोह हुआ है उसका मृत आधार तो प्राचीन आगमों में अथम से ही रहा ।

समूचे बैन वाङ्मय में पाप जानेवाले आहिंसा के ऊहापोह पर जब हम इंडिपात करते हैं, तब हमें सफ्ट दिखाई देता है कि बैन वाङ्मय का आहिंसा- संबंधी कहापोह सुस्वतवा चार वलों पर अवलंबित है। पहला तो यह कि वह प्रधानतवा साधु जीवन का ही अतएव नवकोटिक-पूर्ण ब्रहिंसा का ही विचार करता है। यूसरा वह कि वह बाह्मण परंपरा में विहित मानी जानेवाली ब्रीर प्रतिष्ठित समझी जानेवाली पशीय ब्रादि अनेकविव हिंसाब्री का विरोध करता है। तीसरा यह कि वह अन्य अमण् परंपराब्रों के स्थागी जीवन की अपेचा भी वैन अमण् का त्यागी जीवन विशेष नियंत्रित रखने का ब्रायह रखता है। बीथा यह कि वह बैन परंपरा के ही अवान्तर फिरकों में उत्पन्न होनेवाले पारत्यरिक विरोध के प्रश्नों के निराहरण का भी प्रथन करता है।

नवकोटिक-पूर्ण श्रिहिंसा के पालन का आग्रह भी रखना और संयम या सद्गुणिविकास की दृष्टि से बीवनिनवाँह का समर्थन भी करना—इस विरोध में से हिंसा के द्रष्य, भाव आदि भेदों का ऊहापोह फलित हुआ और अन्त में एक मात्र निक्षय सिद्धान्त वहीं स्थापित हुआ कि आखिर को प्रमाद ही हिंसा है। अपन वीवनव्यवहार देखने में हिंसात्मक हो तब भी वह वस्तुतः आहिंसक ही है। वहाँ तक इस आखरी नतींचे का संबंध है वहाँ तक इसेताम्बर-दिगम्बर आदि किसी भी बैन फिरके का इसमें थोड़ा भी भतमेद नहीं है। सब फिरकों की विचार-सरखी परिमाधा और दलींकों एक-सी हैं। यह इस ज्ञानधिन्दु के टिप्पण गत श्रीताम्बरीय विस्तृत अवतरखों से मली-मांति जान सकते हैं।

वैदिक परंपरा में यह, अतिथि आद आदि अनेक निर्मित्तों से होने वाली को हिमा धार्मिक मानकर प्रतिष्ठित करार दी जाती थी उसका विरोध सांख्य, बौद श्रीर कैन परंपरा ने एक सा किया है फिर भी आगे जाकर इस विरोध में मुख्य भाग बीद और बैन का ही रहा है। जैन वाङ्मयगत अहिंसा के ऊहापोह में उक्त विरोध की गहरी छाप और प्रतिक्रिया भी है। पद-पद पर जैन साहित्य में बैदिक हिंसा का लगड़न देखा जाता है। साथ ही जब वैदिक लोग जैनों के प्रति पद आशंका करते हैं कि अगर धार्मिक हिंसा भी अकर्तव्य है तो तुम जैन लोग अपनी समाज रचना में मन्दिरनिमांग, देवपूजा आदि धार्मिक इत्सों का समावेश अहिंसक कर से कैसे कर सकोगे इत्यादि। इस प्रश्न का खुलासा में। जैन वाङ्मय के अहिंसा संबंधी जहापोह में सविस्तर पाया जाता है।

प्रमाद — मानसिक दोप ही नुख्यतथा हिंसा है और उस दोष में से जनित ही प्राण-नाश हिंसा है। यह विचार जैन और बौद परंपरा में एक-सा मान्य है। फिर भी हम देखते हैं कि पुराकाल से जैन और बौद परंपरा के बीच ऋहिंसा के संबंध में पारस्तरिक खण्डन-मण्डन बहुत हुआ है। 'सूत्रकृताङ्ग' जैसे प्राचीन आसम में भी ऋहिंसा संबंधी बौद प्रसाय का स्टेंडन है। इसी तरह

'मिकिन्समिनिकाय' जैसे पिटक प्रंथों में भी बैन संमत ऋहिंसा का सपरिदास लएडन पाया जाता है । उत्तरवर्तों निर्विवित ग्रादि बैन ग्रंथों में तथा 'अभिवर्मकोष' जादि वौद्ध ग्रंथों में भी वहीं पूराना खरहन-मरहन नए रूप में देखा जाता है। जब बैन-बौद्ध दोनों परंपराएँ वैदिक हिसा की एक-सी विरोधिनी हैं श्रीर जब दोनों की श्रहिंसा संबंधी व्याख्या में कोई ताल्विक मृतमेद नहीं तब पहले से ही दोनों में पारस्परिक खएडन-मल्डन क्यों शुरू हुआ श्रीर चल पड़ा-यह एक प्रश्न है । इसका जवाब जब हम दोनों परंपराखों के साहित्य की ध्यान से पढ़ते हैं, तब मिल जाता है। ख़रहन-मरहन के अनेक कारणों में से प्रधान कारण तो यही है कि जैन परंपरा ने नवकोटिक ग्रहिंसा की सूक्ष्म आख्या को अमल में लाने के लिए जो बाख प्रतृति की विशेष नियंत्रित किया यह बीड परंपरा ने नहीं किया । जीवन संबंधी बाह्य प्रवृत्तियों के ब्राति नियत्रस् ब्रौर मध्यम-भागींय शैथिल्य के प्रवत भेट में ते ही बौद और वैन परंपराएँ आएस में लगडन-भगडन में पहुत्त हुई। इस खगडन-मगडन का भी जैन वाङ्मय के खहिसा संबंधी ऊहापोह में खासा हिस्सा है जिसका कुछ नम्ना शानविन्द के टिप्पग्री में दिए हुए जैन श्रीर बौद अक्तरणों से जाना जा सकता है। जब हम दोनों परंपराओं के खरहन मरहन को तटस्य भाव से देखते हैं तब निःसंकोच कहना यड़ता है कि बहुवा दोनों ने एक दूसरे को गलत रूप से ही समका है। इसका एक उदाहरण 'मिल्भिमानिकाय' का उपालिमुत्त और दूसरा नमूना सूत्रकृताङ्ग (१.१.२.२४-३२;२६. २६-२८) का है।

वैसे-वैसे बैन साजुसंघ का विस्तार होता गया श्रीर जुदे-जुदे देश तथा काल में नई-नई परिस्थित के कारण नए-नए प्रश्न उत्पन्न होते गए वैसे-वैसे बैन तब्बिन्तकों ने श्रिहिंसा की व्याख्या श्रीर विश्लेषणा में से एक स्पष्ट नथा विचार प्रकट किया। यह यह कि श्रमर श्रपमत मात्र से कोई जीवविराषणा—हिंसा हो जाए या करनी पन्ने तो वह मात्र श्रीहंसाकोटि की श्रतएव निदींच हो नहीं है बिल्क वह गुण (निर्जर) वर्षक भी है। इस विचार के श्रनुसार, साचु पूर्ण श्रीहंसा का स्वीकार कर लेने के बाद भी, अगर संयत जीवन को पृष्टि के निमित्त, विविध प्रकार की हिंसारूप समभी जानेवाली प्रहृतियों करता है तो वह संयमविकास में एक कदम आगे चन्ता है। यही बैन परिभाषा के श्रनुसार निश्चय श्राहंसा है। जो त्यागी विलकुल क्स श्रादि रखने के विरोधों थे वे मणीदित रूप में वस्त्र श्राहे उपकरण (सावन) रखनेवाले साधुओं को जब हिंसा के नाम पर कोसने लगे तब वस्तादि के समर्थक स्थागियों ने उसी निश्चय सिद्धान्त का श्राश्चय लेकर जवाब दिया कि केवल संयम के धारण श्रीर निश्चव सिद्धान्त का श्राश्चय लेकर जवाब दिया कि केवल संयम के धारण श्रीर निश्चव के वास्ते ही, श्रारीर की

तरह मर्वादित उपकरण आदि का रसना अहिंसा का बावक नहीं। वैन साहसंब की इस प्रकार की शास्त्रारिक आचारमेदमुलक चर्चा के द्वारा भी आहिंसा के कहापोह में बहुत कुछ विकास देखा जाता है, जो खोधनिर्धेक्ति खादि में त्यष्ट है। कभी-कभी अहिंसा की चर्चा शुष्क तक की सी हुई जान पड़ती है। एक व्यक्ति परन करता है कि अगर वल रखना ही है तो वह बिना पाडे अखरह ही क्यों न स्ता जाए; क्योंकि उसके फाइने में जो एक्स अग्रा उड़ेंगे वे जीव-बातक वरूर होंगे। इस प्रश्न का जवाब भी उसी दंग से दिया गया है। जवाब देनेवाला बढ़ता है, कि आगर वस्त्र फाड़ने से फैलनेवाले सुक्ष्म आगुओं के द्वारा जीवधात होता है: तो उम जो हमें क्ल फाइने से रोकने के लिए कल कहते हो उसमें भी तो जीवनात होता है न ?—इत्सादि । ऋनु । जो कुछ हो, पर इम विनभद्रगणि की स्पष्ट वाणी में वैनपरंपरासंगत ऋहिंसा का पूर्ण स्वस्प पाते हैं। वे बहते हैं कि स्थान सजीव हो या निजीव, उसमें कोई बीव वातक हो जाता हो या कोई अधातक ही देखा जाता हो, पर इतने मात्र से हिंसा या छहिसा का निर्णय नहीं हो सकता । हिंसा सचमुच प्रमाद—ग्रयतना—ग्रसंबम में ही है भिर चाहे किसी औष का पात न भी होता हो । इसी तरह अगर अपमाद या बतना-संपम सुरित्तत है तो जीववात दिलाई देने पर भी वस्ततः ऋहिसा ही है।

उपर्युक्त विवेचन से ऋहिंसा संबंधी जैन ऊहापोह की नीचे लिली कमिक भूमिकाएँ फलित होती हैं।

(१) प्रापा का नाश हिंसारूप होने से उसको रोकना ही अहिंसा है ।

(२) बीवन धारण की समस्या में से फलित हुआ कि जीवन-खासकर संपमी जीवन के लिए अनिवाय समस्ती जानेवाली प्रवृत्तियाँ करते रहने पर समर जीवचात हो भो जाए तो भी यदि यमाद नहीं है तो वह जीवचात हिसासप न होकर खहिंसा ही है।

(३) अगर पूर्णरूपेण अहिंसक रहना हो तो वस्तुतः और सर्वप्रथम विनगत क्लेश (यमाद ) का ही त्याग करना चाहिए। यह हुआ तो अहिंसा छिद हुई। अहिंसा का बाह्य प्रकृतियों के साथ कोई नियत संबंध नहीं है। उसका निवत संबंध मानसिक प्रकृतियों के साथ है।

(४) वैशक्तिक या नामूहिक जीवन में ऐसे भी अपवाद त्यान आते हैं जब कि हिसा मात्र अहिंसा ही नहीं रहती प्रत्युत वह गुणवर्धक भी बन जाती है। ऐसे आपवादिक स्थानी में अगर कही जानेवाजी हिसा से दरकर उसे आवर्षा में न लावा जाए तो उल्लास बोण लगता है।

कपर हिरान्यहिंसा संबंधी जो विचार संदोष में उतलावा है उसकी पूरीन्यूरी

राजिय समझी उपाध्यायची की प्राप्त थी खतएव उन्होंने 'वाक्यार' प्रसंग में बीनसम्मत-खासकर साधुजीवनसम्मत-अहिंसा को लेकर/उत्सर्ग-अपवाद-भाव की चर्चा की है। उपाध्यायनी ने बैनशास्त्र में पाए जानेवाले अपवादी का निर्देश करके स्पष्ट कहा है कि ये अपनाद देखने में कैसे ही क्यों न अहिंसा-विरोधी हो, किर मी उनका मूल्य श्रीत्सर्गिक श्रहिंसा के बरावर ही है। श्रमवाद अनेक बतलाए गए हैं, श्रीर देश-काल के अनुसार नए अपवादों की भी सृष्टि हों सकती है; फिर भी सब अपनादों की आत्मा मुख्यतया दो तस्वों में समा जाती है। उनमें एक तो है गीतार्यत्व यानि परिख्तशाखशान का और दूसरा है कतयोगित्व श्रयांत् चित्तसाम्य या स्थितप्रशस्य का ।

उपाध्यायजी के द्वारा बतलाई गई जैन ऋहिंसा के उत्सर्ग-ऋपवाद की यह चर्चा, ठीक श्रद्धरशः मीमांसा श्रीर स्मृति के श्राहंसा संबंधी उत्सर्ग-श्रपदाद की विचारसरिए से मिलती है। अन्तर है तो यही कि जहाँ वैन विचारसरिए साधु था पूर्वत्यागीके जीवन की लक्ष्य में रखकर प्रतिष्ठित हुई है वहाँ मीमांसक और स्मातों को विचारसरिए ग्रहस्थ, त्यागी सभी के जीवन को केन्द्र स्थान में रखकर प्रचलित हुई है। दोनों का साम्य इस प्रकार है—

२ जैन

१ सब्बे पाणा न हंतव्या र साधुजीवन की अराक्यता का प्रश्न

३ शास्त्रविहित प्रवृत्तियों में डिसा टोप का श्रमाव श्रयांत् निविद्याचरण ही हिंसा

२ वैदिक

१ मा हिंस्यात् सर्वमृतानि र चारों श्राक्षम के सभी अवबर के अधिकारियों के जीवन की तया तत्संबंधी कर्तव्यो की अशक्यता का भारत

रे शास्त्रविहित प्रवृत्तियों में हिसा-दोष का अमान अर्थात् निपिद्धा-चार ही हिंसा है

बहाँ यह ध्यान रहे कि जैन तत्त्वज्ञ 'शास्त्र' शब्द से जैन शास्त को-सासकर ताथु-जीवन के विधि-निर्देश प्रतिपादक शास्त्र को ही लेता है; जब कि वैदिक तत्त्विन्तक, शास्त्र शब्द से उन सभी शास्त्रों को लेता है जिनमें वैयक्तिक, कीटुम्बिक, सामाजिक, वार्मिक और राजकीय आदि सभी कर्तव्यों का विधान है।

४ अन्ततोगत्वा अहिंसा का मर्म विनासा ४ अन्ततोगत्वा अहिंसा का तात्वर्थ केंद्र के-जैन शास्त्र के बयावत् अनुसरगा में की है।

तथा स्मृतियों की ग्राज्ञा के पालन में ही है।

1

उपाध्यापनी ने उपर्युक्त चार भूमिकवाली आहिसा का चतुर्विष वाक्यार्थ के द्वारा निस्त्रक करके उसके उपसंहार में जो कुछ लिला है वह वेदानुपायीं मीमांसक और नैपायिक की आहिसाविषयक विचारसरीय के साथ एक तरह की जैन विचारसरीय की दुलना मान है। अथवा वो कहना चाहिए कि वैदिक विचारसरीय के द्वारा चैन विचारसरीय का विश्लेषया हो उन्होंने किया है। जैसे मोमांसकों ने वेदाविहित हिंसा को छोड़कर ही हिंसा में आनिष्टजनकल माना है। वैसे ही उपाध्यापजी ने अन्त में स्वरूप हिंसा को छोड़ कर हो मान हेनु— आत्मपरिखाम हिंसा में ही अनिष्टजनकल पतलावा है।

# (५) पट्स्थानपतितत्व और पूर्वमत गाथा

[२७] अत्वयां के प्रसंग में छहिसा के उत्सर्ग-छपवाद की विचारणा करने के बाद उपाच्यायजी ने सुत से संबंध रखनेवाले छानेक जातब्य मुद्दों पर विचार प्रकट करते हुए पद्स्पान के मुद्दें की भी शास्त्रीय चर्चा की हैं विसका समर्थन इमारे जीवनगत खनुमव से ही होता रहता है।

एक ही अध्यापक से एक अंथ ही पड़नेवाले अनेक व्यक्तियों में, राष्ट्र एवं अर्थ का ज्ञान समान होने पर भी उसके माबी व रहस्यों के परिज्ञान का जो तार-तम्य देखा जाता है वह उम अधिकारियों की आन्तरिक शक्ति के तारतम्य का ही परिगाम होता है। इस अनुभव को चतुर्दश पूर्वधरों में लागू करके 'कल्पमाध्य' के ब्राधार पर उपाच्यायजी ने बतलाया है कि चतुर्दशपूर्वरूप अंत को समान रूप से पढ़े हुए अनेक व्यक्तियों में भी धृतगत भावों के सोचने की शक्ति का अनेकविध तारतम्य होता है जो उनको ऊहापोह शक्ति के तारतम्य का ही परिचाम है। इस तारतम्य को शास्त्रकारों ने खह विमागी में बाँध है वो पर्स्थान कहताते हैं। भावों को जो सबसे आधिक जान सकता है वह अतबर उत्कृष्ट बहलाता है। उसकी अपेद्धा से हीन, हीनतर, हीनतम रूप से छह कवाओं का वर्गन है। उत्कृष्ट ज्ञाता की अपेशा—१ अनन्तमागहीन, २ अर्ध-स्मातमागहीन, ३ संस्थातमागहीन, ४ संस्थातगुणहीन, ५ असंस्थातगुणहीन श्रीर ६ अनन्तगुर्वाहीन-वे कमराः उत्तरती हुई छह कवाएँ है। इसी तरह सब से न्यून भावों को जाननेवाले को अपेदा- १ अनन्तभागअधिक, २ असंस्थातभाग-अधिक, ३ संस्थातमागत्रधिक, ४ संस्थातगुराक्षिक, ५ स्रसंस्थातगुराधिक और ६ अनन्तग्याश्रविक-ये कमसः चढ्वी हुई कहाएँ हैं।

शृत की समानता होने पर भी उसके भाषों के परिज्ञानगत तारतम्य का कारण वो ऊहापोहसामध्ये हैं उसे उपाध्यायजी ने श्रृतसामध्ये और मतिसामध्ये उभयरूप कहा है-पिर भी उनका विशेष भुकाव उसे श्रृतसामध्ये मानने की ओर साय है।

आगे अति के दीर्थोवकोग विषयक समर्थन में उपच्यायकी ने एक पूर्वगत गाया का [ ज्ञानविन्दु ए० ६. ] उल्लेख किया है, जो 'विद्योपावश्यकभाष्य' [ गा० ११७ ] में पाई जाती है। पूर्वगत शब्द का अर्थ है पूर्व-प्राक्तन। उस गाया को पूर्वगाया रूप से मानते आने की परंपरा जिनभद्रगिया इमाअमया जितनी तो पुरानी अवश्य जान पड़ती है; क्योंकि कोट्याचार्य ने भी अपनी चृति में उसका पूर्वगतगाया रूप से ही व्याख्यान किया है। पर वहाँ पर यह बात जरूर लक्ष्य खींचती है कि पूर्वगत मानी जानेवाली वह गाया दिगम्बरीय प्रयो में कहीं नहीं पाई जाती और पाँच जानों का वर्षान करनेवाली 'आवश्यकनिर्युक्ति' में भी बह गाया नहीं है।

हम पहले कह आए हैं कि ऋता-अनदार रूप में श्रुत के दी भेद बहुत पुगने हैं और दिगम्बरीय खेताम्बरीय दोनों परंपराओं में पाए जाते हैं। पर अनन्तर अत की दोनों परंपरागत व्याख्या एक नहीं है। दिगम्बर परंपरा में अनदरश्रुत शब्द का ग्रथं सबसे पहले अकलंक ने ही स्पष्ट किया है। उन्होंने स्वायंश्रत की श्रेनच्चरश्रुत बतलाया है। जब कि श्रेताम्बरीय परंपना में निर्फु कि के समय से ही अतद्भरश्रत का दूसरा अर्थ प्रसिद्ध है । नियुक्ति में अनदस्थत रूप से उच्छसित, नि: चसित आदि ही श्रुत तिया गया है। इसी तरह अञ्चरश्रुत के अर्थ में भी दोनो परंपरात्रों का मतमेद है। अक्लॉक परार्थ वचनात्मक अंत को ही अलुस्भृत बहते हैं जो कि केवल द्रव्यश्रुत रूप हैं। तब, उस पूर्वगत गाया के व्याख्यान में र्जिनमद्रगणि द्रमाश्रमण त्रिविध अझर वतलाते हुए अचरश्रत को द्रव्य-माच रूप से दो प्रकार का पतलाते हैं। द्रव्य और भाव रूप में श्रुत के दो प्रकार मानने की जैन परंपरा तो पुरानी है और श्रेताम्बर दिगम्बर शास्त्रों में एक भी ही है पर अन्तरश्रुत के व्यास्थान में दोनों परंपराओं का श्रन्तर हो गया है। एक परंपरा के अनुसार इञ्चश्चत ही अच्छ्यत है जब कि दूसरी परंपरा के अनुसार इच्य और माच दोनों प्रकर का अवस्थात है। इल्प्लूत शब्द जैन वारूमय में पुराना है पर उसके व्यञ्जनाकर—संशाक्र नाम से पाए जानेवाले दो प्रकार दिगम्बर सास्त्री में नहीं है।

द्रव्यश्रुत और भाषश्रुत रूप से शास्त्रज्ञान संबंधी जो विचार जैन परंपरा में पाया जाता है। और जिसका विशेष रूप से त्यप्टीकरण उपाच्यायजी ने पूर्वगत गाया का व्याख्यान करते तुप्र किया है, वह सारा विचार, आगम (शृति) आमायववादी नैयायिकादि समी वैदिक दर्शनों की परंपरा में एक सा है और अति विस्तृत पाया जाता है। इसकी शाब्दिक तुलना नीचे लिखे अनुसार है—



पदार्थोपस्थित, संकेतज्ञान, आकांद्रा, योग्यता, आसित, तात्ययंज्ञान आदि शान्द्रवीध के कारण जो नैयापिकादि परंपरा में प्रसिद्ध हैं, उन सकते उपाध्यायजी ने शान्द्रवीध-परिकर रूप से शान्द्रवीध में ही समाया है। इस जगह एक ऐतिहा-सिक सत्य की और पाठकों का ध्यान खींचना जरूरी है। यह यह कि जब कमी, किसी जैन आचार्य ने, कहीं भी नया प्रमेय देखा तो उसका जैन परम्परा की परिभाषा में क्या स्थान है यह बतलाकर, एक तरह से जैन श्रुत की श्रुतान्तर से दुलना की है। उदाहरणार्थ—मर्लुहरीय 'वाक्यपदीय' में ' वैखरी, मध्यमा, पश्यन्तो और सूक्ष्मा रूप से जो चार प्रकार की भाषाओं का बहुत ही विस्तृत और तलस्त्रणी वर्णन है, उसका जैन परम्परा की परिभाषा में किस प्रकार समावेश हो सकता है, यह स्वामी विचानन्द ने बहुत ही स्पष्टता और वयार्यता से सबसे पहले बतलाया' है, जिससे जैन जिजामुओं को जैनेतर विचार का और जैनेतर जिजामुओं को जैन विचार का सरताता से बोब हो सके। विचानन्द का वहीं समन्वय वादिदेवसूरि ने अपने दंग से वर्शित किया है। उपाध्यायजी ने भी, न्याय आदि दर्शनों के प्राचीन और नवीन न्यायादि ग्रंथों में, जो शाब्दबोध और स्थानम प्रमास संबंधी विचार देखे और पड़े उनका उपयोग उन्होंने जान-

१ देखो, बाक्यपदीय १.११४ ।

२ देखो, तत्वार्थ श्लो० पु० २४०, २४१ ।

व देखी, स्वादादरत्नाका, पृ० १७ ।

विंदु में जैन श्रुत की उन विचारों के साथ तुलना करने में किया है, जो अन्यासी को खास मनन करने योग्य है।

### (६) मतिज्ञान के विशेष निरूपण में नया उदापोह

[ ३४ ] प्रसंगप्राप्त श्रुत की कुछ बाती पर विचार करने के बाद फिर श्रंबकार ने प्रस्तुत मितिज्ञान के विशेषों—भेदों का निरुपता श्रुल किया है। जैन
वार्क्स में मितिज्ञान के अवप्रहें, इंहा, अवाय और घारणा—ने चार भेद तथा
उनका परस्पर कार्य-कारणमाव प्रसिद्ध है। आगम और तर्क्युग में उन मेदों पर
बहुत कुछ विचार किया गया है। पर उपाध्यायजी ने ज्ञानबिंदु में जो उन मेदों
की तथा उनके परस्पर कार्य-कारणमाव की विवेचना की है वह प्रधानतया
विशेषावश्यकमाध्यानुगामिनी है। इस विवेचना में उपाध्यायजी ने पूर्ववर्ती
जैन साहित्य का सार तो रख ही दिया है; साथ में उन्होंने कुछ नया ऊहापोह भी
अपनी ओर से किया है। यहाँ इम ऐसी तीन खास बातों का निर्देश करते हैं
जिन पर उपाध्यायजी ने नया ऊहापोह किया है—

- (१) प्रत्यच गान की प्रक्रिया में दार्शनिकों का ऐकमत्य
- (२) प्रामास्यनिश्चय के उपाय का प्रश्न
- (३) अनेकान्त दृष्टि से प्रामारम के स्वतस्त्व-परतस्त्व की व्यवस्था
- (१) पत्यच ज्ञान की प्रक्रिया में शब्दमेद मले ही हो पर विचारमेद किसी का नहीं है। त्याय वैशेषिक आदि सभी वैदिक दाशीनिक तथा बोद दाशिनिक मी वहीं मानते हैं कि जहाँ इंद्रियजन्य और मनोजन्य प्रत्यच ज्ञान होना है वहाँ सबसे पहले विषय और इंद्रिय का सिक्कर्ष होता है। फिर निर्विकल्पक ज्ञान, अनन्तर सिक्ल्पक ज्ञान उत्पन्न होता है जो कि संस्कार द्वारा स्मृति को भी पेटा करता है। कभी-कभी सिक्ल्पक ज्ञान घारारूप से पुनः पुनः हुआ करता है। प्रत्यच ज्ञान की प्रक्रिया का यह लामान्य कम है। इसी प्रक्रिया को जैन तत्त्वज्ञों ने अपनी व्यक्तनावमह, अर्थावमह, इंहा, अवाय और धारणा की लास परिभाषा में बहुत पुराने समय से बतजाया है। उपाध्यावजी ने इस ज्ञानविंदु में, परम्परागत कैन-प्रक्रिया में लास करके दो विषयों पर प्रकारा हाला है। पहला है कार्य-कारण-माव का परिकार और दूसरा है दर्शनान्तरीय परिभाषा के साथ जैन परिभाषा की द्वाना। अर्थावमह के प्रति ब्यक्तनावमह की, और इंहा के प्रति अर्थावमह

<sup>!</sup> देखो, विशेषावश्यकमाध्य, गा० २६६-२६६ ।

२ देखो, प्रमाणमीमांसा टिप्पण, पृ० ४५ ।

की और इसी कम से आगे पारिया के अति अवाय की कारणता का वर्णन तो कैन वाक्सव में पुराना ही है, पर नक्यन्यायशास्त्रीय परिशीलन ने उपाध्यायजी से उस कार्य-कारणभाव का अस्तृत ज्ञानिक्तु में सपरिष्कार वर्णन कराया है, जो कि अन्य किसी जैन अंथ में पाया नहीं जाता। न्याय आदि दर्शनों में अस्य आत की अकिया चार अंशों में विभक्त है। [३६] पहला कारणांश [पू० १० पं० २०] जो सिनक्त इंदिय रूप है। दूसरा ज्यापारांश [४६] जो सिक्त क्यें पत्ने निर्मिक्त आनस्त है। तोसरा प्रजांश [पू० १५ पं० १६] जो सिक्त क्यें पत्ने निर्मिक्त आनस्त है। तोसरा प्रजांश [प्र७] जो आरावाही ज्ञानस्त क्या संस्कार, स्नरण आदि रूप है। उपाध्यायजी ने व्यव्जननावह, अयावहह आदि पुरातन कैन परिभाषाओं को उक्त चार अंशों में विभाजित करके स्वष्ट रूप से खुना की है कि कैनेतर दर्शनों में अत्यक्त आन को जो प्रक्रिया है वहीं शब्दान्तर से जैनदर्शन में भी है। उपाध्यायजी व्यव्जननावह को कारणांश, अथावहह तथा देश को व्यापारांश, अथावह को प्रतां को परिपाकांश कहते हैं, जो विलकुल उपयुक्त है।

बौद दर्शन के महानानीय न्यायिवन्दु आदि जैसे संस्कृत अंथों में पाई जानेवाली, प्रत्यन ज्ञान की प्रांक्तियागत परिभाषा, तो न्यायदर्शन जैसी ही है, पर हीनवानीय पालि अंथों की परिभाषा भिन्न है। यवाथि पालि बाङ्भय उपाध्यायनी की सुलम न था फिर उन्होंने जिस तुलना की सुलमा की है, उस तुलना की, इस समय सुलम पाली बाङ्भय तक विस्तुत करके, हम यहाँ सभी मारतीय दर्शनी की उक्त परिभाषागत तलना बतलाते हैं—

१ न्यासवशीपकादि वैदिकदशेंच २ जैन दर्शन ३ पालि अभिवर्म १ तथा महायानीय बौद्धदशेंन

१ सनिक्रम्यमाण इन्द्रिय १ व्यवनायम् १ श्रारम्भण का इन्द्रिय-या स्नायामन-इन्द्रिय-विषयेन्द्रियमनिक्षं स्नायामन-इन्द्रिय-विषयेन्द्रियमनिक्षं स्नायामन स्नायामन १ निर्विक्रमक १ श्रथांत्रमह २ ब्रह्मगादिविज्ञान

२ नायकस्यकः २ श्रथात्रमहः २ बह्यसदिविज्ञान २ संसाय तथा संनावना ३ ईहा ३ संपटिच्छन, संतीरण

र The Psychological attitude of early Buddhist Philosophy: By Anagarika B. Govinda: P. 184. अभित्रमहर्गसंहो ४.८। ४ मनिक्ल्पक निर्केष ४ झवाय ४ बोहणन ५ घाराबादि ज्ञान तथा ५ धारखा ५ जनन तथा जननानुबन्ध संस्कार-स्मरख

- (२) [च= ] मानास्पनिश्चय के उपायको बारे में उद्यागिह करते समय उपाय्यामजी ने मतास्पिरि सृरि के मत की सास तीर से समीदा की है। मलय-मिरि सृरि का मन्तव्य है कि अवायगत प्रामाप्य का निर्यंव अवाय की पूर्व-वर्तिनी इंहा से ही होता है, चाहे वह वंहा लिहत हो या न हो। इस मत पर उपाप्यायजी ने आपित उठा कर कहा है, [ ३६ ] कि अगर ईहा से ही अवाय के प्रामाप्य का निर्यंप माना जाए तो साहिदेवस्रि का प्रामाप्यनिर्यंपियक स्वतस्त-परतस्त्व का प्रकारण कमी घट नहीं सकेगा। मलयिगिर के मत की समीदा में उपाप्यायजी ने चहुत सूक्त कीटिकम उपस्थित किया है। उपाप्यायजी जिसा व्यक्ति, जो मलयिगिर सृरि आदि जैसे पूर्वासायों के प्रति बहुत ही आदरशील एवं उनके अनुगामी हैं, वे उन पूर्वासायों के मत की सुते दिल से समालोचना करके स्वित करते हैं कि विचार के शुद्धीकरण एवं सत्यगवेषणा के प्रथ में अतिवारी अनुसरण वावक ही होता है।
- (३) [४०] उपाच्यायजी को प्रसंगवध अनेकान्त हिए से बामारव के स्वतस्व परतस्व निर्मय की अवस्था करनी इप्ट हैं। इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए उन्होंने दो एकान्तवादी प्रस्कारों को जुना है जो परस्पर विश्व मन्तव्य वाले हैं। मीमांसक मानता है कि प्रामाएय की सिद्धि स्वतः ही होती है; सब नैयायिक कहता है कि प्रामाएय की सिद्धि परतः ही होती है। उपाच्यायजी ने पहले तो मीमांसक के मुख से स्वतः प्रामाएय का ही स्थापन करावा है; और मीखें उसका खपटन नैयायिक के मुख से करा कर उसके द्वारा स्थापित करावा है कि प्रामायव की सिद्धि परतः ही होती है। मीपांसक और नैयायिक की परस्पर खएडन-परएडन बाली प्रसुत प्रामायपिसिद्धिविषयक चर्चा प्रामायव के खास 'तद्वित तत्यकारकत्य-स्प' दार्शानकसंगत प्रकार पर ही कराई गई है। इसके पहले उपाच्यायजी ने स्थानिकसंगत प्रकार पर ही कराई गई है। इसके पहले उपाच्यायजी ने स्थानिकसंगत और तार्किकसंगत ऐसे अनेकविध प्रामायव के मकारों को एक-एक करके चर्चा के लिए जुना है और अन्त में बतलावा है कि ये सब प्रकार प्रसूव चर्चा के लिए उपयुक्त नहीं। केवल 'तद्वित तत्यकारक्यस्वरूप' उसका प्रकार ही पत्तत खतः परतस्व की सिद्धि की चर्चा के लिए उपयुक्त है। अनुप्योगी कह कर खोड़ विए गए जिन और जितने प्रामायय के प्रकारों का, उपाच्यायजी ने

विभिन्न दृष्टि से जैन शास्त्रानुसार ज्ञानविन्दु में निदर्शन किया है, उन ग्रीर उतने प्रकारों का वैसा निदर्शन किसी एक जैन अन्य में देखने में नहीं ज्ञाता।

मीमांतक और नैवायिक की ज्ञानविन्दुगत स्वतः यस्तः प्रामायय वाली चर्चा नव्य-त्याय के परिष्कारों से विटिल जन गई है। उपाध्यायकों ने उदयन, गंगेश, रधुनाय, पद्ध्यर ब्यादि नव्य नैयाविकों के तथा मीमांसकों के ग्रंथों का जो ब्राकंट पान किया था उसी का उद्गार प्रख्तुत चर्चा में पथ-पथ पर हम पाते हैं। शामास्य की सिद्धि स्वतः मानना या परतः मानना या उप्तयुरूप मानना यह प्रश्न जैन परंपरा के सामने उपस्थित हुन्ना । तब विद्यानस्द \* न्नादि ने बौद र मत को अपना कर अनेकान्त दृष्टि से यह कह दिया कि अभ्यास दशा में प्रामाएव की सिबि स्वतः होती है और अनन्यास दशा में परतः । उसके बाद तो फिर इस सुद्दे पर अनेक जैन तार्किकों ने संदोप और विस्तार से अनेकमुली चर्चा की है। पर उपाच्यावजी की चर्चा उन प्वांचायों से निराली है। इसका मुख्य कारण है ठपाध्यायजी का नव्य दर्शनशास्त्रों का सर्वाङ्गीग् परिशीलन । चर्चा का उपसंहार करते हुए [ ४२, ४३ ] उपाच्यायजी ने मीमांसक के पद्म में ख़ौर नैयायिक के पच में आनेवाले दोषों का अनेकान्त दृष्टि से परिहार करके दोनों पच्चों के समन्वय द्वारा जैन मन्तव्य स्थापित क्रिया है<sup>3</sup> ।

### ३. अवधि और मनःपर्याय की चर्चा

मति और भूत शान की विचारणा पूर्ण करके प्रत्यकार ने कमराः अवधि [ ४१, ५२ ] स्त्रीर मनःपर्याय [ ५३, ५४ ] की विचारणा की है। स्त्राय तत्त्व-चितक दो प्रकार के हुए हैं, जो भौतिक-लौकिक भूमिका वाले ये उन्होंने भौतिक साधन अर्थात् इन्द्रिय-मन के द्वारा ही उत्पन्न होने वाले अनुमव मात्र पर विचार किया है। वे आध्यात्मिक अनुभव से परिचित न थे। पर दूसरे ऐसे भी तत्व-चिन्तक हुए हैं जो आध्यात्मिक भूमिका वाले ये। जिनको भूमिका आध्यात्मिक-लोकोत्तर थी उन १। अनुसव सी ख्राध्यात्मक रहा । ख्राध्यात्मक अनुसव सुख्य-तमा आत्मराक्ति की जारति पर निर्मर है। भारतीय दर्शनी की सभी प्रधान बालाओं में ऐसे ब्राप्यात्मिक अनुभव का वर्यन एक सा है। ब्राप्यात्मिक अनुमन की पहुँच भौतिक जगत् के उस पार तक होती है। वैदिक, बीद और जैन परंपरा के प्राचीन समके जाने वाले अंथों में, वैसे विविध आप्यारिमक

१ देखो, प्रमाग्यपरीचा, पृ० ६३, तत्वाधंश्लोकः, पृ० १७५; परीचामुख १.१३।

२ देखो, तल्बसंग्रह, ए० ८११ ।

३ देलो, प्रमानामीमांसा भाषाटिप्पना, पृ० १६ वं० १⊏ ते ।

अनुभवों का, कहीं कहाँ मिलते जुलते शब्दों में और कहाँ दूसरे शब्दों में वर्णन मिलता है। जैन वाङ्मय में आध्यात्मक अनुमव-साझात्कार के तीन प्रकार वर्णित हैं-अवधि, मनश्यांय और केवल। अवधि प्रत्यद्ध वह है जो इन्द्रियों के द्वारा अगम्य ऐसे सक्षम, व्यवहित और विप्रकृष्ट मूर्त पदायों का साझात्कार कर सके। मनःपर्याय प्रत्यद्ध वह है जो मात्र मनोगत विविध अवस्थाओं का साझात्कार करें। इन दो प्रत्यद्धों का जैन वाङ्मय में बहुत विस्तार और मेद-प्रमेद वाला मनोरञ्जक वर्णन है।

वैदिक दर्शन के अनेक प्रन्थों में-सास कर 'पातखलयोगस्त्र' श्रीर उसके माध्य आदि में-उपयुंक दोनों प्रकार के प्रत्यस्त का योगविभूतिरूप से सम्बद्ध और आकर्षक वर्णन है'। 'वैशेषिकस्त्रत' के 'प्रशस्तपादमाध्य' में भी योड़ा-सा किन्तु त्यध्य वर्णन है'। बौद्ध दर्शन के 'मध्यममिनकाय' बैसे पुगने अंथों में भी वैसे आध्यातमक प्रत्यस्त का त्यध्य वर्णन हैं । बैन परंपरा में पाया जानेवाला 'अवधिशान' शब्द तो बैतेतर परंपराओं में देखा नहीं जाता पर बैन परंपर का 'मनःपर्थाय' शब्द तो 'परिचत्तान' या 'परिचत्तिवानना' वैसे सहश्रूष्ट में अन्यत्र देखा जाता है। उक्त दो शानों को दर्शनान्तरीय तुलना इस प्रकार है—



मनव्ययांय ज्ञान का विषय मन के द्वारा चिन्त्यमान वस्तु है या चिन्तनप्रकृत

१ देखो, योगस्त्र विभृतिपाद, सूत्र १६.२६ इस्यादि।

२ देखो, कंदलीयीकासहित प्रशस्त्रपादभाष्य, पृ०१८७।

३ देखों, मल्भिमनिकाय, मुत्त ६ ।

४ 'प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम्'-योगसूत्र. ३.१६।

५ देलो, ग्रमिषम्मत्यसंगहो, ६,२४।

मनोद्रव्य की अवस्थाएँ हैं - इस विषय में जैन परंपरा में ऐकमल नहीं। निर्वृतित श्रीर तत्त्वार्थस्त्र एवं तत्त्वार्थस्त्रीय व्याख्याश्रों में पहला पद्म विद्यात है; जब कि विशेषावश्यकमाध्य में दूसरे पत्न का समर्थन किया गया है। परंतु योगनाध्य तथा मिक्सिमनिकाय में जो परिचल ज्ञान का वर्णन है उसमें केवल दूसरा ही पद्म है जिसका समर्थन जिनमद्रगणि-ज्ञासाक्षमण् ने किया है। योगनाध्यकार तथा मिक्सिमनिकायकार स्पष्ट शब्दों में यही कहते हैं कि ऐसे प्रत्यक्ष के द्वारा दूसरों के चित्र का ही साद्यातकार होता है, चित्र के ख्रालम्बन का नहीं। योगभाष्य में तो चित्र के ख्रालम्बन का नहीं। योगभाष्य में तो चित्र के ख्रालम्बन का महाण हो न सकते के पद्म में दलीलें भी दी गई हैं।

यहाँ विचारणीय बातें दो हैं—एक तो यह कि मनःपर्याय ज्ञान के विपन के बारे में जो जैन बाङ्मय में दो पद्म देखे जाते हैं, इसका स्पष्ट अर्थ क्या यह नहीं है कि पिछले वर्णनकारी साहित्य युग में प्रत्यकार पुरानी आव्यातिमक बातों का तार्किक वर्णन तो करते थे पर आव्यातिमक अनुमन का युग बीत झुका था। दूसरी बात विचारणीय यह है कि योगमाष्य, मंदिकमानिकाय और निश्चेषावश्यक माष्य में पाया जानेवाला ऐकमत्य स्वतंत्र चिन्तन का परिगाम है वा किसी एक का दूसरे पर असर भी है ?

जैन बाङ मय में खबांचे छीर मन अवांच के संकर्ध में जो कुछ वर्णन है उस सबका उपयोग करके उपाध्यावजी ने ज्ञानकिन्दु में उन दोनों ज्ञानों का ऐसा सुपरिष्कृत लच्चण किया है और लच्चणात अत्येक निशेषण का ऐसा बुद्धिगम्य अयोजन बतलाया है जो अन्त्र किसी अन्य में पाया नहीं जाता। उपाध्यायजी ने लच्चणिकार तो उक्त दोनों शानों के भेद को भानकर ही किया है, पर साथ ही उन्होंने उक्त दोनों झानों का भेद न माननेवाली सिद्धसेन दिवाकर की हिन्द का समर्थन भी [१५-५६] वह मार्मिक दंग से किया है।

#### ४. केवल ज्ञान की चर्चा

[ ५७ ] ग्रबंधि और मन:पर्याय हान की चर्चा समाप्त करने के बाद उपाध्यायत्री ने केवलज्ञान की चर्चा शुरू की है, जो प्रन्य के ग्रना तक चली जाती है और ग्रंथ की समाप्ति के साथ ही पूर्च होती है। प्रस्तुत प्रन्य में श्रन्य जानों की अपेशा केवलज्ञान को ही चर्चा श्राधिक विस्तृत है। मति श्रादि चार पूर्ववर्ती हानों की चर्चा ने ग्रेथ का जितना माग रोचा है उससे कुछ कम दूना प्रथमाग श्रकेले केवलज्ञान की चर्चा ने रोचा है। इस चर्चा में जिन अनेक

१ देखो, प्रमाणमीमांसा, भाषाटिप्यणु ए० ३७; तथा शानविन्दु, टिप्पण ए० १०७।

प्रेमेनो पर उपाध्यावर्जा ने विचार किया है उनमें से नीचे लिखे विचारों पर वहाँ कुछ विचार प्रदर्शित करना इष्ट है-

- (१) केवल ज्ञान के श्रातित्व की साधक मुक्ति।
- (२) केवल ज्ञान के स्वरूप का परिष्कृत सद्या।
- (३) केवल ज्ञान के उत्पादक काराएँ। का प्रका
  - (४) रागादि दोषी के ज्ञानावारकत्व तथा कर्मजन्यत्व का प्रश्न ।
  - (५) नैरातम्यमावना का निरास।
  - (६) ब्रह्मज्ञान का निरास ।
  - (७) श्रति और स्मृतियों का जैन मतानुकुल व्याख्यान ।
  - (८) कुछ शातल्य जैन मन्तव्यो का कथन।
  - (६) केवलज्ञान और केवलदर्शन के कम तथा मेदामेद के संबन्ध में पूर्वाचारों के पद्धभेद ।
  - (१०) मंयकार का तात्वर्य तथा उनकी स्वोपन्न विचारणा ।

### (१) केवल ज्ञान के अस्तिस्व की साधक युक्ति

[ ५८ ] भारतीय तत्त्वित्तकों में जो ब्राच्यात्मिक शक्ति है, उनमें भी ब्राच्यात्मिक शक्ति जन्म को बारे में संपूर्ण ऐक मत्य नहीं। ब्राच्यात्मिक शक्ति जन्म कान संदोप में दो प्रकार का माना गया है। एक तो वह जो इत्यागम्य ऐसे सूक्त मूर्त पदार्थों का सादात्कार कर सके। दूसरा वह जो मूर्त-ब्रमूर्त सभी वैकालिक वस्तुओं का एक साथ सादात्कार करे। इनमें से पहले प्रकार का साबात्कार तो सभी ब्राच्यात्मिक तत्त्वित्तकों को मान्य है, फिर बाहे नाम ब्राहि के संक्ष्य में भेद भक्ते ही हो। पूर्व मीमांसक जो ब्राच्यात्मिक शक्ति जन्म पूर्ण साद्यात्मार या सर्वक्षय का किरोधों है उसे भी पहले प्रकार के ब्राच्यात्मिक शक्ति जन्म अपूर्ण साद्यात्मार को मानने में कोई ब्रापित नहीं हो सकती। मतमेद है तो सिर्फ ब्राच्यात्मिक शक्ति नमिन में कोई ब्राप्यात्मिक वादी नहीं है जो ऐसे सार्वक्ष्य में। मीमांसक के सिवाय दूसरा कोई ब्राज्यात्मिक वादी नहीं है जो ऐसे सार्वक्ष्य मूर्ण साद्यात्मार को न मानता हो। समी सार्वक्ष्य वादी परंपराब्रों के ब्राक्षों में पूर्ण साद्यात्मार के ब्रात्मिक का विवाद है; मर प्रतिवादी के सामने उसकी समर्थक ब्रक्तियाँ हमेशा एक सी नहीं रही है।

र सर्वकलकार के तुलनात्मक इतिहास के लिए देखी, प्रमाणमीमांसा भाषाटिपणा, १०२७।

इनमें समय-समय पर विकास होता रहा है। उपाच्यायजी ने मस्तुत अन्य में सर्वज्ञत्व की समयंक विस युक्ति को उपस्थित किया है वह युक्ति उद्देश्यतः मिनांसको के संमुख ही रखी गई है। मीमांसक का कहना है कि ऐसा कोई शाक्तिरपंद्य मात्र ब्राच्यात्मिकशक्तिजन्य पूर्ण भान हो नहीं सकता जो धमांधर्म बैसे अतीन्त्रिय पदार्थों का भी साद्यात्कार कर सके। उसके सामने सार्वज्ञयवादियों की एक युक्ति वह रही है कि जो वस्तु 'सातिशय—तरतममायापक होती है बह बढ़ते-बढ़ते वहीं न नहीं पूर्ण दशा को प्राप्त कर लेती है। जैसे कि परिमाण। परिमाण छोटा भी है और तरतममाव से बड़ा भी। अतएव वह आकाश आदि में पूर्ण काष्टा को भ्राप्त देखा जाता है। यही हाल ज्ञान का भी है। आन कही अल्प तो कहीं अधिक—इस तरह तरतमवाला देखा जाता है। अतएव वह कहीं न कहीं संपूर्ण भी होना चाहिए। जहीं वह पूर्णकलाभात होगा वहीं सर्वज्ञ। इस युक्ति के द्वारा उपाच्यायजी ने भी ज्ञानिवन्दु में केवल शान के अस्तित्व का समर्थन किया है।

यहाँ ऐतिहासिक दृष्टि से यह पश्न है कि प्रस्तुत युक्ति का मूल कहाँ तक पाया जाता है और वह जैन परंपरा में कन से आई देखी जाती है। अभी तक के इमारे वाचन-चिन्तन से इमें यही जान पड़ता है कि इस युक्ति का पुरास्त्रम उल्लेख योगसूत्र के ऋलावा ऋन्यत्र नहीं है। इम पातंत्रल योगसूत्र के प्रथमपाद में 'तत्र निरतिशयं सर्वेद्धवीजम्' [१.२५.] ऐसा सूत्र पाते हैं, जिसमें साफ तीर से वह बतलाया गया है कि ज्ञान का तारतम्य ही सर्वज्ञ के अस्तित्व का बीज है जो ईरवर में पूर्णरूपेगा विकसित है। इस सूत्र के ऊपर के माध्य में व्यास ने तो मानो सूत्र के विधान का आश्रव इस्तामलकवत् प्रकट किया है। न्याय-वैशेषिक परंपरा जो सर्वजवादी है उसके सूत्र भाष्य आदि प्राचीन अंधों में इस सर्वज्ञात्तिल को साधक युक्ति का उल्लेख नहीं है, इस मशस्याद की टीका भ्योमवर्ता [ ए॰ ५६० ] में उसका उल्लेख पाते हैं। पर ऐसा कहना नियुं क्लिक नहीं होगा कि ज्योमवती का वह उल्लेख योगसूत्र तथा उसके माध्य के बाद का हीं है। काम की किसी भी अच्छी दलील का प्रयोग चव एक बार किसी के बारा चर्चाचेत्र में ह्या जाता है तब फिर ह्यांगे वह सर्वसाधारण हो जाता है। प्रस्तुत युक्ति के बारे में भी वही हुआ जान पड़ता है। संमक्तः सांख्य-योग परंपरा ने उस युक्ति का आविष्कार किया किर उसने न्याय-वैशेषिक तथा भीड वरंपरा के

१ देलो, शानबिन्दु, टिप्पस पू॰ १०८. पं० १६।

२ देखो, तलसंप्रह, पु॰ ८२५।

ग्रंथों में भी प्रतिष्ठित स्थान शाप्त किया ग्राँग इसी तरह वह जैन परंपरा में भी प्रतिष्ठित हुई।

वैत परंपरा के आगम, निर्मुक्ति, भाष्य आदि प्राचीन अनेक प्रत्य सर्वज्ञल के वर्णन से भरे पढ़े हैं, पर हमें उपर्युक्त ज्ञानतारतस्य वाली सर्वज्ञलसायक पुक्ति का सर्व प्रथम प्रयोग मल्लवादी की कृति में ही देखने को मिलता है'। अभी यह कहना संभव नहीं कि मल्लवादी ने किस परंपरा से वह युक्ति अपनाई। पर इतना तो निश्चित है कि मल्लवादी के बाद के सभी दिगम्बर-श्वेताम्बर तार्किकों ने इस युक्ति का उदारता से उपयोग किया है। उपाच्यावजी ने भी आनक्तितु में केवलकान के अस्तित्व को सिय करने के वास्ते एक मात्र इसी युक्ति का प्रयोग तथा पल्लवन किया है।

## (२) केवलज्ञान का परिष्कृत लच्छा

[ ५७ ] प्राचीन आगम, नियु क्ति आदि प्रन्थों में तथा पीछे के तार्किक प्रयो में जहाँ कहीं केवलजान का त्यरूप जैन विद्वानी ने बतलाया है वहाँ स्वृत्त शब्दों में इतना ही कहा गया है कि जो आत्ममात्रसापेच या बाह्यसाधननिरपेन साधा-त्कार, सब पदार्थी को अयांत् त्रैकालिक द्रव्य-पर्यायों को विषय करता है वही केवलज्ञान है। उपाध्यायजी ने प्रस्तुत प्रन्थ में केवलज्ञान का स्वरूप तो वही माना है पर उन्होंने उसका निरूपण ऐसी नवीन शैली से किया है जो उनके पहले के किसी बैन प्रन्य में नहीं देखी जाती। उपाध्यायजी ने नैपायिक उटयन तया गंगेश स्त्रादि की परिष्कृत परिभाषा में केवलज्ञान के स्वरूप का लच्छ सविस्तर स्पष्ट किया है। इस जगह इनके लच्चा से संबन्ध रखनेवाले दो मुद्दी पर दार्शनिक तुलना करनी प्राप्त है, जिनमें पहला है साझात्कारत्व का और वूसरा है सर्वविषयकत्व का । इन दोनों मुद्दों पर मीमांसक भिन्न सभी दार्शनिकों का ऐकमत्य है। आगर उनके कथन में थोड़ा अन्तर है तो वह निर्फ परंपरा भेद का ही है? । न्याय-वैशेषिक दर्शन जब 'सर्व' विषयक साम्रात्कार का वर्गन करता है तब वह 'सर्च' शब्द से ऋपनी परंपरा में प्रसिद्ध द्रव्य, गुण आदि सातों पदायों को संपूर्ण भाव से लेता है। सांख्य-योग जब 'सर्व' विषयक साझात्कार का चित्रगा करता है तब वह अपनी परंपरा में प्रसिद्ध प्रकृति, पुरुष आदि २५ तलों के पूर्ण साद्मात्कार की बात कहता है। बौद दर्शन 'सर्व' शब्द से अपनी

२ देखी, नयचक, जिल्कित प्रति, पू० १२३ छ।

३ देखो, तत्वसंग्रह, का० ३१३४: तथा उसकी पश्चिका ।

परंपरा में प्रतिद्ध पञ्च स्कर्नों को संपूर्ण भाव से लेता है। वेदान्त दर्शन 'सर्व' शब्द से अपनी परंपरा में पारमायिक रूप से प्रतिद्ध एक मात्र पूर्ण बढ़ा को हो लेता है। जैन दर्शन भी 'सर्व' शब्द से अपनी परंपरा में प्रतिद्ध स्पर्योप पड़् इंक्नों को पूर्णस्पेण लेता है। इस तरह उपयुक्त सभी दर्शन अपनी अपनी परंपरा के अनुसार माने जानेवाले सब पदार्थों को लेकर उनका पूर्ण सादात्कार मानते हैं और तदनुसारी लव्हण भी करते हैं। पर इस लव्हणगत उक्त सर्व- विषयकत्व तथा सादात्कारत्व के विरुद्ध मीमांसक की सर्व्ल आपति है।

मीमांसक सर्वज्ञादियों में कहता है ' कि-ग्रगर सर्वज्ञ का तम स्रोग नीचे लिखे पाँच अभी में से कोई भी अर्थ करो तो तुम्हारे विकद मेरी आपति नहीं। अगर तुम लोग यह कहो कि - सर्वत्र का मानी है 'सर्व' शब्द को जाननेवाला (१); या यह कही कि-सर्वत शब्द से हमारा अभिशाय है तेल, पानी आदि किसी एक चीज को पूर्ण रूपेल जानना (२); या यह कहो कि सर्वह शब्द से इमारा मतलब है सारे बगत को मात्र तामान्यलपेयां चानना (३); या यह कही. किं - सबँज शब्द का अर्थ है इमारी अपनी अपनी परंपरा में जो-जो तन्त शास्त्र सिंद है उनका शास्त्र द्वारा पूर्ण ज्ञान ४); वा यह कही कि - सर्वत्र शब्द से हमारा तालवं केवल इतना ही है कि जो-वो वस्तु, जिस-जिस पत्यन, अनुमानादि प्रमास गम्य है उन सब बलुखी की उनके प्राहक सब प्रमासी के द्वारा वथासंमय वानना (५); वहीं सर्वज्ञत्व हैं। इन पाँची में से तो किसी पछ के सामने मीमा-सक की ब्रापित नहीं; क्योंकि मीमांसक उक्त पाँची पत्नी के स्वीकार के द्वारा फलित होनेवाला सर्वजन मानता ही है । उसकी आपत्ति है तो इस पर कि ऐसा कोई साचात्कार (प्रत्यच्) हो नहीं सकता जो जगत् के संपूर्ण पदार्थों की पूर्णक्रपेश कम से या युगपत् जान सकें। मीमांसक को साहात्कारत्व मान्य है, पर वह श्रमवैविषयक ज्ञान में। उसे सर्वविषयकत्व मी श्रमियत है, पर वह शास्त्रजन्य परीव जान ही में।

इस तरह केवलजान के त्वरूप के विषद सबसे प्रकल और पुरानी आपत्ति उटानेवाला है मीमांसक । उसकी सभी सब ब्लादियों ने अपने-अपने इंग से क्याप दिवा है । उपाप्यापनी ने भी केवलजान के त्वरूप का परिकृत लच्च्या करके, उस विषय में मीमांसक संमत त्वरूप के विषद ही जैन मन्तव्य है, यह बांत बतलाई है ।

वहाँ प्रसंगवरा एक बात और भी जान लेनो वस्ती है। वह यह कि वृद्यपि

१ देखों, तत्वसंग्रह, का० ३१२६ से।

वैद्यान दर्शन भी अन्य सर्वश्रवादियों की तरह सर्व — पूर्ण ब्रह्मविषयक मह्मास्कार मानकर अपने को सर्वश्रवाद्यारमक केवलज्ञान का भाननेवाला वतलाता है और मीमांसक के मन्तव्य से जुदा पड़ता है; फिर भी एक मुद्दे पर मीमांसक और वेदान्त को एकवाक्यता है। वह मुद्दा है शास्त्रसापेव्यता का। मीमांसक कहता है कि सर्वविषयक परोव्य ज्ञान भी शास्त्र के सिवाय हो नहीं सकता। वेदान्त ब्रह्मसावास्त्रार सर सर्वश्रावास्त्रार को मानकर भी उसी बात को कहता है। क्योंकि वेदान्त का मत है कि ब्रह्महान भले ही सावास्त्रार रूप हो, पर उसका संभव वेदान्तराह्य के सिवाय नहीं है। इस तरह मूल में एक ही वेदपय पर प्रस्थित मीमांसक और वेदान्त का केवल ज्ञान के स्वरूप के विषय में मतमेद होते हुए भी उसके उत्पादक कारण रूप से एक मात्र वेद शास्त्र का स्वीकार करने में कोई भी मतमेद नहीं।

### (३) केवल ज्ञान के उत्पादक कारणों का प्रश

[ ५६ ] केवल ज्ञान के उत्पादक कारण अनेक हैं, जैसे—भावना, ग्रहष्ट, विशिष्ट शब्द और आवरणवाय आदि । इनमें किसी एक को प्राधान्य और बकी को अपाधान्य देकर विभिन्न दार्शनिकों ने केवलज्ञान की उत्पत्ति के बुदे-बुदे कारण स्वापित किए हैं। उदाहरणार्थ—सांक्य-बोग और बीद दर्शन केवल ज्ञान के जनक कप से भावना का प्रतिवादन करते हैं, जब कि न्याय-वैशिषक दर्शन वोगज अदृष्ट को केवलज्ञानजनक बतलाते हैं। वेदान्त 'तत्वमार्गि' वैसे महावाक्य को केवलज्ञान का जनक मानता है, जब कि जैन दर्शन केवलज्ञान-जनकरण से आवरण-कर्म-च्य का ही स्थापन करता है। उपाध्यापज्ञी ने भी प्रस्तुत अंथ में कर्मचय को ही केवलज्ञानजनक स्थापित करने के लिए अन्य पद्मों का निरास किया है।

मीमांसा जो मूल में केवलज्ञान के ही विस्त है उसने सर्वज्ञत्व का असंभव दिखाने के लिए भावनामूलक ' सर्वज्ञत्ववादी के सामने यह दर्लील की है कि—भावनाजन्य ज्ञान यथार्थ ही ही नहीं सकता; वैसा कि कामुक व्यक्ति का मायनाज्ञ मुखक स्वान्तिक कामिनीलाद्यात्कार। [६१] दूसरे यह कि भावनाज्ञान परोच होने से अपरोध सार्वज्ञ्च का जनक भी नहीं हो सकता। तीसरे वह कि अपर भावना को सार्वज्ञ्चनक माना जाए तो एक अधिक प्रभाण भी [पू० २० पं० २३] मानना पहेगा। मीमांसा के द्वारा दिये गए उक्त तीनों दोलों में से पहले दो दोषों का उद्धार तो बौद, मांख्य-सोग आदि सभी भावनाकारणवादी

१ देखो, ज्ञानविन्दु, टिप्पगा, ए० १०८ एं० २३ से ।

एक-सा करते हैं, जब कि उपाध्यावजी उक्त तोनों दोषों का उद्धार श्रपना सिदान्त भेद ि ६२ वताला कर ही करते हैं । वे ज्ञानविन्द्र में कर्मह्मय पच पर ही भार देकर कहते हैं कि वास्तव में तो सार्वद्रय का कारण है कर्मज्ञव ही। कर्मचय को प्रधान मानने में उनका अभिप्राय यह है कि वही केवलज्ञान की उत्पत्ति का श्रव्यबहित कारण है। उन्होंने भावना को कारण नहीं माना, सो अप्राधान्य की दृष्टि से । वे स्पष्ट कहते हैं कि-भावना जो शक्राध्यान का ही नामान्तर है वह केवलज्ञान की उत्पादक अवश्य है; पर कर्मबय के द्वारा ही। श्चतएव मावना केवलज्ञान का श्रव्यवहित कारख न होने से कर्मस्रय की अपेसा अप्रधान ही है। जिस युक्ति से उन्होंने भावनाकारणवाद का निरास किया है उसी युक्ति से उन्होंने ब्रह्टकारणवाद का भी निरास | ६३ | किया है। वे कहते हैं कि अगर योगजन्य ऋदृष्ट सार्वेड्य का कारगा हो तब भी वह कर्मरूप प्रतिबन्धक के नाश के सिवाय सार्वक्र्य पैदा नहीं कर सकता। ऐसी हाजत में अदृष्ट की खपेबा कर्मचय ही केवलजान को उत्पत्ति में प्रधान कारण सिद्ध होता है। शब्दकारस्वाद का निरास उपाच्यावजी ने यही वहकर किया है कि-सहकारी कारण कैसे ही क्यों न हों, पर परोच ज्ञान का जनक शब्द कभी उनके सहकार से अपरोद्ध ज्ञान का जनक नहीं वन सकता।

सार्वत्य की उत्पत्ति का कम सब दर्शनों का समान ही है। परिभाषा भेद भी नहीं-सा है। इस बात की प्रतीति नीचे की गई तुलना से हो जाएगी—

| ५ वेदान्त<br>१ सम्बद्धांन<br>२ रागाविद्वास का<br>प्रारंभ                           | ३ भाषना-निहि<br>प्यासन के बढ़<br>से क्लेशों का द्वव                                        | ४ ब्रधासाहात्सार<br>के द्वारा अधा-<br>नादि का विवाय     |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ४ म्याय-वैशेषिक<br>१ सम्पन्नान<br>१ सम्मिहहास का<br>वारंभ                          | ३ खर्तराज्ञात-पर्म-<br>मेघ समापि<br>ब्राप्य समादि<br>क्रोराफ्नं की<br>ख्रास्यस्तिक निश्चति | ४ समाधिजन्य<br>पर्म द्वारा सार्वहर                      |
| ३ सांख्य-मांग<br>१ विषेक स्थाति<br>२ प्रसंस्थान-<br>संप्रणात समाप्ति<br>का प्रारंभ | ३ श्वसंप्रतात-<br>धर्माम् समाधि<br>द्वारा सनादि<br>सत्तेषाकां की<br>श्वात्पत्तिक निद्वति   | भ मकाशाबर्या के<br>नाय द्वारा<br>सार्वेश्य              |
| २ बौद्ध<br>१ सम्पन्धिट<br>२ रागादि क्रेगो<br>के हास का<br>प्रारंभ                  | र भावना के बल<br>से क्लेशावरण का<br>प्रास्तन्तिक सूप                                       | ४ माचना के प्रकृषं<br>से शे जाबरण्य के<br>संबंधा नाश के |
| १ जैन<br>१ सम्पद्धांन<br>२ सम्पत्धीयानिः-<br>समादि के हास<br>का-पारंभ              | ३ शुक्काध्याम के बात<br>से मोहनीय का-<br>रागादिदोष का<br>बात्यनिक क्व                      | ४ शानावरण के<br>सर्वेथा नाय<br>द्वारा सर्वेद्यन         |

= 3

### (४) रागादि दोषों का विचार

[६५] सर्वत ज्ञान की उत्पत्ति के क्रम के संबन्ध में जो तुलना ऊपर की गई है उससे सम्द है कि सग, द्वेष आदि क़ोशों को ही सब दार्शनिक केवल-ज्ञान का आवारक मानते हैं। सबके मत से केवलज्ञान की उत्पत्ति तभी संमव है जब कि उक्त दोषों का सर्वथा नाश हो । इस तरह उपाच्यायजी ने रागादि दोषों में सर्वसंमत केवल जानावारकत्व का समर्वन किया है और पीछे उन्होंने रागादि दोषों को कर्मजन्य स्थापित किया है। सम, द्वेष श्रादि जो चित्तगत या श्राह्मगत दोष हैं उनका मुख्य कारण कर्म श्रयांत् जन्म-जन्मान्तर में संचित श्रात्मगत दोष ही हैं । ऐसा स्थापन करने में उपाध्यायजी का तात्पर्व पुनर्जन्मवाद का स्वीकार करना है। उपाच्यायवी ब्रास्तिकदर्शनसम्मत पुनर्वन्मवाद की प्रक्रिया का आअय लेकर ही केवलशान की प्रक्रिया का विचार करते हैं। अतएव इस प्रसंग में उन्होंने रागादि दोषों को कर्मजन्य या पुनर्जनममूलक न माननेवाले मतों की समीखा भी की है। ऐसे मत तीन हैं। जिनमें से एक मत [६६] यह है, कि राग क्फानन्य है, द्वेष पित्तजन्य है और मोह बातजन्य है। दूसरा मत [६७] यह है कि राग शुक्रोपचयजन्य है इत्यादि। तीसरा मत [६=] यह है कि शरीर में प्रची और जल तस्व की वदि से राग पैदा होता है, तेजी और वायु की वृद्धि से द्वेष पेदा होता है, जल और वायु की वृद्धि से मोह पैदा होता है। इन तीनों मतों में राग, द्वाप और मोह का कारण मनोगत या आत्मगत कर्म न मानकर शरीरगत वैषम्य ही माना गया है। बदापि उक्त तीनों मतों के अनुसार राग, द्वेष और मोह के कारण मिन्न-मिन्न हैं; फिर भी उन तीनी मत की मल दृष्टि एक ही है और वह यह है कि पुनर्वनम या पुनर्वनमसंबद कमें मानकर राग, द्वेष आदि दोषों की उत्पक्ति पद्मने की कोई जरूरत नहीं है। शरीरगत दोपों के द्वारा या शरीरगत वैषम्य के द्वारा ही गुगादि की उत्पत्ति बटाई चा सबती है।

यदापि उक्त तीनी मती में से पहले ही को उपाध्यायजी ने बाईस्पत्य अर्थात् चार्वाक मत कहा है; फिर मो विचार करने से यह त्यष्ट जान पड़ता है कि उक्त तीनों मतों की आधारभूत मूल हाच्टि, पुनर्जन्म बिना माने ही वर्चमान शरीर का आश्रय लेकर विचार करनेवाली होने से, असल में चार्वाक हाध्य हो है। इसी हाध्य का आश्रय लेकर चिकित्साशास्त्र प्रथम मत की उपस्थित करता है; जब कि कामशास्त्र दूसरे मत को उपस्थित करता है। तीसरा मत संभवतः हटयोग का है। उक्त तीनों की समालोचना करके उपाध्यावजी ने यह बतलाया है कि समा, क्षेत्र और मोह के उपश्यमन तथा इव का सच्चा व मुख्य उपाय आध्यात्मिक अयांत् कान-ज्यान द्वारा आत्मशुद्धि करना ही है; न कि उन्त तीनो मतो के द्वारा प्रतिपादन किए जानेवाले मात्र भौतिक उपाय। प्रथम मत के पुरस्कतांओं ने बात, पित्त, क्य हन तीन घातुओं के ताम्य सम्पादन को ही रागादि दोषों के समन का उपाय माना है। दूसरे मत के स्थापकों ने समुचित कामतेवन आदि को ही रागादि दोषों का रामनोपाय माना है। तोतरे मत के समर्थकों ने पृथिवी, जल आदि तत्वों के समीकरण को ही रागादि दोषों का उपरामनोपाय माना है। उपाज्यवाली ने उक्त तीनों मतों की समालोचना में यही कतलाने की कोशिश की है कि समालोच्य तीनों मतों के द्वारा, जो-वो रागादि के शमन का उपाय बतलाया जाता है वह वास्तव में तम आदि रोषों का रामन कर हो नहीं सकता। वे कहते हैं कि बात आदि घातुओं का कितना ही साम्य क्यों न सम्पादित किया जाए, समुचित कामतेवन आदि भी क्यों न किया जाए, हथिवी आदि तत्वों का समीकरण भी क्यों न किया जाए, फिर भी जब तक आतम शुद्धि नहीं होती तब तक राग हेप आदि दोषों का प्रवाह भी तल नहीं सकता। इस समालोचना में उपान्यायजी ने पुनर्वन्मवादिसम्भत आध्वात्मिक मार्ग का ही समर्थन किया है।

उपाध्यायजी की प्रत्युत समालोचना कोई सर्वथा नवी वस्तु नहीं है। भारत वर्ष में आध्यात्मिक हाँक्ट वाले भौतिक हाँक्ट का निरास हजारों वर्ष पहले से करते आए हैं। वहीं उपाध्यायजी ने भी किया है—पर शैली उनकी नहें है। 'शानिकन्तु' में उपाध्यायजी ने उपर्युक्त तीनों मतों की जो समालोचना की है वह धर्मकीतिं के 'प्रमाखवात्तिक' और शान्तरवित के 'तस्वसंग्रह' में भी पाई जाती हैं।

# ( ५) नैरात्म्य आदि भावना

[६६] पहले तुलना द्वारा यह दिलाया जा चुका है कि सभी श्राप्यातिनक दर्शन मावना—स्थान द्वारा ही अज्ञान का सर्वथा नाश और केवलज्ञान की उत्पत्ति मानते हैं। जब सार्वज्ञ्च प्राप्ति के लिए भावना आवश्यक है तब यह मां विचार करना प्राप्त है कि वह भावना कैसी अर्थात् किविषयक ? भावना के स्वरूप विषयक प्रश्न का जवाब सब का एक नहीं है। दाशीनिक शास्त्रों में पाई जानेवाली भावना संदेध में तीन प्रकार की है—नैरात्म्यभावना, ब्रह्ममावना और विवेकमावना। नैरात्म्यभावना बीडों की है । ब्रह्ममावना औपनिषद दशन को है। बाकी के सब दर्शन विवेकमावना मानते हैं। नैरात्म्य-

१ देखो, ज्ञानबिन्दु टिप्पण पू० १०६ पं० २६ से।

२ देखो, ज्ञानबिन्दु टिप्पण पू० १०६ एं० ३०।

6

भावना वह है जिसमें यह विश्वास किया जाता है कि स्थिर झातमा जैसी वा द्रव्य जैसी कोई वस्तु है ही नहीं। जो कुछ है वह सब च्यानिक एवं अस्थिर ही है। इसके विपरीत ब्रागमावना वह है जिसमें यह विश्वास किया जाता है कि बद्या अर्थात् आस्म-तत्व के सिवाप और कोई वस्तु पारमार्थिक नहीं है; तथा श्रात्म-तत्व भी भिन्न-भिन्न नहीं है। विवेकभावना वह है जो आत्मा श्रीर जड़ दोनों द्रव्यों का पारमार्थिक श्रीर स्वतन्त्र अस्तित्व मानकर चलती है। विवेक-भावना को भेदमावना भी कह सकते हैं। क्योंकि उसमें जड़ और चेतन के पारस्वरिक भेद की तरह जड़ तत्व में तथा चेतन तत्त्व में भी भेद मानने का अवकारा है। उक्त तीनों मावनाएँ स्वरूप में एक दूसरे से विलकुल विरुद्ध हैं, फिर भी उनके द्वारा उद्देश्य सिद्धि में कोई अन्तर नहीं पड़ता । नैरात्स्यभावना के समर्थक बीद कहते हैं कि झगर आत्मा जैसी कोई स्थिर वस्तु हो तो उस पर स्नेह भी शास्त्रत रहेगा; जिससे तृष्णाम्लक मुल में राग श्रीर दुःल में देप होता है। जब तक मुल-राग और दुःल-द्रेप हो तब तक प्रवृत्ति-निवृत्ति—संसार का चक मीं रक नहीं सकता। अतएव जिसे संसार की छोड़ना हो उसके लिए सरल व मुख्य उपाय श्रात्माभिनिवेश छोड़ना ही है। बौद्ध दृष्टि के श्रनुसार सारे दोषों को जड़ केवल स्थिर ब्रास्म-तत्त्र के स्वीकार में है। एक बार उस ब्राम-निवेश का सबेशा परित्वाग किया किर तो न रहेगा बास और न वजेगी बाँसरी-आयात् अङ् के कट जाने से स्नेह और तृष्णाम् लक संसारचक अपने आप वंध पह जाएगा ।

व्रद्यभावना के समर्थक कहते हैं कि अज्ञान ही दुःख व संसार की जड़ है। हम जात्मभिन्न वस्तुओं को पारमार्थिक मानकर उन पर अहंत्व-ममत्व धारण करते हैं और तमी रागद्रेपमूलक प्रवृत्ति-निवृत्ति का चक चलता है। श्चगर हम व्रद्यभिन्न वस्तुओं में पारमार्थिकत्व मानना छोड़ दें और एक मात्र बक्त का ही पारमार्थिकत्व मान जें तब अज्ञानमूलक अहंत्व-ममत्व की दुद्धि नष्ट हो जाने से तन्तृतक राग-द्रेपचन्य प्रवृत्ति-निवृत्ति का चक्र श्चपने आप ही दक्ष जाएगा।

विवेकमावना के समर्थक कहते हैं कि आतमा और जह दोनों में पारमार्थि-क्ल बुद्धि हुई—इतने मात्र से अहंख-ममत्व पैदा नहीं होता और न आत्मा की रिधर मानने मात्र से रागद्देशादि की महत्ति होतो हैं। उनका मन्तव्य है कि आत्मा की आत्मरूप न समक्तना और अनात्मा को स्वनात्मरूप न समक्तना यह अज्ञान है। अत्यय जह में आत्मबुद्धि और आत्मा में जहत्व की या सून्यत्व की बुद्धि करना वहीं अज्ञान है। इस अज्ञान को दूर करने के लिए विवेकमावना की आवश्यकना है। उपाध्यायजी जैन हिंदे के अनुसार विवेकभावना के अवलंबी हैं। वदांप विवेकभावना के अवलंबी संख्य-योग तथा न्याय-वैशेषिक के साथ जैन दशंन का योड़ा मतमेंद अवश्य है फिर भी उपाध्यायजी से प्रस्तुत प्रन्थ में नैशहन्य-मावना आर असभावना के ऊपर ही लास तौर से प्रहार करना चाहा है। इसका सबब यह है कि सांख्य-योगादिसंगत विवेकभावना बैनसंगत विवेकभावना से उतनी दूर या विवद नहीं जितनी कि नैशहन्यमावना और अझभावना है। नैशहन्यमावना के लएडन में उपाध्यायजी ने खासकर बौद्धांमत च्यापंग बाद का ही संग्रहन किया है। उस खएडन में उनकी मुख्य दर्शाल यह रही है कि एकान्य द्यायक्त वाद के साथ बन्ध और मोश्र को विचारसरिए मेल नहीं खाती है। वद्यपि उपाध्यायजी ने बैसा नैशहन्यमावना का नामोल्लेखपूर्वक खएडन किया है वसा ब्रह्मावना का नामोल्लेखपूर्वक खरडन नहीं किया है, फिर भी उन्होंने आगे जाकर अति विस्तार से वेदांतसंगत सारी प्रक्रिया का जो लगडन किया है उसमें ब्रह्मावना का निरास अपने आप ही समा जाता है।

#### (६) बझज्ञान का निरास

[ ७३ ] ख्यामंग वाद का निरास करने के बाद उपाध्यायजी अद्वेतवादिसंगत अद्याजान, जो जैनदर्शनसंगत केवलशान स्थानीय है, उसका खरडन शुरू करते हैं। मुख्यतया मञ्जयूदन सरस्वती के अंथों को ही सामने रखकर उनमें अतिपादित बद्धाशान की प्रक्रिया का निरास करते हैं। मञ्जयूदन सरस्वती शाङ्कर वेदान्त के असाधारण नव्य विद्वान् हैं; जो ईसा की सोखहवीं शताब्दी में हुए हैं। अद्वेतसिद्धि, सिद्धान्तांबन्दु, बदान्तकल्पलांतिका आदि अनेक गंभीर और विद्वन्तान्य अन्य उनके बनाए हुए हैं। उनमें से मुख्यतया वेदान्तकल्पलांतिका का उपयोग परतुत गंथ में उपाध्यायजी ने किया हैं । मञ्जयूदन सरस्वती ने वेदान्तकल्पलांतिका में जिस विस्तार से और जिस परिभाषा में ब्रह्मसान का वर्णन किया है उपाध्यायजी ने ठीक उसी विस्तार से उसी परिभाषा में ब्रह्मसान का वर्णन किया है उपाध्यायजी ने ठीक उसी विस्तार से उसी परिभाषा में प्रस्तुत शानविन्दु में लएडन किया है । राङ्करसंगत अद्धेत ब्रह्मशानप्रक्रिया का विरोध किया है पर पर्यवसान में बोड़ा सा अन्तर है। उपाध्यायजी ने भी वैसा ही विरोध किया है पर पर्यवसान में बोड़ा सा अन्तर है। वह यह कि जब इसरे बैतवादी अद्वैतदर्शन के बाद अपना अपना अभिमत दीत स्थापना करते हैं, तब उपाय्यायजी ब्रह्मशान के खरडन के द्वारा जैनदर्शनसंगत हैत स्थापना करते हैं। सप्टतया त्यापना करते

१ देखी, शानविंदु टिप्पबा पृ० १०६, पं० ६ तथा १११. पं ३०।

हैं। अवएव यह तो कहने की जरूरत ही नहीं कि उपाध्यायजी की स्वयडन बुक्तियाँ पादः वे ही हैं जो अन्त बैतवादियों की होती हैं।

प्रस्तुत खरहन में उपाध्यायजी ने मुख्यतया चार मुद्दी पर आपत्ति उठाई है। (१) [७३] अलएड बचा का, अस्तित्व । (२) [८४] बद्धाकार और ब्रह्मविषयक निर्विकल्पक वृत्ति । (३) [ ६४ ] ऐसी वृत्ति का राज्यसावनन्यत्व । (४) िष्ट विद्यासन से अज्ञानादि को निवत्ति । इन न्वारों पहाँ पर तरह-तरह से आपित उठाकर अन्त में वहीं वतलाया है कि ब्रह्मेतसंमत ब्रह्मज्ञान तया उसके द्वारा अज्ञाननिवृत्ति की प्रक्रिया ही सदीप और बुटिपूर्ण है । इस खरडन प्रसंग में उन्होंने एक वेदान्तसंमत श्रांति रमणीय श्रीर विचारणीय प्रक्रिया का भी सविस्तार उल्लेख करके खरहन किया है। वह प्रक्रिया इस प्रकार है-[ ७६ ] वेदान्त पारमार्थिक, व्यावहारिक और प्रतिमासिक ऐसी तीन सत्ताएँ मानता है जो अज्ञानगत तीन शक्तियों का कार्य है। अज्ञान को प्रयमा शक्ति ब्रह्ममिल वस्तुन्त्रों में पारमार्थिकत्व बुद्धि वैदा करती है जिसके वशीभूत होकर स्रोग शहा बस्तुओं को पारमार्थिक मानते और कहते हैं । नैयायिकादि दर्शन, जो ब्रात्मभिन्न वस्तुत्रों का भी पारमार्थिकत्व मानते हैं, वह ब्राज्ञानगत प्रथम शक्ति का ही परिगाम है अर्थात् जात्मभिन्न वाह्य वस्तश्रों की पारमार्थिक समक्ते बाले सभी दश्रांन प्रथमशकितगर्मित ग्रजानजनित हैं । जब वेदान्तवाक्य से अज्ञा-विषयक अवसादि का परिपाक होता है तब वह अज्ञान की प्रथम शक्ति निहत्त होती है जिसका कि कार्च था प्रपञ्च में पारमार्थिकत्व बुद्धि करना । प्रथम शक्ति के निरूच होते ही उसकी दूसरी शक्ति अपना कार्य करती है। यह कार्य है प्रपञ्च में व्यावहारिकृत्व की प्रतीति । विसने अवगा, मनन, निद्ध्यासन सिद्ध किया हो वह पपछ में पारमार्थिकत्व कभी जान नहीं सकता पर दूसरी शक्ति द्वारा उसे प्रपञ्च में व्यावहारिकत की प्रतीति अवस्य होती है। ब्रह्मसाद्धात्कार से इसरी शक्ति का नाश होते ही तजन्य व्यावहारिक प्रतीति का भी नाश हो जाता है। वो ब्रह्मसाद्यात्कारवान हो वह प्रपञ्च को ब्यावहारिक रूप से नहीं जानता थर तीमरी शक्ति के शेष रहने ने उसके वस से वह प्रपत्न्व की प्रातिमासिक: रूप से प्रवीत करता है। वह तीसरी शक्ति तथा उसका प्राविनासिक प्रतीतिरूप कार्य ये ख्रांतिम बोज के साथ निवृत्त होते हैं और तभी बन्ध-मोल को प्रक्रिया औ समात होती है।

उपाच्यायजी ने उपर्युक्त वेदान्त प्रक्रिया का वलपूर्वक लगडन किया है। क्योंकि आगर वे उस प्रक्रिया का खगडन न करें तो इसका फ़लितार्थ वह होता है कि वेदांत के कथनानुसार बैन दर्शन भी प्रथमशक्तियुक्त अज्ञान का ही वितास है आतएव असत्य है। उपाध्यायजी मीके-मीके पर वैन दर्शन की यथार्यता ही सावित करना चाहते हैं। अतएव उन्होंने पूर्वाचार्य हरिमद्र की प्रसिद्ध उक्ति, [ ज्ञानकिन्दु प्॰ १, २६ ] विसमें पृथ्वी आदि वाह्य तच्ची की तथा रागादिदोषका आन्तरिक पर्खुओं की वास्तविकता का चित्रण है, उसका हवाला देकर वैदान्त की उपर्युक्त अज्ञानशक्ति-प्रक्रिया का स्वयंदन किया है।

इस अगह वेदांत की उपर्युंक्त अज्ञानगत निविध शक्ति की त्रिविध सृष्टि बाली प्रक्रिया के साथ बैनदर्शन की त्रिविध आल्मभाव बाली प्रक्रिया की तुलना को जा संकती है।

जैन दर्शन के अनुसार बहिरातमा, जी मिध्यादृष्टि होने के कारण तीव्रतम क्याय और तिव्रतम खनान के उद्य से युक्त है खतएद जो खनात्मा को खात्मा मानकर सिर्भ उसी में प्रवृत्त होता है, वह वेदांतानुसारी श्रादशक्तियुक्त अज्ञान के वल से प्रपञ्च में पारमार्थिकत्व की प्रतीति करनेवाले के स्थान में है। जिस को बैन दर्शन अंतरातमा अर्थात् अन्य वस्तुत्रों के ग्रहल-ममल की स्रोर से उदासीन होकर उत्तरीत्तर शुद्ध श्रात्मस्वरूप में लीन होने की ब्रोर बढ़नेवाला कहता है, वह वेदान्तानुसारी अज्ञानगत दूसरी शक्ति के द्वारा व्यावहारिकसत्व-प्रतीति करनेवाले व्यक्ति के स्थान में हैं। क्योंकि बैनदर्शन संमत श्रांतरास्मा उसी तरह श्रात्मविषयक अवना-मनन निदिष्यासन वाला होता है, जिस तरह वेदाना संमत व्यावहारिकसत्त्वपतीति वाला ब्रह्म के अवग्र-मनन निदिध्वासन में। वैनदर्शनसंमत परमातमा वो तेरहवें गुणस्थान में वर्तमान होने के कारण द्रव्य मनोयोग बाला है वह वेदान्तसंसत अज्ञानगत तृतीयराक्तिजन्य प्रतिमासिकसस्व-प्रतीति वाले व्यक्ति के स्थान में है। क्योंकि वह अज्ञान से सर्वधा सुकत होने पर भी दुग्धरज्जुकल्प मबोएमहिकमें के संबंध से पचन आदि में प्रवृत्ति करता है। वैसा कि प्रातिभासिकसलप्रतीति वाला व्यक्ति ब्रह्मसाचात्कार होने पर भी प्रपञ्च का प्रतिमास मात्र करता है। बैन दर्शन, जिसको शैलेशी अवस्थाप्राप्त आत्मा या मुक्त आत्मा कहता है वह बेदान्त संमत अज्ञानजन्य त्रिविध स्ट्रिटि से पर श्रांतिमशेष वाले व्यक्ति के स्थान में है। क्योंकि उसे अब मन, वचन, कार्य का कोई विकल्पपसंग नहीं रहता, जैसा कि वेदान्तसंगत स्रांतिम बसाबोध वाले को प्रपञ्च में किसी भी प्रकार की सस्वप्रतीति नहीं रहती ।

### (७) श्रृति श्रीर स्मृतियों का जैनमतानुकूल व्याख्यान

[ क् ] वेदान्तप्रक्रिया की समालोचना करते समय उपाच्यायथी ने वेदान्त-संगत वाक्यों में से ही बैनसंमत प्रक्रिया फलित करने का भी प्रयस्न किया है। उन्होंने ऐसे अनेक श्रुति-स्मृति गत बाक्य उद्भुत किये हैं जो बहाआन, एवं उसके हारा अश्वान के नाश का, तथा अन्त में बहामान प्राप्ति का वर्णन करते हैं। उन्हों वाक्यों में से जैनप्रक्रिया पितत करते हुए उपाध्यायजी कहते हैं कि ये सभी श्रुति-स्मृतियाँ जैनसंमत कर्म के व्यवधायकत का तथा द्वीश्वकर्मत्वकप जैनसंमत बहा ही वर्णन करती हैं। मारतीय टार्शनिकों की यह परिपाटी रही है कि पहले अपने पद्म के समुक्तिक समर्थन के द्वारा प्रतिवादी के पद्म का निरास करना और अन्त में सम्मव हो तो प्रतिवादी के पत्न शास्त्रवाक्यों में से ही अपने पद्म को पितत करके बतलाना। उपाध्यायजी ने भी यही किया है।

#### (=) इन्न ज्ञातव्य जैनमन्तव्यों का कथन

बबाबान की प्रक्रिया में आनेवाले बुदे-बुदे मुद्दों का निरास करते समय उपाध्यायकी ने उस-उस स्थान में कुछ जैनदर्शनसंमत मुद्दों का भी स्पष्टीकरण किया है। कहाँ तो वह स्पष्टीकरण उन्होंने सिद्धसेन की सन्मतिगत गायाओं के आधार से किया है और कहीं युक्ति और जैनशास्त्रास्थास के वस से। जैन प्रक्रिया के अस्थासियों के लिए ऐसे कुछ मन्तन्थी का निर्देश यहाँ कर देना जरूरी है।

- (१) जैन इष्टि से निर्विकल्पक बोध का अर्थ।
- (२) ब्रह्म की तरह ब्रह्ममिन्न में भी निर्विकल्पक बीध का संमव।
- (३) निर्विकल्पक और सविकल्पक बोध का अनेकान्त ।
- (४) निर्विकल्पक दोध भी शाब्द नहीं है किन्तु मानसिक है-ऐसा समर्थन ।
- (५) निर्विकल्पक बोध भी अवग्रह रूप नहीं किन्तु अपाय रूप है-ऐसा प्रांत-पादन
- (१) [६०] वेदान्तप्रकिया कहती है कि अब ब्रह्मविषयक निर्विश्ल्य बोख होता है तथ वह ब्रह्म मात्र के ख्रस्तित्व को तथा भिरन जगत् के अभाव को स्वित करता है। साथ ही वेदान्तप्रकिया यह भी मानती है कि ऐसा निर्विकल्पक बोध सिएं ब्रह्मविषयक ही होता है ख्रस्य किसी विषय में नहीं। उसका यह भी मत है कि निर्विकल्पक बोध हो जाने पर फिर कभी सविकल्पक बोध उत्पन्न ही नहीं होता। इन तीनो मन्तव्यों के विषय उपाध्यायजी जैन मन्तव्य बतलाते हुए कहते हैं कि निर्विकल्पक बोध का श्रथ है शुद्ध द्रव्य का उप-योग, जिसमें किसी भी पर्याप के विचार की ख्राया तक न हो। श्रयांत् जो श्रान समस्त पर्यायों के संबंध का असंभव विचार कर केवल द्रव्य को ही विषय करता है, नहीं कि जिल्ल्यमान द्रव्य से भिन्न जगत् के अभाव को मी। वही

ज्ञान निर्विकल्पक बोध है; इसको जैन परिभाषा में शुबद्धव्यनपादेश भी कहा जाता है।

- (२) ऐसा निर्विकल्पक बोघ का अर्थ बतला कर उ होने यह भी बतलाया है कि निर्विकल्पक बोघ जैसे चेतन द्रव्य में प्रकृत हो सकता है वैसे ही घटादि जड़ द्रव्य में भी प्रकृत हो सकता है। यह नियम नहीं कि वह चेतनद्रव्यविषयक ही हो। विचारक, जिस-जिस जड़ या चेतन द्रव्य में पर्यायों के संबंध का असंभव विचार कर केवल द्रव्य स्वरूप का ही ब्रह्या करेगा, उस-उस जड़ चेतन सभी द्रव्य में निर्विकल्पक बोध हो सकेगा।
- (३) [ १२ ] उपाध्यायची ने यह भी स्पष्ट किया है कि ज्ञानस्वरूप आस्मा का स्वभाव ही ऐसा है कि जो एक मात्र निर्विकल्पक आनस्वरूप नहीं रहता । वह जब शुद्ध द्रव्य का विचार छोड़कर पर्यांचों की ओर मुकता है तब वह निर्विकल्पक ज्ञान के बाद भी पर्यायसापेच सविकल्पक ज्ञान भी करता है। अतएव यह मानना ठीक नहीं कि निर्विकल्पक बोध के बाद सविकल्पक बोध का संभव ही नहीं।
- (४) वेदान्त दर्शन कहता है कि ब्रह्म का निर्विकल्पक बोध 'तत्त्वमित्त' हत्यादि शब्दजन्य ही हैं। इसके विश्वद उपाच्यायजी कहते हैं [पू० ३०, पं० २४] कि ऐसा निर्विकल्पक बोच पर्यायविनिर्मुक्तविचारसहकृत मन से ही उत्पन्न होने के कारण मनोजन्य मानना चाहिए, नहीं कि शब्दजन्य। उन्होंने अपने अभिमत मनोजन्यत्व का स्थापन करने के पद्म में कुछ अनुकृत श्रुतियों को भी उद्भूत किया है [१४,६५ ]।
- (५) [ ६३ ] सामान्य रूप से जैनयिकया में प्रसिद्धि ऐसी है कि निर्विकरपक बीध तो अवग्रह का नामान्तर है। ऐसी दशा में यह प्रश्न होता है कि तब उपा-ध्यायजी ने निर्विकरपक बीध की मानसिक कैसे कहा ? क्योंकि अवग्रह विचार सहक्रतमनोजन्य नहीं है; जब कि शुद्ध द्रव्योपयोगरूप निर्विकरपक बीध विचारसहक्रतमनोजन्य है। इसका उत्तर उन्होंने यह दिवा है कि जिस विचारसहक्रतमनोजन्य शुद्धद्रव्योपयोग को हमने निर्विकरपक कहा है वह ईहालनकविचारजन्य अपायरूप है और नाम-जात्यादिकरपना से रहित मी है। १

इन सब जैनामिमत मन्तव्यों का त्यष्टीकरण करके झन्त में उन्होंने यही स्चित किया है कि सारी वेदान्तप्रक्रिया एक तरह से जैनसंमत शुद्धद्रव्य-नवादेश की ही विचारसरिए है। फिर मी वेदान्तवक्यक्य ब्रह्मान का

१ देलो, शानविन्दु टिप्पगा, पृ० ११४. पं० २५ से !

साझालार ही केंबलजान है ऐसा बेदान्तमन्तव्य तो किसी तरह भी जैनसंगठ हो नहीं सकता ।

## (६) केवलज्ञान-दर्शनोपयोग के भेदाभेद की चर्चा

[१०२] केवलज्ञान की चर्चा का द्यांत करते हुए उपाच्यायजी ने ज्ञान बिन्दु में केवलज्ञान और केवलदर्शन के संबंध में तीन पद्मोदी स्रथांत् विप्रति-प्रतियों को नव्य न्याय की परिभाषा में उपस्थित किया है, जो कि जैन परंपरा में प्राचीन समय से प्रचलित रहे हैं। वे तीन पद्म इस प्रकार हैं—

- (१) केवलगान श्रीर केवलदर्शन दोनी उपयोग भिन्न हैं श्रीर वे एक साथ उत्पन्न न दोकर कमशः अर्थात् एक-एक समय के अंतर से उत्पन्न होते रहते हैं।
- (२) उक्त दोनों उपयोग भिन्न तो हैं पर उनकी उत्पत्ति क्रमिक न होकर सुगपत् अर्थात् एक ही साथ होती रहती हैं।
- (१) उक्त दोनो उपयोग वस्तुतः मिन्न नहीं हैं। उपयोग तो एक ही है पर उसके अपेद्माविशेषकृत केवलवान और केवलदर्शन ऐसे दो नाम हैं। अतएव नाम के सिवाय उपयोग में कोई मेंद्र जैसी वस्तु नहीं है।

उक्त तीन पद्मों पर ऐतिहासिक हिन्ट से विचार करना जरूरी है। बाचक उमात्वाति, जो विकम की तांसरी से पाँचवी राताब्दी के बीच कभी हुए जान पड़ते हैं, उनके पूर्ववर्ती उपलब्ध जैन बाङ्भय को देखने से जान पड़ता है कि उसमें सिर्फ एक ही पद्म रहा है और वह केवलशान और केवलदर्शन के कमवितंत्व का। हम सबसे पहले उमास्वाति के 'तत्त्वार्थभाष्य' में ऐसा उल्लेख पाते हैं जो स्पष्टरूपेण युगपत् पद्म का ही बीच करा सकता है। यद्मपि तत्वार्थभाष्यगत उक्त उल्लेख की व्याख्या करते हुए विकमीय == ह्यां सदी के विद्यान् श्रेश सिद्धसेनगिण ने उसे कमपरक ही बतलाया है और साय ही अपनी तत्वार्थभाष्यव्याख्या में बुगपत् तथा अमेद पद्म का खरडन मी किया है; पर इस पर अधिक उहापोड़ करने से यह जान पड़ता है कि सिद्धसेन गिंगा के पहले किसी ने तत्वार्थभाष्य की व्याख्या करते हुए उक्त उल्लेख को युगपत् परक भी

१ 'मतिकानादिषु चतुर्यु पर्यायेखोपयोगो भवति, न युगपत् । संभित्नक्षानद-र्यनस्य तु मगवतः केवलिनो युगपत् सर्वभावग्राहके निर्पेचे केवलकाने केवलदर्शने चात्तमप्यमुपयोगो भवति ।'-तत्त्वार्थमा० १.३१ ।

र देखो, तत्वार्यमाष्यदीका, ए० १११-११२।

वतज्ञाया होगा । अगर हमारा यह ऋतुनान ठीक है तो ऐसा मानकर चलना चाहिए कि किसी ने तत्वार्यभाष्य के उक्त उल्लेख की युगपत् परक भी व्याख्या की थी, जो बाज उपतान्य नहीं है। 'नियमसार' प्रत्य जो दिराम्बर ब्राचार्य कृदकम्द बी कति सममा जाता है उसमें सप्ट रूप से एक मात्र धौगपद्य पद्ध का (गा॰ १५६) ही उल्लेख है । प्रज्याद देवनन्दी ने भी तत्वार्य मुत्र की व्याख्या 'सर्वार्य सिद्धिः' में एक मात्र युगपत् पद्ध का ही निर्देश किया है । श्री कुन्दकुन्द श्रीर पूज्यपाद दोनों दिगन्वरीय परंपरा के प्राचीन विद्वान हैं और रोनों की कृतियों में एक मात्र यौगपच पद्म का स्पष्ट उल्लेख है। पूचपपाद के उत्तरवर्ती दिगम्बराचार्च समंत-मद्र ने भी अपनी 'आप्तमीमांसा' में एकमात्र यौगरदा पद्म का उल्लेख किया है। यहाँ पर यह स्मरम्य रखना चाहिए कि कुन्दकुंद, पूज्यपाद श्लीर समंतमद्र-इन तीन्हों ने अपना अभिमत गोवरव पह बतताया है; पर इनमें से किसी ने बीगपद्मविरोधी कमिक या अभेद पन्न का लग्डन नहीं किया है। इस तरह इमें श्री कुन्दकुन्द से समंतमद्र तक के किसी भी दिगम्बराचार्य की कोई ऐसी कृति ग्राभी उपलब्ध नहीं है जिसमें क्रियक या अमेद पत्न का खरडन हो। ऐसा खरडन इम सबसे पहले श्रकलंक को कृतियों में पाते हैं। भट्ट श्रकलंक ने समंतभद्रीय श्रासमीमांसा की 'अष्टराती' व्याख्या में योगपच पत्त का स्थापन करते हुए कमिक पत्त का. संदोप में पर त्यष्ट रूप में लएडन किया है और अपने 'राजवार्तिक' माध्य में तो कम पद्म माननेवालों को सर्वज्ञनिन्दक कहकर उस पद्म की श्रमाहाता की श्रोर संकेत किया है। तथा उसी राजवार्तिक में दूसरी जगह (६, १०, १४-१६) उन्होंने अमेद पन्न को अधाबता की और भी स्पष्ट इसारा किया है। अकलंक ने अभेट पड़ा के समर्थक सिदसेन दिवाकर के सन्मतितक नामक ग्रंथ में पाई जानेवाली दिवाकर की श्रामेदविषयक नवीन व्याख्या (सन्मति २.२५) का राज्याः उल्लेख करके उसका जवान इस तरह दिया है कि जिससे अपने

१ 'साकार' ज्ञानमनाकार' दर्शनमिति । तत् छद्मस्येषु क्रमेण वर्तते । निरावरणेषु युगपत् ।'—सर्वाथ०, १, ६ ।

२ 'तत्त्वज्ञानं यमागां ते युगपत्सर्वभासनम् । क्रमभावि च यव्कानं स्वादादन-यसंस्कृतम् ॥'—त्र्याप्तमीठ, का० १०१ ।

३ तम्मानदर्शनयोः कमङ्कौ हि सर्वक्रलं कादाचित्कं स्थात् । कुतस्तत्सिद्धिः रिति चेत् सामान्यविशेष विषययोर्विगतावरणयोरयुगपत् प्रतिभासायोगात् प्रति-वन्धकान्तराभावात्'-ऋष्टशती-ऋष्टसहस्ती, पृ० २८१ ।

४ राजवातिंक, ६, १३. ⊏।

श्राभिमत युगपत् पद्म पर कोई दोष न आवे और उसका समर्थन भी हो। इस तरह इस समूचे दिगम्बर वाङ्मय को लेकर जब देखते हैं तब निष्कर्ष यही निकलता है कि दिगम्बर परंपरा एकमात्र योगपद्म पद्म को ही मानती आई है और उसमें अकलंक के पहले किसी ने क्रिक या अमेद पद्म का लयडन नहीं किया है केवल श्रपने पद्म का निर्देश मात्र किया है।

ग्रव हम इवेताम्बरीय वाळाय की श्रोर दृष्टिपात करें । हम अपर कह चुके हैं कि तत्त्वार्थमाध्य के पूर्ववर्ती उपलब्ध आरगमिक साहित्य में से तो सीचे तौर से केवल क्रमपद्म ही पलित होता है। जबकि तस्वार्थभाष्य के उस्लेख से युगपत् पन्न का बोघ होता है। उमास्वाति और जिनमद्र न्युमाश्रमण्-दोनों के बीच कम से कम दो सौ वर्षों का श्रन्तर है। इतने वह श्रन्तर में रचा गया कोई ऐसा श्वेताम्बरीय ग्रंथ श्रामी उपलब्ध नहीं है जिसमें कि यौगपरा तथा अमेट पन्न की चर्चा या परस्पर खरडन-खरडन हो । पर इस जब विक्रमीय साववीं सदी में हुए जिनमद्र जुमाश्रमण की उपलब्ध दो कृतियों को देखते हैं तब ऐसा अवस्य भानना पहला है कि उनके पहले प्रवेतान्दर परंपरा में औगपदा पन्न की तथा श्रमेद पच की, केवल स्थापना ही नहीं हुई थी, विल्क उक्त तीनों पच्चों का परस्पर खरडन-मरहन वाला साहित्य भी पर्याप्त मात्रा में वन चुका था। जिनभद्र गणि ने अपने जाति विस्तृत 'विद्योपावश्यकभाष्य' (गा० २०६० से) में कॉमक पन का आगमिकों की ओर से जो विरुत्त सत्तर्क स्थापन किया है उसमें उन्होंने यौगपद्य तथा श्रमेद पद्ध का श्रागमानुसरम् इरके विस्तृत खएडन मी किया है । तदुपरान्त उन्होंने अपने छोटे से 'विशेषणवती' नामक ग्रंथ ( गा० १८४ से ) में तो, विशेपावश्यकभाष्य की श्रपेद्धा भी अत्यन्त विस्तार से अपने अभिमत

१ निर्युक्ति में 'सब्बस्म केविलस्स वि (पाडान्तर 'स्ता') जुगवं दो निर्युक्ति में 'सब्बस्म केविलस्स वि (पाडान्तर 'स्ता') जुगवं दो निर्युक्ति वि अध्यक्षेगा।'—गा० १७६—यह अंश पाया जाता है जो स्पष्टरूपेण केविली में माने जानेवाले याँगपच पद्म का ही प्रतिवाद करता है । हमने पहले एक जगह वह संमावना पकट की है कि निर्युक्ति का असुक भाग तत्वार्थमाप्य के बाद का मां संमव है। अगर वह संमावना ठीक है तो निर्युक्ति का उक्त अंश को याँगपच पद्म का प्रतिवाद करता है वह भा तत्वार्थमाध्य के वीगपद्मप्रतिपादक मन्तव्य का विरोध करता हो ऐसी संभावना की जा सकती है। कुछ भी हो, पर इतना तो स्पष्ट है कि श्री जिनमद्रगिष्ठि के पहले योगपद्म पद्मका खरडन हमें एक भात्र निर्युक्ति के उक्त अंश के सिवाय अन्यत्र कहीं अभी उपलब्ध नहीं; और निर्युक्ति के उक्त अंश के सिवाय अन्यत्र कहीं सभी उपलब्ध नहीं; और निर्युक्ति में अमेद पद्म के सर्यंग्न का तो इशारा भी नहीं है।

कम्मच का स्थापन तथा अनिभमत बीगण्य तथा अमेंद पच का लगडन किया है। बमाश्रमण की उक्त दोनों कृतियों में पाए जानेवाले खण्डन-मण्डनमत पूर्वपच-उत्तरपद्ध की रचना तथा उसमें पाई जाने वाली अनुकृत-अतिकृत युक्तियों का प्यान से निरीद्धण करने पर किसी को यह मानने में सन्देह नहीं रह सकता कि चमाश्रमण के पूर्व लम्बे असे से श्वेताम्बर परंपरा में उक्त तीनों पक्षी के माननेवाले मौजूद थे और वे अपने-अपने पद्ध का समर्थन करते हुए विरोषी पद्ध का निरास भी करते थे। यह कम केवल मौज्य न हों पर चमाश्रमण के उक्त दोनों अंथों में उनका सार देखने को आज भले ही मौजूद न हों पर चमाश्रमण के उक्त दोनों अंथों में उनका सार देखने को आज भी मिलता है। इस पर से हम हम नतीन पर पहुँचते हैं कि जिनमद के पहले भी श्वेताम्बर परंपरा में उक्त तीनों पद्धों को माननेवाले तथा परस्पर खण्डन-मण्डन करनेवाले आचार्य हुए हैं। जब कि कम से कम जिनमद्र के समय तक में ऐसा कोई दिगम्बर विद्वान नहीं हुआ जान पड़ता कि जिसने कम पद्ध या अमेद पद्ध का खण्डन किया हो। और दिगम्बर विद्वान की ऐसी कोई कृति तो आज तक भी उपलब्ध नहीं है जिसमें यौगण्य पद्ध के अलावा दूसरे किसी भी पद्ध का समर्थन हो।

को ऋछ हो पर यहाँ यह पश्न तो पैदा होता ही है कि प्राचीन आगमी के पाठ सीचे तौर से जब कम पद्म का ही समर्थन करते हैं तब जैन परंपरा में यौगपरा पत्त और अमेद पत्त का विचार क्यों कर दाखिल हुआ। इसका जनाव इमें दो तरह से सुकता है। एक तो यह कि जब असर्वक्रवादी मीमांसक ने समी सर्वजवादियों के सामने यह आसेप किया कि तुम्हारे सर्वत अगर कम से सब पदार्थी को जानते हैं तो वे सर्वज्ञ ही कैसे ! और अगर एक साथ सभी पदार्थों को जानते हैं तो एक साथ सब जान लेने के बाद आगे वे क्या जानेंगे ! कुछ भी तो फिर अज्ञात नहीं है। ऐसी दशा में भी वे असर्वत ही सिद हुए। इस आद्येप का जवान दूसरे सर्वज्ञवादियों की तरह जैनों को भी देना प्राप्त हुआ। इसी तरह बीद आदि सर्वज्ञादी भी नैनों के प्रति वह आद्रोप करते रहे होंगे कि तुम्हारे सर्वज अर्हत् तो क्रम से जानते देखते हैं; अतएव वे पूर्ण सर्वज कैसे ! इस आंचेप का जवाब तो एक मात्र जैनी को ही देना प्राप्त था। इस तरह उपयु क्त तया अन्य ऐसे आदियों का जवाब देने की विचारणा में से सर्व प्रथम थीगपव पद्, कम पद्म के विरुद्ध जैन परंपरा में प्रविष्ट हुआ । दूसरा यह भी संभव है -कि बैन परंपरा के तकशील विचारकों को अपने आप ही कम पद में अटि दिसाई दी और उस बुटि की पूर्ति के विचार में से उन्हें गीगपण पदा सर्व

१ देखो, तत्वर्तप्रइ का० ३२४८ से ।

प्रथम स्म पडा । जो जैन विद्वान् योगलय पच को मान कर उसका समर्थन करते वे उनके सामने कम पक्ष माननेवालों का वड़ा आगमिक दल खा जो आगम के अनेक वाक्यों को लेकर यह बतलाते थे कि यौगपछ पद्म का कभी बैन जागम के द्वारा समर्थन किया नहीं जा सकता। बद्धपि ग्रारू में यीगपद्य पक्ष तर्केवल के आधार पर ही प्रतिष्ठित हुआ जान पड़ता है, पर सम्प्रदाय की रिथति ऐसी रही कि वे जब तक अपने बीगपदा पक्ष का आगिमिक वाक्यों के द्वारा संमर्थन न करें और आगमिक वाक्यों से ही कम वहा माननेवालों को जवाब न दें, तब तक उनके यौगण्य वक्त का संग्रहाय में आदर होना संभव न था। धेसी स्थिति देख कर यौगपद्य यहा के समर्थक तार्किक विद्वान भी आगमिक वाक्यो का आधार अपने पक्ष के लिए लेने लगे तथा अपनी दलीलों को आगमिक वस्यों में छ फलित करने लगे। इस तरह श्रेताम्बर परंपरा में कम पद्म तथा यौगवदा पक्ष का आगमाश्रित खरडन-मएडन चलता ही था कि वीच में किसी को अनेद पक्ष की स्भी। ऐसी स्भ वाला तार्किक वीगपदा पक्ष वालों को थर कहने लगा कि अगर कम पक्ष में बाट है तो तुम बीगपदा पक्ष वाले भी उस वृद्धि से बब नहीं सकते । ऐसा कहकर उसने यौगपच पहा में भी ग्रसबंजल आदि दोप दिलाए और अपने अमेद पक्ष का समयन शुरू किया। इसमे ती संदेह ही नहीं कि एक बार कम यह छोड़कर जो मौगपरा पक्ष मानता है वह अगर सोधे तर्कवल का आश्रय ले तो उसे अमेद पक्ष पर अनिवार्य रूप से श्राना ही पड़ता है। अमेद पक्ष की सुभा वाले ने सीचे तर्कमल से अमेद पक्ष को उपस्थित करके कम पन्न तथा थौगपद्य पन्न का निरास तो किया पर शुरू में सोंप्रवायिक लोग उसकी बात आगमिक शक्यों के मुलभ्यय के विवाय स्वीकार कैंसे करते ? इस कठिनाई की हटाने के लिए अमेंद पढ़ वालों ने आगमिक परिभाषाओं का नया अर्थ मी करना शुरू किया और उन्होंने अपने अमेद पक्ष को तर्कवल से उपपन्न करके भी खंत में आगामिक परिमायाओं के टाँचे में विठा दिया । कम, यौगपदा और अमेद पक्ष के उपयुक्त विकास की प्रक्रिया कम से कम १५० वर्ष तकसेताम्बर परंपरा में एक सी चलती रही और प्रत्येक पक्ष के समर्थक पुरंघर विद्वान होते रहे श्रीर वे ग्रन्थ मी रचते रहे। बाहे कमवाद के विरुद्ध जैनेतर परंपरा की ओर से आद्येप हुए हो या चाहे जैन परंपरा के श्रीतरिक चिन्तन में से ही श्राद्धेप होने लगे ही, पर इसका परिणाम श्रंत में कमराः वीगपच पद्म तया अमेद पत्त की स्थापना में ही आया, जिसकी अवस्थित चर्चा विनमद की उपलब्ध विरोपण्यती ब्रीर विशेषावश्यकभाष्य नामक दोनों कृतियों में हमें देखने की लिलतों हैं।

[१०२] उपाध्यायत्री ने जो तीन विप्रतिपत्तियाँ दिलाई हैं उनका ऐतिहासिक विकास इस ऊपर दिला चुके । अब उक्त ब्रिप्रतिपत्तियों के पुरस्क्रता रूप से उपाध्यापनी के द्वारा प्रस्तृत किए गये ठीन आचार्यों के बारे में कुछ विचार करना जरूरी है। उपाध्यायजी ने कम पक्ष के प्रस्कृतांरूप से जिनमङ् क्षमाञ्चमण को, युगपत् पण के पुरस्कतांरूप से मल्लवादी को और अमेद पक्ष के पुरस्तर्तारूप में सिद्धसेन दिवाकर को निर्दिष्ट किया है । साथ ही उन्होंने मसय-गिरि के कथन के नाथ आनेवाली असंगति का नाकिक दृष्टि से परिहार भी किया है। असंगति यो जाती है कि जब उपाध्यायजी सिद्धरेन दिवाकर को अमेद पक्ष का पुरस्कर्ता बतलाते हैं तब श्रीमलवागिरि सिदसेन दिवाकर को युगपत पद्ध का पुरुकता बतलाते हैं। उपाध्यापनी ने असंगति का परिहार यह कहकर किया है कि भी मलयगिरि का कथन अम्युपराम बाद की दृष्टि से है अर्थात् सिबसेन दिवाकर वस्तुतः झमेद पच के पुरस्कर्ता है पर थोड़ी देर के लिए कम पद्म का खरडन करने के लिए शुरू में युगपत् पक्ष का आअम कर लेते हैं और किर अन्त में अपना ग्रमेद पक्ष स्थापित करते हैं। उपाव्यायओं ने असंगति का परिहार किसी भी तरह क्यों न किया हो परंत हमें तो यहाँ तीनी विप्रतिपत्तियों के पक्षकारों को दस्तिनेवाले सभी उल्लेखी पर प्रतिहासिक दृष्टि से विचार करना है।

हम यह ऊपर बतला चुके हैं कि कम, युगपत् और अमेद इन तीनो वाहो की चर्चावाले सबसे पुराने दो अन्य इस समब हमारे सामने हैं। ये दोनो जिन-मद्रगणि चमाश्रमण की ही कृति हैं। उनमें से, विशेषावश्यक भाष्य में तो चर्चा करते समय जिनमद्र ने पद्मकाररूप से न तो किसी का विशेष नाम दिया है और न 'केचित्' 'अन्ये' आदि बैसे शब्द ही निर्दिष्ट किये हैं। परतु विशेषण्डती में तीनो बादों की चर्चा शुरू करने के पहले जिनमद्र ने 'केचित्' शब्द से युगपत् पद्म प्रथम रखा है, इसके बाद 'अन्ये' कहकर कम पद्म रखा है और अंत में 'अन्ये' वहकर अमेद पद्म का निर्देश किया है। विशेषण्डवती की

१ देखों, नंदी टीका पृ० १३४ ।

२ 'केडं मर्गात जुनवं जाण्ड पासइ य केवली नियमा ।

ग्रम्णे प्रमंतरियं इच्छ्रांति सुग्रोवएसेणं ॥ १८४ ॥

ग्रम्णे म् चेव बीसुं दंसण्यमिच्छ्रांत जिल्लवरिंदरस ।

व चित्र केवलकाम्यं ते चित्र से दरिसम् विति ॥ १८४॥'

—विरोषमावती ।

उनकी स्वोपस व्यास्पा नहीं है इससे हम यह नहीं कह सकते हैं कि जिनमद्र को 'केचित्' और 'ग्रन्ये' राज्द से उस उस बाद के पुरस्कर्ता रूप से कीन कीन आचार्य अभिग्रेत थे। यदापि विशेषगावती की स्वीपश व्याख्या नहीं है फिर भी उसमें पाई जानेवाली प्रस्तुत तीन वाद संवेवी कुछ गायाओं की व्याख्या सबसे पहले हमें विक्रमीय आठवों सदी के आचार्य जिनदास गवि। की 'नर्न्दाचिए।' में मिलती है। उसमें भी इम देखते हैं कि जिनदार गरिए 'केचित' और 'अन्ये' राज्द से किसी आचार्य विशेष का नाम स्वित नहीं करते। वे सिर्फ इतना ही कहते हैं कि केवलशान और केवलदशंन उपयोग के बारे में आवायों की विप्रतिपत्तियाँ हैं। जिनदास गरिए के थोबे ही समय बाद आचार्य हरिमद्र ने उसी नन्दो चूर्णि के आचार से 'नम्दीवृत्तिः लिखी है। उन्होंने भी अपनी इस नन्दी दृति में विशेषण्वतीयत प्रस्तुत चर्चांवाली हुळ् गाथाछी को लेकर उनकी व्याख्या की है। जिनदास गांच ने जब 'केचित्' 'अन्ये' शब्द से किसी विशेष आचार्य का नाम स्वित नहीं किया तब इरिमद्रसूरि ने विशेषग्वती की उन्हीं गायात्रों में पाए जानेवाले 'केचित्' 'ग्रन्ये' शब्द से विशेप-विशेष श्राचार्यों का नाम भी स्चित किया है। उन्होंने प्रयम 'केचित्' राब्द से युगपहाद के पुरस्कतां रूप से आचार्य तिद्धसेन का नाम सुचित किया है। इसके बाद 'अन्वे' राज्य से जिनमद्र द्यमाश्रमण को कमवाद के पुरस्कतों रूप से सूचित किया है और दूसरे 'अन्ये' शब्द से बृद्धाचार्य को अमेदबाद का पुरस्कतों बतलाया है। हरिभद्रसूरि के बाद बारहवीं सदी के मलयगिरिसूरि ने भी नन्दीसूत्र के ऊपर टीका खिली है। वस ( पृ० १३४ ) में उन्होंने वादों के पुरस्कतों के नाम के बारे में हरिमद्रस्रि के कथन का ही अनुसरस्य किया है। यहाँ स्मरस्य रखने की बात यह है कि विशेषावस्थक की उपलब्ध दोनों टीकाओं में - जिनमें से पहलो आठवी-नवीं सदी के कोट्याचार्य की है श्रीर दूसरी वारहवीं सदी के मलवारी हेमन्द्र की है—तीनों

१ "'केचन' सिद्ध वेनाचार्यादयः 'मखाते'। कि १। 'युगपद्' एकस्मिन् काले जानाति पर्यति च। कः !। केवली, न त्वन्यः। 'नियमात्' नियमेन ॥ 'श्रन्ये' जिनमद्रगणिक्माअमणप्रमृतयः। 'एकान्वरितम्' जानाति पर्यति च इत्येवं 'इच्छन्ति'। 'श्रुतोपदेशेन' वयाश्रुतागमानुसारेण इत्यर्थः। 'श्रन्ये' तु बृद्धाचार्याः 'न चैव विध्वक्' एथक् तद् 'दर्शनमिच्छन्ति'। 'जिनवरेन्द्रस्य' केव-खिन इत्यर्थः। कि तर्हि !। 'यदेव केवलशानं तदेव' 'से' तस्य केवलिनो 'दर्शन' वयते॥"—नन्दीवृत्ति द्दारिमद्री, पृ० ५२।

A.A.S.

बादों के पुरस्कती रूप से किसी आचार्य विशेष का नाम निर्दिष्ट नहीं है। कम से कम कोट्याचार्य के सामने तो विशेषावश्यक माध्य की जिनमद्रीय स्वोपस व्याख्या मीजूद थी ही। इससे वह कहा जा सकता है कि उसमें भी तीनों बादों के पुरस्कर्ता रूप से किसी विशेष आचार्य का नाम रहा न होगा; अन्यथा केट्या-चार्यं उस जिनमद्रीय स्वोपरा व्याख्या में से विशेष नाम श्रपनी विशेषावश्यक भाष्यवृत्ति में जरूर लेते। इस तरह हम देखते हैं कि जिनभद्र की एकमात्र विशेषग्वती गत गाथाच्यों की व्याख्या करते समय सबसे पहले आचार्य हरिमद्र ही तोनों बादों के पुरस्कतांत्रों का विशेष नामोल्लेख करते हैं।

ब्सरी तरफ से हमारे सामने प्रस्तुत तीनी बादों की चर्चांधाला वृसरा प्रन्थ 'सन्मतितकं' है जो निर्विवाद सिद्धसेन दिवाकर की कृति है। उसमें दिवाकरश्री ने कमवाद का पूर्वपन्न रूप से उल्लेख करते सयय 'केचित्' इतना ही कहा है। किसी विशेष नाम का निर्देश नहीं किया है। सुगयत् श्रीर श्रमेदवाद की रखते समय तो उन्होंने 'केचित्' 'श्रन्ये' जैसे राव्द का प्रयोग भी नहीं किया है। पर हम जब विक्रमीय म्यारहवीं सदी के आचार्य अमयदेव की 'सम्मतिटीका' को देखते हैं तब तीनों बादों के पुरस्कतांश्रों के नाम उसमें स्पष्ट पाते हैं[पू॰ ६०८]। अमयदेव इरिमद्र की तरह कमवाद का पुरस्कर्ता तो जिनमद्र समाअमण को ही क्तलाते हैं पर आगे उनका क्यन इरिमड़ के कथन से बुदा पड़ता है। हरिमद वब सुगपद्वाद के पुरस्कतों रूप से ब्राचार्य सिदसेन का नाम स्चित करते हैं तन अभयदेव उसके पुरस्कर्ता रूप से आचार्य मल्लवादी का नाम व्चित करते है। इरिमद्र जब अमेद बाद के पुरस्कतां रूप से बुद्धाचार्य का नाम सुचित करते हैं तब अभयदेव उसके पुरस्कर्ता रूप से आचार्य सिदसेन का नाम सचित करते हैं। इस तरह दोनों के कथन में जो मेद या विरोध है उस पर विचार करना आवश्यक है।

ऊपर के वर्णन से यह तो पाठकगण मली भाँति जान सके होंगे कि हरिमद्र तथा श्रमयदेव के कथन में कमवाद के पुरस्कतों के नाम के संबन्ध में कोई मतभेद नहीं। उनका मतभेद युगपद बाद और अभेद बाद के पुरस्कर्ताओं के

१ मलबारी ने अमेद पद का समर्थक 'एवं कल्पितमेदमप्रतिहतम्' इत्यादि पद्य खुतिकारके नामसे उद्भत किया है और कहा है कि वैसा मानना युक्तियुक्त नहीं है। इससे इतना तो साष्ट है कि मलपारी ने खितकार को अभेदंबादी माना है। देखो, विशेषा० गा० ३०६१ की टीका। उसी पद्य को कोट्याचार्य ने 'उक्तें चं कइ करके उद्भुत किया है-पु॰ ८७७।

नाम के संबन्ध में है। श्रव प्रश्न यह है कि हरिमद्र और अमयदेव दोनों के प्रस्कृतों संबन्धी नामस्चक कथने का क्या श्राधार है! जहाँ तक हम जान सके हैं वहाँ तक वह सकते हैं कि उक्त दोनों सुरि के सामने कमबाद का समर्थक और पगपत तथा अमेद बाद का प्रतिपादक साहित्व एकनाव जिनमद्र का ही या, जिससे वे दोनों आचार्य इस बात में एकमत हुए, कि कमबाद ओ जिनमद्र गाँच चुनाधमण का है। परंतु आचार्य हरिमद्र का उल्लेख झगर सब श्रंशों में श्रभान्त है तो यह मानना पड़ता है कि उनके सामने चगपदंशाद का समर्थंक कोई स्वतंत्र ग्रन्थ रहा होगा जो सिद्धसेन दिवाकर से भिन्न किसी बान्य सिडसेन का बनाया होगा । तथा उनके सामने बामेटबाद का समर्थक प्रेसा भी कोई बन्ध रहा दोगा जो सन्मतितक से भिन्न होगा और जो बदाचार्य-रचित माना जाता होगा । स्रगर ऐसे कोई मंथ उनके सामने न भी रहे ही तथापि कम से कम उनी ऐसी कोई सांपदाधिक जनश्रति वा कोई ऐसा उल्लेख मिला होगा जिसमें कि आचार्य सिडसेन को बगपद्वाद का तथा इडाचार्य की श्रमेदबाद का पुरस्कर्ता माना गया हो । जो ऋहा हो पर हम सहसा यह नहीं कह सकते कि हरिभद्र जैसा बहुअत ज्ञाचार्य यो ही कुछ ज्ञाधार के सिवाय बागरबाद तथा अभेदबाद के पुरस्कतांओं के विशेष नाम का उल्लेख कर दें। समान नामवाले अनेक आचार्य होते आए हैं। इसलिए असंभव नहीं कि सिद्धसेन दिवाकर से मिन्न कोई दूसरे भी सिद्धसेन हुए हो जो कि यगपदवाद के समर्थक हप हो या माने जाते हो । यद्यपि सन्मतितर्क में सिद्धसेन दिवाकर ने ज्यमेंद्र पद्ध का ही स्थापन किया है अतएव इस विषय में सन्मतितर्क के शाधार पर इस कह सकते हैं कि अभवदेव सुरि का अमेरवाद के पुरस्कतां रूप से सिद्धसैन दिवाकर के नाम का कथन विलक्कल सही है और हरिमद्र का कथन विचारशीय है। पर हम ऊपर कह आए हैं कि कम आदि तीनों वादों को चर्चा बहत पहले से ग्रारू हुई और शताब्दियों तक चन्नी तथा उसमें अनेक ग्राचार्वों ने एक-एक पच लेकर समय-समय पर भाग लिया। जब ऐसी स्थिति है तब यह भी कल्पना की जा सकतो है कि सिद्धसेन दिवाकर के पहले बृद्धाचार्य नाम के खाचार्य भी अमेद बाद के समर्थक हुए होंगे या परंपरा में माने जाते होंगे। सिद्धरेन दिवाकर के गुबरूप से बृद्धवादी का उल्लेख भी कथानकों में पाया जाता है। आधर्य नहीं कि बुद्धाचार्य ही बुद्धवादी हो और गुरु बुद्धवादी के द्वारा समर्थित अभेद बाद का ही निरोध सार्थीकरण तथा समर्थन शिष्य सिदसेन दिवाकर ने किया हो। सिदसेन दिवाकर के पहले भी अभेद बाद के समर्थंक निःसंदेह रूप से हुए हैं वह जात तो सिद्दरोंन ने किसी अमेंद बाद के समर्थक एकदेशीय मत [ सन्मति २. २१ ] की जो समालोचना की है उसी से सिद्ध है। यह तो हुई हरिभद्रीय क्यन के आधार की बात।

ग्रब इम ग्राभयदेव के कथन के ग्राधार पर विचार करते हैं। ग्रामयदेव सरि के सामने जिनभद्र जमाश्रमण का कमवादसमर्थंक साहित्य रहा जो आज भी उपलब्द है। तथा उन्होंने सिद्धसेन दिवाकर के सन्मतितक पर तो जाति-विस्तत टीका ही जिस्बी है कि जिसमें दिवाकर ने अमेदबाद का स्वयं मार्मिक साष्टीकरण किया है। इस तरह अभवदेव के बादों के पुरस्कतांसंबंधी नाम वाले कयन में जो कमवाद के पुरस्कर्ता रूप से जिनमद्र का तथा अभेदवाद के पुरस्कर्ता रूप से सिद्धसेन दिवाकर का उल्लेख है वह तो साधार है हो: पर युगारद्वाद के पुरस्कतां रूप से महावादि की दरसानेवाला जो असयदेव का कथन है उसका खाधार क्या है ?—वह प्रथ अवश्य होता है । कैन परंपरा में महाबादी नाम के कई आचार्य हुए माने जाते हैं पर सुगपद वाद के पुरस्कतां रूप से अप्रमयदेव के द्वारा निर्दिष्ट मल्डवादों वड़ी वादिम्ख्य संमव हैं जिनका रचा 'द्वाडशारनयचकः है और जिन्होंने दिवाकर के सत्मतितर्क पर भी टीका लिस्ती थी वो कि उपलब्ध नहीं है। यद्यपि द्वादशास्त्रयचक अलंड रूप से उपलब्ध नहीं है पर वह सिंहगणी चुमाश्रमण कृत टीका के साथ लंडित प्रतीक रूप में उपलब्ध है। ग्रामी हमने उस सारे सटीक नयचक का व्यवलोकन करके देखा तो उसमें कहीं मी केवलज्ञान और केवलदर्शन के संबंध में प्रचलित उपयुक्त बादो पर थोडी भी चर्चा नहीं मिली। यरापि सन्मतितक की मल्लवादिकत दीका उपलब्ध नहीं है पर जब मल्लवादि अभेद समर्थक दिवाकर के प्रत्य पर टीका लिखें तब यह कैसे भाना जा सकता है कि उन्होंने दिवाकर के बन्ध की व्याख्वा लिखते समय उसी में उनके विरुद्ध अपना युगपत् पद्ध किसी तरह स्थापित किया हो । इस तरह जब इम सोचते हैं तब यह नहीं कह सकते हैं कि अभयदेव के युगपद बाद के पुरस्कर्ता रूप से मल्लवादि के उल्लेख का आधार नवचक या उनकी सन्मतियीका में से रहा होगा। ब्रगर ब्रामयदेव का उक्त उल्लेखांश अधान्त एवं साधार है तो अधिक से अधिक हम वही कल्पना कर सकते हैं कि मल्लवादि का कोई श्रन्य युगपत् पच समर्थक छोटा बड़ा अन्य अमयदेव के सामने रहा होगा अथवा ऐसे मन्तव्य वाला कोई उल्लेख उन्हें मिला होगा । अस्त । जो कुछ हो पर इस समय हमारे सामने इतनी वस्त निश्चित

१ 'उक्तं च बादिसुख्येन श्रीमल्बवादिना सन्मती'—श्रनेकान्तजयपताका टीका, ए० ११६।

है कि अन्य बादों का खरड़न करके कमवाद का समर्थन करने वाला तथा अन्य बादों का खरड़न करके अमेदवाद का समर्थन करने वाला स्वतंत्र साहित्य मौजूद है जो अनुक्रम से जिनभद्रगणि तथा सिद्धसेन दिवाकर का रचा हुआ है। अन्य बादों का खरड़न करके एकमात्र युगपद बाद का अंत में स्थापन करने वाला कोई स्वतंत्र अन्य अगर है तो वह श्वेताम्बरीय परंपरा में नहीं पर दिगम्बरीय परंपरा में हैं।

(१०) मन्थकार का तात्पर्य तथा उनकी स्वीपज्ञ विचारणा उपाच्यायजी के द्वारा निर्दिष्ट विमितिपत्तियों के पुरस्कता के बारे में जी कुछ कहना या उसे समाप्त करने के बाद खन्त में दो बार्त कहना है।

- (१) उक्त तीन वादों के रहस्य को वतलाने के लिए उपाध्यायजी ने जिनमद्रगिए के किसी अंथ को लेकर ज्ञानिक में उसको व्याख्या क्यों नहीं की खीर दिवाकर के सन्मतितकंगत उक्त वाद वाले भाग को लेकर उसकी व्याख्या क्यों की १ हमें इस पसंदगी का कारण यह जान पहता है कि उपाध्यायजी को तीनो वादों के रहस्य को अपनी हिंदे से प्रकट करना अभिमत या किर मी उनको वार्किक बुद्धि का अधिक भुकाव अवस्य अभेदबाद की ओर रहा है। ज्ञानिक वुद्धि का अधिक भुकाव अवस्य अभेदबाद की ओर रहा है। ज्ञानिक में पहले मी जहाँ मित-अत और अवधि-मन:पर्याय के अभेद का प्रश्न आया वहाँ उन्होंने वड़ी खूबी से दिवाकर के अभेदमत का समर्थन किया है। यह स्वित करता है कि उपाध्यायजी का मुख्य निजी वात्मय अमेद पद्ध का ही है। यहाँ यह भी ध्यान में रहे कि सन्मित के आनकाएड की गायाओं की व्याख्या करते समय उपाध्यायजी ने कई जगह पूर्व व्याख्याकार अभयदेव के विवरण की समालोचना को है और उसमें बुटियाँ वतलाकर उस जगह खुद नए दंग से व्याख्यान भी किया है।
- (२) [१७४] दूसरी नात उपाध्यायजी की विशिष्ट स्फ से संबंध रखती है, वह यह कि ज्ञानिक्तु के अन्त में उपाध्यायजी ने प्रस्तुत तीनों बादों का नयमेंद की अपेक्षा से समन्वय किया है वैसा कि उनके पहले किसी को स्फाइ हुआ जान नहीं पड़ता। इस जगह इस समन्वय को वतलाने वाले पद्यों का तथा इसके बाद दिये गए ज्ञानमहत्त्वस्चक पद्य का सार देने का लोम इम संवरण कर नहीं सकते। सबसे अन्त में उपाध्यायजी ने अपनी प्रशस्ति दी है जिसमें खुद अपना तथा अपनी गुद परंपरा का वही परिचय है जो उनकी अन्य कृतियों को महास्तियों में भी पावा जाता है। सुचित पद्यों का सार इस प्रकार है—

१ देखों जानविन्दु की कंडिकाएँ ६ १०४,१०५,१०६,११०,१४८,१६५ ।

१—को लीग गतानुगतिक बुद्धिवाले होने के कारण श्राचीन शास्त्रों का स्थानराः स्था करते हैं और नया तर्कसंगत भी स्था करने में या उसका त्यीकार करने में हिचकिचाते हैं उनको लक्ष्य में रखकर उपाध्यायावी कहते हैं कि—शास्त्र के पुराने वाक्यों में से युक्तिसंगत नया अर्थ निकालने में वे ही लोग दर सकते हैं को तर्कशास्त्र से अनभिष्ठ हैं। तर्कशास्त्र के जानकार तो अपनी प्रशा से नए-नए अर्थ प्रकाशित करने में कभी नहीं हिचकिचाते। इस बात का उदाहरण सन्मति का दूसरा कारड ही है। जिसमें केवलशान और केवलदर्शन के विषय में कम, यौगपच तथा अभेद पक्ष का खरडन-मर्स्डन करनेवाली चवां है। जिस चवां में पुराने एक ही स्ववाक्यों में से हर एक पक्षकार ने अपने अपने अभिप्रेत पन्न को सिद्ध करने के लिए तर्क द्वारा बुदे-बुदे अर्थ फलित किये हैं।

र—मल्लवादी को एक ही समय में शान-दर्शन दो उपयोग मानते हैं उन्होंने मेदस्पर्शी व्यवहार नय का आश्रय लिया है। अर्थांत् मल्लवादी का यौगवत वाद व्यवहार नय के अभिश्राय से समभना चाहिए। पूक्य श्री जिनमद्र-गणि समाश्रमण को कम वाद के समर्थक हैं वे कारण और फल की सीमा में शुद्ध ऋतुसूत्र नय का प्रतिपादन करते हैं। अर्थात् वे कारण और फलक्ष से शान-दर्शन का मेद तो व्यवहारनयसिद्ध मानते ही हैं पर उस मेद से आगे वढ़ कर वे ऋतुसूत्र नय की दृष्टि से मात्र एकसमयाविष्ठन्न वस्तु का अस्तित्व मान कर शान और दर्शन को मिनन-भिन्न समयमावी कार्यकारणरूप से कमवतीं प्रतिपादित करते हैं। सिद्धसेन सूरि को अमेद पद्म के समर्थक हैं उन्होंने संग्रह नय का आश्रव किया है जो कि कार्य-कारण या अन्य विषयक मेदों के उच्छेद में ही प्रवण् है। इसलिए ये तीनों सूरिपन्द नयमेद की अपेद्धा से परस्पर विषय नहीं हैं।

३—केवल पर्याय उत्पन्न होकर कभी विव्छिन्न नहीं होता । अतएव उस सादि अनंत पर्याय के साथ उसकी उपादानभूत चैतन्यशक्ति का अभेद मानकर ही चैतन्य को शास्त्र में सादि-अनंत कहा है । और उसे जो कमवर्ता या सादिमान्त कहा है, सो केवल पर्याय के भिन्न-भिन्न समयाविच्छिन्न ग्रंशों के साथ चैतन्य की अमेद विवद्या से । जब केवलपर्याय एक मान लिया तब तहत सहम भेद विवद्यित नहीं हैं । और जब कालकृत सूक्ष्म ग्रंश विविश्वित हैं तब उस केवलपर्याय की असलपदता गौरा है ।

४—मिन्न भिन्न धर्माभावी ब्रह्मन के नाश और ज्ञानों की उत्पत्ति के भेट् के आधार पर प्रचलित ऐसे भिन्न-भिन्न नवाश्रित ब्रम्नेक पश्च शास्त्र में वैसे सुने जाते हैं वैसे ही अगर तीनों ब्राचायों के पत्नों में नयाश्रित मतभेद हो तो क्या आक्षर्य है। एक ही निषय में जुदे-जुदे विचारों को समान रूप से प्रधानता जो दूर की वस्तु है यह कहाँ दृष्टिगोचर होती है १

इस नगह उपाध्यायजी ने सास्त्रप्रसिद्ध उन नवाश्रित पद्मिदों को द्वना की है जो अज्ञाननारा और जानेत्यन्ति का समय नुदा-नुदा मानकर तथा एक मानकर प्रचलित हैं। एक पद्म तो यहीं कहता है कि ज्ञावरण का नाश और ज्ञान की उत्यन्ति वे दोनों, हैं तो नुदा पर उत्यन्न होते हैं एक ही समय में। जब कि दूसरा पद्म कहता है कि दोनों की उत्यन्ति समयमेद से होती है। प्रथम अज्ञाननाश और पीछे ज्ञानोत्पत्ति। तीसरा पक्ष कहता है कि ज्ञाजन का नाश और ज्ञान की उत्यन्ति ये कोई नुदे-जुदे भाव नहीं हैं एक ही वस्तु के बोधक अमावधवान की समयभान दो भित्म शब्द मात्र हैं।

4.—जिस बैन शास्त्र ने अनेकान्त के वस से सस्य और असस्य बैसे परस्पर विषद अमों का समन्वय किया है और जिसने विशेष्य को कभी विशेषणा और विशेषण को कभी विशेष्य मानने का कामचार स्वीकार किया है, वह बैन शास्त्र ज्ञान के बारे में प्रचलित तीनों पद्मी की गीए प्रधान-माय से व्यवस्था करे तो वह संगत ही है।

६—स्वसमय में भी जो अनेकान्त जान है वह प्रमाण और नय उभय द्वारा सिंक है। अनेकान्त में उस-उस नय का अपने अपने विषय में आजह अवस्य रहता है पर दूसरे नय के विषय में तटस्थता भी रहती ही है। यही अनेकान्त की सूची है। ऐसा अनेकान्त कभी सुगुरुओं की परंपरा की मिथ्या नहीं ठहराता। निशाल बुद्धि वाले विद्वान् सहर्शन उसी की कहते हैं जिसमें सामञ्ज्ञस्य की स्थान हो।

७—लल पुरुष इतबुद्धि होने के कारण नयों का रहस्य तो कुछ भी नहीं जानते परंतु उल्या वे विद्वानों के विभिन्न पक्षी में विरोध बतैलाते हैं। ये सल सचमुच चन्द्र और सूर्य तथा प्रकृति और विकृति का व्यवस्य करने वाले हैं। अथात् वे रात को दिन तथा दिन को रात एवं कारण को कार्य तथा कार्य को कारण कहने में भी नहीं हिचकिचाते। दुःख की वात है कि वे खल भी गुण की खोव नहीं सकते।

प्रस्तुत ज्ञानिक्दु अन्य के असाधारण स्वाद के सामने कल्पकृत का फलस्वाद क्या चीज है तथा इस ज्ञानिक्दु के आस्वाद के सामने द्रावास्वाद, अमृतवर्षा, और खोसंपत्ति आदि के आनंद की रमणीकता भी क्या चीज है ? है० १८४० ]

# 'जैन तर्कभाषा'

प्रत्यकार

प्रस्तुत अंथ जैन तर्कमायां के प्रस्ताता उपाच्याय श्रीमान् बराविजय हैं। उनके जीवन के बारे में सत्य, श्रर्थ सत्य श्रमेक बातें प्रचलित थीं, पर जब से उन्हों के समकालीन गर्णी कान्तिविजयजी का बनाया 'सुजरावेली मार्स' पूरा प्राप्त हुआ, जो बिलकुल विश्वसनीय है, तब से उनके जीवन की खरी-खरी बातें बिलकुल स्वष्ट हो गईं। वह 'भास' तत्कालीन सुजराती भाषा में पद्म वंथ है, जिसका आधुनिक सुजराती में सिटेप्पण सार-विवेचन प्रसिद्ध लेखक श्रीयुत मोहनलाल द० देसाई में लिखा है। उसके आधार से यहाँ उपाच्यावनी का जीवन संदोध में दिया जाता है।

उपाध्यायजी का जन्मत्थान गुजरात में कलील [ वी. वी. एएड सी. आई. रेलवे | के पास 'कनोड़' नामक गांव है जो ख्रमी मौजूद है। उस गांव में नारायण नाम का ज्यापारी था जिसकी धर्मपत्नी सीमागदे थी। उस दम्मती के जसवंत और पद्मसिंह दो कुमार थे। कभी ख़कदर प्रतिवोधक प्रसिद्ध जैनानार्थ हीरविजयत्तरि की शिष्यपरंपरा में होने वाले पंडितवर्य श्रीनय-विजय पाटण के समीपवर्ती 'कुणगेर' नामक गांव से विहार करते हुए उस 'कनोड़' नामक गांव में पचारे। उनके प्रतिवोध से उक्त होनों कुमार ख़बने माता पिता की सम्मति से उनके साथ हो लिये और दोनों ने पाटण में पंच नय-विजय की केपास ही विच संच १६८८ में दीवा जी, और उसी साल श्रीविजयदेव सूरि के हाथ से उनकी बड़ी दीवा भी हुई। ठीक चात् नहीं कि दीवा के समय उनकी उम्र क्या होगी, पर संभवतः वे दस-वारह वर्ष से कम उम्र के न रहे होंगे। दीवा के समय जसवंत' का 'यशोधिवय' और 'पद्मसिंह' का 'पद्मविजय' नाम रखा गया। उसी पद्मविजय को उपाच्यायजी अपनी कृति के खंत में सहोदर रूप से स्मरण करते हैं।

सं० १६६६ में ब्रह्मदाबाद शहर में संघसमञ्ज पं० यशोविजयजी ने ब्राठ ब्रावधान किये। इससे प्रभावित होकर वहाँ के एक घनजी सूरा नामक प्रसिद्ध ज्यापारी ने गुद्ध श्रीनयविजयजी को विनति की कि पण्डित यशोविजयजी को कारों जैसे स्थान में पढ़ाकर दूसरा है मचन्द्र तैयार की निए। उस सेठ ने इसके वास्ते दो हजार चांदी के दीनार खर्च करना मंजूर किया और हुंडी लिख दी। गुरु नयविजयनी शिष्य यशोविजय आदि सहित काशो में आए और उन्हें वहां के प्रसिद्ध किसो मझचार्य के पास न्याय आदि दर्शनी का तीन वर्ष तक दिल्ला-दान पूर्वक अन्यास करावा। काशों में ही बाद में, किसी विद्धान पर विजय पाने के बाद पं० यशोविजयनी को 'न्यायविज्ञासद' की पदवी मिली। उन्हें 'न्याया चार्य' पद भी मिला था, ऐसी प्रसिद्ध रही। पर इसका निर्देश 'सुजरावेली माल' में नहीं है।

कारी के बाद उ होने आगरा में रहकर चार वर्ष तक न्यायशास्त्र का विशेष अम्यास व चितन किया इसके बाद वे अहमदाबाद पहुँचे, नहीं उन्होंने औरंगजेब के महोबत को नामक गुजरात के खुबे के अध्यक्ष के समझ अठारह अवधान किये। इस विद्वाना और कुशलता से आहुए होकर सभी ने पंच वशोविकक्की की 'उपाध्याय' पद के योग्य समस्ता। औं विजयदेव सुरि के शिष्य शीविजय-प्रम सुरि ने उन्हें संच १७१८ में वाचक —उपाध्याय पद समर्पण किया।

वि॰ सं॰ १७४३ में हमोई गांव, को बहीदा स्टेट में खमी मीजूद है, उसमें उपाच्यायकी का स्वर्गवास हुआ, वहाँ उनकी पातुका वि॰ सं॰ १७४५ में प्रतिक्षित की हुई अभी विद्यमान है।

उपान्यायजी के शिष्य-परिवार का उल्लेख 'सुजरा वेली' में तो नई। है, पर उनके तत्व विजय आदि शिष्य-प्रशिष्यों का पता ख्रन्य साधनों से चलता है, जिसके वास्ते 'जैन गुर्जर कविओं' भाग २, पृष्ठ २७ देखिए।

उपाध्यायजी के बाद्य जीवन की स्थूल घटनाओं का जो संवित वर्णन ऊपर किया है, उनमें दो घटनाएँ खास मार्के की हैं जिनके कारण उपाध्यायजी के आंतरिक जीवन का स्रोत यहां तक अन्तर्मुंल होकर विकसित हुआ, कि जिसके बल पर वे भारतीय साहित्य में और खासकर जैन परंपरा में अमर हो गए। उनमें से पहली घटना अभ्यास के वास्ते काशी जाने की है, और दूसरो न्याय आदि दर्शनी का मौजिक अभ्यास करने की है। उपाध्यायजी कितने ही हुदि या प्रतिमासंपन्न क्यों न होते, उनके वास्ते गुजरात आदि में अध्ययन की सामग्री कितनी ही क्यों न हुर्ति, उनके वास्ते गुजरात आदि में अध्ययन की सामग्री कितनी ही क्यों न हुर्ति, उनके वास्ते गुजरात आदि में अध्ययन की सामग्री कितनी ही क्यों न हुर्ति, वाता है, संभव न हरेता। काशों में जाकर मी वे उस समय तक विकसित न्यायशास्त्र-सास करके नवीन स्थाय-शास्त्र का पूरे बला से अध्ययन न करते तो उन्होंने जैन परंपरा को

और तद्दारा भारतीय साहित्य को जैन विद्वान की हैसियत से जो अपूर्व मेंट दी है. वह कभी संभव न होती।

दसवी शताब्दी से नवीन न्याय के विकास के साथ ही समग्र वैदिक दर्शनी में ही नहीं, बल्कि समग्र वैदिक साहित्य में सूक्ष्म विश्लेषण और तर्क की एक नई दिशा भारम हुई, और उत्तरोत्तर अधिक से आधिक विकास होता चला जो अभी तंत्र हो ही रहा है । इस नवीन त्याय कत नव्य युग में उपाच्यायजी के पहिले भी अनेक श्वेताम्बर दिगम्बर विदान् हुए, जो बुद्धि-अतिमा संपन्न होने के अलावा जीवन भर शास्त्रयोगी भी रहे। फिर भी हम देखते हैं कि उपाच्यायजी के पूर्ववर्ती किसी जैन विद्वान ने जैन मन्तव्यों का उतना सतर्क दार्शनिक विश्लेषण व मति-पादन नहीं किया, जितना उपाध्यायजी ने किया है ! इस झंतर का कारण उपा-ध्यायजी के काशीगमन में और नव्य न्यायशास्त्र के गंभीर ख्राप्ययन में ही हैं। नवीन न्यायशास्त्र के अम्यास से ख्रीर तन्मलक सभी तत्कालीन वैदिक दर्शनी के अन्यास से उपाध्यायजी का सहज बुद्धि-प्रतिमा संस्कार इतना विकसित श्रीर समृद हुआ कि फिर उसमें से अनेक शाकों का निर्माण होने लगा। उपाध्यायजी के श्रंयों के निर्माण का निश्चित स्थान व समय देना अभी संगव नहीं। फिर भी इतना सो ग्रवश्य ही कहा जा सकता है कि उन्होंने ग्रन्य जैन साधुग्रों की तरह मन्दिर निर्माण, मूर्ति प्रतिष्ठा, संय निकालना आदि वहिर्मुल यम कार्यों में अपना मनोयोग न लगाकर श्रपना सारा जीवन जहां वे गये और जहां वे रहे, वहीं एक मात्र शास्त्रों के चिन्तन तथा त्याय शास्त्रों के निर्माण में तमा दिया।

उपाध्यायजी के प्रन्थों की सब प्रतियाँ उपलब्ध नहीं हैं। कुछ तो उपलब्ध हैं, पर अध्ये । कुछ बिलकुल अनुपलब्ध हैं। फिर भी जो पूर्ण उपलब्ध हैं, वे ही किसी प्रवर बुदिशाली और प्रश्ल पुरुपाधों के आजीवन अस्थास के बास्ते पर्याप्त हैं। उनकी लम्ब, अलम्ब और अपूर्ण लम्ब कृतियों की अभी तक की यादी देखने से ही यहां संस्तेष में किया जानेबाला उन कृतियों का नामान्य क्योंकरण व बल्यांकन पाठकों के ध्यान में आ सकेगा।

उपान्यायजी की कृतियां संस्कृत, प्राकृत, गुजराती और हिन्दी-मारवादी इन चार भाषाओं में गवबद, पवबद और गव-पवबद हैं। दार्शनिक शान का असली व व्यापक खनाना संस्कृत भाषा में होने से तथा उसके द्वारा ही सकल देश के सभी विद्वानी के निकट अपने विचार उपस्थित करने का सम्भव होने से उपाच्यावनी ने संस्कृत में तो खिला ही पर उन्होंने अपनी बैन परम्परा की मूल-मूत शकृत भाषा को गौग न समका। इसी से उन्होंने प्राकृत में भी रचनाएँ की। संस्कृत शाकृत नहीं जाननेवाले और कम जानने वाली तक अपने विचार पहुँचा- ने के लिये उन्होंने तत्कालीन गुजराती भाषा में भी विविध रचनायें की । मीका पाकर कभी उन्होंने हिन्दी भारवाड़ी का भी आश्रय लिया ।

विषयद्रि से उपाध्यायनी का साहित्य सामान्य रूप से आगिमक, तार्किक दो प्रकार का होने पर भी विशेष रूप से अनेक विषयावर्तची है। उन्होंने कर्म-तत्व, आचार, चरित्र आदि अनेक आगिमक विषयों पर आगिमक शैली से भी लिला है और प्रमास, प्रभेष, नय, भंगल, मुक्ति, आत्मा, थीन आदि अनेक तार्किक विषयों पर भी तार्किक शैली में खासकर नव्य वार्किक शैली से लिखा है। व्याकरण, काव्य, छुंद, अलंकार, दर्शन आदि सभी तत्काल प्रसिद्ध शास्त्रीय विषयों पर उन्होंने कुछ-न-कुछ, अति महत्व का लिखा है।

शैली की दृष्टि से उनकी कृतियाँ खरहना मक भी है, प्रतिवदनातमक भी है खोर समन्वयानम भी। जब वे खंडन करते हैं तब पूरी गृहशई तक पहुँचते हैं। प्रतिवादन उनका सूद्म और विशाद है। वे वब योगशास्त्र और गीता आदि के तत्वों का जैन मन्तव्य के साथ समन्वय करते हैं तब उनके गंभीर चितन का और आव्याध्मिक भाव का पता चलता है। उनकी अनेक कृतियां किसी अन्य के अन्य की व्याख्या न होकर मूल, टोका या दोनों रूप से स्वतन्त्र ही है, जब कि अनेक कृतियां प्रसिद्ध पूर्वाचायों के प्रन्थों की व्याख्याहरूप हैं। उपाध्यापवा में एकके जैन और श्वेताम्बर किर मी विद्याविषयक उनकी दृष्टि इतनी विशाल थी कि वह अपने संपदायमात्र में समा न सकी, अत्यय उन्होंने पातंत्रल योगसूत्र के कपर भी जिल्ला और अपनी तीव समालोचना की लक्ष्य—दिगम्बर परंपरा के सुद्धम प्रश्न तार्किक प्रवर विद्यानग्द के कठिनतम व्याख्या भी लिल्ली।

युजरावी और द्विन्दी मारबाड़ी में लिखी हुई उनकी धनेक कृतियों का थोड़ा बहुत वाचन, पठन व प्रचार पहिले से ही रहा है, परम्यु उनकी संख्य प्राकृत कृतियों के अध्यवन-खब्यापन का नामोनिशान भी उनके जीवन काल से लेकर ३० वर्ष पहले तक वेखने में नहीं आया। यही सबब है कि दाई भी वर्ष जितने कम और जास उपद्रवों से मुक्त इस सुरक्षित समय में भी उनकी सब कृतियां सुरिचत न रहीं। पठन-पाठन न होने से उनकी कृतियों के ऊपर टीका टिप्पणी लिखे जाने का तो संभव रहा ही नहीं, पर उनकी नकतीं भी टीक-ठीक प्रमाण में न होने पाई। कुछ कृतियां तो ऐसी भी मिल रही हैं, जिनकी सिर्फ एक-एक प्रति रही। संमव है ऐसी ही एक-एक नकत वाली अनेक कृतियां या तो लुस हो गई वा किसी अजात स्थानों में तितर चितर हो गई हो। जो कुछ हो, पर उपाध्यायत्री का जिल्ला साहित्य लम्य है, टतने मात्र का ठीक-ठीक पूरी तैयारी के साथ अध्ययन

किया जाए, तो जैन परंपरा के चारो अनुयोग तथा आगमिक, तार्किक कोई विषय अज्ञात न रहेंगे।

उदयन और गंगेश जैसे मैथिल तार्किंड पुंगवों के द्वारा जो नव्य दर्कशास्त्र का बीजारीपण व विकास प्रारंभ हुआ, और जिसका व्यापक प्रभाव व्याकरण, साहित्य, छुंद, विविध दर्शन और घर्मशास्त्र पर पहा, और खूब फैला उस विकास से बीजत सिर्फ दो सम्प्रदाय का साहित्य रहा । जिनमें से बीढ साहित्य की उस जुटि की पूर्ति का तो संभव ही न रहा था, क्योंकि बारहवीं-तेरहवीं शताब्दी के बाद भारतवर्ण में बीद-विद्वानों की परंपरा नामगात्र को भी न रही, इसलिए वह जुटि इतनी नहीं अखरती जितनी जैन साहित्य की वह जुटि । क्योंकि जैन संप्रदाय के सैकड़ों हो नहीं, बिलक हजारों साबन संपन्न त्यागी व कुछ एडत्य भारतवर्ष के प्रायः सभी भागों में मौजूद रहे, जिनका सुख्य व जीवनव्यापी ध्येय शास्त्र चितन के सिवाय और कुछ कहा ही नहीं जा सकता । इस जैन साहित्य की कभी को दूर करने और अकेले हाथ से दूर करने का उज्जवल व त्थायों यश अगर किसी वैन विद्वान को है, तो वह उपाध्याय यशोजिजयजी को ही है ।

घ-य

प्रस्तुत प्रत्य के जैन तर्कमाषा इस नामकरण का तथा उसे रचने की कामना उलाब होने का, उसके विभाग, प्रतिपाद्य विषय का जुनाव आदि का बोधपट व मनोरञ्जक इतिहास है जो अवस्य शतक्य है।

जहाँ तक मालूग है इससे पता चलता है कि माचीन समय में तर्कंपवान दर्शन अन्यों के चोंदे वे वैदिक हों, बौद हों या जैन हो — नाम न्याय पद युक्त हुआ करते थे। वैसे कि न्यायसूत्र, न्यायसाध्य, न्यायशिक, न्यायसार, न्यायमंत्ररी, न्यायमुख, न्यायावतार आदि। अगर प्रो॰ इ्यूचीका रखा हुआ 'तर्कशाख' यह नाम अमल में मच्चा ही है या प्रमाण समुच्चय दृति में निर्देष्ट 'तर्कशाख' नाम सही है, तो उस प्राचीन समय में पाये जाने वाले न्यायशब्द युक्त नामी को परम्परा का यह एक ही अपवाद है जिसमें कि न्याय शब्द के बदले वर्कयब्द हो। ऐसी प्रमुख के होते हुए भी न्याय शब्द के स्थान में 'तर्क' शब्द खगाकर तर्क भाषा नाम रखनेवाले और उस नाम से धमकीर्तिकृत न्यायविन्दु के पदायों पर ही एक प्रकरण लिखनेवाले बीद विद्वान् मीआकर हैं जो बारहवी शताब्दों के माने जाते हैं। मोखाकर की इस तर्कभाषा कृति का प्रमाव वैदिक विद्वान् केशव मित्र पर पड़ा हुआ जान पड़ता है, जिससे उन्होंने

१ Pre-Dignaga Budhist logic गत 'तक्यास' नामक अंग।

वैदिक परंपरानुसारी अव्याद के न्याय सूत्र का अवलंबन लेकर अपना तर्कभाषा अंच तेरहर्वी चौदहर्वी राताच्दी में रचा। मोद्याकर का जगनल बौद्ध विहार केशवपिश्र की मिथिला से बहुत दूर न होगा ऐसा जान पहता है। उपाध्याय यसोविजयजी ने बौद्ध विद्वान् की दोनों तर्कभाषाओं को देखा, तब उनकी मी इच्छा हुई कि एक ऐसी तर्कभाषा लिखी जानी चाहिए, विसमें जैन मन्तव्यों का वर्णन हो। इसी इच्छा से प्रेरित होकर उन्होंने प्रख्युत अन्य रचा और उसका केवल तर्क भाषा यह नाम न रख कर 'जैन तर्कभाषा' ऐसा नाम रखा। इसमें कोई संदेह नहीं, कि उपाध्यायजी की जैन तर्कभाषा रचने की कल्पना का मूल उक्त दो तर्क भाषाओं के अवलोकन में है। मोधाकरीय तर्कभाषा की प्राचीन वाहपत्रीय प्रति पाद्यम के भएडार में है जिससे जाना जा सकता है कि मोद्याकरीय तर्कभाषा का जैन मंडार में संग्रह तो उपाध्यायजी के पहिले ही हुआ होगा पर केराव्यमिश्रीय तर्कभाषा के जैन मंडार में संग्रह तो उपाध्यायजी के विषय में कुछ मार पूर्वक नहीं कहा जा सकता। संमव है जैन मएडार में उसका संग्रह सब से पहले उपाध्यायजी ने ही किया हो, क्योंकि इसकी भी विविध टीकायुक्त अनेक प्रतियाँ पाटण आदि अनेक स्थानों के जैन साहित्य संग्रह में हैं।

मोझाकरीय तर्क भाषा तीन परिच्छेदों में विमक्त है, जैसा कि उसका श्राकार मत न्यायबिंदु भी है। केशविमश्रीय तर्क भाषा में ऐसे परिच्छेद विभाग नहीं है। अतएव उपाच्यायजी की दैन तर्क भाषा के तीन परिच्छेद करने की कल्पना का द्याचार मोज्ञाकरीय तर्क भाषा है ऐसा कहना असंगत न होगा। जैन तर्क भाषा को रचने की, उसके नामकरण की और उसके विभाग की कल्पना का इतिहास थोड़ा बहुत जात हुआ। पर अब प्रश्न यह है कि उन्होंने अपने अन्य का जो प्रति-पाच विषय चुना और उसे प्रत्येक परिच्छेद में विभाजित किया, उसका आधार कोई उनके सामने था वा उन्होंने अपने आप ही विषय की पसंदगी की और उस-का परिच्छेर अनुसार विभाजन भी किया ! इस प्रश्न का उत्तर हमें महारक अक-खंक के लेपीयस्वय के अवलोकन से मिलता है। उनका लंपीयस्वय जो मूल पद्य-बब है और स्थोपज्ञविवरसमुक है, उसके मुख्यतया प्रतिपाद विषय तीन है, प्रमाग, नव और निचेप। उन्हों तीन विषयों को लेकर न्याय-प्रस्थापक अकतंक ने तीन विमाग में लबीयख्रय को रचा जो तीन प्रवेशों में विभाजित है। बीद-वैदिक दो तक माचाओं के अनुकरण रूप से बैन तकमाया बनाने की उपाध्यायजी की इच्छा हुई भी ही, पर उन्हें प्रतिपाद्य विषय को पसंदगी तथा उसके विभाग के वास्ते अक्लंक की कृति मिल गई जिससे उनकी अन्य निर्माण योजना टीक बन गई। उपाच्यावनी ने देखा कि लघीपस्रय में प्रमाश, नय और निच्चेप का

वर्णन है, पर वह प्राचीन होने से विकसित युग के वास्ते पर्यात नहीं है। इसी तरह शायद उन्होंने यह भी सोचा हो कि दिगम्बराचार्य कत तथीयस्वय बैसा, पर नवयुग के अनुकूल विशेषों से युक्त रुवेताम्बर परंपरा का भी एक ग्रंथ होना चाहिए। इसी इच्छा से प्रोरंत होकर नामकरण आदि में मोजाकर आदि का अनुसरण करते हुए भी उन्होंने विषय की पसंदगी में तथा उसके विभाजन में बैना-चार्य अकलंक का ही अनुसरण किया।

उपाध्यायजी के पूर्ववर्तों श्वेताम्बर-दिगम्बर अनेक आचार्यों के तर्क विश्वक सूत्र व प्रकरण प्रन्य है पर अकलंक के लघीयखाय के सिवाय ऐसा कोई तर्क विष-यक अंथ नहीं है, जिसमें प्रमाण, नय और क्रिक्रेप तीनों का तार्किक शैली से एक-साथ निरूपण हो। अतएव उपाध्यायजी की विषय-पसंदर्गी का आधार लघीयस्वय ही है, इसमें कोई सन्देह नहीं रहता। इसके सिवाय उपाध्यायजी की प्रस्तुत इति में लघीयस्वय के अनेक बाक्य ज्यों के त्यों है जो उसके आधारत्व के अनुमान को और भी पृष्ठ करते हैं।

बाह्यस्वरूप का योड़ासा इतिहास जानने के बाद आंतरिक त्वरूप का भी ऐतिहासिक वर्णन आवश्यक है। जैन तर्क भाषा के विषयनिरूपण के मुख्य आधार-भूत दो अंथ है—सटीक विशेषावश्यक भाष्य और सटीक प्रमाणनयतत्वालोक । इसी तरह इसके निरूपण में मुख्यतया आधार भूत दो न्याव अंथ भी हैं—कुमुमंजिल और चिंतामणि । इसके अलावा विषय निरूपण में दिगम्बरीय न्यायदीपिका का भी थोड़ा सा साचात् उपयोग अवश्य हुआ है। जैन तर्क भाषा के नव निरूपण आदि के साथ खर्जीयस्त्रय और तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक आदि का शब्दशः साहश्य अधिक होने से यह प्रश्न होना स्वामाविक है कि इसमें खर्पायक्षय और तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक का साद्मात् उपयोग क्यो नहीं मानते । पर इसका जवाब यह है कि उपाध्यायजी ने जैन तर्क भाषा के विषय निरूपण में बरहातः सटीक प्रमाणनयतत्त्वालोक का तार्विक शंय रूप से साद्मात् उपयोग किया है। वर्षीयस्त्रय, तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक आदि दिगम्बरीय प्रन्यों के आधार से सटीक प्रमाणनयतत्त्वालोक को रचना को जाने के कारण जैन तर्क भाषा के साथ लगीयन्त्रय और तन्त्वार्थश्लोकवार्तिक का शब्दसाहश्य सटीक प्रमाणनयतत्त्वालोक के रचना को जाने के कारण जैन तर्क भाषा के साथ लगीयन्त्रय और तन्त्वार्थश्लोकवार्तिक का शब्दसाहश्य सटीक प्रमाणनयतत्त्वालोक के स्वना को जाने के कारण जैन तर्क भाषा के साथ लगीयन्त्रय और तन्त्वार्थश्लोकवार्तिक का शब्दसाहश्य सटीक प्रमाणनयतत्त्वालोक के द्वारा ही आया है, सावात् नहीं।

मोद्धाकर ने धर्मकीर्ति के त्याविद्ध को आधारमृत स्ककर उसके कतिपय स्त्रों की व्याख्वारूप में थोड़ा बहुत अन्य अन्य शास्त्रार्थीय विषय प्वंवतीं नौद अन्यों में से लेकर अपनी नातिसंदित नातिविस्तृत ऐसी पठनोपयोगी तर्क भाषा जिल्ली। केशनमिश्र ने भी खद्धपाद के प्रथम स्त्र को आधार रखकर उसके निरूपण

इं० १६३६ ]

में संतेप रूप से नैपापिक सम्भत सोलंड पदार्थ और वैशेषिक सम्भत सात पदार्थी का विवेचन किया । दोनों ने स्रपन-अपने मंतच्य को सिद्ध करते हुए तत्कालीन क्रियेथी मन्तव्यों का भी जडां-तहां खरडन दिया है। उपाच्यावजी ने भी इसी सरकी का खबलंबन करके जैन तर्क भाषा रची । उन्होंने संख्यतवा प्रमाणनय-तत्वालोक के सम्रों को ही वहां संभव है आधार बनाकर उनकी व्याख्या ग्रपने हंत से की है । व्याख्या में खासकर पंचतान निरूपण के प्रसंग में सटीक विशेषा-बप्रवक्त माध्य का ही अवलंबन है। वाकी के प्रमाण और नवनिरूपण में प्रमाण-नयत्त्वालोक की व्याख्या-स्लाकर का ख़बलंबन है अथवा यो कहना चाहिए कि वंचजान और निर्देश की चर्चा तो विशेषावस्थक माध्य और उसकी वृत्ति का संस्थापात्र है श्रीर परोस्त्रप्रमाणी की तथा नयों की चर्चा प्रमाणनयतन्त्रासोक की व्यास्त्या-स्ताकर का संदोप है। उपाध्यायजी वैसे प्राचीन नवीन सकत दर्शन के बब्धत बिद्यान की कृति में कितना ही संखेप क्यों न हो, पर उसमें पूर्वपद्म तथा उत्तरपद्ध कप से किया वस्तु विश्लेषण रूप से शास्त्रीय विचारों के खनेक रंग परे जाने के कारना वह संदित ग्रन्थ भी एक महत्त्व की कृति वन गया है। वस्तृतः जैनतक माचा का यह आगमिक तथा तार्किक पूर्ववर्ती जैन प्रमेशों का किसी हर तक नन्यन्याय की परिभाषा में विश्लेषण है तथा उनका एक जगह संबह हम से संज्ञित पर विराद वर्णन मात्र है।

प्रमाण श्रीर नय की विचार परंपरा श्वेतांवरीय शंथी में समान है, पर निकेषों की चर्चा परम्परा उतनी समान नहीं । लवींपरत्रय में जो निकेष निरूपण है श्रीर उसकी विस्तृत व्याख्या न्यायकुमुंद चन्द्र में जो वर्णन है, वह विशेषावश्यक भाष्य की निकेष चर्चा से इतना भिन्न श्रवश्य है जिससे यह कहा जा सके कि तत्व में भेद न होने पर भी निकेषों की चर्चा दिगम्बर-श्वेताम्बर दोनी परम्परा में किसी शंशा में भिन्न रूप से पुष्ट हुई बैसा कि जीवकांड श्रीर चौंचे कमंत्रम्थ के विषय के बारे में कहा जा सकता है। उपाध्यायजी ने बैन तर्क भाषा के वास रूप की रचना में लवींपरत्रय का श्रवलंडन किया जान पड़ता है, किर भी उन्होंने श्रवनी निकेष चर्चा तो पूर्णत्या विशेषावश्यक भाष्य के श्राचार से हो हो है।

med-chem

जिन तकंमाणा

# 'न्यायकुमुदचन्द्र' का प्राकथन

यदि श्रीमान् घेमीजी का श्रानुरोध न होता जिन्हें कि मैं श्राप्ते इनेनिने दिगम्बर मित्रों में सबसे श्राधिक उदार विचारवाले, साम्प्रदायिक होते हुए मो इससम्प्रदारिक दृष्टिवाले तथा सची लगन से दिगम्बरीय साहित्य का उत्कर्ष चाहने वाले समभत्। हूँ, और यदि न्याय कुमुदचन्द्र के प्रकारान के साथ थोड़ा भी मेरा संबन्ध न होता, तो मैं इस बक्त शायद ही कुछ जिलता।

दिगम्बर-परंपरा के साथ मेरा तीस वर्ष पहले अप्ययन के समय से हो संबन्ध श्रह हुआ, को बाह्य-श्राम्यन्तर दोनों हाँह से उत्तरोत्तर विस्तृत एवं वनिष्ठ होता गया है। इतने लम्बे परिचय में साबित्यिक तथा ऐतिहासिक हार से दिगम्बर परम्परा के संबन्ध में आदर एवं अति तटस्थता के साय जहाँ तक हो सका मैने कुछ अवलोकन एवं चितन किया है। मुफको दिगम्बरीय परम्परा की मध्यकालीन तथा उत्तरकालीन साहित्यक प्रवृत्ति में एक विरोध नजर आया। नमस्करगीय स्वामी समंतभद्र से लेकर वादिराज तक को साहित्यिक भवृत्ति देखिए-और इसके बाट की साहित्यिक प्रवत्ति देखिए । दोनों का मिलान करने से अनेक विचार आते हैं। समंतमद्र, अकलङ्क आदि विद्युप आचार्य चाहे बनवासी रहे हो, या नगरवासी फिर भी उन सवों के साडिध्य को देखकर एक बात निर्विवाद रूप से माननी पडती है कि उन सबी की साहित्यक मनोवृत्ति बहुत ही उदार एवं संबहित्ती रही। ऐसा न होता तो वे बौद्ध श्रीर ब्राह्मण परम्परा को सब दार्शनिक शालाओ के सलभ इलंभ साहित्य का न तो अध्ययन ही करते और न उसके तत्वो पर श्चनकुल-प्रतिकृत समालीचना-योग्य गम्मीर चिन्तन करके श्रपना साहित्य समृद्धतर बना पाते । यह कल्पना करना निराचार नहीं कि उन समर्थ आचार्यों ने अपने त्याग व दिगम्बरत्व को कायम रखने की चेहा करते हुए भी अपने आस पास ऐसे पुस्तक मं ह विये कराये कि जिनमें अपने सम्प्रदाय के समग्र साहित्य के ऋलावा बीड और ब्राह्मस परम्परा के महत्वपूर्ण छोटे-वर्षे सभी अंथों का संचय करने का मरसक प्रयक्त हुआ। वे ऐसे संचय मात्र से ही संतुष्ट नहीं रहते थे, पर उनके अध्ययन-अध्यापन कार्य को अपना जीवन कम बनाये हुए ये। इसके

बिना जनके तपलभ्य अंघी में देखा जानेवाला बिचार बैशादा व टार्शनिक प्रथकरना संगव नहीं हो सकता । वे उस विशालराशि तत्कालीन भारतीय साहित्य के चितन, मनन रूप दोहन में से नवनीत वैसी अपनी कतियों को विना बनाये भी संबंध न डोते थे। यह स्थिति मध्यकाल की रही। इसके बाद के समय में इम दसरी ही मनोज़ित पाते हैं। करीन बारहवीं शताब्दी से लेकर बीसवी शताब्दी तक के दिगम्बरीय साहित्य की प्रवृत्ति देखने से जान पडता है कि इस युग में वह प्रनोवत्ति बदल गई। ग्रगर ऐसा न होता तो कोई कारण न था कि बारहवी शताब्दी से लेकर श्रव तक वहाँ त्याव वेदान्त मीमांसा, श्रतंकार, व्याकरण श्रादि विषयक साहित्य का भारतवर्ष में इतना अधिक, इतना व्यापक और इतना सुद्दम विचार व विकास हुआ, वहाँ दिगम्बर परम्परा इससे विलकुल ऋहती सी रहती। श्रीहर्ष, गंगेश, पद्मधर, मधुसदन, श्रप्यदीस्ति, जगन्नाथ आदि वैसे नवयग प्रस्थापक ब्राह्मण विद्वानों के साहित्य से भरे हुए इस बुग में दिगम्बर साहित्य का इससे विलक्त श्रञ्जता रहना श्रपने पूर्वाचार्यों की मनोवृत्ति के विरुद्ध मनो-विच का सब्त है। अगर वादिराज के बाद भी दिगम्बर परम्परा की साहित्वक मनोवृत्ति पूर्ववत् रहती तो उसका साहित्य कुछ श्रौर ही होता । कारगा कुछ भी हो पर इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि पिछले परिडतो और महारकों की मनोवृत्ति ही बदल गई और उसका प्रभाव सारी परम्परा पर पड़ा जो अब-तक स्पष्ट देखा जाता है और जिसके चिह्न उपलम्य प्रायः समी भएडारी, वर्तमान पाठशालाओं की श्रव्ययन-श्रव्यापन प्रशाली और परिवत मरवली की विचार क कार्यजीनी में देखे जाते हैं।

ग्रमी तक मेरे देखने सुनने में ऐसा एक भी पुराना दिगंबर मरहार वा आधुनिक पुस्तकालय नहीं श्राया जिसमें बींड, ब्राह्मण और श्रेतांबर परम्परा का समग्र साहित्य वा श्रिषिक महत्त्व का सुख्य लाहित्य संग्रहीत हो। मैंने दिगंबर परम्परा की एक भी ऐसी संस्था नहीं देखी या मुनी कि जिसमें समग्र दर्शनों का श्राम्ल श्रव्ययन-वितन होता हो था उसके प्रकाशित किये हुए बहुमूल्य प्राचीन ग्रंथों का संस्करण या अनुवाद ऐसा कोई नहीं देखा जिससे यह विदित हो कि उसके सम्पादकों या श्रनुवादकों ने उतनी विशालता व तटस्थता से उन मूल ग्रन्थों के लेखकों की भौति नहीं तो उनका श्रतांश या सहसांश मी अम किया हो।

एक तरक से परंपरा में पाई जाने वाली उदात शास्त्र मिल, ब्रार्थिक सहु-लिया और बुद्धिशाली पंडितों की बड़ी तादाद के साथ जब आधुनिक सुग के सुमीते का निचार करता हूँ, तथा दूसरी भारतवर्षीय परंपराख्नों की साहित्यक उपासना को देखता हूँ और दूसरी तरफ दिगम्बरीय साहित्य क्रेंत्र का विचार करता हूँ तब कम से कम मुन्कको तो कोई संदेह ही नहीं रहता कि यह सब कुछ बदली हुई संकुचित या एकदेशीय मनोवृत्ति का ही परिसाम है।

मेरा यह भी चिरकाल से मनारथ रहा है कि हो सके इतनी त्वरा से दिगम्बर परम्परा की यह मनोवृत्ति बदल जानी चाहिए। इसके बिना वह न तो अपना ऐतिहासिक व साहित्यिक पुराना अनुपम त्यान सँगाल लेगी और न वर्तमान युग में सबके साथ बरावरी का त्यान पा सकेगी। यह भी मेरा विश्वास है कि अगर यह मनोवृत्ति बदल जाए तो उस मध्यकालीन थोड़, पर असाबारण महत्त्व के, ऐसे अन्थ उसे विरासत में लम्य है जिनके बल पर और जिनकी मूमिका के ऊपर उत्तरकालीन और वर्तमानयुगीन सारा मानसिक विकास इस वक्त भी बड़ी खूबी से समन्वित व संग्रहीत किया जा सकता है।

इसी विश्वास ने नुभको दिगम्बरीय साहित्य के उपादेय उत्कर्ष के बास्ते कर्तव्य रूप से मुख्यतमा तीन बातों की खोर विचार करने को बाधित किया है।

- (१) समंतमद्र, अकलंक विचानंद आदि के ग्रन्थ इस दंग से प्रकाशित किये बाएँ ज़िससे उन्हें पढ़नेवाले व्यापक दृष्टि पा सकें और जिनका अवलोकन तथा संग्रह दूसरी परंपरा के विद्वानों के वास्ते अनिवार्य सा हो जाए।
- (२) आतमीमांसा, वुक्त्यनुशासन अष्टशती, न्यायविनिश्चय आदि अन्यों के अनुवाद ऐसी मीलिकता के साथ वुलनात्मक व ऐतिहासिक पद्धति से किये जाएँ, जिससे यह विदित हो कि उन अन्यकारों ने अपने समय तक की कितनी विद्याओं का परिशीलन किया या और किन-किन उपादानों के आधार पर उन्होंने अपनी कृतियाँ रचीं थीं—तथा उनकी कृतियों में सिश्च विद्यार परंपराओं का आज तक कितना और किस तरह विकास हुआ है।
- (३) उक्त दोनों बावी की पूर्वि का एकमात्र साधन जो सर्व संबाही पुस्तकालयों का निर्माण, प्राचीन भारडारों की पूर्ण व व्यवस्थित खोज तथा आधुनिक पठनप्रशाली में त्रामूल परिवर्तन है, वह जल्दी से जल्दी करना।

मेंने यह पहले ही सोच रखा था कि अपनी श्लोर से दिना कुछ किये श्लीरों को कहने का कोई विशेष अर्थ नहीं। इस दृष्टि से किसी समय आतमीमांसा का अनुवाद मैंने प्रारम्भ भी किया, जो पीछे रह गया। इस बीच में सम्मतितर्क के सम्पादन काल में कुछ अपूर्व दिगम्बरीय अन्य रख मिले, जिनमें से सिदिविनिश्चय दीका एक है। न्यायकुमदचन्द्र की लिखित प्रति जो 'आ॰' संकेत से प्रस्तुत संक रा में उरयुक्त हुई है वह भी श्रीयुन प्रेमीजी के बारा मिली। जब मैंने उसे देखा तभी उसका विशिष्ट संस्करण निकालने की श्रुति बलवती हो गई। उथर

2

प्रेमीजी का तकाजा था कि मदद में ययासंभव करूँगा पर इसका सन्मति जैसा संकरण निकालों ही। इघर एक साथ अनेक वहें काम जिम्में न लेने की मनीवृत्ति। इस इंद में दस वर्ष बीत गए। मैंने इस बीच में दो बार प्रवल मी किये पर वे सफल न हुए। एक उद्देश्य मेरा वह रहा कि कुमुदचन्द्र जैसे दिगम्बर्सप अन्यों के संस्करण के समय योग्य दिगम्बर पंडितों को ही सहचारी बनाऊँ जिससे फिर उस परंपरा में भी स्वावलंत्री चक चलता रहे। इस चारगा से अइमदाबाद में दो बार अलग-अलग से, दो दिगम्बर पंडितों को भी, शायद सन् १६२६ -२७ के आसपास, मैंने बुलाया पर कामपाबी न हुई। वह प्रयत्न उस समय बही रहा, पर प्रेमीजी के तकाजें और निजी संकल्य के बण उसका परिपाक उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया, जिसे मूर्त करने का अवसर १६३३ की जुलाई में काशी पहुँचते ही दिखाई दिया।

पं० कैलाराचन्द्रजी तो प्रथम से ही मेरे परिचित थे, पं० महेन्द्रकुमारजी का परिचय नया हुआ। मैंने देखा कि ये दोनों विद्वान् 'कुमुद्र' का कार्य करें तो उपयुक्त समय और सामग्री है। दोनों ने बड़े उत्साह से काम को अपनाथा और उधर से प्रेमीजी ने कार्यसायक आयोजन भी कर दिया, जिसके पलस्वरूप यह प्रथम माग सबके सामने उपस्थित है।

इसे तैयार करने में पंडित महारायों ने कितना और किस प्रकार का अम किया है उसे सभी अभिन्न अभ्यासी आप ही आप जान सकेंगे। अतएव में उस पर कुछ न कहकर सिर्फ प्रस्तुत माग गत टिप्पशियों के विषय में कुछ कहना उपयुक्त समभता हूँ।

मेरी सम्भक्त में प्रस्तुत टिव्यखियाँ दो दृष्टि से की गई है। एक तो यह कि
प्रत्यकार ने जिस-जिस मुख्य और गीया मुद्दे पर जैनमत दर्शात हुए अनुक्त या
प्रतिकृत रूप से जैनेतर बीद बाह्मण परम्पराओं के मतों का निर्देश व संग्रह किया
है वे मत और उन मतों की पोपक परम्पराएँ उन्हों के मूल्यूत प्रन्थों से वतलाई
जाएँ ताकि अम्यासी प्रत्यकार की प्रामाशिकता जानने के खलावा यह मी सर्वित्तर
जान सकें कि अमुक मत या उसको पोपक परंपरा किन मूल प्रंथों पर अवलंकित
है और उसका असली मान क्या है। इस जानकारी से अन्यासशील विद्यार्थोंपंडित प्रमानन्त्र वर्शित दर्शनान्तरीय समस्त संदिस मुद्दों को अल्वन्त स्पष्टतापूर्वक समक्त सकेंगे और अपना स्वतंत्र मत भी बाँव सकेंगे। दूसरी दृष्टि टिप्यशियों
के विषय में यह रही है कि प्रत्येक मन्तव्य के ताल्विक और साहित्यिक इतिहास
की नामग्री उपस्थित की जाव जो तस्वह और ऐतिहासिक दोनों के संशोधन कार्य
में खावश्यक है।

अगर प्रस्तुत भाग के अभ्यासी उक्त दोनों दृष्टियों से दिप्पशियों का उपयोग करेंगे तो वे टिप्पशियाँ सभी दिगम्बर-श्वेताम्बर न्याय-प्रमाश अन्यों के वास्ते एक सी कार्य साधक सिद्ध होंगी। इतना ही नहीं, बल्कि बौद्ध ब्राह्मश परम्परा के दाशांनिक साहित्य की अनेक ऐतिहासिक गुरिययों को सुलम्काने में भी काम देंगी।

उदाहरणार्थ— 'धर्म' पर की टिप्पणियों को लीजिए। इससे यह विदित हो जाएगा कि अंथकार ने जो जैन सम्मत धर्म के विविध स्वरूप बतलाये हैं उन सबके मूल आधार क्या-क्या हैं। इसके साय-साथ यह भी मालूम पड़ जाएगा कि अन्यकार ने धर्म के स्वरूप विपयक जिन अनेक मतान्तरों का निर्देश व खरहन किया है वे हरएक मतान्तर किस-किस परम्परा के हैं और वे उस परम्परा के किस-किन अन्यों में किस तरह प्रतिपादित हैं। यह सारो जानकारी एक संशोधक को भारतवर्षीय धर्म विध्यक मन्तव्यों का आनखशिल इतिहास लिखने तथा उनकी पारस्परिक तुलना करने की महत्वपूर्ण प्रेरणा कर सकती है। यही बात अनेक छोटे-छोटे टिप्पणों के विध्य में कही जा सकती है।

प्रस्तुत संस्करण से दिगम्बरीय साहित्य में नव प्रकाशन का जो मार्ग खुला होता है, वह आगे के साहित्य प्रकाशन में प्रय-प्रदर्शक भी हो सकता है। राज-वार्तिक, तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक, अष्टसहसी आदि अनेक उत्क्रष्टतर अन्थों का जो अपक्रप्टतर प्रकाशन हुआ है उसके स्थान में आगे कैसा होना चाहिए, इसका यह नमूना है जो माणिकचन्द्र जैन अन्थमाला में दिगम्बर पंडितों के द्वारा ही तैयार होकर प्रसिद्ध हो रहा है।

े ऐसे टिप्पणीपूर्ण अन्यों के समुचित अध्ययन अध्यापन के साथ ही अनेक इष्ट परिवर्तन शुरू होंगे। अनेक विद्यार्थों व पंडित विविध साहित्य के परिचय के द्वारा सर्वसंप्राही पुस्तकालय निर्माण की प्रेरणा पा सकेंगे, अनेक विषयों के, अनेक अन्यों को देखने की कचि पैदा कर सकेंगे। अंत में महत्त्वपूर्ण प्राचीन अन्यों के असाधारण योग्यतावाले अनुवादों की कमी भी उसी प्रेरणा से दूर होगी। संचेप में यो कहना चाहिए कि दिगम्बरीय साहित्य की विशिष्ट और महती आन्तरिक विभृति सर्वोपादेय चनाने का युग शुरू होगा।

टिप्पशियों और उन्हें जमाने का कम ठींक है किर भी कहीं-कहीं ऐसी बात आ गई है जो तटस्थ विद्वानों को अकर सकती है। उदाहरशार्थ—'प्रमाण' पर के अवतरण संग्रह को लीजिए इसके शुरू में लिख तो यह दिया गया है कि कम विकसित प्रमाण-लक्षण इस प्रकार हैं। पर फिर उन प्रमाण-लक्षणों का कम जमाते समय कमिनकास और ऐतिहासिकता भुला दी गई है। तटस्थ विचारक को ऐसा देखकर यह कल्पना हो जाने का संग्रव है कि जब अवतरशों का संग्रह

सम्प्रदायवार जमाना इष्ट था तव कमविकास शब्द के प्रयोग की क्या जरूरत थी?

ऊपर की स्चना में इसिलये करता हूँ कि आयंदा अगर ऐतिहासिक दृष्टि से और क्रमविकास दृष्टि से कुछ भी निरूपण करना हो तो उसके महत्व की ओर विशेष ख्याल रहे। परंतु ऐसी मामूली और अगरथ कमी के कारण मस्त्रत टिप्पणियों का महत्त्व कम नहीं होता।

अर्थत में दिगम्बर परंपरा के सभी निष्णात और उदार पंडितों से मेरा नम निवेदन हैं कि वे अब विशिष्ट शास्त्रोध अध्यवसाय में लगकर सर्वसंजात हिंदी अनुवादों की बड़ी भारी कभी को जल्दी से जल्दी दूर करने में लग जाएँ और अस्तुत कुमुदचन्द्र को भी मुला देने वाले अन्य महत्त्वपूर्ण अन्मी का संस्करख तैयार करें।

विद्याधिय और शास्त्रमक दिगंबर धनिकों से मेरा अनुरोध है कि वे ऐसे कार्यों में पंडित-मंडली को अधिक से अधिक सहयोग दें।

न्याय कुमुदचन्द्र के छुपे ४०२ पेज, अर्थात् मूल मात्र पहला माग मेरे सामने है। केवल उसो को देलकर मैंने अपने विचार जिले हैं। यद्यपि जैन परम्परा के स्थानकवासी और खेताम्बर फिरकों के साहित्य तथा तक्षियक मनोहित्य के चड़ाव-उतार के संबंध में भी कुछ कहने योग्य है। इसी तरह ब्राह्मण परम्परा की साहित्य विषयक मनोहित्ति के जुदे-जुदे रूप भी जानने योग्य हैं। फिर भी मैंने यहाँ सिर्फ दिगम्बर परम्परा को ही लक्ष्य में रखकर लिला है। क्योंकि यहाँ बंही प्रस्तुत है और ऐसे संवित्त प्राक्ष्यन में अधिक चर्चों की कोई गुंजाइश भी नहीं।

इं० १६३८ ]

न्यायकुमुदचन्द्र का प्राक्रथन

## न्यायकुमुदचन्द्र-२

'कुछ ऐतिहासिक प्रश्नों पर भी लिखना आवश्यक है। पहला प्रश्न है अकलंक के समय का। पं० महेन्द्रकुमारजी ने 'अकलक्क प्रथमय' की प्रस्तावना में धर्मकीर्ति और उनके शिष्यों आदि के प्रयों की तुलना के आधार पर अकलंक का समय निश्चित करते समय जो विकमाकीय शक संवत का अर्थ विकमीय संवत न लेकर शक संवत लेने की ओर संकेत किया है — वह मुक्तकों भी विशेष साधार माजूम पड़ता है। इस विषय में पंडितजी ने जो भवलटीकागत उल्लेख तथा प्रो० हीरालालजी के कथन का उल्लेख प्रस्तावना (पृष्ठ ५) में किया है वह उनकी अकलंकप्रयत्रय में स्थापित विचारसरणों का ही पोषक है। इस वारे में सुप्रसिद्ध इतिहासस पं० जयचन्द्रजी विद्यालंकार का विचार भी पं० महेन्द्र-कुमारजी की धारणा का पोषक है। मैं तो पहले से ही मानता आया हूँ कि अकलंक का समय विकम की आठवी शताब्दी का उत्तरार्ध और नवीं शताब्दी पूर्वार्द ही हो सकता है जैसा कि याकिनीसन हरिमद्र का है। मेरी राव में अकलंक, हरिभद्र, तत्वार्यमाप्य टीकाकार सिद्धसेन गणि, ये सभी योडे बहुत प्रमाण में समसामयिक अवश्य हैं। आगे जो समन्तमद्र के समय के बारे में कुछ कहना है उससे भी इसी समय की पृष्टि होती है।

१. इसका प्रारंभ का भाग 'दार्शनिक मीमांसा' खरड में दिया है—पृष्ठ ६७।
२. वे भारतीय इतिहास की रूपरेखा (पृ० ८२४-१६) में लिखते हैं—
"महमूद गजनवी के समकालीन प्रसिद्ध विद्वान याजी अलबरूनी ने अपने भारत विपयक अन्य में शक राजा और दूसरे विकमादित्य के सुद्ध की बात इस प्रकार खिखी है—'शक संवत् अयवा शककाल का आरम्भ विकमादित्य के संवत् में १३५ वर्ष पीछे पड़ा है। प्रस्तुत शक ने उन (हिन्दुओं) के देश पर सिन्य नदी और समुद्र के बीच, आयांवर्त के उस राज्य को अपना निवासस्थान बनाने के बाद बहुत अल्याचार किये। कुछ होगों का कहना है, वह अल्यान्स्रा नगरी का शह्र था, दूसरे कहते हैं, वह हिन्दू या ही नहीं और भारत में पश्चिम से आया भा । हिन्दुओं को उससे बहुत कछ सहने पड़े। अन्त में उन्हें पूरव से सहायता मिली जब कि विकमादित्य ने उन पर चढ़ाई की, उसे भगा दिया और मुखतान तथा लोनी के कोटले के बीच करूर प्रदेश में उसे मार डाला। तब यह तिथि प्रसिद्ध

त्राचार्य प्रभाचन्द्र के समय के विषय में पुरानी नववीं सदी की मान्यता को तो निरास पं० कैलाशचन्द्रजी ने कर ही दिवा है। अब उसके संबंध में इस समय दी मत हैं, जिनका आधार 'भोजदेवसन्ये' और 'जयसिंहदेवसन्ये' वाली प्रशस्तियों का प्रवित्तत्व या प्रभाचन्द्र कर्तृकत्व की कल्पना है। अगर उक्त प्रशस्तियों प्रमाचन्द्रकर्तृक नहीं है तो समय की उत्तरावधि ई० स० १०६५ है। यही दो स्वार प्रमाचन्द्र कर्तृक मानी जाए तो उत्तरावधि ई० स० १०६५ है। यही दो पद्मी का सार है। पं० महेन्द्रकुमारजी ने प्रस्तावना में उक्त प्रशस्तियों को प्रामाणिक सिख करने के लिए जो विचारकम उपस्थित किया है, वह मुक्तको ठीक मालूम होता है। मेरी सब में भो उक्त प्रशस्तियों को प्रवित्त सिद करने को कोई बलवक्तर दलील नहीं है। ऐसी दशा में प्रमाचन्द्र का समय विक्रम की ११ वीं सदी के उक्तरार्ख से बारहवीं सदी के प्रथमपाद तक स्वीकार कर लेना सभी हिंग्यों से सयुक्तिक है।

मैंने 'श्रकतङ्कर्थयत्रय' के प्राक्तयन में ये शब्द जिले हैं— "श्रविक संमय तो यह है कि समन्तमद श्रीर श्रकलंक के बीच साम्रात् विद्या का ही संबंध रहा

हो गई, क्योंकि लोग उस प्रवापीड़क की भीत की लबर से बहुत खुश हुए और उस तिथि में एक संबत ग्रह हुआ जिसे ज्योतियी विशेषहर से बर्तने लगे।"" किन्त विक्रमादित्य संवत कहे जानेवाले संवत के त्यारम्भ और शक के मारे जाने में बड़ा अन्तर है, इससे में सम्भता हैं कि उस संवत का नाम जिस विक्रमादिख के नाम से पड़ा है, वही शक की मारनेवाला विकमादित्य नहीं है. केवल दोनों का नाम एक है।'--( प्र० =२४-२५ )। 'इस पर एक शंका उपस्थित होतो है शालिबाइन वाली अनुअति के कारण । अलबलनी स्पष्ट कहता है कि ७८ ई० का संबत् राजा विक्रमादित्य (सातवाहन) ने राक को मारने की यादगार में चलाया । वैसी बात ज्योतिषी महोत्पल ( १६६ ई० ) श्रीर ब्रह्मदत्त ( ६२८ ई० ) ने भी बिली है। यह संवत् अब भी पंचागी में शाबिवाहन-शक अर्थात् शाबिवाहनाव्य सिद्ध है कि विकमादित्य ( सातबाहन ) ने राक को मारकर अपनी राक विजय के उपलब्ध में एक संबत चलाया या। जो सातवीं शतान्दी (बदाग्रस ) से ही शालिबाइनाब्द माना जाता है। धवला टीका आदि में जिस 'विकमार्कशक' संवत का उल्लेख ग्राता है वह वही 'शालिबाइन शक' होना चाहिए। उसका 'विक्रमां-फेंगुक' नाम शक विजय के उपलब्ध में विकमादित्य दारा चलाये गए शक संवत का हार सूचन करता है। है, क्योंकि समन्तमद्र की कृति के ऊपर सर्वप्रयम अकर्लक की व्याख्या है।"
इत्यादि। आगे के कथन से जब यहाँ निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि समन्तमद्र
पूज्यपाद के बाद कमी हुए हैं। और यह तो सिद्ध ही है कि समन्तमद्र को कृति
के ऊपर सर्वप्रयम अकर्लक की व्याख्या है, तब इतना मानना होगा कि अगर
समन्तमद्र और अकर्लक में साज्ञात् गुरु शिष्य का भाव न भी रहा हो तब भी
उनके बीच में समय का कोई विशेष अन्तर नहीं हो सकता। इस दृष्टि से समन्तभाद्र का अस्तित्व विक्रम की सात्वी शताब्दी को अमुक भाग हो सकता है।

मेंने अकलंकप्रस्थाय के ही प्राक्तयन में विद्यानंद की आसपरी हा। एवं अष्टसहसी के स्पष्ट उल्लेखों के आधार पर यह निःशंक रूप से बतलाया है कि स्वामी समन्तमद्र पूज्यपाद के आसलीत के मीमांसाकार हैं अतएत उनके उत्तरवर्ती ही हैं। मेरा यह विचार तो बहुत दिनों के पहिले स्थिर हुआ था, पर प्रसंग आने पर उसे मंद्रेप में अकलंकप्रस्थाय के प्राक्रयन में निविध किया था। पंज महेन्द्रकुमारजी ने मेरे संवित्त लेख का विशद और सबल भाष्य करके प्रस्तुत माग की प्रताबना (पूज २५) में यह अभ्रान्तरूप से स्थिर किया है कि स्वामी समन्तमद्र पूज्यपाद के उत्तरवर्ती हैं। अलबना उन्होंने मेरी ससमंगी वाली दलील की निर्णायक न मानकर विचारणीय कहा है। पर इस विषय में पंडितजी तथा

१. 'श्रीमत्तत्वार्थरास्त्राद्भुतसिववानिवेः' वाला वो श्लोक आप्तपरीदा में है उसमें 'इदरलोद्भवत्य' ऐसा सामासिक पद है। श्लोक का अर्थ वा अनुवाद करते समय उस सामासिक पद को 'अन्दुनिधि' का समानाधिकरण विशेषणा मानकर विचार करना चाहिए। चाह उसमें समास 'इदरलों का उद्भव-प्रभवस्थान' ऐसा तत्पुष्प किया जाय, चाहे 'इदरलों का उद्भव-उत्पत्ति हुआ है जिसमें से' ऐसा बहुबीहि किया जाए। उभय दशा में वह अन्दुनिधि का समानाधिकरण विशेषण ही है। ऐसा करने से 'प्रोत्थानारम्मकाले' यह पद ठीक अन्दुनिधि के साथ अपुनष्क रूप से संबद्ध हो जाता है। और फिलतार्थ यह निकलता है कि तत्वार्थशालरूप समुद्र की प्रोत्थान-मूमिका बाँवते समय जो स्तोत्र किया गया है। इस बाक्यार्थ में व्यान देने की मुक्य वस्तु यह है कि तत्वार्थ का प्रोत्यान वाँचने बाला अर्थात् उत्सकी उत्पत्ति का निमित्त कत्वानेवाला और रत्तोत्र का रचियत ये दोनों एक हैं। जिसने तत्वार्थशास्त्र की उत्पत्ति का निमित्त कत्वार्या उसी ने उस निमित्त को बतलाने के पहिले 'मोद्यमार्गस्य नेतारम्' यह स्तोत्र मो रचा। इस विचार के प्रकाश में सर्वार्यमिद्धि की मूमिका जो पढ़ेगा उसे यह सन्देह ही नहीं हो सकता कि 'वह स्तोत्र सुद पूज्यपद का है या नहीं।'

अन्य सक्तनों से मेरा इतना ही कहना है कि मेरी यह दलील विद्यानन्द के स्पष्ट उल्लेख के आचार पर किये गए निर्णय की पोषक है और उसे मैंने वहाँ स्वतंत्र प्रमाण रूप से पेश नहीं किया है। यद्यपि मेरे मन में तो वह दलील एक स्वतंत्र प्रमाण रूप से भी रही है। पर मैंने उसका उपयोग उस तरह से वहाँ नहीं किया। वो जैन-परम्परा में संस्कृत भाषा के प्रवेश, तक्तराख के अध्ययन और पूर्ववर्ती आचारों की छोटी-सी भी महत्वपूर्ण कृति का उत्तरवर्ती आचारों के द्वारा उपयोग किया जाना इत्यादि जैन मानस को जो जानता है उसे तो कभी संदेह हो ही नहीं सकता कि पूल्यपाद, दिङ्नाग के पद्य को तो निर्दिष्ट करें पर अपने पूर्ववर्ती या समकालीन समन्तभद्र की असाधारण कृतियों का किसी अंश में स्वशं भी न करें। क्या वजह है कि उमास्वाति के भाष्य की तरह सर्वार्थीसांदि में भी समम्त्री का विशद निरुपण न हो ! जो कि समन्तभद्र की जैन परम्परा को उस समय की नई देन रही। अस्तु। इसके सिवाय में और भी कुछ वार्ते विचारार्थ उपस्थित करता हूँ वो मुके स्वामी समन्तभद्र को धर्मकीर्ति के समकालीन मानने की और मुकाती हैं—

मुद्दे की बात यह है कि अमी तक ऐसा कोई बैन आवार्य या उसका अय नहीं देखा गया निस्का अनुकरण आक्षणों या बौदों ने किया हो। इसके निपरित १२०० वर्ष का तो जैन संस्कृत एवं तक वाङ्मय का ऐसा इतिहास है निस्में आक्षण एवं बौद परम्परा की कृतियों का प्रतिविम्न ही नहीं, कमी-कमी तो अवस्पाः अनुकरण है। ऐसी सामान्य व्याप्ति बौधने के जो कारण हैं उनकी चर्चा यहाँ अपस्तुत है। पर अगर सामान्य व्याप्ति की यह घारणा आन्त नहीं है तो अमेकीति तथा समन्तभद्र के बीच जो कुछ महस्त्र का साम्य है उस पर ऐतिहासिकों को विचार करना ही पढ़िया। न्यायावतार में धर्मकीति के द्वारा प्रमुक्त एक मात्र अधान्त पद के बत्त पर सुरुमदर्शी मो० वाकोवी ने विद्सेन दिवाकर के समय के बारे में सूचन किया था, उस पर विचार करनेवाले हम लोगों को समन्तभद्र की कृति में पाये आनेवाले धर्मकीति के साम्य पर भी

पहली बात तो वह है कि दिङ्नाग के प्रमाण-समुक्यपगत मंगल स्त्रोक के उत्तर ही उसके व्याख्यान रूप से धर्मकीर्ति ने प्रमाणवार्तिक का पहला परिच्छेद रचा है। जिसमें धर्मकीर्ति ने प्रमाण रूप से सुगत को ही स्थापित किया है। ठीक उसी तरह से समन्तमद्र ने भी पूज्यपाद के 'मोद्रमार्गस्य नेतारम्' वाले मंगल पद्म को लेकर उसके उत्तर आसमीमांसा रची है और उसके दारा बैन तीर्थकर को ही आस-प्रमाण स्थापित किया है। असल बात यह है कि कुमारिल ने

कोकवार्तिक में चोदना—वेद को हैं। श्रांतिम प्रमाख स्थापित किया, श्रीर 'प्रमाखें भूं ताय जगदितिषियों' इस मंगल पद्य के द्वारा दिख्नाग प्रतिपादित बुद्धि प्रामाख्य को खिरात किया। इसके जवाब में धर्मकीर्ति ने प्रमाखावार्तिक के प्रथम परिच्छेद में बुद्ध का प्रामाख्य अन्यवोगव्यवच्छेद रूप से अपने टंग से सवित्तर स्थापित किया। जान पड़ता है इसी सरखी का श्रानुसरख प्रवलप्रक समन्तमद्र ने भी किया। पूज्यपाद का 'मोद्धमागंस्य नेतारम्' वाला सुप्रसन्न पद्य उन्हें मिला फिर तो उनकी प्रतिभा और जग उठी। प्रमाखवार्तिक के सुगत प्रामाख्य के स्थान में समन्तमद्र ने अपनी नई सप्तमंगी सरखी के द्वारा अन्ययोगव्यवच्छेद रूप से ही अर्हत्—िकन को ही आस—प्रमाख स्थापित किया। यह तो विचारसरखी का साम्य हुआ। पर शब्द का सादश्य भी वहे मार्ले का है। बर्मकीर्ति ने सुगत को 'सुक्त्यागमाम्यां विस्थान्' (प्रमाख वार्तिक १११२५) 'वैपल्याद् विका नात्तम्' (प्र० वा० १११४७) कह अविच्दभाषी कहा है। समन्तमद्र ने मी 'युक्तिशास्त्राविरोधवाक्' (आसमी० का० ६) कहकर बैन तीर्यंकर को सर्वेश स्थापित किया है।

धर्मकीर्ति ने चतुरायंसत्य के उपदेशक रूप से ही बुद को सुगत-ययार्थरूम साबित किया है, त्वामी समन्तमद्र ने चतुरायंसत्य के त्यान में त्यादाद त्याय वा अनेकान्त के उपदेशक रूप से ही बैन तीर्थंकर को बयार्थ रूप सिद्ध किया है। समन्तमद्र ने स्वादाद त्याय की यथार्थता स्थापित करने की दृष्टि से उसके विषय रूप से अनेक दार्शनिक मुद्दी को लेकर चर्चा की है, सिद्धसेन ने भी सन्मित्त के तीसरे कायह में अनेकान्त के विषय रूप से अनेक दार्शनिक मुद्दी को लेकर चर्चा की है। सिद्धसेन और समन्तमद्र की चर्चा में मुख्य अन्तर यह है कि सिद्धसेन प्रत्येक मुद्दे की चर्चा में जब केवल अनेकान्त दृष्टि की स्थापना करते है तब त्यामी समन्तमद्र प्रत्येक मुद्दे पर समुक्तिक सप्तमंगी प्रचाली के द्वारा अनेकान्त दृष्टि की स्थापना करते हैं। इस तरह धर्मकीर्ति, समन्तमद्र और सिद्धसेन के बीच का साम्य-वैद्यम्य एक लास अस्थास की वस्तु है।

स्वामी समन्तमद्र को धर्मकांति समकालीन या उनसे अनन्तरोत्तरकालीन होने की जो मेरी वारणा हुई है, उसकी पोषक एक और भी दलील विचायर्थ पेरा करता हूँ। समन्तमद्र के 'द्रव्यपर्याययोग्देयम्' तथा 'संज्ञासंख्याविशेषाच्च' (आ॰ मी॰ ७१,७२) इन दो पद्यों के प्रत्येक शब्द का खंडन धर्मकीर्ति के टीकाकार अर्चट ने किया है, बिसे पं॰ महेन्द्रकुमारजी ने नवीं शताब्दी का जिला है। अर्चट ने हेत्रविन्दु टीका में प्रथम समन्तमद्रोक्त कारिका के अंशों को लेकर गद्य में खरडन किया है और फिर 'आह च' कहकर समइनपरक ४४

कारिकाएँ दी हैं। पै॰ महेन्द्रकमारजी ने अपनी सविस्तृत प्रस्तावना में (प्र॰ २७) यह सम्मावना की है कि अर्चटोर्घत हेत्विन्दरीकागत कारिकाएँ धर्मकीर्ति कत होंगी। परिहतकी का अभियाय यह है कि धर्मकीर्त ने ही अपने किसी अन्य में समन्तमद की कारिकाश्री का खरडन पद्य में किया होगा जिसका अवतरण वर्मकीर्ति का टीकाकार अर्चट कर रहा है। पर इस विषय में निर्णायक प्रकाश डालनेवाला एक और प्रंथ प्राप्त हुआ है जो ऋर्चेटीय हेतुबिन्दु टीका की अन्दीका है। इस अन्दीका का प्रशेता है द्वेंक मिश्र, जो ११ वी राताब्दी के आसपास का बादाण विद्वान है। दुवेंक मिल बौंद शास्त्रों का खासकर धर्मकीति कें प्रेथों का, तथा उसके टीकाकारों का गहरा अभ्यासी या। उसने अनेक बीख वंशी पर व्याख्याएँ लिखी हैं। जान पड़ता है कि वह उस समय किसी विचा संपन्न बौद विद्वार में अध्यापक रहा होगा। वह बौद शास्त्रों के धारे में वहत मार्मिकता से और प्रमाण रूप से लिखनेवाला है। उसकी उक्त ऋतुर्यका नेपाल के अंथ संबद् में से कॉपी होकर मिन्नू सहलानों के द्वारा मुक्ते मिली है। उसमें द्रवेंक मिश्र ने स्पष्ट रूप से उक्त ४५ कारिकाओं के बारे में लिखा है कि —ये कारिकाएँ अर्चट की हैं। अब विचारना यह है कि समन्तमद्र की उक्त दो कारिकाओं का शब्दशः लगडन धर्मकीर्ति के टीकाकार अवर्ट ने किया है न कि वर्मकीर्ति ने । अगर वर्मकीर्ति के सामने समन्तमद्र की कोई कृति होती तो उसकी उसके द्वारा समालोचना होने की विशेष संमावना थी। पर ऐसा हुआ जान पड़ता है कि जब समन्तमद्र ने प्रमाणवार्तिक में स्थापित सुगतप्रामाण्य के विरुद्ध खातमीमांता में जैन तीर्यंकर का भामारुव स्थापित किया श्रीर वीदमत का जोरों से निरास किया, तब इसका जवाब धर्मकीर्ति के शिष्यों ने देना गुरू किया। कर्णुगोमी ने भी, जो वर्मकीर्ति का टीकाकार है, समन्तभद्र की कारिका लेकर जैन मत का खरहन किया है। टीक इसी तरह अर्चट ने मी समन्तमद्र की उक्त दो कारिकाओं का सविस्तर ल्एडन किया है। ऐसी अवस्था में मैं अभी तो इसी नतीजे पर पहुँचा हूँ कि कम से कम समन्तगद्र धर्मकीर्ति के समकालीन तो हो ही नहीं सकते।

ऐसी हालत में विद्यानन्द की आप्तपरीद्धा तथा अष्टसहस्रीवाली उक्तियों की ऐतिहासिकता में किसी भी पकार के सन्देह का अवकाश ही नहीं है।

पंडितनी ने प्रसावना ( पु॰ ३७ ) में तस्वार्यभाष्य के उभास्ताति प्रणीत होने के बारे में भी अन्यदीव अन्वेह का उल्लेख किया है। में सममता हूँ कि संदेह का कोई मी आधार नहीं है। ऐतिहासिक सत्य की गवेषणा में सांप्रदायिक संस्कार के वरा होकर अगर संवेह प्रकट करना हो तो शायद निर्णय किसी भी वस्तु का कभी भी नहीं हो सकेगा, चाहे उसके बतावत्तर कितने ही प्रमाण क्यों न

हो। अलु।

अन्त में में विद्वतंत्रों की प्रस्तुत गवेषणापूर्ण श्रीर अमसाधित सत्कृति का सच्चे हृदय से श्रामिनन्दन करता हूँ, श्रीर साथ ही बैन समाज, खासकर दिगम्बर समाज के विद्वानों और श्रीमानों से भी अभिनन्दन करने का श्रानुरोध करता हूँ। विद्वान तो पंडितजी की सभी कृतियों का उदारभाव से श्राध्ययन श्राध्यापन करके श्रामिनन्दन कर सकते हैं और श्रीमान पंडितजी की साहित्यप्रवाण शक्तियों का श्रापने साहित्यों कर्ण तथा मरुहारोद्वार श्रादि कार्यों में विनियोग कराकर श्रामिनन्दन कर सकते हैं।

मैं पंडितजी से भी एक अपना नम्न विचार कहे देता हूँ। यह वह है कि आगो अब वे दार्शनिक प्रमेयों को, जातकर जैन प्रमेयों को केन्द्र में रखकर उन पर तात्त्विक दृष्टि से ऐसा विवेचन करें जो प्रत्येक या मुख्य-मुख्य प्रमेय के स्वरूप का निरूपण करने के साथ ही साथ उसके संबन्ध में सब दृष्टियों से पकाश दाल सके।

Fig. 19 mg to make your last have been a

the latest the second of the second second

And the state of t

The second secon

they be mis plan area like per

[ \$83\$ of

[ न्यायकुमुद्चन्द्र भाग २ का प्राव्ययन

## 'यकलंकग्रन्यत्रय'

## प्राकृतयुग और संस्कृतयुग का अन्तर-

Sep.

वैन परम्परा में प्राइतसुग वह है जिसमें एकमात्र प्राइत भाषाओं में ही साहित्य रचने की प्रवृत्ति यो। संस्कृत सुग वह है जिसमें संस्कृत भाषा में भी साहित्यनिमांण की प्रवृत्ति व प्रतिष्ठा स्थिर हुई। प्राइतसुग के साहित्य को देखने से वह तो त्रष्ट जान पड़ता है कि उस समय भी जैन विद्वान् संस्कृत भाषा, तथा संस्कृत दाशंनिक साहित्य से परिचित अवश्य थे। फिर भी संस्कृतसुग में संस्कृत भाषा में ही शास्त्र रचने की खोर मुकाव होने के कारण वह अनिवार्य था कि संस्कृत भाषा तथा दाशंनिक साहित्य का अनुशीलन अधिक गहरा तथा अधिक व्यापक हो। वाचक उमास्वाति के पहिले की संस्कृत जैन रचना का हमें प्रमाण नहीं मिलता। फिर भी संभव है उनके पहले भी वैसी कोई रचना जैन साहित्य में हुई हो। दुख भी हो संस्कृत जैन साहित्य नीचे जिल्लो क्रिक भूमिकाओं में विकसित तथा पुष्ट हुआ जान पड़ता है।

१—तल्बज्ञान तथा आचार के पदार्थों का सिर्फ आगिमक शैली में संस्कृत भाषा में रूपान्तर, जैसे कि तत्वार्थभाष्य, प्रशामरति आदि ।

२ - उसी शैली के संस्कृत रूपान्तर में कुछ दाशंनिक छाया का प्रवेश, जैसे सर्वोर्थसिदि ।

३— इने गिने आगमिक पदार्थ (खासकर शानसंबन्धी) को लेकर उस पर सुख्यतया तार्किकहि से अनेकान्तवाद की ही स्थापना, बैसे समन्तमद्र और सिदसेन की कृतियाँ।

४ - ज्ञान और तत्संबन्धी आगमिक पदार्थों का दर्शनान्तरीय प्रमास शास्त्र की तरह तक्षेवद शास्त्रीकरस, तथा दर्शनान्तरीय चिन्तनों का चैन शाङ्मय में अधिकाधिक संगतीकरस, जैसे अकतंक और हरिमद्र आदि की कृतियाँ।

५—पूर्वाचायाँ की तथा निजी कृतियों के ऊपर विस्तृत-विस्तृतर टोकाएँ किएना और उनमें दाशीनिकवादों का अधिकाविक समावेश करना, जैसे विद्या-नन्द, अनन्तवीर्व, प्रमाचन्द्र, अमयदेव, वादिदेव आदि की कृतियाँ। इ—रवेताम्बरीय-दिगम्बरीय दोनो प्राचीन-कृतियों की व्याख्याश्चों में तथा निजी मौलिक कृतियों में नव्यत्याय की परिष्कृत शैली का संचार तथा उसी शैली की श्रपिमित कल्पनाश्चों के द्वारा पुराने ही वैन-तत्त्वज्ञान तथा श्राचारसंबन्धों पदार्थों का श्रमृतपूर्व विश्वदीकरण, वैसे उपाध्याय पशोविजयजी की कृतियाँ।

उपर्युक्त प्रकार से बैन-साहित्य का विकास व परिवर्दन हुआ है, फिर भी उस प्रवल तर्क्युग में कुछ जैन पदार्थ ऐसे ही रहे हैं जैसे वे प्राठत तथा आगिमक बुग में रहे। उन पर तर्करौली या दर्शनान्तरीय चिन्तन का कोई प्रभाव आज तक नहीं पड़ा है। उदाहरणार्थ-सम्पूर्ण कर्मशास्त्र, गुण्एस्पानविचार, यडद्रव्यविचारणा, लासकर लोक तथा जीव विभाग आदि। सारांश यह है कि संस्कृत भाषा की विशेष उपासना तथा दार्शनिक अन्यों के विशेष परिशोजन के द्वारा जैन आचार्यों ने जैन तस्वचिन्तन में जो और जितना विकास किया है, वह सब मुख्यत्या शान और तस्तंवन्वी नय, अनेकान्त आदि पदार्थों के विषय में ही किया है। दूसरे प्रमेयों में जो कुछ नई चर्चा हुई भी है वह बहुत ही थोड़ी है और प्रासंगिक मात्र है। न्याय-वैशेषिक, सांस्य-मोमांसक बौद्ध आदि दर्शनों के प्रमायाशास्त्रों का अवगाहन वैसे-जैसे जैन परम्परा में बदता गया वैसे-वैसे जैन आचार्यों की निजी प्रमायाशास्त्र रचने की चिन्ता भी तीत्र होती चली और इसी चिन्ता में से पुरातन पंचवित्र शान विभाग की भूमिका के ऊपर नए प्रमायाशास्त्र का महत्त सब्दा हुआ।

### सिद्धसेन और समन्तभद्र-

कैन परम्परा में तर्कयुगं की या न्याय प्रमाण विचारणा की नींब डालनेवाले ये ही दो आचार्य हैं। इनमें से कौन पहले या कौन पीछे है इत्यादि अभी सिनिश्चित नहीं है। किर भी इसमें तो सन्देह ही नहीं है कि उक्त दोनों आचार्य इंसा की पाँचवी शताब्दी के अनन्तर ही हुए हैं। नए साधनों के आधार पर सिखसेन दिवाकर का समय छुठी शताब्दी का अन्त भी संभवित है। जो कुछ हो पर स्वामी समन्तभद्र के बारे में अनेकविध ऊहापोह के बाद मुक्तको अब आति सप्त हो गया है कि—वे "पूज्यपाद देवनन्दी" के पूर्व तो हुए ही नहीं। पूज्यपाद के द्वारा स्वत आत के समर्थन में ही उन्होंने आतमीमांसा जिली है, यह बात विचानन्द ने आतपरीचा तथा अध्यहस्थी में सर्वथा स्वष्ट रूप से खिखी है। स्वामी समन्तमद्र की सब कृतिवों की भाषा, उनमें प्रतिपादित दर्शनान्तरीय मत, उनकी युक्तियाँ उनके निरूपण का रंग और उनमें विचमान विचार विकास, यह सब वस्त पूर्वपाद के पहले तो जैन परंपरा में न आई है न आने का संभव ही

सा । जो दिक्तास, मर्नुहरि, कुमारिल और धर्मकीर्ति के अन्भों के साथ समन्तमद्र की कृतियों की बाखान्तर तुलना करेगा और जैन संस्कृत साहित्व के विकासकम की ओर ध्यान देशा वह मेरा उपर्युक्त विचार वहीं सरलता से समझ लेगा । अधिक संमय तो यह है कि समन्तमद्र और अकलंक के बीच साद्मात् विद्या का संबन्ध हो; क्योंकि समन्तमद्र की कृति के ऊपर सर्वप्रथम अकलंक की व्याख्या है । यह हो नहीं सकता कि अनेकान्त होंटे को असाधारण रूप से स्पष्ट करनेवाली समन्तमद्र की विविध कृतियों में अतिविद्यार से और आकर्षक रूप से प्रतिपादित सप्तमंगियों को तत्वार्थ की व्याख्या में अकलंक तो सर्वया अपनाएँ, जब कि पूज्यपद अपनी व्याख्या में उसे खुएँ तक नहीं । यह भी संमव है कि—शान्तरिव के तत्वसंग्रह नत पात्रस्वामी शब्द स्वामी समन्तमद्र का ही सूचक हो। कुछ भी हो पर इतना निश्चित है कि श्वेताय्वर परम्परा में सिद्धसन के बाद तुरन्त जिनमद्रगणि खमाश्रमण हुए और दिगम्बर परम्परा में स्वामी समन्तमद्र के बाद तुरन्त ही अकलंक आए।

## जिनभद्र और अक्लंक-

यद्यपि श्वेताम्बर दिगम्बर दोनों परम्परा में संस्कृत की प्रतिश बढ़ती वली। किर भी दोनों में एक अन्तर स्पष्ट देखा जाता है. वह यह कि दिगम्बर परम्परा संस्कृत की ओर मुकने के बाद दाशानिक चेत्र में अपने आचारों को केवल संस्कृत में ही जिखने को प्रवृत्त करती है जब कि श्वेताम्बर परम्परा अपने विद्वानों को उसी विषय में प्राकृत रचनाएँ करने की भी प्रवृत्त करती है। यही कारण है कि रवेताम्वरीय साहित्य में सिद्धसेन से यरोविजयजी तक की दार्शनिक चिन्तनवाली प्राकृत कृतियाँ भी मिलती है। जब कि दिगम्बरीय साहित्य में मात्र संस्कृतनिबद्ध ही बैंसी कृतियाँ मिलती है। श्वेताम्बर परम्परा का संस्कृत पुग में भी प्राकृत भाषा के साथ जो निकट और रांभीर परिचय रहा है, वह दिगम्बरीय साहित्य में विरत्त होता गया है। चमाश्रमण जिनभद्र ने अपनी कृतियाँ प्राकृत में रची जो तर्कशीली की होकर भी आगमिक ही हैं। महारक श्रकलंक ने अपनी विशाल और श्रनपम कृति राजवातिक संस्कृत में लिखी, जो विशेषावश्यक भाष्य की तरह तर्कशैली की होकर भी ब्रागभिक ही है। परन्त जिनभद्र की कृतियों में ऐसी कोई स्वतन्त्र संस्कृत कृति नहीं है जैसी अकलंक की है। अकलंक ने आगमिक अन्य राजवार्तिक निसकर दिगम्बर साहित्य में एक प्रकार से विशोपावश्यक के स्थान की पूर्ति तो की, पर उनका ध्यान शीव ही ऐसे प्रश्न पर गया जो बैन परम्परा के सामने जोरी है इपस्थित था। बीट और बाबाय प्रमायशास्त्रों की कहा में सहा रह सके

ऐसा न्याय-प्रमाश की समझ ज्यवस्था वाला कोई वैन प्रमाश झन्य झावस्थक या। झकलंक, जिनभद्र की तरह पाँच शान, नय झादि झागमिक वल्लुझों की केवल तार्किक चर्चा करके ही जुप न रहे, उन्होंने उसी पंचवान सतनय झादि आगमिक क्लु का न्याय और प्रमाश-शास्त्र रूप से ऐसा विभागन किया, ऐसा लक्ष्य प्रश्यन किया, जिससे जैन न्याय और प्रमाश प्रन्थों के स्वतन्त्र प्रकरणों की माँग पूरी हुई। उनके सामने वस्तु तो झागमिक थी ही, दृष्टि और तर्क का मार्ग माँ सिद्धसेन तथा समन्तमद्र के द्वारा परिष्कृत हुझा ही था, फिर भी प्रवत्त दर्शनान्तरों के विकस्तित विचारों के साथ प्राचीन जैन निरुपण का तार्किक शैली में मेल बिठाने का काम जैसा-तैसा न था जो कि झकलंक ने किया। यही सबव है कि झकलंक की मीलिक कृतियाँ बहुत ही संचिप्त है, फिर भी वे इतनी अर्थणन तथा सविचारित हैं कि झागे के जैन न्याय का वे झाधार वन गई हैं।

यह भी संभव है कि भट्टारक अकलंक समाध्रमण जिनमद की महत्वपूर्ण कृतियों से परिचित होंगे। प्रत्येक मुद्दे पर अनेकान्त दृष्टि का उपयोग करने की राजवार्तिक गत व्यापक शैली ठीक वैसी ही है जैसी विशेषावश्यक भाष्य में प्रत्येक चर्चा में अनेकान्त दृष्टि लागु करने की शैली व्यापक है।

## अकलंक और इरिभद्र आदि-

तत्वार्य भाष्य के वृत्तिकार सिद्धसेनगांग जो गन्धहरती रूप से सुनिश्चित हैं, उनके और याकिनीसन हरिभद्र के समकालीनत्व के संकल में अपनी संभावना तत्वार्थ के हिन्दी विवेचन के परिचय में बतला चुका हूँ। हरिभद्र की कृतियों में अभी तक ऐसा कोई उल्लेख नहीं पाया गया जो निर्विचाद रूप से हरिभद्र के द्वारा अकलंक की कृतियों के अवगाहन का स्वक हो। सिद्धसेनगांग की तत्वार्थ भाष्य वृत्ति में पाया जानेवाला सिद्धिविनिश्चय का उल्लेख अगर अकलंक के सिद्धिविनिश्चय का ही बोवक हो तो यह मानना पढ़ेगा कि गन्बहरित सिद्धसेन कम से अम अकलंक के सिद्धिविनिश्चय से तो परिचित ये ही। हरिभद्र और गन्धहरती अकलंक की कृतियों से परिचित हों या नहीं किर भी अधिक सभावना इस वात की है कि अकलंक और गन्धहरती तथा हरिभद्र ये अपने दोध जीवन में योहे समय तक भी समकालीन रहे होंगे। अगर यह संभावना ठीठ हो तो विकम की आठवीं और नवीं शताब्दी का अमुक सन्ध्य अकलंक का जीवन तथा कार्यकाल बोना चाहिए।

मेरी घारणा है कि विचानन्द और अनन्तवीर्य जो अकलंक की कृतियों के सर्वप्रथम व्याक्याकार है वे अकलंक के साझात् विचा शिष्य नहीं तो अनन्तरवता अवस्य हैं, क्योंकि इनके पहिले अकलंक की कृतियों के ऊपर किसी के व्याख्यान का पता नहीं चलता। इस धारणा के अनुसार दोनों व्याख्याकारों का कार्यकाल विक्रम की नवर्मी शताब्दी का उत्तराई तो अवस्य होना चाहिए, जो अभी तक के उनके अन्यों के आन्तरिक अवलोकन के लाथ मेल लाता है।

#### गन्धहस्ति भाष्य—

दिगम्बर परम्परा में समन्तगद्र के गन्यहरित महामाध्य होने की चर्चा कभी चल पड़ी थी। इस बारे में मेरा अमंदिग्य निर्णय यह है कि तत्वार्य सूत्र के ऊपर या उसकी किसी व्याख्या के ऊपर स्वामी समन्तभद्र ने आप्तमीमांसा के आतिरिक्त कुछ, मी लिला ही नहीं है। यह कभी संभव नहीं कि समन्तमद्र की ऐसी विशिष्ट कृति का एक भी उल्लेख या अवतरण अकलंक और विद्यानन्द वैसे उनके पदानुवर्ती अपनी कृतियों में बिना किये रह सकें। वेशक अकलंक का राजवार्तिक गुण और विस्तार की हिंद से ऐसा है कि जिसे कोई भाष्य ही नहीं महामाध्य भी कह सकता है। श्वेताम्बर परंपरा में गन्यहस्ती की द्वित जब गन्यहित महाभाष्य नाम से प्रसिद्ध हुई तब करीब गन्यहस्ती के ही समानकालीन अकलंक की उसी तत्वार्य पर बनी हुई विशिष्ट व्याख्या अगर दिगम्बर परम्परा में गन्यहित भाष्य या गन्यहरित महाभाष्य रूप से प्रसिद्ध या व्यवहृत होने लगे तो वह कम दोने किरकों की साहित्यक परम्परा के अनुकृत हो है।

परन्तु हम राजवार्तिक के विषय में गम्बहास्त महामाध्य विशेषण् का उल्लेख कहीं नहीं पाते । तेरहवीं शताब्दी के बाद ऐसा विरत्न उल्लेख मिलता है जो समन्तमद्र के गम्बहास्त महामाध्य का सूचन करता हो । मेरी दृष्टि में पीछे के सब उल्लेख निराधार और किंवदन्तीमुलक हैं। तथ्य यह ही हो सकता है कि अगर तत्वार्थ-महामाध्य या तत्वार्थ-गम्बहास्त महामाध्य नाम का दिगस्वर साहित्य में मेन बैठाना हो तो वह अकलंकीय राजवार्तिक के साथ ही बैठ सकता है । प्रस्तत संस्करण —

प्रत्तुत पुलाक में अक्लंकांव तीन मीखिक कृतियाँ एक साथ सर्वप्रथम संपादित हुई हैं। इन कृतियों के संबंध में ताल्विक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से जितना सावन उपलब्ध है उसे विद्वान संपादक ने टिप्पण तथा अनेक उपयोगी परिशिष्टों के द्वारा प्रस्तुत पुलाक में सन्निविष्ट किया है, जो कैन, बौद, जाक्का सभी परंपरा के विद्वानों के लिए मात्र उपयोगी नहीं बल्कि मार्गदर्शक भी है। बैशक अक्लंक की प्रस्तुत कृतियाँ अभी तक किसी पाठ्यकम में नहीं है तथापि उनका महत्व और उपयोगिल दूसरों दृष्टि से और भी अधिक है।

RES

अक्लंकप्रन्यत्रय के संपादक पंज महेन्द्रकुमारबी के साथ गेरा परिचय छह माल का है। इतना ही नहीं परिक इतने अरसे के दारांनिक चिन्तन के असावे में इमलोग समग्रील साधक हैं। इससे मैं पूरा ताटरूप रखकर मी निःसंकोच कह सकता हैं कि पं॰ महेन्द्रकुमारजीका विद्याल्यायाम कम से कम जैन परंपरा के लिए तो सत्कारात्पद ही नहीं अनुकरशीय भी है। प्रस्तुत प्रथ का बहुअत-संपादन उक्त बथन का साची है । प्रस्तावना में विद्वान संपादक ने अकलंक देव के समय के बारे में जो विचार प्रकट किया है मेरी समक्त में अन्य समर्थ प्रमाशों के ब्रामाय में वही विचार आन्तरिक वथार्थ तुलनामूलक होने से सत्य के विशेष निकट है। समयविचार में संपादक ने जो सक्ष्म और विस्तृत तलना की है वह तस्वजान तथा इतिहास के रिमकों के लिए बहमूल्य भोजन है। प्रस्थ के परिचय में संपादक ने उन सभी पदायों का हिन्दी में वर्णन किया है जो अकलंकीय प्रस्तत ग्रन्थवय में मथित हैं। यह वर्गान संपादक के बैन श्रीर जैनेतर शास्त्रों के आकंडपान का उदगार मात्र है। संपादक की दृष्टि यह है कि जो अम्बासी बैन प्रमाश शास्त्र में आनेवाले पदार्थों को उनके असली रूप में हिन्दी मापा के द्वारा ही खल्यअम में जानना चाहें उन्हें वह वर्णन उपयोगी हो। पर उसे साग्रन्त सन लेने के बाद भेरे घ्यान में तो यह बात आई है कि संस्कृत के द्वारा ही जिन्होंने जैन न्याय-प्रमाण शास्त्र का परिशीलन किया है वैसे विज्ञास अध्यापक भी खगर उस वर्णन को पढ़ जायेंगे तो संस्कृत मूल प्रन्थों के द्वारा भी स्पष्ट पर्व वास्तविक रूप में खजात कई प्रमेवों की वे सुरात कर सकेंगे। उदाहरसार्थ कल प्रमेवों का निर्देश भी कर देता हैं-प्रमाणसंजव, द्रव्य और सन्तान की तुलना भादि । सर्वज्ञव भी उनमें से एक है, जिसके बारे में संपादक ने ऐसा ऐतिहासिक प्रकाश बाला है जो सभी दार्शनिकों के लिए शातव्य है। विशेषज्ञों के ज्यान में वह बात विना आए नहीं रह सकती कि कम से कम जैन न्याय-प्रमास के विद्यार्थियों के वास्ते तो सभी जैन संस्थाओं में यह हिन्दी विभाग वाचनीय रूप से अवस्य सिकारिश करने योग्य है।

प्रस्तुत ग्रंथ उस प्रमास्मीमांसा की एक तरह से पूर्ति करता है जो थोड़ ही दिनों पहले सिधी जैन सिरीज में प्रकाशित दुई है। प्रमासमीमांसा के हिन्दी टिप्पनों में तथा प्रस्तावना में नहीं आए ऐसे प्रमेगों का भी प्रस्तुत प्रथ के हिन्दी वर्गान में समावेश है। श्रीर उसमें बाए हुए अनेक पदार्थों का सिर्फ दूसरी भाषा तथा शैली में ही नहीं बल्कि दूसरी हिन्द तथा दूसरी सामग्री के साथ समावेश है। श्रतएव कोई भी जैन तत्वज्ञान का एवं न्याय-प्रमाण शास्त्र का गम्भीर अम्बासी सिंघी जैन सिरीव के इन दोनों अंथों से वहत ऊछ जान सकेगा।

प्रसंगवरा में ख्रपने पूर्व लेख की सुधारणा भी कर लेता हूँ। मैंने ख्रपने पहले लेखों में ख्रनेकान्त की व्याप्ति वतलाते हुए यह भाव स्वित किया है कि प्रधानतया ख्रनेकान्त तात्विक प्रमेयों की ही चर्चा करता है। ख्रलकता उस समय मेरा वह भाव तर्कप्रधान ग्रंथों को लेकर ही या। पर इसके त्यान में यह कहना श्राधिक उपयुक्त है कि तर्कयुग में ख्रनेकान्त की विचारणा मले ही प्रधान-तया तन्विक प्रमेयों को लेकर हुई ही हिए भी ख्रनेकान्त डाव्ट का उपयोग तो ख्राचार के प्रदेश में खागमों में उतना ही हुआ है जितना कि तत्वशान के प्रदेश में खागमों में उतना ही हुआ है जितना कि तत्वशान के प्रदेश में। तर्कपुर्गीन साहित्य में भी ख्रनेक ऐसे ग्रंथ बने हैं जिनमें प्रधानतया ख्राचार के विषयों को लेकर ही ख्रनेकान्त डाव्ट का उपयोग हुआ है। ख्रतएव समुच्य रूप से यही कहना चाहिए कि ख्रनेकान्त डाव्ट ख्राचार और विचार के प्रदेश में एक सी लागू की यह है।

सिंधी जैन सिरीज के लिए यह सुयोग ही है कि जिसमें प्रसिद्ध दिगंदराचार्य की कृतियों का एक विशिष्ट दिगंबर विदान के द्वारा ही सम्पादन हुआ है। यह भी एक खाकरिमक सुयोग नहीं है कि दिगंबराचार्य की अन्यत्र अलम्य परंतु श्रेताम्बरीय-भागडार से ही प्राप्त ऐसी विरत्न कृति का प्रकाशन श्रेताम्बर परंपरा के प्रसिद्ध बात्र श्री बहादुरसिंह जी सिंधी के द्वारा स्थापित और प्रसिद्ध ऐतिहासिक मुनि श्री जिन विजय जो के द्वारा संचालित सिंधी जैन सिरीज में हो रहा है। जब मुभको विद्वान मुनि श्री पुष्यविजय जो के द्वारा प्रभागसंग्रह उपलब्ध हुआ तब यह पता न था कि वह अपने दूसरे दो सहोदरों के साथ इतना अधिक सुप्तिजत होकर प्रसिद्ध होगा।

[ उ६३१ ०व्र

[ 'अक्लंकपन्थत्रय' का पाकथन

# जैन साहित्य की प्रगति

समानशील मित्रगण !

मैं आभारविधि व लाचारी प्रदर्शन के उपचार से प्रारंभ में ही खुडी पा लेता हूँ। इससे हम सभी का समय बच जाएगा।

श्वापको यह जान कर दुःख होगा कि इसी लखनऊ शहर के भी श्वाजित प्रसाद जी बैन खब हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने गोग्मटखार जैसे कठिन प्रत्यों का खंग्रेजी में अनुवाद किया। और वे जैन गजट के अनेक वर्षों तक संगदक रहे। उनका अदम्य उत्साह हम सब में हो ऐसी भावना के साय उनकी आत्मा को शान्ति मिले यही प्रार्थना है। सुप्रसिद्ध जैन विद्वान् श्री सागरानंद सूरि का इसी वर्ष स्वर्गवास हो गया है। उन्होंने अपनी सारी जिन्दगी अनेकवित्र पुस्तक प्रकाशन में लगाई। उन्हीं की एकाप्रता तथा कार्यपरायखता से आज विद्वानों को जैन साहित्य का बहुत बड़ा भाग सुलभ है। वे अपनी चुन में इतने पक्के थे कि आरंभ किया काम अकेले हाथ से पूरा करने में भी कभी नहीं हिचके। उनकी चिर-साहित्योपासना हमारे बीच विद्यमान है। इम सभी साहित्य-संशोधन प्रेमी उनके कार्य का मृल्यांकन कर सकते हैं। इम उनकी समाहित आत्मा के प्रति अपना हार्दिक आदर प्रकट करें।

वैन विभाग से सम्बद्ध विषयों पर सन् १६४१ से अभी तक चार प्रमुखों के भाषण हुए हैं। डॉ॰ ए. एन्, उपाध्ये का भाषण जितना विस्तृत है उतना ही अनेक मुद्दों पर महत्त्वपूर्ण प्रकाश डालने वाला है। उन्होंने प्राकृत भाषा का सांत्कृतिक अध्ययन को दृष्टि से तथा शुद्ध भाषातत्व के अभ्यास की दृष्टि से क्या स्थान है इसकी गंभीर व विस्तृत चर्चां की है। मैं इस विषय में अधिक न कह कर केवल इसने संबद्ध एक मुद्दे पर चर्चां करूँगा। वह है भाषा की पविज्ञाप-विश्वता की मिथ्या भावना।

शास्त्रीय भाषाओं के अभ्यास के विषय में-

में शुरू में पुरानी प्रथा के अनुसार काशी में तथा अन्यत्र जब उच कहा के साहित्यक व आसंकारिक विद्वानों के पास पढ़ता था तब ऋखंकार नाटक आदि में आनेवाले प्राकृत गव-यद्य का उनके मुँह से वाचन सुन कर विस्मित सा हो जाता था, यह सोच कर कि इतने बहे संस्कृत के दिगाज पंडित प्राकृत को वयावत् पढ़ भी क्यों नहीं सकते ? विशेष अचरज तो तब होता था जब वे प्राकृत गद्य-पद्य का संस्कृत छाया के सिवाय आर्य ही नहीं वर सकते थे। ऐसा हो अनुभव मुक्तको प्राकृत व पालि के पारदशीं पर एकांगी अनगों के निकट भी हुआ है, जब कि उन्हें संस्कृत माणा में लिखे हुए अपने परिचित विषय को ही पढ़ने का अवसर आता। धीरे-धीरे उस अचरज का समाधान यह हुआ कि वे पुरानी एकांगी प्रया से पढ़े हुए हैं। पर यह चुटि जब यूनिवर्सिटी के अध्यापको में भी देखी तब भेरा अचरज हिंगुणित हो गया। इम भारतीय जिन पाश्चात्व विद्यानों का अनुकरण करते हैं उनमें यह चुटि नहीं देखीं जाती। अतएव में इस वैषम्य के मूल कारण की खोज करने लगा तो उस कारण का बुद्ध पता चल गवा जिसका सूचन करना भाषी सवार की हिंद से अनुपयक्त नहीं।

वैन आगम मगवती में कहा गया है कि अर्थमागधी देवों की भाषा है। शैं विदेश में भी बुद के मुख से कहलाया गया है कि बुदक्वन को प्रत्येक देश के लीग अपनी अपनी आषा में कहें , उसे संस्कृतवद करके सीमित करने की आवश्यकता नहीं। इसी तरह पतंजित ने महामाध्य में संस्कृत शब्दानुशासन के प्रयोजनी की दिखाते हुए कहा कि 'न मलेख्वित नापभाषित वै' अअर्थात् बाद्यमा अपभंश का प्रयोग न करें। इन सभी कथनी से आपाततः ऐसा जान पड़ता है कि मानो वैन व बीद प्राकृतभाषा को देववाणी भान कर संस्कृत का तिरस्कार करते हैं। पर जब आगो पीछे के संदर्भ व विवरस्थ तथा तत्कालीन प्रथा के आधार पर उन कथनी की गहरी जाँच की तो स्पष्ट प्रतीत हुआ कि उस जमाने में भाषादेश का प्रश्न नहीं था किन्तु अपने शास्त्र की भाषा की संस्कार शुद्ध की रखा करना, इसी उद्देश से शास्त्रकार चर्चा करते थे। इस सत्य की प्रतीत तब होती है जब हम मतुंहरि की 'वाक्यपदीय' में साधु-असाधु शब्दों के प्रयोग की चर्चा-प्रसंग में अपभंश व असाधु कहे जानेशले

१ मगवती श० ५, उ० ४। प्रजापना-प्रयमपद में मागवी को आर्थ भाषा कहा है।

२. जुल्लवमा-सुद् क-वत्युस्तम्ब-सुद्भवचननिवति।

३. महासाच्य पुरु ४६ I

शन्दों को भी अपने वर्तुल में साधु बतलाते हुए पाते हैं। इसी प्रकार जब आवार्य आर्थरिक्त 'अतुयोगद्वार में 'संस्कृत-प्राकृत दोनों उक्तियों को प्रशस्त बतलाते हैं, व वाचक उमास्त्राति आर्थमाण रूप से किसी एक भाणा का निर्देश न करके केवल इतना ही कहते हैं कि जो भाषा स्पष्ट और शुद्ध रूप से उच्चारित हो और लोक संव्यवहार साथ सके वह आर्थ भाषा, वत्व हमें कोई संदेह नहीं रहता और लोक संव्यवहार साथ सके वह आर्थ भाषा, वत्व हमें कोई संदेह नहीं रहता कि अपने-अपने शास्त्र की मुख्य भाषा को शुद्धि की रहा की ओर ही तास्त्रातिक प्रस्तानत विद्वानों का लक्ष्य था।

पर उस सांप्रदायिक एकांगी स्रात्मरचा की दृष्टि में धीरे धीरे ऊँच नीच भाव के आभिमान का विष दाखिल हो रहा था। इम इसकी प्रवीति सातवीं राताब्दी के आस्यास के प्रन्यों में स्पष्ट भाते हैं। भ फिर तो भोजन, विवाह, व्यवसाय आदि स्पवहार हेत्र में जैसे ऊँच-नीच भाव का विष फैला वैसे ही शास्त्रीय भाषाश्ची के बर्तुल में भी फैला । अलंकार, काव्य, साटक आदि के अभ्यासी विद्यार्थी व पंडित उनमें आने वाले प्राकृत भागी को छोड़ तो सकते न ये, पर वे विधियत् आदर-पूर्वक ग्राच्ययन करने के संस्कार से भी बंचित थे। इसका फल यह हुन्ना कि वहे-बके प्रकारड गिने जाने वाले संस्कृत के दाशीनिक व साहित्यिक विद्वानी ने अपने विषय से संबद प्राकृत व पालि साहित्य को लुखा तक नहीं । यहाँ स्थिति पालि पिटक के एकांगी अभ्यासियों की भी रही। उन्होंने भी अपने अपने विषय से संबद महत्वपूर्ण संस्कृत साहित्य की यहाँ तक उपेदा की कि ख्रपनी ही परंपरा में बने हुए संस्कृत वाङ्मय से भी वे विलकुल अनजान रहे। इस विषय में जैन परंपरा की स्थिति उदार रही है, क्योंकि खा॰ आर्यरदित ने तो संस्कृत-प्राकृत होनी का समान रूप से मूल्य ब्राँका है। परिशाम यह है कि वाचक उमास्वाति के समय से भाज तक के लगमग १५०० वर्ष के बैन विद्वान संस्कृत और प्राकृत वाङ्मव का तुल्य आदर करते आए हैं। और सब विषय के साहित्य का निर्माण भी दोनों माषाश्चों में करते श्चाए हैं।

इस एकांगी अभ्यास का परिशाम तीन रूपों में इमारे सामने है । पहला

१. वाक्यपदीय प्रथम कारत, का० २४८-२५६ ।

२. खनुबोगहार पृ० १३१।

३. तत्वार्थमाष्य ३. १५ ।

४. 'ब्रहाधुश्रन्दभूविष्ठाः शाक्य-जैनागमादयः' इत्यादि, तंत्रवार्तिक ए० २३७

उदाहरणार्थ-सीलोन, वर्मा ब्रादि के मिक्लू महायान के संस्कृत प्रन्यों से ब्रह्मते हैं।

तो वह कि एकांगी अभ्याती अपने सांप्रदायिक मन्तस्य का कथी-कभी ययावत् निरूपण हो नहीं कर पाता । वृत्तरा वह कि वह अन्य मत की समीद्धा अनेक बार गलत वारणाओं के आबार पर करता है । तीसरा रूप यह है कि एकांगी अभ्यात के कारण संवद विषयों व अन्यों के अज्ञान से अन्यगत पाठ ही अनेक बार गलत हो जाते हैं । इसी तीसरे प्रकार की ओर प्रो० विष्युगेखर शास्त्री ने ध्यान खींचते हुए कहा है कि 'प्राकृत भाषाओं के अज्ञान तथा उनकी उपेद्धा के कारण 'वेणी संहार' में कितने ही पाठों की अञ्चवस्था हुई है । ।' पंडित बेचरदासजी ने 'गुजरातों भाषानी उत्कान्ति' में (ए० १०० टि० ६२ में) शिवराम म० प्रांवपे संपा-दित 'प्रतिमा नाटक' का उदाहरण देकर वहीं बात कहीं है । रावशेखर की 'कर्पूर मंजरी' के दोकाकार ने अशुद्ध पाठ को ठीक समम्म कर ही उसकी दीका की है । बा॰ ए. एन उपाध्ये ने भी अपने वक्तज्य में प्राकृत भाषाओं के वयावत् ज्ञान न होने के कारण संपादकों व दीकाकारों के द्वारा हुई अनेकविष आन्तियों का निदर्शन किया है ।

विस्वविद्यालय के नए युग के साथ ही भारतीय विद्वानों में भी संशोधन की तथा व्यापक अध्ययन की महत्त्वाकांचा व विच ज्यों। वे भी अपने पुरोगामी पाश्चात्य गुरुओं की दृष्टि का अनुसरण करने की ओर भुके व अपने देश की प्राचीन प्रथा को एकांगिता के दोष से मुक्त करने का मनोरथ व प्रयत्न करने लगे। पर अधिकतर ऐसा देखा जाता है कि उनका मनोरथ व प्रयत्न अभी तक सिद्ध नहीं हुआ। कारण स्पष्ट है। कॉलेज व यूनिवर्सिटी की उपाधि लेकर नई दृष्टि से काम करने के निमित्त आए हुए विश्वविद्यालय के अधिकांश अव्यापकों में वहीं पुराना एकांगी संस्कार काम कर रहा है। अतएव ऐसे अध्यापक मुँह से तो असांपदाविक व व्यापक तुलनात्मक अध्ययन की वात करते हैं पर उनका दृद्य उतना उदार नहीं है। इसते हम विश्वविद्यालय के बर्तुल में एक विसंवादी वित्र पाते हैं। फलतः विद्यार्थियों का नया जगत् भी समीचीन दृष्टिलाम न होने से दुविधा में ही अपने अम्बास को एकांगी व विकृत बना रहा है।

हमने विश्वविद्यालय के द्वारा पाश्चात्य विद्वानों की तटस्य समाजीचना मूलक प्रतिष्ठा प्राप्त करनी चाही पर हम भारतीय अभी तक अधिकांश में उससे वैचित ही रहे हैं। वेबर, मेक्समूलर, गायगर, लोयमन, पिशल, जेकीबी, श्रोल्ड-नवर्ग, शार्पेन्टर, सिल्यन लेवी आदि गत सुग के तथा डॉ॰ थॉमस बेईली, बरो शुनिंग, आल्सडोर्फ, रेनु आदि वर्तमान सुग के संशोधक विद्वान् आज भी

१. 'पालि प्रकारा' प्रवेशक पृ० १८, टि० ४२।

संशोधनक्षेत्र में भारतीयों की अपेदा काँचा स्थान रखते हैं। इसका कारण क्या है इस पर हमें यथार्थ किचार करना चाहिए। पाश्चात्व विश्वविद्यालय का पाठ्यकम सल्यशोधक वैद्यानिक दृष्टि के आधार पर रखा जाता है। इससे वहाँ के विद्यान सर्वोगीण दृष्टि से भाषाओं तथा इतर विषयों का अप्ययन करते कराते हैं। वे इमारे देश की रूद्यथा के अनुसार केवल सांध्रदायिक व संकृतित दायरे में बद्ध होकर न तो भाषाओं का एकांगी अध्ययन करते हैं और न इतर विषयों का ही। अतपन्य वे कार्यकाल में किसो एक ही द्येव को क्यों न अपनाएँ पर उनकी दृष्टि व कार्यपद्धित सर्वोगीण होती है। वे अपने संशोधन द्येव में सत्यलची ही रह कर प्रयत्न करते हैं। इम भारतीय संस्कृति की अख़एडता व महत्वा की डीग हाँकें और इमारा अध्ययन-अध्यापन व संशोधन विषयक दृष्टिकोण संदित व एकांगी हो तो स्वमुच हम अपने आप ही बारनी संस्कृति की खंडित व विकृत कर रहे हैं।

एम॰ ए॰, डॉक्टरेट जैसी उच उपाधि लेकर संस्कृत साहित्य पदाने वाले अनेक अध्यापकों को आप देखेंगे कि वे पुराने एकांगी पंडितों की तरह ही प्राकृत का न तो सीघा अर्थ कर सकते हैं. न उसकी गुद्धि-अगुद्धि पहचानते हैं, और न छावा के सिवाय प्राकृत का अर्थ भी सम्भू सकते हैं। यही दशा प्राकृत के उच उपाधिचारकों की है। वे पाठपक्रम में नियत प्राकृतसाहित्य की पड़ाते हैं तब अधिकांश में अंग्रेजी भाषान्तर का आश्रय लेते हैं. या अपेदित व पूरक सरकत ज्ञान के अभाव के कारण किसी तरह कचा की गाडी खीचते हैं। इससे भी अधिक दुर्दशा तो 'ए-एयन्ट इन्डियन हिस्ट्री एन्ड कल्चर' के क्षेत्र में कार्य करने वालों की है। इस चेत्र में काम करनेवाले अधिकांश अध्यापक भी भारत-शिला-तेख, सिक्के श्रादि पुरातन्तीय सामग्री का उपयोग झंग्रेजी भाषान्तर द्वारा ही करते हैं। वे सीधे तौर से प्राकृत भाषाओं के न तो मर्म को पकड़ते हैं और न उन्हें यथावत पह हो पाते हैं । इसी तरह वे संस्कृत भाषा के श्रावस्थक बोच से भी बंबित होने के कारण क्षंत्रेजी मापान्तर पर निर्मर रहते हैं । यह कितने दुःख व लजा की बात है कि पाश्चात्य संशोधक विद्वान अपने इस विषय के संशोधन व प्रकाशन के लिए अपेद्धित सभी भाषश्चों का प्रामाशिक ज्ञान प्राप्त करने की पूरी चेच्या करते हैं तब इस मारतीय घर की निजी सुलग सामग्री का भी पूरा उपयोग नहीं कर पाते ।

इस स्थिति में तत्काल परिवर्तन करने की इच्टि से ऋष्विल भारतीय भारव विद्वत्परिषद् की विचार करना चाहिए। मेरी राय में उसका कर्तव्य इस विषय में विशेष महत्व का है। वह सभी भारतीय विश्वविद्यालयों को एक प्रस्ताव के द्वारा अपना सुभाव पेश कर सकती है जो इस मतलव का हो—

"कोई भी संस्कृत भाषा का अध्यापक ऐसा नियुक्त न किया जाए जिसने माकृत भाषाओं का कम से कम भाषाद्वांद से अध्ययन न किया हो। इसी तरह कोई भी भाकृत न पालि भाषा का अध्यापक ऐसा नियुक्त न हो जिसने संस्कृत भाषा का अपेकित ग्रामाणिक अध्ययन न किया हो।"

इसी तरह इस्ताव में पाठ्यक्रम संबन्धों भी सूचना हो वह इस मतलद की कि-"कॉलेन के स्नातक तक के भाषा विषयक अभ्यात कम में संस्कृत व पाकृत दोनों का साय-साथ तुल्व स्थान रहे, जिससे एक भाषा का ज्ञान दूसरी भाषा के ज्ञान के बिना अधूरा न रहे। स्नातक के विशिष्ट (आनर्स) अभ्यास कम में तो संस्कृत, प्राङ्कृत व पालि भाषाओं के सह अध्ययन की पूरी व्यवस्था करनी चाहिए। जिससे विद्यार्थी आगे के किसी कार्यक्षेत्र में परावलम्बी न बने।"

उक्त तीनों भाषाओं एवं उनके साहत्य का तुलनात्मक व कार्यक्षम अध्ययन होने से खर्च अध्येता व अध्यापक दोनों का लाम है। भारतीय संस्कृति का यथार्य निरूप्त्या भी संभव है और आधुनिक संस्कृत-प्राकृत मूलक सभी भाषाओं के विकास की दृष्टि ते भी वैसा अध्ययन बहुत उपकार ह है।

वस्लेख योग्य दा प्रवृत्तियाँ—

डॉ॰ उपाध्ये ने आगिमक साहित्य के संशोधित संपादन की ओर अधिकारियों का व्यान खींचते हुए कहा है कि—

"It is high time now for the Jaina Community and the orientalists to collaborate in order to bring forth a standard edition of the entire Ardhamagadhi canon with the available Nijjuttis and Curnis on an uniform plan. It would be a solid foundation for all further studies. Pischel did think of a Jaina Text Society at the beginning of this century, in 1914, on the eve of his departure from India, Jacobi announced that an edition of the Siddhanta, the text of which can lay a claim to finality, would only be possible by using the old palm-leaf Mss. from the Patan Bhandaras, and only four years back Dr. Schubring also stressed this very point."

निःसंदेह आगिमक साहित्य के प्रकारान के वास्ते मिन्न-मिन्न स्थानों में अनेक वर्षों से छाज तक अनेक प्रयत्न हुए हैं। वे प्रयत्न कई दृष्टि से उपयोगी भी सिद्ध हुए हैं तो भी प्रो॰ जेकोजी और डॉ॰ शुक्रिंग ने जैसा कहा है वैसे ही संशोधित संपादन की दृष्टि से एक अलख्ड प्रयत्न को आवश्यकता छाज तक बनी हुई है। डॉ॰ पिशल ने इस शताब्दी के प्रारंभ में ही सोचा था कि धालि देक्स्ट सोसाबटी' जैसी एक 'वीन देक्स्ट सोसाबटी' को आवश्यकता है। हम सभी प्राच्यविद्या के अभ्यासी और संशोधन में रस लेनेवाले भी अनेक वर्षों से ऐसे ही आयामिक साहित्य तथा इतर जैन साहित्य के संशोधित संस्करण के निमित्त होने वाले मुसंवादी प्रयत्न का मनोर्थ कर रहे थे। इप की बात है कि पिशल छादि की स्वना और इसलोगों का मनोर्थ अब सिद्ध होने जा रहा है। इस दिशा में भगीरय प्रयत्न करने वाले वे ही मुनि औ पुर्यविजयनों हैं जिनके विषय में डॉ॰ उपाय्ये ने दश वर्ष पहिले कहा था—

"He (late Muni Shri Chaturavijayaji) has left behind a worthy and well trained pupil in Shri Punyavijayaji who is silently carrying out the great traditions of learning of his worthy teacher."

में मिन श्री प्रविविवयती के निकट परिचय में १६ वर्ष से सतत रहता आया हैं। उन्होंने लिम्बड़ी, पाटन, बडीबा खादि अनेक स्थानों के अनेक मंडारों की सम्यवस्थित किया है और सरवित बनाया है। छनेक विद्वानों के लिए संपादन-मंशोधन में उपयोगी इस्तलिखित प्रतियों को नलम बनाया है। उन्होंने स्वयं अनेक महत्त्व के संस्कृत प्राकृत ग्रन्थों का संवादन भी किया है। इतने लम्बे और पक खनमब के बाद ई० स० १६४५ में 'जैन ज्ञागम संसद' की स्थापना करके वे अब जैनागमों के संशोधन में उपयोगी देश विदेश में प्राप्य समग्र सामग्री को बुटाने में खग गए हैं। मैं आराा करता हैं कि उनके इस कार्य से जैनागमों की श्रन्तिम रूप में प्रामाणिक ब्यावति हमें प्राप्त होगी । ब्यागमों के संशोधन की हाँह से ही वे अब अपना विहारकम और कार्यकम बनाते हैं। इसी दृष्टि से वे पिछले क्यों में बड़ीदा, खंभात, श्रहमदाबाद आदि स्थानों में रहे और दहाँ के भंडारों को वयासंभव सुव्यस्थित करने के साथ ही बागमों के संशोचन में उपयोगी बहुत कुछ सामधी एकत की है। पारन, लिम्बड़ी, मावनगर ब्रादि के भंडारों में जो उन्हें है वह तो उनके पास संग्रहीत या ही। उतमें बड़ौदा ग्रादि के भंडारों से जो मिला उससे पर्यात मात्रा में बृद्धि हुई है। इतने से भी वे संबुध न हुए और स्वतं जैसलमेर के मंदारों का निरीव्या करने के लिए अपने दलका के साथ

हैं १६५० के आरंभ में पहुँच गए। जैसलमेर में जाकर शास्त्रीदार और भंडारों का उदार करने के लिए उन्होंने जो किया है उसका वर्गान यहाँ करना संसव नहीं। मैंने अपने व्याख्यान के अंत में उसे परिशिष्ट रूप से जोड़ दिया है।

उस सामग्री का महत्त्व अनेक दृष्टि से हैं। 'विशेषावश्यक भाष्य', 'कुक-खयमाला', 'ओवानिर्वृत्ति बृत्ति' आदि अनेक ताड्पत्रीय और कागजी तृत्य ६०० वर्ष तक के पुराने और शुद्धमायः हैं। इसमें जैन परंपरा के उपरान्त बीद और बाहाया परम्परा की भी अनेक महत्त्वपूर्ण पोधियों हैं। जिनका विषय काव्य, नाटक, अलंकार, दर्शन आदि है। जैसे— 'क्वयडन-खरड-खाद्यशिष्यहितीषित्यी कृति'—टिप्परयादि से युक्त, 'न्यायमंत्रदी-अन्थिमंग', 'भाष्यवार्तिक विदर्श', पंजिकासह 'तत्त्वसंग्रह' इत्यादि। दुल्ल ग्रंथ तो ऐसे हैं जो अपूर्व है— जैसे 'न्यायटिप्पर्णक'—ओकंठीय, 'कल्यलताविवेक (क्ल्यपल्लवशेष), बीदाचार्यकृत 'धर्मोक्तरीय टिप्पर्ण' आदि।

सीलह सास जितने कम समय में मुनि आ ने रात और दिन, गरमी और सरदी का जरा भी ख्याल बिना किए बैसलमेर दुर्ग के दुर्गम स्थान के मंडार के अनेकांगी जीगांबार के विशालतम कार्य के बास्ते जो उन्न तरस्या भी है उसे दूर बैठे शायद ही कोई पूरे तौर से समझ सके। जैसेलमेर के निवास दरिमयान मुनि भी के काम को देखने तथा अपनी अपनी अपनी समिन्न साहित्यक कृतिकों की प्राप्ति के निमिन्न इस देश के अनेक विद्यान् तो वहाँ गए ही पर विदेशी विद्यान् भी वहाँ गए। हैम्बर्ग यूनिवर्तिटी के अविद आच्यविद्याविशारद डॉ॰ आल्सडोर्फ मी उनके कार्य से आकृष्ट होकर वहाँ गए और उन्होंने यहाँ की प्राच्य वस्तु व प्राच्य साहित्य के सैकड़ों फोटो भी लिए।

मुनि भी के इस कार्य में उनके चिरकालीन अनेक साथियों और कर्मचारियों ने जिस प्रेम व निरोइता से सतत कार्य किया है और जैन संघ ने जिस उदारता से इस कार्य में यथेष्ट सहायता की है वह सराइनीय होने के साथ नाय मुनि भी की साधुता, सहद्यता य शक्ति का चीतक है।

मुनि भी पुरवाविजय जी का अभी तक का काम न केवल जैन परम्परा से संबंध्य रखता है और न केवल भारतीय संस्कृति से ही संबध्य रखता है, बहिक मानव संस्कृति की दृष्टि से भी वह उपयोगी है। जब मैं यह सोचता हूँ कि उनका यह कार्य अनेक संशोधक विदानों के लिए अनेकमुखी सामग्री प्रस्तुत करता है और अनेक विदानों के अम को बचाता है तब उनके प्रति कृतकता से हृदय भर आता है।

संशोधनरसिक विद्यानों के लिए स्कृतिदायक एक श्रन्य प्रशृति का उल्लेख

मी मैं यहाँ उचित समसता हैं। श्राचार्य मल्लाबादी ने विक्रम छुठी शताब्दी में 'नवचक' अन्य लिखा है। उसके मुख की कोई प्रति लब्ब नहीं है। सिफं उसकी सिंहगिंग-च माथमण कत टीका की प्रति उपलब्ध होती है । टीका की मी जितनी श्रतियाँ उपलब्द हैं वे प्रायः ऋशुद्ध ही मिली हैं। इस प्रकार मूल और टीका दोनी का उदार अपेद्धित है। उक्त टांका में वैदिक, बौद और बैन अन्यों के अवतरम् विपुल मात्रा में हैं। किन्तु उनमें से बहुत प्रन्य अप्राप्य हैं। सद्भाग्य से बौद्ध ग्रंथों का तिब्बती श्रीर चीनी भाषान्तर उपलब्ध है । अब तक इन भाषा-न्तरों की सहायता न ली जाए तब तक वह बन्य शुद्ध हो ही नहीं सकता, यह उस अन्य के बढ़ौदा गायकवाड़ सिरीज से प्रकाशित होनेवाले और श्री लांब्य-खरि प्रन्थ माला से प्रकाशित हुए संस्करणों के खपलोकन से स्पष्ट हो गया है। इस वस्तुरियति का विचार करके मुनि श्री जम्बुविकय बी ने इसी प्रत्य के उदार निमित्त तिब्बती भाषा सीखी है और उक्त अन्य में उपयुक्त बौद्ध ग्रन्थों के मूल ग्रवतरण खोज निकालने का कार्य प्रारम्भ किया है। मेरी राय में प्राप्ताशिक संशोधन की दृष्टि से मुनि श्री जम्बूविजय जी का कार्य विशेष मूल्य रखता है। आशा है वह मन्य थोदें ही समय में जानेफ नए जातव्य तथ्यों के साथ प्रकाश में आएगा ।

## **उल्लेख** योग्य प्रकाशन कार्य-

पिछले वधी में जो उपयोगी साहित्य प्रकाशित हुआ है किन्तु जिनका निर्देश इस विभागीय प्रमुख के द्वारा नहीं हुआ है, तथा जो पुस्तक अभी प्रकाशित नहीं हुई हैं पर शीव हो प्रकाशित होने वाली हैं उन सबका नहीं परन्तु उनमें से जुनी हुई पुस्तकों का नाम निर्देश अन्त में मैंने परिशिष्ट में ही करना उचित समस्त है। यहाँ तो मैं उनमें से कुछ प्रन्थों के बारे में अपना विचार प्रकट करूँगा।

जीवराज जैन मन्यमाला, शोलापुर द्वारा प्रकाशित दो अंथ खास पहल्च के हैं। पहला है 'यशितलक एउड इन्डियन कर्ल्चर्'। इसके लेलक हैं प्रोफ्तिर के॰ के॰ हाएडीकी। भी हाएडीकी ने ऐसे संस्कृत मन्यों का किस प्रकार अध्यान किया जा सकता है उसका एक राखा बताया है। यशितलक के आवार पर तत्कालीन भारतीय संस्कृति के सामाजिक, पार्मिक, दार्शिक आदि पहलुओं से संस्कृति का चित्र सींचा है। लेलक का यह कार्य बहुत समय तक बहुतों को नई प्रेरणा देने बाला है। दूसरा मन्य है 'तिलोक्परणित' द्वितीय भाग। इसके संपादक हैं स्वातनामा भो॰ हीगलाल जैन और भो॰ ए. एन.

उपाज्ये। दोनों संपादकों ने हिन्दी और अंग्रेजों प्रस्तावना में मूलसम्बद्ध अनेक अतन्य विषयों की मुविशाद चर्चा की है।

भारतीय ज्ञानबीठ, काशी, अपने कई प्रकाशनों से सुविदित है। मैं इसके नए प्रकाशनों के विषय में कहुँगा। पहला है 'न्यायविनिश्चय विवरण' प्रथम माग । इसके संपादक है प्रसिद्ध पं० महेन्द्रकमारजी न्यायाचार्य । अकलंक के मूल और वादिराज के विवरण की श्रम्य दर्शनों के साथ तुलना करके संपादक ने घन्य का महत्त्व वड़ा दिया है। प्रत्य की प्रस्तावना में संपादक ने स्यादाद-संबन्धी विद्वानों के भ्रमों का निरसन करने का प्रयत्न किया है। उन्हों का दूसरा संपादन है उच्चार्य की 'अतसागरी टीका'। उसकी प्रस्तावना में अनेक शातव्य विषयों की चर्चा सविशद रूप से की गई है। खास कर 'लोक वर्णन और भुगोला संबन्धी माग बढ़े महत्त्व का है । उसमें उन्होंने जैन, बीह, बैदिक परंपरा के मन्तव्यों की वलना की है। ज्ञानपीठ का तीसय प्रकाशन है—'समयसार' का अमेजी अनुवाद। इसके संपादक है वयीकृद विद्वान प्रो० ए० चकवर्ती। इस मन्य की सुभिका जैन दर्शन के महत्त्वपूर्ण निषयों से परिपूर्ण है। पर उन्होंने शंकराचार्य पर कुन्दकुन्द और अमृतचन्द्र के प्रमाव की जो संधावना की है वह चिन्त्य है। रसके अलावा 'महापुराख' का नया संस्करण हिन्दी अनुवाद के साथ भी प्रकाशित हुआ है । अनुवादक हैं भी एं॰ पन्नाबाल, साहित्याचार्य । संस्कृत-प्राकृत छन्दःशास्त्र के सुविद्वान् पो० एच० डी० वेसगुकर ने समाष्य 'रत्नमंजूषा' का संपादन किया है। इस ग्रन्थ में उन्होंने टिप्पण मी लिखा है।

श्राचार्य भी मुनि जिनविजय जी के मुख्य संपादकत्व में प्रकाशित होने वाली 'सिंघी बैन अन्य माला' से शायद ही कोई विद्वान् अपरिचित हो। पिछले वणों में जो पुस्तकं प्रसिद्ध हुई है उनमें से कुछ का परिचय देना आवश्यक है। 'न्यायावतार वातिक वृत्ति' यह बैन न्याय विषयक अन्य है। इसमें मूल कारिकाएँ सिद्ध सेन कुत है। उनके ऊपर पद्यबद्ध वार्तिक और उसकी गय हिंच शान्याचार्य कृत है। इसका संपादन पंज दलसुख मालविशाया ने किया है। संपादक ने जो विस्तृत भूमिका लिखी है उसमें आगम बाल से लेकर एक इजार वर्ष तक के बैन दर्शन के प्रमाण, प्रमेय विषयक चिन्तन का ऐति- हातिक व तुलनात्मक निरूपण है। अन्य के अन्त में सम्पादक ने अनेक विषयों पर टिज्यण लिखे हैं जो भारतीय दर्शन का तुलनात्मक अध्यवन करने वालों के लिए वात्व्य है।

१. देखो, प्रो॰ विमलदास इत समालोचना; ज्ञानोदय-सितम्बर १६५१।

बो॰ दामोदर बमांनन्द कोसंबी संपादित 'रातकत्रवादि, मो॰ अमृतलाल भोपाची संपादित मद्रवाहु संदिता', ख्राचार्य जिनविजयजी संपादित 'कथाकोय-प्रकरण', गुनि श्री पुरायविजय जी संपादित 'चमांम्युदय महाकाव्य' इन चार ग्रन्थों के प्रास्ताविक व परिचय में साहित्य, इतिहास तथा संशोधन में रस लेने वालों के लिए बहुत कीमती सामग्री है।

'घट्लएडागम' की 'घवला' टीका के नव माग प्रतिद्ध हो गए हैं। यह इस्की प्रगति है। किन्तु 'जयबबला' टीका के स्त्रमी तक दो ही भाग प्रकाशित हुए हैं। आशा की जाती है कि ऐसे महत्वपूर्ण प्रन्थ के प्रकाशन में शीवता होगी। मारतीय ज्ञानपोठ ने 'महाबंध' का एक भाग प्रकाशित किया किन्तु इसकी भी प्रगति कको हुई है। यह भी शीवता से प्रकाशित होना सकरी है।

ध्यकोविजय जैनग्रंथ माला' पहले काशी से प्रकाशित होती थीं। उसका पुनर्जन्म भावनगर में स्व॰ मुनि श्री जयन्तविजय जी के सहकार से हुआ है। उस ग्रंथमाला में स्व॰ मुनि भी जबन्तविजय जी के कुछ ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं उनका निर्देश करना आवश्यक है। 'तीर्थराज आब वह 'आब' नाम से पथम प्रकाशित पुस्तक का तृतीय संस्करण है। इसमें ८० चित्र हैं। और संपूर्ण आब का पूरा परिचय है। इस पुस्तक की यह भी एक विशेषता है कि आब के प्रसिद्ध मंदिर निमल वसही और लुगिग वसही में उत्कीर्ण क्या-प्रसंगी का पहली बार बधार्थ परिचय कराया गया है। 'ऋर्ब्दाचल आचीन बैन लेख संदोह' वह भी उक्त मुनि जी का ही संपादन है । इसमें आजु में प्राप्त समस्त जैन शिलालेख सानवाद दिये गए हैं। इसके खेलावा इसमें खनेक उपयोगी परिशिष्ट भी हैं। उन्हीं की एक श्रम्य पुस्तक 'श्रचलगड़' है जिसकी दितीय बावृत्ति हाल में ही हुई है। उन्हीं का एक और अन्य 'अर्बुदाचल पदिस्णां भी प्रकाशित हुआ है। इसमें आबु पहाड़ के और उसके आसपास के ६७ गाँवों का वर्णन है, चित्र है क्रीर नक्शा भी दिया हुआ है। इसी का सहचारी एक और ग्रंथ भी मुनि जी ने 'अवंदाचल प्रदक्षिणा जैन लेख संदोह' नाम से संपादित किया है। इसमें प्रदक्षिणा गत गाँवी के शिकालेख सानुवाद हैं। ये सभी प्रंथ ऐतिहासिकों के लिए श्रन्छी लोज की सामग्री उपस्थित करते हैं।

वीरसेवा मंदिर, सरसावा के प्रकाशनों में से 'पुरातन जैन वाक्य सूची' प्रथम उल्लेख योग्य है। इसके संबाहक संपादक हैं ववोहद कर्मठ पंडित श्री जुगलिकशोर जी मुक्तार। इसमें मुक्तार जी ने दिगम्बर प्राचीन पाकृत प्रयो की कारिकाओं की अकारादिकम से सूची दी है। संशोधक विद्वानों के लिए बहुमूल्य पुस्तक है। उन्हीं मुख्तार जी ने 'स्वयंभूतोव' और 'युक्त्यनुशासन' का भी अनु-

बाद प्रकाशित किया है। संस्कृत नहीं जाननेवालों के लिए श्री मुख्तार जी ने यह अच्छा संस्करण उपस्थित किया है। इसी प्रकार मंदिर की खोर से यं॰ श्री दरवारी लाल कोठिया कृत 'आप्तपरीला' का हिन्दी अनुवाद भी प्रसिद्ध हुआ है। वह भी जिज्ञासुखी के लिए अच्छी सामग्री उपस्थित करता है।

'श्री दिगम्बर जैन स्त्र श्री महावीर जी' यह एक तीर्थ रस्क संस्था है किन्तु उसके संचालकों के उत्साह के कारण उसने जैन साहित्य के प्रकाशन के कार्य में भी रस खिया है और दूसरी वैसी संस्थाओं के लिए भी वह प्रेरखादायी सिद्ध हुई है। उस संस्था की ओर से प्रसिद्ध आपेर (जयपुर) मंडार की सूची प्रकाशित हुई है। और प्रशस्तिसंग्रह' नाम से उन इस्तिबिश्वत प्रतियों के अंत में दी गई प्रशस्तिओं का संग्रह भी प्रकाशित हुआ है। उस सूची से प्रतित होता है कि कई अपभंश प्रन्य अभी प्रकाशन को सह देख रहे हैं। उसी संस्था की ओर से जैनयम के जिज्ञासुओं के लिए छोटो-छोटो पुस्तिकाएँ भी प्रकाशित हुई हैं। 'सवार्थ सिद्धि' नामक 'तत्वार्थसूत्र' की व्याख्या का संदिस संस्करण भी प्रकाशित हुआ है।

माणिकचन्द्र दि॰ जैन-अन्य माला, वंबई को ब्रोर से किन इंग्लिमल्ल के रोप दो नाटक 'ग्रंजना पवनंजय नाटक and सुमद्रा नाटिक.' के नाम से प्रांसद्व हुए हैं। उनका संपादन प्रो॰ एम बी. पटवर्षन ने एक विद्वान को शोमा देने बाला किया है। अन्य की प्रस्तावना से प्रतीत होता है कि संपादक संस्कृत साहित्य के ममैत्र पंडित हैं।

दीर शासन संब, इलक्ता की खोर से 'The Jaina Monuments and Places of First class Importance' वह प्रत्य श्री टो॰ एन्॰ रामचन्द्र द्वारा संग्रहीत होकर प्रकाशित हुआ है। श्री रामचन्द्र इसी निषय के समीत एडित हैं खतएव उन्होंने अपने विषय को सुचाररूप से उपस्थित किया है। लेखक ने पूर्ववंगाल में जैनममें—इस विषय पर उक्त पुस्तक में को लिखा है वह विशेषतया ध्यान देने योग्य है।

डॉ॰ महायडले ने 'Historical Grammar of Inscriptional Prakrits' ( यूना १६४८ ) में ममुख प्राकृत शिलालेखों की मापा का ग्रन्छा विश्लेषण किया है। और अभी अभी Dr. Bloch ने 'Les Inscriptions d' Asoka' (Paris 1950) में अशोक की शिलालेखों की मापा का ग्रन्छ। विश्लेषण किया है।

मारतीय पुरातत्व के सुप्रसिद विद्वान् डॉ॰ विमलाचरण लॉ ने कुछ बैन सूत्रों के विषय में लेख लिखे में । उनका संग्रह 'सम् बैन केनोनिकल सूत्राज' इस नाम ने रॉयल एशियाटिक मीसायटी की बम्बई शाला की ब्रोर से प्रसिद्ध हुआ है। जैन सुनों के ब्राज्ययन की दिशा इन लेखों से प्राप्त होती है। लेखक ने इस पुस्तक में कई बातें ऐसी भी जिखी हैं जिनसे सहमत होना संमय नहीं।

प्रो॰ कापड़िया ने गुजराती भाषा में 'पाइय भाषाओं अने साहित्य' नामक प्रक छोटों सी पुस्तिका लिखी है। इसमें शातव्य सभी वातों के समावेश का प्रयक्त होने से पुस्तिका उपयोगी सिख हुई है। किन्तु इसमें भी कई बातें ऐसी लिखी हैं जिनकी जाँच होना जरूरी है। उन्होंने जो कुछ लिखा है उसमें बहुत सा ऐसा भी है जो उनके पुरोगामी लिख चुके हैं किन्तु प्रो॰ कापड़िया ने उनका निर्देश नहीं किया।

वैन मूर्तियों पर उत्कीर्ण लेखों का एक संग्रह 'वैन धातु प्रतिमा लेख' नाम से मुनि श्री कान्तिसागर जी के द्वारा संपादित होकर सुरत से प्रकाशित हुआ है। इसमें तेरहती शताब्दी से लेकर उन्नीसवी शताब्दी तक के लेख हैं।

वैन अन्य प्रकाशक सभा, ऋहमदाबाद भी एक पुरानी प्रकाशक संत्या है। बयपि इसके प्रकाशन केवल पुरानी शैली से ही होते रहते हैं तथापि उसके द्वारा प्रकाशित प्राचीन और नवनिर्मित ऋनेक बन्धों का प्रकाशन अभ्यासी के लिए उपेक्सलीय नहीं है।

बैन करूबरल रिसर्च सोसायटी, बनारस को स्थापित हुए सात वर्ष हुए हैं। उसने इतने अल्प काल में तथा श्रातिपरिमित सापनों को इालत में संशोधनात्मक दृष्टि से लिली गई जो अनेक पिकाएँ तथा कई पुस्तकें हिन्दों व श्रांगेंजी में प्रसिद्ध की है एवं मिन्न-मिन्न विषय के उस्त उस्तर खम्यासियों को तैयार करने का प्रवल किया है वह आशास्त्रद है। डॉ॰ नयमल टाटिया का D. Litt. उपाधि का महानिबन्ध 'स्टडीज् इन बैन फिलॉसॉफी' छुएकर तैयार है। इस निबन्ध में डॉ॰ टाटिया ने बैन दर्शन से सम्बद्ध तन्त, ज्ञान, कमें, योग वैसे विषयों पर विवेचनात्मक व तुलनात्मक विशिष्ट प्रकाश डाला है। शायद अंग्रेजी में इस ढंग की यह पहली पुस्तक है।

श्रानार्य हेमचन्द्र कृत 'प्रमाग्-मीमांसा' मूल श्रीर हिन्दी टिप्पिग्वों के साथ प्रथम सिधा तिर्धन में प्रकाशित हो चुकी है। पर उसका प्रामाणिक ग्रॅंप्रेजी श्रानुवाद न था। इस श्रमाव की पूर्चि वॉ॰ सातकोडी मुलर्जी और डॉ॰ नथमल टाटिया ने की है। 'प्रमाग्-मीमांसा' के प्रस्तुत श्रानुवाद द्वारा जैन दशान व प्रमाग् शास्त्र की परिभाषाओं के लिए श्रंप्रेजी समुचित रूपान्तर की सामग्री उपस्थित की गई है, जो श्रंप्रेजी द्वारा शिचा देने और पाने वालों की हिंदी से बहुत उपकारक है। प्रो॰ भोगीताल संडिसरा का Ph. D. का महानिक्य 'कन्ट्रोब्य्शन ड संस्कृत लिटरेचर आक्रांच वस्तुपाल एसड हिझ लिटरेरी सकल' प्रेस में है और शीम ही सिंची सिरीज़ से प्रकाशित होने वाला है। यह निक्य साहिस्थिक एवं ऐति-हासिक हिस से जितना गवेषानापूर्य है उतना ही महस्व का भी है।

प्रो॰ विलास ब्रादिनाथ संपंत्रे ने Ph. D. के लिए जो महानिक्य लिखा है उसका नाम है 'Jaina Community A Social Survey'—इस महानिक्य में प्रो॰ संपंत्रे ने पिछली जनगणनाओं के ब्राचार पर जैन संपं की सामाजिक परिस्थिति का निवेचन किया है। साथ ही चैनी के सिकानों का भी संज्ञेप में मुन्दर निवेचन किया है। वह प्रन्थ 'जैन कल्चरल रिसर्च सीसाइटी' की ब्रोर से प्रकाशित होगा। उसी सोसाइटी की ब्रोर से बॉ॰ नामची की प्रसंद Jain Epistemology ब्रुप रही है।

डॉ॰ जगदीशचन्द्र बैन Ph. D. की पुस्तक 'लाईफ इन इन्स्यन्ट इपिडया एज डिपिक्टेड इन बैन केनन्स्', बंबई की न्यू इक कम्पनी ने प्रकाशित को है। न केवल बैन परम्परा के बल्कि भारतीय परम्परा के अम्यासियी एवं संशोधकों के सम्मुख बहुत उपयोगी सामगी उक्त पुस्तक में है। उन्हों की एक दिन्दी पुस्तक 'मारत के प्राचीन जैन-सीर्य' श्रीष्ठ ही 'बैन कल्चरल् रिसर्च सोसायटी' से प्रकाशित हो रही है।

गुजरात विद्यासमा ( भो॰ जे॰ विद्यामवन ) ऋस्मदाबाद की श्रीर से तीन पुस्तक वधासमय शींश प्रकाशित होने वाली हैं जिनमें से पहली है—'गण्वर-वाद'—गुजराती भाषान्तर । श्रमुवादक पं॰ दलसुल मालविश्या ने इसका मूल पाठ जैसलभेर स्थित सबसे श्रविक पुरानी प्रति के श्राचार से तैयार किया है श्रीर भाषान्तर के साथ महत्त्वपूर्ण प्रस्तावना भी जोड़ी है। 'जैन श्रामभमां गुजरात' श्रीर 'उत्तराच्ययन' का पूर्वार्थ-श्रमुवाद, ये दो पुस्तक डॉ॰ मोगीलाल सांडेसरा ने लिखी है। ध्यम में जैन श्रामिक साहित्यक में पाये जाने वाले गुजरात संबंधी उल्लेखों का संबह व निरुपण है श्रीर दूसरी में उत्तराच्ययन मूल की शुद्ध वाचना के साथ उसका प्रामाखिक माणान्तर है।

श्री सारामाई नवाब, श्रहमदाबाद के द्वारा प्रकाशित निम्नलिकित पुस्तक अनेक हिंद्यों से महत्त्व की हैं— 'कालकाचार्य कथानंग्रह' संपादक पं॰ अंवालाल प्रेमचन्द्र शाह । इसमें प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक लिखी गई कालकाचार्य की कथाओं का संग्रह है और उनका सार भी दिया हुआ है । ऐतिहासिक गवेषकी के लिए यह पुस्तक महत्त्व की है । डॉ॰ मोतीचन्द्र की पुस्तक—'जैन मिनियेचर पेइन्टिंग्ज फ्रॉम वेस्टर्न इहिड्या' वह जैन इस्तलिखित प्रतों में चित्रित

चित्रों के विषय में अभ्यासपूर्ण है। उसी प्रकाशक की ओर से 'कल्पस्त्र' शीव ही प्रकाशित होने वाला है। इसका संपादन औं मुनि पुरविश्वय जी ने किया है और गुजराती अनुवाद पं॰ वेचरदास जी ने।

मूजरूप में पुराना, पर इस युग में नए रूप से पुनवजीवित एक साहित्य संरक्षक मार्ग का निर्देश करना उपयुक्त होगा। यह मार्ग है शिला व धातु के कपर साहित्य की उत्कीर्ग करके चिरजीवित रखने का। इसमें सबसे पहले पार्जीताना के आगममंदिर का निर्देश करना चाहिए। उसका निर्माण जैन साहित्य के उदारक, समस्त आगमों और आगमेतर सैकड़ों पुत्तकों के संपादक आचार्य सागरानन्द सूरि जी के प्रयक्त से हुआ है। उन्होंने ऐसा हो एक दूसरा मंदिर स्रत में बनवाया है। प्रथम में शिलाओं के कपर और दूसरे में तामपटी के जपर प्राकृत जैन आगमों को उत्कीर्ण किया गया है। इम लोगों के दुर्माण से ये साहित्यसेषी सूरि अब हमारे बीच नहीं हैं। ऐसा ही प्रयत्न पट्सडागम की मुखा का हो रहा है। वह भी तामपट पर उत्कीर्ण हो रहा है। किया आधुनिक वैज्ञानिक तरीके का उपयोग तो धुनि श्री पुरप विजय जी से ही किया है। उन्होंने जैसलमेर के मंडार की कई प्रतियों का सुरजा और सर्व सुलम करने को हिंह से माहकोफिलिंगग कराया है।

संशोधको व ऐतिहासिको का ध्यान लोचने वाली एक नई संस्था का अभी आरंभ हुआ है। राजस्थान सरकार ने मुनि ओ जिन विजय जी को अध्यक्ता में ध्राजस्थान पुरातस्व मंदिर की स्थापना को है। राजस्थान में सांस्कृतिक व ऐतिहासिक अनेकविव सामग्री विलयी पड़ी है। इस संस्था द्वारा वह सामग्री प्रकाश में आएगी तो संशोधन केंद्र का बड़ा उपकार होगा।

मो॰ एच॰ डी॰ बेलग्रकर ने हरितेषमाला नामक अन्यमाला में 'जय-दामन्' नाम से छुन्दःशास्त्र के चार प्राचीन अन्य संपादित किये हैं। 'जयदेव छुन्दम्', जबकोर्ति इत 'छुन्दोनुशासन', केदार का 'इत्तरलाकर', और आ॰ हैमचन्द्र का 'झुन्दोनुशासन' इन चार अन्यों का उसमें समावेश हुआ है।

'Studien zum Mahanisiha' नाम से हेमवर्ग से अभी एक अन्य प्रकाशित हुआ है। इसमें महानिशीय नामक बीन खेदप्रन्थ के खुठे से आठवें अध्ययन तक का विशेषक्य से अध्ययन Frank Richard Hamn और डॉ॰ शुबिंग ने करके अपने अध्ययन का जो परिकाम हुआ उसे खिपिनद कर दिवा है। जैन दर्शन-

जैन दर्शन से संबंध रखने वाले ऊड़ हो मुहों पर संद्वेष में विचार करना यहाँ इष्ट है । निष्यव और व्यवहार नव जैन परम्परा में प्रसिद्ध हैं, विद्वान् लोग जानते हैं कि इसी नय विभाग की आधारभूत दृष्टि का स्वीकार इतर दर्शनों में भी है। बीद दर्शन बहत पुराने समय से परमार्थ श्रीर संबृति इन हो इधियों से निरूपण करता आया है। शांकर वेटान्त की पारमार्थिक तया व्यावहारिक या माविक दृष्टि प्रसिद्ध है। इस तरह जैन-वैनेतर दर्शानी में फरमार्थ या निश्चय और संवित या व्यवहार दृष्टि का स्वीकार तो है, पर उन दर्शनों में उक्त दोनों दृष्टियों से किया जाने बाला तस्त्रनिरूपण बिलकुल बदा-बदा है । यद्यपि जैनेतर समी दशनों में निश्चय दृष्टि सम्मत तन्त-निरूपण एक नहीं है, तथापि सभी भोजलची दर्शनों में निश्चय इहिट सम्मत ब्रांचार व चारित्र एक ही है, मले ही परिभाषा वर्गीकरण ब्रांदि मिन्न हों। वहाँ तो यह दिखाना है कि जैन परम्परा में जो निश्चय और व्यवहार रूप से दो दृष्टियाँ मानी गई हैं वे तत्वज्ञान और आचार दोनों चेत्रों में लागू की गई हैं। इतर सभी भारतीय दर्शनों की तरह जैनदर्शन में भी तत्त्वज्ञान खीर आचार दोनों का सभावेश है। जब निश्चय-व्यवहार नय का प्रयोग तत्वज्ञान और आन्तार दोनी में होता है तब, सामान्य रूप से शास्त्र चिन्तन करने बाला यह अन्तर जान नहीं पाता कि तस्वज्ञान के जेन में किया जाने बाला निश्चय और व्यवहार का प्रयोग श्राचार के क्षेत्र में किये जाने वाले वैसे प्रयोग से भिन्न है श्रीर भिन्न परिशाम का सूचक मी है। तत्त्वज्ञान की निश्चव इंप्टि और श्राचार विषयक निश्चव इंप्टि वे दोनों एक नहीं। इसी तरह उभव विषयक व्यवहार हाँप्ट के बारे में भी समभाना चाहिए। इसका स्पष्टीकरण वो है-

जब निश्चय हाँग्ट से तस्त्व का स्वरूप प्रतिपादन करना हो तो उसकी सीमा में केवल यदी बात बानी चाहिए कि बगत के मूल तस्त्व क्या है। कितने हैं। श्रीर उनका चेत्र-काल श्रादि निरपेख स्वरूप क्या है। श्रीर जब अवहार हप्टि से तस्त्व निरूपण हुन्ट हो तब उन्हीं मूल तस्त्रों का द्रव्य-चेत्र-काल श्रादि से सापेच स्वरूप प्रतिपादित किया जाता है। इस दरह हम निश्चय हिंछ का उपयोग करके जैन दर्शन सम्मत तस्त्रों का स्वरूप कहना चाहें तो संचेप में यह कह सकते हैं कि चेतन अचेतन ऐसे परस्पर श्राद्यन्त विजातीय दो तस्त्य है। दोनो

क्यावत्यु, माध्यमक कारिका खादि ।

२. चतुःसत्य, चतुःष्ट्रंह, व ग्रासक्षक्षंवादि चतुःक ।

एक दूसरे पर असर डालने की शक्ति भी धारण करते हैं। चेतन का संकोच विस्तार यह द्रव्य-बेंब काल आदि सापेख होने से व्यवहारदृष्टि सिद है। अचेतन पुद्गल का परमासुरूपत्व या एक प्रदेशावगासत्व यह निश्चयदृष्टि का विषय हैं, जब कि उसका स्कन्थपरिशामन या ऋपने दोत्र में श्चन्य श्चनन्त परमाशा और स्कन्धो को अवकाश देना वह व्यवहारदृष्टि का निरूपण है। धरन्तु आचारलाई। निश्चव श्रीर व्यवहार दृष्टि का निरूपण बुदे प्रकार से होता है। जैनदर्शन मोस को परम पुरुषार्थ मानकर उसी की डॉप्ट से ख्राचार की व्यवस्था करता है। श्रुतग्रव वो आचार सीचे तौर से मोछलची है यही नैअपिक आचार है इस आचार में इष्टिश्चम और कापायिक वृत्तियों के निर्मुलीकरण मात्र का समावेश होता है। पर व्यावहारिक ग्राचार ऐसा एकरूप नहीं। नैश्रापिक ग्राचार की नृपिका ते नियान ऐसे मिन्न-भिन्न देश काल-जाति-स्वभाव-कचि आदि के अनुसार कमी-कमी परस्पर विरुद्ध दिलाई देने वाले भी श्राचार व्यावहारिक श्राचार कोटि में गिने जाते हैं। नैश्रयिक ज्ञाचार की सुमिका पर वर्तमान एक ही व्यक्ति श्रानेकविध व्यावहारिक श्राचारों में से गुजरता है। इस तरह इस देखते हैं कि आचारगामी नैश्वविक हरिट या व्यावहारिक हथ्टि मुख्यतया मोज पुरुपार्थ की दृष्टि से ही विचार करती है। जब कि तत्त्वनिरूपक निश्चय या व्यवहार द्वांट केवल जगत के त्वरूप को लक्ष्य में रखकर ही प्रकृत होती है। तत्वज्ञान और क्षाचार लड़ी उन्ह टोनों नवों में एक दूसरा भी महत्त्व का ख्रत्तर है, जो प्यान देने योग्य है।

नैश्चित हाँग्ड सम्मत तन्त्रों का स्वरूप हम सभी साधारण जिलामु कभी प्रत्यन्न कर नहीं पाते । हम ऐसे किसी व्यक्ति के कथन पर अदा रखकर ही वैसा स्वरूप मानते हैं कि जिस व्यक्ति ने तन्त्वस्वरूप का सान्नात्कार किया हो । पर ग्राचार के वारे में ऐसा नहीं है । कोई भो जागरूक साधक श्रपनी श्चान्तरिक सत्-असत् हत्त्वों को व उनकी तीवता-मन्द्रता के तारतम्य को सीधा ग्रधिक प्रत्यन्न ज्ञान सकता है । ज्ञा कि ग्रन्य व्यक्ति के लिए पहले व्यक्ति की दृत्तियाँ सर्वेषा परोत्न हैं । नैश्चित्व हो या ज्यावहारिक, तन्त्रज्ञान का स्वरूप उस-उस दर्शन के सभी श्चनुवायियों के लिए एक सा है तथा समान परिमाणावद है । पर नैश्चिक व ज्यावहारिक ग्राच्यर का स्वरूप ऐक्ता नहीं । हरएक व्यक्ति का नैश्चिक श्वाच्यर उसके लिए प्रत्यन्न है । इस श्वल्य विवेचन से में केवल इतना ही सचित करना चाहता हूँ कि निश्चय और व्यवहार नय ये दे । शब्द भले ही समान हो । पर तन्त्रग्जन ग्रीर ग्राचार के ब्रेन में भिन्न-भिन्न श्रमियाय से न्नाग् होते हैं, श्रीर हमें विभिन्न परिणामों पर पहुँचाते हैं ।

निधयद्दन्ति से जैन तत्त्वज्ञान को भूमिका श्रीपनिषद तत्त्वज्ञान से बिलक्स भिन्न हैं। प्राचीन माने वाने वाले सभी उपनिषद् सत्, असत्, आत्मा, जबा, श्रव्यक्त, श्राकाश, श्रादि गिन्न-भिन्न नामी से जगत के मूल का निरूपण करते हए केवल एक ही निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि जगत जड़-चेतन आदि रूप में कैशा ही नानारूप क्यों न हो, पर उसके मूल में असली तत्व तो केवल एक ही है। जब कि जैनदर्शन जगत के मूख में किसी एक ही तस्त्र का स्वीकार नहीं करता, प्रत्युत परस्पर विजातीय धेसे त्वतन्त्र दो तत्वों का त्वीकार करके उसके शाधार पर विश्व के वैश्वरूपय की व्यवस्था करता है। चौबीस तस्त्र मानने वाले सांख्य दर्शन को और शांकर आदि वेदान्त शालाओं को छोड कर-भारतीय दर्शनों में ऐसा कोई दर्शन नहीं जो जगत के मुसल्प से केवल एक तत्व स्वीकार करता हो न्याय-वैशेषिक हो या सांख्य-वोग हो, या पूर्व भीमांसा हो सम अपने-अपने दंग से जगत के मूल में अनेक तत्वों का स्वीकार करते हैं। इससी स्पष्ट है कि होन तस्यक्तितन की प्रकृति श्रीपनिषद् तत्विकतन की प्रकृति से सर्वया भिन्न है। ऐसा होते हुए भी जब डॉ॰ रानडे वैसे स्डम तत्वचिन्तक उपनिषदों में बैन तस्बचिन्तन का उद्गम दिखाते हैं तब विचार करने से ऐसा मालूम होता है कि यह केवल उपनिषद भक्ति की ब्रात्यन्तिकता है। र इस तरह उन्होंने जो बीददर्शन या न्याय-वैशेषिक दर्शन का संबन्ध उपनिषदी से जोड़ा है वह भी मेरी राय में प्रान्त है। इस विषय में मेक्समूखर \* श्रीर डॉ॰ अब श्रादि की दृष्टि जैसी सपट है वैसी बहुत कम भारतीय विद्वानों की होगी। डॉ॰ रानडे की अपेचा प्रो॰ हरियजा व डॉ॰ एस॰ एन॰ दासगुरा का निरूपण गृल्यवान है। जान पहता है कि उन्होंने अन्यान्य दर्शनों के मुखग्रन्थों को विशेष सहानुस्ति व गहराई से पढ़ा है।

### श्रनेकान्तवाद <sup>३</sup>

इस सभी जानते हैं कि बुद्ध अपने को विभाज्यबादी "कहते हैं। जैन आगमी में महावीर को भी विभाज्यवादी सुचित किया है। " विभाज्यबाद का मतलब ध्यक्करण पूर्वक सत्व-असन्य का निरूपण व सत्वी का वधाजत समन्वव करना

१. कल्ट्रिक्ट सर्वे ग्रॉफ उपनिषदिक् फिलांसॉफी ए० १७६

२. दि सिक्स सिस्टम्स श्रॉफ इचिडयन फिलॉसॉफी

३- ध्रमाचमीमांसा भाषादिप्यस ५० ६१

४. मन्किमनिकाय मुत्त ११

५ स्त्रकांत १. १४. २२.

हैं। विमन्यवाद के गर्भ में ही किसी भी एकान्त का परित्याग सूचित है। एक कम्बी वस्तु के दो छोर ही उसके दो अन्त हैं। अन्तों का स्थान निश्चित है। पर उन दो अन्तों के बीच का अन्तर पा बीच का विस्तार—अन्तों की तरह स्थिर नहीं। अतएव दो अन्तों का परित्याग करके बीच के मार्ग पर चलने वाले सभी एक जैसे हो ही नहीं सकते पड़ी कारण है कि विमन्यवादों होने पर भी बुद्ध और महाबीर की इप्टि में कई बातों में बहुत अन्तर रहा है। एक व्यक्ति अमुक विचया से मन्यममार्ग या विमन्यवाद घटाता है तो दूसरा व्यक्ति अन्य विवद्धा से घटाता है। पर हमें ध्यान रलना चाहिए कि ऐसी भिस्नता होते हुए भी बौद्ध और जैनदर्शन की आत्मा तो विभन्नवाद ही है।

विमन्यवाद का ही दूसरा नाम ग्रानेकान्त है. क्योंकि विभववाद में एकान्त-इंग्रिकोस का त्याग है। बौद्ध परम्परा में विमन्दबाद के स्थान में मध्यम मार्ग शब्द विशेष रुद् है। इमने ऊपर देखा कि बन्ती का परित्वाग करने पर भी अनेकान्त के अवलम्बन में मिन्न-मिन्न विचारकों का मिन्न-मिन्न इष्टिकोण सम्मव है। अतएव हम न्याय, सांख्य-योग और मीमांसक जैसे दर्शनी में भी विभक्यवाद तथा अनेकान्त शब्द के व्यवहार से निरूपण पाते हैं। अद्भपाद कृत 'न्यायसूत्र' के प्रसिद्ध भाष्यकार शास्त्यायन ने २-१-१५, १६ के भाष्य में जो निरूपण किया है वह खनेकान्त का स्पष्ट द्योतक है और 'यथा दर्शनं विभागवचनं' कहकर तो उन्होंने विमन्यवाद के माव को ही व्यनित किया है। हम सांख्यदर्शन की सारी तत्वचिन्तन प्रक्रिया को प्यान से देखेंगे तो मालूम पहेगा कि वह खनेकान्त द्यारि से निस्तिपत है। 'योगदर्शन' के ३-१३ सूत्र के भाष्य तथा तस्ववैद्यारदी विवरण को ध्यान से पढ़ने वाला सांख्य-योग दर्शन की अनेकान्त दृष्टि को यथावत समभ सकता है। कुमारित ने भी 'श्लोक वार्तिक' और अन्यत्र अपनी तत्व-व्यवस्या में अनेकान्तर्राष्ट्र का उपयोग किया है, ' उपनिषदी के समान आधार पर केवलाबैत, विशिष्टाबैत, बैताबैत, शुदाबैत आदि जो अनेक बाद स्थापित हुए है वे वस्तुतः ग्रनेकाना विचार सरणी के भिन्न-भिन्न प्रकार है। तस्वक्रितन की बात छोड़कर हम मानवयुथी के जुदै-जुदै खाचार व्यवहारी पर स्वान देंगे तो भी उनमें अनेकान्त दृष्टि पायेंगे। वस्तुतः जीवन का स्वरूप ही ऐसा है कि जो एकान्तहृष्टि में पूरा प्रकट हो ही नहीं सकता । मानवीय व्यवहार भी ऐसा है कि जो अनेकान्त दृष्टि का अन्तिम अवसम्बन बिना सिये निभ नहीं सकता। इस संचित प्रतिपादन से केवल इतना ही सुचित करना है कि इस संशोधक अस्था-

१. श्लोक वार्तिक, आत्मबाद २६-३० छादि।

सियों को हर एक प्रकार की आनेकान्तहिंछ की, उसके निरूपक की भूमिका पर रहकर ही समझने का प्रयक्त करना चाहिए। ऐसा करने पर हम न केवल भारतीय संस्कृति के किन्तु मानवीय संस्कृति के हर एक वर्तुल में भी एक व्यापक समन्वय का सूत्र पार्में ।

श्चनेकान्त हाष्टि में से ही नववाद तथा सप्तभंगी विचार का जन्म हजा है। अतएव में नयवाद तथा सप्तमंगी विचार के विषय में कुछ प्रकीर्श विचार उपस्थित करता हैं । नय सात माने जाते हैं । उनमें पहले चार अर्थनय और पिछले तीन राष्ट्र नय हैं। महत्त्व के भिन्त-भिन्न दाशंनिक मन्तव्यों की उस-उस दर्शन के दृष्टिकीया की भूमिका पर ही नयबाद के द्वारा समन्त्रने का तथा व्यवस्थित करने का तत्काकीन बैन ग्राचार्यों का उद्देश्य रहा है। दार्शनिक विचारों के विकास के साथ ही जैन आचार्यों में संमधित अध्ययन के आधार पर नव विचार में मी उस विकास का समावेश किया है। यह बात इतिहास सिंद है। मगवान महाबीर के श्रविलवी जीवन का तथा तत्कालीन शासन का विचार करने से जान पडता है कि नववाद मूल में अर्थनय तक ही सीमित होगा। जब शासन के प्रचार के साथ-साथ व्याकरण, निरुक्त, निर्वंद्र, कोष कैसे शास्त्रान्तरों का अध्ययन बढ़ता गया तब विचन्नण आचार्यों ने नववाद में शब्द-स्वर्शी विचारों की भी शब्दनय रूप से स्थान दिया । संभव है शुरू में शब्दनयी में एक शब्दनय ही रहा हो । इसकी पृष्टि में यह कहा जा सकता है कि निर्मुक्ति में नयों की पाँच संख्या का भी एक विकल्प है। ' कमशः शब्द नय के तीन मेट हुए जिसके उदाहरण व्याकरण, निरुक्त, कीप आदि के शब्द प्रचान विचारों से ही लिये गए हैं।

प्राचीन समय में वेदान्त के स्थान में सांख्य-दर्शन ही प्रधान था इसी से आवार्यों ने संग्रह नय के उटाहरण रूप से सांख्यदर्शन को लिया है। पर शंकराचार्य के बाद ब्रह्मवाद की प्रतिष्ठा क्हों, तब जैन विद्वानों ने संग्रह नय के उदाहरण रूप से ब्रह्मवाद को ही लिया है। इसी तरह शुरू में ऋत्रस्त्र का उदाहरण रूप से ब्रह्मवाद को ही लिया है। इसी तरह शुरू में ऋत्रस्त्र का उदाहरण समान्य बौद दर्शन था। पर जब उपाध्याव यशोविजयनी वैसी ने देला कि बौद दर्शन के तो वैमाविक आदि चार मेह है तब उन्होंने उन चारो शालाओं का ऋत्रस्त्र नय में समावेश किया।

इस चर्चा से मुचित यह होता है कि नयवाद मूल में मिन्न मिन्न हाहिकोस्पी का संग्राहक है। अतएव उसकी संग्राहक सीमा अध्ययन व चिन्तन की चृद्धि के

१. बावश्यक निर्युक्ति गा० ७५६

साथ ही बढ़ती रही है। ऐसी हालत में जैनदर्शन के अम्यासी एवं संशोधकों का कर्तव्य हो जाता है कि वे आधुनिक विशाल ज्ञान सामग्री का उपयोग करें और नय विचार का चेत्र सवागीना यथार्थ अध्ययन से विस्तृत करें, केवल एकदेशीयता से संतुष्ट न रहें।

'नैगम' शब्द को 'नैक + गम,' नैग( अनेक ) + म तथा 'निगमें भवः' वैसी तीन व्युत्पत्तिवों निर्मुक्त आदि अन्यों में पाई जाती हैं।' पर वस्तुत्पिति के साथ मिलान करने से जान पड़ता है कि वीसरों व्युत्पत्ति ही विशेष आध है, उसके अनुसार अर्थ होता है कि जो विचार या व्यवहार निगम में — व्यापार व्यवसाय करनेवाले महाजनों के स्थान में होता है वह नैगम।' जैसे महाजनों के व्यवहार में मिला-मिला मती का समावेश होता है, वैसे ही इस तय में मिला-मिला मती का समावेश विवक्तित है। पहली दो व्युत्पत्तियाँ वैसी ही कल्पना प्रयुत्त है, जैसी कि 'इन्द्र' की 'ई द्रातीति इन्द्रः' यह माठरवृत्ति गत व्युत्पत्ति है।

सप्तमंगी गत सात मंगों में शुरू के चार ही महस्व के हैं क्योंकि बेद, उपनिषद आदि प्रत्यों में तथा 'दीवनिकाय' के ब्रह्मजाल तुत्र में ऐसे चार विकल्प छूटे-छूटे रूप में या एक साथ निर्दिष्ट पाये जाते हैं। सात भंगों में जो पिछलो तीन मंग है उनका निर्देश किसी के पद्कप में कहीं देखने में नहीं आया। इससे शुरू के चार भंग ही अपनी ऐतिहासिक भूमिका रखते हैं ऐसा फलित होता है।

शुरू के चार भंगों में एक 'अवक्तव्य' नाम का भंग भी है। उसके अर्थ के बार में कुछ विचारणीय बात है। आगम सुग के प्रारम्भ से अवकव्य मंग का अर्थ ऐसा किया जाता है कि सत् असत् या नित्य-अनित्य आदि दो अंगों को एक साय प्रतिपादन करनेवाला कोई शब्द ही नहीं, अत्यय ऐसे प्रतिपादन की विच्या होने पर वस्तु अवक्तव्य है। परन्तु अवकव्य शब्द के हतिहास को देखते हुए कहना पड़ता है कि उसकी दूसरों व ऐतिहासिक व्याख्या पुराने शास्त्रों में है।

उपनिषदों में 'यतो बाचो निवर्तन्ते, श्रमाप्य मनसा सह' इस उक्ति के द्वारा ब्रह्म के स्वरूप को श्रनिवंचनीय श्रथवा वचनागोचर स्वित किया है। इसी

१. त्रावस्थक निर्वृक्ति गा०७५५; तत्त्वार्यभाष्य १.३५; स्थानांगटीका त्या० ७

२. मगवती शतक १. उद्देशा १०

३. वैतिरीम उपनिषद् २ ४-।

तरह 'ब्राचारांग' में भी 'मध्ये सरा निश्चट्टीत, तस्य भुगी न विज्वह' श्रादि द्वारा आत्मा के स्वरूप को वचनागोचर कहा है। बुद ने भी अनेक वस्तुओं को अञ्चाकृत रे शब्द के द्वारा वचनागोचर ही स्चित किया है।

जैन परम्परा में तो अनभिताप्य भाव प्रसिद्ध हैं जो कभी वचनागोचर नहीं होते । मैं सममता हूँ कि सप्तमंगों में अवक्तव्य का जो अर्थ लिया जाता है वह पुरानी व्याख्या का बादाश्रित व तर्कगम्य दूसरा रूप है।

सतर्भगों के विचार प्रसंग में एक बात का निर्देश करना जरूरी है। श्रीशंकराचार्यं के 'ब्रह्मसूत्र' २-२-१३ के भाष्य में सप्तमंगी को संस्थात्मक ज्ञान रूप से निर्दिष्ट किया है। श्रीरामनुजाचार्य ने भी उन्हीं का ग्रानुसरण किया है। यह हुई पुराने खरुडन मरुडन प्रधान साम्प्रदायिक युग की बात। पर तुलनात्मक और व्यापक अध्ययन के आधार पर प्रवृत्त हुए नए युग के विद्वानी का विचार इस मिपप में जानना चाहिए। डॉ॰ ए॰ बी॰ ध्रव, जो मारतीय तथा पाध्वात्व तत्त्वज्ञान की सब शाखाओं के पारदशों विद्वान् रहे खास कर शांकर वेदान्त के विशेष पश्चपाती भी रहे—उन्होंने खपने 'बैन खने बाह्मस्' भाषस में सम्ब कहा है कि सप्तभंगी यह कोई संशयकान नहीं है। वह तो उत्य के नाना-विध स्वरूपों की निदर्शक एक विचारसरणी है। श्रीनमेंदाशंकर मेहता, जो भारतीय समझ तत्वज्ञान की परम्पराञ्चों त्रीर लासकर वेद-वेदान्त की परम्परा के श्रसाधारण मीलिक विद्वान थे; ग्रीर जिन्होंने 'हिन्द तत्त्वज्ञान नो इतिहास' श्रादि श्रनेक अम्यासपूर्ण पुस्तकें जिली हैं, उन्होंने भी सप्तभंगी का निरूपण विलक्षल असाम्प्र-दायिक हाष्टि से किया है, जो पठनीय है। सर राधाकुष्ण्न, डॉ॰ दासगुप्त ग्रादि तच्च चिन्तकों ने भी सन्तर्भगी का निरूपण जैन इष्टिकोण को चरावर समक कर ही किया है। यह बात मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि साम्पदायिक और असामा-दायिक श्रव्ययन का श्रन्तर ध्यान में श्रा जाय।

चारित्र के दो श्रंग है, जीवनगत ग्रागन्तुक दोषों की दूर करना वह पहला,

१. श्राचारांग स्० १७० |

२. मज्भिमनिकावसुत्त ६३।

३. विशेषा॰ मा॰ १४१, ४८८।

४. आपसी धर्म ए० ६७३।

<sup>¥.</sup> पु० २१३-२१६ ।

६. राषाकृष्णन—इरिडयन फिलॉसॉफी वॉल्यूम १, ए० १०२। दासगुप्ता—ए हिस्ट्री ऑफ इल्डियन फिलॉसॉफी वॉल्यूम १, ए० १७६।

श्रीर आत्मा की स्वामाविक शक्तियों व सद्गुशों का उत्कर्ष करना यह दूसरा श्रंग है। दोनों श्रंगों के लिए किए जाने वाले सम्पक् पुरुषार्थ में ही वैयक्तिक श्रीर सामाजिक जीवन की इतार्थता है।

उक्त दोनों श्रंग परस्पर एसे सम्बन्द हैं कि पहले के बिना दूसरा संभव ही नहीं, और दूसरे के बिना पहला ध्येपसून्य होने से सून्यवत् है।

इती दृष्टि से महाबीर जैसे अनुमिबयों ने हिंसा आदि क्लेशों से विस्त होने का उपदेश दिवा व साधकों के लिए आवातिपातिबरमण आदि क्लों की योजना की, परन्त स्थूलमित व अलस अकृति वाले लोगों ने उन निवृत्ति प्रधान क्लों में ही चारित्र की पूर्णता मानकर उसके उत्तरार्थ या साध्यम्त दूसरे झंग की उपदा की । इसका परिणाम अतीत की तरह वर्तमान काल में भी अनेक विकृतियों में नजर आता है । सामाजिक तथा धार्मिक सभी दोत्रों में जीवन गतिस्त्रून व विसेवादी बन गया है । अतएव संशोधक विचारकों का क्लेब्य है कि विरितिप्रधान अतो का तास्तर्य लोगों के सामने रखें।

मगवान महादीर का तात्वर्य यही रहा है कि स्वामाविक सद्गुवों के विकास की पहली शर्त यह है कि आगन्तुक मलों को दूर करना। इस शर्त की अनिवार्यता समक्त कर ही सभी संतों ने पहले क्लेशनिवृत्ति पर ही भार दिया है। और वे अपने जीवन के उदाहरण से समका गए हैं कि क्लेशनिवृत्ति के बाद वैपन्तिक तथा सामुदायिक जीवन में सद्गुवों की वृद्धि व पुष्टि का कैसे सम्बद् पुरुपार्य करना।

## तुरन्त करने योग्य काम—

कई भागडारों की सूचियाँ ध्यवस्थित वनी हैं, पर छुपी नहीं हैं तो कई सूचियाँ छुपी मी हैं। और कई माग्वारों को बनी ही नहीं है, कई की है तो व्यवस्थित नहीं है। मेरी राज में एक महत्त्व का कान यह है कि एक ऐसी महासूची तैयार करनी चाहिए, जिसमें पां० बेल्लाकर की जिनस्तकोष नामक सूची के समावेश के साथ सब भागडारों की सूचियाँ आ जाएँ। जो न बनी ही तैयार कराई जाएँ, अव्यवस्थित व्यवस्थित कराई जाएँ। ऐसी एक महासूची होने से देशविदेश में वर्तमान यावत् बैन साहित्य की जानकारी किसी भी जिशास को घर बैठे सुकर हो सकेशी और काम में सरलता भी होगी। मद्रास में भी गमवन संस्कृत प्रत्यों की ऐसी ही सूची तैयार कर रहे हैं। विजंन मेन्खुस्किप्ट की एक बड़ी विस्तृत सूची अभी ही सुची तैयार कर रहे हैं। विजंन मेन्खुस्किप्ट की एक बड़ी विस्तृत सूची अभी ही प्रसिद्ध हुई है। ऐसी ही वस्तुरियित अन्य पुरातन्त्रीय सामग्री के विषय में भी है। उसका भी संकलन एक सूची हारा जरुरी है।

अपभंश भाषा के साहित्य के विशेष प्रकारानों की आवस्यकता पर पहले के अनुखों ने कहा है, परन्तु उसके उच्चतर अध्ययन का विशिष्ट प्रवस्य होना अत्यन्त करूरी है। इसके सिवाय गुजराती, राजल्यानी, हिन्दी, मराठी, बंगाली आदि भाषाओं के कड़ीबंध इतिहास लेखन का कार्य संभव ही नहीं। इसी तरह उच्च शिक्षा के लिए आंतीय भाषाओं की माध्यम बनाने का जो विचार चारों और विकस्ति हो रहा है, उसकी पूरी सफतता तभी संभव है जब उक्त भाषाओं की शब्द समृद्धि व विविध अधीं को बहन करने की स्थाता बढ़ाई जाव। इस कार्य में अपभेश भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर ने अभेशित है।

प्राइत विशेष नामों के कोप की उपयोगिता तथा जैन पारिमाधिक शब्द कोष की उपयोगिता के बारे में अतः पूर्व कहा गया है। मैं इस विषय में आधिक चर्चा न करके एक ऐसा सूचन करता हूँ जो मेरी राम में आज की स्थिति में सबसे प्रथम कर्तव्य है और जिसके द्वारा नए युग को गाँग की हम लोग विशोध सरखता य एक सुचाठ पदांति से पूरा कर सकेंगे। वह स्चन यह है—

नवसुगीन साहित्यक मयाँदाओं को समफले वालों की तथा उनमें रस लेने बालों की संख्या अनेक प्रकार से वह रही है। नव शिव्हा प्राप्त अञ्चापक विद्यार्थी आदि तो मिलते ही हैं, पर पुराने दंग से पड़े हुए परिवृत्तों व ज्ञान्तारी एवं मिल्लुओं की काफी तादाद भी इस नए सुग का बल जानने लगी है। व्यवसायी पर विद्याप्रिय धनवानों का ध्यान भी इस ओर गया है। जुदे-जुदे बैन फिरकों में ऐसी खोटों बड़ी संस्थाएँ भी चल रही हैं तथा निकलतों जा रही हैं जो नए सुग की साहित्यिक आवश्यकता को थोड़ा बहुत पहचानती हैं और बोग्य मार्गदरान मिलने पर विशेष विकास करने की उदारवृत्ति भी पारण करती हैं।

यह सब सामग्री मामूली नहीं है, फिर भी इस को काम जितनी त्वरा से श्रीर जितनी पूर्वाता से करना चाइते हैं वह हो नहीं पाता । कारण एक ही है कि उक्त सब सामग्री विखरी हुई कहियों की तरह एकसूत्रता विहीन है ।

हम सब जानते हैं कि पार्श्वनाय और महावीर के तीर्थ का जो और बैसा कुछ अस्तित्व शेप है उनका कारण केवल संघ रचना व संघ व्यवस्था है। यह बस्त हमें हजारों वर्ष से अनायास विरासत में मिली है, गाँव-गाँव, शहर-शहर में जहाँ भी जैन है, अपने उनका दंग का संघ है।

इर एक फिरके के साधु-जित-महारकों का भी संघ है। उस उस फिरके के वीर्थ-मन्दिर-धर्मस्थान मण्डार आदि विशेष दिवों की रहा तथा बृद्धि करने वाली कमेटियाँ—पेडियाँ व कान्फरेन्से तथा परिषदें भी हैं। यह सब संघराक्ति का ही निदर्शन है। जब इतनी बड़ी संघ शक्ति है तब क्या कारण है कि इस मन चाहे सर्वसम्मत साहित्यिक काम को हाथ में लेने से हिच-

मुक्तको लगता है कि हमारी चिरकालीन संप्रशक्ति इसलिए कार्यक्षम सावित नहीं होती कि उसमें नव हाँछ का प्राणस्यन्दन नहीं है। अतएव हमें एक ऐसे संघ की स्थापना करनी चाहिए कि जिसमें जैन जैनेतर, देशी विदेशी रहस्थ स्थापी पिएडत अध्यापक आदि सब आकृष्ट होकर सम्मिलित हो सकें और संघ हारा सोची गई आवश्यक साहित्यिक प्रवृत्तियों में अपने-अपने स्थान में रहकर मी अपनी अपनी योग्यता व कि के अनुसार माग ले सकें, निःसंदेह इस नए संघ की नींव कोई साम्प्रदायिक या पान्थिक न होगी। केवल जैन परंपरा से सम्बद्ध सब प्रकार के साहित्य को नई जरूरतों के अनुसार तैयार व प्रकाशित करना और वित्तरे हुए योग्य अधिकारियों से विमाजन पूर्वक काम लेना एवं मौजूदा तथा नई स्थापित होने वालों साहित्यक संस्थाओं को नयो हाँछे का परिचय कराना इत्यादि इस संघ का काम रहेगा। जिसमें किसी का विसंवाद नहीं और जिसके विना गए युग की माँग को हम कमी एए ही कर नहीं सकते।

पुरानी वस्तुओं को रज्ञा करना इष्ट है, पर इसी को इतिओ मान लेना भूल है। अतएव इमें नई एवं स्फूर्ति देने वाली आवश्यकताओं को लक्ष्य में रखकर ऐसे संघ को रचना करनी होगी। इसके विधान, पदाधिकारी, कार्य-विमाजन, आर्थिक बाजू आदि का विचार में पहाँ नहीं करता। इसके लिए हमें पुन: मिलना होगा।

हैं० १६४१ ]

- seda chem

१ त्रोरिएन्टल कॉर्क्नेन्स के लह नी अधिवेशन में 'प्राकृत और जैनधर्म' विमाग के अध्यक्षद से दिया गया व्याख्यान। इसके ऋन्त में मुनिओं पुरुष-विजयनी डाए किये गए कार्य की रूपरेला और नए प्रकाशनों की सूची है। उसे यहाँ नहीं दिया गया।

# विश्व शांतिवादी सम्मेलन और जैन परम्परा

मृमिका

शान्तिबाद

मि॰ होरेस खलेक्कैन्डर-प्रमुख कुछ व्यक्तियों ने १६४६ में गाँधीओं के सामने अस्ताव रक्का था कि सत्य और खहिंसा में पूरा विश्वास रखनेवाले विश्व भर के इने गिने शान्तिवादी आपके साथ एक सप्ताइ कहीं शान्त स्थान में क्तिवा । अनन्तर सेवाप्राम में डा॰ राकेन्द्रप्रसादकी के प्रमुखल में विचाराय कनवरी १६४६ में मिली हुई बैठक में जैसा तब हुआ या तदनुसार दिसम्बर १६४६ में विश्वास के ७५ एकनिष्ठ शान्तिवादियों का सम्मेलन निजने जा रहा है। इस सम्मेलन के आमंत्रसादाताओं में प्रसिद्ध जैन गृहस्थ मी शामिल हैं।

बैन परम्परा अपने जन्मकाल से ही आहिंसानादी और बुदे-बुदे द्वेचों में अहिंसा का विविध प्रवोग करनेवाली रही हैं। सम्मेलन के आयोजकों ने अन्य परिचामों के साथ एक इस परिचाम की भी आशा रक्षों है कि सामाजिक और राजकीय प्रश्नों को आहिंसा के द्वारा इस करने का प्रयन्न करनेवाले विश्व भर के खी-पुरुषों का एक संब बने। अतएव इम जैनों के सिए आवश्यक हो जाता है कि पहले इन सोचें कि शान्तिवादी सम्मेलन के प्रति अहिंसावादी रूप से जैन परम्मरा का क्या कर्तव्य है ?

किश्चियन शान्तिवाद हो, जैन ऋहसाबाद हो या गाँधीजी का ऋहिसा मार्ग हो, सबकी सामान्य मूमिका यह है कि खुद हिंसा से बचना और यथासम्भव खोकहित की विधायक प्रवृत्ति करना। परन्तु इस ऋहिसा तन्त्व का विकास सब परम्थराओं में कुछ अंशों में जुदे-बुदे कर से हुआ है।

'Thou shalt not kill' इत्यादि बाईयल के उपदेशों के आबार पर काईस्ट के पक्के अनुवायिओं ने जो अहिसामूलक विविध प्रवृत्तियों का विकास किया है उसका मुख्य चेत्र मानव समाज रहा है। मानव समाव की नानाविध सेवाओं की सबी मावना में से किसी भी प्रकार के युद्ध में, अन्य सब तरह को सामाजिक हित की जवाबदेही को अदा करते हुए भी, सशस्त्र भाग न लेने की इतिका भी उदय अनेक शताब्दियों से हुआ है। वैसे-जैसे किश्चियानिटि का विस्तार होता गया, भिन्न-मिन्न देशों के साथ निकट और दूर का सम्बन्ध जुड़ता गया, सामाजिक और राजकीय जवाबदेही के बढ़ते जाने से उसमें से फलित होनेवाली समस्यात्रों को इल करने का सवाल पेचीदा होता गया, वैसे-वैसे शांति-बादी मनोतृति भी विकसित होती चत्ती । शुरू में जहाँ वर्ग-युद्ध (Class War), नागरिक युद्ध ( Civil War ) अर्थात् स्वदेश के अन्तर्गत किसी भी लड़ाई-भंगहें में सशस्त्र भाग न लेने की मनोवृत्ति थी वहीं कमशः अन्तर्गष्ट्रीय युद्ध तक में किसी भी तरह से सशस्त्र भाग न लेने की मनोइति दियर हुई। इतना ही नहीं बलिक यह मां भाव स्थिर हुआ कि सम्भवित सभी शान्तिपूर्ण उपायों ने युद्ध को दालने का प्रयत्न किया जाय और सामाजिक, राजकीय व आर्थिक चेत्रों में भी वैषम्य निवासक शान्तिवादी प्रयत्न किये जाएँ। उसी अन्तिम विकसित मनोवृत्ति का सुचक Pacifism शांतिवाद ) शब्द लगमग १९०५ से प्रसिद्ध रूप में श्रक्तित्व में आया। "गाँचीजी के अहिंसक पुरुषार्य के बाद तो Pacifism शब्द का अर्थ और भी व्यापक व उचत हुआ है। साल तो Pacifism शब्द के द्वारा इम 'हरेक प्रकार के अन्याय का निवारण करने के लिए बड़ी से बढी किसी भी शक्ति का सामना करने का सकिव ग्रदम्य ग्रात्मवस्त वह ग्रार्थ समस्ते हैं, जो विश्व शांतिवादी सम्मेलन (World Pacifist Meeting) की भूमिका है।

देन कहिंसा

वीन परम्परा के जन्म के साथ ही आहिंसा की और तन्मूलक अपरिग्रह की मावना जुड़ी हुई है। वीसे-जैसे इस परम्परा का विकास तथा विस्तार होता गया वैसे-वैसे उस भावना का भी भिन्न-भिन्न चेनों में नाना प्रकार का उपयोग व प्रयोग हुआ है। परन्तु वीन परम्परा की आहिंसक भावना, अन्य कतिपय भारतीय धर्म परम्पराओं की तरह, यावत् प्राध्यमात्र की आहिंसा व रचा में चरिताय होती आपी है, केवल मानव समाज तक कभी सीमित नहीं रही है। किश्चियन एहस्यों में अनेक व्यक्ति या अनेक छोटे-मोटे दल समय-समय वर ऐसे हुए हैं बिन्होंने युद को उप्रतम परिस्थिति में भी उसमें भाग लेने का विरोध मरणान्त कष्ट सहन करके भी किया है जबकि जैन एहस्यों की स्थिति इससे निराली रही है। हमें जैन इतिहास में ऐसा कोई स्पष्ट उदाहरण नहीं मिलता बिसमें देश रचा के संकटपूर्ण सम्यों में आनेवाली सरास्त्र युद्ध तक की जवाबदेही टालने का या उसका विरोध करने का भवतन किसी भी सममदार जवाबदेही टालने का या उसका विरोध करने का भवतन किसी भी सममदार जवाबदेही टालने का या उसका विरोध

Encyclopsedia of Religion (Ed. V. Ferm, 1945,)
 p. 555.

### गाँघीजी की ऋहिंसा

गाँचीको जन्म से ही भारतीय श्राहिसक संस्कार वाले ही रहे हैं। प्राणिमान के प्रति उनकी श्राहिसा व अनुकंग इति का स्रोत सदा बहता रहा है, जिसके अनेक उदाहरण उनके जीवन में भरे परे हैं। गोरखा और अन्य पशु-पित्तियों की रखा की उनकी हिमायत तो इतनी प्रकट है कि जो किसी से खियों नहीं है। परन्तु सकका व्यान खींचनेयाला उनका श्राहिसा का प्रयोग दुनिया में अजोड़ गिनी खानेवाली राजसत्ता के सामने वहें पैमाने पर अशस्त्र प्रतिकार या सत्याप्रह का है। इस प्रयोग ने पुरानी सभी प्राच्य-पाआत्य श्राहिसक परम्पराओं में जान बाल ही है, क्योंकि इसमें श्राहमशुदिपूर्वक सबके प्रति न्याय्य व्यवहार करने का इद संकल्प है और दूतरी तरफ से अन्य के अन्याय के प्रति न सुकते हुए उसका अशस्त्र प्रतिकार करने का प्रवत्त व सर्वक्षेमंकर पुरुषार्थ है। यही कारण है कि आज का कोई भी सचा श्राहिसावादी या शांतिवादी गाँचीजी की प्रेरणा की श्रव-गणना कर नहीं सकता। इसी से हम विश्व शांतिवादी सम्मेजन के पीछे भी गाँचीजी का श्रनोखा व्यक्तित्व पाते हैं।

### निवृत्ति-प्रवृत्ति

बैन कुल में जन्म लेनेवाले क्यों में कुछ ऐसे मुसंस्कार मातृ-सान्यपान के साथ बीजरूप में खाते हैं जो पीछे से अनेक प्रपत्नों के द्वारा भी दुर्लम हैं। उदाहरणार्थ-निर्मांस भोजन, मद्य वैसी नसीली चीजों के प्रति चणा, किसी की न सताने की तथा किसी के प्राया न लेने की मनोवृत्ति तथा केवल असहाय मन्ष्य को ही नहीं विक्कि प्राणिमात्र को संभवित सहावता पहुँचाने की वृत्ति। जन्मजात जैन व्यक्ति में उक्त संस्कार स्वतःसिद्ध होते हुए भी उनकी पञ्चन शक्ति का मान सामान्य रूप से खुद बैनों में भी कम पाया जाता है, जबकि ऐसे ही संस्कारों की मित्ति पर महाबीर, बुद्ध, काईस्ट श्रीर गाँधीजी जैसों के स्रोक-कल्यासकारी जीवन का विकास हुआ देखा जाता है। इसलिये इम जैती की अपने विरासती सुसंस्कारों को पहिचानने की दृष्टि का विकास करना सदने पहले आवश्यक है जो ऐसे सम्मेलन के अवसर पर अनावात सम्भव है। अनेक लोग संन्यास-प्रधान होने के कारण जैन परम्परा को केवल निवृत्ति-मार्गी सम्भाते हैं और कम समभ्द्रार लुद जैन भी अपनी धर्म परम्परा को निक्रतिमार्गी मानने मनवाने में गौरव लेते हैं। इससे प्रत्येक नई जैन पीड़ी के मन में एक ऐसा अकर्मण्यता का संस्कार जाने अनजाने पड़ता है जो उसके जन्मसिद अनेक मुसंस्कारों के विकास में माधक जनता है। इसलिए प्रस्तुत मीके पर पह विचार करना जरूरी है कि वासाव में जैन परम्परा निवृत्तगामी ही है या प्रवृत्तिगामी भी है, श्रीर जैन परम्परा की दृष्टि से निवृत्ति तथा प्रवृत्ति का सवा माने क्या है।

उक्त प्रश्नों का उत्तर हमें जैन सिद्धान्त में से भी मिलता है और जैन परमरा के ऐतिहासिक विकास में से भी।

### सैद्धान्तिक रष्टि

जैन सिद्धान्त यह है कि साधक या धर्म का उम्मेदबार प्रथम अपना दोष तूर करे, अपने आएको शुद्ध करे-दाव उसकी सत्प्रश्चित सार्यक वन सकती है। दीय दूर करने का अर्थ है दीप से निवृत्त होना । सायक का पहला धार्मिक प्रयस्न दोष या दोषों से निवृत्त होने का हो रहता है। गुरु भी पहले उसी पर भार देते हैं। अतएव जितनी धर्म प्रतिज्ञाचें या धार्मिक कत है वे मुख्यतपा निवृत्ति की भाषा में हैं। गृहत्य हो या साधु, उसकी छोटी-मोटी सभी प्रतिज्ञाये, सभी मुख्य मत दीय निवृत्ति से शुरू होते हैं । एइस्य स्थूल प्रागहिसा, स्थूल मुपाबाद, स्थूल परिषद ख़ादि दोषों से निवृत्त होने की प्रतिका लेता है और ऐसी प्रतिका निवाहने का प्रयत्न भी करता है। जबकि साधु सब प्रकार की प्राचाहिंसा आदि दोषों मे निइन होने की प्रतिज्ञा लेकर उसे निवाइने का भरसक प्रयत्न करता है। यहस्थ और सामुद्रों की मुख्य प्रतिवार्ष निवृत्तियूचक शब्दों में होने से तथा दोष से निवृत्त होने का उनका प्रयम प्रवत्न होने से सामान्य समम्भवालों का यह खयाल बन जाना स्वामाधिक है कि बैन धर्म मात्र निष्टतिगामी है । निष्टित के नाम पर अवस्थकर्तव्यों की उपेद्धा का भाव भी धर्म संघों में आ जाता है। इसके और भी दो मुख्य कारण है। एक तो मानव-प्रकृति में प्रमाद या परीपजीविता रूप विक्वति का होना और वृसरा विना परिश्रम से या ग्रह्म परिश्रम से जीवन की जरूरती की पूर्ति हो सके ऐसी परिस्थिति में रहना। पर जैन सिद्धान्त इतने में ही सोंमित नहीं है। यह तो स्पष्टतया यह कहता है कि प्रवृत्ति करे पर आसक्ति से नहीं अथवा अनासकि से-दोष त्याग पूर्वक प्रवृत्ति करे । दूसरे एक्टों में बह यह कहता है कि जो कुँछ किया जाय यह वतना पूर्वक किया जाय । यतना के विना कुछ न किया जाय । यसना का ऋर्य है विवेक और अनामिक । हम इन शास्त्राश्राओं में त्यष्टतया यह देख सकते हैं कि इनमें निपेच, त्याग या निवृत्ति का बो विचान है वह दोष के निषेष का, नहीं कि प्रवृत्ति मात्र के निषेष का । यदि अवृत्तिमात्र के त्याग का विचान होता तो यतना पूर्वक जीवन अवृत्ति काने के

आयोश का कोई भी अर्थ नहीं रहता और प्रवृत्ति न करना इतना मात्र कहा जाता।

दूसरी बात यह है कि शास्त्र में गुणित और समिति-ऐसे धर्म के दो मार्ग हैं। दोनों मार्गों पर दिना चले धर्म की पूर्णता कभी सिद्ध नहीं हो सकती। गुणित का मतलब है दोषों से मन, बचन, काया को विस्त रखना और समिति का मतलब है विवेक से स्वपरिहतावह स्त्यवृत्ति को करते रहना। सत्यवृत्ति बनाए रखने की हिंह से जो असल्यवृत्ति था दोष के त्याग पर अत्यिक भार दिया गया है उसीको कम समस्त्रवाले लोगों ने पूर्ण मानकर ऐसा समस्त्र लिया कि दोष निवृत्ति से आगे फिर विशेष कर्तव्य नहीं रहता। बैन सिद्धान्त के अनुसार तो सच बात वह पालित होती है कि बैसे-बैसे साधना में दोष निवृत्ति होती और बहती जाए वैसे-बैसे सलवृत्ति की बाद विकसित होती जानी चाहिए।

बैसे दोष निवृत्ति के सिवाय सत्पवृत्ति असम्मव है वैसे ही सत्प्रवृत्ति की गति के सिवाय दोष निवृत्ति की त्यिरता टिकना भी असम्भव है। यही कारण है कि बैन परम्परा में जितने आदशं पुरुष तोथंकर रूप से माने गये हैं उन सभी ने आपना समग्र पुरुषार्थ आत्मगुद्धि करने के बाद सत्प्रवृत्ति में हो लगावा है। इसलिये हम बैन अपने की जब निवृत्तिगामी कहें तब इतना ही आर्थ समक्त लेना चाहिए कि निवृत्ति यह तो हमारी यथार्थ प्रवृत्तिगामी वार्मिक वीवन की प्राथमिक तैयारी मात्र है।

मानस-शास्त्र की दृष्टि से विचार करें तो भी ऊपर की बात का द्दी समर्थन होता है। शारीर से भी मन और मन से भी चेतना विशेष शक्तिशाली या गतिशील है। अब इम देखें कि अगर शारीर और मन की गति दोशों से दकी, चेतना का सामर्थ्य दोशों की ओर गति करने से दका, तो उनकी गति-दिशा कीन सी रहेगी? यह सामर्थ्य कभी निष्किप या गति-शून्य तो रहेगा द्दी नहीं। अगर उस सदा-स्कुरत् सामर्थ्य की किसी महान् उदेश्य ही साधना में लगावा न जाए तो किर

<sup>•</sup> यदापि शास्त्रीय शब्दों का स्थूल अर्थ सायु-जीवन का आहार, विहार, निहार सम्बन्धी चर्या तक ही सीमित जान पड़ता है पर इसका तालयं जीवन के सब चेंडों की सब प्रवृत्तियों में बतना लागू करने का है । अगर ऐसा तालयं न हो, तो यतना की व्याप्ति इतनी कम हो आतो है कि किर वह यतना अहिता सिद्धान्त की तवर्य बाव वन नहीं सकती । सिमिति शब्द का तालयं मी जीवन की सब प्रवृत्तियों ने है, न कि शब्दों में गिनाई हुई केवल आहार विहार निहार नैसी प्रवृत्तियों में ।

वह ऊर्ष्वंगामी योग्य दिशा न पाकर पुराने वासनामय अधीमामी जीवन की ओर ही गति करेगा। यह सर्वसाधारण अनुमय है कि जब हम शुम भावना रखते हुए भी कुछ नहीं करते तब अन्त में अशुम भागं पर ही आ पड़ते हैं। बौद, सांक्य-योग आदि सभी निवृत्तिमार्गा कही जानेवाली धर्म परम्पराओं का भी वहीं भाव है जो जैन धर्म परम्परा का। जब गीता ने कर्मथोग वा प्रवृत्ति मार्ग पर भार दिया तब बखुतः अनासक भाव पर ही भार दिया है।

निवृत्ति प्रवृत्ति की पूरक है और प्रवृत्ति निवृत्ति की । ये जीवन के सिक्के की दो बालुएँ हैं । पूरक का यह मो ऋषं नहीं है कि एक के बाद दूलरों हो, दोनों साथ न हों, जैसे जाराति व निद्रा । पर उत्तका यथार्थ मान यह है कि निवृत्ति और प्रवृत्ति एक साथ चलती रहती है मले ही कोई एक अंश प्रवान दिलाई दे । मनमें दोषों की प्रवृत्ति चलती रहने पर भी अनेक बार रखूल जीवन में निवृत्ति दिलाई देती है जो बास्तव में निवृत्ति नहीं है । इसी तरह ऋनेक वार मन में वासनाओं का विशेष दबाव न होने पर भी खूल जीवन में कश्याणावह प्रवृत्ति का अमाव भी देला जाता है जो बास्तव में निवृत्ति का ही धातक सिद्ध होता है । अतएव हमें समम्म लेना चाहिए कि दोष निवृत्ति और सद्गुष प्रवृत्ति का कोई विरोध नहीं प्रतृत्त दोनों का साहचर्य ही धार्मिक जीवन की आवश्यक शर्त है । विरोध है तो दोषों से ही निवृत्त होने का और दोषों में ही प्रवृत्त होने का । इसी तरह सद्गुषों में ही प्रवृत्ति करना और उन्हों से निवृत्त भी होना वह भी विरोध है ।

असत्-निवृत्ति झीर सत्-प्रवृत्ति का परत्यर वैसा पोष्य-पोषक सम्बन्ध है वह भी विचारने की वस्तु है। जो हिंसा एवं मृणावाद से थोड़ा या बहुत अंशों में निवृत्त हो पर मौका पढ़ने पर प्राणिदित की विधायक प्रवृत्ति से उदासीन रहता है या सत्य माषण की प्रत्यद्ध जवाबदेही की उपेद्धा करता है वह वीरे-थीरे हिंसा एवं मृणावाद की निवृत्ति से संचित बल भी गेंवा बैठता है। हिंसा एवं मृणावाद की निवृत्ति से संचित बल भी गेंवा बैठता है। हिंसा एवं मृणावाद की निवृत्ति को सच्ची परीद्धा तभी होती है जब अनुक्रम्या की एवं सत्य माणण की विवायक प्रवृत्ति का प्रश्न सामने झाता है। अगर में किसी प्राणी या मृतृष्य को तक्तिक नहीं देता पर मेरे सामने कोई ऐसा प्राणी वा मृतृष्य उपस्थित है जो अन्य कारणों से संकटअस्त है और उनका संकट मेरे प्रयस्त के द्वारा दूर हो सकता है या कुछ इलका हो सकता है, वा मेरी प्रत्यद्ध परिचयां एवं नहानुमृति से उसे आस्वातन मिल सकता है, किर भी मैं केवल निवृत्ति की बाजू को ही पूर्ण अहिंसा मान हों तो मैं लुद अपनी सद्गुणामिमुल विकासशील जेतना शक्ति का गला घोटता है। मुममें जो आस्मीपम्य की भावना और जोखिन उठाकर

सी सत्य मायस के द्वारा अन्याय का सामना करने की तेजस्तिता है उसे काम में वं लाकर कुरिटत बना देना और पूर्ण आस्पालिमकता के किमात के प्रम में पहना है। इसी प्रकार अझवर्य की दो बाखुएँ है जिनसे जवानयं पूर्ण होता है। मैथुन विरमण यह शाकिसमाइक निम्च की बाजू है। पर उसके द्वारा संस्थित साकि और तेज का विचायक उपयोग करना यही प्रवृत्ति की बाजू है। जो मैयुन-विरत व्यक्ति अपनी संचित वीर्य शक्ति का अविकारानुरूप लीकिक लोकांचर नलाई में उपयोग नहीं करता है वह अन्त में अपनी उस संचित वीर्य-शक्ति के द्वारा हो या तो तामसवृत्ति वन जाता है या अन्य अकृत्य की और अक्त जाता है। यही कारण है कि मैथुनविरत ऐसे लाखी बाया संन्यासी अब भी मिलते हैं जो परोपजीवी कोचमूच्ति और विविध बहमों के घर है।

### ऐतिहासिक दृष्टि

श्रव हम ऐतिहासिक हिंद से निवृत्ति और प्रवृत्ति के बारे में बैन परम्परा का कुकाव क्या रहा है सो देखें। इस पहिले कह चुके हैं कि जैन कुता में मांस मय आदि व्यक्त त्यारा, निरधंक पापकर्म से विरित्त जैसे निषेपात्मक नुसंस्कार और अनुकर्मा मूलक भ्तहित करने की वृत्ति जैसे भावात्मक सुसंस्कार विश्वस्ति है। श्रव देखना होगा कि ऐसे संस्कारों का निर्माण कैसे शुरू हुआ, उनकी पृष्टि कैसे कैसे होती गई और उनके द्वारा इतिहास काल में क्या-क्या घटनाएँ घटीं।

भैन परम्परा के आदि प्रवर्गक माने जानेवाले ऋपभदेव के समय जितने अन्यकार सुन को इम छोड़ दें तो भी हमारे सामने नेमिनाथ का उदाहरख स्पष्ट है, जिसे विश्वसनीय मानने में कोई आपांत नहीं। नेमिनाथ देवकीपुत्र ऋण्य के चचेरे भाई और यतुवंश के तेजस्त्री तक्या थे। उन्होंने ठीक स्नन्न के मीके पर मांस के निमत एकत्र किए गये सैकड़ों पशुपिद्धियों को स्ना में आसहवोग के हारा जो अमयदान दिलाने का महान साहस किया, उसका प्रमाव सामाजिक समारम्म में प्रवित्ति चिरकालीन मांस भोजन को प्रथा पर ऐसा पड़ा कि उस प्रथा का सह हिल सी गई। एक तरफ से ऐसी प्रथा शिवित्त होने से मांस-भोजन त्यान का संस्तार पड़ा और दूसरी तरफ से पशु-पिद्धियों को मारने से बचाने की विधायक प्रवृत्ति भी सम्य गिनी वाने लगी। वैन परभ्यरा के आगे के इतिहास में हम डो अनेक आहिसापोशक और प्राणिरद्धक प्रयत्न देखते हैं उनके मूल में नेमिनाथ की त्याग-यटना का संस्तार काम कर रहा है।

पारवंनाय के जीवन में एक प्रसङ्घ ऐसा है जो ऊपर से साधारण खगता है पर निकृति-प्रकृति के विचार से वह असाधारण है। पारवंनाय ने देखा कि पक तापस जो पंचामि तय कर रहा है उसके श्रास-पास जलने वाली बड़ी-बड़ी लकड़ियों में साँप भी जल रहा है। उस समय पार्यनाय ने चुपकी न पकड़ कर तात्कालिक प्रया के विरुद्ध और लोकमत के विरुद्ध आवाज उठाई और श्रपने पर आने वाली जोखिम की परवाई नहीं की। उन्होंने लोगों से स्पष्ट कहा कि ऐसा तप श्रधमें है जिसमें निरपराध भाषीं मस्ते हो। इस प्रसङ्घ पर पार्यनाथ मीन रहते तो उन्हों कोई हिसामागी वा म्हणावादी न कहता। किर भी उन्होंने तत्व भाषण का प्रवृति-मार्ग इसलिये अपनाया कि स्वाकृत वर्म की पूर्णता कभी केवल मीन या निवृत्ति से सिद्ध नहीं हो सकती।

चतुर्याम के पुरस्कतां ऐतिहासिक पार्श्वनाथ के बाद पंचपाम के समर्थक मंगवान् महाबीर साते हैं। उनके जीवन की कुछ घटनाएँ प्रवृत्तिनार्ग की दृष्टि से वहत सूचक हैं। महावीर ने समता के आध्यात्मिक सिद्धान्त को माच व्यक्तिगत न रखकर उसका धर्म दृष्टि से सामाजिक सेत्र में भी प्रयोग किया है। महाबीर जन्म से किसी मनुष्य को ऊँचा या नीचा मानते न थे। समी को सद्गुण-विकास श्रीर धर्माचरण का समान अधिकार एक-सा है-ऐसा उनका हद सिदान्त था । इस सिदान्त की तत्कालीन समाज-बेंब में लागू करने का प्रयत्न उनकी धर्ममूलक प्रवृत्ति की बाज है । श्रागर वे केवल निवृत्ति में ही पूर्ण धर्म समामले तो अपने व्यक्तिगत जीवन में श्रस्प्रश्यता का निवास्य काके संदुष्ट रहते। यर उन्होंने ऐसा न किया । तत्कालीन प्रचल बहुमत की अन्याय्य मान्यता के विकद चिक्रय कदम उठाया धीर मेतार्थ तथा हरिकेश बैसे सबसे निकर्ट गिने जानेवाले अत्युर्वों को अपने धर्म संघ में समान स्थान दिलाने का द्वार खोल दिया। इतना ही नहीं बल्कि हरिकेश जैसे तपस्वी बाच्चातिमक चरडाल को खुबालूत में बान-खशिस हुने हुए जात्यभिमानी ब्राह्मणी के धर्मवाटों में भेजकर गाँचीजी के द्वारा समर्थित मन्दिर में ग्रह्मश्य प्रवेश वैसे विचार के चर्म बीज बोने का समर्थन भी महाबीरानुवायो जैन परम्परा ने किया है। वज्ञ बागादि में अनिवार्य मानी जाने-बाली पशु आदि प्राची हिंसा से केवल स्वयं पूर्णतया विस्त रहते हो भी कोई महाबीर वा महाबीर के ऋनवायी त्यागी की हिसामागी नहीं कहता । पर वे धर्म के ममें की पूर्णतमा समकते वे । इसीसे वययोग वैसे वीर साथ यह के सहाव समारंभ पर विरोध की व संकट की परवाह दिना किए ग्रापने ग्राहिंसा सिद्धान्त को कियाशील व जीवित बनाने जाते हैं। और अन्त में उस यह में मारे जानेवाले प्रा को प्राण से तथा मारनेवाले पातिक को हिसावृत्ति से बचा लेते हैं। वह बाहिसा की प्रवृत्ति बाज, नहीं तो और क्या है ? लुद महाबोर के समझ उनका युवं सहचारी गोशालक आया और अपने आपको वास्तविक स्वरूप से लियाने का

मरसक प्रयत्न किया। महाबीर उस समय जुप रहते तो कोई उन्हें मृणाबार-विरिति के महाबत से च्युत न गिनता। पर उन्होंने स्वयं सत्व देसा और सोसा कि अस्त्य न बोलना इतना ही उस बत के लिए पर्याप्त नहीं है बल्कि असत्यबाद का साथी होना यह भी भयमूलक असत्यबाद के बराबर ही है। इसी विचार से गोशालक की अत्वुध रोपपकृति को जानते हुए भी भावी संकट की परवाह न कर उसके सामने बीरता से तत्य प्रकट किया और दुवांसा जैसे गोशालक के रोपान्नि के दु:सह ताप के कड़क अनुभव से भी कभी सत्य-संभाषण का अनुवाप न किया।

ऋव हम मुविदित ऐतिहासिक घटनाओं पर आते हैं। नेमिनाय की ही प्रास्ति-रह्मण की परम्परा को सजीव करनेवाले अशोक ने अपने धर्मशासनों में जो आदेश दिए हैं, ये किसी ते भी छिपे नहीं हैं। ऐसा एक धर्मशासन तो खुद नेमिनाय की ही साधना-मूमि में आज भी नेमिनाय की परंपरा को बाद दिलाता है। अशोक के पीत्र सम्प्रति ने प्राशियों की हिंसा रोकने व उन्हें अभय-दान दिलाने का राजीवित प्रवृत्ति मार्ग का पासन किया है।

बीद कि व सन्त मातृचेट का कि बारल इतिहास में प्रसिद्ध है । किनक के आमंत्रण पर आति बुदापे के कारण जब मातृचेट मिद्ध उनके दरवार में न जा सके तो उन्होंने एक पदाबद लेख के द्वारा आमंत्रणदाता किनक पीसे शक रुपति से पशु-पद्मी आदि प्राणियों की अभवदान दिलाने की भिद्धा मांगा। हर्ष-वर्धन, जो एक पराक्रमी धर्मवीर सम्राट था, उसने प्रवृत्ति मार्ग को कैसे विकस्तित किया यह सर्वविदित है। यह हर पाँचवें साल अपने सारे खजाने की भवाई में खर्च करता था। इससे बदकर अपरिश्रद की प्रवृत्ति बाबू का राजेचित उदाहरण शायद ही इतिहास में हो।

गुर्वर सम्राट् शैव सिख्यान को कीन नहीं जानता ? उसने मलचारी आचार्य अमयदेव तथा हेमचन्द्रसूरि के उपदेशानुसार पशु, पत्नी आदि प्राणियों की अमयदान देकर अहिंसा की प्रचृति वाल का विकास किया है। उसका उत्तरा-विकारी कुमारपाल तो परमाईत ही या। उसने कलिकाल सर्वत आचार्य हेमचन्द्र के उपदेशों को जीवन में इतना अविक अपनाया कि विरोधी लोग उसकी प्राणिरखा की मावना का परिश्रास तक करते रहे। जो कर्तव्य पालन की टिप्ट से पृद्धी में भाग भी लेता या वही कुमारपाल अमारि-गोषणा के तिए प्रस्पात है।

अकवर, जहाँगिर वैसे मांसमोजी व शिकारशोखी मुस्छिम बदशाहों से वीरित्वन, शान्तिचन्द्र, भानुचन्द्र आदि साहुओं ने जो काम करावा वह अहिसा धर्म की पहलि कानुका प्रकाशमान उदाहरण है। ये साहु तथा उनके अनुगामी शहस्थलोग अपने धर्मस्थानों में हिंसा से विस्त रहकर अहिंसा के आवस्य का संतील धारण कर सकते थे। पर उनकी नहजिसद आत्मीपम्पकी वृत्ति निष्किय न रही। उस कृति ने उनको विभिन्तधर्मी शक्तिशाली बादशाही तक साहस पूर्वक अपना ध्येय लेकर जाने की प्रेरणा की और अन्त में ने सफल भी हुए। उन बादशाही के शासनादेश आज भी हमारे सामने हैं, जो आहिंसा धर्म की गतिशीलता के सादी है।

गुजरात के महामाध्य बस्तुपाल का नाम कीन नहीं जानता ? वह अपनी घन-राणि का उपवाग केवल अपने धर्मपंथ या साधुसमाज के लिए ही करके सन्तुष्ट न रहा। उसने सार्वजनिक कल्पाण के लिए अनेक कामों में अति उदारता से घन का सदुपयोग करके दान नार्ग की न्यापकता सिद्ध की। जगडु शाह जो एक कर्द्ध का व्यापारी था और जिसके पास अन्त घास आदि का बहुत बड़ा संग्रह या उसने उस सारे संग्रह को कच्छ, काठियाबाड़ और गुजरात व्यापी तीन वर्ष के दुर्मिन्न में यथोयोग्य औंट दिवा व पशु तथा मनुष्य की अनुकरणीय सेवा द्वारा अपने संग्रह की सफलता सिद्ध की।

नेमिनाथ ने जो पशु पद्मी आदि की रद्मा का खोटा सा धर्मशीजवपन किया या, और जो मांसमोजन त्याग की नींव डाली थी उसका विकास उनके उत्तरा-चिवारियों ने अनेक प्रकार से किया है, जिसे इस ऊपर संखेप में देल चुके। पर वहाँ पर एक दो बात लास उल्लेखनीय हैं। हम यह कबूल करते हैं कि विवरायोल की संस्था में समयानसार विकास करने की बहुत गुंबाइरा है और उसमें अनेक सुधारने बोग्य इंटियां भी हैं। पर पिंजरापील की संस्था का सारा इतिहास इस बात की साची दे रहा है कि विकारोल के पीछे एक मात्र प्राणि-रचा और जीवदया की भावना ही सजीव रूप में क्लीमान है। जिन साचार पश-पद्मी आदि शाणियों को उनके मालिक तक छोड़ देते हैं, जिन्हें कोई पानी तक नहीं पिलाता उन प्राणियों की निष्काम मात्र से खानीवन परिचर्वा करना. इसके लिए जालों रूपए खर्च करना, यह कोई साधारण धर्म संस्कार का परिणाम नहीं है । गुजरात व राजस्थान का ऐसा शायद हो कोई स्थान हो जहाँ पिंजरा-पोल का कोई न कोई स्वरूप वर्तमान न हो । वास्तव में नेमिनाथ ने पिजरबढ प्राणियों को अभवदान दिलाने का जो तेजस्वी पुचपार्थ किया था, जान पहता है, वसी की यह चिरकालीन वर्मस्मृति उन्हीं के जन्मस्थान गुजरात में चिरकाल से व्यापक रूप से चली खाती है, खीर जिसमें खाम जनता का भी पूरा सहयोग है। र्विकरापोल की संस्थाएँ केवल सुले संगवे जाचार प्राव्यों की रखा के कार्य तक ही सीमित नहीं हैं । वे खतिवृध्टि हुम्बाल आदि संकटपूर्ण समय में दूसरी भी अनेकविष सम्भवित प्रास्तिरद्वण अवृत्तियाँ करती हैं।

अहिंसा व दया के विकास का पुराना इतिहास देखकर तथा निर्मास भोजन की व्यापक प्रथा और जीव दया की व्यापक प्रवृत्ति देखकर ही लोकमान्य तिलक ने एक बार कहा या कि गुजरात में जो अहिंसा है, वह जैन परम्परा का प्रमाव है। यह व्यान में रहे कि यदि जैन परम्परा केवल निवृत्ति बाजू का पोषण करने में कतार्थता मानती तो इतिहास का ऐसा भव्य रूप न होता जिससे तिलक जैसी का व्यान लिचता।

हम ''जीव दया मरहली'' की प्रवृति को भूत नहीं सकते। वह करीव ४० बनों से अपने सतत प्रयत्न के द्वारा इतने अधिक जीव दया के कार्य कराने में सफल हुई है कि जिनका इतिहास जानकर सन्तोय होता है। अनेक प्रान्तों में व राज्यों में धार्मिक मानी जाने वाली प्राणिहिंसा को तथा सामाजिक व वैयक्तिक मांस भोजन की प्रया को उसने बन्द कराया है व लाखो प्राणियों को जीवित दान दिलाने के साथ-साथ लाखों की पुरुषों में एक आत्मीपम्य के सुसंस्कार का समर्थ बीजवान किया है।

पर्वमान में सन्तवालका नाम उपेक्ष्य नहीं है। यह एक स्थानकवाली जैन मुनि हैं। यह अपने गुरू या अन्य धर्म सहचारी मुनियों की तरह अहिसा की केवल निष्क्रिय बाजू का आअब लेकर जीवन अपतीत कर सकता या, पर गांधीजी के अविकास ने उसकी आत्मा में अहिंसा की भावात्मक प्रेमक्योति को सकिय बनाया। अतएव वह सब लोकापवाद की विना परवाह किए अपनी प्रेमइिंच को कृतार्थ करने के लिए पंच महाबत की विचायक बाजू के अनुसार नानाविध मानवाहत की प्रइतियों में निष्काम भाव से कृद पढ़ा जिसका काम आज जैन जैनेतर सब खोगों का ध्यान खींच रहा है।

जैन ज्ञान-भाण्डार, मन्दिर, स्थापत्य व कला

अब हम जैन परम्परा की घार्मिक प्रवृत्ति बाबू का एक और भी हिस्सा देखें जो कि लास महत्व का है और जिसके कारण जैन परंपरा आज जीवित व तेजस्त्री हैं। इस हिस्से में शानमण्डार, मन्दिर और कला का समावेश होता है। कैकड़ी वणों से जगह-जगह स्थापित वहें बवे जान-भाण्डारों में केवल जैन शास्त्र का या अध्यात्मशास्त्र का ही संत्रह रच्या नहीं हुआ है बिल्क उसके द्वारा अनेक-विध जीकिक शास्त्रों का असाम्प्रदायिक दृष्टि से संत्रह संरक्षण हुआ है। क्या कैयक, क्या क्योतिय, क्या मन्त्र तन्त्र, क्या संगीत, क्या सामुद्रिक, क्या मापा-शास्त्र, काव्य, नाटक, पुराण, अलंकार व कथाशंय और क्या सर्व दर्शन संबन्धी महत्व के शास्त्र—इन स्वी का आनभाण्डारों में संग्रह संरक्षण ही नहीं हुआ है बल्कि इनके अव्ययन व अव्यापन के द्वारा कुछ विशिष्ट विद्वानों ने ऐसी प्रतिमा- मूलक नव क्रतियाँ भी रची हैं जो अन्यत्र दुर्लम हैं और मीलिक गिनी जाने लायक हैं तथा जो विश्वसाहित्य के संग्रह में स्थान पाने योग्य हैं। ज्ञानभाषडारी में से ऐसे प्रंथ मिले हैं जो बौद आदि अन्य परंपरा के हैं और आज दुनियाँ के किसी भी माग में मूलस्वरूप में अभी तक उपलब्ध भी नहीं हैं। ज्ञानभाषडारी का यह जीवनदायी कार्य केवल धर्म की निवृत्ति बाजू से सिद्ध हो नहीं सकता।

यों तो भारत में अनेक कलापूर्ण धर्मस्थान हैं, पर चामुग्डराय प्रतिष्ठित गोमटेश्वर की मूर्ति की भव्यता व विमल शाह तथा वस्तुपाल श्रादि के मन्दिरों के शिल्प स्थापत्य ऐसे अनोखे हैं कि जिन पर हर कीई मुग्य हो जाता हैं। जिनके हदय में धार्मिक भावना की विधायक सौन्दर्य की बाज, का आदरपूर्ण स्थान न हो, जो साहित्य न कला का धर्मपोपक मर्म न जानते हो वे अपने धन के खजाने हत बाजू में खर्च कर नहीं सकते।

#### ब्यापक लोकदित की राष्ट्र

पहले से आज तक में अनेक जैन ग्रहरथों ने केवल अपने धर्म समाज के दित के लिए ही नहीं बल्कि साधारण जन समाज के दित की दृष्टि से आज्या-लिक ऐसे कार्य किए हैं, जो स्वावहारिक धर्म के समर्थक और आज्यास्मिकता के पोषक होकर सामाजिकता के सूचक भी हैं। आरोग्यालय, भोजनालय, शिच्नणा-लय, वाचनालय, आनाथालय जैसी संस्थाएँ ऐसे कार्यों में भिने जाने योग्य हैं।

ऊपर जो हमने प्रवर्तक धर्म की बाजू का संदोप में वर्णन किया है, वह केवल हतना ही त्वन करने के लिए कि जैन धर्म जो एक आध्वारिमक धर्म व मीच-वादी धर्म है वह पदि धार्मिक प्रवृत्तियों का विस्तार न करता और ऐसी प्रवृत्तियों से उदासीन रहता तो न सामाजिक धर्म कम न सकता, न सामाजिक धर्म कम से जीवित रह सकता और न कियाशील लोक समाज के बीच गौरव का स्थान पा सकता। ऊपर के वर्णन का वह विलवुल उद्देश्य नहीं है कि अतीत गौरव की गांधा गाकर आत्मप्रशंसा के मिथ्या भ्रम का हम पोषण करें और वेशकालान क्य नए-नए आवश्यक करांध्यों से मुँह मोहें। हमारा स्थय उद्देश्य तो यही है कि पुरानी व नई पीढ़ी की हजारों वर्ष के विरासती मुसंत्वार की याद दिलाकर उनमें कतंब्य की मावना प्रदोत करें तथा महास्माजी के सेवाकारों की ओर आकष्ट करें।

गांघीजी की सुक

वैन परम्परा पहले ही से ऋहिंसा धर्म का ऋत्यन्त आपह रखती आहं है। पर सामाजिक धर्म के नाते देश तथा सामाज के नानाविच उत्थान-यतनों में जब-जब शस्त्र धारण करने का प्रसंग आपा तबन्तव उसने उससे भी मुँह न मोड़ा। क्यापि शक्त चारण के द्वारा सामाजिक हित के रहाकार्य का आहिला के आल्क्नितिक समर्थन के साथ मेल विटाना सरल न था पर गांधीओं के पहिले ऐसा कोई अश्रक्त सुद का मार्ग खुला भी न था। अत्यय जिस रास्ते अन्य जनता जाती रही उसी रास्ते जैन जनता भो चलो। परन्तु गांधीओं के बाद तो युद का कर्मच्लेत सचा धमंखेत बन गया। गांधीओं ने अपनी अपूर्व सुक्त से ऐसा मार्ग लोगों के सामने रेखा जिसमें वीरता की पराकाण्डा जरूरी है और सो मी शक्त धारण बिना किए ही। जब ऐसे अश्रक्त प्रतिकार का आहेंसक मार्ग सामने आया तब वह जैन परम्परा के नूलगत ऋहितक संस्कारों के साय सविशेष संगत दिखाई दिया। यही कारण है कि गांधीओं की आहिसामूलक समी प्रमृतियों में जैन क्लो पुरूषों ने अपनी संख्या के अनुपात से जुलना में अधिक ही माग लिया और आज मी देश के कोने-कोने में भाग ले रहे हैं। गांधीओं की ऋहिसा की रचनातमक अमली सुक्त ने आहिसा के दिशाशून्य उपासकों के सामने इतना बड़ा आदर्श और कार्यक्षेत्र रखा है जो जीवन की इसी लोक में स्वर्ग और मोद्द की आकांदा को सिद करने वाला है।

अपरिश्रह व परिश्रह परिमाण जत

यरतृत शान्तिवादी सम्मेखन जो शान्तिनिकेतन में गांधीजी के सत्य ऋहिसा के सिदान्त को धर्तमान ऋति संध्यंप्रधान युग में अमकी बनाने के लिए विशेष ऊदापोह करने को मिल रहा है, उसमें ऋहिसा के विगसती संस्कार धारण करने वाले इस जैनों का उस्प कर्तव्य यह है कि ऋहिसा की साधना की इरएक बाजू में माग लें। और उसके नवीन विकास को अपनाकर ऋहिसक संस्कार के स्तर को ऊँचा उठावें। परन्तु यह काम केवल चर्चा या मौस्कित सहानुमृति से कभी सिद्ध नहीं हो सकता। इसके लिए जिस एक उत्त्य का विकास करना कररी है वह है अपरिग्रह या परिग्रह-परिमाण बत।

उक्त नत पर जैन परम्परा इतना ऋषिक भार देती आई है कि इसके विना
आहिंसा के पालन को सर्वधा असम्भव तक माना है। त्यागिवर्ग स्वीकृत अपरिमह की प्रतिज्ञा को सच्चे अर्थ में तब तक कभी पालन नहीं कर सकते जब तक
वे अपने जीवन के अंग प्रत्यंग को स्वावलम्बी और सादा न बनावे। पुरानी
रुवियों के चक्र में पड़कर जो स्वाग तथा सादगी के नाम पर दूसरों के जम का
अधिकाधिक फल मोगने की प्रया रुढ़ हो गई है उसे गांचीजी के जीवित उदाहरण
हारा हटाने में व महाबीर की स्वावलम्बी सची वीवन प्रधा को अपनाने में आव
कोई संकोच होना न चाहिए। यही अपरिवह नत का तास्वय है।

जैन परम्परा में एड्स्थवर्ग परिप्रइ-परिमाण कत पर आर्थात् स्वतन्त्र इच्छा-

पूर्वेक परिम्नह की मयांदा की संकृष्यित बनाने के संकृष्य पर हमेशा मार देता आया है। पर उस मत की यथार्थ आवश्यकता और उसका मूल्य निवना आव है, उतना शायद ही भृतकाल में रहा हो। आज का विश्वक्यापी संबर्ध केवल परिम्नहमूलक है। परिम्नह के मूल में लोमचृत्ति ही काम करती है। इस चृत्ति पर ऐक्ट्रिक अंकुश या नियन्त्रण विना रखे न तो अपक्ति का उद्धार है न समाज का और न राष्ट्र का। लोभ चृत्ति के श्रानियन्तित होने के कारण ही देश के अन्दर तथा अन्तर्राष्ट्रीय केत्र में खींचावानी व युद्ध की आशंका है, विसके निवारण का उपाय लोचने के लिए प्रस्तुत सम्मेलन हो रहा है। इसलिए बेन परम्पत का प्रमाम और सर्वप्रथम कर्राव्य ती यही है कि वह परिम्नह-परिमाण नत का आधुनिक हिट से विकास करे। सामाजिक, राजकीय तथा आर्थिक समस्याओं के निपदार का अगर कोई कार्यसाधक अहिसक इलाज है तो वह ऐक्ट्रिक अपरिम्नह नत या परिम्नह-परिमाण नत ही है।

श्राहिंसा को परम धर्म माननेवाले श्रीर विश्व शांतिवादी सम्मेलन के प्रति अपना कुळ्न-कुछ कर्नव्य सममक्त उसे श्रदा करने की इतिवाले जैनों को पुराने परिग्रह-परिमागा त्रत का नीचे लिखे माने में तथा अर्थ किलत करना होगा और उसके श्रनुसार जीवन व्यवस्था करनी होगी।

(१) जिस समाज या राष्ट्र के हम झंग या घटक हो उस सारे समाज या राष्ट्र के सर्वसामान्य जीवन थोरण के समान ही जोवन घोरण रखकर उदनुसार जीवन

की आवश्यकताओं का घटना या बढ़ना।

(२) जीवन के लिए अनिवार्य जरूरी वस्तुओं के उत्पादन के निर्मित किसी-न-किसी प्रकार का उत्पादक अम किए विना ही दूसरे के वैसे अमपर, शकि रहते हुए भी, जीवन जीने को परिग्रह-परिमाण जत का बावक मानना।

(३) व्यक्ति की बची हुई या संचित सब प्रकार की सम्पत्ति का उत्तराधिकार उसके कुटुम्ब या परिवार का उतना ही होना चाहिए जितना समाज या राष्ट्र का । ऋषांत् परिग्रह-परिमाया अत के नए ऋषे के अनुसार समाज तथा राष्ट्र से पृथक्

कुटुम्ब परिवार का स्थान नहीं है।

ये तथा अन्य ऐसे जो जो नियम समय समय की आवश्यकता के अनुसार राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय हित की दृष्टि से फिलत होते हो, उनको जीवन में लागू करके गांधीजी के राह के अनुसार औरों के सामने सक्क उपस्थित करना यही हमारा विश्व शान्तिवादी सम्मेलन के प्रति सुख्य कर्मन्य है ऐसी इमारी सब्द समक्त है।

# जीव और पत्र परमेष्ठी का स्वरूप

(१) महन-परमेडी क्या वस्तु है ? उत्तर - वह जीव है।

(२) परन-क्या सभी जीव परगेष्ठी कहलाते हैं।

उ॰-नहीं।

(३) प्र• - तव कीन कहलाते हैं ?

उ॰ — जो जीव परम में श्रयांत् उत्कृष्ट स्वरूप में —समभाव में हिन् श्रयांत् रियत हैं, वे ही परमेश्री कहलाते हैं।

(४) प्र०-परमेष्ठी और उनसे मिन्न जीवी में क्या खन्तर है ?

उ॰—अन्तर, आप्वात्मिक विकास होने न होने का है। अयांत् जो आध्यात्मिक-विकास वाले व निर्मल आत्मशक्ति वाले हैं, वे परमेडी और जो मिलन आत्मशक्ति वाले हैं वे उनसे मिल्न हैं।

(५) प्र०—जो इस समय परमेष्ठी नहीं हैं, क्या वे भी सावनी बास आत्मा को निमेल बनाकर वैसे वन सकते हैं !

उ०-अवश्य।

(६) प्र०—तव तो जो परमेश्री नहीं हैं और जो हैं उनमें शक्ति की अपेदा से भेद क्या हुआ ?

उ॰—इन्हें भी नहीं। अन्तर सिर्फ शक्तियों के प्रकट होने न होने का है। एक में आत्म-शक्तियों का विशुद्ध रूप प्रकट हो गया है, दसरों में नहीं।

(७) प्र०—वंब ग्रसलियत में सब बीच समान ही हैं तह उन सबका सामान्य स्वरूप ( लक्षण ) क्या है ?

उ॰ — रूप रस गन्व स्परां आदि पौद्यलिक गुणों का न होना और चेतना को होना यह सब बीवों का सामान्य सच्छा है।

१ ''श्ररसमरूबमर्गमं, ग्रन्वतं चेदसागुण्मसहं जाण् श्रवित्रगगहण्, जीव-परिविद्यसंद्रास् ॥'' प्रवचनसार श्रेयतत्वाधिकार, गाथा ८० ।

श्चर्यात्—जो रस, रूप, मन्य और शब्द से रहित हैं जो अध्यक्त—स्पर्श रहित है, श्रतपद जो लिक्की-इन्द्रियों से श्रमाहा है जिसके कोई संस्थान आकृति नहीं है। ( ८ ) ४० — उक्त सद्युग तो अतीन्द्रिय-इन्द्रियों से जाना नहीं जा सकते भासा है; फिर उसके द्वारा जीवीं की पहिचान कैसे हो सकती है ?

उ०—निश्चयद्धि से जीव अतीन्त्रिय हैं इसलिये उनका सञ्चण अतीन्त्रिय होना ही चाहिए, क्योंकि सद्ध्या सहय से मिन्न नहीं होता। जब सहय अयौत् जीव इन्द्रियों से नहीं जाने जा सकते, तब इनका सद्ध्या इन्द्रियों से न जाना जा सके, यह स्वामाविक ही है।

( E ) प्र० - जीव तो ख्राँख द्यादि इन्द्रियों से जाने जा सकते हैं । मनुष्य, पशु, पद्मी की है आदि जीवों को देखकर व छुकर हम जान सकते हैं कि यह कोई जीवधारी है । तथा किसी को ख्राकृति ख्रादि देखकर या भाषा मुनकर हम यह भी जान सकते हैं कि ख्रमुक जीव मुखी, दुःखी, मूह, विद्वान्, प्रसन्त या नाराक है । किर जीव ख्रतीन्द्रिय कैसे ?

उ॰—शुद्ध संग ग्रमीत् स्वभाव की ग्रमेला से जीव श्रतीन्त्रिय है। श्रमुद्ध स्प श्रमीत् विभाव की ग्रमेला से वह इन्द्रियगोचर मी है। श्रमुर्वत — रूप, रस श्रादि का ग्रमाव वा चेतनाशक्ति, यह जीव का स्वभाव है, और भाषा, श्राकृति, सुल, दुःल, राग, इष श्रादि जीव के विभाव ग्रमीत् कर्मकन्य पर्याय है। स्वभाव पुद्गल-निरपेल होने के कारण श्रतिन्द्रय है और विभाव, पुद्गल सपेल होने के कारण इन्द्रियमाहा है। इसलिये स्वामाविक लक्षण की ग्रमेला से जीव को ग्रतीन्त्रय सममना चादिए।

(१०) प्र० — ग्रगर विमाद का संबन्ध जीव से है तो उसकी लेकर भी जीव का खद्दाय किया जाना चाहिए ?

उ॰—किया ही है। पर वह लक्ष्ण सब जीवी का नहीं होगा, सिर्फ संसाधि जीवों का होगा। वैसे जिनमें मुख-दु:ख, राग-द्रेष आदि भाव हो या जो कम के कर्ता और कर्म-कल के भोका और शारीरवारी हो वे जीव हैं।

(११) प०-उक्त दोनों सञ्चगों को सम्प्रतापूर्वक समम्प्रदये।

उ॰—प्रथम बच्चण स्वभावस्यशों है, इसविष् उसकी निश्चय नय की अपेचा से तथा पूर्ण व स्थायी समक्रमा चाहिये। दूसरा बच्चण विभावस्यशों है, इसविष्

१ "वः कर्तां कर्ममेदानां मोका कर्मकत्वस्य च । संस्पतां परिनिर्वाता, स झात्मा नान्यक्रस्यसः ॥"

अर्थात् — जो कर्मी का करनेवाला है, उनके फल का मीगने वाला है, संसार में अमरा करता है और मोच को भी पा सकता है, वहीं बीव है। उसका अन्य लच्या नहीं है।

उनको व्यवहार नय की अपेदा से तथा अपूर्ण व अस्थायी नमकता चाहिए। सारांश यह है कि पहला लच्या निश्चय-दृष्टि के अनुसार है, अतएव तीनों काल में घटनेवाला है और दूसरा बच्च्य व्यवहार-दृष्टि के अनुसार है, अतएव तीनों काल में नहीं घटनेवाला है। अर्थात् संसार दशा में पाया जानेवाला और मोच दशा में नहीं पाया जाने वाला है।

(१२) प॰—उक्त दो दृष्टि से दो लच्चण वैसे जैनदर्शन में किये गए हैं, क्या वैसे जैनेतर-दर्शनों में भी हैं ?

ड॰—हाँ, \*साङ्ख्य, वयोग, विदान्त आदि दर्शनों में आत्मा को चेतन-रूप या सविदानन्दरूप कहा है सो निश्चय नय" की अपेदा से, और वन्ताप,

१ 'श्रयास्य जीवस्य सहजविज्ञिम्भतानन्तराक्तिहेतुके त्रिसमयावस्थायित्व लच्चेषे वस्तुस्वरूपम्ततया सर्वदानपायिनि निश्चयजीवस्ये सत्यपि संसारावस्थाया-मनादिप्रवाह्मवन्तपुद्गलसंश्लेषद्वितात्मतया प्राण्चतुष्कामिसंबदस्यं व्यवहारजीव-त्यचेतुर्विमक्तव्योऽस्ति ।' —प्रवचनसार, श्चमृतचन्द्र—कृत दीका, गाया ५३।

साराश-जीवत्व निश्चय और व्यवहार इस तरह दो प्रकार का है। निश्चय जीवत्व सनन्त-शान-शक्तिस्वरूप होने से जिकाल-स्थायी है और व्यवहार-जीवत्व पौद्गलिक-प्राणसंसर्ग रूप होने से संसारायस्था तक ही रहने वाला है।

२ 'पुरुषत्तु पुष्करपतारायनिर्लेपः किन्तु चेतनः ।' —मुक्तापत्ति प्०३६। अर्थात्—ग्रात्मा कमलपत्र के समान निर्लेप किन्तु चेतन है।

३ वस्माम्ब सन्वात्यरिगामिनोऽत्यन्तविवमां विशुद्धोऽन्यश्चितिमात्रस्यः पुरुपः'

पावअल स्त्र, प.द ३, स्त्र ३५ भाष्य।

खर्थात्—पुरुष-आत्मा-चिन्मात्ररूप है और परिगामी सन्त्र से ऋत्यन्त विलक्षण तथा दिशुद्ध है।

४ "विज्ञानमानन्दं ब्रद्ध"—बृहदारस्यक ३।६।२८ श्रयात् — ब्रह्म-क्राल्मा-क्रानन्द तथा अनस्य है। ६ "निश्चवमिह भूतार्थं, व्यवहारं वर्णक्तवभूतार्थम्।"

— पुरुषार्थसिद्च्युपाय क्लोक ५

अर्थात्—तान्तिक दृष्टि को निश्चय-दृष्टि और उपचार-दृष्टि को व्यवहार दृष्टि कहते हैं।

५ "इच्छाद्रेषप्रमन्नसुलदुःखज्ञानान्यात्मनो लिङ्गमिति।"

अपॉत्—१ इच्छा, २ द्वेष, ३ प्रयञ्ज, ४ सुख, ५ दुःल और ज्ञान, ये आतमा के लक्ष्ण है। क्षेत्रीयिक आदि दर्शनी में सुल, तुःल, इन्ह्य, द्रेप, आदि आत्मा के खड़ग वत-लाए हैं तो व्यवदार नय की अपेदा से।

(१३) प्र० क्या जीव और आत्मा इन दोनों राज्यों का मतल व एक है ? उ॰ हाँ, बैनराख में तो संसारी असंसारी सभी चेतनों के विषय में 'जीव और आत्मा', इन दोनों राज्यों का प्रयोग किया गया है, पर नेदान्त के आदि दर्शनों में जीव का मतलब संसार-अवस्था वाले ही चेतन से है, मुक्तचेतन से नहीं, और आत्मा के राज्य तो सावारण है।

(१४) प्र० — आपने तो जीव का स्वरूप कहा, पर कुछ विद्वानी की यह कहते सुना है कि आल्या का स्वरूप अनिर्वचनीय अर्थात् वचनों से नहीं कहे जा सकने योग्य है, सो इसमें सत्य क्या है ?

उ०—उनका भी कथन युक्त है क्योंकि शब्दों के द्वारा परिमित भाव प्रगट किया जा सकता है। यदि जीव का वास्तविक स्वरूप पूर्णतया जानना हो तो वह अपरिमित होने के कारण शब्दों के द्वारा किसी तरह नहीं कताया जा सकता। इसिलए इस अपेदा से जीव का स्वरूप अनिर्वचनीय है। है। इस बात को जैसे अस्य दर्शनों में 'निर्विकर'' शब्द से वा

२ जैसे—'ग्रात्मा वा अरे श्रोतक्वो मन्तक्वो निर्दिष्यासितक्वः' इत्यादिक —इद्दारण्यक २१४१५ ।

'धावन्तोऽपि नवा नैके, तस्त्वरूपं स्पृशन्ति न । सनुद्रा इव कल्लोलैः, कृतप्रतिनिकृत्तयः ॥' द्वि०, ⊂ ॥ 'शब्दोधरक्ततद्वप्रवोधकलयपद्यतिः । निर्विकल्पं तु तद्व्षं गम्यं नानुभवं विना ॥' द्वि०, ६ ॥

१ 'जीवो हि नाम चेतनः शरीराध्यस् प्राणानां धारियता ।'

- न्नससूत्र भाष्य, १६६ १०६, १६०६, १६६९, १६०६।

अर्थात् — जीव वह चेतन है जो शरीर का स्वामी है और प्राणों को धारण

करने वाला है।

३ 'यता वाची निवर्तन्ते, न यव मनसी गतिः । शुद्धानुभवसंवेदां, तद्वृतं परमात्मनः ॥' द्वितीय, स्त्रीक ४ ॥ ४ "निरालच्यं निराकारं, निर्विकल्यं निरामयम् । श्रात्मनः परमं ख्योति-निवपाधि निरज्जनम् ॥'' पथम, १ ।

'नेति' शब्द कहा है वैसे ही बैनदर्शन में 'सरा तत्थ नियमंते तका तत्थ न विज्ञहं' आचाराज्ञ ५ ६ ] इत्यादि शब्द से कहा है। यह अनिर्वचनीयत्व का कथन परम निश्चय नय से या परम शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से समझना चाहिए। और हमने जो जीव का चेतना या अमूर्तत्व लक्षण कहा है सो निश्चय हण्टि से या शुद्ध पर्यांथार्थिक नय से।

(१५ प्र- कुछ तो जीव का स्वरूप ध्यान में आया, अब यह कहिए कि वह किन तस्त्रों का बना है ?

उ० - वह स्वयं अनादि स्वतंत्र तत्त्व है, अन्य तत्त्वों से नहीं बना है।

(१६) प्र० — सुनने व पदने में खाता र है कि जीव एक रासायनिक वस्तु है, अपोत् भौतिक मिश्रणों का परिणाम है, वह कोई स्वयं सिद्ध वस्तु नहीं है, वह उत्पन्न होता है और नष्ट भी। इसमें क्या सत्य है १

उ०—को सूझ्म बिचार नहीं करते, जिनका मन विशुद्ध नहीं होता श्रीर जो आन्त हैं, वे ऐसा कहते हैं। पर उनका ऐसा कपन आन्तिमृजक है।

(१७) प्र०-भ्रान्तिम्बक क्वी !

ड० — इसलिए कि ज्ञान, मुल, दुःख, हर्प, शोक, आदि वृत्तियाँ, जो मन से संबन्ध रखती हैं; वे स्थूल या सूक्ष्म भौतिक वस्तुओं के आलम्बन से होती हैं,

'श्रतदृब्धावृत्तितो भिन्नं, सिद्धान्ताः कथयन्ति तम् । वस्तुतस्तु न निर्वार्थ्यं, तस्य सर्गं कथवन ॥' द्वि॰, १६ ॥

—श्री यशोदिनय-उपाध्याय-इत परमञ्चोतिः पञ्चविशतिका । 'ग्रप्राप्येव निवर्तन्ते, वची पीभिः सहैव तु । निर्मुणलात्किमावाद्विशेषासामभादतः ॥'

—श्रीराङ्गराचार्यकृत—उपदेशसाहसी नाम्यदम्यदाकाण् श्लीक ३१। द्यर्थात् – शुद्ध जीव निर्मुण्, श्रक्तिय श्रीर स्वविशेष होने से न दुविधास है श्रीर न वचन-प्रतिपाद्य है।

१ 'स एप नेति नेस्पातमाऽयाह्यो न हि चहातेऽशीयों न हि शॉपतेऽसङ्को न हि सम्पतेऽसितो न व्यथने न रिष्यत्यमयं वै जनक प्राप्तोसीति होवाच याजवरनयः।'

— बृहदारस्यक, अध्याय ४, आहारा २, मृत्र ४। २ देखो — चार्याक दर्शन [ सर्वदर्शनसंब्रह ए० १ ] तथा आयुनिक मौतिक-वार्था देशल' शादि विदानों के निचार प्रो० भुकरचित आपरणो पर्म एष्ट ३२% से आने । भौतिक वस्तुएँ उन वृत्तियों के होने में साधनमात्र अर्थात् निमित्तकारण है, उपादानकारण नहीं। उनका उपादानकारण आत्मा तस्त्र अलग ही है। इस-लिए मौतिक वस्तुओं को उक्त वृत्तियों का उपादानकारण मानना भ्रान्ति है।

(१८) प्र० - ऐसा क्यों माना जाय ?

- ठ० ऐसा न मानने में अनेक दोप आते हैं। बैसे मुख, दुःख, राज-रंक भाव, छोटी-वड़ी आपु, सत्कार-विरस्कार, ज्ञान-अज्ञान आदि अनेक विरुद्ध भाव एक ही माता पिता की दो सन्तानों में पाए जाते हैं, सो जीव को स्वतन्त्र तस्त्र विना माने किसी तरह असन्दिग्ध रीति से घट नहीं सकता।
- (१६) प०—इस समय विज्ञान प्रवत प्रमाण समका जाता है, इसलिए यह वततार्वे कि क्या कोई ऐसे भी वैज्ञानिक हैं। जो विज्ञान के खाधार पर जीव को खतन्त्र तत्व मानते हों ?
- ड॰ हाँ उदाहरणार्थं मर 'श्रोलीवरलाज' वो यूरोप के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं श्रीर कलकत्ते के 'जगदीशन्द्र वसु, जो कि संसार मर में प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं। उनके प्रयोग व कथनों से स्वतन्त्र चेतन तत्त्व तथा पुनर्जन्म आदि की लिद्धि में सन्देह नहीं रहता। अमेरिका श्रादि में श्रीर मी ऐसे अनेक विद्वान् हैं, जिन्होंने परलोकगत आत्माओं के संम्बन्ध में बहुत कुछ जानने लायक खोज की है।
- (२०) प्र०—नीव के अस्तित्व के विषय में अपने को किस सब्त पर मरोसा करना चाहिए ?
- उ०- अस्पत्त एकावतापूर्वक चिस्काल तक आत्मा का ही मनन करने वाले निःस्वार्थ ऋषियों के बचन पर, तथा स्वानुभव पर ।
  - (२१) प्र॰ ऐसा अनुभव किस तरह प्राप्त हो सकता है १ ड॰ — चित्त को शुद्ध करके एकाश्रतापूर्णक विचार व मनन करने से ।

१ जो कार्य से भिन्न होकर उसका कारण बनता है वह निभिक्तकारण कहलावा है। बैसे कपड़े का निभिक्तकारण पुतलीयर।

न जो स्वयं ही कार्यरूप में परिगात होता है वह उस कार्य का उपादानकारण कहलाता है । जैसे कपदे का उपादानकारण स्त ।

३ देखो-- ब्रात्मानन्द-जैन-पुस्तक-प्रचारक-मरडल ब्रायस द्वास प्रकाशित हिन्दी प्रथम 'कर्मबन्य' की प्रस्तावना पु० ३८॥

४ देलो—हिन्दीवंधरबाकर कार्यालय, वंबई द्वारा प्रकाशित 'छायादर्शन'।

(२२) प्र॰—जीव तथा परमेष्टी का सामान्य स्वरूप तो कुछ सुन लिया। भाव कहिए कि क्या सब परमेष्टी एक ही प्रकार के हैं या उनमें कुछ स्नन्तर मी है!

उ०—सब एक प्रकार के नहीं होते । स्वृत दृष्टि से उनके पाँच प्रकार हैं अपांत उनमें आपस में कुछ अन्तर होता है ।

(२३) प्र०-वे पाँच प्रकार कीन हैं ? श्रीर उनमें अत्तर क्या है ?

उ०— अरिहत्त, सिंद, आचार्य, उपाध्याय और सासु ये पाँच प्रकार हैं।
स्थूलरूप से इनका अन्तर जानने के लिए इनके दो विभाग करने चाहिए।
पहले विभाग में प्रथम दो और दूसरे विभाग में पिछले तीन परमेच्छी सम्मिलित
हैं। क्योंकि अरिहत्त सिंद ये दो तो जान दर्शन-चारित-वीयांदि शक्तियों को शुद्ध
रूप में पूरे तौर से विकसित किये हुए होते हैं। पर आचार्यांदि तीन उक्त शक्तियों
को पूर्णतचा प्रकट किए हुए नहीं होते किन्तु उनको प्रकट करने के लिए प्रयक्तशिल
होते हैं। अरिहत सिंद ये दोही केवल पूज्य अवस्था को प्राप्त हैं, पूजक अवस्था
को नहीं। इसीसे ये देवतत्त्व माने जाते हैं। इसके विपरीत आचार्य आदि तीन
पूज्य, पूजक, इन दोनों अवस्थाओं को प्राप्त हैं। वे अपने से नीचे की ओणि
वालों के पूज्य और ऊपर की शेखिवालों के पूजक हैं। इसी से 'गुर' तत्त्व
माने जाते हैं।

(२४) प्र॰—अरिहन्त तथा सिद्ध का आपस में क्या अन्तर है ? इसी तरह आचार्य आदि तीनों का भी आपस में क्या अन्तर है ?

उ०— सिंद, शर्राररहित अतएव पौद्गलिक सब पर्यायों से परे होते हैं। पर अरिहन्त ऐसे नहीं होते। उनके शरीर होता है, इसलिए मोह, अज्ञान आदि नष्ट हो जाने पर भी ये चलने, फिरने, बोलने आदि शारीरिक, वाचिक तथा मानसिक कियाएँ करते रहते हैं।

साराश वह है कि ज्ञान-चरित्र आदि शक्तियों के विकास की पूर्यांता आरिहन्त सिंद दोनों में बराबर होती है। पर सिंद, योग (शारीरिक आदि किया) रहित और आरिहन्त वोससहित होते हैं। जो पहिले आरिइन्त होते हैं वे ही शरीर त्यागने के बाद सिंद कहताते हैं। इसी तरह आचार्य, उपाध्याय और साधुओं में साधु के गुण सामान्य रीति से समान होने पर मी साधु की अपेदा उपाध्याय और आचार्य में विशेषता होती है। वह यह कि उपाध्यायपद के लिए सूत्र तथा अर्थ का वात्तविक हान, पदाने की शक्ति, वचन-मधुरता और चर्चा करने का सामध्य आदि कुल लास गुण प्राप्त करना जरूरी है, पर साधुपद के लिए इन गुणों की कोई सास जरूरत नहीं है। इसी तरह आचार्यपद के लिए शासन

चलाने की शक्ति, गच्छ के हिताहित की जवाबदेही, आति गम्भीरता और देश-काल का विशेष शान आदि गुण चाहिए। साधुपद के लिए इन गुणों को प्राप्त करना कोई खास करनी नहीं है। साधुपद के लिये जो सताईस गुण करनी हैं वे तो आचार्य और उपाध्याप में भी होते हैं, पर इनके अलावा उपाध्याय में पचीस और आचार्य में खुतीस गुण होने चाहिए अर्थात् साधुपद की अपेद्वा उपाध्यायपद का महत्त्व अधिक और उपाध्यायपद की अपेद्वा आचार्यपद का महत्त्व अधिक है।

(२५) सिंद तो परोच हैं, पर ग्रारिहन्त शरीरघारी होने के कारण प्रत्यच्च हैं इसलिए यह जानना जरूरी है कि जैसे इस लोगों की अपेदा ग्रारिहन्त की जान खादि आन्तरिक शक्तियाँ अलोकिक होती हैं वैसे ही उनकी शक्ष श्रवस्था में भी क्या हम से कुछ विशेषवा हो जाती हैं!

उ०—अवश्य । भीतरी शक्तियाँ परिपूर्ण हो जाने के कारण अस्ट्रिन्त का
प्रभाव इतना अलीकिक वन जाता है कि साधारण लोग इस पर विश्वास भी
नहीं कर सकते । अरिइन्त का सास व्यवहार लोकोत्तर होता है । मनुष्य, पशु
पद्मी आदि भिन्न मिन्न जाति के जीव अरिहन्त के उपदेश को अपनी-अपनी
भाषा में समक्त लेते हैं । साँच न्यौला, चृहा, विल्ली, गाय, बाच आदि जन्म
शत्र प्राणी भी समवसरण में वैर द्वेष-वृत्ति छोड़कर आतुमाव भारण करते
हैं । अरिहन्त के बचन में जो पैतीस गुण होते हैं वे औरों के सचन में नहीं
होते । जहाँ अरिहन्त विराजमान होते हैं चहाँ मनुष्य आदि की कौन कहे, करोड़ों
देव हाजिर होते, हाथ ओड़ खड़े रहते, भक्ति करते और अशोकवृद्ध आदि आठ

१ 'बोकोचरचमत्कारकरी तव भवस्थितिः । यतो नाहारनीहारी, गोचरी चर्मचन्नुपाम् ॥'

<sup>—</sup>वीतरागलोत्र, दितीय प्रकारा, क्लोक द।

श्रवांत्—हे मगवन ! तुम्हारी रहन-सहन आश्रवंकारक श्रतएव लोकोत्तर है, क्योंकि न तो आपका ब्राहार देखने में ब्राता श्रीर न नीहार (पाखाना )।

२ 'तेषामेच स्वस्वभाषापरिग्राममनोइरम् । अप्येकरूपं वचनं यत्ते धर्मावबोधकृत् ।'

<sup>—</sup>वीतराग स्तोत्र, तृतीय प्रकाश, रहोक ३।

३ 'ब्राहिसाप्रतिष्ठायां तत्सिची बैरत्यागः ।' —पातञ्जल योगसूत्र ३५-३६ । ४ देखो —'जैनतस्वादशं' पु॰ २ ।

प्रातिहायों को रचना करते हैं। यह सब ग्रारिहन्त के परम योग की विभृति है। (२६ अधिहन्त के निकट देवों का श्राना, उनके द्वारा समवसरण का रचा जाना, जन्म-शाप्त बन्तुओं का श्रापस में वैर-विरोध त्याग कर समवसरण में उपस्थित होना, चौतीस अतिरायों का होना, इत्यादि जो ग्रारिहन्त की विभृति कही जाती है, उस पर बकायक विश्वास कैने करना ? ऐसा मानने में क्या शुक्ति है!

उ०—श्रापने की जो बातें असम्मय सी मालूम होती हैं वे परमयोगियों के लिए साधारण हैं। एक जंगली मोल को चक्रवनों की सम्मति का थोड़ा भी ख्याल नहीं आ सकता। हमारो और वोगियों की योग्यता में ही बड़ा फर्क है। हम किया के दास, लालच के पुतले और अस्थिरता के केन्द्र हैं। इसके विपरीत योगियों के सामने विपयों था आकर्षण कोई चीव नहीं; लालच उनकी छुता तक नहीं; वे स्थिरता में सुमेर के समान होते हैं। हम थोड़ी देर के लिए भी मन की सर्वथा तिथर नहीं एल सकते; किसी के कठोर वावय को सुन कर मरने भारते की तैयार हो जाते हैं; मामूली चीव गुम हो जाने पर हमारे पाल निकलते लग बाते हैं; स्वाथान्वता से औरों की कीन कहे माई और पिता तक भी हमारे लिये यात्र बन जाते हैं। परम बोगी इन सब दीयों से सर्वथा अलग होते हैं। जब उनकी आन्तरिक दशा इतनी उच हो तब उक्त प्रकार की खोकोचर स्थित होने में कोई अवस्व नहीं। साधारण पोगसमाधि करने वाले महात्माओं की और उच्च चरिव वाले साधारण लोगों की भी महिमा जितनी देखी जाती है उस पर विचार करने से अरिहन की सरम योगी की लोकोचर विमृति में संदेह नहीं रहता।

(२७) प्र०—व्यवहार (बाह्म ) तथा निश्चय (ब्राम्यन्तर ) दोनो दृष्टि से

अरिइन्त और सिंद का स्वरूप किस-किस प्रकार का है ?

उ०—उक्त दोनों दृष्टि से सिंद के स्वरूप में कोई अन्तर नहीं है। उनके लिये जो निश्चय है वहां व्यवहार है, क्योंकि सिंद अवस्था में निश्चय व्यवहार की एकता हो। जाती है। पर अरिहन्त के संबन्ध में वह बात नहीं है। अरिहन्त स्वरूप होते हैं इसलिए उनका व्यवहारिक स्वरूप तो बाह्य विभृतियों से संबन्ध रखता है और नैश्चयिक स्वरूप आन्तरिक शक्तियों के विकास से। इसलिए निश्चय दृष्टि से अरिहन्त और सिंद का स्वरूप समान सममना चाहिए।

(२८ प०-उक्त दोनो हिष्ट से आवार्य, उपाध्याय तथा साधु का स्वरूप किस-किस प्रकार का है ?

१ 'त्ररोक्तृद्धः सुरपुष्पवृष्टिर्देश्यप्तिश्चामस्मासनं च । मामग्रेवलं दुन्दुनिरातपत्रं सत्त्वातिहार्याणि विनेश्वरासाम् ॥' २ देखो—'श्रीतरागस्तोत्र' एवं पातश्चलवोगस्त् का विन्तिपाद ।'

उ०—निश्चय दृष्टि से तीनो का स्वरूर एक-सा होता है। तीनों में मोस्त्रमार्ग के आराधन को तत्परता और बाह्य-आर्थनतर-निर्मन्यता आदि नैश्चिक और पारमाधिक स्वरूर समान होता है। पर व्यावहारिक स्वरूप तीनों का थोड़ा-बहुत भिन्न होता है। श्चाचार्थ को व्यावहारिक योग्यता सबसे अधिक होती है। क्योंकि उन्हें गच्छ पर शासन करने तथा जैन शासन की महिमा की स्वावने की ज्वावदेही लेनों पड़ती है। उपाच्याय को आचार्यपद के योग्य बनने के लिये कुछ विशेष गुरा धात करने पड़ते हैं जो सामान्य साधुश्चों में नहीं भी होते।

(२६) परमेण्डियों का विचार तो हुआ। अब यह वतलाहए कि उनको नमसार किसलिए किया जाता है ?

उ०—गुणप्राप्ति के लिए। वे गुणवान् हैं, गुणवानों को नमस्कार करने से गुण की प्राप्ति खबरूप होती है क्वेंकि वैसा प्येव हो ध्याता वैसा ही बन जाता है। दिन-गत चोर और चोरी की भावना करने वाला मनुष्य कभी प्राप्ताविक (साहूकार) नहीं बन सकता इसी तरह विद्या और विद्वान् की भावना करने वाला अवस्य कुळु-न-कुळु विद्या शप्त कर लेता है।

(३०) नमस्कार क्या चीन है !

उ॰—बड़ों के प्रति ऐसा बचांब करना कि जिससे उनके प्रति अपनी लघुता तथा उनका बहुमान प्रकट हो, वही नमस्त्रार है।

(३१) क्या सब खबरथा में नमस्कार का त्वरूप एक सा ही होता है ?

उ० — नहीं । इसके द्वेत और अद्वेत, ऐसे दो मेद हैं । विशिष्ट स्थिरता प्राप्त न होने से जिस नमश्कार में ऐसा भाव हो कि मैं उपासना करनेवाला हूँ और अमुक मेरी उपासना का पात्र है, वह दैतनमस्कार है । रागद्वेच के विकल्प नष्ट हो जाने पर चित्र की इतनी अधिक स्थिरता हो जाती है कि विसमें आत्मा अपने को ही अपना उपास्य सनमता है और केवल स्वरूप का ही ज्यान करता है, यह अद्वेत-नमस्कार है ।

(३२) प्रण-उक्त दोनों में से कीन सा नमस्कार श्रेष्ठ है ?

उ॰ - अद्रैत । क्योंकि हैत-नमस्कार तो अद्रैत का सावनमाव है ।

(३३) प्र० — मनुष्य की बाह्य-प्रवृत्ति, किसी अन्तरङ्ग भाव से प्रेरी हुई होती है। तो फिर इस नगस्कार का प्रेरक, मनुष्य का अन्तरङ्ग भाव क्या है।

उ∘—मिना।

प्र० — उसके जितने मेद हैं ?

उ॰--दो । एक सिद्ध-मिक और दूसरी योगि-मिक । सिदों के अनन्त गुणो

की भावना भाना सिद्ध-मक्ति है और योगियों ( मुनियों ) के गुणों की भावना भाना योगि-मक्ति ।

(३५) प्र०-पहिले अरिहन्तों को और पीछे सिखादिकों को नमस्कार करने का क्या सबव है ?

उ० — यस्तु को प्रतिपादन करने के कम दो होते हैं। एक पूर्वातुपूर्वी और दूसरा परचानुपूर्वी । प्रधान के बाद अप्रधान का कथन करना पूर्वानुपूर्वी है और अप्रधान के बाद प्रधान का कथन करना परचानुपूर्वी है। पाँची परमेष्ठियों में 'सिंद्र' सबसे प्रधान हैं और 'साधु' सबसे अप्रधान, क्योंकि सिंद्र-अवस्था चैतन्य-शक्ति के विकास की आखिरी हद है और साधु-अवस्था उसके साधन करने की प्रथम भूमिका है। इसलिए यहाँ पूर्वातुपूर्वी कम से नमस्कार किया गया है।

(३६) प्रo — खनर पाँच परमेष्टियों की नमस्कार पूर्वानुपूर्वी कम से किया गया है तो पहिले सिद्धों को नमस्कार किया जाना चाहिए, आरिहस्तों की कैसे ?

उ॰—पद्मिष कर्म विनाश की अपेदा से 'ऋरिंहन्तों' से सिद्ध' श्रेष्ठ हैं। तो भी कृतकृत्यता की अपेदा से दोनी समान ही हैं और व्यवहार की अपेदा से तो 'सिद्ध' से 'खरिहन्त' ही श्रेष्ठ हैं। क्योंकि 'सिद्धों' के परीच स्वरूप को बतलाने वाले 'खरिहन्त' ही तो हैं। इसलिए व्यवहार-अपेद्धपा 'ऋरिहन्तों' को श्रेष्ठ गिन-कर पहिले उनको नमस्कार किया गया है।

ई० १६२१ ]

[ पंचमतिकमण्

# 'संथारा' और अहिंसा'

हिंसा का मतलब है-प्रमाद वा रागद्वेष या ख्रासिक । उसका स्थाग ही अहिंसा है। बैन मन्यों में प्राचीन काल से चली ग्राने वालों ग्रात्मवात की प्रयाओं का निषेध किया है। पहाड़ से गिरकर, पानी में इवकर, जहर साकर क्रादि प्रयार्थे मरने की थी और हैं-धर्म के नाम पर भी खीर दुनयबी कारणी से भी। बैते पशु ख़ादि की बिल धर्म रूप में प्रचलित है वैसे ही ख़ारमधिल भी प्रचलित रही । और कहीं कहीं अब भी है: खासकर शिव या शक्ति के सामने । एक तरफ से ऐसी प्रधाओं का निषेध श्रीर इसरी तरफ से प्राणान्त अनशन या संघारे का विचान । यह विरोध जरूर उलभन में डालने वाला है पर माव समभने पर कोई भी विरोध नहीं होता । जैन धर्म ने जिस प्राज्नारा का निषेध किया है वह प्रमाद वा ज्ञासक्ति पूर्वक किये जाने वाले प्रायानारा का ही। किसी ऐतिक या पारलीकिक संपत्ति की इच्छा से, कामिनी की कामना से और अन्य अभ्युदय की बांच्छां से धर्मबुख्या तरह तरह के जात्मवध होते रहे हैं। जैन धर्म वहता है वह ब्रात्मवध हिंसा है। क्योंकि उसका प्रेरक तत्त्व कोई न कोई ब्रासक्त माव है! प्राणान्त अनुसन और संधारा भी वृद्धि उसी गाव से या डर से वा लोग से किया जाय तो वह हिंसा ही है। उसे बैन धर्म करने की आशा नहीं देता जिस प्रानाम्त अनशन का विधान है, वह है समाविमरमा। जब देह और आप्य विमक सद्गुण-संयम - इनमें से एक ही की पसंदगी करने का विषम समय आ गया त्य यदि सचमुच संयमप्राण व्यक्ति हो तो यह देह रस्ना की परवाह नहीं करेगा।

१ बैन शास्त्रों में जिसे संधारा वा समाजिमरण कहा गया है, उसके संबन्ध में लिखते हुए हमारे देश के सुपसिद दार्शनिक विद्वान् डा॰ एस॰ राधाकुष्णान ने अपने 'इंडियन फिलासफी' नामक प्रन्य में 'Suicide' (जिसका प्रचलित अर्थ 'आत्मधात' किया जाता है ) शब्द का व्यवहार किया है। सन् १६४३ में जब श्री भैंबरमल सिंधी ने जेल में यह पुस्तक पढ़ी तो इस विषय पर वास्तविक शास्त्रीय दृष्टि जानने की उत्सुकता हुई और उन्होंने प्रशासन्तु पं॰ मुललालजी की एक पत्र लिलकर अपनी जिशासा प्रकट की; उसके उत्तर में यह पत्र है। मात्र देह की विल देकर भी अपनी विश्वाद आव्यातिमक रियति को बचा लेगा: वैसे कोई सच्ची सती दूसरा रास्ता न देखकर देह-नारा के द्वारा भी सतील बचा लेती है। पर उस अवस्था में भी वह व्यक्ति न किसी पर वष्ट होगा, न किसी तरह भयभीत और न किसी सुविधा पर तह । उसका ध्यान एकमाच संवत जीवन को बचा लेने खौर सममाद की रहा में ही रहेगा । जब तक देह खौर संयम दोनी की समान भाव से रचा हो, तवतक दोनों की रच्चा कर्नव्य है। पर एक की ही पसंदर्गी करने का सवाल ग्रावे तब हमारे बैसे देहरला पसंद करेंगे और ग्राप्ता-स्मिक संयम को उपेचा करेंगे, वह कि समाधिमरण का श्रधिकारी उल्टा करेगा। जीवन तो दोनों ही हैं - दैहिक और आप्यारिमक । जो जिसका अधिकारी होता है. बह कसौटी के समय पर उसी को पसंद करता है। श्लीर ऐसे ही श्लांच्यात्मिक जीवन वाले व्यक्ति के लिए पाणान्त अनग्रन की इवाजत है; पासरो, भवभीतों या सालचियों के लिए नहीं । श्रव श्राप देखेंने कि प्राचान्त श्रनशन देह रूप पर का नारा करके भी दिव्य जीवन रूप अपनी आत्मा की गिरने से बचा लेता है। इसलिए वह खरे अर्थ में तात्विक हिंछ से अहिंसक ही है। जो लेखक आरमधात रूप में ऐसे संथारे का वर्णन करते हैं दे मर्म तक नहीं सोचते; परन्तु यदि किसी अति उन्त उदेश्य से किसी पर शगडेप जिना किए संपूर्ण मैत्रीमात्रपूर्वक निर्मय श्रीर प्रसन्न हृद्य से बापु बैसा प्राणान्त अनशन करें तो फिर वे ही लेखक उस मरण को सराहेंगे, कभी ब्रात्मधात न कहेंगे, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का उद्देश धीर जीवनकम उन लेखकों की आँखों के सामने हैं, जब कि बैन परंपरा में संयारा करने वाले चाहे शुमाशयी ही क्वी न ही, पर उनका उद्देश्य और जीवन कम इस तरह सुविदित नहीं । परन्त शास्त्र का विधान तो उसी दृष्टि से है और उसका श्रहिंसा के साथ पूरा मेल भी है। इस ग्रर्थ में एक उपना है। यदि कोई व्यक्ति श्रपना सारा घर जलता देखकर कोशिश से भी उसे जलने से बचा न सके तो वह क्या करेगा ? आखिर में सबको जलता छोड़कर अपने को बचा लेगा । वही स्थिति ग्राध्यात्मिक जीवनेच्छु की रहती है । वह खामख्याह देह का नाश कभी न करेगा । शास्त्र में उसका निषेध है । प्रत्यत देहरता कर्तव्य मानी गई है पर वह संवम के निमित्त । श्रालिशी लाचारी में ही निर्दिष्ट शर्ती के साथ बेहनाश समाधिमरण है और ऋहिंसा भी । खन्यमा बालमरण और हिसा ।

भयक्कर दुष्काल आदि तक्की में देह-रक्षा के निर्मित्त संगम से पतन होने का अवसर आवे या श्रानिधार्य रूपसे मरण लाने वाली विमारियों के कारण खुद की और दूसरों को निरर्थंक परेशानी होती हो और फिर मी संगम या सद्गुण की रखा सम्भव न हो तब मात्र संगम और सममाव की हिट से संगरे का विचान है विसमें एक मात्र सूक्ष्म आप्यातिमक जीवन को ही बचाने का लक्ष्य है। जब वापूनी आदि प्राकान्त अनग्रन की बात करते हैं और मशस्ताला आदि समर्थन करते हैं तब उसके पीछे यही हारिविन्तु मुख्य है।

忠

यह पत्र तो कव का लिखा है। देरी भेजने में इसलिये हुई है कि राघालुख्यान के लेखन की जॉन करनी थी। भी दलमुखमाई ने इस विषय के लास सन्य 'मरण विभक्ति प्रकीर्णक' आदि देखे जिनमें उस प्रत्थ का भी समावेश है जिसके आचार पर राचाकुण्यन ने लिखा है। वह प्रत्य है, आचारांग सूत्र का अंग्रेजी भाषानार ग्रध्ययन-सात । राधाकृष्यान ने लिखा है सो शब्दशः ठीक है । पर मूलसंदर्भ से छोटा सा दुकड़ा श्रह्मा हो जाने के कारण तथा व्यवहार में ब्रास्मवध अर्थ में मचलित 'स्युसाईड' शब्द का प्रवोग होने के कारण पहने वालों की मूल-मंत्रव्य के बारे में भ्रम हो जाना स्वाभाविक है। बाकी उस विकय का सारा श्राप्यवन और परस्वर परामर्श कर लेने के बाद इमें नालून होता है कि यह धकरण संलेखना और संधारे से संबन्ध रखता है। इसमें हिंसा की कोई बू तक नहीं है। यह तो उस व्यक्ति के लिए विधान है वो एकमात्र आव्यात्मिक कीयन का उम्मेदबार और तदर्थ की हुई सत्यतिशाओं के पालन में रत हो। इस जीवन के श्राधिकारी भी अनेक प्रकार के होते रहे हैं। एक तो वह विसने जिनकहर स्वीकार किया हो जो धाज विच्छित्न है। जिनकल्पी मात्र ऋकेला रहता है ग्रीर किसी तरह किसी की सेवा नहीं खेता । उसके बास्ते अन्तिम जीवन की धडियों में किसी की सेवा लेने का प्रसंग न आवे, इसिलवे अनिवार्य होता है कि वह सावध और शक्त अवस्था में ही ध्यान और तगस्या आदि द्वारा ऐसी तैयारी करे कि न भरण से दरना पड़े छीर न किसी की सेवा खेनी पड़े । वहीं सब जवाद-देहियों को अदा करने के बाद बारह वर्ष तक अकेला ध्यान तप करके अपने जीवन का उत्सर्ग करता है। पर यह करूर मात्र जिनकरूपी के लिये ही है। बाकों के विधान बुदे-बुदे श्रविकारियों के लिए हैं। सबका सार वह है कि यदि की हुए सटातिसाओं के भन्न का अवसर आवे और वह भन्न को सहन कर नहीं सकता उसके लिए प्रतिज्ञामंग की अपेदा प्रतिज्ञापालनपूर्वक मरया लेना ही अप है। आप देखेंने कि इसमें आव्यात्मक वीरता है। रथुल जीवन के लोग से, आप्यात्मिक गुर्गो से न्युत होकर मृत्यु से भागने की कावरता नहीं है। और न तो स्वृत्त जीवन की निराशा से ऊचकर मृत्यु मुख में पड़ने की श्वातमवध कहताने नाली नालिएता है। ऐसा व्यक्ति मृत्यु से जितना ही निर्मन, उतना हो उसके लिए तैयार भी रहता है । यह जीवन-प्रिय होता है, जीवन-मोही नहीं । संलेखना मरख को आमंत्रित करने की विधि नहीं है पर ऋपने छाप आने वाली मृत्यु के लिए निर्मंव तैयारी मात्र है। उसी के बाद संयारे का भी अवसर आ सकता है। इस तरह यह सारा विचार श्रहिसा और तन्मूलक सद्गुणों को तन्मयता में से ही आया है। जो आज भी अनेक रूप से शिष्टसंमत है। राषाकृष्णन ने जो लिखा है कि बौद-धर्म 'स्यसाइड' को नहीं मानता सो ठीक नहीं है । खुद बुद के समय भिद्ध खुन्न और भिद्ध बल्क्सी ने ऐसे ही श्रसाव्य रोग के कारण श्रात्मवच किया था जिसे तथागत ने मान्य रखा। दोनों भिन्नु श्रप्रमत्त थे। उनके आत्मवध में पर्क यह है कि वे उपवास ब्रादि के बारा धीरे-धीरे मृत्यु की तैयारी नहीं करते किन्तु एक बारगी शस्त्रवय से स्वनाश करते हैं जिसे 'इरीकरी' कहना चाहिए। यदापि ऐसे शस्त्रवय की संमति जैन ग्रन्थों में नहीं है पर उसके समान दूसरे प्रकार के वधीं की संमति है। दोनों परम्पराख्यों में मूल मूमिका सम्पूर्ण रूप से एक ही है। और वह मात्र समाधिजीवन की रहा । 'स्युसाईड' शब्द कुछ निय सा है। शास्त्र का शब्द समाधिमरण और पंडित मन्सा है, जो उपवुक्त है । उक्त खुन और बह्मली की कथा अनुक्रम से मिल्ल्यनिकाय और संयुक्त निकाय में है। लंबा पत्र इसलिए भी उपयोगी होगा कि उस एकाकी जीवन में कुछ रोचक सामग्री मिल जाय। मैं ग्राशा करता हूँ यदि संमन ही वो पहंच हैं।

#### पुतर्च-

नमूने के लिए कुछ प्राकृत पद्य और उनका अनुवाद देता हूं— 'मरखपडिवारन्या एसा एवं च या मरगागिमिक्ता वह गंडच्छे,अविरिया गो आयविराहणाक्या।'

समाधिमरण की किया मरण के निमित्त नहीं किन्तु उसके प्रतिकार के लिए हैं । वैसे फोड़े को नस्तर लगाना, श्रात्मविराधना के लिए नहीं होता । 'वीवियं नामिकंकेज्वा मरणं नावि पत्थए ।'

उसे न तो जीवन की आभिलापा है और न मरश के लिए वह पार्थना ही करता है।

'श्रणा जलु संयारो इवई विसुदचरित्तमिं।' चरिः में स्थित विशुद्ध श्रातमा ही संयारा है। ता० ५-२-४३

# 'वेदसाम्य-वेषम्य'

भीमान् प्रो॰ हीरालालजी की सेवा में-

सप्रवाम निवेदन ! आज मैंने 'सिद्धान्त-समीद्या' पूरी कर ली। अभी जितना संभव था उतनी ही एकामता से सुनता रहा। यत्र तत्र प्रश्न विचार और समाजीवक भाव उठता या खतः विद्ध भी करता गया; पर उन उठे हुए प्रश्नों, विचारों और समाजीवक भावों को पुनः संकलित करके लिखने मेरे लिए संभव नहीं। उसमें जो समय और शांकि आवश्यक है वह यदि मिल भी जाय तथापि उसका उपयोग करने का अभी तो कोई उत्साह नहीं है। और सास बात तो यह है कि मेरा मन मुख्यतया अत्र मानवता के उत्कर्ष का ही यिचार करता है।

तो भी समीद्या के बारे में मेरे मन पर पड़ी हुई ह्याप को संदोर में जिल देना इसलिए जरूरी है कि मैं आपके आग्रह को मान चुका हूँ । सामान्यतयाः आप और पं॰ फूलचन्दची दोनी ऐसे समकह दिचारक जान पदते हैं जिनका चर्चायोग विरक्ष और पुरावलम्य कहा जा सकता है। जितनी शहरी, मनंदगरी और परिअमसाध्य चर्चा आप दोनों ने की है वह एक खासा शास्त्र हो वन गया है। इस चर्चा में एक ओर पंडित मानस दूसरी ओर प्रोफेसर मानस —ये दोनों परस्पर निकद कद्मा बाले होने पर भी प्रायः समत्व, शिष्टता, और आधुनिकता की भूमिना के ऊपर कांम करते हुए देखे जाते हैं। जैसा कि बहुत कम अन्यत्र संमव है। इसलिए वह चर्चा शास्त्रपद की प्राप्त हुई है। आगे जब कभी कोई विचार करेगा तब इसे अनिवाय रूप से देखना ही पढ़ेगा। इतना इस चर्चा का साच्चिक और ऐतिहालिक महत्व समत्नों स्पष्ट मालूम होता है।

यद्यपि में सब परिडतीं की नहीं जानता तथापि जितनों को जानता हूँ उनकी अपेदा से कहा जा सकता है कि इस विषय में पं॰ फूलचन्दर्जी का स्थान खन्यों से जँचा है। दूसरे अंथपाठी होंगे पर इतने अपिक अपेन्सर्जी शायद ही हों। कितना अच्छा होता यदि ऐसे परिडत को कोई अच्छा पद, अच्छा स्थान देकर काम लिया जाता। वदि ऐसे परिडत को पूर्ण स्वतन्त्रता के साथ पूरा अर्थसायन दिया जाय तो बहुत कुछ शास्त्रीय प्रगति हो सकती है। अपी तो अर्थप्रधान परिडत और रहस्य ऐसे सुवाय परिडतों को अयोग्य रूप से निचोइते हैं। मेरा चरा चले तो में ऐसों का स्थान बहुत स्वाचीन कर दूँ। अच्छा यह तो प्रासिक्षक बात हुई।

में आपको लिसता हूँ और आपके बारे में कुछ लिखें तो कोई शायद चाढ़ वाक्य समके; पर मैं तो कभी चाडुकार नहीं और वर्यकृति भी नहीं। इसलिए वैसा समक्ता हूँ लिख देता हूँ। वैनेतर विद्वानों में तो कर्मशास्त्र विपयक गहरे ज्ञान की अपेद्धा हो नहीं रखी जा सकती; पर जैन और उनमें मी शोफेसर में ऐसे गहरे आन को दूँडना निराश होना है जितना आपके लेखों में अपक होता है। निःसंदेह आपने कर्मतस्त्र का आकरण पान ही नहीं मनन भी किया जान पड़ता है। अन्यथा पंच कुलचंदनों के शास्त्रीय और सोपपितक लेखों का जवाब देना और सो भी अव्यक्त गहराई और पृथकरण के साथ संमव नहीं। रियति ऐसी ज्ञान पड़ती है कि कर्मशास्त्र विषयक जितना पारिडस्य परिडत में हो उतना ही विशाद पारिडस्य एक शोफेसर के लेख व्यक्त करते हैं।

दोनी की विचार सरिएयाँ और दलींलें देखता हूँ तो यह निश्चयपूर्वक अन्तिमल्प से कहना तो अभी कठिन है कि कीन एक विशेष आहा है! बात करके जब यह चर्चा एक या दूसरे रूप से लाम्प्रदाधिकता के साथ जुड़ जाती है तब भीन ही अच्छा जान पड़ता है। तो भी तरस्थमाव से देखने पर मुक्ते अपने विचार में परिवर्तन करना पड़ा है जो मैंने कर्म प्रत्य के एह परिशिष्ट में लिखे हैं। मुक्तको जान पड़ता है कि आपको विचार सरगी वस्तुगानिनों है चाहे जितने साब्दिक प्रमाण विरोधों क्यों न ही। मैं किसी शास्त्रवाक्य का वैसा कावल नहीं नैसा वस्तुतत्त्व का। हवारों के द्वारा सर्वथा प्रमाण भूत माने जाने वाले वाक्यों और शास्त्रों को मैं च्यामर में छोड़ सकता हूँ यदि उनसे भेगी बुद्धि और तर्क को संतोष न हो। पर आपने तो तर्क और वुद्धि स्वातन्त्र्य के अलावा शास्त्रीय प्रमाण भी दिये हैं जो बहुत महत्त्व के हैं। इस दृष्टि से मेरे पर आपको विचारसरणी का असर ही मुख्य पड़ा है।

जो मैंने ग्रह्म स्वरूप कमेशास्त्र विषयक चितन मनन किया है, जो मुक्त में दूसरी सहायक ग्रह्म स्वरूप स्वरूप दार्शनिक शांकियाँ हैं, उन सबकी यदि में एकाम करूँ और उसमें ग्रपना ग्रामाम्प्रदाविक संस्कार मिला कर ग्राप दोनों की प्रत्येक दलील की गहरी छानवीन करूँ तो संसव है में पूरा त्याय करके एकतर निर्माय बाँच सकूँ। पर संसव हो तब भी ग्राम इस ग्रोर मेरी किन नहीं है। एक तो यह विषय दतना ग्रामिक सम्प्रदायगत हो गया है कि उसे कोई बैनपछ तरस्थमान से कभी नहीं देखेगा। दूसरे यह विषय बीवनस्पर्णों भी नहीं। न तो किसी पुरुष या खी का मोल होना है और न वैसा मोन्न इष्ट भो है। हम जिस निकृतिप्रवान किन परम्परा को सर्वां निष्ट और न देश मोन्न इष्ट भो है। हम जिस निकृतिप्रवान किन परम्परा को सर्वां निष्ट और न देश स्वर्ण के स्वर्ण से परम्परा के मूल में एक था दूसरे कारण से दूसरी परम्पराओं की तरह बुटियाँ भ्रान्तियाँ

श्रीर एकदेशीयता भी रह गई है तो तात्त्विक श्रीर ऐतिहासिक दृष्टि से देखने पर स्पष्ट मालूम होती हैं। हम जन्म संस्कार श्रीर दृष्टि संकोच के कारण कुछ भी कह श्रीर मान नहीं सकते हैं। पर साम्प्रदायिक मोल का स्वरूप श्रीर निकृषि की कल्पना न केवल श्रम्भूरी हैं; किंतु मानवता के उत्कर्ष में श्रात्मीय सद्गुणों के व्यापक विकास में बहुत कुछ बायक भी है। हमारी विरक्तालीन साम्प्रदायिक जदता श्रीर श्रकमंत्र्यता ने केवल वाश्र सोलें में श्रीर कल्पनाराशि में बैनत्व बांच रखा है। श्रीर बैन प्रस्थान में जो कुछ तत्वतः सारभाग है उसे भी दांक दिया है। खास बात तो यह है कि हमारी निर्मर्थांद सोचने की शक्ति ही साम्प्रदायिक जहता के कारण मोठी हो गई है। ऐसी स्थिति में एक अध्यवहार्य विषय पर गांक खर्च करने का उत्साह बैसे हो? तथापि श्राप्ते हम विषय पर बो इतनी एकाश्रता से स्वतन्त्र वितन किया है उसका में श्रवस्य कायल हैं। क्योंकि मेरा मानस विश्वापश्चपाती तो है ही। खास कर जब बोई किसी विषय में स्वतन्त्र वितन करें तब मेरा श्रादर श्रीर भी बक्ता है। इसलिए आपकी दर्शीलों श्रीर विचारों ने मेरा पूर्वबह खुडाया है।

की शरीर में पुरुष वासना और पुरुष शरीर में खीलवीग्य वासना के जी किस्से ब्रीर लज्ञ्य देखे सुने जाते हैं उनका लुलासा दूसरी तरह से हो जाता है जो आपके पद का पोपक है। पर इस नए विचार को यहाँ चिवित नहीं कर सकता । मोगभूभि में गर्भ में स्त्रोपुरुपयुगत बोग्व उपादान हैं और कर्म भूभि में नहीं इत्वादि विचार निरे वालीस हैं। जो अनुभव इमारे प्रत्यद्ध हों, जिन्हें हम देख सकें, जांच सकें, उन पर परि कर्मशास्त्र के निवम सुविद्या हो नहीं सकते और उन्हें घटाने के लिए हमें स्वर्ग, नरक वा कल्गित भीगभूमि में जाना पहें तो अन्छा होगा कि इस उस कर्मशास्त्र को ही छोड़ दें। इमारे मान्य पूर्वजी ने जिस किसी कारण से वैसा विचार किया; पर इस उतने मात्र में बढ़ रह नहीं सकते । इस उनके विचार की भी परीवा कर सकते हैं । इसलिए इब्ब और भाववेद के साम्य के समर्थन में दी गई युक्तियाँ मुक्तको आकुष्ट करती हैं और वो एक आकृति में विवातीय वेदोदय की कल्पना के पोषक विवार और वास लक्षण देखे जाते हैं उनका खुलासा दूसरी तरह से करने को वे युक्तियाँ वाधित करती हैं। कोई पुरुष स्त्रीत्व की अभिजाया करे इतने मात्र से स्विदानुमंदी नहीं हो सकता । गर्मेबहर्ग-धारण-पोषण की योग्यता ही स्त्रीवेद है न कि मात्र स्त्री-बोग्व मोगामिलाषा । मैं यदि ऐसा सोचूँ कि कान से देखता तो अन्य न रहता था ऐसा सोचुँ कि सिर से चलता और दौड़ता तो पङ्गु न रहता तो क्या इतने सोचने मात्र से चतुर्जानावरशीयकर्म के स्वयोपशम का या पादकर्मेन्द्रिय का

फल मुक्त में प्रकट होता ! जैसे सानीय च्योपराम क्लुतः एक हैं तथापि मिथ्यादर्शन बादि के सम्बन्ध से उसके सम्यक् विषयांस बादि फल विविध होते हैं,
कैसे ही बेद एक रहने पर भी और उसका सामान्य कार्यप्रदेश एकस्त होने पर
भी ग्रन्थ काषायिक बलों से और ग्रन्थ संसगं से उस वेद के विषयीत लक्ष्य
भी हो सकते हैं। पुरुष वेद के उदयवाला पुरुषिलङ्गी भी खील योग्य ग्रमिलाया
करे तो उसे खीवेद का लच्या नहीं परन्तु पुरुषवेद का विषयीत लच्या मात्र
बहना चाहिए। सपेद को पीला देखने मात्र से नेत्र का ख्योग्शन नरल नहीं
जाता। वरतुतः किसी एक ही वेद में नानाविध ग्रमिलाया की जनवारिक मानना
चाहिए। बाढ़े सामान्य नियतस्य उसके ग्रमिलाया की लोक ग्रमुक ही नवी
न माने। वीर्याचायकशक्ति, विषयहण शक्ति ये ही कम से पुंचेद खीवेद हैं जो
प्रध्याकार से नियत हैं। बक्तय वृध देता है तो भी उसे खीवेद का उदय माना
नहीं जा सकता, नियत लच्या का ग्रामन्तुक कारणवश्य विषयांस मात्र है। जैसे
सामान्यतः स्त्रों को बादी मूँछ नहीं होते पर किसी को खास दोते हैं। यह तो लम्बा
हो गया। सारांश इतना ही है कि मुकको वेदसाम्य विचारसंगत जान पहला है।
प्रमहन्य

अधिरान के हारा एक हर्य द्रव्यक्तिक्व का ख्रत्य द्रव्यक्तिक्व में परिवर्तन आजकल बहुत देखे सुने जाते हैं। इसे विचारकोटि में लेना होगा। नपुंचक शापद तीसरा स्वतन्त्र बेद ही नहीं। जहाँ अमुक नियत लच्चण नहीं देखे वहाँ नपुंचक स्वतन्त्र बेद मान लिया पर ऐसा क्यों न माना जाय कि वहाँ वेद स्त्री पुरुष में से कोई एक ही है, पर लच्चण विषयीत हो रहे हैं। द्रव्य आकार भी

पुरुष या भर्त्र। का विविध तारतम्य वृक्त होता ही है।

## गांधीजी की जैन धर्म को देन

धर्म के दो रूप होते हैं। सम्प्रदाव कोई भी हो उसका धर्म बाहरी और भीतरी दो रूपों में चलता रहता है। बाह्य रूप को हम 'धर्म कलेचर' कहें तो भीतरी रूप को 'धर्म चेतना' कहना चाहिए।

धर्म का बारम्भ, विकास और प्रचार मनुष्य जाति में ही हुआ है। मनुष्य सुद न केवल चेतन है और न केवल देह। वह चैसे संचेतन देहरूप है वैसे ही उसका धर्म भी चेतनायुक्त कलेवररूप होता है। चेतना की गति, प्रगति और खवगति कलेवर के सहारे के विना असंभव है। धर्म चेतना भी बाहरी आचार रीति-रस्म, रुड़ि-प्रणाली आदि कलेवर के द्वारा ही गति, प्रगति और अवगति को प्राप्त होतो रहती है।

धर्म जितना पुराना उदने हैं। उसके कलेकर नानारूप से अधिकाधिक बदलते खाते हैं। खगर कोई धर्म जीकित हो तो उसका अर्थ यह मी है कि उसके कैंसे भी भद्दे या अच्छे कलेकर में थोड़ा-बहुत चेतना का खंदा किसी न किसी रूप में मीजूद है। निष्पाण देह सड़-गल कर खलित गँका बैठती है। चेतनाहीन सम्प्रदाय कलेकर की भी वही गति होती है।

बैन परम्परा का पाचीन नाम-रूप कुछ भी क्यों न रहा हो; पर वह उस समय से अभी तक जीवित हैं। जब-जब उसका कलेवर दिखावटी और रोगअस्त हुआ है तब-तब उसकी धर्मचेतना का किसी व्यक्ति में विशेषरूप से स्यन्दन प्रकट हुआ है। पार्श्वनाय के बाद महाबीर में स्यन्दन तीव रूप से प्रकट हुआ विसका इतिहास साची है।

धर्मचेतना के मुख्य दो लख्या हैं जो सभी धर्म-सम्प्रदायों में ज्यक्त होते हैं।
भले ही उस आविभाव में वारतम्य हो। पहला लख्या है, अन्य का भला
करना और दूसरा लख्या है अन्य का दुरा न करना। ये विधि-निषेधरूप या
हकार-नकार रूप साथ ही साथ चलते हैं। एक के सिवाय दूसरे का संभव नहीं।
वैसे-जैसे धर्मचेतना का विशेष और उत्कट स्पन्दन वैसे-वैसे ये दोनों विधि
निषेध रूप भी अधिकाधिक सक्तिय होते हैं। जैन-परम्परा की ऐतिहासिक मूभिका
को इस देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि उसके इतिहास काल से ही धर्मचेतना
के उक्त दोनों खख्या असाधारण रूप में पाये जाते हैं। जैन-परम्परा का ऐति

हातिक पुरावा करता है कि सब का अर्थात् प्राम्मीमान का जिसमें मनुष्य, पशु-पद्मी के अलावा सूक्ष्म कीट जंतु तक का समावेश हो जाता है—सब तरह से भला करो । इसी तरह प्राम्मीमात्र को किसी भी प्रकार से तकलीक न दो । वह पुरावा करता है कि बैन परंपरागत धर्मचेतना की भूमिका प्राथमिक नहीं है । मनुष्य जाति के हारा धर्मचेतना का जो क्रिक विकास हुआ है उसका परिषक रूप जस भूमिका में देखा जाता है । ऐसे परिषक्व विचार का अब ऐतिहासिक हाई से मगवान महाबीर को तो अवश्व है ही ।

कोई भी सत्पुरुषार्थी छीर सङ्गदर्शी धर्मपुरुष छपने जीवन में धर्मचेतना का कितना ही स्पंटन क्यों न करे पर वह प्रकट होता है सामिषक छीर देश-कालिक छाप्टरपकताओं की पूर्ति के द्वारा । इस इतिहास से जानते हैं कि महा-वीर ने सब का भला करना छीर किसी को तकलीफ न देना इन दी धर्मचेतना के क्यों को छापने जीवन में टीक-टीक प्रकट किया । प्रकटीकरण सामिषक जरूरती के छन्तार सर्वादित रहा । मनुष्य जाति की उस समय और उस देश की निवंतता, जातिमेद में, छुआछूत में, स्त्री की लाचारों में और यहीय हिसा में थी। महाबीर ने इन्हीं निवंतताओं का सामना किया । क्योंकि उनकी धर्मचेतना छाने छानवास प्रवृत्त छान्याय को सह न सकती थी। इसी कच्याकृति ने उन्हें छानिया । इसी कच्याकृति ने उन्हें छानिया । इसी कच्याकृति ने उन्हें प्रारंत्रही बनाया। छपरिष्ठह मां ऐसा कि जिसमें न घर-बार और न बक्यात । इसी कच्याकृति ने उन्हें दिस्त पतित का उदार करने को प्रेरित किया। यह तो हुआ महाबीर की धर्मचेतना का स्पंदन ।

पर उसके बाद यह स्थंदन जलर मंद हुआ और धर्मचेतना का पोषक धर्म कलेवर बहुत बढ़ते बढ़ते उस कलेवर का कद और बजन इतना बढ़ा कि कलेवर की पृष्टि और बृद्धि के साथ ही चेतना का स्थंदन मंद होने लगा। बैसे पानी सुखते ही या कम होते ही नीचे की मिट्टी में दरारें पड़ती है और मिट्टी एकरूप न रह कर विसक्त हो जाती है वैसे ही बैन परम्परा का धर्मकलेवर मी अनेक टुकड़ी में विसक हुआ और वे दुकड़े स्थंदन के मिध्या आमिमान से प्रेरित होकर आपस में ही लड़ने-भगड़ने लगे। जो धर्मचेतना के स्थंदन का मुख्य काम या वह मौल हो गया और धर्मचेतना की रहा के नाम पर वे मुख्यतमा गुजारा करने लगे।

धर्म-कलेवर के फिरकी में धर्मचेतना कम होते ही आसपास के विरोधी दलीं में उनके जपर बुरा असर हाला। सभी फिरके मुख्य उद्देश्य के बारे में इतने निर्णेख सावित हुए कि कोई अपने पृस्य पुरुष महाबीर की प्रवृत्ति की धोग्य कपमें आगे न बदा सके। ब्यी-उदार की बात करते हुए भी वे स्त्री के अवलापन के पंचक ही रहें। उच-नीच मान और खुआखूत को दूर करने की बात करते हुए भी के जातिवादी ब्राह्मण परम्पर के प्रमाद ने बच न एके और व्यवहार सथा धर्मस्त्रेत्र में उच-नीच मान और खुआखूतपने के शिकार बन गये। यत्तीय हिंसा के प्रभाव से ने जकर बच गये और पशु पशी की रहा में उन्होंने हाथ ठीक ठीक बटावा; पर वे अपस्थिह के प्राण मूर्खा त्याग की गँवा बैठे। देखने में ती सभी फिरके अपरिवही मालूम होते रहे; पर अपरिवह का प्राण उनमें कम से कम रहा। इसलिए सभी फिरकों के त्यागी अपरिवह का बी दुहाई देवर नहीं पांच से चलते देखे जाते हैं, लुंचन रूप ने बाद तक हाथ से खींच डावते हैं, निवंधन मान भी धारण करते देखे जाते हैं, स्क्ष्म-चन्त्र की रहा के निमित्त मुँह पर कपड़ा तक रख लेते हैं, पर वे अपरिवह के पालन में अनिवार्य रूप से आवश्यक ऐसा स्वावलंगा जीवन करीव-करीव गँवा बैठे हैं। उन्हें अपरिवह का पालन एहस्थी की मदद के खिवाय सम्मव नहीं दीखता। फलतः, वे अभिकाधिक पर-परिक्षमावलम्बी हो गए हैं।

बेशक, विल्ले दाई हजार वर्षों में देश के विभिन्न मागों में ऐसे इने-गिने स्नागार त्यागी स्त्रीर सागार रहस्य अवस्य हुए हैं जिन्होंने जैन परम्परा की मूर्जित सी धमंचेतना में त्यन्दन के प्राण फूँके। पर एक तो वह स्वन्दन साध्य-दापिक दंग का या जैता कि अन्य सम्प्रदायों में हुआ है और दूसरे वह स्वन्दन ऐसा कोई इद नीन पर न था जिससे चिरकाल तक दिक सके। इसलिए बीच-बीच में प्रकट हुए धमंचेतना के स्वन्दन स्र्थांत् प्रमावनाकार्य सतत चालू रह न सके।

विद्यती शताब्दी में तो जैन समाज के त्यागी श्रीर ग्रहस्थ दोनों की मनोदशा वित्तच्या सी हो गई थी। वे परम्पराप्रास सत्य, श्रीहसा और अवस्थिह के ब्रादर्श संस्कार की महिमा को छोड़ भी न तकते थे और जीवनपर्यन्त ने हिसा, ब्रास्थ और परिग्रह के संस्कारों का ही समर्थन करते जाते थे। ऐसा माना जाने लगा था कि कुदुम्ब, समाज, ग्राम राष्ट्र आदि से संबन्ध रखनेवालो प्रकृतियों सांसारिक हैं, शुनियाओं हैं, ब्यावहारिक हैं। इसलिए ऐसी आर्थिक श्रीयोगिक श्रीर राजकीय प्रकृतियों में न तो सत्य साथ दे सकता है, न श्रिहसा काम कर सकती है और न अपरिग्रह बत ही कार्यसावक बन सकता है। ये धर्म किंद्रान्त सकते हैं सही, पर इनका शुद्ध पालन दुनिया के बीच संमय नहीं। इसके लिए तो एकान्त बनवास और संसार त्याग ही चाहिये। इस विचार ने खनगार त्यागियों के मन पर भी धेसा प्रमाव जमाया था कि वे रात-दिन सत्य, श्रिहसा स्त्रीर अपरिग्रह का उपदेश करते हुए भी दुनियावी-जीवन में उन उपदेशों के

सच्चे पालन का कोई शस्ता दिखा न सकते थे। वे थक कर यही कहते थे कि अगर सच्चा वर्म पालन करना हो। तो तुम लोग घर खोड़ो, कुटुम्ब समाज और राष्ट्र की जनाबदेही छोड़ो, ऐसी जनाबदेही और सत्य-अहिंसा अपरिप्रह का शुद्ध पालन-दोनों एक साथ संभव नहीं । ऐसी मनोदशा के बारण त्यागी गण देखने में अवस्य अनगार था : पर उसका जीवन तत्वहाष्ट्र में किसी मी प्रकार एहस्थी की अपेदा विशेष उन्नत या विशेष शुद्ध वनने न पाया था। इसलिए बैन समाज की स्थिति ऐसी हो गई थी कि इजारों की संख्या में साध-साध्वियों के सतत होते रहने पर मी समाज के उत्यान का कोई सचा काम होने न पाता या और अनुवायी गृहस्थवर्ग तो साथु साध्ययों के मरोसे रहने का इतना आदी हो गया था कि वह हरएक बात में निकम्मी प्रया का स्थाग, सुवार, परिवर्त्तन वगैरह करने में अपनी बृद्धि और साइस ही गर्वों बैठा था। त्यागी वर्ग कहता या कि इम क्या करें ? यह काम तो गृहस्थी का है। गृहस्थ कहते ये कि हमारे सिरमीर गुरु है। वे महावीर के प्रतिनिधि है, शास्त्रज्ञ हैं, वे हमसे अधिक जान सकते हैं, उनके मुभाव और उनकी सम्मति के बिना हम कर ही क्या सकते हैं ? गहरवों का श्रमर ही क्या पड़ेगा ! सामुखी के कथन को सब लोग मान सकते हैं इत्यादि । इस तरह अन्य धर्म समाजों की तरह जैन समाद की नैवा भी हर एक चेत्र में उलकतों की मैंबर में देंसी थी।

सारे राष्ट्र पर पिछली सहसाब्दी ने जो आफतें दाई थीं और पश्चिम के समर्क के बाद विदेशी ग्रन्थ ने पिछली दो शताब्दियों में गुलामी, शोषण और आपसी फूट की जो आफत बढ़ाई थी उसका शिकार तो जैन समाज शत-प्रतिशत या ही, पर उत्तके अलावा जैनसमाज के अपने निजी भी प्रश्न थे। जो उल्लक्षनों से पूर्ण थे। आपस में फिरकावन्दी, धर्म के निमित्त अवमें पोपक भगड़ें, निश्चि के नाम पर निष्क्रियता और ऐदीपन की बाढ़, नई पीड़ी में पुरानी चेतना का विरोध और नई चेतना का अवरोध, सत्य, आहिंसा और अपरिवह वैसे शास्वत मूल्य वाले सिद्धान्तों के प्रति सब की देखा देखी व्हरी हुई अअदा— ये बैन समाज की समस्याएँ थी।

इस अन्यकार प्रचान राति में अफिका से एक कर्मबीर की इलवल ने लीगों की अलि खीली। वहीं कर्मबीर फिर अपनी जन्म-मूमि मारत में पीछे लीटा। आते ही सत्य, अहिंसा और अपरिग्रह की निर्मय और गगनभेदी वाणी शान्त-स्वर से और जीवन व्यवहार से सुनाने लगा। पहले तो बैन समान अपनी संस्कार-प्युति के कारण चौंका। उसे मय मालूम हुआ कि दुनिया की प्रवृत्ति था सांसारिक राजकीय प्रवृत्ति के साथ सत्य, अहिंसा और अपरिग्रह का मेल कैसे कैठ सकता है ? ऐसा हो तो किर त्याग मार्ग और अनगार धर्म जो हजारी वर्ष से चला आता है वह नष्ट हो हो जाएगा । पर वैसे-जैते कर्मवीर गांवो एक के बाद एक नए-नए सामाजिक और राजकीय चेत्र को सर करते गए और देश के तब से उच मिताक भी उनके सामने मुकाने लगे; क्वीन्द्र रवीन्द्र, लाला लाजपतराय, देशवन्तु दास, मीतीजाल नेहरू आदि मुख्य राष्ट्रीय पुक्षों ने गांवीजी का नेतृत्व मान लिया । वैसे-वैसे बैन समाज की भी सुप्त और मृष्ट्रित-सी धर्म चेतना में स्पन्दन ग्रुरू हुआ । त्यन्दन की खहर क्रमशः ऐसी बढ़ती और फैलती गई कि जिसने ३५ वर्ष के पहले की जैन समाज की काया पलट ही दी । जिसने ३५ वर्ष के पहले की बैन-समाज की बाहरी और भीतरी दशा आँखों देखी है और जिसने पिछले ३५ वर्षों में गांवीजी के कारण जैन-समाज में सत्वर पकट होनेवाले साख्यक धर्म-सम्बद्धों में गांवीजी के बहरण जैन-समाज में सत्वर पकट होनेवाले साख्यक धर्म-सम्बद्धों में वेता है वह वह विना कहे नहीं रह सकता कि जैन-समाज को धर्म चेतना—को गांवीजी की देन है—वह हितास काल में अभूतपूर्व है । अब हम संचेप में यह देखें कि गांवाजी की यह देन किस रूप में है ।

बैन-समाज में जो सस्य और अहिंसा की सावीतिक कार्यक्रमता के बारे में श्रविस्त्रास की जड़ जमीं थी, गांबीजी ने देश में श्राते ही सबसे प्रथम उस पर कठारायात किया । बैन लोगी के दिल में सत्य और ऋदिसा के प्रति जन्मसिक आदर तो था दी। वे सिर्फ प्रयोग करना जानते न ये और न कोई उन्हें प्रयोग के द्वारा उन सिदान्तों की शक्ति दिलाने वाला था। गांघोजी के अदिसा और सत्य के सफल प्रयोगों ने और किसो समाज की अपेका सबसे पहले जैन-समाज का ध्यान लींचा । अनेक बूड़े तक्या और ग्रन्य शुरू में कुत्रलक्या और पीछे बरान से गांधीं की खासपास इकड़े होने बगे। जैसे जैसे गांधीजा के खाहिसा श्रीर सत्य के प्रयोग अधिकाधिक समाज और राष्ट्रव्यामी होते गए वैसे वैसे जन-समाज को विरासत में मिली ऋहिंसावृत्ति पर ऋषिकाथिक भरोसा होने लगा और फिर तो वह उन्नत-मलक और प्रसन्न-बदन से कहने लगा कि 'म्राहिसा परमो धर्मः' यह जो जैन परम्परा का मुद्रालेख है उसी की यह विजय है। जैन परम्परा स्त्री की समानता और मुक्ति का दावा तो करती ही क्या रही थी; पर व्यवहार में उसे उसके अवलापन के लिवाय कुछ नजर आता न था। उसने मान बिया था कि त्यका, विषवा और बाचार कुमारी के लिए एक मात्र बताप्रद मुक्तिमार्ग साच्ची बनने का है। पर गांधीजी के जादू ने यह सावित कर दिया कि अगर की किसी अपेदा से अवला है तो पुरुष भी अवल ही है। क्षगर पुरुष को सवल मान जिया जाए तो की के अवला रहते वह सवल कन

नहीं सकता। वर्षे अंशों में तो पुरुष की अपेदा की का वल वहत है। यह बात गांबीजी ने केवल दलीलों से समभाई न थी पर उनके जाद से स्नी-शक्ति इतनी अधिक प्रकट हुई कि अब तो पुरुष उसे अबला कहने में सकुचाने लगा। जैन जियों के दिख में भी ऐसा कुछ चमत्कारिक परिवर्तन हुआ कि वे अब अपने को शक्तिशाली समसकर जवाबदेही के छोटे-मोटे अनेक काम करने लगी और खामतीर से जैन-समाज में यह माना जाने लगा कि जो सी ऐहिक बन्धनों से मुक्ति पाने में समर्थ है वह साध्वो बनकर भी पारलीकिक मुक्ति पा जहीं सकती। इस मान्यता से जैन बहनों के सुखे और पीले चेहरे पर सुखीं खा गर्ड और वे देश के कीने-कीने में जवाबदेशी के अनेक काम सफलतापूर्वक करने स्मारी । यात्र उन्हें त्यक्तापन, विचवापन या लाचार कुमारीयन का कोई देश्व नहीं सताता । यह खी शक्ति का कायापलंट है । यो तो बैन लोग सिद्धान्त रूप से जातिभेद और हुआइत को बिलकुल मानते न ये और इसी में अपनी परम्परा का गौरव भी समसते थे: पर इस सिदान्त की व्यापक तीर से वे श्रमत में लाने में असमर्थ ये । गांधोजी की प्राथोगिक खंबनशताका ने बैन समकदारी के नेत्र खोल दिए और उनमें साइस भर दिया फिर तो वे इरिजन या अन्य दलितवर्ग को समान भाव से अपनाने लगे। अनेक बुदे और युवक की-पुरुषों का लास एक वर्ग देश भर के बैन समाज में ऐसा तैयार हो गया है कि वह अब सहि-चुला मानस की बिजकुल परवाह बिना किये हरिजन और देखित वर्ग की सेवा में पा तो पड़ गया है, या उसके लिए अधिकाधिक सहानुमतिपूर्वक सहायता करता है।

जैन-समाज में महिमा एक माम त्याग की रही; पर कोई त्यागी निवृत्ति खीर प्रवृत्ति का सुमेल साच न सकता था। वह प्रवृत्ति मात्र को निवृत्ति विरोधी सममकर अनिवार्य रूप से आवश्यक ऐसी प्रवृत्ति का बोक्क मी दूसरों के कर्ने पर बालकर निवृत्ति का सन्तीय अनुभव करता था। गांधीजों के जीवन ने दिखा दिया कि निवृत्ति खीर प्रवृत्ति वस्तुतः परस्पर विषद नहीं है। अरुरत है तो दोनों के रदस्य पाने की। समय प्रवृत्ति की माँग कर रहा या और निवृत्ति की भी। सुमेल के बिना दोनों निर्धंक ही नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र-वातक सिद्ध हो रहे थे। गांधीजी के जीवन में निवृत्ति और प्रवृत्ति का ऐसा सुमेल जैन समाज ने देखा जीवा गुलाब के पूल और सुवास का। फिर तो मात्र रहस्यों की हो नहीं, बल्कि स्वायी अनुवास के पूल और सुवास का। फिर तो मात्र रहस्यों की हो नहीं, बल्कि स्वायी अनुवास के पूल और सुवास का। किर तो मात्र रहस्यों की हो नहीं, बल्कि स्वायी अनुवास के पूल और सुवास का। किर तो मात्र रहस्यों की हो नहीं, बल्कि स्वायी अनुवास के पूल और सुवास को नए अर्थ में नए सिरे से देखने लगे। कई स्वायी असना सिद्धवेष रखकर भी या खोड़कर मी निवृत्ति अवृत्ति के गंगा-यमुना संगम

में स्तान करने आए और वे अब मिन्न-मिन्न सेवा होतों में पड़कर अपना अनगाराना सन्ते अर्थ में साबित कर रहे हैं। जैन एड्स्प की मनोदशा में भी निक्तिय निइति का जो अन लगा था नह इस और अनेक बूढ़े जवान निइति पीय जैन स्त्री-पुरुष निष्कान प्रवृत्ति का होत्र पसन्द कर अपनी निइति-पियता को सफल कर रहे हैं। पहले भिन्नु-भिन्नु शियों के लिए एक ही रास्ता था कि या तो वे वेष घारण करने के बाद निष्क्रिय बनकर दूसरों की सेवा लेते रहें, वा दूसरों की सेवा करना चाहें तो वेष छोड़कर अपतिष्ठित बन समावताल हो जाएँ। गांबी जी के नए जीवन के नए अर्थ ने निष्वाया से स्वामी वर्ग में भा वर्मवेतना का प्राया स्पन्दन किया। अब उसे न तो जकरत रही भिन्नु वेष चेंक देने की और न डर रहा अपतिष्ठित रूप से समाववाल होने का। अब निष्धाम सेवापिय जैन भिन्नु गया के लिए गांबी जो के जीवन ने ऐसा विश्वाल कार्य प्रदेश चुन दिया है, जिसमें कोई भी त्यागी निर्दम्भ भाव से स्थाग का आस्वाद लेता दुआ समाव और राष्ट्र के लिए आदर्श वन सकता है।

कैन परम्परा को अपने तल्वज्ञान के अनेकान्त सिदान्त का वहुत बढ़ा गर्व था।
वह सममती थी कि ऐसा सिदान्त अन्य किसी घम परम्परा को नसीव नहीं है;
पर खुद जैन परम्परा उस सिदान्त का सर्वलोकहितकारक रूप से प्रयोग करना तो दूर रहा, पर अपने हित में भी उसका प्रयोग करना जानती न थी। वह जानती थी इतता ही कि उस वाद के नाम पर भंगज्ञज्ञ कैसे किया जा सकता है और विवाद में विजय कैसे पाना जा सकता है ! अनेकान्तवाद के हिमायती क्या गढ़रूथ क्या त्यामी सभी फिरकेक्ट्री और राच्छ गण के ऐकान्तिक कदाबह और कता है में कैसे थे। उन्हें यह पता ही न था कि अनेकान्त का यथार्थ प्रयोग समाज और राष्ट्र की सब प्रवृत्तियों में कैसे सफलतापूर्णक किया जा सकता है ! गांधीजी तस्ते पर छाए और कुडम्ब, समाज, राष्ट्र की सब प्रवृत्तियों में अनेकान्त हाथ का ऐसा सजीव और सफल प्रयोग करने लगे कि जिससे खाइन्ट होकर समम्प्रदार जैनका यह अन्तःकरण से महसूस करने लगा कि भक्षजाल और वादिकाल में तो अनेकान्त का कलेवर ही है। उसकी जान नहीं ! जान तो क्यवहार के सब खेशों में अनेकान्त हाथ का प्रयोग करके विरोधी दिलाई देने खाले बली का संपर्व मिटाने में ही है।

वैन-परम्परा में विजय सेंड और विजया सेंडानी इन इम्पती बुगल के अक्षचर्य को यात है। जिसमें दोनों का साइचार्य और सहवीयन होते हुए भी शुद्ध अवाचर्य पालन का भाव है। इसी तरह स्वृत्तिमद्ध मुनि के अक्षचर्य की भी कहानी है जिससे एक मुनि ने अपनी पूर्वपरिचित वेस्या के सहवास में रह कर मो विग्रद बसचर्य पासन किया है। अभी तक ऐसी कहानियाँ खोकोसर समसी जाती रही। सामान्य जनता पढ़ी समसती रही कि केडे दगाती वा स्त्री-पुरुष साथ रहकर विशुद्ध बद्धावर्ष पालन करे तो वह देवी वमत्कार वैसा है। पर गांबीजी के ब्रह्मचर्यवास ने इस अति कठिन और लोकोत्तर समस्ते जानेवाली बात को प्रयत्नसाध्य पर इतनी लोकगम्य सावित कर दिया कि आज अनेक दम्पती और भी-पुरुष साथ रहकर विशुद्ध बसाचर्य पालन करने का निर्देस्भ प्रवल करते हैं। जैन समाज में भी ऐसे अनेक युगल मौजूद हैं। अब उन्हें कोई स्थलिमा की कोटि में नहीं गिनता। हालाँकि उनका ब्रह्मचर्य-पुरुषार्थं वैसा ही है। राश्रि-मोजन लाग और उपनीगपरिमोगपरिमागा तथा उपवास, आयंबिल, जैसे बत-नियम नए युग में केवल उपहास की दृष्टि से देखे जाने लगे ये और अञ्चल लोग इन नतों का आचरण करते हुए भी कोई तेजस्विता प्रकट कर न सकते थे। उन खोंगों का जत-पालन केवल सहिधम-सा दीसता. था । मानी उनमें भावपाल रहा ही न हो । गांबीजी ने इन्हीं वर्ती में ऐसा आण फुँका कि आज कोई इनके मलौत का साहस नहीं कर सकता। गांधीजी के उपवास के प्रति दुनिया-भर का आदर है। उनके रात्रि मोजन त्याग और इने गिने खादा पेव के नियम को आरोग्य और सुमीते की दृष्टि से भी लोग उपादेव समभते हैं। इम इस तरह की अनेक बातें देल सकते हैं जो परम्परा से बैन समाज में चिरकाल से चली बातों रहने पर भी तेजोहोन-सी दीलती थी: पर श्रव गांधीजी के जीवन ने उन्हें श्रादरास्पद बना दिया है।

बैन परम्परा के एक नहीं अनेक मुसंस्कार जो मुन या मूर्ज्छित पढ़े ये उनको गांबीजी की वर्म चेतना ने स्पन्दित किया, गतिशांक किया और विकसित भी किया। यही कारण है कि अपेद्धाकृत इस छोटे से समाज ने भी अन्य समाबों की अपेद्धा अधिकसंख्यक सेवामायी की-पुरुषों को राष्ट्र के चरखों पर अपित किया है। जिसमें बूदे-जवान की-पुरुष, होनहार तरुषा-तरुषा और मिद्ध वर्ग का भी समावेश होता है।

मानवता के विशाल अर्थ में तो बैन समाज अन्य समाजों से अलग नहीं। फिर भी उसके परम्परागत संस्कार अमुक खांश में इतर समाजों से जुदे भी हैं। ये संस्कार मात्र धर्मकतेवर थे; धर्मचेतना की भूमिका को छोड़ बैठे थे। यो तो गांधीजी ने विश्व मर के समस्त सम्मदायों की धर्म चेतना को उत्पाखित किया है; पर साम्प्रदायिक दृष्टि से देखें तो बैन समाज को मानना चाहिए कि उनके मित गांधीजी की बहुत और अनेकविध देन है। क्योंकि गांधीजी की देन के अनेकान्त इष्टि इत्यादि अपने निरासतगत पुराने सिदान्ती को कियाशील और सार्थक सावित कर सकता है।

बैन परम्परा में 'अझा था विष्णुवां हरी जिनी वा नमस्तरमें' जैसे सर्ववर्म-समन्वयकारी अनेक उद्गार मौजूद थे। पर धामतौर से उसकी घर्मविधि और पार्थना विलक्कल साम्प्रदायिक वन गई थो। उसका चौका इतना छोटा बन गया था कि उसमें उक्त उद्गार के अनुरूप सब सम्प्रदायों का समावेश दु:संमय हो गया था। पर गांवीं की घर्मचेतना ऐसी जागरित हुई कि घर्मों की बाड़ा-बँदी का स्थान रहा ही नहीं। गांधीजी की प्रार्थना जिस बैन ने देखी सुनी हो यह क्रतशतापूर्वक विना कब्ल किये रह नहीं सकता कि 'अझा वा विष्णुवां' की उदात्त मावना या 'राम कहो रहिमान कहो' की अमेद भावना जो बैन परम्पय में मात्र साहित्यिक वस्तु वन गई यो; उसे गांबीजी ने और विकसित रूप में संजीव और शास्त्रत किया।

हम गांघीजी की देन को एक एक करके न तो गिना सकते हैं और न ऐसा भी कर सकते हैं कि गांघोंजो को अपूक देन तो मात्र जैन समाज के प्रति ही है और अन्य समाज के प्रति नहीं। वधां होती है तब चेत्रमेद नहीं देखती। सूर्य चन्द्र प्रकाश फेंकते हैं तब भी स्थान या व्यक्ति का मेद नहीं करते। तो भी जिसके घरे में पानी आया और जिसने प्रकाश का मुख अनुभव किया, वह तो जौकिक भाषा में वहीं कहेगा कि वधां या चन्द्र सूर्य ने मेरे पर इतना उपकार किया। हसी न्याय से इस जगह गांधीजी की देन का उल्लेख है, न कि उस देन की मर्यादा का।

गांधीजों के प्रति अपने ऋण को अंश से भी तभी खदा कर सकते हैं जब उनके निर्दिष्ट मार्ग पर चलने का हद संकल्प करें और चलें।

they represent processor, from their news of \$1000 for

I se transical policina de la compara de la

The party bear a some process

## सर्वज्ञत्व और उसका अर्थ

AND THE REPORT OF THE PARTY OF

will be the bounded for the printing

#### हेतुबाद-धहेतुबाद

593

प्रस्तुत लेख का श्राश्य समकते के लिए प्रारम्भ में थोडा प्रास्ताविक विचार दर्शाना जरूरी है, जिससे पाठक वक्तव्य का भलीमाँति विश्लेषण कर सके। जीवन के अदा और बुद्धि ये दो मुख्य ग्रंश है। वे परस्पर विभक्त नहीं हैं: फिर भी दोनों के प्रश्ति लेव या विषय भीड़े-बहत परिमागा में जुदे भी हैं। दुदि, तक, अनुमान या विशान से जो यस्तु सिंद होती है उसमें अदा का अवेश सरल है, परन्तु अदा के सनी विषयों में अनुमान या विशान का प्रयोग संमव नहीं। अतीन्द्रिय अनेक तस्त्र ऐसे हैं जो जुदै-जुदे सम्पदाय में अदा के जिया बने देखे जाते हैं, पर उन तस्वी का निविवाद समर्थन अनुमान या विज्ञान की सीमा से परे हैं। उदाहरणार्थ, जो अदालु ईरवर की विश्व के कर्ता-चर्ता रूप से मानते हैं या जो अदालु किसी में जैकालिक सबेशल मानते हैं, वे चाहते तो हैं कि उनकी मान्यता अनुमान या विशान से समर्थित हो, पर ऐसी मान्यता के समर्थन में जब तक या विशान प्रयत्न करने लगता है तब कई बार बलवतर विरोधी अनुमान उस मान्यता की उलट भी देते हैं। ऐसी वस्तुस्थिति देखकर तत्वचितको ने वस्तु के स्वरूपानुसार उसके समर्थन के लिए दी उपाय अलग-अलग क्तलाए-एक उपाय है हेतुवाद, विसका प्रयोगवर्तुल देश काल की सीमा से परे नहीं। दूसरा उपाय है अहेतुवाद, जो देशकास की सीमा से या इन्द्रिय और मन की पहेँच से पर पेसे विषयों में उपयोगी है।

इस बात को बैन परम्यरा की इन्छि से प्राचीन बहुआत आवार्यों ने स्वष्ट भी किया है । जब उनके सामने बमांस्तिकाय, अध्यमंस्तिकाय तथा भव्यस्व-

१. दुविही धम्मावाओं अदेउवाओं व हेउवाओं ए।
तत्य उ अहेउवाओं भवियाऽमविवादओं भावा ॥
भविक्रों सम्महंसया—याया—वरित्तपडिवत्तिसंपत्नी।
वियमा दुवलंतकडों ति खक्लयां हेउवायस्य ॥
जो हेउवावपक्लिम हेउक्री आगमे य आगमिक्रो।
सो ससम्पप्ययावक्री सिद्धन्तिवराहको अन्ते॥
— सन्मति प्रकरण १. ४३-५ तथा इना
गायाओं का गुकराती विवेचन।

अमध्यत्व के विभाग जैसे साम्प्रदाविक मान्यता के प्रश्न तर्क के द्वारा समर्थन के लिए उपस्थित हुए तब उन्होंने कह दिया कि ऐसे अतीन्त्रिय विषय हेतुबाद से सिद्ध हो नहीं सकते। उनको खडेदुबाद से ही मानकर चलना होगा। अहेतवाद का अर्थ है परम्परागत आगम पर या ऋषेप्रतिमा पर अथवा श्चाच्यात्मिक प्रजा पर विश्वास श्वना ।

यह नहीं कि मात्र जैन परमारा ने ही ऐसे खडेतुबाद का आश्रम किया ही। समी वार्मिक परम्पराक्षों को अपनी किसी न किसी अतीन्द्रिय मान्यताओं के बारे में अपनी अपनी द्वांच्य से खड़ेत्वाद का खाअब लेना पड़ा है। जब वैदान्त को अतीन्द्रिय परमङ्ग की स्थापना में तर्क बावक दिलाई दिए तब उसने अति का श्रन्तिम श्राभव लेने की बात कही और तकीपनिष्ठानान कह दिया। इसी तरह जब नागार्जुन कुँसे प्रवल तार्किक को स्वमावतैगालयकर शून्य तत्व के स्था-पन में तक्षेत्रद अधूरा या वाचक दिलाई दिया तब उसने प्रशा का आश्रम जिया। केस्ट जैसे तत्त्वत ने भी देश-काल मे पर ऐसे तत्त्व की बुढि या विशान की सीमा से पर वतलाकर मात्र अदा का विषय स्वित किया। स्वेत्सर की श्राक्षोचना करते हुए विश्वाहरों ने स्वच्ट कई दिया कि ईश्वरवादी विज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश करना छोड़ दें और वैशानिक लोग ईश्वर तस्व या धर्म के विषय में प्रवेश करना खीड़ दें। यह एक प्रकार का बेतु-काबेतुनाद के वर्तुल का विभाजन ही तो है !

सर्वज्ञल जैन परम्परा की चिरसदीय और उपास्य वस्तु है। प्रश्न तो इतना ही है कि उसका अर्थ क्या ? और वह देतवाद का विषय है या अदेतवाद का ? इसका उत्तर शताब्दियों से हेतुवाद के द्वारा दिया गया है। परन्तु वीच-बीच में कुछ साचार्य ऐसे भी हुए हैं जिनको इस विषय में हेतुवाद का उपयोग करना ठीक जैंचा नहीं जान पड़ता । एक तरफ से सारे सम्पदाय में स्थिर ऐसी पचित्र

> सिर्द चेदेततः सर्व न प्रस्वकादितो गतिः। सिद्ध चेदागमास्तवं विरुद्धार्थमतान्यपि ॥ विरोचाक्रोभयेकास्यं स्थादादत्यायविद्विपाम्। श्रावाच्यतैकान्ते अयुक्ति नांबाच्यमिति वक्तर्यनासे यदेतीः साध्यं तदेतुसावितम् । बाप्ते बकारि तद्वास्थात साध्यमागमसाचितम् ॥

—श्चासमीमांसा श्रे. ७६-=

<sup>े.</sup> तक्ष्मपतिज्ञानार्यस्ययानुमेषमिति चेदेवमप्यविमोचयसंगः। ज्ञहासूत्र २. १. ११-

मान्यता का विरोध करने की कठिनाई क्षीर दूसरी वरक से सर्वहत्व जैसे कती-न्द्रिय तस्व में अल्थक्त के कारण अन्तिम उत्तर देने की कठिनाई—ये दोनी कठिनाइयाँ उनके सामने भी अवस्य थीं। फिर भी उनके तटस्य तत्विकतन श्रीर निर्मयल ने उन्हें चुर न रखा । ऐसे आबावों में प्रथम है कुन्दकुन्द और दूसरे हैं याकिनीसूनु इरिमद्र । कुन्दकुन्द आच्यात्मिक व गम्भीर विचारक रहे । उनके सामने सर्वश्रत्य का परम्परागत कार्य तो या ही, पर जान पड़ता है कि उन्हें मात्र परम्परावलम्बित माव में सन्तोष न हुआ। अतएव प्रवचनसार आदि अन्यों में जहाँ एक ओर उन्होंने परभ्यरागत वैकालिक सर्वसन का लच्च निरूपण किया वहाँ नियमसार में उन्होंने व्यवहार निश्चय का विश्लेषण करके सर्वञ्चल का और भी भाव मुक्ताया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि लोकालोक जैसी आत्मेतर वस्तुओं को चानने की बात कहना वह व्यवहारनय है और स्वातम-स्वरूप को जानना व उसमें निमम्त होना यह निश्चयनय है? । यह ध्यान में रहे कि समयसार में उन्होंने खुद ही व्यवहारनय को असंद्रत-ग्रागरमार्थिक कहा है । कुन्दकृत्द के विश्लेषस्य का आस्य यह जान पहला है कि उनकी दृष्टि में श्वात्मस्वरूप का शान ही मुख्य व श्वन्तिम ध्येव रहा है। इसलिए उन्होंने उसी को पारमार्थिक या निश्चयनयसम्भत कहा । एक ही उपयोग में एक ही समय जब ब्रात्मा श्रीर ब्रात्मेतर वस्तुश्री का तुल्य प्रतिमास होता हो तब उसमें यह विमाग नहीं किया जा सकता कि लोकालोक का भास व्यवहारनय है और और आव्यतत्त्व का भास निश्चयनय है। दोनों भास या तो पारमाधिक है या योनो व्यावदारिक हैं—ऐसा ही बहना पड़ेगा । फिर भी वह कुन्दकुन्द जैसे

परिगमदो सलु गागं पच्चक्या सम्बद्ध्यपञ्चया। सो गेव ते विजाणिद श्रोगाह पुट्याहि किरियाहि ॥ गाल्य परोक्खं किचिवि समंत सम्बक्खगुगसमिदस्य। अक्नातीहस्स सदा सपमेव हि गाण्यजाहस्स॥

<sup>---</sup> प्रवचनतार १. २१-२.

अध्यसक्तवं वेच्छदि लोबालोगं या केवली भगवं।
 जह कोइ भगाइ एवं तस्त य कि दूसगाँ होई ॥

<sup>—</sup>नियमसार गा. १६६.

रे. वनवारोडम्यत्यो भ्यत्यो देखिरो हु सुद्वस्था। भ्यत्यमस्सिदो खलु सम्माद्द्वी इत्र जीवो॥ —सम्मा

<sup>—</sup>समयसारं गा. ११.

अध्यातमंदिरी ने निश्चय व्यवदार का विश्केषण किया तब यह समस्ता कठिन नहीं कि परम्परागत मान्यता को चालू रखने के उपसन्त भी उनके मन में एक नवा अर्थ अवश्य स्का जो उन्होंने अपने प्रिय नववाद से विश्केषण के द्वारा स्चित किया जिससे अदाल वर्ग की अदा भी बनी रहे और विशेष जिज्ञानु व्यक्ति के लिए एक नई बात भी सुमाई जाय।

क्सल में कुन्दकुन्द का यह निश्चयगद उपनिषदी, बौद्धपिटको खीर प्राचीन बैन उल्लेखों में भी बुदे-बुदे रूप से निहित था, पर सचमुच कुन्दकुन्द ने उसे बैन परिमाणा में नए रूप से बगट किया।

ऐसे ही दूसरे आचार्य हुए हैं यांकनीतृत हरिमद्र । वे भी अनेक तर्क-अन्थों में वैकालिक सर्वभाव का हेतुबाद से समर्थन कर चुके थे, पर शव उनको उस हेतुबाद में ब्रांट व विशेष दिलाई दिया तब उन्होंने सर्वश्रव का सर्वसम्बद्ध दाय-अविरुद्ध अर्थ किया व अपना वीगमुलम माध्यस्थ स्वित किया ।

मैंने प्रस्तुत लेख में कोई नई बात तो कही नहीं है, पर कही है तो वह इतनी ही है कि अगर सर्वज्ञत्व को तर्क से, दलीख से या ऐतिहासिक कम से समभाना या समभाना हो तो पुराने बैन प्रन्थों के कुछ उल्लेखों के आधार पर च उपनिषदों तथा पिटकों के साथ तुलना करके मैंने वो अर्थ समभाया है वह सायद सत्य के निकट अधिक है। जैकालिक सर्वज्ञत्व को मानना हो तो अद्याप्ति व चित्रज्ञादि के स्वेय से उसको मानने में कोई नुकसान नहीं। ही, इतना समक रखना चाहिए कि बैसा सर्वज्ञत्व हेतुबाद का विषय नहीं, वह तो समीतिकाय आदि की तरह अहेतुबाद का ही विषय हो सकता है। ऐसे सर्वज्ञत्व के समर्थन में हेतुबाद का प्रयोग किया जाय तो उससे उसे समर्थित होने के बजाव अनेक अनिवार्य विरोधों का ही सामना करना प्रवेगा।

शदा का विषय मानने के दो कारण हैं। एक तो पुरातन अनुमवी योगिकों के कथन की वर्तमान अज्ञान स्थिति में अवहेंबना न करना। और जूसरा वर्तमान वैज्ञानिक खोज के विकास पर ध्यान देना। अभी तक के भाषोगिक विज्ञान ने टेलीपथी, क्लेरवोपन्त और प्रीकोम्नीशन को स्थापना से इतना तो सिद्ध कर ही दिया है कि देश-काल की मर्यादा का अनिकम्या करके भी बान संभव है। यह संभव कोटि योग परंत्रस के क्रतंभरा और बैन आदि परंत्ररा की सर्वत दशा की ओर संकेत करती है।

सर्वज्ञत्व का इतिहास

भारत में इर एक सध्यदाय किसी न किसी रूप से सर्वष्टल के उत्पर अधिक भार देता का रहा है। इस कान्वेद आदि वेदों के पुराने मानों में देखते हैं कि सुर्व, वहरण, हन्द्र आदि किसी देव की स्तुति में सीवे तारे से या गर्मित रूप से सर्वश्व का भाव स्वित करने वाले सर्वचेत्तम सहस्वच्छ । आदि विशेषणा प्रमुक्त हैं । उपनिषदी में लासकर पुराने उपनिषदी में भी सर्वश्व के स्वक और प्रतिगादक विशेषणा एवं वर्णान का विकास देखा जाता है । यह वस्तु इतना सावित करने के लिए पर्याप्त है कि भारतीय मानस अपने सम्मान्य देव या पृथ्व व्यक्ति में सर्वश्व का भाव आरोपित विना किये संतुष्ट होता न या । इसीसे हर एक सम्प्रदाय अपने पुरस्कर्ता या मूख प्रवर्तक माने जाने वाले व्यक्ति को सर्वश्व मानता या । सम्प्रदायिक बाड़ों के बाजार में सर्वश्व के बारा अपने प्रमान पुरुष का मूल्य आकिने और ऑक्ताने की इतनी अधिक होड़ बगो थी कि कोई पुरुष जिसे उसके अनुवायी सर्वश्व कहते और मानते ये वह खुद अपने को उस माने में सर्वश्व न होने की वात कहे तो अनुवायियों की तृपित होती न थी। ऐसी परिस्थिति में हर एक प्रवर्तक या तीर्यकर का उस-उस सम्प्रदाय के द्वारा सर्वश्वरूप से माना जाना और उस रूप में उसकी प्रतिश्व निर्माण करना यह आनिवार्य वन जाव तो कोई आक्षयं नहीं।

इम इतिहास बाल में आकर देखते हैं कि खुद बुद ने अपने को उस अर्थ में सर्वत मानने का इनकार किया है कि जिस अर्थ में इंश्वरवादी ईश्वर को और जैन लोग महावीर आदि तीर्थं करों को सर्वत मानते मनाते में। ऐसा होते हुए भी आगे जाकर सर्वशत्व मानने मनाने की होड़ ने बुद के कुछ शिष्यों को ऐसा बाबित किया कि वे ईश्वरवादी और पुरुपसर्वशत्ववादों की तरह ही बुद का उर्वशत्व युक्ति मयुक्ति में स्थापित करें। इससे स्पष्ट है कि हर एक साम्य-दायिक आवार्य और दूसरे अनुपार्या अपने सम्प्रदाय की नीव सर्वश्रत्व मानने-मनाने और युक्ति से उसका स्थापन करने में देखते थे।

इस तार्किक होड़ का परिगाम यह आया कि कोई सम्प्रदाय अपने मान्य पुरुष या देव के क्षित्राय दूसरे सम्प्रदाय के मान्य पुरुष या देव में वैसा सर्वज्ञत्व मानने को तैयार नहीं जैसा कि वे अपने इस्तम पुरुष या देव में सरवाता से मानते आते थे। इससे प्रत्येक सम्प्रदाय के बीच इस मान्यता पर कम्बे अपने से बाद-विवाद होता आ रहा है। और सर्वज्ञत्व अखा की वस्तु मिटकर तर्क की वस्तु बन गया। जब उसका स्थापन तर्क के बाय होना शुरू दुआ तब हर एकः तार्किक अपने बुद्धि-वल का उपयोग नये-वये तर्कों के उन्हादन में करने क्या।

१. ऋग्वेद १.२२.३; १०.८१ ३।

२. मनिकमनिकाय-च्यामाल् वयपुचसुचः प्रमासयार्तिक २.३२-३३।

भी है. तस्त्रसंबद्धविका पुर ८६३ हैं तिक स्त्रीक कर कि एक एक कार्य हैं।

इसके कारण एक तरफ से जैसे सर्वक्रल के खनेक खर्थों की सृष्टि हुई " वैसे ही उसके समर्थन की अनेक व्कितवाँ भी व्यवदार में आई। जैनसंगत अर्थ

महाँ हक जैन परम्परा का सम्बन्ध है उसमें सर्वहत का एक ही अर्थ माना जाता रहा है और वह यह कि एक ही समझ में भैकालिक समझ मावों की साचात् जानना । इसमें शक नहीं कि आज जी पुराने से पुराना? जैन आगमी का माग उपलब्ब है उसमें भी सर्वज्ञत्व के उक्त क्षर्य के पोषक वाक्य मिल जाते हैं परन्तु सर्वज्ञल के उस अर्थ पर तथा उसके पोषक वाक्यों पर स्वतन्त्र बुद्धि से विचार करने पर तथा उन्हीं श्राति पुराण आगमिक भागों में पाये जाने वाले दूसरे वाक्यों के साथ विचार करने पर यह स्पष्ट ज्ञान पड़ता है कि मूल में सर्वज्ञस्य का वह ऋर्य जैन परम्परा को भी मान्य न या जिस क्रार्थ को क्रांक वह मान रही है और जिसका समर्थन सैकड़ो वर्ष से होता ह्या रहा है।

मक्त होगा कि तब जैन परम्परा में सर्वेश्वत का अवली अर्थ क्या था ? इसका उत्तर बानरांग, भगवती बादि के कुछ पुराने उल्लेखी से मिल जाता है। आ नारांग में कहा है कि गो एक की जानता है वह सर्व की जानता है। धीर को सबकी जानता वह एक की जानता है।' इस वाक्य का तारुपर्य टीकाकारों और तार्किकों ने एक समय में जैकालिक समग्र भावों के साझात्कारहरा से फलित किया है। परन्त उस स्थान के आगे-पीछे का सम्बन्ध तथा आगे पीछे, के बाक्यों को ध्यान में रखकर इस सीचे तौर से सोचें तो उस बाक्य का तालमं वृत्तरा ही जान पड़ता है। यह तालमं मेरी दृष्टि से यह है कि जो एक ममल, प्रमाद या कपाय की जानता है वह उसके कोबादि सभी आविभावी, पर्यायों या प्रकारों को जानता है और जो कोच, मान ग्रादि सब ब्राविमांची को या पर्याची को जानता है वह उन सब पर्याची के मूल और उनमें अनुगत एक ममत्व या बन्धन को जानता है। जिस प्रकरण में उक्त वाक्य ग्रापा है वह प्रकरण मुसू के लिए क्यायत्याग के उपदेश का और एक ही यह वें से बुदे बुदे क्याय कर परिगाम दिलाने का है। यह बात अन्यकार ने पूर्वीक वाक्य से तुरंत ही आगे दूसरे वाक्य के द्वारा स्पष्ट की है जिसमें कहा गया है कि 'बो एक को नमाता है दवाता है या वरा करता है वह बहुतों को नमाता दवाता या वरा करता है और यो बहु को नमाता है वह एक को नमाता है।"

१. तत्वसंग्रह प्० ⊏४६.

२. आचा॰ १० ३६२ ( दि॰ आवृत्ति )। ३. जे एगं जागाई से सब्वं जागाई; जे सब्वं जागाई से एगं जागाई ३-४

नमाना, द्वाना था वश करना मुकु के लिए कवाय के सिवाय अस्य वस्तु में बाग् हो नहीं सकता। जिससे इसका तात्वर्य यह निकलता है कि जो पुसुद्ध एक अर्थात् प्रमाद की वश करता है वह बहुत क्यायी की वश करता है और जी बहुत क्याचों को बरा करता है वह एक अयांत् प्रमाद की वरा करता ही है। स्वष्ट है कि नमाने की और वस करने की वस्तु जब कपाय है तव डीक उसके पहले श्राये हुए वाक्य में जानने की वस्तु भी क्याय ही प्रकरणपात है। आध्यात्मिक साधना और जीवन ग्रुद्धि के कम में बैन तत्वज्ञान की दृष्टि से आसव के जान का और उसके निरोध का ही महत्त्व है। जिसमें कि जैकालिक समग्र मादों के सादात्कार का कोई प्रश्न हो नहीं उठता है। उसमें प्रश्न उठता है तो मूल दीप और उसके विविध आविमांबों के बानने का और निवारण करने का। प्रन्थकार ने वहाँ पड़ी बात बतलाई है। इतना ही नहीं, बल्कि उस प्रकरण को खतम करते समय उन्होंने वह भाव 'जे कोहदंसी से माखदंसी, वे माण्ड्सी से मायादंसी, वे मायादंसी से लोमदंसी, वे सोमदंसी से फिन्नइंसी, जे फिन्जवंसी से दोसदंसी, जे दोसदंसी से मोइदंसी, जे मोइदंसी से गर्नमदंसी, जे गर्नमदंसी से जम्मदंसी, के जम्मदंसी से मारदंसी, के मारदंसी से नरपदंसी, जे नरपदंसी से निरियदंसी, जे निरियदंसी से बुक्सदंसी।' इत्यादि राब्दों में स्पष्ट रूप में पक्ट भी किया है। इसलिए 'वे एगे जापाई' इत्यादि वाक्यों का जो तास्वर्थ मैंने ऊपर बतलाया वहीं वहीं पूर्णतया संगत है और दसरा नहीं । इसलिए मेरी राय में जैन परमारा में सर्वकृत का असली अर्थ आध्यात्मक साबना में उपवांगी सब तत्वी का ज्ञान यही होना चाहिए; नहीं कि चैकालिक सम्म भावी का सावात्कार।

उक्त वाक्यों की आगे के तार्किकी ने एक समय में श्रैकालिक माबी के साझात्तार अर्थ में बटाने की जो कोशिश की है वह सर्वज्ञत्व स्थापन की साझात्तार अर्थ में बटाने की जो कोशिश की है वह सर्वज्ञत्व स्थापन की साम्प्रदायिक होड़ का नतीजा भाग है। भगवती सूत्र में महाबीर के मुख्य शिष्य इन्द्रमृति और जमालों का एक संवाद है जो सर्वज्ञत्व के अर्थ पर प्रकाश बासता है। जमाली महाबीर का प्रतिहांदी है। उसे उसके अनुवाधी सर्वज्ञ भानते होंगे। इसक्तिए जब वह एक बार इन्द्रमृति से मिला तो इन्द्रमृति ने उससे परन किया कि कही जमालों! तुम यदि सर्वज्ञ हो तो जवाब दो कि लोक शासत है या अशासत है जमालों तुप रहा तिस पर महावीर ने कहा कि तुम कैसे सर्वज्ञ है या अशासत है जमालों तुप रहा तिस पर महावीर ने कहा कि तुम कैसे सर्वज्ञ है देखों इसका उत्तर मेरे असर्वज्ञ शिष्य दे सकते हैं तो भी मैं उत्तर देता हूँ, कि

रे स्वाडादमंगरी का ० १- । २. मगवती ६. ६ ।

द्रस्थार्थिक इष्टि से लोक शाश्चत है श्रीर पर्यायार्थिक इष्टि से श्रशाश्चत । महाबीर के इस उत्तर से सर्वज्ञत्व के जैमाभियेत अर्थ के असली स्तर का पता चल जाता है कि जो द्रव्य-पर्याय उमय इष्टि से प्रतिपादन करता है वही सर्वज्ञ है । महाबीर ने जमाली के सम्मुल एक समय में त्रेकालिक भागों को साझात् जाननेवाले रूप से अपने को वर्षित नहीं किया है । जिस रूप में उन्होंने अपने को सर्वज्ञ वर्षित किया वह रूप सारी जैन परम्परा के मूल गत स्त्रोत से मेल भो खाता है और आचारांग के उपर्युक्त अति पुराने उल्लेखों से भी मेल खाता है । उसमें न तो अस्तुक्ति है, न अल्पोक्ति; कित्र वास्तविक स्थिति निरूपित हुई है । इसलिए मेरी राय में जैन परम्बरा में माने जानेवाले सर्वज्ञत्व का असली अर्थ वही होना चाहिए न कि पिछला तर्क से सिद्ध किया जानेवाला—एक समय में सर्व भावों का साझात्वार रूप अर्थ ।

में अपने विचार की पृष्टि में जुन्नु ऐसे भी संवादि प्रमाख का निर्देश करना उचित समभता हूँ वो भगवान महावीर के पूर्वकालीन पूर्व समकालीन हैं। इम पुराने उपनिषदों में देखते हैं कि एक ब्रह्मतत्व के जान लेने पर ग्रन्य सब ग्राविहात विशात हो जाता है ऐसा स्वष्ट वर्यान है । श्रीर इसके समर्थन में वहीं दशन्त रूप से मृतिका का निर्देश करके बतजाया है कि वैसे एक ही मृतिका सस्य है, इसरे घट शराव ब्रादि विकार उसी के नामरूप मात्र हैं, वैसे ही एक हीं बढ़ा पारमार्थिक सत्य है बाकी का विश्व प्रपंच उसी का विशासमान है 1 ( जैन परिभाषा में कहें तो बाकों का सारा जगत बड़ा का पर्यायमान है।) उसकी परजदा से बालग सत्ता नहीं। उपनिषद् के ऋषि का भार ब्रह्मज्ञान पर है, इसलिए बह बहा को ही मूल में पारमार्थिक कहकर बाकों के प्रणंच को उससे मिल मानने पर जोर नहीं देता। यह मानी हुई सर्वसम्मत बात है कि जो जिस तन्त्र का मुख्यतया क्षेत्र, उपादेव या देव रूप से प्रतिगदन करना चाहता है वह उसी पर आधिक से अधिक मार देता है। उपनिषदी का प्रतिपाद्य आस्मतत्व या परब्रह्म है। इसीलिए उसी के ज्ञान पर मार देते हुए कृषियों ने कहा कि ग्रात्मतत्त्व के ज्ञान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है। इस स्थल पर मृत्तिका का हथ्यान्त दिवा गया है, वह भी इतना ही संचित करता है कि बुदे-बुदे विकारो श्रीर पर्यायों में मृतिका अनुगत है, वह विकारों की तरह श्चरयायी नहीं, बैसा कि विश्व के प्रयंच में ब्रह्म श्वरयायी नहीं । इस उपनिषद्गत

१. आत्मनो वा अरे दर्शनेन अवयोन मत्या विज्ञानेनेदं सर्व विदितं भवति—वृहदारएपकोपनिषद् २. ४. ५ ।

इस वर्णन में यह स्वस्ट देखते हैं कि इसमें द्रव्य और पर्याय दोनों का वर्णन है; पर भार तो अधिक द्रव्य पर है। इसमें आर्थ-कारण दोनों का वर्णन है; पर भार तो अधिक मूख कारण-द्रव्य पर हो है। ऐसा होने का स्वय यही है कि उपनिषद के ऋषि मुख्यत्या आस्मस्वक्ष्य के निक्रमण में ही इक्तिच हैं और दूसरा सब वर्णन उसी के समर्थन में है। यह औरितिषदिक माद ध्यान में रखकर आवारणन उसी के जिएगं जाणह से सम्यं जाणह है स वाक्य का अर्थ और प्रकरण संगति सोचें तो त्यष्ट ध्यान में आ जायगा कि आचारांग का उक्त वाक्य द्रव्य पर्यावपरक मात्र है। वैन परम्परा उपनिषदी की तरह एक मात्र बहा या आस्म द्रव्य के खलगढ़ जान पर भार नहीं देती, यह आत्मा की या द्रव्यमाय की भिन्न-भिन्न पर्याय क्ष्य अपस्थाओं के जान पर भी उतना ही भार पहले से देती आई है। इसीलिए आवारोंग में दूसरा वाक्य ऐसा है कि जो सबको—पर्यायों को जानता है हि सीलिए आवारोंग में दूसरा वाक्य ऐसा है कि जो सबको—पर्यायों को जानता है वह एक को—द्रव्य को जानता है। इस अर्थ की जमाली-इन्द्रभूति संवाद से स्वना को जाय तो इसमें सन्देह ही नहीं रहता कि जैन-परम्परा का सर्वज्ञद संवंवो इल्टिकोण मूख में केवल इतना ही था कि द्रव्य और पर्याय उभय को समान भाव से खानना ही जान की पूर्णता है।

बुद्ध जब मालुं क्य पुत्र नामक अपने शिष्य से कहते हैं कि मैं बार आर्य सत्यों के शान का ही दावा करता हूँ और दूसरे अगम्य एवं काल्मनिक तस्वों के ज्ञान का नहीं, तब वह वास्तविक भूमिका पर है। उसी भूमिका के साथ महा-वीर के सर्वअत्य को तुलाना करने पर भी फलित यही होता है कि अत्युक्ति या अल्पोक्ति नहीं करने वाले संतप्रकृति के महावीर द्रव्यप्यायवाद की पुरानी निर्मन्य परम्परा के शान को ही सर्वअत्यक्त मानते होंगे। जैन और बीद परम्परा में इतना कर्क अवस्य रहा है कि अनेक तार्किक वीद विद्वानों ने बुद्ध को वैका-लिकशान के द्वारा सर्वश स्थापित करने का प्रयक्ष किया है तथापि अनेक असा-बारण बीद विद्वानों ने उनको सीधे सादे अर्थ में ही सर्वश घटाया है। जब कि जैन परम्परा में सर्वश का सीधा सादा अर्थ मुला दिना जाकर उसके स्थान में तर्विध्य अर्थ ही प्रचलित और प्रतिष्ठित हो गया है और उसी अर्थ के संस्कार में पत्नों वाले जैन तार्किक आचार्यों को भी यह सोचना अति मुस्क्ल हो गया है कि एक समय में सर्व भावों के साद्यात्कारक्त्य सर्वश्रस्त कैसे असंगत है ! इसक्रिए वे जिस तरह हो, मानुली गैरमानुली सब युक्तियों से अपना अभिग्रेत सर्वश्रस सिद्ध करने के लिए ही उताक रहे हैं।

LEGISLAND TO THE

१. ज्लमालं स्य मुत्त ।

करीव टाई हजार वर्ष की शास्त्रीय वैन-गरम्मरा में इम एक ही इप-चाद पाते हैं जो सर्वज्ञत्व के खर्म की दूसरी माजू की ख्रोर संकेत करता है। विक्रम की ग्राठवी शतान्दी में याकिनीस्नु इरिमद्र नामक ग्राचार्य हुए हैं। उन्होंने अपने खनेक तर्कप्रन्यों में सर्वज्ञत्व का समर्थन उसी अर्थ में किया है जिस अर्थ में अपने पूर्ववर्ती श्वेताम्बर दिगम्बर अनेक विद्वान् करते आये हैं। फिर भी उनकी तार्किक तथा समभावशील सत्यपाड़ी बुद्धि में वह समर्थन अखरा जान पडता है। हरिभद्र जब योग जैसे अध्यात्मिक और सत्यनामी विषय पर विखने सरों तो उन्हें यह बात बहुत खटकी कि महावीर की तो सर्वत्र कहा जाय और नुगत, कवित्त श्रादि जो वैसे ही आध्यात्मिक हुए हैं उन्हें सर्वत्र कहा या माना न जाय । यदापि वे श्रापने तर्कपवान प्रत्यों में मुगत, कपित ब्रादि के सर्वेजस्य का निषेध कर चुके थे: पर योग के विषय ने उनकी दृष्टि बदल दी और उन्होंने अपने सप्रसिद्ध प्रन्य योगहाँ छत्तमुचय में सुगत, कविस आदि सभी आध्यात्मिक और सद्गुणी पुरुषों के सर्वज्ञत्व की निर्विवाद रूप से मान लिया और उसका समर्थन भी किया (का॰ १०२-१०८) । समर्थन करना इसलिए अनिवार्य हो गया था कि वे एक बार मुगत कविल आदि के सर्वज्ञत्व का नियंच कर चुके थे. पर अब उन्हें वह तकंजाल मात्र लगती यो (का० १४०-१४७)। हरिमद्र का उपजीवन और अनुगमन करनेवाले श्रांतिन प्रवलतम वैन तार्किक यशोविजयजी ने भी अपनी कुतक्यरांन्ड्वि हाचिशिका में हरिमद्र की बात का ही निर्मयता से और सच्टता से समर्थन किया है। हालांकि पशोविजययी ने भी अन्य अनेक अन्यों में सुगत आदि के सर्वहत्व का आत्यन्तिक सरवन किया है।

हमारे यहाँ भारत में एक यह भी प्रयाली रही है कि प्रवृत्त से प्रवृत्त चितक और तार्किक भी पुरानी मान्यताओं का समर्थन करते रहे और नया सल्य प्रकट करने में कभी-कभी हिचकाए भी। यदि हरिमद्र ने वह सल्य योगहष्टिसमुख्य में श्वाहिर किया न होता तो उपाध्याय यशोविजय में कितने ही बहुशुत तार्किक विद्वान् क्यों न ही पर शायद ही सर्वज्ञत के इस मीतिक भाष का समर्थन करते। इसिलिए

१. बर्मबाद के खेत्र में अखागम्य वस्तु को केवल तर्कवल से स्थापित करने का आग्रह ही कुतकंग्रह है। इसकी चर्चा में उपाध्यायत्री ने बत्तीसी में मुख्यतया सर्वज्ञविषयक प्रश्न ही लिया है। और आ॰ इतिमद्र के मान को समग्र बत्तीसी में हतना विल्तार और वैशास के साथ प्रकट किया है कि जिसे पदकर तटस्थ चिन्तक के मन में निश्चय होता है कि सर्वज्ञत्व एक मात्र अद्यागम्य है, और तर्कगम्य नहीं।

सभी गुणवान् सर्वंत हैं—इस उदार और निज्यां व असाम्प्रदायिक कथन का अप बैन परम्परा में आचार्व हरिमद्र के सिवाय दूसरे किसी के नाम पर नहीं जाता। हरिभद्र की पीमहिंदिगामिनी वह उक्ति भी मात्र उस प्रन्य में सुपुप्त कर से निहित है। उसकी ओर बैन-परम्परा के विद्वान् या चिन्तक न तो ध्यान देते हैं और न सब बोगो के सामने उसका भाव ही प्रकाशित करते हैं। वे जानते हुए भी इस दर से अनुजान वन जाते हैं कि भगवान् महावीर का स्थान प्रिर इतना ऊँचा न रहेगा, वे साधारण अन्य योगी जैसे ही हो जावंगे। इस दर खीर सत्य की ओर अधि मूँदने के कारण सवंशत की चालू मान्यता में कितनी वेशुमार असंगतियाँ पैदा हुई है और नथा विचारक जगत किस तरह सर्वंशत्व के चालू अथ से सकारण कव गया है, इस बात पर परिवत वा त्यागी विद्वान् विचार हो नहीं करते। वे केवल उन्हों सर्वंशत्व समर्थक दलीली का निजीव और निःसार पुनरावर्तन करते रहते हैं जिनका विचारजगत में अब कोई विशेष मूल्य नहीं रहा है।

### सर्वज्ञविचार की भूमिकाएँ

ऊपर के वर्णन से यह भली भौति मालूम हो जाता है कि सर्वज्ञत्व विषयक विचारधारा की मुख्य चार भूमिकाएँ हैं। पहली भूमिका में स्क के प्रशेता ऋषि अपने-अपने लुल्प और मान्य देवों की सर्वक्रत के मूचक विशेषणों के द्वारा केवल महत्ता भर गाते हैं, उनकी प्रशंसा भर करते हैं, आयांत् अपने-अपने इष्टतम देव की अलाबारणता दर्शित करते हैं। वहाँ उनका तात्पर्य वह नहीं है जो आगे जाकर उन विशेषणों से निकाला जाता है। दूसरी भूमिका वह है जिसमें ऋषियों श्रीर विद्वानों को प्राचीन भाषा समृद्धि के साथ उक्त विशेषण्-रूप राज्द भी विरासत में मिले हैं, पर वे ऋषि या संत उन विशेषणों का अर्थ अपने दंग से सुचित करते हैं। जिस ऋषि को पुराने देवों के स्थान में एक मात्र बसतत्व या आत्मतत्व ही प्रतिपाद्य तथा खुत्य बैंचता है वह ऋषि उस तक्ष के ज्ञान मात्र में सर्वज्ञल देखता है और जो संत ज्ञात्मतत्व के बजाब उसके स्थान में हेव और उपादेव रूप से श्राचार मार्ग का मावान्य स्थापित करना चाइता है वह उसी आचारमार्गान्तर्गत चतुर्वित्र आर्य सत्व के दर्शन में ही सर्वेशल की इतिश्री मानता है और जो संत ऋहिंसाप्रधान आचार पर तथा द्रव्य-गर्दाय इष्टिरूप विभाव्यवाद के स्वीकार पर ग्राधिक मार देना चाहता है वह उसी के शान में सर्वज्ञल समस्तता है। तीसरी भूमिका वह है जिसमें दूसरी मूमिका की वास्तविकता और अनुभवगम्यता के स्थान में तकन्त्रक सर्वश्रत के

अर्थ की और उसकी स्थापक युक्तियों की करपनास्तृष्टि विकसित होती है। जिसमें अनुभव और सममाव की अवगणना होकर अवने अपने मान्य देवी या पुरुषों की महत्ता गाने की धुन में दूसरों की वास्तविक महत्ता का भी तिरस्कार किया जाता है या वह भूला दी जाती है। चौथी भूभिका वह है जिसमें फिर श्रनुभव श्रीर माध्वस्य का तन्त्र जागरित होकर दूतरी भूमिका की वास्तविकता श्रीर बुद्धिगम्यता को श्रपनाया जाता है। इसमें संदेह नहीं कि यह चौथी मुमिका ही सत्य के निकट है, क्योंकि वह दूसरी भूमिका से तत्वतः नेल खाती है श्रीर मिच्या कल्पनाश्री की तेया सान्प्रदायिकता की होड की स्थान नहीं देती। of budges to turney list of

I see at a program of a filling passes and the state of t the and of the pull to the second strong strong and the property of the last the property and the the design of the second second second second second

the belief prompt broken it of the charge for a

produce of the later of the lat

THE ROYAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY. the libery best in many of the reals, yet like he

process of the second second second the A. E. of the Assessment of the St. of Spillings of and results as an experience of a solice south all things are not received in a person

I served their take to I have

\$0 8€8€ ]

अञ्चलशित ो

# 'न्यायावतारवार्तिकवृत्ति'

सिंचो जैन प्रत्यमाला का प्रस्तुत प्रत्यस्त अनेक दृष्टि से महस्तवाला एवं उपयोगी है। इस प्रत्य में तीन कर्जाक्री की कृतियाँ सम्मिलित है। सिद्धेन दिवाकर जो जैन तकशास्त्र के आद्य प्रयोगा है उनकी 'न्यायावतार' होंग्री-सी पद्मवद कृति इस प्रत्य का मूल आचार है। सात्यावार्य के पद्मवद वार्तिक और मस्यम्य वृत्ति ये दोनों 'न्यायावतार' की व्याख्वाएँ हैं। मूल तथा व्याख्या में आये हुए मन्तव्यों में से अनेक महत्वपूर्ण मन्तव्यों को लेकर उन पर ऐति-हासिक एवं तुलनात्मक दृष्टि से तिले हुए सारगर्भित तथा बहुअततापूर्ण टिप्पण, क्रांतिविस्तृत प्रस्तावना और अन्त के तेरह परिशिष्ट—यह सब प्रस्तुत प्रत्य के सम्मादक श्रीयुत पंडित मालविषया को कृति है। इन तीनो कृतियों का संविस परिचय, विषयानुकम एवं प्रस्तावना के द्वारा अच्छी तरह हो बाता है। अतएव इस बारे में यहाँ अविक तिखना अनावश्यक है।

प्रस्तुत प्रन्य के संपादन की विशिष्टता

TVV

यदि सममाव और विवेक की मयांदा का अतिकामण न हो तो किसी अतिपरिचित व्यक्ति के विषय में खिखते समय पच्चात एवं अनीचित्य दोष से बचना
बहुत सरख है। श्रीयुत दलसुलमाई मालविष्या मेरे विद्यार्थी, सहसमादक,
सहाच्यापक और मित्रक्ष्य से चिरपरिचित हैं। इन्होंने इस प्रम्य के सम्मादन
का मार जब से हाथ में लिया तब से इसकी पूर्णांदुति तक का मैं निकट साद्यी
हूँ। इन्होंने टिप्पण, प्रस्तावना श्रादि जो कुछ भी लिखा है उसको मैं पहले
ही से प्यामित देलता तथा उस पर विचार करता श्राया हूँ, इससे मैं यह तो
निःसंकोच कह सकता हूँ कि भारतीय दर्शनशास्त्र के—खासकर प्रमाणशास्त्र
के—अम्पासियों के लिए श्रीयुत मालविष्या ने अपनी कृति में जो सामगी
संचित व व्यवस्थित की है तथा विश्लेषणपूर्वक उस पर जो अपना विचार
प्रगट किया है, वह सब अन्यन्न किसी एक जगह दुर्लंग ही नहीं अलम्य-प्राय
है। यद्यपि टिप्पण, प्रस्तावना आदि सब कुछ जैन परम्परा को केन्द्रस्थान में
रखकर जिला गया है, तथापि सभी संभव स्थलों में त्रजना करते समय,
करोब-करीब समय भारतीय दर्शनों का तटस्य अवलोकनपूर्वक ऐसा ऊहागोह
किया है कि वह चर्चां किसी भी दर्शन के अम्यासी के लिए लाममद सिद्ध हो सके।

प्रस्तुत जन्य के छुपते समय टिप्पण, प्रस्तावना ब्यादि के सामें (Forms) कई मिन्न-मिन्न दर्शन के पंडित एवं प्रोफेसर पढ़ने के लिए ले गए, बीर उन्होंने पढ़कर बिना ही पृष्ठे, एकमत से जो खमिप्राय प्रकट किया है वह मेरे उपपूर्ण कं क्यन का नितान्त समर्थक है। मैं भारतीय प्रमाणशास्त्र के अध्यापक, वंडित एवं प्रोफेसरों से इतना ही कहना आवश्यक समक्ता हूँ कि वे यदि प्रस्तुत टिप्पण, प्रस्तावना व परिशिष्ट ध्यानपूर्वक एड जाएँगे तो उन्हें अपने अध्यापन, लेखन आदि कार्य में बहुमूल्य मदद मिलेगी। मेरी राय में कम से कम जैन प्रमाणशास्त्र के उच्च अम्यालियों के लिए, टिप्पणों का अनुक माग तथा प्रस्तावना पाठ्य अन्य में सर्वया रखने पोन्य है; जिसले कि आन की सीमा, एवं इष्टिकोण विशाल बन सके और दर्शन के मुख्यपाण असंप्रशिषक भाव का विकास हो सके।

दिष्यण और प्रस्तावनागत चर्चा, भिन्न-भिन्न कालखरह को लेकर की गई है। दिष्यणों में की गई चर्चा मुख्यतथा विक्रम की पंचम रातान्द्रों से लेकर १७ वी शताब्दी तक के दार्शनिक विचार का रार्श करती है; जबिक प्रस्तावना में की हुई चर्चा मुख्यतथा लगमग विक्रमपूर्व सहखाब्दी से लेकर विक्रम की पंचम रातान्द्री तक के प्रमाण प्रमेय संवंधी दार्शनिक विचारसरणों के विकास का रार्श करती है। इस तरह प्रस्तुत प्रन्थ में एक तरह से लगमग दाई इनार वर्ष की दार्शनिक विचारघाराओं के विकास का स्थापक निरूपण है; जो एक तरफ से जन-परम्परा को और दूसरी तरफ से समानकालीन या भिन्नकालीन वैनेतर परम्पराओं को व्यक्त करता है। इसमें जो तरह परिशिष्ट ई वे मूल व्याख्या या दिष्यण के प्रवेसद्वार या उनके अवलोकनार्थ नेत्रस्थानीय हैं। शीयुत मालविषया की इति की विशेषता का संदोप में सूचन करना हो, तो इनकी बहुश्रुतता, तदस्थता और किसी भी प्रश्न के मूल के खोजने की और कुकनेवाली दार्शनिक दृष्टि की तत-केता द्वारा किया जा सकता है। इसका मूल प्रन्यकार दिवाकर की कृति के साथ विकासकालीन सामंत्रस्य है।

जैन प्रन्यों के प्रकाशन संबंध में दी वातें

श्रमेक व्यक्तियों के तथा संस्थाओं के द्वारा, बैन परम्या के ह्यांटे-वहें सभी फिरकों में प्राचीन श्रवांचीन प्रम्थों के प्रकाशन का कार्य बहुत जोरों से होता देखा जाता है, परन्तु अविकतर प्रकाशन सांप्रदायिक संकुचित भावना और स्वाप्रही मनोवृत्ति के बोतक होते हैं। उनमें जितना स्थान संकुचित, स्वमताविष्ट वृत्ति का रखा जाता है उतना बैनस्य के प्रायामृत सम्भाव क श्रमेकान्त दक्षिसूत्रक संप्रसम्भी अवस्य निर्मय शानोग्रसना का नहीं रखा जाता। बहुचा यह

भूजा दिया जाता है कि अनेकान्त के नाम से कहाँ तक अनेकान्त हाष्टि की उपासना होती है। प्रस्तुत अन्य के संपादक ने, जहाँ तक में समक्त पाया हूँ, ऐसी कोई स्वाप्रही मनोवृत्ति से कहीं सोचने जिल्लों का जान-वृक्तकर प्रयत्न नहीं किया है। यह जोव 'सिंबी बैन अन्यमाला' के संपादक और प्रधान संपादक को मनोवृत्ति के बहुत अनुरूप है और वर्तमान्युगीन व्यापक शान कोज की दिशा की एक विशिष्ठ संकेत है।

में यहाँ पर एक कटुक सत्य का निर्देश कर देने को अपनी नैतिक जवाबदेही समभता हैं। वैनवमें के प्रमावक माने मनाए जानेवाले जानीवासनामृतक साहित्य मकारान वैसे पवित्र कार्य में भी मितिष्ठाकोलुपतामूलक चौर्यवृति का दुष्कलंक कमीकमी देला जाठा है। सांसारिक कामों में चौर्यवृत्ति का बचाव अनेक लोग अनेक तरह से कर लेते हैं, पर पर्मामिमुल शान के चेत्र में उत्तका बचाव किसी भी तरह चुन्तव्य नहीं है। यह ठीक है कि प्राचीन काल में भी जान चौरी होतो थी जिसके द्योतक 'वैवाकरण्डमीरः' 'कविकीरः' वैते वाक्योदरग हमारे साहित्य में आज भी मिलते हैं; वरन्तु सत्यलची दर्शन और धर्म का दावा करने बाले पहले और आज भी इस वृत्ति से अपने विचार व लेखन को वृष्ति होने नही देते और ऐसी चौर्यवृत्ति को अन्य चोरी की तरह पूर्णतया वृत्तित समभते हैं। पाठक देखेंगे कि प्रस्तुत ग्रन्य के संपादक ने पेसी खुगित जुत्ति से नल-शिस बचने का समान प्रयत्न किया है। टिप्पगा हो या प्रस्तावना—कहीं-कहीं नए प्राने प्रत्यकारो एवं लेखकों से थोड़ा भी श्रंश किया हो वहाँ उन सब का या उनके अन्यों का स्वष्ट नाम निर्देश किया गया है। संपादक ने अनेकों के पूर्व प्रयत्न का अवस्य उपयोग किया है और उससे अनेक गुरा खाम भी उठाया है पर कहीं भी अन्य के प्रयत्न के यश को अपना बनाने की प्रकट या अप्रकट चेच्या नहीं की है। मेरी इंग्टि में सच्चे संसदक की प्रतिष्ठा का यह एक मुख्य आधार है जो दूसरी अनेक अटियों को भी झनतव्य बना देता है।

मेरी तरइ पं॰ दलसुल मालनिश्या की भी मातुमाया गुजराती है। अन्यक्ष्य में हिन्दी में इतना विस्तृत लिखने का इनका शायद यह प्रथम ही प्रयत्न है। इसलिए कोई ऐसी जाशा तो नहीं रख तकता कि मातुमाया जैसी इनकी हिन्दी भाषा हो; परन्तु ग्रष्ट्रीय भाषा का पद हिन्दी को इसलिए मिला है कि वह हरएक प्रान्त वाले के लिए अपने-अपने ढंग से मुगम ही जातो है। प्रस्तुत हिन्दी क्रेलन कोई साहित्यक लेखकप नहीं है। इसमें तो दाशीनिक विचारविवेक ही मुख्य है। जो दर्शन के और प्रमाणशास्त्र के जितानु एवं अधिकारी हैं उन्हीं के उपयोग की प्रस्तुत कृति है। वैसे जितानु और अधिकारी के लिए भाषातस्त्र

गौरा है और विचारतस्त्र ही मुख्य है। इस हिंध्ट से देखें तो कहना होगा कि मातृमाषा न होते हुए भी राष्ट्रीय भाषा में संपादक ने जो सामग्री रखी है वह राष्ट्रीय भाषा के नाते व्यापक उपयोग की वस्तु वन गई है।

बैन प्रमाखशास्त्र का नई दृष्टि से सांगोपांग ग्रन्थयन करनेवाले के लिए इसके पहले भी कई महत्त्व के प्रकारान हुए हैं जिनमें 'सन्मतितर्क', 'प्रमाख-मीमांसा', 'शानविदु', 'श्रकलंकप्रन्यत्रय', 'न्यायकुमुद्दन्दन्द्र' खादि मुख्य हैं। प्रस्तुत अन्य उन्हीं अन्यों के अनुसंचान में पदा जाय तो भारतीय प्रमाखशास्त्रों में बैन प्रमाखशास्त्र का क्या स्थान है इसका ज्ञान भनीमौति हो सकता है, और साथ ही जैनेतर अनेक परम्पराश्चों के दार्शनिक मन्तन्थों का रहस्य भी स्कृट हो सकता है।

सिंधी जैन प्रत्थमाला का कार्यवैशिष्ट्य

मियी जैन अस्थमाला के स्थापक स्व० बाबू बहादुर सिंहजी स्वर्थ अदाशील जैन ये पर उनका दृष्टिकीण साम्प्रदायिक न होकर उदार व सत्यलची था। बाबूजी के दृष्टिकीण की विशद और मृतिमान् बनानेवाले अन्यमाला के मुख्य संगदक हैं। आचार्य श्रीजिनविजयजी की विविध विद्योपासना पर्थ की संकुचित मनोवृत्ति से सर्वथा मुक्त है। जिन्होंने अस्थमाला के खमी तक के प्रकारानों को देखा होगा, उन्हें मेरे कथन को प्रथार्यता में शायद दी संदेश होगा। अन्यमाला की प्राणमतिष्ठा ऐसी ही भावना में है जिसका असर अन्यभाला के हरएक संपादक की मनोवृत्ति पर जाने अनजाने पड़ता है। जोन्जों संगदक विचारस्वातन्त्रय एवं निर्मयसत्य के उपासक होते हैं उन्हें अपने विन्तन लेखन कार्य में अन्यमाला की उक्त भूमिका बहुत कुछ मुश्रवसर प्रदान करती है और साथ ही अन्यमाला भी ऐसे सत्यान्वेषी संपादकों के सहकार से उत्तरोत्तर खोजस्वी एवं समयानुक्य बनती जाती है। इसी की विशेष प्रतीति प्रस्तुत कृति मो करानेवाली सिद्ध होगी।

ईं० १६४६ ] [ न्यायावतार वार्तिक वृत्ति का 'आदि बाक्य'

THE PERSON NAMED IN COLUMN

### सुची

अंगुत्तर ४, ५, ४७, ५७, ७१, ९४, १०१-१०५, १०१, ११२, ११४, २१९

सक्तर ७०, ४५५ अकर्तक ६२५-१६६, ६६७, ६८४, १८५, ४८०, ४०२, ४१६, ४४६, ४६०, ४६३, ४६५, ४७० के समय की चर्चा ४६६, ४७६ और हरिभद्र ४७९-४८०, ४८१

यक्लंकप्रधन्नय ४६६

का प्राक्टयन ४७०, ४७६ ३६७, ३६८ सक्षपाद 146, 201 व्यक्तपढ W-10 भाइविद्या २०५ अवाह रूप से २०५ थावेल 12, 20 अचेल-सचेलस्य १३, ८८ पारवं महावीर की परंपरा = १ षाजातराष्ट्र (कृष्णिक) की महावीर से मुलाकात ९० व्यक्तितकेसकम्बद्धी ३२ अजित प्रसाद ४८३

मजान-दर्शनमोह प्रविद्या १२५

हिंसा का मुल १२६ २२८

मृत और अवस्था ३६३ की तीन शक्तियाँ ४३८

भहेतमात्र १६२ श्रद्धेतवाद ४३७ बाद्वीतवादी १२७ सबैतसिकि ४३० 240, 299, 282 अध्यात्ममतपरीचा २०० श्रध्यातमशास्त्र २२३ यनसम्धत ४३९ श्वनगार का श्राचार ७४ बानन्तवीर्य १६६, ३८७, ४७६,४७४ श्चनमिलाप्य ५०४ ब्रनागामी १९४ खनासवाद १३४ धनाहारक ११= ब्रदमस्य भीर बीतराग ३१८ वकगति की खवेला 915 व्यवहार निश्चय दक्षित

की तीन शक्तियाँ और जैन सम्मठ

त्रिविध आयाभावको त्वना ४३९

भञ्चाननाग ४५४

श्रतीन्द्रिय ४२=

बहुतगामी 15३

वतिचारसंशोधन ।= ।

224

पौद्रगालिक ३११, ४३१

परमाञ्जूष ३९१

स्रानी

### [ 44= ]

| or analysis and of a s          | -क समावाचका ३५                             |
|---------------------------------|--------------------------------------------|
| व्यनिन्द्रिय ३५३                | स्यवहार में प्रयोग १५६, १६                 |
| अनिन्द्रियाधिपत्य ३५२, ३५३      | भेदाभेदादि वादों का समन्वय                 |
| यनिर्वचनीय १६३, १६=             | 15                                         |
| धनिवृत्तिकरसा २६९, २७०          | समुद्र का दशन्त १६                         |
| यनुगम ४०६,                      | वृत्त वन का रक्षान्त १६६, १६               |
| -ष्ः विसाग ४०७                  | बरकेड्ड का रेशल १६                         |
| अनुत्तरोववाई ३१,                | अपेवा या नय १७                             |
| अनुमान ३७२, ३८३                 | सकान का दशस्त 10                           |
| के अवयवों की प्रायोगिक व्यवस्था | दर्शनान्तर में स्थान १०२,३६६               |
| ३०३                             | देवेत, ४७व, ५०                             |
| श्रनुयोग ३८०,                   | खीर विभन्धवाद ५०                           |
| अनुयोगद्वार ३=1, ४०1, ४०५       | नयवाद सप्तभंगी ५०                          |
| 808, 809, 824                   | व्यनेकान्तवादी ३५                          |
| अनुशासन पर्व <b>५</b> ४         | सनेकान्तस्यवस्या ३७।                       |
| श्चनेकान्त                      | अनेकान्तस्थापनयुग ३६:                      |
| निविकस्पक सविकत्पक ४४१,         | अनेवंबादी ३५                               |
| 848                             |                                            |
| की स्याप्ति ४८२                 | 10                                         |
| धनेकान्तज्ञयपताका ३६६           |                                            |
| टीका २५१                        | 1000                                       |
| व्यनेकान्तर्शः १३१, ४२३         |                                            |
| अनेशन्तवाद १२३                  |                                            |
|                                 | 4.3                                        |
| विभज्यवाद और मध्यम मार्ग की     | दो भेद ३०३                                 |
| मयादा १४८, १२३                  | रवे० दिग० मत ३०४                           |
| वैनघमको मूख राष्ट्रका विकास-    | श्रपाय ४४१<br>श्रपुनरावृत्तिस्थान २०५      |
| मानांसक, जैन, सांख्य के मृत्त-  |                                            |
| तस्त्र १५१                      | अपुनवंत्र्यक                               |
| की लीज का उड़ेरय और उसका        | अधुनवैन्यकद्राधिशिका २६०, २९०              |
| प्रकारन १५३                     | अपूर्व विश्व १२२५                          |
| विषयक साहित्य १५३               | अपूर्वकरवा २६१, २७०                        |
| से फलिसवाद १५४                  | व्यप्तीवयंत्रीवाद १६९                      |
| नयवाद, सलमंगीवाद १५४            | अपेक्सा । । र प्रमास्त्र अभिकास १००        |
| का बासर व्याप्त १५५             | अप्ययोगितः । । । । । । । । । । । । । । । । |
|                                 | 44.0                                       |

### [ 448 ]

| अप्रमत्तसंपत                   | अवक्तम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| असयकुमार ११००                  | समग्रह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| समयदेव १४,६१,८०,३६६,३८७,       | अवधान ४५६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| अध्य, ध्रम्, इपर, ध्रवह, भाव   | क्षविध १८२, ४०३, ४५२ मनः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| धनवरावसुत्त १०७                | यांगका खेन्य ३८३, ४०३ ४२४,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| अभावरूपता १६⊏                  | 854                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| व्यक्तिवाति ।                  | दर्शनान्तरसे तुछेना ४२५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| गोशालक और प्रका कस्सप ११२      | अवधिद्रश्न ३२१, ३४१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| जैन १९२, न्योद्ध ११२           | के गुण स्थानों में मतभेद ३२१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| श्रमिज्ञा २९५                  | श्रवास्तववादी ३५०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| अभिवम्सायसंगद्दो ४२२, ४२५      | ग्रविद्या २२५, २२८, २८०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| श्रमिधमं ४२२                   | श्रवेस्ता ४०७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| विभिन्नमें कोष ४१५             | थव्यवहार राशि २८१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| समेदगामिनी १६५                 | ग्राचीक ५१, ५६, ५१६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| अभेदबाद १६२                    | श्रश्रतनिश्रित ४०४ श्रीत्पत्तिकी सादि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ग्रस्थास २६९                   | 894                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| श्रज्ञान्त पद १७२              | बरवमेधीय पर्वे ८४, ८५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| अमारिघोषशा ७७                  | अष्ट्राती ४४३, ४६५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| चम्बद ३१                       | बहसहसी ४४३, ४५८, ४७१ ४०४,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| थरहा २९४                       | 8.9.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| बारिहंत ५२=                    | धसल्कार्यवाद् १६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ब्रीर सिंख ५२=                 | धसद्वाद १६३, १६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| के श्रतिशय ५२३                 | असमानता १६१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| निखय स्थवहार दृष्टि से ५३०     | यसंप्रज्ञात २९०, २९२, २९३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| को प्रथम नमस्कार ५३०           | बास्परवता ४५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| सर्वेट ३६७, ४७३                | श्रहसदाबाद ४५५, ४६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| प्रजुन १२२                     | श्राहिंसा ७५, ७६, १२३, १२४,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| प्रथांनुगम                     | 124, 140, 806, 812, 814,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| चार प्रकार, प्राचीन सीर हरिभड़ | ४३७, ५०३, ५१०, ५१४, ५३३,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| के बनुसार ५३०                  | ५४४<br>की भावना का प्रचार व विकास ७५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| षर्वमागधी ४८४                  | ACCOUNT OF THE PARTY OF THE PAR |
| अर्जनार ५६४                    | बहुत ७६ हमाँ क्षेत्र विकास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| अजवस्ती । । । । । । । । ४६९    | का बाधार बाल्मसमानता ३२४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| भारतम्बरा 🚁 । 📁 😘 ५६३          | द्वेत और अद्वेत हारा समर्थन ३२४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

दैत और धर्मेत दृष्टि से १२५ जैनधर्म के ध्रमुसार ४०८ स्वरूप और विकास ४१२ विचार की क्रमिक सुमिका ४१६ जैन विचार व वैदिक विचार की तुजना ४१७ जैन दृष्टि से ४०६ गोधीजी की दृष्टि से ५१०

स्रहेतुबाद १६३, ५५० स्रागम ६४, ७०, ७२, १५३, २५६, ३७१, ३८३, ४०३, ४२० का त्याग दिगम्बर द्वारा ६४ की प्राचीनता ७२ प्रामाण्य विचार ४०३ जैन सैनेतर तुलमा ४२०

जागमयामाच्य ३६ जागमयुग ३६३ जागमयाद् १६६ जागमाविपस्य ३५२, ३५३ जागमिक ५५, ३८०

साहित्यका ऐतिहासिक स्थान ५५ ज्ञागरा ४५६ ज्ञामायचीय पूर्व २११ ज्ञाचार (पादवैका) ११

विचार बीद्ध दृष्टि से ६६ स्राचारांग ५, १६, ६८, ६६, ४०, ४७, ५१, ६१, ६८, ६६, ७४, ८८, ८६, ६६, १७, १२१, १२२, १२४, ४१३, ५०४, ५०५, ५५५

माचारांग निर्वृद्धि २०२ माचारांग युक्ति २०१ माजीवक १२, ५० मारममात ५३३ आत्मविद्या ३२३, १२४ उटकान्तिवाद १२४ भारमसमानवा १२४

के बाबार पर बहिसा १२४ बाव्यस्वरूप १२७

दाशीनकों के मत १२७

आतमा २९८, २२६, २२६, २३२,
२४८, २०६, २७८, ४३६, ५२५,
५२७
स्वतंत्र २२६

अस्तित्व में प्रमास २२६
के विषय में विज्ञान २३२
तीन अवस्थाएं, (बहिरासम, अन्त-रात्म व परमातम ) २७६
दर्शनान्तर से तुलना २७८
और जीव ५२५
अस्तित्व ५२७
आस्तित्व ५२७

अहिसा का समर्थन १२४
बात्मीपम्य ४१६
बात्मीपम्य ४१६
बात्मीपम्य ४१६
बार्यात्मिक उत्कान्ति १२८
बापयो वर्म ५०४
बापस्तम्य ४४
बात्मपरीक्षा ३६७,४७१,४०४,४००बाह्ममीमांसा ३६४,४४६,४६५,

मानु ३४३ वायोजिकाकरण ३२६ बारंभवाद ३५५, ३५६, का स्वस्प ३५६ मादि वादों का कम ३५६ बार्य उपोसय १०२, १०३ धार्यसमाव ८६ ब्रावरण देश्त, वेस्व क्लेशायरम् जेयावरम् २१३ संस्कार रूप ११३ व्यमायस्य ३१३ बद्दस्यस्य ३१३ मुल श्रविचा ३१३ ज्ञानावरणके पर्याय ३१३ भावरणसय ४३ इ धावजितकरण ३२६ यावश्यक १०४, १७५, १७६, १७७. 140, 199, Rob, की चन्य घमें से मुखना 198 विगम्बर श्रीर स्वेताम्बर १७४ स्थानकवासीमें १७५ का अर्थ १७६ के पर्वाच ३०७ का इतिहास १६० १६४ के विषय में स्वे० दिग० २०० धावश्यककर्ण ३२६ आवर्षक किया १७४ १७७, १८०. 353 सामाविकादिका स्वरूप १७७ सामायिकादिके क्रम की उप-पश्चि १८० ही बाध्यासिकता ३८२ बावश्यक नियुक्ति १०७, २९४, ३०६, ३७८, ४०१, ४०५, ५०२ आवर्षकृति १७५, २००, २३⊏ ३०१, ३२१, ( शिष्यहिता ) २०० २३८, ३०३ धावस्थक सूत्र १९४, १९५, १९७, १६६ बेलिहासिक दृष्टि से विचार १६५ मूख कितना १९७,

हीका प्रन्थ १६६ बाबुतानाबृतस्य ३५३, ३३४ बिरोधपरिकार ३९३ वेदान्त में अनुपपत्ति ३६४ WINIU यासव श्राह्मवर्गम् ४९८ आहार ६०, ३४० सामिष निरामिष ६० \$ 23 आहारक केवली के आहार का विचार ३२३ इतिहास ६२ का चांगुली निर्देश ६२ इदमित्यंवादी ३४९ इन्डियन फिलोसोफी (राधाकृष्णन) ५०४, ५३३ Bost इन्द इन्त्रमृति ३१. ३७, ३८, ४० इन्द्रभृति गीतम १, ५० ₹₹₹, ₹00 द्रस्यभाव ३०० इन्द्रियज्ञान २०१ का ज्याचार कम ३७१ इन्द्रियाधिपत्य ३५५ इंख्वर २१२, २१३, २१८, ३५३, ३७३, ४२८, ५५४ हेरवरभाव २२३ उस्कान्तिमार्ग २४३ उस्हान्तिबाद १२४ के सब में बाल्मखाम्य १२४ उत्तराध्ययन ५, ४५, ४६, ४७, ५=, me. 28, 24, 4m, 4m, 10m, 190, 117, 177, 241, 246

'उल्यान' ( महावीरांक ) ३८

उद्क्षेद्दासयुत्त ह उद्यन इटट, ४२४, ४५१ बदायी ३१ अध्यानकार उदार ३३६ उद्योतकर ३६५,३६८, उपदेशपद ४०६, ४०८, उपयोग २०६, ३१७, ३४० का सहक्रमभाव ३०६ के तीन पक्ष ३०६ डपबसय 904, 908. उपश्रम 35% उपशासक देव्य उपशम श्रेशि २०४ उपाधि २१६ उपाप्ते थे. अंत. ४८३, ४८६, वपालिस्त ४७ वपासकद्शांग ५६, ६७, १०१, १०६ उवोसय इ पौषय १००, १०२, १०३, १०५ उपोस्य के तीन भेद १०२, १०३, की उत्पत्ति का मूल १०५ उमयाधियस्य ३५२, ३५३ उमास्त्राति ६०, ६६, ६८९, ६८५, 804 885 804 उधासग ६, ७ बहापोहसामध्ये ४१६ श्रतमति-उमय इप ४१३ अरुवेद २३८, ५५७ भाजसञ वपदे, ५०२ ऋषम १२०, १४३ ज्ञापसद्व ३० अस्ता स्टाइस पर्यमदेव ५३३

एकरव १७१ एकशादक १२, 🖘 प्कशास्क्रार् ४७ एकेन्द्रिय ३०८ में अतज्ञान ३०८ एन्सायनजोपीडिया क्रोफ रीबीबीयन प्यंबादी ३५६ ए हीस्टोरीकल सडी जोक दी उम्से हीनयान घेन्ड महायान ४० प होसी थोफ इन्डोबन फोबोसोफी (बासनुसा) ५०४ ऐतिहासिक दृष्टि ३५, ४२, ५३ का स्टबांकन ५३ ऐदन्स्योधं ४०८ योवनिर्युक्ति २३६ श्रोबसंज्ञा ३०२ मोलियर लॉन २२२, ५२० श्रोसवाल-पोरवाल ७७ धौत्यतिकी ४०५ भौद्यिक ३३८ । । । । । । । । । श्रीपनिषद् ४३५, ५०० बौपशमिक ३३८, ३३३ स्रोपशमिक सम्यक्त ३४३ औरंगक्षेत्र ४५६ कंदली ३८३, ४०४ कणाद ३६८ क्षिकालेल ५१६ क्या । १७२ । १०० । का स्वरूप ३७२ कथाकमु ४६८ कनिष्क ५१६ === कनोड १९५५ मा कन्द्रकटिव सर्वे चॉफ उपनिषडिक चित्रोसीकी ५००

कपिला 🎁 🏗 🕶 📨 💮 कपिवायला ५ कम्मपयदी ३१६ कप्रमालरी अमध करगावपयोग्न २०३, ३४२, ा दिगम्बर मत ३०४, करणपर्याप्त ३०३ कर्म १०२, १२६, १२८, २१२, २१४, २२५, २२५, २२७, २२=, २२६, २३१, ३६२, ६६३, विविध १०२. बैन जैनेतर दृष्टि से विचार १२६ बालमा का संबंध १२६ शब्द का सर्थ २२४ शब्द के पर्याय २२५ कां स्वरूप २२५ का धनादित्व २२० बन्ध के कारण २२= से इसने का उपाय २२६ जैनवरान की विशेषता २३६ क्रियमाख संचितादि २३६,

त्रस्वभाव १२२ कर्मकाण्डी २०८ कर्मक्रम्य १३४, १४५, १४२, १४४, १४५, ५२० विषयकी पद्धार्मग्रह से तुलना १४४ चौषे के विशेष स्थल १४५

शक्ति, दर्शनी के मत ३१८

विषयक परंपरा ३६२

क्रमंग्रन्थिक ३४४

और सैदान्तिकों के मतभेद ३१४ कर्मतस्य २०५, २००, २१०, २११ का खैतिहासिक दक्षि से विचार २०६

परलोकवादी द्वारा स्वीकृत २०७ चार्वाक द्वारा अस्वीकृत २०७ वादी के दो इस २०० की परिमाणाओं का साम्य २१० दार्शनिकों के मतभेद २११ कर्मप्रकृति २४० कर्मप्रवाद २११, ३७= कर्मवाद ४०, २१३,२१४,२१६,२१८, के तीन प्रयोजन २१= पर बाचेप समावान २१३ का न्ववहार, परमार्थ में उपयोग 318 के समृत्यानं का काल और साध्य 214 कर्मविद्याः । १२५ कर्मविषाक २३=, २४० का परिचय २३ म गर्मापिकत २४०

कर्मशास्त्र २१६, २२०, २२३ कर्मशास्त्र २१६, २२०, २२३ कर्मशास्त्र २१६ संप्रदाय भेद २२० संक्तान २२० भाषा २२३ यसीर, माषा, इन्द्रियादिका विचाह २२२

कर्मशास्त्रास्य २८० कर्मशास्त्राय २८० कर्मसिद्धान्त २१० कर्मस्तव २४५, २४६ का परिचय २४५ प्राचीन २४६

20, BE २२८, २४३ के चार सेव २४३ कारवायन श्रीतस्त्र ४४, १०६ कामशास ४३४ कायक्लेश ३३, ३५ काययोग ३१० कावोसर्ग १०६ कारणकार्य १६६ ३३१, ३३२, ३३३, ३३७, ३४३, बैन और वैदिक मान्यता ३३ 1 वये० दिस० ३३% पाणु ३३२, ३३३ निरचय दृष्टि से ३३३ विज्ञान दृष्टि से ३३४ काजासबेसी =, 11 कालियपुत्त ३० कार्का द्वारा ११ अंग का पठन १७ काञ्चमीमोसा ३२४ काशी ४४६, ४६६ कासव 10 कुणगेर ( गाँव ) ४५१ इन्दुन्द ३२६, ४४३, ५५२ क्रमारपाल ७७ कुमारिल ३६५, इत्तक, ४७२, Box, 90). <u>बस</u>मात्रील ४६१ ब्रह्मधता १६३ हमा ४१, ५१४ केंबलज्ञान ३५०, ४२६, ४२७, ४२६, 851,851,858,854,850 850, 880, 885, 845

यस्तिल साधक युक्ति ४२७ ब्रह्म ४३९, ५५० उत्पादक कार्या ४३1 उत्पादक कारखों की तुलना प्र३1 में बाधक सगावि ४३३ साधक नैराक्यादिका निरास ४३५ बहाजान का निरास ४३७ अति बादि का जैनानुकरण ४३७ ज्ञानल का जैन सन्तस्य ४५० दर्शन के भेदासेंड और कम की चर्चा ४४२ वशोविजय का श्रमिसत ४५२ केवलज्ञानदर्शन ३०६, ४०३, ४४२, का समेद ४०३, तीन पक्ष ४४२ चर्चा का इतिहास ४४२ केवलकानवर्शनेक्य ३ = २ केवलज्ञानी ३४०, ३४९ केवलाई त ५०% केविविसमुद्धात ३२१ का विवस्ण ३२३ केवली ३२२, ३४१ बाहार का विचार ३३३ का ब्रह्ममन ३४१ केरावमिश्र ४५३ थ, १, १३, म्ह, १६ गीतम संवाद र, ३३ देखाशचन्द्र ४६६ कोडवाचार्य ४३१, ४४८, ४४६ कोशिक ३१, ४१ वजी जिन्द्वी के साथ युद्ध ४० कीसाम्बी 60 **车模包** 410 कियायोग ३३१ किश्चियन ५१

बखेश 244 की चार जनस्वा ३१३ अधिकत्ववाद १९७ क्षत्रियकुरह २७ स्विवकण्ड-वास्कृण्ड प BBM क्षपक्षेति २०४ अयोपशम ३१३, ३१४, ३२७ का स्वरूप ३ १३ किन कमी का ३३४ का विशेष स्वरूप ३६० चायिक १३८, ३३६ शायिक सम्बद्ध ३८१: खायोयशमिक ३३७, ३३८ क्षेप ३४२ EVE 156, 100 खन्दक खायाखासविवेक ६० स्तोरदेह सबस्ता ११३ मंगेश ३८८, ४२४, ४५९, ४६४ गम्बहस्ति भाष्य ४८० गर्ग अपूषि २४०, २४३ गमंब मनुष्य की संख्या ३४१ गर्भ संक्रमण ३८ गर्मापदरण ३= गांगेख गोधीजो ७७, ११२, ५०८, ५१५, 140, 414, 421 की चहिंसा विषयक सुन्त ५३१ जैन धर्म की देन ५३१ गिरिनर्वापाणन्याय २६८ गीता १२३, २३०, २३५, ४५६ गुजराती भाषानी उत्कान्ति ४८६

गुणस्थान का स्वरूप २४८

मार्गेका से अन्तर २५२ वैदिक दर्शन में २५३ का विशेष स्वरूप २६३ दसरा और वीसरा २७५, २७६ वैन जैनेतर दर्शन की तुलना 206, 263 और योग २८८ में योगावतार २९१, ३३७ ३४० गुगस्थानकम २४५ गप्ति ५१२ गुर्वीवली २४१, २४२ गोपालक उपोसम १०२, १०३ गोम्मटसार २४३, २४७, २४८ के साथ कर्नप्रन्य की मुखना २५५ 248 गोन्मटसार ११८, ३२१, ३२२, ३२३. बरद, देरह, बहद, देवद, ब्रह ३७८, ३९३ गोस्मटसार जीवकाण्ड ३०४, ३०५, 305 गोविन्दाचार्य ३५७ गोशालक ४७, १०४, १०५, 113, 118, 414 संसतं अभिजातियाँ ११२ गौतम ५, १, ३२, ८१, ११ १०४ के साथ संवाद ह गीतमधर्म स्व २० गौतम सूत्र २१२ प्रनियमेन २६५, २८१ महेजनप २०६ वातिकर्म २७३ PAR PRO चजुर्दर्शन हे साय योग ३२= चतुर्व्ह ४१८ चतुःसत्व ४६८ । ।

चन्द्रनवाला ३१ 💛 🖹 🖟 चंद्रगुप्तमीर्यं ६० चरक ३५१ चाम्बाल ४६---पात्रयांस १२, १४, ४६, ३७, ३८, ३००, ५२५ का पंचयाम महाबीर हारा १२ वीद प्रार्ग १७ पार्ख परम्परा के हैं ६= का गतात सर्घ १०० चात्यांमिक न चरित्र १२७, ३३५, ५०४ ं उपज्ञमक और चपक ३३५ बे दो संग ५०३ चार्वाक ३४९, ३५२, ३५३, ३५४, ३६८, ४३४ अंकदेशीय ३६८ 800 805 चितासचा १६३ चितामय ४११ विक्सिशास ४३४ विश्व ३५३ चन्द्र अह बुद को अंतिम भिना देनेवाला 42 858 3,53111 चर्चिकार 51 चेटक 4, 23 444 बादमस्थिक उपयोग ३४० वाबादरान ५२७ वंद्विजनजी ४१५ वगहकाहि ५३७ जगत्बन्द सुरि २४१, ि२५३

जगदीशचन्त्र वसु २३३, ३०० ज्यांना य 252 वमाबि 319, 444 वयंत 256, 299 4.34 नवयोष जयचन्द्र विद्यालंकार ४६१ जयन्त भट्ट २०५ जयन्ती ३२ जनपराजय स्ववस्था ३७२ जयराशि भट्ट ३५४, ३६८ बयसोममूरि ३ १७ जरयोस्त ५३ जस्योस्थियन २०७, ४०७ 田原母 143 चसवंत 世間は बहाँगीर 160 जाति मेद 80 वातिबाद ४६ का जैनों के हारा खण्डन ४६ जिन १२० जिनकारी परेप जिनदास २४८ जिनसङ् १२१, २००, ३०५, ३०६. ३२५, ३६४, ३८४, ३८६, ४२६, 888, 884, 889, 841, 842, का विज्ञेषावययक भाष्य २००

चीर प्रकांक १०=

जीव ३३७, ३४०, ५२२, ५२५, ५२७

में कौदविकादि भाव ३३७

धीर पंचपरमेखीका स्वरूप ५२२

जिनमद्रीय ३८०

जिनेस्वर सुरि ३ ८०

का लझण ५२१

और कात्मा ५२७ जीवन्यक्ति ६३० वार्शनिक मती की तुलना ३९७ जीवभेदवाद ३७३ जीवस्थान जीवासमा 3 33 ज्ञाविक्शोर मुस्तार १५ बंकोबी श्रद्धः श्रद्धः 40, 127, 122, 180-183, 180, 140, 142, 389, ३५०, ३६६, ४३३, ४७२, ५०४, ५१४, ५१६, ५१६ 'संस्कृति का हृद्य' 1३२ संस्कृति का खोत १३२ संस्कृति के दो रूप १३२ संस्कृति का बाह्यरूप १३३ संस्कृति का इदय, निवृत्ति 1३३ संस्कृति का प्रभाव १४१, १४२ ·बौद दोनों धर्म निवर्तक 1४º परंपरा के सादर्भ १४७ संप्रदायों के परस्परमतमेद १५७ बहुति मार्गे या निवृत्ति मार्ग ३५३ दृष्टि का स्वरूप ३४९ दृष्टि की अपरिवर्तिकाता ३५० आचार्यों की भारतीय प्रमासा-शास्त्र में देन ३६६ बाचार्यों के अन्थों का बनुकरण नहीं ४७२ भाषायों के प्रत्यों का अनुकरण 習得を सने बाह्य ५०४ ज्ञानभंडार, मंदिर, स्थापत्व व 事間 ペカニ **ब्यापक लोकहित की दृष्टि ५**१३

जैनगुजर कविस्रो ४५६ वैनतस्वादशं ५२९ जैनतकंभाषा ३८४, ३८८, ४५५, ४५५ का परिचय ४५९ वैनवक्वातिक १८० बैन तर्कसाहित्य ३६३ के सूग ३६३ जैनदर्शन २१२, ३५४, ३६०, ४३६ उनयाधिपत्य पक्ष में ३५४ का परिणामवाद ३६० पष्ट, ११६, १२३, १२६, जैनधमं १३०, १४९, २०१, ५४१ और बीद वर्म ५४ का आया 115 की चार विद्या १२३ श्रीर ईरवर ३३० का मूल अनेकान्तवाद १४९ को गांबीजी की देन ५२३ जैनप्रकाश 'दरशान' महाद्योगंक १ ३ जैनन्त्रमण का सत्त्वमांसम्बद्धण ६० वैनसाहित्य प्राकृत-संस्कृत युग धानतर ४७६ की प्रगति ४=३ जैनागम संसद् ४८९ धीर बीदानम ५५ बैना चाय का शासन भेड १५ वैनामास ८७ वैनिस्मस २०६ ज्ञान २२९, ३७९, इह्रव, ३९१-३९३, ३९५ के पाँच भेद ३७६

विचार का विकास दो मार्ग से | 皇田文 विकास की मुमिकाएँ ३८० सामान्य चर्चा ३३३ की खबस्थार्ष ३९१ श्रावारक कमें ३९२ यावृतानावृतस्य ३९३ चार्यां ज्ञान का तारतम्य ३९५ शानप्रवाद ३०% ज्ञानबिन्द् २०७, ३७५, ३८१, ४५४ का परिचय ३०५ रचना शैकी ३८६ ज्ञानसार १८४, २०५, २७६,२८४, रूद्ध, रूद्ध जानाणंच २०६, ३०७ ञ्चानावस्य ३ ६३ ज्ञानोखित ४५४ डमोई 日本日 Dictionary of Pali Proper names su रंक 31 तंत्रवातिक इप तस्वचित्रतक ४२४ भौतिक व आप्यात्मिक दृष्टि वाछे 828 तत्त्वविन्दु ३०० तत्त्वविजय ४५६ नत्त्वसंग्रह १५०, ३१३, ४०३, ४२४, ४२८-४३०, ४३५, ४४५, ४७८ पश्चिका ६६३, ४२६ तस्वार्थ १६५, २७७, २७६, २६२, दे०१, दे०३, दे१७, दे१८, दे२०, ३२४, ३३५, ३८०, ३८१, ३८४ सखार्थ टांका (सिद्धसेन ) ३०७

तस्वार्थभाष्य ३८१, ३८५, ४४२, 288, 208, 403 टीकाकार ४६६ तत्वार्वाधिनम सुत्र ४०१ तत्त्वाधरत्तोकवातिक २११. धर्ध, धर् तस्वार्यस्व ६०, ४२६ तत्त्वोपप्तव ३५४, ३६म तत्त्वोपप्जववादी ३५४ तथागत बद १०० तन ३६६ तप ६०-६२, ६५, १११, ४०८, ४०६ बौद्ध द्वारा जैन तप का निर्देश १० वैन असर्गों का विशेष मार्ग है। महाबीर के पहले भी ३२ वाद्य भीर ग्राम्यन्तर देवल दैन मान्य नहीं १३३ बढ़ हारा नवा क्षर्य १११ तपस्ती 発の差 तपागच्छ を留意 तक 元表の तकंभाषा ३१५, ४५३ मोझाकर ४५६ केशवधित्र १५३ तकेशास ४५१ तकंसंग्रह दीपिका १७२ तालके टीका ३३३ विसक (सोकमान्य) ७६, ५१६ र्तायकर 145 R त'गिषा 4, 10 तथ्या 350 त्रंगड 54 तेवःकाय ३४२ वैक्टिय विषयक रवे० दिग० सत-मेद ३४२

얼마림 तै निरोय **।** म्ब. **५०३** शांकरभाष्य ११७ तैत्तिरीयोपनिषद् २ 1 = विवयद 806 जैन बीद सन्तस्य १०६ में किसकी प्रधानता १०३ विबोकसार ३४२ श्रिशला ३०,३८ थेर = दवह १०६ और कम १०३ द्यानन्द = ३ द्यानन्द सिद्धान्त भासकं दरे दशंन ३१६ चसदर्शन मार्गणाओं में ३१६ दबसुब माबविषया ११, ५३५ दशस्मि विभाषा =६ व्यावैकालिक ६, ६८, १३, १७, १०८ वान 802 804 दासगुष्ठा एस. एन. ५००,५०४ ४०, ३०७, ४०६, ४६३ साहित्यक प्रवृत्ति ४६३ दिगम्बर श्वेताम्बर ३०४, ३८७, ३६८, 805, 883, 888 खयोपसम् प्रक्रिया ३३५ केयलज्ञानदर्शन ४४३, ४४४ दिगम्बरीय ४६५ साहित्य के उस्कर्ण के लिओ ग्राव-श्यक तीत वात ४६५ दिङ्नाम १५५, ३६५, ३६७, ४७२, \$93, 80E The Geographical Dictionary of Ancient and

Mediaval India-De. ч.

The Psychological attitude of early Buddhist Philosophy By Anagarika. B. Govinda, 822. The six Systems of Indian Philosophy 400 दीवनिकाय १६, ४६, ५६, ५६, ७६, Eo, &o, 900, 997, 988, EOP दीर्बकालोपदेशिकी ३०२ दुर्वेकमिस ४०४ दश्य 무도이 द्धिवाद ३२३ की के अधिकार \$ 73 दृष्टिवादोपदेशिकी ३०२ द्दष्टिसद्विताद ३५१ देवकी द्वनाग 司管理 दवभड 300 देवसृष्टि 83 देवानन्दा ३१,३७,३८ देवेन्द्रस्रि २४१, २४४ का परिचय २४१ के अन्य २४४ वेशविरति २०१ देहदमन ६३, १५ देहप्रमाख्वाद ३७३ वैव 168, २२५ देवाचीन 148 द्वाय १६२, १७१, १०३, ४३६,४८१ डब्बसंबर ३०८ इड्यार्विकनय ३०६ होपदा

द्वारा ११ अंग का पटन १७ दाव्यारनयचक टीका २५३ द्वादशोगी 14 818 हेत्**गा**मी 163 इतबाद 850 हैतवादी 1२४ का जैन के साथ बैकसस्य १२४ इताइत ५०१ धनजी सुरा ४५५ धासपद ११० धर्म १३४, ४६६, ५४१ के दो रूप ५४१ चेतना के दो लक्षण ५४१ बर्मक्या २४= बर्मकीर्ति १५५, ३६५, ३६७, ३८५, इंद्रक, ४११, ४३५, क्षत्रे, अकट धर्मकोति (जैन) २४४ धमधीप २४४ धर्मविन्द् ३७⊏ धर्मसंबद्ध १८७ धर्मसंब्रहणी ३३२, ३८२ धर्मसंन्यास २११ तास्विक अतास्विक २११ वसंबिम ३२५ बर्मानुसारी २६४ धर्मानंद कौशाम्बी ७, १३, ८० धर्मीतर २६० धवला १८, १६, ४६६, ४७० चाराबाडी धरूर ध्यान २७७ खुनाखुन २७७, २६०-२६३ चार भेद २७७

ध्यानशतक २०६ खुब ५००, ५०४ नकलाक्यान ८४ नंदी ३७=, ४०१, ४०५, ४४७, ४४= चर्णी ४४८ श्रीका ३०३, ३०५, ३२४, ३७८, 807, 273, 820 बुचि हरिमह ३०७, ३१६, ३८२, नमस्कार ५३ । का स्वरूप ५३१ हैत-खड़ेत ५३१ नय १७०-१७२, ३०६, ३१६, 848, 841, 845 नैगमनय १७० राज्यतय अर्थनय १०३ व्यवहारमय १७० संग्रहनय १७० ऋत्सवनय १७१ सममिल्ड अंबंभृत १७१ इच्याधिक पर्यायाधिक १७१,३०६ ज्ञान-कियानय १०२ क्यवहार-निश्चय ३ १ ह नयच्चक ३६४, ४२१, ४१९ नयप्रवीप ३०० नयरहस्य ३७७ न्यवाद १२३, १५४, ३६४, ३६८, में भारतीय दर्शनों का समावेश में सात नय ५०२ नवविजय ४५५ नयास्ततरं गिर्मा ३७० नागार्नुन =६, ३५३, ३५२

नातपत्त निगांठ ५६० नारकों की संख्या ३४३ नारायस ४५५ नासंदा ९ निषेप ४६१, ४६२ निगंठ उपोस्चय १०२, १०३ निगंड नातपुत्तो ६६ निगंदा ग्रेंकसाटका पप निग्रहस्थान ३७२ नित्यकर्म १७७ नित्यत्ववादी 1६७ नियमसार ३०७, ४४३ निर्मान्य ४६, ४७, ५५, ५२, ६६, ७३ 101, 110 प्रवचन ५२ शब्द केवल जैन के लिले ५२ बाचारका बीद पर प्रभाव ६६ के उत्सर्ग और अपवाद ७३ दण्ड, विरति, तप द्वारा निजरा शीर संवर की मान्यता का बीड निर्देश १०९, ११० निर्मन्यत्व ४०८, ४०६ निर्प्रत्य धर्म २०६ निर्यन्थ संघ ६६ की निर्माण मिक्या ६६ निर्माण्य संप्रदाय-५०,५८, ५३, ५३६ का बुद्ध पर प्रमाव ५5 श्राचीन बाचार विचार ५६ के मात्रस्य और आचार ५३३ के तीनपक्ष २०६ व्यक्तिगामी १३७ प्रभाव व पिकास 1३० नियुनित १५, ३८०, ४२६, ४४४ निर्हेषता २२६

निर्वत्रनीयस्य १६८ निर्वचनीयवाद 1६३ निर्विकायक ५२५ निविक्तपक ज्ञान ४२१ निर्विकल्पक बोध ४४०, ४४१, ४४५ जैन दक्षि से ४४० ब्राह्मभिरत में भी ४४% मविकल्पक का अनेकान्त ४४। शास्त्र नहीं ४४९ व्यवायक्य ४४५ निवंत्वपर्याप्त ३४२ निवर्तकथर्म १३३, १३५, १३७, १३६ ₹0€ निवृत्ति १४६ बक्ती प्रवृत्ति १४६ निवृत्ति प्रवृत्ति ५१०, ५११, ५१४ का सिंद्यान्त ५११ का इतिहास ५1% निश्च ३५० निश्चय दृष्टि ३३३, ५२३ निखयदाखिशिका ३८२ निक्षय व्यवहार ४९=, ५३० विशेष विचार ४९८ श्रारिहंत सिद्ध ५३० निषेधमुख १६८, ३५० निद्वव ८७ नेमिकमार १४४ नेमिजन्द्र सिद्धान्त चळवर्ति २४१.३१= नेमिनाय ७५, १२०, ५१४, ५१६. 410 के द्वारा पश्चरका। ७५ नैगम ५०३

नैयाविक १६९, २२५, ४२३, ५३=

गीवम १५३

वैशेषिक २२= नेरात्म्य भावना ४३६ मैंकार्यं सिद्धि ३९५ न्याय १७२, ४०३, ४१२ ४६४. 809, 403 न्यायकुमुदचन्द्र ४६, ३८७, ३९३. धहर, धहर, धहर का प्राक्रधन ४६३ की टिप्पर्गा। ३६९ न्यायदर्शन २९२, ३३४, ३९५-२-3, 428 न्यायदीपिका ४६१ न्याय प्रमागा स्थापन सुग ३६५ न्यायमवेश ३६० म्यायविंद् ३६७, ३७७, ४२२, ४५२ न्यायमाच्य १७२, ३९९, ४५९ न्वायमुख ३३७, ४५६ न्यायमंत्रां ३९९, ४५९ न्यायवातिक ३८५ ३६५ न्यायवंशीयक १२६, १२७, २९०, २२५, ३४९, ३५१, ३५९,३९७,३९८, ४२८, ४२६, धर्ग, धर्द, धर्क, ५०० न्यायसार् ४५९ न्यायसूत्र ६८९, ६१६, ४६०, ५०९ न्यायावतार १६४, १६७,४८०, १८३, इंदर, इंदर, ४०४, ४५९, ४७२ वास्तिक प्रसि ५६२ पडमचरिषं ४१ प्रवृक्षीः ५ पंचयाम ५१५ प्रकारकायन ३२ पनिखयमुत्त २०२ पत्रधर मिश्र ४६३

पञ्चमहाजत ८ पञ्चसंब्रह २४०, २५६, ३०५, ३१६ बर्क, ब्रह्म, ब्रह, ब्रह्म, ब्रुप ₹88, ₹95 पञ्चेन्द्रिय ३०० पत्रज्ञांति १११, १८१ पत्रपरीक्षा ३६७ पदार्थ ४०८ पदमबिजय ४५५ पद्मसिंह ४५५ परमज्योति पञ्चिवगतिका ५२६ परमाणु १२६, १६१, १६२, ३५७ दार्शनिकों के सनसेद १२६ परमाण्यक्षवाद १६६ परमाखुवादी २०३ परमारमा २०९, २७४, ३७३, ४३३ परमेष्ठी ५२२, ५२८, ५३३ का स्वरूप ५२२ यांच ५२= को नमस्कार क्यों ? ५३ १ परिमहपरिमास्मात ५२३ परियामवाद ३५५,३५६ का स्वरूप ३५६ परिकामी नित्य ३७२ परिभाषा की तुलना ३,९० परिवाजक २०३ परिद्वारविद्युद्धि ३४० परोक्षामुख ३६७, ४२४ परोच के प्रकार ३७३ पर्वाष्ठ ६०३

दो भेद ३०३

पर्वाप्ति ३०५
का स्वस्य ३०५
के मेद ३०५
पर्वाय ३०२, ३७३, ४५३
पर्यन्ती ४२०
पांचयम २५७
विषयक मतभेद २५७
पाट्य ४५५

पाटलपुत्र ६७
पातल्खदर्शन २६६, २६३, २६३
पातल्खदर्शन २६६, २६३, २६६, ३३०
पातल्ख्योगद्रशंन २५३, २६६, ३३०
पातल्ख्योगद्रशंन २५३, २६६, ३३०
पातल्ख्योगद्रशंन २५३, ५२६
पातल्ख्योगद्रशंन ३६५
पातल्ख्योगद्रशंन ३६५

वृत्तः ( यशः ) पारमाधिकः ४३= पारसी १९३

की सावश्यक किया 19% पारस्करीय गृहासूत्र ५३ पारिखामिक ३३८, ३३६ पारिभाषिक शब्द २९७ पारवंनाय ३, ४, ८, ११, १३, १४, 10, 84, 85, 41, 45, 64 व्यत् १५, १७, १०, १२०, १४५, 498, 489 की विरासत रे का विद्यारक्षेत्र ४ का चातवीम धर्म ७, १३, १६ का संघ का साचार 11 के बार याम 18, ६८ की परंपरा ४६ यनारस में जन्म ४८ विद्वार क्षेत्र ४८

तामम तपस्वा निवारण 💌 की परम्पस में तबस्वा ६% की परंपरा का आचार 😜 पारवापत्विक ४, ५, ८, ५७, ८३ विवरापोल ५३७ पुरमाख ६ पुण्यपाप-की कसौदी २२६ पुण्यविजयजी ४८२, ४८६ का कार्य थ= ह पुद्रगलपरावतं २८६ चरम और अचरम २मध पुनर्जन्म १३३, १३४ पुनर्जन्मवाद ४३४ संगत अभिवाति ११२ पुरुष १६१ पुरुषार्थसिद्धि उपायः ५२४ पुष्टिमार्ग १५६ पुज्यपाद ६७, ३१८, ३८५, ३५८, 801, 807, 800, 805 पुज्यपाद देवनन्दी ६०, ६१, ४४२, पूरमा बस्सप १२, ११२, ११४ पर्वाकदयप ३२ पूर्व १७, १६, १०८ चौदह 10 शब्द का अर्थ १८ गत १८ महाबीर पहले का अस १०८ प्रवेगतगाथा ४१= पूर्वमीमांसक १५६, ३५६ वर्व सेवा २९९, २६२ पूर्वसेवाहाविशिका २३1

योगाल व

पोमाली प पौराखिक २२५, ३७० पौरुपबाद १६९ पीरुपवादी १६४ पीयच १००, १०१, १०३, १०५ वत का इतिहास 101 बौद्ध ग्रन्य की साड़ी १०१, १०३ को उत्पत्ति का मूख १०५ प्रकरखररनाकर २५७ प्रकाशनस्वी ४९१ इं. स. १९४२ के ४११ अकाशातमयति ३६५ ब्रह्मति १६१, २२५, २६० निवृत्त, भनिवृत्त श्रधिकारा २३०. भनाकर देव्छ मजापना २०१, २०६, ३२२, ३२४, ४८४: टीका ४२४ मजामाहारम्य २८४ मतिकमख १६, १७८, १८७, 154, 155 के पर्याय १०८ के दो भेद १०३ किसका ? १७९ की रूदि १८४ के अधिकारी और रीति 15% पर बाक्षेप समाधान १८८ भतिमानाटक भ्रद अवीरयसम्स्यादवाद ३, १५, ३, ५७ प्रत्यक्ष ३७०, ३८३, ४२१, ४२३ का वास्तविकत्व ३०० सांस्यनहारिक ३७० बार्शनिकों का खेडमस्य ४२१ न्यायदर्शन की प्रक्रिया ४२% अकिया की तुलना ४२२

प्रत्यभिज्ञान ३७१ प्रत्यवस्थान ४०७, ४०८ प्रत्याख्यान १८० दो भेद १८० की शुद्धियाँ १८० प्रत्येकवान दइ प्रधान २०९ प्रचानपरियामबादी ३५६ प्रधानवादी २०३, २११ प्रमाक्त ३६८ प्रमाचन्त्र ३६६, ३८७, ४७०, ४७६ समय की चर्चा ४७० प्रमाख ३५२, ३७०, ३७१, ३८५, ३८६, ४६६, ४६२, ४६७, ४७९ शक्ति की मयांदा ३५२ विमाग में दार्शनिकों के मतभेद 340 का स्वरूप ३७२ मतिश्रत में उमास्वाति कृत संबद्ध १८५ अन्यदीय संग्रह ३८५ प्ज्यपादकृत संग्रह ३ मप प्रमाग्नियतस्वालोक ४६१ प्रमायापरीक्षा ३६७, ३८९, ४२४ प्रमाणमेद ३८२ वैशेषिकों में ३८२ धमाणमीमांसा १७२, २०५, ३४३, ३६१, ३६२, ३६७, ३६८, ४२१, 828, 850, 851, 400 का परिचय ३४९ वाबास्वरूप ३६३ जैन तर्क साहित्य में स्थान ३६२ की रचना की पूर्व मूमिका ३६७, 电气管

प्रमाखनातिक ३=७, ४११, ४३५, 207, YOZ प्रमाखविका १३० प्रमागाविनिञ्जय ३६७, ३८५ श्रमायविमाग ३६९, ३७०, ३८१ प्रत्यक्ष परोक्ष ३७० चत्रविध ३६१ प्रमाणकाक ४७८ प्रमाखसमुस्वय ३८७, ४७२ प्रमाणसंप्रह ३=४, ३८५, ४८६ प्रमाणसंद्वव ४८१ अमाकोपप्तव ३५२, ३५६ प्रमालवाग ३८७ प्रमाद २७२, ४१४ असेय ३५४, ३७२ का स्वरूप ३७२ के प्रदेश का दिस्तार ३५४ अबचनसार ५२२ प्रवर्तक धर्म १३४, १३६, २०७-२०३ समाजगामी 134 त्रिपरपार्यवादी २०८ अग्रस्तवाद ४२८ प्रशस्तपादभाष्य २१२, ३=३, ४०४. 824 प्रसुप्त ३१६ प्रातिमासिक ४३८ प्रामाण्यनिकाय ४२३ का उपाय ४२३ स्वतः परतः में धनेकान्त ४२३ प्रावाद्क ३६७ पि दिक्नाग बुद्धिस्य लोजिक ४५६ प्रेमी ४६३, ४६५, ४६६ फलचन्द्रजो ५३०

बन्धमोच १२६

बैन बैनेतर रहि से १२६ का परिचय २५२ बन्धहेतु ३४२, ४६४ विवरण में मतभेद ३६४ बहाद्रसिंहजी सिंची ४८२ बहिद्धादाया 18 बहिरात्ममाव २२४, २६५ बहिरात्मा २७९, ४३९ विद्राष्ट्रि १७६ यहकायनिर्माणकिया ३३० बाहस्यस्य ४३६ बाजमरबा ५३ ४ बाह्बली १२२ बुद्ध व, ४२, ४५, ५४, ५७, ५८. 09, 89-42, 84, 949, 921, २३४, ३२७, ५१०, ५३६ हारा पाश्वपरंपरा का स्वीकार इ तप की अवहेलना ६ कीर महावीर ५४, ५७ निर्प्रन्थ परम्पराका प्रमान ५८ की अन्तिम भिन्ना में मांस 😘 की तपस्या है। के द्वारा जैन तपस्था का आचरण सारनाथ में धर्मचळप्रवर्तन ९२ द्वारा निर्मन्थ तपस्या का सम्बन द्वारा च्यानसमाचि ९६ स्त्रीसन्वास का विरोध ३२७ बुद्धीय ८०, ८१ बुद्चरित (कीशाम्बी) ५८, ६० बुद्धनिर्वाग २७

बहत्कस्प्रमाच्य ३६०, ४०४ बृहत्संब्राहिको ३०५, ३२० बृहदारण्यक ५२४, ५२५, ५२६ बृहन्नास्दीय ८५ वेचरदासजी ४८६ बोधिविक्तोत्पादनशास्त्र मण बोधिसत्त २३५ बौद्ध ५०, ७१, १०१, १२४, १२७, 180, 188, 102, 210, 211, २१८, २१६, २७८, ३४६, ४५०, ३५१, ३५१, ३६३, ३६५, ३७०, ३०२, ३७०,३६१,३६२,३९३, देशम, ४०९, ४१५, ४२२, ४२४, 854, 852, 858, 889, 845, वर्ष, वर्द, ४५२, ४६३, ४७२, 808, 828, 403, 403 कर्म की सान्यता १०९ सप साधन नहीं १०९ परंपरा और मांसाजन बीददरांन २०९, २२५, २६४, २९५, 400 के अनुसार कमिक विकास २९४ वैन कमिक विकास से तखना २६५ बौडचमं और वैन्यमं ५४ बौद्ध परंपरा = 2 में मांस के विषय में पक्षमेंद्र मा बौद्धपिटक १६, १७, ५१, ५६ यौद्धिमध्य ७८ का मोलारान अन बौद्धंबनो परिचव 📲 बीड्रामन श्रीर जैनागम ५५ श्रीवायनवर्मसूत्र २०

श्रजान का श्राक्षय और विषय ३१५ पक्षमेद ३६५ वहारास ४७० महाजयं १२२ महाचयंद्रत महावीर द्वारा पार्थक्य १८ बह्यज्ञान ४३७, ४३८ यशोबिवयहत सण्डन ४३ = महापरिचामवाद ३५१,३५७ ब्राह्मपुराण =५ बद्यभावना ४३५, ४३६ विद्यावाद ५०२ मद्यविद्यार १२२ विद्यासासास्य ४३१ वसस्त्र भाष्य २३२, २३० महादित 18२ महीकत्ववादी १६५ बाह्यम २०७, ४६३, ४७२ बाह्मणपरंपरा ४५ बाबनमार्ग २०८ माझगवर्ग १२२ णअमण ११६ की तुलना ११६ परस्पर धमाव चीर समन्वय 118 बार्खा-सुन्दरी १९४ मनित २२६, ५३१ सिंब और योगमिक ५३1 मगवती १७, ३७, ३८, ३६, ३६, 42, 40, 45, 50, 93, 43, 94, 101, 108, 104, 117-

114, 302, 304, 321, 8041

403

भगवद्गीता ३३०

१२५, ३६५, ४५६

महाचार्य ४५६ सहबाह् १५, ४०० भरत-बाहबली ११२, ११४ भर्त प्रयास ३५६ सत हरि ३८७, ४७८, ४८४ भवोपग्रहिकर्म ४३९ भागवत ६४, १२१ माल्य २२५ भारतीय इर्शनों में श्राच्यारिमक विकास १२८ इतिहास की रूपरेखा ४६६ भारतीय विद्या २७, ५८ भाव २६१, ६३७ जीव में खेक समय ३३७ धानेक जीवों में ३३७ भावना २६०, २६१, २६३, ४३१, 양동색 के तीन प्रकार ४३५ भावनामय १११ भावहपता १६८ भाषा २२२, ४२० के चार प्रकार ४२० भाषाविचार १०७ भागासमिति १०८ भासवंज ३६= भूतास्मवादी २१६ भूमिका २=२ भेद १७२ भेदगामिनी १६५ भेदमाव १६२ भवरमल सिवी ५३३ मंखली गोशालक ३२, २३३ मविकास निकास ६,४७,५६,५७,५८, BE, EE, 85, 100, 108, 194, 288,808, 884, 824, 400, मण्ड, पर्ष

सण्डन सिश्च ३३५ मति-अतनिश्रित, धनिश्रित ४०४ ३०१,३५०,४०५,४२१ नया उहापोह 823 अवग्रहादि 8平台 मतिवात ३८२,४००,४०२,४०४,४०५ का बास्तविक ऐस्य 355 की चर्चा का भेद का सभेद 805 E8 मल्स्यपुराखा ६६, ८३, ८२ सन्त्यमान श्रीर बीज मिन्न ६६ बौद्ध परम्परा में मनभेद =1 बीड परम्परा में मवसेद = २ मञ्जयतीका २५३ मचुमती २५३ मधुसुदन ३७०, ३८४, ४३०, ४६४ मध्यमप्रतिपदा १४६ मध्यममार्ग १२३, ५०1 मध्यमा १२० मन १२६,२=१,३११,३४३,३५३ इस्य सन ३११ दिग० इवे० ३११ इब्ब मन का खाकार मनुस्यृति 54, 31E मनो इच्य ४२६ सनोपोग ३०१ मनःपर्याच ३२८, ३४३, ४२४, ४२५ पर्श्वित ज्ञान ४२५ दर्शनान्तर से तुलना ४२५ का विषय ४२५ में योग ३१=, ३8३ मरीचि

मलवारी ( हेमचन्द्र ) ४४६ मलयगिरी २४३, २०३, ३२१,३६८, 853, 880, 882 मञ्जवादी २०६, २६४, ४२३, ४४७, 888, 841, 842 महतारच ३३ सहसद गजनी ४६९ महात्मा २३२ महादेव ४१ महासारत ८४, ८५, १११, २३६ महामारत रतन्तिपर्व २२८ महासाम्ब ११८, ४९४ महाबान धन, ना हारा मांस का विरोध =1 महापानाबतार्कशास्त्र ६७ महायमा १७२ महावस्त ४२, ४८ महायास्यार्थे ४०८ महाविदेह ४०

जनम समय की परिस्थिति ३६ जाति और वंश २७ के विभिन्न नास २० का गृह जीवन २० साधक जीवन २८ उपदेशक जीवन ३० का संघ ३३ उपदेश का रहस्य ३२ विपद्यो ३३ ऐतिहासिक दृष्टिपात ३४ माता-पिता ३६, ४१ मेर कम्पन ३६, ३१, ४२ गमांपहरण ३=, ४१ देवागमन ४२, ४८ बीवन सामग्री ४३ जीवन के दो खंश ४३ वैदिक साहित्य में निर्देश नहीं १४ पञ्जबधविरोच ४५ और पारवंनाथ अस्ट्रस्यता विरोध १५ की नग्नता ४७ के साधु अचेल और सचेल १०. ज्ञागन्त्र एक निर्प्रन्य ४७ दीवं तपस्या ४७, ३३ विद्वार क्षेत्र 90, 41 गोशासक निर्वाग समय कस्पस्त्रगत जीवन ४८ चीदह स्पन विद्वार चर्या माचार-विचार ४३ कीर बंब ५४-५८

वावर्वे का अनुसरण समन्वय ५८ नायपुत्र निगांठ 48, 55 रेवती बारा दान ५० पेक वस धारण और अचेलता मम वाझ्ये परंपरा का आचार 20 निक द्वारा प्रशंसा सामायिक का प्रश्न १०४ अभयकमार को बद्ध के पास भेजते हैं महाबीरपूर्व श्रत १०८ दण्डादि की महावीरपूर्व परंपरा 110 वर्णं विषयक मान्यता 332 की सर्वज्ञता ११४ की सामाधिक १२१ सनेकान्त के प्रचारक १४६, १५२ कर्मशास्त्र से संबंध २०५ से कसवाद का चाविमांव २१७ के समय के धर्म २१८ खी-दीला के समर्थक ३२० चीर गोशालक ५१५ महामंत ३५ वाँच महावीर के ९६ चार पाइवं के ६= जैन बीद का अन्तर १३ महासांधिक मध महेन्द्रक्रमार ४६६, ४६९-४७४, ४८१ मांसमझण = 3 मांस-मत्स्य ६१-६६,६८,६९ आदि की समासता ६३ ब्राडि पद्दों के बर्धभेद ६२ बीड वैदिक आदि में ६४ स्थानकवासी में ६५

अर्थभेद की मीमांसा ६६ भोजन की आपवादिक स्थिति इस खहिंसा संबमतप का सिद्धांत ६= के त्याग में बौद्ध और वैदिक द्वारा अनुसरस ६६ विरोधी प्रदन और समाधान ६९ माठरवृत्ति ५०३ माशिक्यनंदी ३६५,३८० मानुबेट ५१६ माध्यमिक कारिका ४६८ माध्यवेदान्त ३४६ मानवस्वमाव ६३ के दो विरोधी पहल ६३ साया २२५ मार्गेणा २५३, ३४० ग्रवास्थान से धन्तर २५३ मार्गखास्थान २६१, ३४० मार्गानसारी २३४ विष्याज्ञान २२८ भिष्यास्त्र २२८ मिध्याद्वति २७३ ग्यास्थान २६७ मिलसम्बन्दष्टि ३४१ मीमांसक =३,१५०,२०=,२२५,३५१, \$4\$, \$E4, Yo3, 830, 830, धरके, धरण, धरहे, छहे।, घछप धर्ष, ५०१ मोमांना ४१३ मुजक्कापुर ५ मुक्त्यद्वेषप्राधाल्य द्वात्रिशिका २८६ मनिर्वद ३२५ 共興制 दारांनिक मतों की तुलना ३३७

स्वतान १६६

मृतिंप्जा ७१, ७२ विषयक पाटों का श्रथंभेद ७२ मृजाबार १५, २०१, २०३, २०४ और आवस्यक निर्मुक्ति २०१-२०४

मेक्सम्बर २१५, ५०० मेबकुमार ३१ मेतार्थं ५१५ मेहिल १० मेध्युपनिषद् २२७ मोक्षाकर ४५३, ४६० मोक्षा २६४, २८०, ४३४

की दो शकि २६७ यज्ञ ४५, ८६, १०६ यतना ५११, ५१२ ययाप्रवृत्तिकरण २६६, २७० यम

महाबत १६, १८

यशोविजय २६३, २०७, ३५०,
२०५, ३९८, ४०७, ४०८, ५२६
ज्ञानदर्शन के विवाद में समस्वय
४५२
जीवन-परिचय ४५५
के प्रत्यों की भाषा ४५७
के प्रत्यों का विषय ४५४
को शैली ४५८

याकोवी २, १६, २०, ४७, ५४, ४७२ युक्त्यनुशासन ३६४, ३६७, ४६५ योग १२४, २२१, ३४३, ५२४

सीर गुलस्थान १८८ स्वरूप १८८ का सारंभ कथ १८१ के मेर २६० के जुपाय २६१ और गुणस्थान २६१ जन्यविभूतियाँ २६४

अंक काय योग ही क्यों नहीं ३१० योगदर्शन २९२, २२८, ३३४, ३६६ योगबिन्दु २६५, ३७८ योगभेदद्वात्रिशिका २६०, २६९, २६६ योगमार्ग २०५ योगमार्गया ३०९ योगमार्गया ३०९

में 18 विचभूमि २५६ योगविभूति ४२५ योगवक्षस द्वाविशिका २८८, २८६ योगवास्त्र ६८, ११३, २७६, २९४, ४५६ योगसत्र ११७, ४२८

योगसूत्र 130, ४२८ भाष्य 1.0

योगावतार द्वान्त्रिशिका २६७, २६८,

यंग २३४ रघुनाथ ४२४ रतनकर ४६२

शगद्वेष १२५, ४३४

उत्पत्ति के कारखों में पचमेद ४३४ राजनिर-राजगृह ५-६ राजनिक २७८, २७६, ३१०, ३१८, ३२०, ३८५,४४३,४७८, ४८० राजनिककार ३३८

राजेन्द्र प्रसाद ५०= राषाकृष्यान् ५०४, ५३३, ५३५ रानडे ५००

राजदोलर ३२४, ४८६

रानडे ५०० शमानुब

|                           | L            |
|---------------------------|--------------|
| की धनेकान्त रहि १५६       |              |
| रामायण ४१                 |              |
| रायपसेणङ्च                | 9            |
| राहुबजी                   | 14           |
| रूप                       | 3,85         |
| रेवता                     | 37           |
| रोडिकी                    | 80           |
| र्जकावतार ६४, =५, =२      |              |
| बर्धायस्य ३८४,            | हेमप, ४६०    |
| बीसुवाढ                   | 989          |
| बव्यि                     | २३५          |
| सिञ्चपर्यात               | ₹0₹          |
| रुव्यिसार                 | 378          |
| जब्बययाँ <b>स</b>         | 是白克          |
| ख <b>बितविस्तर</b>        | ३२५          |
| मुनिचन्द्र इत पश्चिका ३२५ |              |
| जासेन ५४                  |              |
| विनयसीर १२६               |              |
| कार्मण शरीर की तुलना १२६  |              |
| केरवा १११-११३,            | २९७-२३६,३४३  |
| के भेद २९७                |              |
| के विषय में मतमेद, २१७    |              |
| वः पुरुपों का दष्ट        | गन्त २६७     |
| दिगम्बर मत                | 380          |
| संखर्जा गोशालक            |              |
| महानारत २६६               |              |
| पातञ्जन योगदर्श           |              |
| गोशालक संमव               | 335          |
| पूरव <del>इस्</del> सप    |              |
| निर्मन्य परंपरा           | 115          |
| बीद परंपरा                | 913          |
| लोकमकाश २६७,              | २६८, २०१,    |
| २६८, ३०१-३०               | 4, 293, 294, |
| ₹ ₹ 0                     |              |

स्रोकविद्या बैन बैनेतर मठभेद 1२६ खोमाहार ३१६ खींकाशाह ७१ वक्रगति ३१८, ३१६, ३४१ का काल ३१६,३१६ में धनाहारकत्व ३१८ वचन इध्यवचन ३११ योग ३०३ बहकेर १५, २०१,२०२ वडगच्छ २४३ बहराहै इप वच्य ५ वर्षा १११, ११२ वल्कली ५३६ वर्ताम १५६ वल्डभाचार्य ३५१ वसन्त २३३ वस्रदेव ४० वसुबन्सु ८७, १५५ वस्तुपात २४३, ५४० वास्यपदीय ४२०, ४८५ बाक्यायं ४०८ वाक्यार्थञ्चान ४०६ चत्विंच ४०६ वाचना ८७ वाचस्पति ३६८, ३७०, ३६५, ३८६ वाशिक्य ग्राम (वनिया) ५ वाल्यायन १५३, ३६८ बादक्या १५३ वादमहार्गाव ३६६ वादिदेव ३६६, ६८७, ४२०, धर्द, ४७६

बादिराण ३९६, ३८७, ४६३ वायुकाय ३४० बासना २२५ वास्तववादी ३४६ विकासकम १४३ विक्रमादित्व ४६१, ४७० संबद् ४७० विक्रमाकीयशक ४६१, ४७० विमह ३१८ वकगति में ३१८ ववे०-दि० सतभेद ३१८ विध्विन ३११ विजयचंद्र स्रि २४१ विजयदेव सुरि ४५६ विजयभा १५६ विज्ञानवाद ३५३ विज्ञानवादी ३५०, ३५१, ३५३ वित्रवडा १५३ विदेहम्कि ३३७ दार्रोनिक मत की तुलना ३३७ विचानंद २४९, २४४, ३६६, ३६७, इंद्रात , ४२०,४२४, ४६५, ४७३, 202, 208, 808 विधिमुख १६८, ३४६ विवृशेवर शासी ४=६ विनयपिटक ६६, ७९ विनयविजयमा ३०४ विभीतदेव 380 विन्दरनिस्स विभङ्गज्ञान ६२२ विमायवाद १२३, ५०० विसुद्वयवाद १६२ विमृतियाँ २३४

विकियम रोवन हेमिल्ट २३४

विवरगाममेयसंग्रह ३१३ विवरणाचार्य 夏春味 विवर्तवाद ३५५, ३५८ का स्वस्य ३५= निस्यम्बा के विवर्त और क्षणिक विज्ञान विवर्त ३५८ विवेकमावना ४३५, ४३६ विशासा 202, 203 विशिष्टाईत १५६, ५०१ से प्रनेकान्तवाद की तुलना १५६ 144, 102 विशेषगासिनी दष्टि १६१ विशेषग्रवती ४४४-४४३ विशेषावस्थक माध्य १२१, २००, नेहर, ३००,३०३, ३०३,३०७-३०६,६११, ३२५, ३२३, ३६४, इंदल, ३८४, ३८८, ४०२,४०६, 853' 854' 858' 80=' 838' 284, 250, 882, 884, 844, SOR स्वोपज्ञ व्याख्या विशोका विश्वविचार १६३ की दो मौबिक दृष्टियाँ १६१ विववशान्ति सम्मेखन और बैन परंपरा ५०८ विश्लेषसा १६१,३५१ वीतरागस्तोच ५२९ बारिनिजीदय ५५ र्वारक्षेत्र 35 वीरसंबन और वैनकालगणना ५६ बृत्ति संक्षेप २६०, २६१ २६३ बुद्धाचार्य ४४६, ४५०

वेगीसंशार ४८६ वेदप्रामाण्य ४११ बेडसाम्यवैषम्य ५३७ वेदान्त १२६, १७२, २२५, ३५१-इंट १-३ हथ, ३ ह७, ३ हम, ४३०. ४३३, ४३०-४३६, ४६४, ५०२, वेदान्तकस्थतक ३८९ वेदास्तकव्यक्ततिका ४३० बेदान्तदुर्शन 205 वेदान्तपरिभाषा 283 107. 344 वेदान्तसार वेयर 42 बेखरी 성문속 बैजानिक इप्टि ३५ बैदिक ५०, दर,१७२, २७६, ४०७, 812-814, ४२४, ४२५, ४५६ शास्त्रों में मांसाशनके पक्षभेद =२ स्त्रां-श्रद्धश्रारा वेदाध्ययननिषिद्ध पाउ और सर्वविधिको जैन से 800 हिंसा का विरोध ४१४, ४१५ वैदिक्ष्यग्रन 100 बैदिक धर्म २१८ वैदिक संध्या 1993 वैनिवका 804 वेसापिक इंपर, ५०२ वेयाकरण 994 वैराम 293 दो मेद-पर अपर 289 देशासी **英**岛 वैशाजीवभिनंदनप्रन्य ५ केशाजी-बसाइ 100

**बेशेयिक** १६३, २११, ३३४, ३८३... इस्प, ४०३, ४२५ विषम्य 134 वैष्णव ५०, ६३, ४६, ६३, ६५ पर जैन परंपरा का अहिंसा विष-वक प्रधाव ७६ माध्व और रामानुज ६५ बदन 900 **ड्यबहार** 380 नय ३०७, ४५३: निश्चय ४३= राशि रदा १ व्याक्त्या ३८०, ४६४ महाभाष्य ३६० ब्याङ्याविधि ४०७, ४०८ ब्यावहारिक ४३८ **ब्यावृति** Set खास 221 ब्योमवर्ता ३८३, ४०४, ४२८ व्योमशिव ३६३, ३६= शक शंकराचार्य १५१, १५५, २१२, २३४, इपा, इपर, इप४, ५०२ शंख शावक १०१ शक्दाल ३१ वाकराजा धर्द शक्तंयत् ४६६ शतपथ ४३, मरे शवर ३६८ शब्द 221 वाब्दनय अ०२ वारीर 311 शांकर वेदान्त ३५०, ३५३, ४३७, 400 शांकर वेदान्ती ३५६

शानवपुत्र (इह )

द्वारा पारवं परम्पराका विकास १७ शान्तरक्षित १५०, १५५, १३५, ४७८ गान्तिदेव ८१, ८२ शान्तिवादी ५०= कान्तिसरी १७, ३८७ यानवाचार्य ३६६ यावरमाध्य ३८७ नाखबोध ४२० शाबिमद ३७ शानिवाहन ४७० २३२, ४५३ का अबं ४५३ शास्त्रवातांसमुख्यय ३२४, ३२४ धास्त्रीय भाषाओं का अध्ययन ४८३ शिक्षासमुख्यव में मांस की बची =1 शिवगीवा 241 शिवराम म. प्रांत्रपे ४८६ गुक्तान्यांत २०५, ४३२ खुब्यनया<u>व</u>ेश 583 श्रुवाहैत १५६, ५०७ में अनेकान्त दृष्टि १५६ स बिंग अयम, अम्ह ख्र भवन्त्र ३०६ खब 84 श्रुम्यवाद ३५३ श्रून्यवादी ३५०, ३५३, ३५३ **बीक्षेत्रा**। Bitt Mo. Eq सञ्जान ३८२ बंदानुसारी २९४

118-171, 208 श्रमण्यमग्रवानुमहाबीर ५, इ धमख्छंप्रदाव ५० सांख्य, जैन, वौद्ध, ब्राजीवक ५० परिचय ५३ आमिक साहित्य की पानीनता १११ शावक्यान ८६ श्रावस्ती श्रीधर ३६८, ३८३ ओहर्ष ४६४ श्रत १७, ३०१, ४००, ४०१, ४२० बीव्हि बोकोत्तर ३०१ मति और श्रत की भेद्रेखा ४०० अक्षर अनक्षर ४०३ चौकिक खोकोसर ४०१ जैन बैनेतर तुबना ४२० एकेन्द्रिय में ३०८ भावश्व ३०६ अतिश्रित-सश्रुतनिश्चित ४०४, ४०५ केवल खे॰ में ४०५ उमास्वाती में नहीं ४०५ सर्वप्रथम नन्त्री में ४०५ श्रतसय श्रवविद्या श्तावर्णवाद ६३, =७ अति-स्मृति ॥३६ की जैनान्कन स्यास्या ४३३ श्रेणिक ३१ श्रेवी २७३, २७४ उपशम, क्षपक २०४ रलोकवार्तिक १२०, ४७३, ५०१ रवेताम्बर-दिगम्बर १५-१३, ३२, ६२) Es, 108, 142, 200, 201, २०५, २४७, २५१, ३०२, ३११,

३२४, ३२६-३३१, ३४०, ३६६, 306, 33=, 804, 815, 851, ४६२, ४६६, ४७७, ४७८ क्मशास्त्र २०५ सतभेद का समन्वय १५३ शावरयक के विषय में २०० मन के विषय में दीक्षा और छात्ययन ३२४ बायोजिका करवा के विषय में ३२६ काल के विषय में ३३% समान-ग्रसमान मन्तव्य ३४० अतनिश्चित ग्राञ्चतनिश्चित ४०५ बनवर अत ब्याख्या ४१६ रवेतारवतरोपनिषद् ३२० पटलपडागम १७, ११६, ३७६ पटपाइड 200 षट्स्थानपतितत्व ४३६ पडशोतिक २५७ पडदर्शनसमुच्छय १३० संक्षेपशारीरकवार्तिक ३९५ संबंधा २६१ संगीति = ६, = ७ संग्रहनव ३०७, ४५३, ५०२ संघ पार्थका = संबदासगणि ४०८ संवयवेलद्वी ३२ संजा ३०१-१०३ ज्ञान स्रोत सनुभव ३०१ मत्यादि, बाहारादि ३०२ बोबादि ३०२ स्बेष-विगम्बर ३०३ संजी असंजी स्बे०-दिग्ण मतभेद ३४२

संयारा और अदिसा ५३३ संबज्ञात ₹६०-२१३ खंद्रति 149日 संयुचनिकाय रण, प्रम, भरेष संयोजनाचें 284 संलेखना 434 संबर 4, 195 २३५, ३९३ संस्कार संस्कारयुग 3 43 संस्कारशेषा २५३ संस्कृतिका उद्देश्य १४५ सक्दागामी 588 सत्कार्यवाद १६२, 14३ सन्ता 83= वेदांच संमत तीन १३८ 488 सत्यार्थप्रकाश =३ सदईत 955 सदानंद 355 सद्दृष्टि के चार मेद २६८ सब्देव १६६ सदबाद ११३, ३८२, ४०३, ४४३. 223, 240 सन्मतिटीका धर, प्रथर सन्मतितक 3=3, 844 सप्तभंगी 148, 144, 162, 403, 408 का आधार नगवाद १०२ मंगो का विचार 203 त्रीर शंकरावार्य NoB: भौर रामानुब Wos. सप्रतिक्रमण धर्म 6. 19 समता २९०-२९२

समस्तमञ् ३६४,३६६,३६७,४४६, ४६३, ४६५, ४६९-४७३, ४७६, धीर अर्थनंक ४७१ के समय की चर्ची १०० भीर धर्मकीति ४०३ सिड्सेन ४७३ समन्त्व १६१,३५१ समव ३३४ समाधिमरचा ५३३, ५३४ समानवा १६१ समिति ५१३ समिति ३६७ संस्थकतान २ मर सम्बद्ध २७१, ३११-३१३, ३४०. 353 स्वरूप विकरण ३ % सहेत्क निहेत्क ३ १ १ के भेड़ों का आबार ३१२ प्रका भाव देश है मोडनीय ३५३ क्षायोपशमिक, भौपशमिक ३१३ सहित मरकर की बनना न बनना, इस विषय में स्वेव-दिगव मतमेव १९३ सम्यक्दि द्वाविशिका २३६ सम्परजान २२६ सम्यावरान २२४, २८२ सबज्ञ ४२८, ४३०, ४४५ शब्द का पार्थ ४३० सर्वज्ञत्व ११४, ११५, ३७४, ४२७, 823 का अबं ५५० महावीर का 119

मानने की प्राचीन प्रपत्ता ११% से बढ़ का इन्कार 114 का समर्थन ३७० देखी देवसञ्चन 원독의 सर्वज्ञानवाद ४२७ सर्वेविरति २७१ सर्वशासम्बन ३३५ सर्वार्थसिद्धि ६०, ६१, २६८, ३१८, ३२०, ३३५, ३८५, ४४३, 201, 205 सविकत्प ज्ञान ४२३, ४४०, ४४३ सांक्य ५०, १२०, १२४,१३७, १६२, वर्ष, वस्त्रे, वस्त्र, वस्त्रेन्द्रके, क्षेत्र क्ष्ट्र ५०२ ५२४ सांख्यकारिका ।=३ सांस्यतस्वकीसदी ३१७ सांस्वयवसन्।। १७२ सांख्य-योग १११, १२१, १२६, १२७, 140, 208-211, 224, 388, इप १, १५३, ३५६, ३९४, ३३७, वेदम, ४०३, ४२म, ४१६, ४३१, धरेरे, धरेण, ५०१ सांप्रदायिक दृष्टि ३६, ४२ सागरानंद सुरि ४८३ सातवाहन 230 सामध्यक्षसमुत्त १६, ४० सामान्य १६५, १७१ सामान्यगामिनी दृष्टि १६३ सामायिक 1२1, 163, 165 साम्बद्धि १९६, १२१, १२२ के विषय में गीता-गोधजी स्रीत वैनयमे १२१ और अनेकान्त १२२ साबग ६, ७

सियों जैन सिर्वाच ४८२ सिंडगणि ४५३ बिंद ५२६, ५३० भीर बहिहेत ५२= निरचगम्बद्धार दक्षि से 福度の मिबालसमीसा ५३० सिद्धरात ०७, ५१६ विवर्षि ३८७ सिब्सेन १५०, ३६४, ३६६, ३६७, इंद्रप, देंद्रव, ४०२, ४४०, धकरे, १७६ सिद्धसेनगर्ण ३१८ ४४२, ४६८ सिद्धसेन दिवाकर ३०६, ३८२, ४२६, 882 880 885 840 841 843 सिद्धमेन-पमस्तमह का परिचय ४७० भिन्नसेनीय १८० सिंब्हेंम १११, ४०५ सिद्धान्तविन्द्र १७२, ३७७, ४३७ निदायं ३७,३८ सिब्बियाँ २६% सिजिविनिजय १६५, ४०६ रीका ४६५ यामधर ४० सुद्रश्चेत्रीभास ४५६ सुत्तनिपात ११२,२१६ समेध २३६ समंगलाधिनासिनी ४७, १०० सरेक्वर ३१५ क्रवसा ३२ मुक्र महब = 0 के विविध सर्थ =o

सम्बद्धांग ८६, १७, १००, ४१३-

114, 400 सेयविया-सेतब्ब। ५ मेडान्तिक ३११ सोनापस्त २५४ सोमयाग 三3 सोमागरी X 24.24 सोमीन 基有 सीवास्तिक ६४१,३५५ स्तति १७७ स्ती-पुरुष १२ , १२४, १२७ समानता ३२३ ची मोक्षा ३२४ खीं की केवलज्ञान ३२४ कन्दकन्दहारा खोदीचा का विरोध 190 स्थवित्वाद ४१. ५६ स्यानस्वासी ६६, ४६८ स्थानींग १४, १०९, ३८१, ५०३ राका ५०३ स्थिरमति => स्मार्त २२५ स्मृति ३७१ स्मृतिचन्द्रिका द्रभ स्पाद्वाद १२३, १५० स्याद्वादरत्नाकर १३३, ४२० स्युसाइड ५३३, ५३५ स्ववंत्रुस्तीत्र ३६४ स्वसंबेदन २२३ स्वामिनारायण ८३ हरुयोग ४३४ हनुमान ४३ हरिकेशी ३१, ५१२ डरिमझ ६१, ११६, १९३, २९७. इद्द, इयर, इटक, इदक, प्रवद,

रीका ४०३

णनुरीका ४०४

हेन्नाद १६३, १६३, ५५०
हेनुमादोगदेशिका ३०३
हिसा भ०द, ५६३, ५६४
हिसा आहिसा ६, ६२
का वैदिक दृष्टि ८२
हेसचन्द्र ३८, ३६, ७७, २०५, १४८, ३६८, ३०४, ३८७, ४०५, ४४५, ४४८, ३६८, ३०० हा सावश्यक दिव्यक्ष २००
हेसचन्द्र सल्वयारा २००
हेसचन्द्रासार्थ २३४
हेसान्द्र सल्वयारा २००

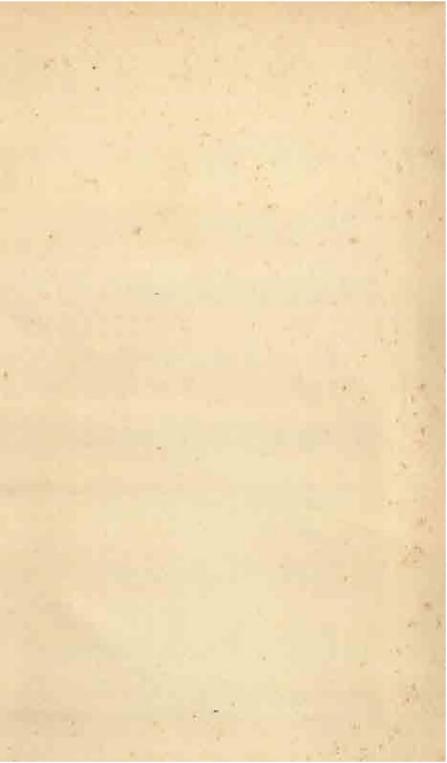

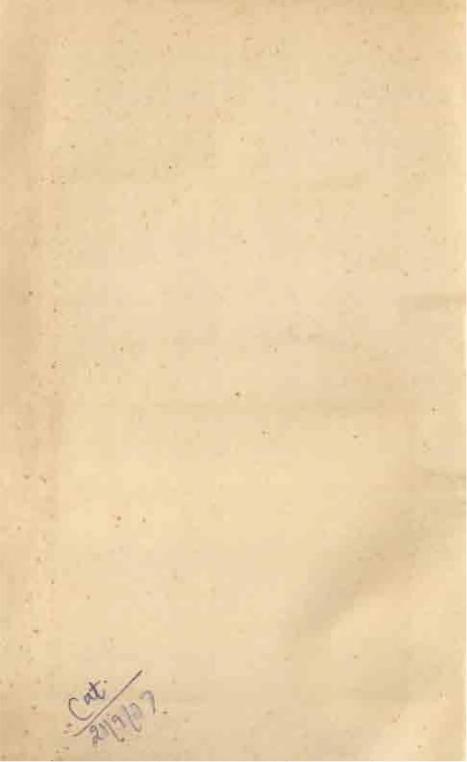

Central Archaeological Library, NEW DELHI- 16627 Call No 181.404/Sate-16627 Author-4: Bedeile

Title- 421-12/12 1-4-14

Borrower No. Date of Issue | Date of Return

"A book that is shut is but a block"

EOLOGICAL LIBRARY GOVT. OF INDIA

Department of Archaeology NEW DELHI.

Please help us to keep the book clean and moving.

E. E. 1 at a CELHI.